#### प्रकाशकीय

पुराण भारत की ख्रतीत कालिक हिन्दू सस्कृति के मूर्तमान गौरव प्रतीक हैं। भारतीय वान्मय में उनकी ापनता एवं महत्ता वेजोड़ है। भारतीय साहित्य शी पृष्ठमूमि पर उनकी श्रमर कथाओं की श्रमस प्रवाहिनी ाज प्रातिशील सहित्य में युग में भी अपापकर से बहती है। इसका मूल बारण यह है कि भारतीय संस्कृति का दुभव एवं विकास कित श्राप्यातिमक एवं धार्मिक तत्वों ने मिश्रण में हुआ है उन्हें सहसा दूर रर देना दुष्कर दुमव पर विकास कार्या कार्या पर पर विवास करते हैं। वहाँ की विकास करते वहाँ की पर विवास करते हैं। यहाँ की विकास करते की इस 'धर्महोदर' या 'पुरुषहोत्र' भारतमूमि का एक श्रीसत हिन्दू धर्मभीर होता है। यहाँ की विकास करते श्रीसत हैं। वो पूर्वजी की परम्परा जिनीति, विज्ञान, कला, इतिहास, श्रम्यां सब कुछ उसी धार्मिक भावना से श्रनुस्पूत हैं, जो पूर्वजी की परम्परा

ने यहाँ की पांचन 'घरोहर' वन सकी हैं। विशाल सस्कृत साहित्य में से यदि स्त्राध्यात्मिक एव घार्मित विषयों को छौट कर स्त्रलग किया जाय तो उसनी महत्ता एव विपुत्तता पहुत कुछ जीण है। जायगी । उस निश्वविख्यात समुजत सस्कृत सहित्य मे पौराणिक अवना गुरुपा के सहनीयता न वेवल श्रपनी विषयगत निशेषतास्रों में ही महान् है बरन् उसकी विपुलता भी महान् है। जारा का प्रतिकों में उपनिषद्ध महापुराणों की सख्या खठारह एव उपपुराणों की सख्या तीछ ते भी अधिक है। इन सप पुराणों ने एममान रचित्रता या सक्लियता सत्यवतीसुत कृष्ण है पायन ब्यास कहे जाते हैं, जिनने ा विश्व प्राप्त के बाद भी कुन्न स्थिर नहीं नामाणिक इतिहास एव निरिज्ञ पौराणिक कृतिस्य के बारे म बहुत कुन्न कहापोह करने के बाद भी कुन्न स्थिर नहीं ाता । पर इतना तो निश्चित हो है कि इन पुरायों में समय समय पर तात्कालिक पविडतों एवं स्तों ने परि-। भारता । पर रूपमा अस्ति । प्रियतिन-किए हैं । उन विगतस्पृह लोकोपकारी परिहती की पवित्र भावना का जितना स्पातमा न अवस्था काय पोड़ा है, जो अपने नाम की कोई चिन्ता न कर अपने व्यक्तिगत किन्तु समाजोपकारी पार्मिक नामादर किया जाय पोड़ा है, जो अपने नाम की कोई चिन्ता न कर अपने व्यक्तिगत किन्तु समाजोपकारी पार्मिक नावों को इस रूप में एक दूसरे के नाम के पीछे जोड कर छोड़ गए हैं।

पुराणों की न्यापक प्रतिष्ठा हिन्दू समाज में ज्ञाज भी खदितीय है। इस मशीन सुग में भी इनका गाँव अर्था का कार्य में कार से कम से कम एक बार तो श्रवश्य ही पारायण होता है। इनकी मनोरजक, हार्य भ का गया पर पर पर कितानी कथाएँ याद्यावस्था ही से हिन्दू समाज में ऋतिराय प्रिय यन जाती हैं । इस मुक्तिवृर्ण, सरल एव शिक्ताप्रद कितानी कथाएँ याद्यावस्था ही से हिन्दू समाज में ऋतिराय प्रिय यन जाती हैं । इस

दिशा में इनकी जनप्रियता 'पवित्र' वेदों से भी श्रथिक महिमान्वित है।

का जाता. ग्राज हिन्दी राष्ट्र की भाषा यनने जा रही है । उसमें राजनीतिक, व्यर्षिक, वैद्यानिक एव मनोरजक श्रादि जीवनोपयोगी साहित्य की तरह धार्मिक साहित्य की भी यड़ी जरूरत है क्योंकि सामान्य पडी लिखी जनता से थीच जानगारका अधिक समादर होगा । सम्मेलन के प्रास् ब्रादरखीय श्री पुरुषोत्तमदास जी टडन सम्मेलन द्वारा पुरास्त्रों के उसी का श्रिषिक समादर होगा । सम्मेलन के प्रास् ब्रादरखीय श्री पुरुषोत्तमदास जी टडन सम्मेलन द्वारा पुरास्त्रों के उठा वा अपना करते के लिए बहुत दिनों से यलशील थे। उन्हीं की प्रेरणासे लगमग आठ वर्ष हुए पुराणों के हिन्दी अनुवाद का सम्मेलन द्वारा प्रकाशित करने के लिये सस्कृतज पण्डितों को आमितित किया गया था, पुराणा कार पर पर अवस्था के हिन्दी ऋतुवाद का कार्य प्रारम्भ भी किया या । पर यह प्रयोग सक्त आर बाजार पर कार्य इतना महान् श्रीर अमसाध्य था कि श्राज तक उनके श्रतुवाद पूरे नहीं हो सके। श्रन्त में नहीं हुग्रा। यह कार्य इतना महान् श्रीर अमसाध्य था कि श्राज तक उनके श्रतुवाद पूरे नहीं हो सके। श्रन्त में नहा दुआ। प्रतिस्थित के प्रामासिक अनुवाद के लिए प्रस्तुत मत्स्य महायुरास के झनुवादक श्री राममवाप त्रिपाठी सम्मेलन द्वारा पुरास्त्री के प्रामासिक अनुवाद के लिए प्रस्तुत मत्स्य महायुरास के झनुवादक श्री राममवाप त्रिपाठी राम्या कार्य कर से नियुक्ति की गईं। उन्होंने इस कार्य की प्रत्याशित रूप में आमे यदाया। उनका यह शास्त्रा का त्याना कर का अन्य पहुंचा है। स्वतावतवा अपने कार्यकाल में उसे प्रकाशित करते हुए आज हमें अनुवाद सभी दिख्यों से महत्वपूर्ण रहा है। स्वतावतवा अपने कार्यकाल में उसे प्रकाशित करते हुए आज हमें अही प्रकलता हवनिए हो रही है कि सम्मेलन की चिरवाञ्छा इतने दिनों बाद पूर्ण होने जा रही है। शीम ही शास्त्री महा अध्यक्षा रका निवस्त । ताम हा साली के अनुवादों को भी हम मकाशित करेंगे। आता है, हिन्दी । जा क्षारा ज्यार करें ... जुड़ारा जा ना ट्रप्रेमी जनता सम्मेलन की इस श्रमिनव प्रवृत्ति का समुचित समादर करेगी । रामचद्र टंडन

साहित्य मती.

#### प्राक्कथन

मानव स्वमावतः अपने अतीत ने प्रति आस्था रखता है क्वींकि उसकेद्वारा वर्तमान एव भिक्य में उसे व्यविक लाम की सम्मायना रहती है। श्रमने ही जीवन की श्रातीतकालिक स्पृतियों को यह परम सम्मान एव स्नेह की दृष्टि से देखता है। भने ही उनमें एम्ट के करटर ग्रयवा सुख के सुमन हो ; पर कालान्तर में मे दोनों समान सुखदायिनी हो जाती है। जर अपने ही जोपन का अतीत समरण एव चिन्तन आनन्ददायक होता है तो अपने पूर्वजी के अतीत को जानने की उरकट अभिलापा किस सहदय को न होगी। प्राचीन वाल में जन कि आज की तरह सब प्रकार के साधन ही नहीं प्रत्युत विचारी को मूर्त रूप देनेवाली लिपि या भी श्रस्तित्व नहीं था, तय लोग वधासम्भव सभी बातों को स्मरण रखते थे, जबने गुरुवनों से सनते थे और अपने से छाट। को सुनाते थे। आज भी दस-गरह वर्ष तक की श्रवस्था के बालकों को नानी की कहानी में प्रेमचन्द श्रीर श्रव्चन्द्र का कहानियों से अधिक श्रानन्द मिलता है। कहानियों एव उपन्यासों नी सहस्रों पुस्तकों क प्रकाशित हो जाने पर भी घूम-घूम कर किस्सा-नहानी सुनाने वालों की आज भी अव्छी सख्या है। बीर गांधात्मक आल्हा आहि की पुस्तकों ये सैकडों संस्करण प्रकाशित होने पर भी आज वर्षा ऋतु में उसका गायक एक-एक दिन में चार-चार स्थानों पर बुलाया जाता है। साराश यह कि उस पुरानी प्रया का अवशेष आन भी भारत में जीवित है। पुराख इस देश की इसी परम्परा के अतीतकालिक चित्र हैं, यह दूसरी बात है कि उनमें आवश्यकता से बहुत अधिक चढ़ाव उतार और रगीनी आ गई है। ब्यासों और स्तों की परम्परा ने उनके मूल स्वरूप को ब्राइत कर दिया है। इमारी बन्धश्रदा, भक्ति और रूडिपूजा ने ब्राह्मत, जल, श्रीर पुष्प चढा कर उन (चित्रों) को श्रीर श्रीषक विस्त कर दिया है। परिणामतः उनके उद्देश श्राज दूसरे हो गये हैं, वे सर्वनाधारण की दृष्टि में इतिहास न रहकर पूजा की वस्तु वन गये हैं। पुराणों की यह सामान्य प्रतिष्ठा उनकी दुर्दशा का कारण बनी है। आज का शुद्धिवादी विचारशील ववसुवक तिवा उपेचा एय पृषा के उस और अपना एक चण भी देगा नहीं चाहता । पाप्रचात्य शीत-रस्म एव यहाँ की श्रम्थपरम्परा के विषय में वह चाहे पचालां प्रन्य पढ ले, किन्तु श्रपने यहाँ के पुराणादि का एक पृष्ठ भी नहीं देखना चाहता। उसके मन में इस ग्रोर से घोर प्रतिक्रिया ने भाव उत्पन्न हो जाते हैं। मनीरजक चुटकुले, तिलिस्मी उपन्यास श्रादि सारहीन विषयों से भी यह पुराणों को गया नीता समझ बैठता है। इस कोसते हैं कि यह सब पश्चिमी सम्पता का कुफल है। बात सत्य है; पर आधिक । हमें विचारपूर्वक यह सीचना चाहिये कि उनके मन मे इस भीर तितिचा का बीज कहा से पड़ा । पश्चिमी सम्यता तो केवल जल-याय का काम करती है । यह बीज पड़ता है, हमारे समाज की प्रचलित श्चन्धपरम्पराम्लक विश्वसनीय रूढियों से । जो श्चांख घोलनेवालों की ग्वांखें बन्द कराती हैं, विचार करने को पाप बतलाती है, सब्चे जिजास को अविश्वासी एव नारकीय की उपाधि देती है, आँख मूँ रकर चलनेवाली को स्वर्ग-साम्राज्य, इन्द्र का महान् पद, सैंकड़ों प्रश्वमेध का श्रवसूष स्नान करने का प्रमाण-पत्र बाँदती हैं। ऐसी भितिहीन श्रद्धालिका स्रो पर विद्यार करने के लिए कोई विचारशील नवसुवक कैस तैयार हा सकता है।

'पुराण' शब्द का सामान्यतया प्राचीनकाल की यस्तुओं प्रथवा कथाओं से तात्यवें है। 'पुरा मनम् भ्रमवा 'पुरा नीवते' इर विम्रद से इसकी निष्पत्ति हाती है, दोनों विम्रहों से उक्त धर्म निष्पत्न होता है। प्राचीन भ्राख्यापिकादि के एकन करून का नाम 'पुराण' है। स्वय पुराण। में ही 'पुराण' के कई लज्ज्ण दिये गये हैं। कोशकारों ने उनक इस मत को श्रपनाया है। जिनम सर्वापिक प्रचलित लज्ज्ण यह है—

सर्गश्च प्रतिसगरेच वंशो मन्वन्तराणि च । वंशासुचरितन्वेव पुराण पद्मजयगम्॥

जिसमें सर्ग ईश्वर कृत सृष्टि (कारण सृष्टि), प्रतिसर्ग पुनः (कार्य) सृष्टि श्रीर लय, देवताश्री एवं पितरी की वंशावली, समस्त मन्दन्तर (किस मनु का कव तक अधिकार रहता है) तथा वंशानुचरित (तुर्व-चन्द्र प्रश्नुति राजवंशों में उत्पन्न होने वाले राजाओं के संस्थित वर्णन) पुराण के ये ही पाँच लक्षण हैं। इस लक्षण से सर्वाशतः घटित होनेवाले प्रायः ऋषिकांश महापुराण हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं, जिनमें सब लक्त्य नहीं पटित होते। पुताला शन्द का व्यवहार अथयवेद, शतपथ बाहाल, छान्दीग्य, वृहदारस्यक, तैत्तिरीपारस्यक, आश्यलायन उपन प्रमाय प्रमाय प्रमाय प्रमाय क्षा स्वास्ति । स्वासारत प्रमति हिन्दू जाति के प्राचीनतम एवं सम्मान्य ग्रन्थों में क्ष्या गया है। पर यह विवादास्पद है कि उस समय भी 'पुराया' की यही परिभाषा थी। श्रमर्थ संहिता के 'ऋसा कथा गया है । यर यह विश्वावाराय है । उठ उठा या उठा उठा का का का वारणाया था। अवव वारणा का कटक सामानि इन्द्रीति दुसार्च ब्लुमाः सह', (ब्रायर्च ११७१२४) इस मत का 'श्रम्क, साम, छन्द श्रीर पुरागा ये साय उत्पन्न हुए' यह स्कृट श्रर्थ है । इहदारययक श्रीर शतपथ शासण् में एक स्थान पर यह यसन किया गया है कि 'जिस प्रकार हुए। यह एक अर्थ था हुएका प्राप्त स्वर्ण किलाता है, उसी प्रकार इस महान् भूत के निःश्वास से मुस्वेद मञ्जेंद, सामचेद, अपर्वाद्विरस, इतिहास, पुराख, विचा, उपनिपत्, श्लोक, सूत्र, न्यास्थान श्रीर अनुव्याखान निकते हैं। ये सभी इसके निःश्यास हैं। इसमें भी 'पुराख' का इतिहासादि ने पृथक् कथन किया गया है। झान्द्रीग्यो त्तकता ह। ५ तमा २०४ तमराज्य । २००० । ३०० व्यवसायक्ष्यं चतुर्थास्तिहासपुराज्यं पद्धसं वेदानां वेदस् । (छान्दोग्य उ०७)१।१) इस यचन द्वारा इतिहास और 'पुराश' भी वेद समृह में पाँचरें पेद मामे गये हैं। इसी प्रकार रक्षात्माच जन्मात्र १००० वर्षा वर्षात्म स्वतं । स्वतं क्षेत्र स्वतं पर प्रयोग हुवा है । स्वामी शहराचार्य से बहदारस्यक के भाष्य में 'पुराख' शब्द की व्याख्या की है। उनका कहना है कि 'वेदों में ऊर्वशी और पुरुरश के कथीपकथन भागाच मा उपाया का नाम इतिहास ग्रीर सबसे पहले एक मात्र श्रसत् या इत्यादि सुध्दि के प्रक्रिया पटित हत्तान्त का नाम पुराख है। इसी प्रकार आचार्य सायण ने भी वेदों में श्राये हुए 'पुराण' शब्द की निवक्ति करते हुए सुध्य प्रक्रिया घटित हत्तान्त को 'पुराया' माना है। इन उद्धरखों से स्वष्ट है कि श्रांत प्राचीन काल में भी पुरायों का व्यक्तित्व था । वह बहुत बाद की रचना नहीं हैं । यह ब्रह्म यात है कि कोलान्तर में चलकर उनमें ब्रह्म विषयों की श्रपेत्ता श्रपिक परिवर्तन हुआ । उन प्राचीन पुराणी में क्या-क्या विषय थे, क्या-क्या विषय थार में जोड़े गये, इसका निर्यय श्राज दिन किली प्रकार भी नहीं किया जा सकता। शंकराचार्य एवं सायण की परिभाषा के श्रातिरिक्त महाभारत एवं रामायण में पुराणों का जो परिचय दिया गया है, उसमें सुष्टि-प्रक्रिया-पटित बतान्तों के अतिरिक्त श्चन्य विषयों का भी उल्लेख किया गया है। महामारत के श्चादि पर्वे में महर्षि शीनक ने कहा है—

## पुरागे हि क्या दिव्याः चादिवंशारच धीमताम् ।

उपन व निवास निवास निवास निवास किया है। जिन्हें में पूर्वेकाल किया है। अनुवास के अपादियं में दिन्य कथाओं एवं परम हुदिमान् व्यक्तियों के आदियंशों के अर्थान हैं, जिन्हें में पूर्वेकाल (ब्राप के पिता जी से) हान चुका हूँ । यही नहीं महामारत के ब्रादि पर्व में उन समस्त राजाओं की नामावित्त जिनके वंशवर्धान पुराणी में हैं। इसी प्रकार रामायण के वालकाएड के नवम् साँ से लेकर ब्वारहरें वर्ग तक वर्णिर कथाओं की मी 'पुराया' संत्रा दी गई है। इन नातों पर विचार करने से पता लगता है कि येद काल से लेकर रामा वया एवं महाभारत काल तक जी 'पुराया' प्रचलित ये, उनमें खब्ट-प्रक्रिया-पटित इत्तान्तों, दिव्य क्यात्रों एवं परम वय ५५ नहानामा कारा प्रकृषा उपय नामाना । पुराख' के अधुना प्रचलित 'सग्रहन प्रतिसार्च इस उपर्थंक

हैरा प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि पुरायों का श्रास्तित्व बेरों से भी प्राचीन है। उसकी यह परस्परा मनुष्य ६५ अकार पर राष्ट्र स्थाप चली है। समय के ब्रमुखार उनमें परिवर्षन होते छात्रे हैं। इघर बहुत पीछे आवन क वरहार बात क लगा ता हम्परियाम हुआ, इसे हम आगे वतलायेंगे। किन्दु वंदिक अगे में 'पुराया' का अवार रहने पर भी इस बात का कोई साथ संकेत नहीं मिलता कि पुराण के स्विता अथवा संकतियता कीन पे ? भवार रहा कर मार्थियों या प्रवक्ताओं की कोई सूची या विनियोग नहीं है । वेयल इहदारयक उपनियद

के उपर्युक्त उद्धरण में इतिहासादि के साथ 'महान् भूत' के निःश्वास से केवल उत्पत्ति होने की चर्चा मात्र श्राती है। पर मनसंहिता. श्राश्वलायन गृहासूत्र एवं महाभारत में 'पुराख' के श्रानेक होने का प्रमाख भी उपलब्ध होता है।

स्वाध्यायं धावयेत पित्रे धर्मशास्त्राणि चैव हि । थाप्यानानीतिहासांरच प्रराणानि पिलानि च ।।

( मलुसंदिता ३, २३३ )

श्राद्धादि पितरों के उद्देश से सम्पन्न होनेवाले कार्यों में वेद, घर्मशास्त्र, पुण्य श्राख्यान, इतिहास, पुराण एवं खिल का पाठ पितरों की सुनाना चाहिये। इसमें 'पुराखा का बहुबचन प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार-

यायप्मतां कथाः कीर्तवन्तो माउल्यानीतिहासपुराणानीस्याख्यापयमानाः

( श्रारवलायन गृह्मसूत्र ४।६ ) उपरंक उदरण में भी 'पुराणा' के बहुबचन प्रयोग से उसके श्रानेकत्व की विदि होती है। श्रान के उपलब्ध पुराणों में उनके विषय के सम्बन्ध में जो कुछ जात होता है, उसका सारांग यह है कि पुराण सर्वप्रयम एक या। उसी एक ते धीरे-धीरे खाउरह पुराण हुए। स्ववतीनन्दन (कृष्ण द्वेपायन) व्यास उन खाउरही पुराणों के सर्वप्रथम एकमान प्रवक्ता थे। इस सम्बन्ध में विष्तुपुराण का यह उदरण समीचीन होगा। प्रायः इसी श्राशय के यचन अनेक पुराणों में कुछ परिवर्तन के साथ आये हैं।

द्यारवानैश्चाप्युपारवानैर्गाधामिः कल्पशुद्धिमिः । चक्रे प्राणाधीवशास्त्रः ॥ प्रराणसंहिता प्ररयातो व्यासशिष्योऽसूत सतो वै जोमहर्पणः। पुराणसंहिता तस्मै ददी व्यासो महामुनिः ॥ सुमतिरचानियच्चारच मित्रायः शांशपायनः । श्रकृतमणोऽयसावणिः पट् शिष्यास्तस्य चामवन् । कारगपः संहिताकर्त्ता साविष्यः शांशपायनः । जीमहर्पेथिका चान्या तिस्थां मूलसंहिता॥ चतुष्टयेनाप्येतेन संहिता

(विन्छ पुराण, ३ श्रंश, ६ छ० रखोल १६-१३) 'पुराणों के श्रर्य को भली भौति जाननेवाले सत्यवती सुत (इन्ल द्वेपायन) व्यास ने झाल्यान , उपाख्यान गाया प्रश्नीर कल्पशुद्धियो द्वारा पुराल सहिता की रचना की, श्रीर उसे श्रपने सुप्रसिद्ध शिष्य सह-कुलोत्पन्न लोमहर्पण को प्रदान किया । सुमति, अग्निवरूनी, मित्राय, शांशपायन, अकृतमण और साविर्ण--ये छ लोमहर्पण के शिष्य थे। इनमें से काश्यप (कश्यपनंशीय ब्रक्रतव्रण), सावर्णि और शांशपायन ने लोमहर्पण से प्राप्त मूल संहिता के आधार पर एक-एक पुराग्यसंहिता की रचना की। उक्त चारों संहिताओं का (सारांश) संप्रह कर (प्रस्तुत) पुराण-सहिता की रचना हुई। इस उद्धरण से सर्वप्रथम एक पुराण के अस्तित्व का पता लगता है। उसका स्मरण सभी शास्त्रों के निर्माण के पूर्व ब्रह्मा ने किया, तदनन्तर उनके मुख से चेद निकले --

प्रराणं सर्वशासायां प्रथमं ब्रह्मया स्वतम् । धनन्तरं च वक्षेत्रभ्यो वेदास्तस्य विनिःसताः ॥

(मतस्य पुरागा घ० १३ रखोक ३)

<sup>ै</sup>क्षष्टादरपुरायानां वक्ता सरववती सुतः (परपुराण रेवासक्व ।) <sup>२</sup>स्तपं देखे गये विपर्यो का वर्णन । <sup>3</sup>क्कपुरम्परा द्वारा सुने गये विपर्यो का वर्णन, <sup>४</sup>पितरगय, परलोक भ्रमवा शन्यान्य विभिन्न विपर्यो के गीत वा शतुकृतियाँ। <sup>भ</sup>्रप्ताङ्कल्प आदि के निर्णय ।

ऐसा वर्शन केवल मत्स्य में ही नहीं ब्रह्मायड प्रश्नति कई पुराखों में किया गया है। जो हो, चाहे ब्रह्मा ने समरण किया हो श्रथना उस महान् भूत के निःश्वास में वह श्राविभूत हुआ हो पर श्रति प्राचीन काल में उसका श्रतिल्ल या और यह संख्या में पहले एक या।

कई पराणों में कृष्ण्द्वेपायन व्यास को चेद का भी चार विमाग करनेवाला यतलाया गया है, श्रीर हती कारण से उनका नाम भी वेदव्यास श्रमीत् वेदों का फैशाव करनेवाला कहा गया है। इस कमन से गदि यह श्रनुमान किया जाय कि वेदों की तरह ब्यास जी ने ऋपने समय में उपलब्ध पौराखिक सामग्रियों का भी एकत्र महुलग किया था तो कोई आपत्ति न होनी चाहिए। पर यह मान लेना कि सनी पुराखों के एकमात्र कर्चा सस्यवती मुत व्यास थे, कई दृष्टियों से उचित नहीं प्रतीत होता । पुराणों की शैलियों के खलिरक साम्प्रदापिक दृष्टियों से भी पृदि विचार किया जाय तो इसकी निःभारता मालूम हो जाती है। शैव पुरार्ण में शिव को सभी देवताश्री एवं शक्तियों का स्वामी भाननेवाला वेष्णव खादि पुराणों में शिव से भी श्रपिक महत्त्रशाली विष्णु खादि को किस प्रकार मानेगा । अपना इस प्रकार उसकी इस बात में कौन मान्य है, कीन अमान्य है, इसका निर्णय किस प्रकार हो सकेगा है इसके अतिरिक्त एक ही कमानक, एक ही विषय, एक ही वर्णन कई पुराणों में समान रूप से निलंते हों सो तो है ही श्रक्षारशः श्रव्याय के श्रम्याय कई पुरागों में समान रूप से मितते चलते हैं। एक ही यानों की सभी प्रत्यों में अविकल रूप में एल देना स्वामाविक गई। प्रतीत होता है। इन यातों से यह अनुमान स्त्रीर पुष्ट हो जाता है कि कच्छाडे पायन व्यास ने ग्राटारही पराणों का प्रचार स्वयं नहीं किया होगा, उन्होंने संहिता के नाम से श्रापने समय तक उपलब्ध पौराखिक सामित्रयों का संकलन किया होता और उसका ऋधिकार सूनवंशीय अपने शिष्य लोमहर्पण को दिया होगा । श्रीर बाद में चलकर लोमहर्षण की शिष्यपरम्परा ने लीक में उसका इतना बहुल प्रचार एवं प्रसार किया होगा । यहाँ पर एक बात स्त्रीर भी भ्यान देने योग्य है कि कृष्णद्वैपायन न्यास ने पुराखों के प्रचारादि का कार्य स्तवंशीय लोमहर्पण को क्यों लींपा ! वायु श्रीर पाजपुराण के कथन से इसका समाधान इस रूप में मिलता है कि 'सतों का पराख कहने (यांचने) का अधिकार जन्म से ही है।' इस कथन का मूल कारख यह समक्त पड़ता है कि जिस समय ब्राह्मणों का प्यान विविध प्रकार की वैदिक संहिताओं, उपनिपदों, ब्रास्पयकों ब्रादि प्रशस्त ब्राध्यासिक एवं षामिक प्रन्यों के प्रचारादि की छोर था, उस समय उन्हें राजवंशादि के कीर्तन, पर्व, तीर्य, त्यीहार, दानादि सांसारिक विषयों की ओर प्रवृत्त करना उचित नहीं समस्ता भया, पर इस सब विषयों की लोक के लिए परम आयर्थकता थी. श्रतः 'जन्मना' ब्राह्मरा न होने पर भी सुतों को यह कार्य सीपा गया। त्र्याल भी युड़ी संख्या में धन्दी, मागध पदं चारण लोग तुतो भी इंछ जीविका पथ के परिक हैं और उनका भी समाज में काफी सम्मान है। ऐसा अनुमान होता है कि इन्हीं सुतों की परम्परा से सत्यवती नन्दन कृष्णाई पायन व्यात द्वारा संकलित पुराण-संदिता का लोक वाज र पर पर प्राप्त । में स्थापक प्रचार हुन्ना होता और सामान्य जनता ने, जिसे वैदिक संहितास्रो एव स्नारस्यको के समक्षते का समस् एयं साधन कम या, सुतों की इस देन का पर्वात सम्मान किया होगा। उन्हीं सुतों ने ही इसके अटारह मेद भी किये होंगे और इन ग्राठारही के शाद भी परिशिष्ट रूप में बहुत से उपपुराखों की सुष्टि हुई होगी। इस ग्रानुमान का श्रापार पुराणों की वर्णन रौजी की विविधता के श्रातिरिक उनमें कुछ परिवर्तन के साथ पाई जानेवाली प्रचुर का जापार उपयो का पर्वत पर्वत को विविध व्याख्याता अपनी व्यक्तिगत विवेधताओं से कुछ मिल-भिन्न कर देते हैं। छमी पुरायों के लिए एक ही लक्ष्य एवं 'पुरायमेक्सेवासीचद्रा क्लान्तरेऽन्छ।' (४० १३ रलोक ४) मस्प महापुराण के इस कथन से भी हमारे श्रनुमान को पुष्टि मिलती है।

जनता में वृतों द्वारा प्रचलित पुराखों पर इतिहास के पार्मिक आन्दोलनों का विशेष प्रभाव पड़ा । समय-समय पर भारतभूमि में प्रचलित होनेवाले सम्प्रदायों की उस पर इतनी अधिक छाप पड़ी कि एक सम्प्रदाय वालों ने तीन तीन चार-चार पुराखों तक की प्रभावित किया । बाहा, धैव, वैष्णुव, भागवत आदि पुराखों के नाम से ही यह स्पर्ट हो जाता है कि यह उन विशेष सम्प्रदायों के धार्मिक अन्य हैं। सम्प्रदायिक विषयों को छोड़कर उत्तर कहे भये पुराखों के पाँचों सद्देख प्राय: सभी पुराखों में कुछ हेर-केर के साथ पाये जाते हैं। इससे यह बात स्पर्ट सी है कि एक-एक सम्प्रदाय के अनुयायी पिएडतों ने अपने अपने सम्प्रदाय के अनुकूल विचारों एवं भावों का उनमें सिम्मश्रण ित्या । उन्होंने इस स्पूरी के साथ यह वार्य किया । उन्होंने इस स्पूरी के साथ यह वार्य किया । उन्होंने इस स्पूरी के साथ यह वार्य किया कि वास्तविक और प्रस्तित्व विषयों में मेद बहुत कम मालूम पड़ता है । यह श्रष्ट्रीत इतनी अधिक वड गई कि पुराण के सर्वमान्य उपर्युक्त 'सगेश्च प्रतिसर्गश्च श्रदायि लक्षण के अतिरिक्त व्रहावैवर्त पुराण में महापुराण के दूसरे सक्षण भी बनाये गये । और उस सर्वमान्य लक्षण को उपपुराणों का लक्षण यतलाया गया ।

सिष्टिश्चापि विस्ष्टिश्च स्थितिस्तैपाद्धपालनम् । कर्मणा वासना पार्ता मनुनाद्य क्रमेण च ॥ वर्णनं मलयानाद्य मोचस्य च निरूपणम् । उदकीर्त्तत हरेदेव देवानाद्य प्रथम्-पृथक् । दशाचिकं सक्षणद्य महतां परिकीर्तितम्॥

(ब्रह्मचैवर्तपुराण १३२ श्रध्याय । रस्तोक ३४-३७)

इस प्रकार यदि शक्त वैवर्त पुराण का मत माना जाय तो महापुराण में उथ्य क दस लच्चण होने चाहियें ग्रीर उपपुराणों में पाँच । किन्तु इससे भी ग्रमररोप में वर्णित उक्त सर्वतम्मत लक्त्य की ही मान्यता सिद्ध होती है। क्योंकि उपपुराणों में उक्त पाँच लक्तण भी नहीं मिलते। जो हो, पर इतना तो मानना ही पड़ेगा कि सतो ने एव परिवृत समाज ने अपनी-अपनी देश-काल जनित परिस्थितियों से बाध्य होकर पुराखों में यथेच्छ परिवर्तन क्रिया श्रीर कथाओं की अलंकार वे रम में इतना महरा रँग दिया कि उन पर आज ने युग में विश्वास करना ही कठिन हो गया । एक-एक राजाओं केराज्य काल लाख लाख वर्षों के हो गये, पुत्रों की संख्या करोड़ों तक पहुँच गई सामान्य पिरहदान का पुरुष अरवमेघ यह ने अवसूध स्तान ने भी बढ़ गया। एक बात और भी मालूम पड़ती है कि सतों से ग्रपने-ग्रपने चेत्रों (यजमानी) का भी विभाग कर लिया था । यदि किसी पुराण में मध्यभारत के तीथों,नदियों, देवालयों एवं पुरविद्यों का माहारम्य है तो किसी में उत्तर भारत के। कहीं पर गगा यदि सौ योजन दूर से ही नाम लेने बाले को भवसागर से पार उतारती है तो कहीं किया, नर्मदा एवं फल्गु, जैसी नदियाँ उन से भी अधिक पुरुष एक फ्ल प्रदान करती हैं। मास्य महापुराण में नर्मदा का विस्तृत माहारम्य एव उसके समीपरम छोटे-छोटे प्रामी एकं देवालयों की, जिनमें से अधिकाश का अस्तिस्य भी अब लक्ष हो गया हागा, विस्तृत नामाविल के देखने से वह स्पन्त मतीत होता है कि इसके मूलप्रवक्ता सूत का वहाँ से विशेष सम्बन्ध था। इस प्रकार छानवीन करने के उपरान्त इस बात में सन्देह नहीं रह जाता कि पुराणों से सामयिक एवं दैशिक परिवर्तनों की भी श्रिधिकता है। एक ही पुराण की विभिन्न प्रतियों तक मे महान् भेद पाये जाते हैं, वे केवल लेखकों एवं सतों के कारण ही नहीं हैं। समय-समय पर भिन्न भिन्न देशों में होनेवाले परिवर्तन भी इसके बारण हैं। प्रायः साम्प्रदायिक पुराण इस दृष्टि से कुछ सुधरे हुए हैं क्योंकि सम्प्रदायाचार्यों ने उनकी एकवाक्यता पर पर्यात ध्यान राता है और वेद वाक्यों की तरह उनकी व्याख्या एवं भाष्य में 'बदकत्य' शैली का श्रपना कर परिवर्तन को कल श्रमम्भव बना दिया है।

सूतों द्वारा पुराणों का यह प्रशार कव हुआ १ एक मूलसहिता के अठारह मेद कव यने १ उनका क्षम कैंग रहा १ इन प्रश्नों पर कुछ निर्चयपूर्वक नहीं वहा जा छन्ता। कई पुराणों में अठारहों महापुराणों एवं उपपुराणों वा क्रमानुगत वर्णन किया गया है, रलोंकों की सख्या गतलाई गई है। इनमें से किसी पुराण में एक को प्रथम कहा गया है तो किसी में दूबरे को। ऐसी स्थित में निर्मान्त कर से क्या कहा जा छनता है १ कहना न होगा कि सभी पुराणों में इस नामाविल का प्रचुप भी छूतों द्वारा ही हुआ। 'इस पुराण के अतिरिक्त अन्य पुराण भी हैं, उनके सुनने का भी परम अये हैं, उनकी रलोंक सख्या इतनी हैं, इस सन्तिस परिच्य से स्रोताओं ने मन में अन्य पुराणों के प्रति भी आस्था वढ़े—यही उनका मूल उद्देश या। मतस्य महापुराण की उपलब्ध प्रतियों में महापुराणों के साय-साथ उपपुराणों की भी नामायिल दो गई है, इस से उसकी परम नवीनता खिद्ध होती है। यर इससे यह न मान लेना चाहिये कि उसकी सरी कथारी कथारों नवीन हैं, जहाँ तक स्थिट-प्रक्रिया परित स्थान्त, मन्यन्तर, देव-पित

वंश एवं राजवंशादि के वर्णुंनी का यम्बन्ध है, यह सब प्राचीन हैं। सारांश यह कि कुछ पुराणों में बहुत श्रिषक परिवर्तन हुए और कुछ में कम। पर साम्प्रदानिक पुराणों में इस प्रकार के परिवर्तन जा कुछ किये गये वे इतनी निपुणता से हुए कि चीर नीर के समान दनका पार्थक्य करना बहुत कितन कार्य हो गया। इस परिवर्तन के कुचक ने भविष्य पुराण को भानमती का पिशरा कर दिया। पेसा लगना है कि पिछलो शतान्दी तक के परिवर्तों ने श्रुपनी निपुणता उससे दिखाई। दुर्भाग्यवश इस परिवर्तन पदित ने पारीपिक साहित्य के महत्त्व को जनता की दृष्टि में कम कर दिया। वेदों, उपनिप्दी एयं श्रारस्वकों की सरह उनकी बिगुद्धता स्थिर नहीं रह सकी। पर इन परिवर्तनों एयं परिवर्दनों के कारण यह मान लेना कि सभी पुराण श्राप्तिक हैं, उनमें कुछ भी तत्त्व नहीं है, नितानत श्रुपत्तिव है। पुराण का एक मूल हम हो नहीं परम प्राचीन है, उसके श्रुपत्तिक के हैं। श्रास्वन्य एहा सुप में समस्ट कर से मविष्य पुराण का नामोस्लेख किया गया है श्रीर किसी पुराण का निर्देश न कर उसमें यह उदरण दिया गया है—

श्रष्टाशीतिसङ्क्षिण ये प्रभामीपिर्पयः । द्वित्र्येनार्यम्यः पन्यानं वे स्मश्रानानि भेतिरे ।। श्रष्टाशीतिसङ्क्षाणि ये प्रमां नेपिरप्यः । इन्तरेषार्थम्यः पन्यानं नेऽमृतस्यं हि क्रप्ते ॥।

(शापस्तम्य ग्रह्मस्य २।२३।३-४) 'जिन अटारी सहस्र ऋषियों ने सन्तान की कामना की वे अर्थमा के दित्य पर में रमशान की प्राप्त हर श्चीर जिन खठांसी सहस अपियों ने सन्तान विषयक कामना नहीं प्रकट की वे श्चर्यमा के उत्तर प्रधावलम्बी होकर श्चमत्त्व के श्राधिकारी बने । इसी से एकदम मिलते-जुनते रलोक ब्रह्मायह पुराया, बद्ममुराख, मत्त्वपुराया श्चादि में भी मिलते हैं। भविष्य पुरास के सम्य नामोब्लेख से मूल संहिता का विभाग भी खति प्राचीनकाल में विद्व होना है, क्योंकि आपस्तम्य अग्रस्त्रका रचना काल अनेक विद्वानों ने ईस्वी पूर्व ३ री शतान्दी के आसपास माना है। इघर विश्ला पुराख के क्रम के अनुसार भविष्यत पुराख का नवम स्मान है। जो हो, पर इतना सिद्ध हो जाता है कि प्रशाणों की मूल संहिता के मेद भी नवीन नहीं हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमाण भी है। अनेक प्रशाणों के अनुसार दी गई क्रम संख्या से ब्रह्माएड पुराण का ब्रह्मारहर्या स्थान है। ऐतिहासिकों का ब्रह्मान है कि ईसा की प्र वीं शती में भारतीयों ने यवद्वीप में पदार्पण किया था। उसी समय वे लोग स्वमावतपा अपने साथ रामायण महाभारत एवं पराणादि धार्मिक अन्यों को भी साथ से गये होंगे। उसी के परिणामस्त्रक्त वहाँ के शैव ब्राह्मणी के घर आज भी ब्रह्मायह पराण का बेदी की तरह आदर होता है। वहां के ब्रह्मायह पराण एवं हमारे देश में उपलब्ध ब्रह्मायड प्रराख में बहुत कम अन्तर मिलता है। इससे यह अनुमान होता है कि ईसा की ५ वीं शतान्दी के पूर्व ही प्राणों के अनेक मेद हो चुके ये। इन प्रमाणी के अतिरिक्त आठवीं शतान्दी में उत्पन्त होने वाले स्वामी शहराचार्य ने मार्करडेंग पुराण से उदरण दिया है, सातवीं शताब्दी में होने वाले वाण भट्ट ने हर्प-चरित में मार्कपडेय पुराण के देवी माहात्म्य से विषयों का चयन किया है, वायु पुराण की चर्चा की है। मयूर मह ने, जो कि बाणभट के समधार्मायक ही थे, शीर पुराण से सूरशतक का विवरण उपस्पित किया है। उसी समय के ब्रह्मग्रह ने विष्णुधर्मीचर पुराण के ब्राधार पर ब्रह्मचिद्धान्त की रचना की है। न्यारहवी शताब्दी में श्राने वाले विदेशी यात्री श्रालवेश्नी ने श्रादित्य, वायु, मत्त्य, विष्णुपर्मोत्तर श्रादि पुराखों की चर्चा की है। इन सब प्रमाणों से यह मानने में किसी को भी श्रापति न होनी चाहिये कि श्राज से डेढ़ दो हजार वर्ष पूर्व ही पुराणों के भेदोपभेद हो जुके थे। पर पीछे चलकर समय-समय पर उनमें परिवर्तन होते रहे । उनमें क्या मीलिक है, क्या प्रावित, वर्षाप यह कहना तरल नहीं है पर पुरायों के उक्त लक्ष्ण से इस विषय में सहायता मिलती है। उपयुक्त पाँची विषयों के श्रतिरिक्त धार्मिक क्रियार्ट, धामान्य धमुदाचार, देवी-देवताश्चों के माहात्म्य, देवार्चना, देवीत्सव, व्रत, नियम, विविध प्रकार के दान, प्रावश्चित्त, राजनीति, मूगोल, खगोल, नदी, तीर्प एवं दीत्रों के माहारम्यादि लीकिक

विषय पराणों में पीछे से आवश्यक समभ्त कर सन्निनिष्ट किये गये हैं। जब जब विरुद्ध धर्मातुयायियों ने हिन्दश्रों की 'सनातनधर्म' से विचलित करना चाहा है, तब-तब परिडतों एवं सुतों ने पुराखों में 'श्रावश्यक' संशोधन किये हैं। उनके वह संशोधन उस परिश्यित में उपकारक भी हुए हैं। सामान्य जनता ग्रहस्याश्रम के बखेड़ों में पहकर धार्मिक विद्यान्तों एवं तत्त्वों के फेर में फँवना पवन्द नहीं करती, उसे इतना च्ला नहीं है कि वह हुत, श्राह्वेत, विशिष्टाहैत. जीव बहा श्रादि के विषय में श्राचार्यों के निर्णीत मतों को पकड़ सके, उसे कोई सरल, सधी बस्त चाहिये. जो सनने में सवोध्य और करने में सकार्य हो। इसी उद्देश से कहर पिएडतों ने बौद, जैन खादि 'सनातन धर्म' विरोधी मतों के यहकावे से वजने के लिए पुराखों में उपासना तथा कर्मकाएड के विषयों की आवश्यकता से श्रीवक भरा श्रीर सतों ने उनका ग्राम-ग्राम में घम घम कर प्रचार किया। जनता की रुचि के श्रमकन उसमें विविध कान्य रसी एवं श्रलंकारों की भरमार कर दी गई। श्राज भी खाल्हा गानेवाले, श्रभी छ-छात सौ वर्ष पूर्व उत्पन्न होने वाले आव्हा कदल आदि की वीरता में अतिश्योक्ति का दिवाला निकाल देते हैं, और वह अंश जनता में चमस्कारी होने से सर्वाधिक पसन्द किया जाता है। इस उदाहरण का प्रयोग हम किसी बरे मंशा से नहीं कर रहे हैं। मेरे कचन का तारपर्य केवल इतना ही है कि सामयिक परिस्थितियों के कारण पुराणों में इतने श्राधिक परिवर्तन हुए हैं। समय-समय पर जितने भी धार्मिक आन्दोलन हुए, उन सब से मोर्चा लेने का काम परीच रूप में पुराणों से भी लिया गया। यह बात दूसरी है कि अनमे आज कितने ऐसे अंश मिलते हैं जो एकदम अविश्वसनीय ही नहीं सर्वथा घृएय, दुष्ट एवं उपहारय भी हैं। 'विष्णुदरीनमात्रेण शिवद्रोहः प्रजायते' श्रथवा 'धिक् धिक् कपालम्' की कोई उम्र वैप्यान भले ही शुक्र ठहराये पर वह सर्वमान्य नैतिकता के स्तर से भी बहुत नीचे हैं। ऐसे दूषित परिवर्तन परिवर्तनकारियों के व्यक्तित अवगुण के परिचायक हैं। ऐसी निन्द कोट की बातों का सम्मिश्रण उन्होंने अन्न में विष की मौति कर दिया है जिसको अपवारित करने के लिवा कोई दूसरा चारा नहीं दिखाई पड़ता । पर वास्तव में क्या पुराण एकदम भ्रष्ट हो गये हैं, उनमें लोक-कल्याण की भावना सर्वमा हीन कोटि की हो गई है ! नहीं । यदि ने ऐसे ही होते तो पंचम वेद की उपाधि उन्हें कैसे मिलती ! वेदों के साथ पुरुषकायों में उनके पारायण का उपक्रम किस प्रकार चलता । श्राज भी उनमें वह गुण वर्तमान हैं। जीवन के सभी दोत्रों में श्रानेवाली श्रावश्यकताश्रों का सहम रीति से उनमें विश्लेपण किया गया है। दया, समा, सुजनता, करटसहिष्णता, वीरता, घीरता, गम्भीरता, पवित्रता, सत्य, ज्यादि पारमाधिक गुणों का सीध-सादे ढंग में विशद स्वरूप चित्रित किया गया है। दानव से मानव ही नहीं राजधि तक यनने का श्रादर्श उपस्थित किया गया है।पारिवारिक जीवन की सभी कठिनाइयों को सरलता से पार करने के उपाय बतलामें गये हैं। इस लोक की नश्वरता को प्रतिष्ठापित करते हुए भी मानव जीवन को उच्चाति उच्च उठाने का विस्तृत कर्मन्तेत्र उपस्थित किया गया है। सामान्य कुल में उत्पन्न होकर महान से भी महत्तम् बनने का उदाहरण रखा गया है। जीव क्या है ! ईश्वर क्या है ! सुष्टि क्या है ! परलोक क्या है ! जीव की गति किस प्रकार होती ! इंस लोक एवं परलोक के कर्त्तव्य क्या है। ऐसे गृढ़ प्रश्नों का युक्तियुक्त एवं सरल समाधान किया गया है। दार्शनिक विषयों के अतिरिक्त अन्यान्य बहुतेरे ऐसे विषयों को भी उनमें स्थान दिया गया है, जिनकी परम आव-श्यमता है। ज्योतिप, राजनीति, अर्थनीति, बास्तुकला, मूर्तिकला, खायुर्वेद, धतुर्वेद, कर्मकाएड खादिका भी संतिम किन्तु उपयोगी वर्शन उनमें किया गया है । हिन्दु संस्कृति को संवल देनेवाले ऐसे ग्रानेक शत चरित्रों का उनमें वर्णन है, जिनका स्मरण श्राज भी उत्साद एवं गौरव का कारण है। अवतारवाद का इतना बहुन प्रचार पुराणी द्वारा ही हुन्ना। सभी पुराणों में किसी न किसी देवता के अवतार की चर्चा की गई है। शैव मतानुवायो पुराला में जिस प्रकार शिव के नाना र्यवतार धारण करने की चर्चा है उसी प्रकार वैष्णव मतानुवारी पुराणी में विष्णु के। ग्रवतारबाद की यह कल्पना इन्हीं पुराणों के कारण ही चली ऐसा कहना तो उचित नहीं है। अनकी संवित मुलक्याएँ उपनिपदी एवं बादाण प्रन्यों में ही थीं, पुराशों ने उनको बहुत बिस्तृत और प्रचारित किया। एक-एक सत के श्रवलम्बन करनेवालों ने द्याने इष्टदेव का श्रारतार पुष्ट किया । इस पुष्टि में उन्होंने एक दूसरे मत की स्पष्ट तिरूट वक की । इस श्रम्य साम्प्रदायिकता के कारण प्रराणों की मर्यादा हानि भी हुई । इस प्रकार हम देखते है ?

पुराणों में एक झोर विश्वधन्धुत्व की भाषना निहित है, जीवन के परम उपसेगी तत्वों का संकलन किया गया है, वहीं पर अन्य साम्प्रशिवकता के पुनारियों ने उमे अपने गंकुचित चेत्र में ताला वन्द कर के रखने की चेष्टा मी की है, पणा द्वेपादि के बीज बोने में अपनी सारी विया बुद्धि लगा दी है।

सदम रीति से पर्यालीचन करने पर इसमें सन्देह-नहीं रह जाता कि प्रत्येक प्रराणकार ने परमात्मा के उपर्यक्त भिल-भिन्न सगुण रूपों को स्वीकार किया है। सृष्टि में इनके कार्यों का विभाजन किया है। श्रापने इष्ट प्रति-पाद की महिमा के सामने अन्य की अवच दिखाया है। दूसरे दैवगणों को उसका सहायक अथवा साधन बनाया है। देवताओं और ग्रसरों के भोषण युद्धों का रोमांचकारी वर्णन कर उसमें उसे मुख्य सहायक बनाया है। इस प्रकार कोई ऐसा पराण न होगा. जिसमें उसके इष्ट प्रतिपाद को महान 'श्रासरों ने डटकर लोहा न लेना पड़ा हो । देवताओं की करा से ही वर प्राप्त कर असुरों की शक्ति की वृद्धि होती है; वे आगे चलकर ऐशवर्य के मद से उन्मत होकर लोकपीडन में निरत हो बाते हैं। उनके मारने की चिन्ता सभी देवताओं को होती है, वयोंकि उनके पर्य श्राधिकारी इन्द्र, यस्या, कवेर, श्रामिन एवं वायु प्रश्ति श्राधिकार से च्युत कर दियें जाते हैं। लीक में विशेष विद्रोह की भावना बढ़ती है, तब वे मिलकर उन महान् ऋसुरों के बध का उपाय निश्चित करते हैं, बध में प्रमुख भाग उस पुराण के इष्ट प्रतिपाय विमृति का ही होना है। शैव पुराणों में शिव, शास्त्र पुराणों में देवी, वैष्णुव पुराणों में विष्ण एवं श्रन्य पुराणों में उसका मुख्य प्रतिपाद देव उस महान श्रासुर संकट से लोक की रत्ता करता हुश्रा दिखाया जाता है। देवताओं और अमुरी के युद्ध का वर्णन पुराणों में अधिकतर आये हैं, उनमें मधुकैटम, हिरएव कशिय. तारक, शम्म, निशम्म, मय, बलि, पहाद, रावणादि की चर्चा ती अनेक प्रराणों में एक ही प्रकार से आई है। रामावण एवं महामारत की कयात्रों का भी अधिकांश पुराखों में वर्षान आया है। सप्रसिद्ध दम्पति की कथाएँ जैसे-राविश्री-स्थ्यवान, नल-दमयन्ती, दुष्यन्त शकुन्तला-प्रसृति की क्याश्री का भी प्राय: सभी पुराखों में एक सावर्णन है। राजाओं की यंशायित का वर्षन करते हुए सूर्य, चन्द्र, यहु, कुरु ख्रादि वंशों के सुप्रसिद्ध राजाख्रों की ललित कयाओं का भी सभी प्रतायों ने समान रूप से खादर किया है। उनमें बहुत ही समानता रखी गई है। ख्रनेक स्थलों पर तो कई परायों में एक दी शन्दाविल भी पाई जाती है। सभी पुरायों में दिसी न किसी सुप्रसिद्ध नदी, तीय, चैत्र, पर्वत स्त्रादि के बिस्तृत माहास्य का वर्णन किया जाता है। उसकी सर्वश्रेष्टता सिद्ध करने में सूनों ने रीतिकालीन फिनयों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। जिन सुप्रिट व्यक्तियों के साथ जिस सुप्रसिद घटना का संयोग कर्णुपरम्परा से विदित है, उसका उल्लेख प्राय: सभी पुराशों में एक रूप से किया गया है। तीयों के स्त्रतिरिक्त वर्तो और दानों का जितना माहात्म्य पुरायों में श्राया है, उसे देखते हुए अर्तातकालिक भारत की समृद्धि का सहज ही श्रनुमान किया जा सकता है। यह सानते हुए भी कि एती ने श्रयवा प्रतिग्रहीता ब्राह्मण पिएडतों ने श्रपने लाभ के लोभ से दानों को यहत यड़ा चढ़ा कर कह दिया है; इतना तो मानना हो पड़ेगा कि उस प्रकार की दान पद्धति उन दिनों में बर्तमान थी । मत्त्य महापुराण में ब्रतों एवं दानों के महान् माहात्म्यों से प्रायः पचातों अध्यायों की पूर्ति की गर्या है। मुक्य, चौदी, तार्वे आदि धातुश्रों के पहाड़, हुएम अपना धेतु दान करने की अनेक विविदा बतलाई गई है। उनमें से किसी एक विधि को साझोपान पूर्ण करने की सामार्थ आज दिन करोड़पतियों में भी नहीं दिखाई पहता। प्रत्येक प्रता, नियमी एवं यहाँ का पर्यवसान दान में ही किया गया है। विना प्रचुर दक्तिया की दिये हुए इन सब का कोई फक्ष नहीं होता। तीयों एवं चेत्रों के माद्यातम्या में भी दान का विस्तृत वर्णन किया जाता है। ंकितने भी तीर्थ होते हैं, उन सब के छोटेनी लेकर बड़े स्थानी तक का माहातम्य रहता है और सर्वत्र दान देने की विधि विदेत है। एवं प्रकार दान पदांत की ऋतिचर्चा से वालव में पुराणी की महिमा हानि भी हुई है। अलवारी विज्ञायनी पी तरह सामान्य बनाया भी मुत्ती की इस करागी में दान के बास्तविक महस्य की देव समक्षकर उसकी यार से थाते मेंद सेता है।

र्पण कि कार कह गुके हैं, प्रायः सभी पुरावों में श्राटारही महापुरायों की नामावति तथा उनकी श्लोक संख्या दी गई है। क्रिनमें परस्य बिप्तता पाई जाती है। भिष्तता का कारण खुरों की श्राव्यवस्थित वर्णुना शैली ही है। वास्तव में कीन पुराल प्रथम बना, कीन बाद में बना-इसका कोई प्रमाल उन लोगों के पास भी नहीं था। जो जिसको जिस कम से स्मरणपथ में मिला उसको उसने उमी कम से रख दिया । मत्स्य महाप्रराण में विभिन्न प्राणी का जो कम दिया गया है, उसके साथ अनेक पुराखों की एकवाक्यता नहीं होती। इस दृष्टि से विष्णा पराख की सुची कुछ प्रामाणिक लगती है, क्योंकि उसका कम खने ह पुराणों के कमों से कुछ मिलता-बलता है। उसमें खठारहों पराणों के जो नाम श्राये हैं, उन्हें यथाकम दे रहा हूँ। प्रथम बाह्म, द्वितीय पात्रा, तृतीय वैष्णव (विष्णुपुराण', चतुर्य शैव. पत्र्वम भागवत, पण्ड नारदीय, सप्तम् मार्कण्डेय, श्रष्टम् श्राप्नेय, नवम् भविष्य, दशम् ब्रक्षयेवर्तं, एकादश लैक्क, द्वादश बाराह, त्रयोदश स्कान्द, चतुर्दश वामन, पञ्चदश कीर्म, पोडश मास्य, सप्तदश गारुड श्रीर श्रप्टादश ब्रह्माएड । इस कम से यापावत: यह भावित होता है कि सभी पुराण एक साथ नहीं बने थे; पर इस कथन से भी कई न्नापित्तयाँ उठेंगी। यदि सभी पुराण वास्तव में कमशः निर्मित हुए होते तो पूर्ववर्ती पुराणों में परवर्ती पुराणों का नामोल्लेख कैसे सम्भव होता ! एक पुराख किसी को प्रथम और इसरा किसी श्रन्य को प्रथम कैसे मानता ! आदि । जो हो, पुराणों की उपर्युक्त नामाविल में एहीत कई पुराणों के विषय में यह भी विवाद प्रचलित है कि वह महा-पुराण है या नहीं । यह विषय स्वयं इतना महत्वपूर्ण और विस्तृत है कि इसके लिए कभी खलग से कुछ लिखा लायगा । ज्ञान प्रकृत स्वल में दम वेवल इस दिशा की खोर संवेत मान कर देते हैं कि कम और नामावित में पुराणों के निर्माणकाल आदि का कोई सुक्ष्म ध्यान नहीं रखा गया है। एक ही विषय की बातें घूम-किर कर सभी पुराणों में आती गई हैं। कुछ ऐमे विशेष विषय अवस्य हैं, जिन पर भिय-भिन्न पुराणों में विस्तृत प्रकाश हाला गया है, उन-उन विषयों को छोड़कर यदि सब के उक्त पंचलक्तरायक पौराशिक विषयों की एकत्र करें तो पाठक श्चार्चर्यचिकत रह जायेंगे कि सब में एक-सी-ही वार्ते हैं। महापुराओं के श्रतिरिक्त उपपुराओं की भी नामाविल देवी भागवत एवं मात्स्य आदि महापुराणों में दो गई है। यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उपपुराणों की रचना बहुत थाद में हुई है। प्रायः पौराणिक महान पात्रों को लेकर इनमें उन्हीं का विस्तृत साहास्य वर्णन किया गया है । शैली श्रीर उद्देश भी प्रायः वही हैं । इनमें प्रमुख उपपुराण यह हैं, सनत्कुमार, नरसिंह, नारदीय, शिव, दुर्वाता, कपिल, मानव, औरानत, यरुग, कालिका, साम्ब, नन्दी, सीर, पराशर, ग्रादित्य, महेश्वर, देवी भागवत श्रीर विविष्ठ । स्कान्द पुराण के रेवालएड शिवधर्म में ब्रह्माएड, कुर्म श्रीर मविष्य को उपपुराण बतलायो गया है, साथ ही नारदीय, शिव, ब्रादित्य श्रीर विविध्त का नामोल्लेख नहीं किया गया है। इन उपपराखों में से ब्राधि-कांश में पुराणों के उक पनलवणों का पालन नहीं किया गया है। वर्णना शैली में इतनी श्रधिक चमरक्रति लाने की चेष्टा की गई है जिसे देखने से यह स्पष्ट जात हो जाता है कि ये बहुत आधुनिक हैं। यही कारण है कि उनकी 'चर्चा अधिकांश महापूराणां में कहीं नहीं आहे है।

उक्त अठारह महापुराणों को वर्गों में भी, विश्वक किया गया है। स्कान्यपुराण के केदारखरह में यह चर्चा आयो है कि अठारहों महापुराणों में दश शैव, चार माल, दो शाक और दो वैष्णव हैं। इस सम्बन्ध में शिव रहस्य खएडाम्वर्गत सम्भवनाथह में स्कान्द पुराण में हा लिखा गया है कि शैव, भविष्य, मार्कपडेय, तैन्द्र, बाराह, स्कान्द, कामें, वामन और महायह य दस पुराण शैव हैं। इन सब की श्लोक संख्या है लाख है। वैष्णय (विष्णु), भागवत, नारदीय और तारह वे चार वेष्यय हैं, इनमें मतावान विष्णु की महिमा वर्षिण है। माल और राज्य—ये दो महाय के पुराण है। अठान पुराण अरोन की और सक्तवेवत पुराण सूर्य की महिमा से पूर्ण है। चारो वैष्णव पुराणों में आधावत सहायेव और विष्णु की समानता मित्यादित की गयी है। कहीं महा माम महायेव से अधिक विष्णु का माहारम वर्णन किया गया है। आहा प्राण्ण में ब्रह्मा विष्णु महेश का साम प्रतिपादित करते हुए भी महाा को अटेक और सूर्य की निर्वेशानक छिद्ध किया गया है। इसी मकार येव पुराणों में शिव को सभी देवताओं ने अधिक शक्ति होता गया है। मक्त मत्य महायाणों में विषाद करते हुए भी महा को अटेक और सूर्य की निर्वेशानक छिद्ध किया गया है। इसी मकार येव पुराणों में शिव को सभी देवताओं ने अधिक शक्ति होता गया है। प्रकृत मत्य महायाणों के व्यपि भगवान विष्णु करें स्वार्ग का स्वर्ण का स्व

करूँ गा । इठी प्रशार वाराह बामन श्रीर ब्रह्माण्ड में भी शिव की श्रमन्त शक्ति का वर्ग्यन किया गया है, जिसके सम्मुख विष्णु, ब्रह्मा प्रमृति सभी देवों एव शक्तियों को कई बार प्रमावहीन होते दिखावा गया है। शैव मत की प्राचीनता श्रीर त्रयर्व चारों वैदिक संहितात्रों में रुद्र की स्त्रुवि मिलवी है। इनमें यजुर्वेदान्वर्गत रुद्राप्टाप्याया का श्रांज भी वहुत प्रचार है। वर्षाप इस यात में विवाद उठाया गया है कि थैदिक रुद्र ही पारीणिक शिव श्रमवा रुद्र हैं, पर यह परम्परा इतनी प्रचलित हो गई है कि वह तक नहीं स्वीकार करती। वाबस्नेय वहिता में शतरुद्रों के बीच-बीच में शिय, गिरिश, पशुपति, नीलमीव, सितिकरठ, मब, शर्व, महादेव इत्यादि नामों को देखने से रह ग्रीर ग्रिय के एकत्व में श्चविश्वात नहीं रह जाता । श्चयन संहिता में भी महादेव, भव, पशुपति श्चादि नामी का उस्लेख हुन्ना है। श्चरतु शैव पुरायों में प्रायः इन्हीं उपयुक्त नामों की चरितायेंगा मनोहर कयाझी के रूप में की गई है। इनके झतिरिक्त सान्तिक, राजछ एवं तामछ-इन तीन गुणों के बाधार पर भी पुरायों का वर्ग विमाग किया गया है। मैं यह कहने में संक्रीच नहीं करूँ ता कि इस ग्रमिनव विश्वात में कोई वैश्वानिक श्राघार नहीं है। किन्हीं सूत महादेव ने तीन का श्राटाह में भाग देकर ६-६ का वर्ग बना दिया है। वस्तुतः सभी पुराखों की शैली देखने से स्टब्ट मालूम पड़ता है कि सब में उक्त तीनों मुखी एवं स्वभावी का स्थास्थल प्रयोग किया गया है। इन सभी महापुराखों एवं उपपुराखों का यद्यदि एक व्यक्तित उद्देश्य भी है, पर सब का समस्टि रूप में जो स्यूल उद्देश पाया जाता है यह यह है। पुराणों में कोई न कोई अवतार स्त्रीकार किया गया है। बसा, विष्णु, महेरवर, सूर्व, गरीश और शक्ति इनमें से किटी एक की उपातना का लोक में प्रचार हो, इस हस्टि से इनमें से किसी एक को प्रधान और अन्य की गील माना गया है। परिहतों ने देश एवं काल की परिस्थिति के अनुसार अपने-अपने मत की प्रचारित करने के लिए एक एक पुराग में एक एक

पुरायों में इन एव वार्तों के होते हुए भी अनेक लोकोपकारियों ने, जिन्हें वास्तव में देश श्रीर जाति के हरुवाय परने की छश्ची श्रमुपम लगन थी, पुराशों को सर्वथा त्याज्य माना है, उनकी सरपेट निन्दा की है, मार्मिक दुष्ट स्पतों को तर्क के चाकू से चीर-फाइकर जनता के सामने खोल कर रख दिया है। क्या उनके यह कार्य किसी हैप के कारण हुए हैं, कदापि नहीं ! बास्तव में उन्होंने 'स्वाज्यः तुष्टः वियोज्यासीदह लीवोस्यसता' अर्थात् सीप की काटी हुई अँगुली की तरह दुष्ट (दोगपूर्ण यस्तु) श्रश्यन्त प्रिय होने पर भी सर्वया स्थाज्य है, इस लोकोंकि की चरितार्च किया है। उनकी यह घारणा थी कि ये पुराग सार्वजनिक उपयोग के योग्य नहीं रह गये हैं, सामान्य जनता इनमें वर्षित ब्रादशों पर चलकर सुली नहीं रह सकेगी, ब्रयना वास्वितक कत्तंव्य सूच बायगी ! उनकी धारणा कुञ्ज श्रंश में सत्य है; पर यदि श्रांपधि करने से सर्प का वित्र उत्तर जाय तो श्रंमुत्ती की काट कर फेंक देना समोचीन नहीं लगता। ममी श्रीपश्चिमें के श्रमान एवं विद्याप पारेश्यिति में श्रमुत्ती का कार्टना भी एक रोप कर्त्तव्य है पर जिस अंगुली ने इतने जीवन सर्क अनेक दुःलों एवं सुली में सार्व दिया है ययामम्मव उसकी रहा करनी ही चाहिये। पुराणों ने बिरकाल में हिन्दू समाज का बहुत उपकार किया है। हमारी वशपरम्परागत पवित्र मायनाएँ उनके साथ बुड़ी हुई है, इन सब बातों को देखते दुए तनको एकदम वहिष्कृत कर देना निवानन अनुचित है, जब कि योड़ी-धी अत इ. पुरेनत् प्रवित कर देवी है। निनान्त अनुगंस क्याओं एवं स्वार्णपूर्ण उपदेशों को पुरायों से अलग करके उनकी उपादेयता से अगर इनकार नहीं कर सकते। स्रोतारों की दूकान की मिट्टी की बटोर कर घोने वालों को भी जीवन-वापन के जिए पर्यांत सोना चौंडी मिल बाता है, पुराख तो अनेक स्त्रों क ्र श्राकर हैं, इंटिंट फैलाइने, विवेक से बल से मृत्तिकामिश्रित उनके अनमेजिन प्रतंगों को, जिनमें निन्दा आदि के सिवा दुसरी चीज नहीं है, रान्छ की निये, सहातुमूर्ति एवं निश्वास का सम्बल रिलये, उनसे आपको अनमोल यन मिलेंगे। पुरागों में पाठान्तरों की कठिनाइयाँ

पाटों की मिलता से बबाप सभी प्रचीन अन्य भरे पड़े हैं; पर पुराणों में तो यह सब से अधिक हैं। एक एक पद वा शन्द के दम्बुह पाठान्तर पाये जाते हैं। पाठों की इस अनेकता के कारण समय, देश एवं व्यक्ति रहे

हैं। जिस अन्य या जितने अधिक देशों, कालों एव व्यक्तियों में स्थान रहेगा, उसमें उतना ही श्रधिक पाठान्तर पाया जायगा। प्रश्न यह होगा कि क्या वेद, उपनिषद् अयना श्रन्यान्य स्टक्त के धार्मिक, ऐतिहासिक एव शास्त्रीय अन्यों का पुरायों की श्रपेता कम देश, समा वा व्यक्तियों में पचार या। नहीं। इन अन्यों का भी इस दिशा में उनसे कम मश्स्य नहीं था, पर वेदों की तरह पुरायादि के पाठों में कोई उन्धन नहीं रहता। स्टर के चिहाँ एव उचारयों में समानता रागने वे वारया उनमें पाठ-मेद की सम्मावना ही कैसे की जा सकती है। उनके उच्चारया एव प्रानेग के लिए शिकाशों में नियम वतलाए गये हैं, श्रशुद्ध उच्चारया के धोर प्रत्यवाय एव प्रानिष्ट होने की सम्मावना दिखाई गई है।

मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णंतो वा तिथ्याप्रयुक्तोन तत्तर्थंगाह । स वाग्वज्ञो यजमानं हिमस्ति वथेन्द्रशयः स्वरतोपराधात्॥

स्वर श्रमवा वर्ण से हीन उच्चारित मा श्रमने वास्तविक श्रम को नहीं प्रकट करता, यह मिथ्या हो जाता है। यही नहीं, यह बचन रूपी बज़ वेचारे यजमान का बनासर की तरह विनास भी कर देता है। कहा जाता है कि प्रचीनकाल में मनप्रयोक्ता ऋषियों द्वारा स्वर में गडाडी कर देने के कारण यक का यजमान वृतासर तो पराजित हो गया स्त्रीर उन्हें इन्द्र ही विजयो हुए। जो हो, परम प्राचीन काल से वेदों के उन्चारणादि के प्रति जैसी सावधानी रती गई वैसो समस्त विश्व में किसी भी धार्मिक ग्रन्थ की नहीं रती गई। सुदूर दिल्ला प्रान्त के भट्ट. षगान के भद्दावार्य, वश्मीर एवं काशी ने शास्त्रियों के वैदिक मनों के उच्चारणों में श्रानेक भौगानिक विवमताश्लों के रहने पर भी आज अद्भुत समानता पाई जाती है। यह सन उसी सावधानी का परिणाम है। इसी तरह अन्यान्य धार्मिक प्रत्यों में भी पर्याप्त सावधानी राती गई है। न्याय, साख्य, वेदान्तादि शास्त्रीय प्रत्यों में भी समय समय पर होने वाले उनके क्लित भाष्यों एव डिप्पकों सेपाठान्तर की सम्मावना नहीं रही। स्राचायों एव शिष्यों की परम्परा ने भ्रनन्तकाल से लेकर आज तक उनको कएउस्य करने की भ्रपनी प्राचीन पद्धति नहीं छोडी। उसी का परिस्ताम है कि इस निपरीत परिस्थिति में भी एक-एक शास्त्र के सैकड़ों ऐसे विद्वान् मिलेंगे, जिन्हें सम्पूर्ण विपय यदि कएउस्य नहीं हैं तो स्पष्ट अवश्य हैं। ऐसी अवस्था में उनमें पाठान्तरों की कस्पना कैमे की जा सकती है। यही दशा श्रायुर्वेदादि प्रत्य संस्कृत अन्यों की भी रही है। पुराशों का परिवत समाज ने उपयुक्त सम्मान नहीं किया। पुराणों की पिताता में ग्रास्था रखते हुए भी वे इधर से प्रायः उदासीन ही रहे। बहुत प्रचीन कान से पुराणों के उपदेशादि का अधिकार निध्नवाधि सतों में रहने के कारण उच वर्गीय सुवियों ने उनकी श्चोर पर्यात प्यान नहीं दिया। पाछे चलकर जब हैत, ब्रह्नैत, विशिष्टाह्रैत, श्चादि सम्प्रदायों के ब्राचायों को जनता तक अपने विद्धानों के पैचाने की आवश्यकता प्रतीत हुई तो उन्होंने एकाधिक पुराणों की विस्तृत टीकाएँ लिखी। श्रपने मत का पुष्ट करनेवाली युक्तियों का उनमे खुलकर प्रयोग किया। पाठ की एक चपता को स्थिर रखने के लिए 'पदकुरय' की शैली अपनायी। उसका परिणाम यह हुआ कि कुछ सामदायिक पुराण यया श्री मद्भागवत, विष्णु पुराण, शिव पुराण अधिक पाठान्तरों से बनाये जा सके। उत्तर भारत से लेकर दिल्ला भारत तक उनके एकरूप रखने की उन्छ चेष्टा भी की गई। पर वे पुराख, जिनमें स्मार्त धर्म का सामान्यतया प्रतिपादन किया गया था, श्रनेक उपयोगी विषयों की जिनमें चर्चा की गई थी, उन साम्प्रदायिक श्राचायों के कुपाभाजन नहीं हुए। एक ही साथ शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति, गरीशादि का माहात्म्य जिसमें वर्णन किया गया है उसने द्वारा एक ही सम्प्रदाय की पुष्टि किस प्रकार हो सकतो है ? फलतः ऐसे पुराखों के ऊपर न तो साम्प्रदा-यिक प्राचार्यों ने कभी कुपार्टाध्य फेरी ग्रौर न अपने को स्मार्त कहने वाले पढितों ने। परिएास यह हुन्ना कि वह सूर्तों की ही सम्पत्ति बने रहे। उन लोगों ने जिस प्रकार चाहा उनका प्रचार किया। जनता के सनोरजन एव कल्यागा र निए जिस वस्तु एव जिस प्रकार के वर्सन उन्हें उपयोगी लगे सब को उनमें मिलाया। ग्राज कल की तरह मुद्रण को सुविघा तो यी नहीं, लिपिकारों की तिनक्ष-सी श्रसावधानी ने भी पुराणों के इन पाठान्तरों में योगदान किया। यया किस पुराण की प्रतिलिपि करने के लिये मद्रास प्रान्त का कोई लिपिकची

पिहत श्रामा। मानवसुलम श्रमावधानता से उपने 'शतम्' के स्थान पर 'मनम्' लिख जिया श्रीर श्रयनी प्रति लेकर मदास गया। 'काशी की प्रति से यह पाठ श्रामा है, श्रतपुत्व श्रामु न होगा'—ऐमा मानकर उस प्रति से प्रतिलिधि करनेवाले समी 'शतम्' के स्थान पर 'मतम्' श्रामानी से बना लेंगे। इसी प्रकार वर्गों की श्राम्तित समानता के कारण हस्तिलिख प्रतियों के पाठकों को भी कई स्थानों पर भ्रम हो जाना है। वे भ्रान्त पाठक यदि प्रतिलिधि करेंगे तो उसी श्रपने भाव के श्रमुक्त उसका पाठ कर देंगे। इस प्रकार भी एक श्रमुद्ध पाठ की परम्पर फेलेगी। इसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रदेश वाले श्रपनी लिख में प्रतिलिधि करते समय मूल श्रुद्ध पाठ की प्राप्ता होती। इसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रदेश वाले श्रपनी लिख में प्रतिलिधि करते समय मूल श्रुद्ध पाठ की प्राप्ता होती। इस सब कारणों से पुराणों के पाठान्तरों की हतनों श्राधिक गंख्या हों गई है कि ठीक-ठीक श्रम्य लागा मार्टन हो लाता है। इसी-कहीं पर ऐसे भ्रामक पाठान्तर आ जाते हैं वो प्रवंग, विषये एवं श्राव्यत की कोई जिल्ला नहीं करते। यह तो साधारण-सी वाल है। इससे भी यह यह वह पर पुराणों में परिवर्तन हुए हैं। श्रप्ताय के श्रप्ताय नये श्रुह्म लाते हैं। कथा के दीच में कोई नवीन प्रवंग श्रा जाता है, जिलके कारण कथा की श्रान्ति तो विराहतीं ही है, उसकी सीति लगाना भी कठिन हो जाता है। वह स्थान पर है सिक्त करता।

श्रतप्य संस्कृत के परिस्तों का इस ख़ोर प्यान जाना आपस्यक है । प्रशास उनको प्रतिष्ठा के हीएक ख़ांग नहीं है, भारतीय संस्कृत के साथ उनका यहुत काल से मंयंच है। उनका उदार एक जातीय कार्य है। कम से कम कार्यों में तो, जो संस्कृत विश्वा का संमार में महुल केन्द्र है, उसके यदार्थ स्वरुवनिक्चय का कार्य होना ही चाहिये। पर मैंने देखा है कि पुरायों की ख़ोर प्यान देने का अवतर कार्योक्ष्य परिष्ठानों को भी नहीं मिलता। व्याकरण, त्यान, वेदान्त झादि की एक ही पंक्ति में दे हम-दस दिन मले लगा दें, पर पुरायों की आंर एक पड़ी भी देना उन्हें केवल बासुपुराय का छुछ अंग्र, जो बहुत स्वष्ट है, पाठ्य-कम में निर्धारित है, पर इतने से स्वया होगा! कम से कम दे हम ते पुरायों को पाठ्यकम में रखना आवश्यक था। पाठ्यकम में निर्धारित है, पर इतने से स्वया होगा! कम से कम भी मकायक गया नहीं करते, जिनका जनता में मचार नहीं है। अटारद पुराय जो पाठ्यकम में रखना आवश्यक था। पाठ्यकम में निर्धारित है, पर इतने से स्वया होगा! कम से कम भी मकायक गया नहीं करते, जिनका जनता में मचार नहीं है। अटारद पुराय जो सभी जानते हैं, पर इन्हें प्रशास का पाठ्यकम में रखना आवश्यक था। पाठ्यकम में निर्धारित है। कार्यक प्राची जानते हैं। पर अच्छे प्रशास कार्यक है, यह नहीं जानते कि वे अवारह पुराय की निर्मा निर्धारित में पर सरिव है कि पियावतों भाववते की स्वार प्राची भाववते में हम सरिव है कि पियावतों भाववते की पर्यावता कार्यक प्राची कार्यक हम आवश्यक है। यात स्वर्य है। वात स्वर्य है। वीत वादिए, साय ही वीरायिक विषयों के अन्वर्य का भी वार्य है। वात स्वर्य ही वीराय है। वात स्वर्य है। वीराय है।

मूल पुराषों का निर्माण कय हुआ इस विषय पर में पूर्व हो में कुछ मंदित कर जुका हूँ कि इनका मूल स्वरूप वेदकाल में भी या और वह बहुत ही संवित्त या। पाँछे जलकर व्यासों में इनका फैलाव किया और सहां में बता में प्रतार किया। पर इनमें क्षत्रेत्र पाणिक व्याकरणों के नियमों का बहुधा पालन हुआ है, इससे यह सिद्ध होता है कि यह पाणिकि के बहुत बाद तक बने हैं। पाणिकि का समय विक्रम संवत्त के ए में द में शवान्त्री पूर्व माना बाता है। किन्तु राजर्वशों की नामावित में यह भी स्वष्ट होता है कि शुतकाल तक इनमें श्रावस्व करात समाव हाता रहा। पुराषों में तो उद्योगवी शवान्त्री तक मनमानी हुई है। कोई नियंत्रण न रहने के कारण जिसमें विद्या से विश्व पत्रेत किया के पुराणों में रल दिया। यहर, रामानुज, माध्य, वस्लाम, श्रादि के दिवी का कमावेश वो प्रायः पुराणों में सल दिया। यहर, रामानुज, माध्य, वस्लाम, श्रादि के दुवे हैं, पर इनमें भी स्वत-स्वल पर सामप्रदायिकता की गंग सिन्ती है।

व्यात और सूत के बारे में मैं कभी श्रावा से लिखूँगा पर श्रामी तक मेरी घारणा यही है कि यह व्यक्ति-वाचक वंशा नहीं है। विष्णु पुराय से इनकी श्रानेकता का पता लगता है, महागारत के इत कथन पर कि सरवारी के पुत्र कृष्णदेवायन ही श्राटारहों पुराशों के एकमात्र रचिता में, विश्वात नहीं जमता। यह हो सकता है कि कृष्णद्वैपायन महोदय ही धर्वप्रमुख न्यास रहे होंगे । इननी प्रधानता इतनी न्यापक हो गई कि व्यास नाम लेते ही इनका स्मरण हो जाता है। पर जैसा कि ऊपर कह जुका हूँ, यैली नी विविधता, विषयों नी श्रानेक्ता, एम ही विषय पर परसर घोर मतभेद, काल दोष आदि ऐसे श्रानेक कारण हैं निनसे इन्हों को सभी पुराणों का कर्चा मानने में पोर आपित उठती हैं। यदि समय के ऊपर ही ध्यान दिया जाय तो यह महाभारत के समक्रालिक थे, जो पाणिनि के प्राहुर्मान से बहुत पहिले ही सिद्ध होता है। तो किर पुराणों में पाणिनि न्याकरण का नियम-पालन किस प्रकास सम्भय हो सकता है। इसी प्रकार एक सूत भी सूत परम्यस (मागव, भाट) के श्रायणी हैं। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि भिल-भिन्न काल के पड़ितों ने अपने यश की काई जिन्ता न कर पुराणों में अपनी रचनाओं को समाविष्ट कर श्रापने हिस्टकोण से देश, समान और सम्भवा की उन्नित करने में योगदान किया है। उनकी यह निःस्टहता निस्सन्देह स्मरणीय है।

### पुरागों की रौली

पुराणों में शब्य के क्यो रही का स्थान स्थान पर उपयोग किया गया है: पर विशेषतया वीर रह का इनमें बहुल वर्षन है। उसका कारण यही है कि सामान्य जनता इमे बहुत पसन्द रस्तो है। इस जनियता के लिए वैध्णव पुराणों में भी देवासुरयुद का भीषण वित्र श्रविकत किया गया है। इन वर्षनों में श्रवकारों का इतना श्रविक प्रयोग किया गया है कि संख्या आदि में भी उसका कोई ध्यान नहीं रखा गया। वेदों या उपनिपदों में जिन कथाओं का सीज पाया जाता है उसका पुराणों में घटादोप वर्णन किया गया है, इन्द्र द्वारा इन के निधन आदि की कथाएँ, जो वैदिक सिंहताओं में बहुत सिंहता रूप में विद्यामान हैं, श्रवके पुराणों के बीतों श्रायायों में विस्तार पा चुकी हैं। इसी तरह विदुष्ट आदि की कस्पान में विद्यामा हैं, श्रवके पुराणों के वीतों श्रायायों में विस्तार पा चुकी हैं। इसी तरह विदुष्ट आदि की कस्पान में विद्यामा श्राद के स्थरप की वस्पान भी वेदों से ही आई है, उनमें उनके गुणों के श्रवक्ता स्वरूप को करपना की गई है। ही स्वर्त है। तथा, आद श्रविक की महिमा में श्रविद्यानिकों ने तीमा पर प्यान नहीं रखा गया है। विनन्न इनका मुख्य उद्देश सामान्य श्रवक जनता से धामिक प्रविचों को जगाना ही है। इसी विचार से श्रविद्या के विदीधी मतवालों पर भीर आदोत में इनमें किया गया है।

म्गील ख्रौर तमील बर्णन में भी एक ही प्रकार की पद्धित पुरागों में अपनाई गई है। मत्स्य पुराग में भी जम्मू, शाक, कुश, कौख, शाल्मल, गोमेद एवं पुरुष्ठर द्वीपी का विचित टंग से वर्णन किया गया है। इस भौगोलिक कल्यना में प्रयोक द्वीप के चारों और कोई न कोई रसात्मक समुद्र है। पृथ्वी के मध्य भाग में लोक लोक नामक पर्वत है। सर्प उसी पर उदित होता है। सुर्य से कपर (१) चन्द्रमा है। मेर पर्वन नी महत्ता प्रायः सभी पुरागों में है। इन द्वीपे, समुद्री एवं पर्वतों को विस्ता करों है विश्व गया है। योजन के जो प्रमाण पुरागों में है। इन द्वीपे, समुद्री एवं पर्वतों को विस्ता करों है (अपना में है) सुरुष्ठी पर उदित होता है। सुर्य शिव पर वाह, आधुनिक याजन अर्थात चार कोस गए क योजन यदि माना जाय ता साम्प्रतिक भूगोल (भू-परिष) बहुत ही छाड़ा पड जानगा। पुग्गणों ने क्यानानार सुनेक पर्वत के निम्न प्रदेश में भारतवर्ण को अपनिष्ठात विज्ञ है। पर उस सुनेक पर्वत के निम्न प्रदेश में भारतवर्ण को अपनिष्ठात विज्ञ है। पर उस सुनेक पर्वत के स्थान पर आधुनिक पामीर का पठार यदि माना जाय तो कुछ स्थात भले ही हो सकती है। द्वापों के साम-साम यहाँ के निवासियो एक छुछ रीति-समों का भी सित्त वर्णन पुरागों में क्या गया है; पर उनसे आज का मौतिक मित्तक कोई ताल्पर नहीं जिन्हाल सकता। द्वीपों एव समुद्रों का वर्णन देशकर यदि कोई यह कहे कि सुतों ने इस प्रकार की करना प्रपाग प्रयोग देशकर यदि कोई यह कहे कि सुतों ने इस प्रकार की करना प्रपाग प्रयोग देशकर विदेश हो कर दी है, इसवा हमका प्रवाग करने वाले के करने हैं तो कुछ अप्रतित न होगा। मत्स्य पुराग में वर्णित वन्द्र द्वीप में आपन के हुत्त से रास्त्य वाले वस्त्रेश म वह जानून पैसे की पास भा के दिखा से विकती है।

देनतात्रों, श्रष्टारी एवं राजाश्रों के राज्यत्काल का भी यही हाल है। उनमें नितने वर्षों की सख्या दो गई है, उतने दिन भी जीवन भारण करनेवाले श्राज कम मिलेंगे। एक-एक युद्ध लाखों वर्षों तक चलते हैं, एक-एक सुनि

या तंत्रस्यी की समाधि में ही महसों बर्ष बीत जाते हैं। एक-एक ऐसे शिशु उत्पन्न होते हैं, जी गर्मावस्था में ही यहसों वर्ष रहते हैं—ऐसे बपों का क्या प्रमाण माना लाय है इस प्रकार अनेक आश्चर्यजनक वार्तों से पुराणों की वर्तमान हालि। उपयोगिता में कुछ सन्देह हो जाता है जिसकी चर्ची ऊपर ब्रा चुकी है। पर पुराखों की सीधी-सादी, ब्राडम्बर विद्दान कथात्रों की शिक्षा इमारे बीवन में बड़े काम की है। उनकी सुरुचि, सरलता और मनोरंजकता की तुलना भारतीय बाट्मय में वेजीड़ है। मत्स्य महापुराण में कच और देवयानी, इला और बुध, बृहस्रति और तारा, दीर्घतमा ग्रीर ममता, सत्यवान ग्रीर सावित्री ग्रादि की कमार्थ ग्रपने पुरातन सीन्दर्थ में ग्रात मी नीवित हैं, ये न केयल एक ब्राइर्श ही उनस्थित करती हैं, प्रत्युव उनके वाधार्थ्य एवं नाटकीय तस्त्री का भी एक महत्त्र है। मत्त्व पुराण में वर्णित विपुर की चन्द्रिका एवं वन में असुर-कन्याओं के स्टनार का वर्णन भी एक खरड-काव्य का ज्यानस्ट उपस्थित करता है। स्थल-स्पल पर हिमालय की छुटा, किसी बन्य-प्रान्त की शोभा, नदी-तर एवं नागरिक समृद्धि का जो चित्र इसमें ग्रंकित किया गया है, वह बहुत ही विचारपर श्रीर विशद है। राजाझों के कर्तव्य तथा राज्य-रत्ता के विविध उपायों में वास्कातिक आर्थिक एवं सामाजिक नीति का जो वर्शन आवा है वह शाज भी अविस्मरसोय है। अभिषेक किया एवं उपद्रवादि के होने पर शान्ति के भ्रमेक उपाय बतलाये गये हैं। सेनापनियों एवं मन्त्रियों के कर्जन्यों से लेकर साधारण से साधारण राज-कर्मचारी ना कैना व्यवहार होना चाहिये, इस पर स्क्ष्म रीति से साझाज्यवादी इष्टिकीस से विचार किया गया है। राज्य में स्थायी शान्ति रखने के जो विविध उपाय धतनाये गये हैं, उनकी उपयोगिता ब्राज भी शेप है। प्रताब्रों को सब प्रकार ने सन्बुट रखने के लिए राजाओं के जो कर्चव्य निश्चित किये गये हैं, उन्हें देखने से गूढ़ राजनीति का परिचय मिनता है। मूर्तिकला एवं वास्तु का वर्णन इस विषय के तास्कालिक विज्ञान का सूचक है, पर इन सब के साय-राम कटनीति, त्राभिचार एव वेश्यान्त्रत की क्याएँ कुळ वीमत्त्र चित्री का भी संकलन करती है। पुराया जैसे पार्मिक उपाउपानो में ऐसे विषयों का समावेश पीछे चलकर हुआ होगा, ऐसा अनुमान होता है। अब इस विषय पर विदोष कहने की आवश्यकता मुक्ते नहीं है। विषय-सूची में प्राय: सभी कवाओं का आकलन कर दिया गया है,

दत्ते में मत्स्य महापुराण के क्ष्यं विषयों में श्राद दान, मूर्तिपूचा वा मूर्तिप्रतिष्टा तथा देवासुर संप्राम पा हा विशेष बर्चन है । मूर्तपूना, दान एवं आद की विधियों में आहाण धर्म की कहरता भी स्तरू है । पितरों की करनान्नी में भा मुदादि की छावच स्थिति में रखा गया है। इस बिपय का खद्युत हर्य तो उस समय उपहिंगत होता है जिन समय राजधम के प्रकरण में बहुत सामान्य प्रपराध के कारण शुद्ध की महान् दरह देने का विधान महत किया गया है जर कि वैमे अपराध का अपराधी बाहाय और चत्रिय सामान्य शिक्षचार में वंचित करार दिया गया है। मूर्तिपूजा एवं टान में भा शुद्धादि को नर्वया बहिन्द्रत किया गया है। बास्तु आदि यैडानिक प्रकरणों में भी हासची की महत्ता गाई गई है, इन प्रकार ध्यंत्र श्रांति ब्राह्मण्याद की चर्चा से इसमें इन विषयों का प्रतिप उस काल का हुया मालूम पहुता है अब समात में बाह्मरों। की नृता बोलती थी । इस में बिलत झनेक सुद्रों में अधिकांश शिव हा विजयी होते हैं। त्रिपुरवामी दानवरम्ब मय के बार्गों में घायल होकर मतवान् विष्णु एवं इन्द्र युद्ध-मृमि से पलायन कर शिव वी शरण तारते हैं, ब्रह्मा को भी उस स्थित में कुछ नहीं मुक्ताई पहता। कुबेर, बचल, अहिवनीकुमार --यहीं नहीं मृत्यु के क्रांपरेवता यमराज को सा सुँह की खानी पहती है। ऐसे समय में केवल शिव जात की रहा करते दिनाई पटते हैं। शिव को विभिन्न स्तुतियों से श्रप्याय के श्रप्याय मरे पट्ट हैं। काशी एव प्रयाग के विस्तृत मारास्य तथा नर्मश तटवर्ती सैव हो छोटे-छोटे बीधों की चर्चा से यह भी जात होता है कि इन स्थानों में इसके स्तों वा ब्यायक्ष प्रणार था। वैष्णुव मत का प्रचार या प्रशार इन प्रदेशों में सदा ने ही क्या रहा है। काशी, मग्ररा या पुरमानन वी चर्चा इसमें वहीं नहीं आई है, मनवान कृष्ण की कुछ प्रसिद्ध क्याएँ केवल उनके वेश के प्रसंग में साई है। किन्तु प्रभा की पत्रियों के दूसरे जन्म में वेर्यात्व की प्राप्ति एवं पर पुरुष को देख कामानक होने की कथा -में बैप्पन धर्म के प्रांत कुछ अनारवा-धा मां इसमें प्रकट होती है। मूर्ति-निर्माण के प्रवरण में भी ग्रिप को विभिन्न

मृतियों का श्रनेक प्रकार से जितना विशद निर्माण इसमें बताया गया है उतना निष्णु, कृष्ण या रामादि की मर्ति वा नहीं। रामायण की क्या तो इसम बहुत ही सिन्नत रूप म आई है। इस प्रकार ऐसे विचारों भी प्रधानता से इसके वर्ष्य विषयों में इतना अधिक प्रतेत मालम होता है कि इसी आधार पर हमारा अनुमान है कि हिसी समय जनता मे इसका बहत अधिक प्रचार रहा होगा और बाद में बैब्खब पुराखों की महत्ता से इसकी महिमा की हानि हुई हागी। इसके प्राचित विषयों की ऐतिदासिक मूर्मि से प्रचेषकाल की कुरीतियों ना चित्र इसम बहुत श्रविन उमरा हुआ। है। इतना तो स्पष्ट ही होता है कि उन समय ब्राह्मण धर्म ती पूरी धूम थी। समान ना सूत्र परिचालन सोलही माने उन्हीं के हाय का रिलवाइ था। रामनीति से लेकर धर्मनीति तक सर्वत उनका अवाध सचरण था। राजाओं को श्रिपिकार च्युत करने से लेकर आदकर्चा को स्वर्ग वा श्राप्तर्ग देने की शक्ति उन्हें परमारा ने प्राप्त ही चुकी थी। बौद वा जैन सम्प्रदाय की स्रोर से किसी भी सम्भावित विपत्तिकी उन्हें निलमात्र नी श्राशका उस समय में नहीं रह गई थी। देश मूर्ति पूजा में मस्त हो रहा था, सर्वन आझण ही 'मू-मुर' यन कर जगन्मय हो रहे थे। उस समय इन ब्राह्मणों को सिवा ब्रानुशासन, शान्ति ब्रीर व्यवस्था कायम रखने ने कोई दूनरा मुख्य राम नहीं था । विविध प्रकार का दान लेने, आद करने वा मन्दिर निर्माण श्रादि कराने की ही उन्ह चिन्ता थी। श्राभिनारिक प्रशेगों का प्रक्तेर नाय पन्यियों र तान्त्रिक जमाने का मालूम बहुता है पर उसमें भी कुछ विशेषता है। श्रीर वह है यहादि दे विविधरूपों में ही उन श्रभिचारों को श्रम रूप में स्वीकार करना । येश्यावत या श्रशूर्य सपनव्रत सी उदमायना भी इन्हीं तात्रिकों के प्रभाव से निहित मालूम पहती है । इसमें वर्णित युद्ध के वर्णनों म यहीन शैली ने युद्धकला के विविध रूपों का चित्र उपस्थित होता है। यहार्थ सम्बन्धित देवासुरों की सेना म घाड़े, रथ, पदाति स्रोर श्राकारागामी रयो की क्लपनाएँ यथार्थ रूप में कुछ श्रस्तित्व की साथ लेस्र ही हुई होंगी। निन अद्भुत वाणों श्रीर पाशादि श्रकों की कहाना इसमें की गई है वह 'ऐटम बम' से कम महत्त्रशाली नहीं है। तीमा प्रान्तीय दस्युत्रों भी वृत्ति श्रीर उनके रहन सहन का जो विकृत चित्र इसमें श्राया है उसने भी सिद होता है कि उस समय हमारे देश की राजनैतिक सोमा सुदूर विस्तृत एक महान् साम्राज्य की ही रही है। उसम गंगा, यसना, विष, नर्मदा, अग, वग, कलिंग एय गुर्जर की सीमाएँ अन्तम्तुत थीं। इसी प्रकार जिस प्रकार के आदर्श राजा और सके योग्य भवन, कोश, मित्रपरपद् श्रादि का इसमें वर्णन किया गया है वह सब भी एन महान् साम्राज्य के ाधिकारी सम्राद् के ही अनुरूप है। दएड और कर रूप में मुद्राएँ लो जाती थीं। इसका आदर्श राजा बहुधा सर्व म्मिति पर ही चलता है, यह अरेला ही मूपित नहीं है, यरन् स्वामी, सचिव, सुहृद्, वर्ग, कोप, राष्ट्र, तल, दुर्ग गैर प्रजानायक सात राज्य के छम होते हैं । राज्य की रत्ता में दुर्गों का अनुषम महत्त्र है । मय द्वारा रिनत त्रिपुर [मैं की करूपना एक अत्यन्त सुदृढ एव दुर्गम दुर्ग की यथार्यंता से प्रस्त है । त्रिपुर की दुर्गमता नितनी प्रशसनीय रे उतनी ही उसके भीतर का दृश्य भी मनोरम एव आकर्षक है। कानून बनाने का श्रधिकार राजा को नहीं है वरन् नह शिष्ट लोगों की सम्मति से ही सदा चलता है। युद्ध में केउल धनुविधा का ही कौशल नहीं प्रदर्शित किया गया है, वस्तू श्रवि, गदा, परिप, मुसल, वज, पाश, तेग, पावड़ा, दएड श्रादि के साथ साथ मल्लयुद्ध एव रं के वको छादि से भी युद्ध की चर्चा है। इन प्रकार इसमें वर्णित तब्यों का उपजीव्य एक परम सुरामय, समृद्ध, शान्त एवं निववे र साम्राज्य था, जिसमें ब्राह्मण धर्म का बील बाला था। वह जा कुछ चाहते ये करते थे। समाज उनका श्रनुगामी था श्रीर यह चारों स्त्रार से जीवन का शान्त, सुखी श्रीर समुन्नत बनाने व साथ साय श्रपनी मर्यादा को चिरस्थायी बनाने में भी जागरूक थे, श्रपने से निम्नस्थिति वालों के प्रति उनमें वहीं तक सहानुभृति श्रथवा स्तेह-भावना भी जहाँ तक उनसे किसी अपकार की आशका नहीं हा सकती था। एसी तथारियत पार हिन्दू सभ्यता श्चयवा बाहाए बाद की श्रति चर्चा में ही इस पुराण का जीवन बहुत दिनों तक बीता है। इतना कदकर इस विषय को श्रव में समाप्त करता ह।

श्रपती कठिनाहूँयो के सम्बन्ध में मैं क्या कहूँ ! किसी प्रचलित भाषा च श्रानुबाद का काम भी बहुत सरल नदी होता। मैं एक ऐसी (श्र) मृत (श्रपमचित्रत) भाषा का श्रानुबाद करने बैठा था जिसका स्वसामान्य उपयाग सदियों से नहीं हो रहा है, जिसमें प्रयुक्त धनेन शन्दों का पता वड़े-यड़े स्यूलकाय बहुव्यय-सम्पन्न कोपीं में भी नहीं है। पुराणों में जितने विषय आये हैं, में उन सब का जानकार नहीं हूं, कैवल संस्कृत ब्याकरणा, साहित्य श्रीर हिन्दी धान के यल से उन सर का ठीक अर्थ निकालना किवना अनविकारपूर्ण और उपहस्तीय है, यह सर में जानता रहा, पर लव एक काम मौंप दिया गया था तो उसे तो पूरा करना ही था। बीच-बीच में तो कठिनाइयाँ ग्रीर तो उलकर्ने आई हैं. उन्हें में ही जानना हूं । जिन विशेषजों से बड़ी-बड़ी सहायना मिलने की खाशा थी, उनसे भी कोई काम नहीं स्थाः पर रुवसे मुक्ते कुछ ब्रात्मविश्वान श्रायश्च मिना । श्रानुबाद में भैंने ब्रपनी श्रोर से कोई चीज बढायी नहीं है, विषय को अधिक स्पष्ट करने या अनुवाद में प्रवाह तथा अच्छी दिन्दी का प्रयोग करने की इच्छा रखते हुए भी कुछ यदाने या घटाने का कोई उपक्रम मेंने नहीं किया है। पर इतना अवस्य हुआ है कि कुछ प्राचीन अर्थों में रूड शब्दों को नवीन उद्भावनायों में मैंने अन्यित किया है और यह केवल हिन्दी पाठकों की सुविधा के लिए ही किया है, क्वोंकि मैं जानता हूं कि मेरा यह प्रयत्न केवल उन्हीं के लिए है। संस्कृत के विद्युवर्षों को मेरी इस म्युकृति में कोई विशेष मार्क्षण नहीं होगा। संभवतः मूल में कितने ऐसे शब्द उन्हें मिलेंगे जिनका मर्ष उनकी दृष्टि में दृष्टरा होगा हीर मेरी टटि से दूबरा रहा, स्योकि उनका अर्थजान केवल अपने या अपने ही समाम विद्या-सुदि-सम्मन के लिए हैं। जब कि मेरा यह प्रयुक्त एक ऐसे समाज के निए है जिसे उक्त श्रायय समझाने के लिए कोई दूसरा उपयुक्त श्रर्थ मेरे समीप नहीं था। ग्रासा है, लंस्त्रतंत्र परिवतंत्रन इसके लिए मुक्ते चमा करेंगे। श्रानुवाद में सरलता श्रीर प्रवाह लाने की मैंने वहीं तह चेध्या की है, जहां तक मून पाठ के राज्दों की नहायता मिलती रही है और उनकी अर्थ-शक्ति का श्चपकर्ष नहीं हुआ है। प्रवाह और रोचकता के लिए रतीकों की संख्या एक अल्प प्रशंग की समाप्ति पर दी गई है। मल को छोड़ कर बाहर जाने की सुविधा न तो मुक्ते पछन्द यी और न सम्मेलन ने ही दी पी। अनुवाद के लिए सुक्ते जो एक प्रति मिली थी, यह यो आनन्दाशम पूना की। उसके सम्पादन के विषय में केवल इतना ही कहूँगा कि सम्प्रति उपलब्ध मत्त्य महापुराण की प्रतियों में वही सर्वश्रेष्ठ है; पर इतना होते हुए भी वह दोपरहित नहीं है। जिल परिवतों के हाथी में उसके सम्पादन का काम दिया गया था उन्होंने कविषय प्रतियों के पाठान्तरों का एंकलन करने के अतिरिक्त अपनी विद्याया बुद्धि का सदुपनीग उसमें नहुत कम किया है। अनेक हपलों पर या तो उनकी अनवधानता से प्रथवा मूक देखनेवालों की प्रशायधानी से बहुत कुछ गड़बड़ी हुई है, ऐसे स्थलों का संकेत हमारे पाडकों को उन्हीं शब्दों के आगे आये हुए कोटकों से मिलेगा, जिनमें मेरी और से दूलरा अर्थ दिया गया है। किन्त इस प्रति में संकालत विभिन्न प्रतियों के पाटान्तरों ने मुक्ते विशेष सहायता मिली है। संदिग्य स्थलों पर मैंने उक्त पुराक के मूल पाठ को छुंड़ कर फुटनांट में दिए गए पाठान्तरों की शरण ली है। स्पोकि ऐसे स्पलों पर उन्ह के हारा अर्थ में कुछ जीवन आ सरता था। बास्तु और मृति निर्माण के प्रकरण में पारिमाधिक गण्दों के अर्थ मुक्ते निम्बद्धीय सक में नहीं मिले । उन-उन विषयों के प्रतिद कृतियय विशेषकों ने भी खपनी खरमर्यंता प्रकट की खरूप पाठकत्रम्द इतक लिये मुक्ते हमा करेंगे। ऐसे सभी शन्दों के आगे (१) चिह्न दिया गया है। इसी प्रकार कुछ स्पर्ली पर गलप्रति की श्रश्चिद में श्रमवा विषय के श्रस्पक्ट एवं श्रविराय गृढ होने के कारण सुक्ते कुछ पदों या रहाकों की ठीक ग्रम नहीं लगा. ग्रासय भी नहीं प्रकट हुआ, यही नहीं सुप्रसिद्ध प्रश्वितों एवं उन विषयों के विशेषहों की भी उक्त स्थलों पर वहीं अम हुआ, जो मुक्ते था तो विषया होकर ऐसे स्थलों पर या तो फ़ट नोट में अपनी अवसंपता व्यक्त कर दी है अथवा उक्त स्वलों पर " " विद्व एवं दिया है। पर ऐसे स्वल दो ही चार है अधिक नहीं। पर इन सब दोपों के नावजूद भी मुक्ते अपने इन प्रयास पर कुछ, सन्तोप है, वह इसलिए नहीं कि मैं इसे अपन्छ। समभता हैं, बरन इसलिए कि इसे मैंने यथाशक्य सभी दृष्टियों से सफल बनाने का यत किया है, अपनी और से कुछ भी उठा नहीं रखा है। जहाँ कहीं कुछ भी सन्देह हुआ है उनके समाधान के लिए अरसक प्रयक्ष किया है। किर भी मानव श्रपुण है, उसकी कृति कभी दोपरहित हो ही नहीं सकती। यह तो श्रनुकृति ठहरी इसके लिए में विनतभाव में अपने विद्वान् एवं सहृदय पाठकों से पार्थी हूँ कि अपनी बहुकता का लाग वह मुक्ते अगले संस्करण के लिए अवस्य दें। बढ़ी कहीं उन्हें कोई मूटि या च्युति दिखाई पड़े तुरन्त मुक्ते श्रुचित करें में उन्हें सुधारने और

जानने की सहर्प तैयार हैं।

इस श्रानुवाद के श्रानेक श्रास्पट स्थलों मे श्रापने बहुमूल्य समय श्रीर श्रम की कोई चिन्ता न कर जिन महानुभावों ने मुक्ते सहयोग शिया है, स्वभावतया उनते प्रांत कृतज्ञता प्रकट करना मै अपना प्रतीत कर्त्तव्य समकता हैं। ब्यापरणाचार्य विद्वद्यं पहित अनन्त शास्त्री फहरे पुराखाचार्य, राजशीय संस्कृत महाविद्यालय वाशी: ज्योतिपा-चार्य ५० रामन्यात पाएडेप, श्रध्यत्त ज्योतिपविमाग हिन्द् विरुविवद्यालय काशी; श्रायवेंद्रप चानन ५० जगनाथ प्रसाद शुर प्रयागः व्यापरण वेदान्ताचार्य प० कमला कान्त मिथ्र, प्रिन्सिपल गोयनका महावियालय काशीः व्याकरण-साहित्याचार्य प० रामशकर द्विवेदी, सस्कत श्रद्यापक लायनक विश्वविद्यालय, वाप सम्पूर्णानन्द शिक्षामधी युक्तप्रान्त काशी, टा॰ वायुराम सक्सेना, एम॰ ए॰ डी॰ निट्॰, विश्वविद्यालय प्रयाग, श्री महायीरप्रसाद श्रीवास्तव बी॰ एस्मी॰ एल टी॰ प्रयाग से कतिपय महिन्छ स्थली पर विचार-विमर्श किया है।

पुस्तक प्रकाशन में मेरे छानेक देवी विषदाची म बस्त होने ने कारण छानपैचित विलम्प हुन्ना है। प्राय: डेड वर्ष तक यह प्रेस म ही पही रह गई। पूज्य वितुचरण की असामर्थिक मृत्यु ने मेरे हृदय के हर्ष और उरुतास की बहुत दिनों र लिए दूर कर दिया है, उस समय तो अगाध विपत्ति सागर म निमिन्नत में रए काथ बार यही सोच रहा था कि न जाने फिर कब यह प्रेस से बाहर निक्लेगी : पर आब इसके इस रूप में बाहर निकलने पर, जिसे मुक्ति भी

बढरर खुशी होती उसने सबधा ग्रमाब म. ममें कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हो रही है ।

सौर मार्गशीर्ष २२,२००३ ) हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग

रामप्रताप त्रिपाठी

## विषय सूची

| ग्रध्या  | य विषय पुष्ट                                                             | उ संख्या | ग्राध | गय विषय                                                       | पृष्ट संख्या |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------|
|          | संगलाच(ण                                                                 | 3        | ¥     | दच द्वारा साठ कन्यार्थी की उत्पत्ति                           | १२           |
| ,,       | शौनक श्रादि का सूत से मत्स्यावतार की क                                   | या -     | "     | सरपत के बन में कुमार की उत्पत्ति                              | 92           |
|          | प्दना                                                                    | · 9      | 33    | दच कन्यायों द्वारा सभी देववीनियीं                             |              |
| ,,       | सूत का उत्तर                                                             | ,        |       | श्रदुभाव                                                      |              |
| 13       | सस्य रूप धारण की कथा                                                     | ٠<br>۶   | Ę     | करयप के वंश का विस्तृत वर्णन                                  | 15           |
| "        | मनु थीर विष्णु का संवाद                                                  | 3        | ٥     | दिति के पुत्र मस्तों की उत्पत्ति                              | 92           |
| ₹        | सन्दय की प्राज्ञा से मनु का नाय पर वैढना                                 | à        | 22    | पुत्रों की मृत्यु से उदान दिति का सर                          | 34           |
| 13       | सर्पकी रस्सी से नाव को सरस्य की सींग                                     | ž ,      |       | तद पर सपस्या करना                                             |              |
|          | . बोधना                                                                  | . 8      | ,,    | सदन द्वादशी व्रत का वर्णन                                     | 14           |
| ,,       | मनुकी दान धर्मादिकी जिज्ञासा                                             | 8        | 33    |                                                               | 3 €          |
| "        | सृष्टि की उत्पत्ति कथा                                                   | ÷.       | •••   | क्श्यप द्वारा दिति को बरदान घौर स<br>चित उप,श                 | मयो-         |
| **       | महायह का घर्णन                                                           | ž.       | 93    |                                                               | 30           |
| ą        | पितामह को चार सुख क्यों ?                                                | *        |       | इन्द्र की व्यथ्रता श्रीर दिति को छलने<br>योजना                | की           |
| "        | सरस्य का उत्तर                                                           | Ę        | 3,    |                                                               | 90           |
| ,        | महा से वेदादि की उत्पत्ति                                                | ξ.       | 22    | इन्द्र द्वारा दिति के गर्भस्य शिश्च की                        | हरया १=      |
| "        | सरस्वती की उरवित                                                         | Ę        |       | इन्द्र की जमा याचना और महती की है<br>प्रदान करने की प्रतिज्ञा |              |
| 7,       | मसा के पाँच मुख की उरपत्ति                                               | 7        | 5     | भदान करन का भातज्ञा<br>वर्ग के स्वामियों का श्रमिपेचन         | 3.6          |
| "        | स्यायमभुष चादि सनु की उत्पत्ति कथा                                       | =        | "     | प्रभुका राज्याभिषेक                                           | 38           |
| 8        | मद्या पुत्री गमन से दोषी क्यों नहीं हुए, इ                               | <br>     | 8     | प्रयुक्ता राज्यास्यक<br>सन्यन्तरों का यहाँन                   | 3 8          |
|          | का प्रश्त                                                                | ·3 =     | ,,    | अस्येक सन्यन्तर के देवतायों तथा ऋषियं                         | ۰۶           |
| ٠,       | श्रादिस्टिकी कथा                                                         |          |       | वर्णन                                                         |              |
| 23       | मझा द्वारा काम को शाप-प्राप्ति                                           | . 8      | 10    | पृथ्वी नाम पड्ने का कारण                                      | 21           |
| "        | कास का शाय-निरोध                                                         |          | ,,    | पृथ का वश्चि                                                  | २२<br>२२     |
| "        | मह भीर शतरूपा से वाम व शादि की उरपां                                     | सि ३०    | *1    | सब वर्गों के श्रधिपतियों द्वारा पृथ्वी का दे                  | दर<br>इति २२ |
| **       | यामध्य मा बाह्ययाति की उत्पत्ति                                          | 10       | 11    | स्रीयश तथा चन्द्रवंश का वर्णन                                 | .६० रर<br>२४ |
| "        | मनु से प्रियमत श्रीर उत्तानपाद की उत्पत्ति                               | 10       | +3    | रेवत श्रीर मभात की उरपत्ति                                    | ₹8<br>-      |
| 31<br>29 | भुव को याचल स्थान की प्राप्ति                                            | 30       | >>    | यस और यसुना की उत्पत्ति                                       | ₹8<br>₹8     |
| 11       | दश भजापति की उत्पत्ति                                                    | 99       | 33    | खाष्ट्री मंज्ञा का पलायन                                      | ₹8           |
| ٠.<br>ب  | दण द्वारा गृष्टि-विस्तार की कथा                                          | 3.5      | **    | दाया द्वारा यम को शाप प्राप्ति                                | ₹8           |
| *        | देय दानपादि की सृष्टि केंसे हुई, सून                                     | मे       | 73    | भारकर द्वारा यस को श्रश्वासन                                  | ? <i>ŧ</i>   |
| 17       | न्धापना या प्रश्न<br>हर्मरव चादि दश पुत्रों का प्रयास                    | 11       | "     | भारका वा खप्या के पाय जाना                                    | 24           |
| "        | देनरय आर् येथ पुत्र का प्रयास<br>देश द्वारा शबल नामक पुत्रों की उत्पत्ति | 3 2      | >>    | द्याया का पना यनलाना                                          | 94           |
|          | भारत राज्य गांसक द्वेश की उत्पंत्ति                                      | 12       | *,    | श्रारेयनी कुमारों की उस्पत्ति                                 | २५           |
|          |                                                                          |          |       |                                                               | •            |

| ग्रध्या | प विषय                                                          | पृष्ट संख्या | ग्रहर    | प्राच विषय प्र                                      | प्ड संख्या |
|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------|------------|
| 19      | द्याया पुत्र सावर्षि भनु का वर्षेन                              | 34           | 94       | मानस लोकवासी पिनरी दा वर्णन                         | 2,9        |
| **      | इल की दिग्विजय याश्रा                                           | २६           | 2.5      | आद की विधि धीर उपरी धार                             | यक .       |
| ,,      | श्रावण में इल की ग्री रूप की मासि                               | २६           |          | नामग्रियो                                           | ર કે છ     |
| 27      | की रूप इल से बुध की नाम प्रार्थना                               | 70           | **       | धाडीपयोगी सहस्वपूर्ण वस्तुयों की सूची               | ₹0         |
| 99      | बुध का इला को बहुका कर अपने घर                                  | लाना २०      | 17       | धाद में निषिद्व बस्तुधीं की सुची                    | 3#         |
| 33      | बुध चीर इला का सहवास                                            | २=           | 18       | श्राद्वों के विविध भेद और उनके करने व               |            |
| 25      | इच्चाकु द्वारा इल को टुँडना                                     | ₹≒           |          | समय की जिलामा                                       | ₹ <b>=</b> |
| 9.7     | वसिष्ठ द्वारा इल का पत्नी बतलाना                                | ३ =          | "        | श्राद्ध के तीन प्रशास और उनकी विधियाँ               | 3=         |
| 27      | इल को कियर योनि की प्राति                                       | २=           | 31       | श्राद में नियुक्त माहालों की बोग्यना                | 3.5        |
| 13      | पुरुखा की उत्पनि                                                | 95           | 19       | आद में निविद्दं माहाशादि की तालिका                  | . 38       |
| m       | इल द्वारा गय श्रीर हरितास्य की उत्पत्ति                         | तं २८        | 911      | श्राद कर्ता के पावरणक नियम                          | . 38       |
| ,,      | इच्याकु वंश वर्णन                                               | २⊏           | 5,       | श्राद्र विधि वर्णंन                                 | 80         |
| 13      | मगर की उत्पत्ति                                                 | ₹६           | 99       | खाद में निसंत्रित मृद्धियों को जिसाने               |            |
| "       | स्यैवंशी राजाश्री का घर्णम                                      | ₹₹-₹०        |          | विधि                                                | . 83       |
| 93      | पितरों का पंश वर्णन                                             | 29           | 15       | आद के समय का निरुपण                                 | . 81       |
| ";      | मेना और मेनाक की उध्यक्ति                                       | ₹9           | 14       | श्राद्ध के विभिन्न समय                              | 81         |
| 7.5     | ऋषियों की सृत से सती कथा                                        | की           | 10       | आद्वा के कत्तरवात्र तंदव                            | 83         |
|         | जिल्ला <b>सा</b>                                                | 3,9          | 10       | साधारक श्राद्ध की विवि                              | 44         |
| **      | सती का शरीर स्याग्                                              | ર્વ          | 90       | श्राद के विविध मंत्र                                | 23         |
| 27      | सती से दच की प्रार्थना                                          | ર્વ          | 80       | पार्वेष श्राद्य की विधि                             | 98         |
| 37      | सतीकी मसन्नता और धपने स्था                                      | नें को       | 1=       | एकोरिप्ट धाद की विधि                                | 8ई         |
|         | वर्णन करना                                                      | રે ર         | S=       | एकोहिन्ट के विविध मंत्र                             | ४६         |
| ,,      | गौरी (सती) के एक सौ बाद नामों                                   |              | 3=       | सर्पयद्यीक्रक की विधि                               | 8.0        |
|         | उनके सिद्ध पीठों की सालिका                                      | 45-58        | 9.8      | हत्य एवं क्वय की विधियाँ                            | 85         |
| "       | सोम पय दासी पितरी का वर्धन                                      | \$ 8         | 3 €      | पिनरी को धादादि किम प्रकार फलवा                     | मी         |
| ,,      | अब्दोदा का पितृ खोक से पतन<br>समावास्या सिथि नाम पदने का कार्य  | 14           |          | होते हैं ?                                          | ४म         |
| 12      | यसवादमा ताथ नाम पहन का नास्य<br>यस्योदा की मार्थना और शाप निरोध |              | ₹0       | बिरवामित्र के पुत्रों की क्या                       | 8.8        |
| 14      |                                                                 | 4.4<br>≇€    | २०       | कामुक बीट की कथा                                    | ¥0         |
| ,,      | -                                                               |              | 90       | पियोलिका का उपहास                                   | *0         |
|         | वर प्राप्ति                                                     | 34           | 31<br>31 | महाद्भ की वधा                                       | 48         |
|         |                                                                 | . વ<br>: ફેદ | ₹1<br>₹1 | महादृत का पूर्व जनम का समाख                         | 43         |
| 31      |                                                                 | . 4.1<br>2.5 | -        | विवरी का माहात्म्य                                  | Ł₹         |
|         | acar an idital at abilial                                       | ₹9           | 25       | ंधाद कव करना चाहिए ?<br>श्राद के महत्त्वपूर्ण स्थान | * ₹        |
|         |                                                                 | 2.6          | 33       | भाद के सहस्वप्श स्थान<br>श्राद के सद्व निशेष नियम   | \$8.       |
|         |                                                                 | •            | - ::     | द्रष्ठ ।वराप । <b>वयम</b>                           | ₹o         |

| श्रिध्याः  | य विषय पृ                                  | ष्ट संख्या    | ऋध्या      | य विषय पृष्ठ                                  | : सख्या                       |
|------------|--------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>२</b> ३ | चन्द्रमा का दत्त वजावति की कन्यार्थी से रि | -<br>विवाह ४८ | २८         | देवयानी का प्रस्युत्तर                        | ৬३                            |
| २३         | चन्द्रमा का तारा पर ग्रासक होना            | * <b>*</b> *  | 3.5        | शुक्त श्रीर सूपपर्वा का संवाद                 | ઝ્ય                           |
| २३         | चन्द्रमा श्रीर बृहस्पति का संवाद           | *8            | 3.5        | वृपपर्या की क्षमायाचना                        | ७४                            |
| 24         | चन्द्रमा श्रीर शंकर वा शुद्ध               | *8            | 3.5        | शमिष्ठा का दासीत्व श्रंगीकार करना             | ७४                            |
| 23         | चन्द्रमाधीर शंक्र के युद्ध में ब्रह्मा का  |               | 30         | देवयानी की ययाति पर श्रासक्ति                 | હ દ                           |
| ,,         | बचाद                                       | Ęo            | "          | ययाति की श्रसमर्थंता                          | ৩৩                            |
| २३         | चन्द्रमा का लिखत होना                      | ₹,            |            | शुक्र का संवाद                                | 95                            |
| 28         | तारा के गर्भ से बुध की उस्पत्ति            | ξo            | 33         | देवयानी का दासियों समेत ययाति के सा           |                               |
| 9.8        | ताराका स्पष्टीकरण                          | Ęp            | 27         | विदा होना                                     | ত হ                           |
| २४         | प्ररूरवा का जनम                            | 80            | 3,9        | देववानी को सन्तानोस्पत्ति                     | 98                            |
| 28         | प्रस्ता और अर्थशी की कथा                   | Ęg            | 3 9        | श्रीसण्डा श्रीर ययाति की भेंद                 | 98                            |
| 28         | जर्वशी की प्राप्तक्ति प्रौर भरत का शाप     | ٦,            | <b>₹</b> 9 | शर्मिष्ठा की काम-प्राथंनी                     | 98                            |
| 28         | नहुप श्रीर रिक्ष की कथा                    | ६२            | 3,9        | श्रामिष्ठा को प्रश्न-प्राप्ति                 | 50                            |
| 28         | नहुप के पुत्रों का वर्णन                   | 48            | 32         | देवयानी का कोप                                | E 0                           |
| ₹8         | ययाति की कथा                               | 52            | 22         | चयाति की प्रार्थना                            | =3                            |
| 88         | ययाति की पुत्रों से यौवन-याचना             | ६३            | 32         | शुक्त का शाप                                  | =g<br>= 1                     |
| २४         | पूरु की यौवन दान की प्रतिज्ञा              | ĘĘ            | 33         | बयाति को घमस्याशित दृद्धस्य की प्राप्ति       | =1                            |
| २१         | पूरु की कथा                                | 44            | 43         | ययाति की पुत्रों से यौवन-याचना                | ~ t                           |
| 24         | यमाति की कथा                               | £8            | 32         | यदुका कोरा उत्तर                              | ~ <del>~</del> ~ <del>~</del> |
| 24         | कच का शुक्र के पास गमन                     | ₹.e           | 22         | तुर्वेसु से यमाति की याचना                    | 28                            |
| ર પ્ર      | शुक्र घोर कच की वातचीत                     | ĘĘ            | 33         | द्रह्यु से यगाति की याचना                     | - F8                          |
| २४         | चसुरों द्वारा कच का निधन                   | ĘĘ            | 33         | श्रन से वंगति की वाचना                        | =*                            |
| 24         | शक द्वारा कच को जीवन-शन                    | 44            | 22         | पुरू से ययाति की याचना                        | =*                            |
| २४         | देवयानी की चिन्ता                          | Ę o           | 63         | पुरु का योवन दान                              | ٦\<br><b>4</b>                |
| 2.8        | शुक्र धीर देववानी का संवाद                 | Ę 9           | ₹8         | पूरुका बोचन प्राप्त कर बचाति की प्रसन्नता     | <b>5</b> 8                    |
| 24         | कच का पुनः जीतित होना                      | ٠<br>٤a       | 38         | पूरु के श्राधिपस्य से प्रजावर्ग में श्रसन्तोप |                               |
| 24         | मदिरापायियों को शुक्त का शाप               | ٩m            | વેશ        | ययाति का समुचित समाधान                        | 59                            |
| २६         | कच का संजीवनी विद्या प्राप्त कर देवपुर     | रामन ३=       | 3.4        | ययाति की शेप कथा                              | 55                            |
| \$ 8       | देवयानी श्रीर कच का सवाद                   | 85            | 3 &        | ययाति का स्त्रमें प्रमाण                      | =8                            |
| 3 €        | देवयानी धौर कच का परस्पर शाप देना          | 90            | ₹ ₹        | इन्द्र से बयाति का स्वामिमानपूर्वंकथन         | <b>⊏8</b>                     |
| 30         |                                            | र्ग पूर       | ইড         | इन्द्र का संवाद                               | 60                            |
|            | <b>बालना</b>                               | 9             | ३०         | ययाति वा स्वर्गं से पतन                       | £1                            |
| २७         | देवयानी का मारकर कुएँ में डालना            | 03            |            | वीच-सार्वं से ययाति से थप्टर वी भेंट          | 8.9                           |
| <b>२७</b>  | शुक्त का यसुरी पर काप                      | 20            |            | थप्टक श्रीर ययाति का समाद                     | દર                            |
| २⊏         | शुक्र की नीति धीर देववानी का धमर्प         | ৬३            | 3.5        | ययाति दी राजनीति चीर घर्मनीति                 | ξĘ                            |

|     |       |                                            |        | -        | <b>,</b>                                                      |                   |
|-----|-------|--------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ą   | ध्या  | र विषय पृष्ठ                               | संख्या | श्चाध्य  | ाय विषय                                                       | प्रपट संख्या      |
| 8   | o     | ग्रस्टक की जिलामा                          | 47.5   | 8.9      | शुक्र का देवों को जापदान                                      | •                 |
| 8   |       | ययाति वा मुनि धर्मैनिरुपण                  | 20     | ¥3       | शण्डामके द्वारा सुरवत की चमित्रन्थ                            | 128               |
| 8   | 9     | ययानि चौर प्रतदेन का प्रश्नोत्तर           | 3.5    | 80       | सुरों की सफलता                                                |                   |
| 8   | 3     | यथाति श्रीर चमुमान् का संवाद               | 100    | 89       |                                                               | १२६               |
| 8   | 2     | शिवि थीर ययाति का संवाद                    | 100    | 85       | वित मन्वन्तरों में होनेवाले प्रवतार<br>सुर्वेमु का वंश धर्याव | 196               |
| 8   | 2     | भरंदक थौर शिवि वा बनानि से भरनोत्तर        | 202    | 82       | अन्तुका देश स्थान<br>इ.स. का देश स्थान                        | 15 €              |
| ¥   | Ą     | ययानि का पुतः स्वर्गे प्रवास               | 103    | 85       | विचिकी कथा                                                    | 35=               |
| ¥   | ą     | ययानि के पुत्रों का वंश वर्णन              | 103    | 5=       | वाण का कथा<br>विगन की कथा                                     | १२≒               |
| 8   |       | यदु पंश का बर्शात                          | 103    | 82       |                                                               | 121               |
| 8   |       | कार्चवीय प्रजुंत की कथा                    | 308    | 32       | समना पर वृहस्ति वी कामामिक                                    | 194               |
| ¥   | 8     | कार्त्तवीर्य श्रीर श्राहिस्य की मेंट       | 105    | 82       | गर्मस्य शिशु द्वारा बृदश्यति की सार्यना                       | 128               |
| ų   |       | कासबीर्य को शाय                            | 100    | 84.      | बहरपति का शाप देवा                                            | 198               |
| ١   | 81    | बुध्यिवंश का वर्णन                         | 200    | 8 m      | वीर्यतमा की विचित्र कथा                                       | 120               |
| , 8 |       | विदर्भ और प्रय केशिक की क्या               | 305    | e        | गौतम परनी के साथ दीर्घंदमा का प                               | ख्यम <sup>°</sup> |
| 1   | 8     | भन्धक वंश के रोप राजा गए                   | 108    | 85       |                                                               | 9 हे 9            |
| ۶   | Ł     | खुरिण की दो प्रक्षियों के पुत्रमण          | 110    | 82       | दीर्यतमा से विखाली की प्रवंचना                                | 121               |
| *   |       | प्रसंत की कथा                              | 110    | 82       | सुंद्या चीर दीर्चतमा की बातचीत                                | 123               |
| 8   | ł     | वाम्बवान् श्रीर कृष्ण का युद्ध             | 959    | 84       | सुरिया में धंग, बंग, बलिस पुराह ची।<br>की ठरपत्ति             | र सुझ             |
| 1   | ŧξ    | युष्पि वंश का कर्णन                        | 119    | 82       |                                                               | 일 즉 국             |
| ٦   | 'ও    | कृष्ण का जनस                               | 337    | 55       | दीघेतमा का गीतम होना                                          | ૧૧૨               |
| 1   | ė f   | षसुदेव, देवकी, नन्द श्रीर बशोदा का नर्णन   | 112    | 82       | श्रंत वंगादि का वंश विवरण<br>कर्ण की करा                      | 123               |
| 1   | \$ 10 | हुम्य की खियों का वर्शन                    | 142    | 88       |                                                               | १३३               |
| 1   | g o   | हुर्य के पुत्रों का घणीन                   | 114    | 81       | पुरु के पुत्रों का क्यांन<br>सरत केश की कथा                   | 14.4              |
| 1   | 3.0   | धन्यक वंदा की क्या                         | 338    | 88       |                                                               | 128               |
| ,   | t to  | रुप्ए की श्रनेक संभृतियीं का वर्षान        | 114    | 84       | भरद्वाज का विचित्र दरपत्तिश्रीर पाळन पी                       | पिया ११४          |
| ,   | 8.0   | विभिन्न भ्रवतारी में होनेबाले युद          | 118    | 38       | मरहान का वंश वर्णन<br>नीप वंश का वर्णन                        | 188               |
| 1   | 5.0   | र्दरम बश का इतिहास                         | 119    | 8.8      | प्र वंशियों का इतिहास                                         | 338               |
| •   | R #3  | दायों की विजय के लिए शुक्र की नपस्या       | 115    | ₹0       | पीरबी का विस्तृत इतिहास                                       | 9 है छ            |
|     | 80    | सुरी का देखी पर भाकमण श्रीर शकमाता द्वार   | Ţ      | <b>-</b> | राजा कुरु श्रीर कुरुचेय की कथा                                | 12=               |
|     |       | रक्ष                                       | 112    | 40       | राजा डेवाविकी कथा                                             | 132               |
|     | 6/2   | इन्द्र भीर विष्यु को शाप                   | 336    | +0       | शान्तनुकी क्या                                                | 350               |
|     | 80    | गुक्र को बर प्राप्ति                       | 979    | ŧ.       | धनराष्ट्र और पागह की क्या                                     | 180               |
|     | 8.3   | राक द्वारा शिव की स्तुति                   | 383    | *0       | कीरवी श्रीर पारङवीं की कथा                                    | 38.               |
|     | 83    | इन्द्र पुत्री जयन्त्री चीर शुक्र की यातचीत | 125    | 40       | पांची पारहवों के पुत्री का इतिहान                             | 350               |
|     | 80    | बृहरपति द्वारा श्रंत्वी का अचन             | 171    | ₹o.      | जनमञ्ज्ञ की क्या                                              | 380               |
|     |       |                                            |        |          | #TE                                                           | 180               |

| ग्रध्या        |                                                            | पृष्ठ संख्या   | প্তাহৰ      | ाय विषय पृष्ट                                | र तंख्या   |
|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------------------------------|------------|
| ŧ٥             | ग्रथिसीमङ्ख्य (पुराय के रचना काल                           | का             | ६४          | श्राद्गानन्दकरी मुत्तीया वत की विधि श्रीर    | •          |
|                | शासक) वी क्था                                              | 383            |             | साहात्म्य                                    | 908        |
| ŧ٥             | भविष्य में उत्पन्न होने वाले राजाश्रों                     | का             | <b>દ્</b> ધ | श्रचय नृतीया वत की गहिमा धीर विधि            | 908        |
|                | इतिहास                                                     | 383            | ξĘ          | मारस्वत व्रत की विधि श्रीर साहात्व्य         | 900        |
| ¥0             | हस्तिनापुर छोडकर कौशास्वी की शारण                          | में १४२        | <b>হ</b> ৩  | चन्द्र-सूर्य प्रहण स्तान विधि श्रीर माहाप्रय |            |
| <b>₹</b> o     | उर्यन श्रीर चहीनर का इतिहास                                | 385            | ६स          | ब्याकिसक निवत्ति श्रीर ब्याकुनता में ब्रत    | 104        |
| Ł۰             | श्रेमक - पुरु वंश का श्रन्तिम प्ररोह                       | 985            |             | का विधान                                     | 208        |
| <b>Ł1</b>      | चिरित बश का वस्तैन                                         | 385            | ξ¤          | राजा कृतवीर्यं की सपस्या                     | 150        |
| ধ্য            | विविध श्रानियों के भेदोपभेद                                | 112            | ६स          | सप्तमी घत की विधि और माहारूय                 | 120        |
| ዺፄ             | क्मेंयोग की महत्ता                                         | 184            | 3.2         | द्वारावती चौर कुगस्थली                       | 155        |
| * *            | पाची दिशाएँ श्रीर उनके प्रतीकारीपाय                        | 986            |             | भीमसेन को वस का उपरेश                        | 158        |
| * ₹            | गृहस्थी के घन्य धर्माचरण                                   | 180            | 3.8         | -भीम द्वारा द्वादशी वत पालन                  | าะร        |
| ধঽ             | पुराणों की नामायलि श्रीर उनके संदि                         | <b>प</b> ्त    | 90          | वेश्याओं का बत श्रीर उसकी विधि               | 158        |
|                | परि <i>चय</i>                                              | 180            | 90          | थ्रमहुदान वत का विधान                        | १८५        |
| પ્ર            | पुराणों के दान का साहास्वय                                 | 382            | 98          | चायुन्य शयन वत की विधि और साहास्त्य          | 1=8        |
| Ł٩             | पुराणों के खरू कथीर उपपुराणों का बादु                      | भाव १५०        | 95          | बुबिध्डिर श्रीर विष्पताद वा संवाद            | 181        |
| 8.8            | नचापुरप वस का विधान चौर उस                                 | ₽ĭ             | 9           | धरारक बत की विधि और साहारम्य                 | 188        |
|                | माहात्म्य                                                  | 141            | 93          | विषरीत सुरू की सान्ति के उपाय                | 983        |
| **             | च्यादिस्यशयन यत का विधान चौर उस                            | का             | 9 3         | गुरु और शुक्र की शान्ति विधि                 | 988        |
|                | माहास्य                                                    | 142            | 98          | क्लयाय सप्तमी बतकी विधि प्रीर                |            |
| <del>१</del> ६ | ष्ट्रच्याप्मीरायन झत का विधान व                            | <b>ब्रौर</b>   |             | <b>माह</b> रिम्य                             | 988        |
|                | उसरा साहालय                                                | १२६            | ७१          | विशोक सप्तमी बत दी विधि श्रीर                |            |
| ₹0             | रोहियी चन्द्र शयन वत का विधान व                            | प्रीर          |             | साहाग्र्य                                    | 984        |
| *=             | उसका माहासम                                                | 920            | 30          | फुल सप्तमी वत की विधि चौर माहासम             | 98 %       |
| **             | तालाब वाटिका कृषादि के निर्माण की ।<br>युसारोपण की विधि    |                | 33          |                                              | \$ 8 %     |
| Ę o            |                                                            | 142            | 26          | कमल सप्तमी वत की विधि चौर मादारम्य           | 885        |
| <b>§</b> 1     | सीभाग्यशयन घत की सहिमा ग्रीर (<br>ऊर्पेशी की दिव्य उरवित्त |                | 46          | सन्दार सप्तमी बत की विधि भीर माहास्म्य       | 388        |
| 49             | मित्र श्रीर वरण की श्रासक्ति                               | 155            | 50          | शुभ सप्तमी वत की विधि चौर माहासव             | 500        |
| <b>ξ</b> 9     | चगस्य चीर वसिष्ठ वी दिव्य उत्पत्ति                         | 150<br>155     | =1          | विशोकद्वाद्यीवत                              | २०१        |
| Ę٩             | निमि ग्रोर विविध्ह का मगङ्गा                               | 162            | सर          | गुडचेनु के दान की विधि श्रोर उसनी<br>महिमा   |            |
| ६६             | धगस्य की महिमा श्रीर शध्येदान की ि                         | नेकि ०६०       | <b>53</b>   |                                              | २०३        |
| ٩9             | श्चनन्त तृतीया यत की विधि और उ                             | गन । १९<br>सका | 드립          |                                              | २०१<br>२०६ |
|                | साहारम्य                                                   | 319.0          | =8          |                                              | २०६<br>२०८ |
| ξź             | रसक्याणिनी बत की विधि चौर माह                              | ात्म्य १७१     | =2          | 4 7 - 000                                    | २०५        |
|                |                                                            |                |             |                                              |            |

| द्राध्याय  | विषय                                                                        | पृष्ठ मंख्या       | श्चा | प तिगय                                     | पृष्ठ संख्या   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|--------------------------------------------|----------------|
| ㄸキ         | शिवधतुर्देशी प्रत का विधान                                                  | २०५                | 905  | प्रवास की चपार सदिमा                       | 382            |
| ≂ <b>६</b> | भुवण पर्दन के दान की विधि चीर सा                                            | हाराय २०६          | 140  | प्रयाग के विविध संर्थ                      | 288            |
| E0         | तिल पर्वत के दान की विधि शौर मा                                             | हासय २०६           | 101  | प्रयाग में धनादि पासन की सहिता             | 243            |
| 15         | पपात पर्यम के दान की विधि और म                                              | हिश्य २१०          |      | प्रयाग में एक साम स्नान करने वा स          |                |
| 5.2        | पूत पर्यंत के अन की विधि चीर ना                                             | गम्य २३३           | 300  | श्चन्य तीयों से प्रयाग धेष्ठ है !          | 242            |
| ą o        | रहा पर्यस के द्वान की विधि धीर माड                                          | त्रस्य २३३         |      | प्रयाग की इननी सहना कवीं ?                 | 7 818          |
| £ 9        | रीप्य पर्वत के बात की विधि चीर गाह                                          |                    |      | संसार के समस्य पवित्र सीधों का ।           |                |
| 43         | शकर के पर्यंत के दान की विविध और मा                                         | हालय ५१२           |      | में वास                                    | ₹₹             |
| 12         | धर्ममृति राज्य वी वथा                                                       | * 818              | 333  | प्रयाग का चयिमुक्त शासकत्व                 | ₹₹4            |
| 42         | जीवायता वेरवा की क्या                                                       | 212                | 952  | युधिष्टर की भगवान साधव का दर्शन            |                |
| 12         | शान्तिक कर्मी की विधि                                                       | 218                | 118  | मतावान बामुदेव द्वारा प्रवात का मार        | naa 11.        |
| 13         | पीष्टिक कर्मी दी विधि -                                                     | 214                |      | यर्थंग                                     | ₹₹⊏            |
| \$3        | पर्मों के सनुष्टान में विशेष क्संध्य                                        | 215                | 111  | संमार के द्वीवों दी संवता श्रीर व          | गरी            |
| £3         | नवप्रह शान्ति की विधि                                                       | 218                |      | प्रवस्थिति *                               | २१६            |
| 8.8        | प्रहों के विविध स्वरूप                                                      | 223                | 111  | मूगोल था विम्तृत वर्णन                     | 840.           |
| 14         | माहैरपर वत की विधि धौर साह।सम                                               | 455                |      | सुमेढ की भवस्थित                           | 255            |
| 4.5        | सर्वेपात स्वास अत का विधान चौर क                                            | ग्रहासम्य २२६      | 313  | विविध वया प्यं हीवी का वर्णन               | 282            |
| 10         | चादित्य वार करन का विधान चौर स                                              | ह्यास्य २२७        | 118  | भारतवर्ष की धावस्थिति                      | 243            |
| <b>1</b> 5 | मती के उद्यापन                                                              | 378                | 994  | भारतवर्षे नाम पद्ने का कारण                | 848            |
| 8.8        | विष्णु प्रत का विधान और साहारम                                              | 230                |      | भारतवर्षं की विविध नहियाँ                  | ₹₹8            |
|            | राजा पुष्यवाहन की कथा                                                       | २३३                |      | मारतवर्षं के विभिन्न प्रांश                | 795            |
|            | प्रचेता श्रीर पुष्पवाहन की बात चीत                                          | २३२                |      | निग्युरववर्ष तथा इरिवर्ष का वर्णन          | २६६            |
|            | साहबती के विधान भीर माहासम                                                  | 무극당                |      | जम्मूदीय भीर उसका नासकरण                   | २६६            |
|            | : स्नान विधि                                                                | 484                |      | पुरुरवा के चत्रुन मीभाग्य का कारण          | । २६७          |
|            | सामान्य जल में गगा का श्रावाहन                                              | े २४०              |      | माह्मण पुरुत्वा वी वधा                     | २६⊏            |
|            | प्रयागकी महिना                                                              | नेधन               |      | पेशायनी तट का मनोहर वर्णन                  | २६ म           |
|            | युधिरहर का वैराग्य कीर मार्क्यदेव से                                        |                    |      | हिमालय धर्णन                               | . 300          |
|            | १ सार्वपडेय भीर युधिष्टर से बात चीन<br>४ सार्वपडेय द्वारा प्रयाग का सहिमा व |                    | 335  | हिमा नय को श्रद्भुत श्ररा                  | २७२            |
|            | ≀ सान्यडय द्वाराप्रकाय का साहनाच<br>≀ प्रयास के विविध तीर्थ क्यान           | -                  | 315  | महर्षि श्रीत का श्राशम                     | २७४            |
|            | र प्रयाग में प्राणस्याग की महिमा                                            | २४ <b>१</b><br>२४१ | 335  | चति के चाधम में पुरुखा का प्रांश           | ₹७₹            |
|            | १ प्रवास साहास्त्र                                                          | २४६                | 110  | श्राधमस्य विवर में पुरस्तवा का प्रवेश      | २७६            |
|            | ६ प्रयाग स्नान की विधि                                                      | 28£                | 140  | गंधवों चोर चप्सराधों की कामकेलि ।<br>विचरण |                |
|            | ६ भूतल के समस्त सीयों का प्रया                                              |                    | 970  | चप्सराधीं की सधुशासा                       | २७=            |
|            | समावेश्                                                                     | रध७                |      | पुरुत्वा द्वारा भगवान की पूजा              | , २८०<br>, २८० |

| श्रघ्याय       | विषय                                                            | पृष्ट संख्या | ग्रध्या     | य विष                          | य                            | वृष्ट संख्या |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| १२० पुर        | <b>ल्</b> रवाको बस्प्राप्ति                                     | >50          | १२५         | सूर्यं की विविध रा             | रेमयाँ श्रोर उनके स्थ        | गवार ३०८     |
| १२१ है         | नास पर्वत या चणन                                                | হনঃ          |             |                                | ।दि नाम का वि                |              |
| १२१ स          | येल पर्वत की श्रवस्थिति                                         | रुद्ध        |             | कारख                           |                              | 305          |
|                | लाश पारवंदर्ती शन्याम्य पर्वत शि                                | गरी          | <b>१२</b> = | स्य चन्हादि की व               | थानगत विशेषताएँ              | 390          |
|                | का चर्णन                                                        | २⊏१          |             | -                              | चर्नो की श्रवहिः             | थति          |
| १२१ ज          | म्यू द्वीप वा विविध वर्णन                                       | ₹⊏३          |             | ग्रीर गति                      |                              | 398          |
| <b>৭</b> ৭৭ হা | ाकद्वीप की अवस्थिति                                             | श्यश         | 388         | त्रिपुर की क्या                |                              | 338          |
| १२२ श          | । उद्दीप के विविध पर्रत और नदिव                                 | ।।<br>१ २⊏१  |             |                                | श्रीर सारक की तपश            | या ३१२       |
|                | राद्वीय की अवस्थिति                                             | ?⊏€          |             | वसा की प्रसत्तता               |                              | 333          |
| १२२ बु         | शद्वीप के विविध पर्दत ग्रीर निवयों                              |              |             | कविषत दुर्गम त्रिष्ठ           |                              | 242          |
| १२२ ह          | ाञ्च द्वीप की श्रवस्थिति                                        | 222          | 308         | ग्रह्मा द्वारा उक्त थर         | की प्राप्ति                  | ३१३          |
| १२२ म          | अब ह्रीप के विविध पर्वत श्रीर नदिः                              | याँ २८६      | 130         | सब द्वारा त्रिपुर व            | ी विचित्र रचना               | 3,18         |
| १२२ व          | गरमज द्वीप की प्रवस्थिति                                        | 258          |             | विपुर की छटा                   |                              | 888          |
| १२२ व          | गरमत हीप के पर्यंत श्रीर नदियाँ                                 | २म्ह         | 151         | त्रिपुर की विशेषता             | Ψ̈́                          | 338          |
| १२३ स          | ग्रेमरेक द्वीप की अवस्थिति                                      | 780          | 121         | त्रिपुर ने प्रसुरी क           | । ऐरवर्थ                     | 3 3 8        |
| १२३ व          | ोम क द्वीप के पर्यत श्री र नदियाँ                               | 980          | 141         | त्रिपुर में दारिह्य            | (दिका प्रदेश                 | 398          |
| १२३ ह          | एकर द्वीप की श्रवस्थिति                                         | २१०          | 121         | त्रिपुर में पूट के बी          | ग                            | ३१७          |
|                | प्रकर द्वीप के विविध पर्वत स्वीर नहि                            |              |             | त्रिपुर का दुर्भाग्य           |                              | ¥ 9 0        |
| १२३ र          | प्रमुद्ध की विचित्र निरक्ति और उतार                             | -चड़ाव २६१   | 121         | मय वा तथोक स्व                 | प्रदर्शन चोर शान्ति          | के           |
|                | र्शिनों के नामकरण के वारण                                       | 787          |             | प्रयश्न                        |                              | 210          |
|                | षण्डमाधार सूर्वेकी श्रवस्थिति तः                                | था गति २६३   |             |                                | का त्रीक्षोक्य में आत        |              |
|                | वन्द्रमा श्रीर सूर्य की विविध गतियाँ                            | ₹ 8          |             | देवताची द्वारा शिव             |                              | है । ह       |
|                | दिन ग्रीर रात के घरन घड़ने काक                                  |              | 134         |                                | क्योर देवसाधीकी द            |              |
|                | च-इलोक ग्राह सुर्लोक वा विस्ता                                  |              |             | वाथा                           | A a                          | ३२०          |
|                | नक्त्रों का सचरस                                                | 889          |             | त्रिपुर विध्वस की              |                              | ३२०          |
|                | भूष की श्रवस्थिति<br>— रं                                       | 889          | 144         | म्ययं का ।वाच्यत्र<br>वैद्यारी | रथ श्रीर शस्त्रादि           | का<br>दे२१   |
|                | सुर्थं का रथ छार प्रयास<br>सूर्यं के रथ पर प्रत्येव कास में भिज | go1          | . 22        | ववास<br>विचित्र शिवरथ क        | 1 120720                     | <b>३</b> २२  |
| 144            | सूथ कर्य पर अध्यय साल मा ाम व<br>देवताची का चाधिरोहरा           | १०२          |             |                                | । जनायः<br>हाजिपुर पर अभियाः |              |
| 958            | द्वतात्रा मा जावसङ्ख<br>सर्वे वा विचित्र सचरण                   | 308          |             |                                | श्रासम्बद्धीर श्रमु          |              |
|                | ताराओं प्रही तथा स्वर्मात की गति                                | -            |             | को जपशकुन                      |                              | ३२४          |
|                | धुव की प्रशसा                                                   | ž00          | 138         | धमुरों की तैयारी               |                              | <b>३२</b> ४  |
|                | देवप्रही का वर्णन                                               | 300          | १३१         | उभय पच की सेना                 | ब्रों का स्त्रमना            | ३२४          |
|                | भग्नि सादि महामुती की उरवित्त                                   | <b>क्सि</b>  |             | दवीं चार दानवीं में            | -                            | ३२६          |
|                | प्रवार हुई ?                                                    | ३०८          | 134         | सुरपक्ष में खबबबी              |                              | १२म          |

| श्रभ्या |                                                  |                                                 | पृष्ठ संख्या | ग्रध्य | ष             | विषय                          | प्रध्य       | संख्या     |
|---------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------|---------------|-------------------------------|--------------|------------|
| 934     | विद्युरमाली की सृत्यु                            | श्रीर सय का भीप                                 | ष            | 383    | ध्यद्ध मीजी   | पितरों का चर्छन               | •            | 349        |
|         | पराक्रम                                          |                                                 | ३२१          |        |               | के प्रयाश का वर्णन            |              | ३१३        |
| १३६     | सय की चिन्ताकुलता                                |                                                 | ३२१          | 385    | त्रीनाकी व    | वृष्टि धौर उसने स्वमाव        | का वर्णन     | 348        |
|         | मय द्वारा चद्भुत ब                               |                                                 | ३३०          | 185    | त्रेता में य  | जों की बबुत्ति का वर्णन       |              | 340        |
| 356     | उभय पत्त में फिर मं                              | ोपए युद                                         | ३३१          |        |               | विधियों का बर्टन              |              | 241        |
| १३६     | नन्दिकेश्यर चीर स्                               | रक का प्रखयकारी                                 | युद्ध ३३१    |        |               | प्रवृत्ति का सर्गंन           |              | 240        |
|         | प्रमधी की शिव से इ                               |                                                 | ३३२          |        |               | शिप्रवृत्तिका वर्ष्टन         |              | 241        |
| १३६     | शिष वा त्रिपुर-प्रशेश                            | चौर मुरी में प्रसः                              | उता ३३३      | 388    | कलियुग र      | ज़िनेक प्रकार के करों ध       | ा वर्गों क   | 242        |
|         | थमुरी का पकायन                                   |                                                 | 383          | 188    | मनुपरिव       | हैन का समय                    | 1 4.44       | 255        |
| 130     | बावली-शोषण से म                                  | य की क्याउलता                                   | इइ४          | 888    | १४ सन्बन      | तरों की स्थितियों का प        | शान          | २१२<br>३६१ |
| १३७     | सुरीको शिवकाश्र                                  | <b>।</b> स्वासन                                 | 电电池          | 885    | वलियुग        | में साधारण मानवी ची           | 7 27         | 444        |
| १३्ट    | फिर से भीषए युद्ध                                |                                                 | 335          |        | तान्त्रों के  | यरीर की स्थिति का वस          | ् रूप-<br>एक | ३६६        |
| 13,5    | चाकाश सार्ग से वी                                | रों का समुद्र में निप                           | तन ३३६       | 184    |               | नाधु खोगों का बर्छन           |              | 244        |
| 3 \$ 8  | त्रिपुर का वर्णन                                 |                                                 | 338          |        |               | यसस्या का वर्षात              |              | 355        |
| 3 \$ 8  | शिव कातास्कासुर                                  | पर आक्रमण                                       | 328          | 385    | श्रीत तया     | स्मात धर्म के तच्य            |              | 250        |
|         | तारवासुर वध                                      |                                                 | 3 \$ \$      | 984    | तपम्या थी     | र यज्ञ के सन्त                |              | 3 5 9      |
| 351     | स्य काश्चिपुर की ब                               | शा के लिए बसुरों                                | हो           | 385    | चया राम       | र्थारदसका लच्या               |              | ३६७        |
|         | उरसाहित काना                                     |                                                 | 3.80         | 35%    | जितासमा र     | संन्यास, विरत्ध्वा तथा इ      | तनीके        | ***        |
| 331     | । त्रिपुरके राज्ञस स                             | ।चिमियों पर वास <sup>े</sup>                    | व            |        | व्यथ्य        |                               |              | १६=        |
|         | का बकोय                                          |                                                 | ₹81          | 185    | चातुर्दोत्र व | ना विधान वर्णन                |              | 3,5=       |
|         | <b>ित्रपुर की सुन्दरियों</b>                     |                                                 | वा ३४२       | 9.9    |               | धर्मका वर्णं न                |              | ३६⊏        |
|         | । त्रिपुर में कौ मुद्दी वं                       |                                                 | રે છે ર      | 9.9    |               | ग्रार्थका वर्णन               |              | ३्द⊏       |
| 3.84    | » इन्द्रकादिके साथ                               |                                                 | ना           | 71     | चेत्रश् का    |                               |              | 258        |
|         | वात्रिपुर पर श्र                                 |                                                 | ₹8₹          | 33     |               | पोंच जातियों का वर्णन         |              | ३६६        |
|         | • देव सेनाधौर जार                                |                                                 | 385          | 29     |               | वंशों का वर्णन                |              | ३७०        |
|         | • मन्द्रिकेश्वर भीर वि                           |                                                 | ₹88          |        | पदानन का      | तिकेय की उत्पत्ति का वा       | ប់ំក         | ₹७१        |
|         | ॰ यिद्युन्माजीकावध                               |                                                 | 188          | 33     | दश की क       | याची तथा उनमे उत्प            | ति ह्वई      |            |
| 18      | <ul> <li>भगवान शंकर का</li> </ul>                | । त्रपुर पर । झ,सः<br>ह्यस्थात्ता <b>प करना</b> |              |        | सृष्टि का     |                               |              | ३७९        |
| 4 0     | यास्य दादनायः।<br>• सयकात्रिपुरसेत्र             |                                                 | 3.84         | ,,     | दिति की व     | रयप से एक सहावनदा             | न प्रा       |            |
|         | ॰ निपास्तात्रपुरस्य प्र<br>॰ निपास्त्राह्यादार्थ |                                                 | ३४६<br>३४६   | 92     | की याचन       |                               |              | ३०२        |
|         | • इन्द्रकासयकँ स                                 |                                                 | न्हर<br>३४७  |        |               | नियमोल्खंघन करने के           | नारण         |            |
| 11      | ॰ शंकर द्वारा बिद्या-                            | वेज <i>व</i>                                    | ३४ <b>८</b>  | **     |               | गर्भस्थान में प्रवेश          |              | ३७२        |
| รช      | े पुरुषा का विशृत                                | ख                                               | ₹8 <b>=</b>  | ш      |               | स्द्रवर्की की उत्पत्ति        |              | ३७२        |
| 99      | ९ पर्व संधि का वर्णन                             |                                                 | 340          | ,      | पुत्र की ब    | नः करवप से हन्द्र-यथ क<br>गमन |              |            |
|         |                                                  |                                                 | 3, "         | -      | उन का ब       | । अग                          | :            | ३७२        |

|         |                                                             | ( ε    | )       |                                                                      |              |
|---------|-------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| ग्रप्या | य रिपय 9६८                                                  | संख्या | ग्रध्या | य विषय प्रष्ट                                                        | ऽ संख्या     |
| १४६     | बज़ांत की उत्पत्ति                                          | ३७३    | 382     | तारकासुर की सेना का वणन                                              | ३ ७ ह        |
| **      | दिति नी बाज्ञा से इन्द्र को पत्रहने के लिए                  |        | 15      | राचसीं की तैयार का हाल सुनकर इन्द्र                                  |              |
|         | बज्राग का प्रस्थान                                          | ३७३    |         | का चिन्तित होनर गुर । से मत्रणा                                      | ३८०          |
| 17      | बद्या श्रीर कश्यप का इन्द्र को छोड़ने के                    |        | 33      | बृहस्पति द्वारा नीति के चार ग्रंगीं की                               |              |
|         | लिए ब्ल्रांग को सममाना                                      | ३७३    |         | <b>च्या</b> ख्या                                                     | , CO         |
| 11      | चत्राग को बद्धा द्वारा निमित्त चरागी नाम                    |        | D       | पौरुप का आध्य खेने के लिए गृहस्पति                                   |              |
|         | की कन्या प्राप्त होना                                       | ३७३    |         | का चारेरा                                                            | 340          |
| ,,      | बज्राग थौर बरागी दी खद्भुत तपश्चर्या                        | ३७४    | 17      | देवसेना की रीयारी                                                    | ३८०          |
| ,,      | चरागी की नपस्या में इन्द्र का विश्ल बालना                   | इं७४   | 39      | टेवयेना की विशासता था वर्णंन                                         | 353          |
| 31      | वरागी ये कुपित होने पर इन्द्र की करतून                      |        | 27      | रखमूमि में रखयोजना का वर्णन                                          | ३८२          |
|         | का पर्वत द्वारा रहस्योद्घाटन                                | ३७४    | 388     | इवताओं एवं राचसों दोनों की रणभेरियों                                 |              |
| п       | षद्राग की तपस्या से ब्रह्माजी का सतुष्ट होना                | १७४    |         | का यजना                                                              | ३८२          |
| ,,      | बद्राग को बरदान की प्राप्ति                                 | 308    | 39      | देवासुर समा <b>म</b>                                                 | ३⊏३          |
| 110     | रोती हुई घरागी का बच्चांग से मिलाप                          | 305    | 140     | यम श्रीर प्रमत का घोरयुद                                             | <b>३</b> म१  |
| 23      | वरांगी द्वारा इन्द्र की करत्त् प्रकट करना                   | ३७१    | 140     | कुरेर श्रीर जम्मासुर का युद्ध                                        | 3 = 8        |
| **      | विशास का बद्दा लेने के लिए बजाग का                          | •      | 140     | क्कतम्म थीर कुनेर का युद                                             | ইনত          |
|         | तप का विचार करना                                            | ३७१    | 140     | निकृति चौर कुनस्म का युद्ध                                           | ६≒⊏          |
| 1)      | बझारा के सम्हत्य का विचार करके बद्धा जी                     |        | 940     | निकृति की माया                                                       | इपद          |
|         | का अवस्मान् प्रकट होना                                      | ३७१    |         | वस्या का युद्ध                                                       | \$60         |
| 11      | बज्ञात की तारक नामक पुत्र के लिए बला                        |        | 31/0    | चन्द्रमा की माया चीर चसुरो की पराजय                                  | \$40         |
|         | का बरदान                                                    | 30€    | 120     | स्य का मीपण युद्ध                                                    | 3 8 8        |
| 13      | सारमासुर की उत्पत्ति और नैलोक्स में                         |        |         | कालनेति स्रोर त्वताश्री का लोमहर्पक युव                              |              |
|         | कोलाइस                                                      | ३७६    |         | श्रश्चिनीकुमारों की चीरता                                            | \$ 4 \$      |
| н       | सारकामुर का कुजम श्रोर महिप श्रादि                          |        |         | विष्युका युद्धभूमि में प्रयाय                                        | \$48         |
|         | राचसी द्वारा चाभिषेक                                        | 308    |         | कालनमि की पराजय                                                      | ३६६          |
| 18:     | न सारवासुर का राज्यों की सभा में घोर                        |        |         | श्रमुरों वा सामृद्दिक श्राक्षमण                                      | 344          |
|         | सप्स्या का संकल्प                                           | 305    |         | भगवान् विष्णु का प्रद्भुत् युद्ध कीशल                                | ₹ 8 9        |
| 181     | प तारवासुर का पारियात निर्दिकी उत्तम                        | _      |         | ग्रान की मृत्यु श्रीर श्रमुरों की निराशा                             | <b>R</b> 8 m |
| ,,      | वन्दरा में तप करने के लिए जाना<br>तारकासुर की घोर तपश्चर्या | ३७७    |         | विष्णु का माया युद                                                   | 335          |
| ,,      | area ille an are date and                                   | 300    |         | मधन ग्रीर विष्णु का भीषण संप्राप्त                                   | ३१६<br>४००   |
| ,       | are ride an arter at active dati                            | इंख्ल  |         | धसुर्गे का विष्णु से सामृहिक यद<br>युद्ध भूमि से विष्णु का पत्नामन   | 800          |
|         | पुराना                                                      | ३७इ    |         | युद्ध स्वाम स विष्णु को प्रशासन<br>इन्द्र द्वारा विष्णु को प्रोरमाहन | ४०१          |
| *1      | ***                                                         | 400    |         | इन्द्र द्वारा वर्ष्युका जारणाट्य<br>इवताची की पुत्र तियारी           | 805          |
|         | श्रमुरों को सगठन करने का श्रा <sub>व</sub> श                | ₹७⊏    |         | देशवत का पतायन                                                       | 808          |
|         |                                                             | ,      |         | Series and Series                                                    |              |

١

| श्रध्याय       | विषय                                                                                                           | पृष्ठ संख्या        | ग्रद्याय विषय                                       | वृष्ट संस्य।                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                | ***                                                                                                            | 80%                 | १५४ पार्वती शीर शंकर व                              | तै यानधीत ४४३                        |
|                | द भीर असुरी का भीषण युद्ध                                                                                      | 808                 | ,, वार्वती में पुत्र-प्राहि                         | की कामना ४।                          |
|                | पुर की दुद्शा                                                                                                  | 308                 | ज्ञामाण                                             | 855                                  |
| 1 <b>4</b> 3 त | ारक का भीषण सुद                                                                                                | _                   | e3 =3 mm <b></b> **                                 | वं स्वीकार करना ४४१                  |
| 144 3          | यताची को निराशा चौर बसा र                                                                                      |                     | -2 #2                                               |                                      |
| 14.8 E         | ह्मा की प्रसराता चीर तारवष्य                                                                                   | काउपाय<br>स्रोस ४१६ | -0                                                  |                                      |
|                |                                                                                                                |                     | 17 श्रास्थिया <b>बा</b> श्चरत                       | ध्रयसम्बद्धाः ५४७                    |
| 948 f          | वेमावरी से ब्रह्मा का निवेदन                                                                                   | 848                 | १२२ शिव ह्यीर पार्गती में                           |                                      |
|                | विभावती का हिसवान के सवन है                                                                                    | मिनेश ४३=           | १२२ शिव श्रीर पानना न<br>१२२ पुनः नपस्यार्थं पार्वत | असन्यक्षाः<br>वेजन्तरसम्बद्धाः सीरक  |
| 358            | पार्वतीकाजन्म                                                                                                  | 918                 | १११ युनः नपस्याय पायत                               | की स्यवासी ४४म                       |
| 13             | नारव चौर इन्द्र की बातचीत                                                                                      | 318                 | 20.0.0                                              |                                      |
|                | नारद का दिसवान से वाली लाप                                                                                     | 814                 | १४६ कुमुमासीदिनी चीर                                | पार्रेती की गुप्त संत्रणा ४४६<br>४१० |
|                | मेना द्वारा पार्वती का भाग्य पूछः                                                                              | ता ४२६              | १२६ चाडिकी हुर्मावना                                |                                      |
|                | पार्वती के दुर्भाग्य पर हिमवान व                                                                               | त्र मेनाकी          |                                                     | याचीर स्रक्षाकी संसप्तता ४५३         |
|                |                                                                                                                | श्चिन्ता ४२३        | १४६ पार्वती रूप घारी र                              |                                      |
| н              | नारद का भारवायन चौर प्रस्था                                                                                    | न ४२२               | ११० वीरक को शाप दान                                 |                                      |
| ,,             | हरू और कामरेव की संवधा                                                                                         | 858                 | १४७ पार्वती की सपर्गा                               |                                      |
|                | कासंत्व का शिव को उत्तेशित व                                                                                   | हर्नाः भ२६          | १२७ पार्वती द्वारा सीन्य                            | र्षशीयाचना '४१२                      |
| 31             | कासदहन चौर रति की प्रार्थना                                                                                    | ४२७                 | १४७ प्दारंश का दिन्य                                |                                      |
| 99             | रति को शिद का वरदान                                                                                            | **                  |                                                     | चारामन चीर घीरक द्वारा               |
| 17             | हिमदान की रशि से भेंट चौर                                                                                      | बातचीत ४२८          | <b>मार्गावरोध</b>                                   | 84.5                                 |
| -              | हिमवान ग्रीर पार्वती की बानक                                                                                   | ीत ४२६              | <b>१</b> ४⊏ घीरक द्वारा पार्वसी                     |                                      |
| 11             | तपस्या के लिए पार्वती का प्रवा                                                                                 | ख ४२६               | <b>१</b> ४म पार्वती भीर संकर                        |                                      |
| 37             | सपीवन की शोभा                                                                                                  | 830                 | १४८ उतावने मुरी द्वारा                              |                                      |
| 11             | मतियों हारा पार्वती की परीक्षा                                                                                 | <b>ভ</b> ষ্         | १४८ चाप्ति को शाप दान                               |                                      |
| 17             | मुनियों की मसजता कीर पार्वत                                                                                    | ी की वस्दान         | ११८ कृत्तिकाळी की प्रति                             |                                      |
| 17             | 4                                                                                                              | प्राप्ति ४३३        | १५६ स्कन्द् की उत्पत्ति :                           | धौर उनके धनेक नामी <b>का</b>         |
| ,              | सहादेव और मुनियो का संवा                                                                                       | द्र ४३,६            |                                                     | ्र कारण ४५६                          |
| ,,             | ஆக ஆக ஆடும் விரும் இரும் இ | ु शहें              | १४६ देवताची की प्रार्थ                              | (( 84a                               |
| ,              | शंकर-विवाह का समारोह                                                                                           | 8.5                 |                                                     | दूत द्वारा सन्देश ४४८                |
| ,              | ि ने निका क्या योग वा                                                                                          | (ति की सैयारी ४३:   | <b>१५६ सिदों द्वारा कुमार</b>                       |                                      |
|                | , धात का धद्भुत दश्य                                                                                           | 831                 | १६० ता(क को व्याकुञ                                 |                                      |
| , i            | . हिस्तान के भवन की विचित्र                                                                                    | शोमा ४४             |                                                     | का मीपरा युद्ध ४६०                   |
|                | , पार्वती की विदाई और हिमन                                                                                     | ान् की उदासी ४४     | १६० तारक की मृत्यु                                  | ४६०                                  |
|                | "शिव घोर पार्वती की कामकी                                                                                      |                     | । १६१ हिरययक्तियुक्त                                |                                      |
|                | ,, प्रमर्थीकी विचित्र भाकृति                                                                                   | , 88                | ६ १६९ वसा द्वारा दिखा                               | किशियुको वर-प्राप्ति ४६२             |

| हास्याच                    | विषय                                                 | पृष्ठ मंद्या                 | ग्रुप्या | य विषय                                      | वृष्ट भंद             | या |
|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|----------|---------------------------------------------|-----------------------|----|
|                            | तुष का चस्याचार श्रीर देव                            | -                            | 306      | चन्द्रमा की सहावता से                       | वरुण द्वारा चित्रसावा |    |
| 11114(11)                  | আৰ                                                   |                              |          |                                             | को शान्त करना ४३      | ŧ  |
| 1६१ विष्णु वा              | धभवदान                                               | ४६३                          | 308      | देखों की दुवेशा                             | Ł0                    | ٥  |
| १६१ हिरययकी                | राषु की विचिन्न समा                                  | 848                          | 100      | कालनेमि का भीपण युह                         | ر ځه                  | 3  |
|                            | न्सिह रूप धारण चौर प्र                               | इलाद की                      |          | काननेसि की विजय भी                          |                       | ¥  |
|                            | प्रार्थः                                             |                              | 305      | कालनेमि का चामपं                            | ¥ 0.5                 | ¥  |
| १६२ मरसिह थी               | र दानवीं का भीषण युद्ध                               | ४६६                          | 305      | विष्यु श्रीर कालनेमि क                      | भीपसमुद्ध ४०          | Ę  |
| १६३ सरसिंह यो              | र हिरदावशिषु वा युड                                  | 860                          | 100      | कालनेसि की मृत्यु                           | ¥a.                   | u  |
|                            | hg या नियम श्रीर प्र                                 | मायुकी                       | 105      | देवताओं की पुनः निम                         | पद्मास्ति ५०।         | =  |
|                            | য়শল                                                 | -                            | 308      | चन्धकासुर का युद                            | ¥o:                   | Ę  |
| १६४ पतोद्यन                | की कथा                                               | १७३                          | 108      | मातृकाधीं की सृष्टि                         | ¥0                    | ş  |
| १६४ चारी युगी              | को प्रवृत्तियो और ब्रवधि                             | 808                          | 308      | धान्यक की मृत्यु धीर र                      | ायोशस्य की माप्ति ११  | 9  |
| १६६ सृद्धि था              | मलय वर्षांन                                          | 804                          | \$48     | मातृराषों की विष्यंसर्व                     | रेबा ११               | ١  |
| १६७ विस्सु का              | शयन                                                  | ४७६                          | \$28     | विष्णु निर्मित देवियों ह                    | ररा मातृकाधीं का      |    |
| १६७ स्टिश                  | प्राहुभीव                                            | 802                          |          | श्चगरीथ                                     | <b>*9</b> *           | Ŗ  |
| १६७ मार्व्यडेय             | को भारवर्ष                                           | 80⊏                          | 150      | काशी साहारम्य प्रसय मे                      | हरिकेशयच की कथा ধ 🤋   | Ł  |
| १६० विष्णु ग्रीः           | सार्क्यडेय का संघाद                                  | 808                          | 340      | ग्रविमुक्त की शोमा                          | 451                   | 8  |
| १६= शंबी सह                | ामुली की दिव्य उरपत्ति                               | 820                          | 350      | काशी की चाद्मुत महि                         | ना ५,७३               | ŧ  |
| 1६६ महाका                  | <b>ब्रा</b> डुर्भाव                                  | 841                          | 343      | यच को बरमासि                                | <b>₹</b> 14           | Į. |
| १७० सधु ग्रीर              | फेरम की दिग्ध उरपत्ति                                | श्रम २                       | 143      | नन्दिकेश्वर द्वारा सना                      | कुमार को काशी-        |    |
| १७० सधु कैरम               | का निधन                                              | ४८३                          |          | साहारस्य बतवाना                             | <b>₹</b> 98           | Ł  |
| १७१ महासी                  | सानस पुत्रों की माधि                                 | #=#                          |          | काशी के विविध तीर्थ                         | 420                   |    |
|                            | <b>। १इ</b> कन्याओं का गृत्तान्त                     | <b>४</b> ८५                  | 353      | स्कन्द द्वारा काशी की दि                    | यतिकाषर्यंत ४२१       |    |
|                            | । सृद्ध का विकास                                     | 825                          | 153      | श्रविमुक्त हारा महान पा                     |                       |    |
|                            | वयोतियों का प्रादुर्भाव                              | *==                          |          | साहारम्य                                    | 445                   | į. |
|                            | विविध श्रवतारी की क्था                               | カニル                          | 3=3      | काशी के विविध साहारम                        |                       |    |
| १७२ विरस्त के              | विराट शरीर में चरावर जग                              |                              |          | श्रीर सहारेय का संवाद                       |                       |    |
|                            | श्रवस्थि                                             |                              |          | काशी की श्रखी किक महि                       |                       |    |
|                            | प्रस्वाचारीं से देवताश्री को व                       |                              | 3=4      | श्यास को असर्प श्रीर क                      |                       |    |
|                            | की वस्य प्रार्थना                                    | 850                          |          | माहारस्य                                    | 43.8                  |    |
|                            | र दानवीं की युद्धार्थ सैवारी                         | 883                          | १८६      | नर्भवा वा अद्भुत साहार                      | स्य <b>+३</b> ६       |    |
|                            | का युद्धाथ श्रमिया ।<br>श्रीर प्रसुरों का जोसहर्षक । | £38                          | १म७      | नर्मदा माहातम्य प्रसंग में                  |                       |    |
| १७२ दवतासा<br>१७२ सय की १  |                                                      |                              |          | से नारद का संवाद<br>त्रिपुर विष्यस वा वर्णन | व्योग वर्णन वर        |    |
| १०२ स्थापाः<br>१०२ शीर्वकी |                                                      | ૪ <b>ર</b> ૬<br>૪ <b>ર</b> ૬ | 144      | ात्रपुर ।यध्यस मा  चण्न<br>साहास्म्य        | आर नसदाका<br>१७३      |    |
| 4 - 3 - 31-4 - 40          |                                                      | ***                          |          | AllGlead                                    | 484                   |    |

|          | _                                         |             | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|----------|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| श्चेष्या |                                           | संस्था      | ग्रध्याय विश्वय 📆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | संख्या      |
| 325      | त्रिपुर में सुन्दरियों का दहन             | 488         | ै। देशवा साथ प्राप्ता कोर्य से ब्याप्टर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वस्या       |
| 3==      | त्रिपुर की सुन्दरियों का ऋतिनेहेव की कीयन | स २४₹       | ET ET THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| *1       | श्वानिदेश का मक्द होना श्रीर अपनी सफाई    |             | 183 State of | २१७         |
|          | देना                                      | 484         | 1) Allere with me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 440         |
| 43       | बाषामुर का भगवान शरूर से जिस रचा          | ដា          | भ द्वाप्रसंभव के क्लिस्ट द्वान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | **=         |
|          | प्रार्थेन।                                | 484         | ********* At Alexand 41 4612 at 1902 at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>₹</b> ₹≂ |
| *7       | याणासुर द्वारा शिष की स्तुति              | ₹8.€        | गानमा का ब्रे.लाजियार ।शत की राग्ना कार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|          | बायामुर को शंकर का बरदान                  | 488         | नारक करना आर चुनु का तपस्या संग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| ,,       | शिव का बियुर दाइ की शेक्ना                | 488         | 7 (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>*</b> *= |
| 1,       | त्रिपुर के एक पुर का समरकण्टक पर          |             | સાળ મદ જાલુ લગા પ્રદાશ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ***         |
|          | गिरना                                     | १४१         | ाराय का श्रमु के सामन प्रकट होता <u>।</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tta         |
| ,,       | धमाक्टिक साहास्त्व वर्णन                  | २४३<br>१४६  | द्वा पा शकर का स्तात करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ***         |
| 1=1      | सार्वदेव से मापियों का कारेश संगम का      | 464         | रसर का असब होना छोट साहते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|          | माहातम पुट्ना                             | <b>देशक</b> | यस्त्रान देना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40          |
| y)       | माईण्डेय जी का कायेरी और मर्मदा के        | 4.80        | े च्या गांध का <b>माहा</b> स्तव-पर्यंत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ę o         |
|          | संगम का माहालय यहना                       | 480         | .'' कन राज हस, वाशह धीर कन्या तीर्थ का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •           |
| 21       | हुरेर की सप्रया                           | 480         | यपन .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b> 9  |
| "        | रंगर द्वारा दुवेर की चरश्राति             | र ४०<br>१४= | १६४ श्रेष्ठरोरयर, समोहर, पैतामह चीर सावित्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •           |
| 12       | नमंदा माद्वासय का वर्यान                  | <b>रध</b> न | चादि साथा का वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5</b> 9  |
| 180      | वैत्रेरयर और पास चाहि शीधीं का वर्णन      | -           | का गा। जासदारम बार विवाहन शीरो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 23       | मझापत्तं, कविला, कांज, शुपक्लेश्यर        | 482         | का पर्योग ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(3</b>   |
|          | भारि धनेक सीधी का यहाँन                   | Acres to    | गमना यद पर । स्पत नमा शोधी के मासाबध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 37       | मर्मेश-स्वीप                              | 484         | वा यद्यंत 🚜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (V          |
|          | यूजमेद नामक शीध का यदान                   | 488         | ३६१ सनुका सन्दर्भ सरवात से श्रादियों का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| H        | रावचेरवर कीर दिगलेखर काहि तीची            | 44.         | रुपान्त पृथ्वा १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ¥           |
|          | का वर्णन                                  | ** ?        | न्यास्था का इस्ताल और उनके <sub>नामी</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 11       | प्रथमी, रहण्य, बंटरवर, बोटि कादि संथिति   | 455         | नावयन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ł           |
|          | का साहासम्बद्धाः                          | 443         | ्रेश का ध्रा प्रारक्षा का करने क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 11       | गारियर, संगमेरवर कादि सीधी का             | ***         | ta d mittet att natidigate ma bengen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|          | साद्वास्य कथन                             | स्ट्र       | नेद्रायमा के शांकी कीर प्रधर कर गरन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 79       | मरताक्षय, मीम, सायग्रेस्वर काहि संधि।     | 774         | न्धायमा के प्रवा का मान्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -           |
|          | का बर्देस                                 | ttv         | १९७ धात्र वेश का क्षात्र व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| **       | इशुमेरवर लीचे का खरील                     | 444         | a die wild de wildigen ware given it and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| 111      | भागवित शीधे वह बद्धेत                     | 3.5.5       | 1 " " " " P( ) # 1 H2T (EXECUTE &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| m        | देरपर द्वारा द्वरव शीर्थ की रहणा का बरीन  | 444         | ३१४ वरूप दंश में रूपय क्यांची का वर्षन १९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ı           |
|          |                                           | -           | र पान्य के देश का बाद्यंत र १००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , ,         |

| श्रध्या |                                                                              | ष्ठ संख्या   | ग्र∖र        | गय               | विष                            | <b>य</b>                  | पृष्ट सस्य   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| २०१     | निमि दा चसिष्ठ के पास जाकर यज्ञ कर                                           | ने           | ₹9           | ८ सास            | थीर समुर                       | के साथ सावित्री की प्र    | भागता ५६०    |
|         | की प्रार्थना करना                                                            | <b>পুত</b> १ | ₹ 9          | <b>१ रा</b> ष्ट  | ग्राभिषेक के प                 | वात् राजा के कर्त्तंब     | ् १६२<br>    |
| २०१     | वशिष्ट का यज्ञ करने की इच्छा न प्रकट क                                       | रना २७१      |              |                  |                                | गरियों की नियुक्ति व      |              |
|         | निमि और वशिष्ठ का परस्पर विदेश होने                                          |              |              |                  | की शिचा                        |                           | *84          |
|         | का शाप देना                                                                  | ₹10°8        | 584          | : राजा           | को जीवन च                      | याँ                       | 445          |
| 1)      | दोनों का विदेह होकर प्रह्या के पास पहुँच                                     | ना १७२       | 294          | राजा             | को सब श्रीर                    | इंदिट रखनी चाहिए          |              |
| 11      | ब्रह्मा का निमियो पलकों में बाब्रय दे                                        |              |              |                  | _                              | चरीं के कत्तंब्य          | <b>₹8</b> ≒  |
| 33      | वशिष्ट का मित्रावरुण के बीर्थ से पुनर्जन्य                                   | ī            |              |                  | -                              | ामा का कर्संध्य           | 448          |
|         | होना                                                                         | १७२          |              |                  |                                | हैसे और कहाँ हो           | £00          |
| 12      | पराश्वर के थंश का वर्शन                                                      | ४७२          |              |                  | हर् <sup>र</sup> दनवाना        |                           | 803          |
| २०२     | चगस्य के दंश का धर्मन                                                        | ५७३          |              | ٠.               |                                | ान देना चाहिए             | 809          |
| **      | पुलह पुलरत्य भीर कतु के वंशधरों का वर्ष                                      | नि ४७३       |              | •                | न संग्रहणीय व                  |                           | 409          |
| ₹o3     | धर्म वंश का वर्णं न                                                          | 508          |              | ٠.               | र्वे संग्रहणी <b>म</b> ः       |                           | 405          |
|         | श्राद्ध श्रमितापी पितरी का वर्णन                                             | 408          |              |                  |                                | वाबी संग्रहणीय श्रीप      | โฮนี้ ธอง    |
| 11      | श्राद धमिलापी पितरों दी हुच्छाश्रों का                                       | 1            |              |                  | लास्ति के विवि                 |                           | €08          |
|         | वर्णन                                                                        | ২৩২          | २१⊏          | राजा             | के रहार्थ संप्र                | इसीय घन्यान्य साध         |              |
| २०४     | व्यामी हुई गौ के दान का साहास्म्य                                            | १७६          | 385          | विष प            | रहचानने की                     | धनेक युक्तियाँ            | ६०६          |
|         | हत्या मृग चर्म की दान विधि और                                                |              |              |                  | क भोजन की '                    |                           | ६०६          |
|         | उतका माहात्व                                                                 | १७६          | 220          | राजपुर           | त्रको शिक्षा                   | कैसे दी जानी चाहिः        | र ६०७        |
| २०७     | उत्तम पृपभों के शुभ जरुए                                                     | <b>*0</b> =  | २२०          | रामाः            | त्रों के सित्र कि              | तने मकार के होते हैं      | ६०५          |
|         | निहृष्ट वृपभी के क्ल्य                                                       | 408          | 770          | मित्री           | के साथ राजा                    | के कर्त्तंस्य             | ५०६          |
|         | ष्ट्रपभदान की विधि चौर इसका सहासव                                            | 450          | २२०          | राज्य :          | के कितने द्यग                  | होते हैं                  | 808          |
|         | राजा ध्यस्वपति की तपस्या                                                     | 4=9          | 950          | राज्यां          | षों में राजा के                | कर्त्तेव्य                | 808          |
|         | साविधी हेपी का चरतान                                                         | \$23         | 950          | राजा र           | को इन्द्रियजित                 | र होना चाहिए              | 303          |
|         | स्ववान से साविद्यी का विवाह                                                  | <b>キ</b> ニシ  |              |                  |                                | दोतों में श्रेष्ट कीन     | ₹ % 0        |
| -       | वन में साविधी के साथ सध्यवान का विचय                                         |              |              |                  |                                | ।यों की विधियों           | 4 2 2        |
|         | बन का प्राकृतिक दश्य                                                         | रमध्         |              |                  |                                | गुकिन पर हो               | ₹ 3 5        |
| २९०     | सरवधान के शिर में भीड़ा श्रीर समराज का                                       |              |              |                  | उपयोगिता ।                     |                           | ६ ३३         |
|         | श्रावसन                                                                      | <b>₹</b> ⊑8  |              |                  | ी प्रशंसा चौर                  |                           | ६१३          |
|         | सावित्री का श्रनुगमन शौर यस से संवाद<br>सावित्री को बादस करने की यस की कोशित | <b>१</b> ५१  |              |                  | रिति की उपय                    | -                         | ६१३          |
|         | सावित्री की पतिभक्ति की पराकाट्टा चौर दो                                     |              |              | -                | ण्ड हेनैयाला '                 |                           | <b>६१३</b>   |
| 431     | वश्दानों की प्राप्ति                                                         | <b>ং</b> নত  |              |                  | री जागर÷ता<br>À                |                           | 4 <b>3</b> 8 |
| 202     | सावित्री की तृतीय वर प्राप्ति                                                | रमय          |              |                  | हेसे बनावा गः<br>र सुमी देवताः |                           | ६९४<br>६९४   |
|         | सत्यवान को जीवन लाम                                                          | 480          | 2 <b>3</b> 0 | राजा के<br>विविध | तकार के ब्रह्म<br>स            | भाग गुज<br>संघ श्रीर दण्ड | 434<br>594   |
| 7 . 4   | Annal II and a ser .                                                         | • •          | , ,          |                  | 44 15 41 MA                    |                           | 315          |

| ग्रध्याय       | विषय                                                                     | १५ संस्था                    | ग्राध्याः      | । विषय ॄ                                          | <b>पृ</b> ष्ठ <b>सं</b> ख्या |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| २२७ ग्राप      | राघ को स्वीकार करने वाला ग्र                                             | वै द्राइ छ।                  | 5.85           | चित्रिति की प्रार्थना                             | - ६४६                        |
|                |                                                                          | मार्गी ६३१                   | . કેલફ         | मगदान का प्रारवसन                                 | 280                          |
| २२७ छ          | लाघों में कुछ भपवाद                                                      | ६२                           | १ २४१          | यति वी चिन्ना                                     | ६४=                          |
| २२७ रह         | मिचारियों को दयड                                                         | ह्र ३                        | १ २४१          | प्रद्वाद का विपाद                                 | £35                          |
| २२७ मा         | ता पिता चादि पतिन होने पर                                                | भी स्वाप्त                   | 5.8%           | विलि और प्रद्वाद की मंत्रणा                       | 585                          |
|                |                                                                          | नदी दर                       | ર રેયુર        | असार वाकोचचीर बीच की सप्ताप्त                     | ार्थना ६ <b>२</b> ६          |
| २२७ झा         | इएए को देश निर्वासित किया ज                                              | ाय १ ६२३                     |                | महा हारा विष्णु की स्तृति                         | ६१३                          |
| २२७ वि         | विष प्रकार के शुद्र व्यवसावीं पर                                         | भीयण <b>दखद</b> ६२           | ६ २४१          | भगवान का शारदायन                                  | 543                          |
| ₹२= सः         | हान चद्भुत देनिक टपदवी पर                                                | ग्रान्ति                     | २४६            | ग्रुकाचार्य और यति की बातचीत                      | , qua                        |
|                |                                                                          | का विधान ६२                  | ७ ३४६          | . यांच को श्रद्धा और शुक्र की कुटनीनि             | ६१४                          |
| २२३ छ          | द्भुत टपदवीं से फताफल                                                    | ६२                           | ६ २४६          | वित की समा में वासन का प्रागमन                    | ६१५                          |
| <b>২</b> ২০ বি | विध चर्मुत टपदव चौर उनके                                                 | परियाम ६३                    | ० २४६          | यनि श्रीर वामन का समाद                            | ६५६                          |
| २३१ सृ         | तिं चादि में विविध चद्भुन टप                                             | इव श्रीर                     |                | वासन द्वारा बैलोक्य का श्रतिक्रमण                 | ६४६                          |
|                | व नवे                                                                    | परिकाम ६३                    | १ २४६          | यांत की याचना और वामन का वरक                      | त ६१७                        |
| २३२ ह          | चों में विविध उपद्रव और उनके                                             | परियाम ६३                    |                | चाराह चवनार की क्या                               | ६५व                          |
| 538 2          | ाति युप्टि <b>चौर चनावृद्धि के</b> कवा                                   | फ्रम ६३                      | ३ २४६          | व्यवस्य का वर्षन                                  | 441                          |
| १३४ न          | दियों चादि में उपहच का सव व                                              | ग्रैर शान्स                  | 588            | ्रष्ट्यी की प्रार्थना                             | 133                          |
|                |                                                                          | ष्ट्रपाय ६३                  | ३ २४६          | भगवान द्वारा शुक्र रूप घारण वरने                  | ₽T                           |
| २३५ वि         | इयों की चकाल सन्दानोध्यक्ति से                                           |                              |                | निरचय .                                           | ६६४                          |
|                | 51                                                                       | र्भाग्य सूचनः ६३:            | ક ૧૪૬          | पृथ्वी का उद्धार                                  | ६६४                          |
|                | मादि में चद्भुत उपदघ बौर शा                                              |                              |                | देवनाधी को स्र <i>मान</i> व की शाब्ति             | ६६५                          |
|                | राघी चादि का टपदव थीर फला                                                |                              |                | ममुद संधन की संब्रका                              | ६६६                          |
| २६८ :          | राजनयनादि द्वारा उपद्रव के बर                                            |                              |                | कुमें की सहायता                                   | ६६७                          |
|                | दनकी शान्ति के उपाय                                                      | ६३।                          |                | देवी नया दानवी द्वारा समुद्र का संय               | ल ६६८                        |
|                | प्रहयझ का विधान चीर उसका र                                               |                              |                | समुद्र मे चन्द्रमा की उत्पत्ति                    | ६६१                          |
|                | राजाधीं की दिग्विजय यात्रा के इ                                          |                              |                | यन्य रत्। की दृश्यसि                              | 444                          |
|                | <b>गु</b> मगङ्ग                                                          | €80                          |                | समुद्र में का बच्ट ही उत्पत्ति                    | ६७०                          |
|                | विजय यात्रा किस सरद्व की जाय                                             | €80                          |                | कालकृट कार वामुरी का सवाह                         | <b>হি</b> 19 0               |
|                | चपराकुत                                                                  | E 18 *                       |                | शिवद्वाम कालकूट जा पान                            | ६७२                          |
|                | धंतों के फदकने से शुमाशुम की<br>यात्रा पूर्व स्वस के शुमाशुम दश्य        | सूचना ६४ <sup>.</sup><br>६४: | 1 447          | धन्वन्तरि दी अवित्त                               | <b>६७</b> ३                  |
|                | यात्रा प्रदेशक के शुक्ताशुक्त हरेये.<br>यशुक्त स्वाती की शानित केंगे हैं | ₹8.<br>e.s.                  | , 441<br>3 Pre | बसूत की उलक्ति थीर राहु का शिस्त्रहे              |                              |
|                | राध्यप्रद् श्रमस्वप्र                                                    | £ A ;                        |                | कसुरी वा सहार<br>सन्दर की दुनः स्थापना            | ₹ ७ ४                        |
|                | विश्रय यात्रा में शुभराकुन                                               |                              |                | भन्दर का धुनः स्थापना<br>वास्तुविद्यान के शाचार्य | ६७५                          |
|                | वामनावतार की कथा                                                         | - 48                         |                | बास्नु की उत्पत्ति                                | ६७५                          |
| _              |                                                                          |                              |                | area or ordin                                     | ६७६                          |

| ,                                                                          |             | -        |                                 |                         |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------|-------------------------|------------|
| क्ताय विषय पृष्ठ र                                                         | ख्या        | श्चप्याय | विषय                            | वृष्ठ ६                 |            |
| पत्याय विषय १८००<br>१४३ गृह-निर्माण के श्रम सुहूते                         | एए ३        | २६६ व    | र्कही श्रायतन में श्रनेक        | ः मृतियों की प्रतिष्टा  | į          |
| १२३ गृह निर्माण की प्रास्मिक विधि                                          | eep         |          |                                 | की विधि                 | ७१२        |
| २१३ वास्तु में इक्यासी पत्र का चक                                          | £oz.        | २६६ :    | शान्ति के उपाय                  |                         | ७१३        |
| ११३ वास्तु भ इक्षाता पत्र कर पत्र                                          | <b>१७</b> १ | २६७      | प्रतिसा के स्तान की वि          | घ                       | 218        |
| २२४ प्रासारों का निर्माण<br>२२४ दिशाओं के अनुसार भवनों की संज्ञा और        |             | 785      | बास्त दोष की शान्ति के          | उपाय                    | 98         |
| १२४ विशास के सनुसार भवना पर लगा जार                                        | ೯೮೦         | २६६      | बास्तु के सोलद्द विभाग          | चीर उनके विविध          | ī          |
| २८४ प्राह्मचादि चारों घर्यों के भिन्न-भिन्न भवन                            | ६=१         |          | নিৰ্মাত স্ব                     | <b>ार</b>               | 915        |
| इर्ष व्यक्तियाति सारा वर्गा क । सन्नानम जन्म                               | 424         | 200      | मत्द्रवीं के विविध खचय          | थीर निर्माण प्रकार      | ७२०        |
| २११ स्ताम निर्माण की विधि                                                  | £20         | 201      | राज्यवंशों का चर्णन             |                         | 955        |
| २११ वेच चौर उसकी शान्ति                                                    | ६८७         | 2163     | राजशंशी का वर्णन                |                         | ७२३        |
| ११६ गृह निर्माण की सामान्य विधि                                            | -           | Ees 2    | भविश्य कालिक राजाची             | के धंश वर्णन            | ७२४        |
| २१६ गृह निर्माण पूर्व गृह प्रवेश के समय शुमाशुः<br>प्रशिका                 | €⊏⊏         | 808      | सहादान की विधि की               | रि साहारम्य             | ७२१        |
|                                                                            | Ę ⊏ u       | 202      | जोजों के सेंद्र चीर विधि        | t                       | ७ है ०     |
| २४७ काष्ट काटने की विधि<br>२४७ वृत्तों द्वारा गृह के शुमाशुम की सूधना      | Ę 8 0       | Ses      | सला परप दान की थि               | चि चीर साहारम           | 03.3       |
|                                                                            | 541         | Day      | हिरगवामं जान की वि              | विश्रीर साहास्य         | ७३४        |
| २१८ देवप्रतिमाना निर्माण<br>२१८ प्रतिमाके मान एवं गठन के प्रवार            | 885         | 3 3 19 6 | द्यद्यायह द्वान की विधि         | और साहास्थ              | ७३१        |
| २१ मातमा के मान एवं गठन के भरार<br>२१ मतिमा के विभिन्न शंगों के गढन और मान |             | n Dinta  | कल्पवारप दान की विशि            | धे चौर साद्यास्य        | ७३७        |
| २१८ प्रतिमा का प्रमाण                                                      | <b>इ.स.</b> | 0 397    | सन्द्रभागी-जानकी विभि           | धे धीर माहारस्य         | ७३्⊏       |
| २१६ बुच विशेष देवताची की प्रतिमा का वर्ष                                   |             |          | <sub>किरमाय</sub> कामधेन वान की | विधि और साहारम्य        | ७३,६       |
| २३० मधीनारीश्वर शिव की प्रतिमा का प्रकार                                   | E & 1       | 250      | हिरयवास्त्र सात की वि           | धि धीर साहारम           | 980        |
| २६० पार्वती की प्रतिमा का निर्माण                                          | 5.8         | . 255    | ्याप्रसाध तान की विधि           | चौर साहारस्य            | 180        |
| २६० शिवनारापण की प्रतिमा का निर्माण                                        | 58          | - 2-2    | ्रव्यक्षित्रभाजाताकी विधि       | । श्रीर साहारस्य        | ७४२        |
| २६१ इन्द्रादि देवताच्यों की प्रतिमा का निर्माण                             | 80          | . 95     | । उँचलांशजक दान की Í            | विधि भ्रीर साहास्य      | @ \$ £     |
| २६। दिवाहर की प्रतिमा                                                      | 90          | 4 25     | ु प्रसायका विधिय                | र माहास्य               | ७४५        |
| २६१ छुनेर द्यादि कोकपालों की प्रतिसा                                       | 19.0        | . ==     | ७ किरमणक दात की वि              | धि धार साहास्थ्य        | ७४६        |
| २६१ देवी की प्रतिमा                                                        | 19.6        | २ २८     | ६ महाक्त्पता दान की             | विधि चार माहारम्य       | 988        |
| २६२ पीडिया के भेद थार विभाग प्रकार                                         | 191         | .३ २८    | अस्त सागर दान की वि             | क्षेत्र चार साहारस्य    | ७४८        |
| २६३ लिंग के भेद फ्राँस " "                                                 | 96          | १ २म     | = रक्ष धेनु दान की विधि         | र स्नार साहात्स्य       | ७५०<br>०५० |
| २६४ प्रतिमा के स्थापन की विभि और माहास                                     | य ७         | ०६ २म    | ह महाभून घट दान की              | विधिश्राहमाद्दास्य      | 920        |
| २६३ मूर्तिकी भागप्रतिष्ठा                                                  |             | ०द्य २६  | ० वल्पों के भेद ग्रीर उन        | तुका घटना ए<br>         | ,<br>હાર્  |
| २६५ प्रतिष्ठापको की योग्यता                                                | 9           | ० इ. २१  | ा मत्स्य महापुराण वर्षि         | ताचपथाकासाम्र-स<br>सुची | ।<br>७१२   |
| २६४ श्रधिवासन समारोह                                                       |             | 9.8      | १ पुराणों के सुनने के वि        |                         | ७५४        |
| २६६ देवायतन का निर्माण किस प्रकार हो                                       | в           | १० २१    | १ पुराशा क सुनन का प            | tank and mad            | - ~ ~      |
|                                                                            |             |          |                                 |                         |            |

### पहला ऋध्याय

# नारायणं नमस्क्रस्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं चैवततो जयमुदीरयेत् ।

प्रच्यह तायडव नृत्य के चेग में (श्रपने श्रसख मार से) दिमाजों को श्रपने श्रपने स्थान से विचलित कर देने वाले भगवान् शंकर के चरणकमल संसार के विभ्रों का नारा करें ॥१॥

मस्त्यावतार के समय पाताल लोक से उत्पर उञ्जलते हुए जिस विद्या भगवान की पूछ की चपेट से सारे समुद्र विद्युव्य होकर उत्पर की च्योर उद्धल पड़े, और ब्रह्मायह के स्वयहाँ के पारस्परिक संघर्ष से इघर-उधर हो जाने के कारण समस्त पृथ्वीमयडल पर छा गये, उस (भगवान मत्स्य) के मुख से निकली हुई वेदों की ध्वनि द्वम लोगों के श्रमहल को दूर करे ॥२॥

नारायण, नरोत्तम नर और सरस्वती देवी को (प्रारम्भ में) नमस्कार करके तय जय (महाभारत

एव पुराणादि) का उच्चारण करना चाहिये । ॥३॥

अजन्मा (जन्म रहित) होकर भी जो अपने कार्य के लिए नारायण नाम से स्मरण किया जाता है उस त्रिगुण्मय, (सत्त्व, रजस्, तमस् स्वरूप) त्रिवेद स्वरूप, (ऋक् यजुः और सामवेद स्वरूप) एवं स्वयम्मू (स्वयम् उत्पन्न होनेवाले) भगवान् को हमारा नमस्कार है ॥३॥

एक बार एक बहुत बड़े यज्ञ की समाप्ति के बाद, नैिमपारएय में रहनेवाले शौनक आवि ऋषियों ने एकाम चित्त होकर बैठे हुए सूत जी का बारम्बार आभिनन्दन करके, अनेक पुरानी पापों को दूर करने बाली लालित कथाओं के प्रसंग में (मत्स्य पुरागा की) इस लम्बी कथा को पूछा । ॥४-५॥

घरियों ने कहा — निष्पाप स्त जी ! कथा के प्रसंग में आपने हम लोगों को अनेक पुरानी .
कथाएँ सुनाई है । उन्हीं अमृत के समान मधुर एवं आनन्द देनेवाली कथाओं को हम लोग पुनः सुनना चाहते
हैं । हम यह जानना चाहते हैं कि भगवान लोकनाथ विष्णु ने इस चर-अचरमय जगत की सिष्ट किस प्रकार
की ? और उन्हें किन कारणों से मत्स्य का अवतार धारण करने पड़ा ? और मगवान पृपमध्वन को भैरव
(अत्यन्त भयकर) पुरारि एवं कपाली (सुग्डमाला धारण करने वाला) की उपाधि धारण करने का मया कारण
है ? स्त जी ! इन सभी बातों को हमें कमशः विस्तारपूर्वक सममाइये, क्योंकि अमृत के समान आनन्द
देनेवाली आपकी इन बातों से हम लोगों की तृष्ठि नहीं होती । ॥५८॥

सृत जी बोल्डे—विश्वन्द ! इस पुष्य को बढ़ानेवाले, दीर्घायु प्रदान करनेवाले, श्रात्यन्त पवित्र-जिले मगवान् गदाधर ने स्वयम् कहा है—सम्पूर्ण मतस्य पुराग्ण को श्राप लोग सुनिये । प्राचीन काल में तुर्य का पुत्र मनु दुःख-सुल में समान व्यवहार करनेवाला एवं संसार के समी जीवों के कपर दया भाव रसनेवाला एक इंद्रमाशील राजा था । उसने अपने राते राज-गाट को अपने पुत्र को सीप कर पोर तपस्या की और मलयांचल के एक भाग में सब मकार के आत्मगुर्खों से संयुक्त होकर योगान्यास माराभ किया । इस प्रकार योग और तपस्या में कई लाख वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त कमलासन ब्रह्मा जी प्रसन्त हुये और मनु से यथाभिलिषित वरदान मांगने का उन्होंने अनुरोध किया । ब्रह्म की आजा पाने पर मनु ने उन्हें मशाम किया और फहा न ब्रह्म । आप से मैं केवल एक उत्तम वरदान मांगने की अभिन लाया करता है। वह यह कि प्रलयकाल के आ जाने पर में इस स्वावर जंगनारमक सम्पूर्ण जगत की रह्मा कर सकूँ। मनु की प्रार्थना सुनकर विश्वातमा भगवान ब्रह्मा 'पेमा ही होग कह कर अन्तर्यान हो गये। और उपर (मनु पर प्रसन्न) देवताओं हारा आकार से पुष्पों की वियुक्त वर्षा हुई।।।१२०-१६॥

तदनन्तर कहा समय व्यतीत हो जाने के बाद एक दिन मनु जी जिस समय प्रापने प्राथम में पितरों की अर्घ्य दे रहे थे, उसी समय उनके दोनों हायों में होकर कमगढ़तु के जल के साथ एक राफरी (महाली) नीचे गिर पड़ी । दयालु स्वभाव राजा ने प्रथ्यी पर दयनीय दरा। में खरपराती हुई उस छोटी महाली को उठाकर उसी कमएडलु के जल में शाग्ररका के लिए घोड़ दिया। कनग्डलु में छोड़ने पर एक दिन श्रीर एक रात व्यतीत हो जाने के बाद वह छोटी मदली सोलह श्रेंगुल लम्बे मतस्य के श्राकार में परिएात हो गई चीर स्थान की संक्रीर्णता से उसे जब उस छोटे-से कमगटलु में इधर-उधर तैरने का कप्ट होने लगा तो त्र्यार्च होकर प्रकारने लगी कि 'हे राजन् । मेरी रत्ता कीजिये ।' 'मेरी रत्ता कीजिये ।' राजा ने उसे कष्ट ' में देखकर मिट्टी के एक बड़े घड़े में छोड़ दिया; पर वहाँ भी वह मत्स्य एक ही रात में तीन हाथ लम्बे श्राकार का हो गया श्रीर पुनः स्थान की संकीर्णता के कारण श्रात्यन्त श्रातुर होकर सूर्यपुत्र राजा मनु से कहने लगा—'हे राजन् ! में त्रापकी शरण में हूँ, मेरी रला कीजिये । मेरी रला कीजिये ।' राजा ने पन: बसे कष्ट में देखकर एक छुएँ में छोड़ दिया, पर वहाँ भी उसकी वही दशा हुई । कुएँ में भी न समाता देख राजा ने उसे तालाम में छोड़ दिया; परन्तु तालान में छोड़ने पर भी वह घत्यन्त मोटा श्रीर एक योजन लन्मे श्राकार में परिश्त हो गया श्रीर उसमें से भी त्यार्च होकर कहने लगा कि 'हे नृपतिवर'! मेरी रत्ता कीजिये, मेरी रक्ता फीजिये ।' तदुपरान्त मनु जी ने उसे गंगा के प्रवाह में छोड़ दिया; पर थोड़े ही प्रवसर में यह वहाँ पर भी इतना विद्याल श्राकारवाला हो गया कि इधर-उधर धूमने का कष्ट होने लगा श्रीर पनः राजा से दूसरे विस्तृत स्थान की पार्थना करने लगा। अन्ततः राजा ने अनन्योपाय होकर उसे समुद्र में टाल दिया: परन्तु थोड़े ही दिनों में उस ने अपने निशाल शरीर से सारे समुद्र को भी बेंक लिया. तब राजा निपट पवराये और भयभीत होकर मत्त्य से कहने लगे कि तुम श्रवस्य कोई महाराज्ञस हो, श्रथमा स्वयम भगवान विष्णु हो, क्योंकि तुम्हारे सिवा चीर कीन ऐसा है जो इस प्रकार का विस्मयजनक कार्य कर सके। मंमार में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो बीस अयुत योजन का गरीर धारण कर सके। हे केशव ! हे

मनु की इस विनीत पार्थना को सुनकर मत्स्य रूप घारण करनेवाले भगवान् विप्तु ने कहा—
निष्पाप मनु ! सचनुच तुमने हमें भली माति जान लिया है, तुम घन्य हो, धन्य हो । हे सत्कर्मपरायण राजन् ! थोडे ही विनों के व्यनन्तर पर्वत जगल व्यादि के साथ साथ यह सारी पृथ्वी जल में डूव जायगी । व्यतः यह नीका, (लो) जिमे ससार के बडे बडे जीवों की रला के लिए सन देवताक्षों ने मिलकर बनाई है । इसमें ससार के सभी स्वेदन, श्रग्रहज, उद्घिद् और अरायुज जीवों को, जो उस समय व्यनाध-से हो जायँगे, बेटाकर उनकी रला करना । प्रवयकाल की प्रचण्ड बायु के चपेशें से जन यह नीका उगमगाने लगे तो हसे एक वन्यन लेकर मेरी इस सींग में बांघ देना । मर्वज्ञ । धेर्यग्राली नृपने ! इस प्रकार प्रलय वीत जाने के व्यनन्तर जब पुन. सुटिश् का निर्माण होगा तन सन्युग के प्रारम्भ में तुम इस समी चराचर जगत् के प्रजन्तर जब पुन. सुटिश का निर्माण होगा तन सन्युग के प्रारम्भ में तुम इस समी चराचर जगत् के प्रजापति होगे और गन्यन्तरों के ब्राध्यिति होकर देवताओं के भी पूज्य बनोंगे । ॥२८ — ३४॥

श्री मात्स्य महापुरागा में मनु-विष्णु सवाद नामक पहला च्राध्याय समाप्त ॥१॥

## दूसरा अध्याय

सत जी बोले — ऋषिग्रन्द ! मत्त्य भगवान् के इस प्रकार कहने पर मनु जी ने पूछा — 'हे भगवन् ! कितनों वर्षों के अनन्तर यह प्रलयकायड होने वाला हे ? हे नाथ ! में (अकेला) ससार भर के इन चराचर जीवों की रहा केसे कर सकूँगा ? और मेरी भेंट आप से पुन. किस प्रकार हो सकेगी ?' ॥१ — र॥

मरस्य भगमन् भोले—राजन् । खाज से सी वर्ष तक इस पृथ्वी मगडल पर षृष्टि नहीं होगी, जिसके कारण श्रत्यन्त भयानक दुर्मिन्न पडेगा । इसके बाद तपाये हुए श्रगारे बरसाने वाली श्रतिशय भयानक सूर्य भी सात किरखों का (श्राकाश मगडल में) उदय होगा, जिससे ससार के सभी छोटे-भोटे जीय-जातु जल कर नष्ट हो जायंगे । यही नहीं, प्रलय का श्रारम्भ होने पर सपुद की बाडचानि भी दूपित होकर श्रत्यन्त प्रखर हो उटेगी, पाताल लोक में रहने वाले शेषनाग के मुख से निकलने वाली विपानि भी विकराल रूप पराय कर लेगी श्रीर त्रिनेन भगवान रुद्र के मस्तक में प्रकट होने वाली तीसरे नेत्र की श्रानि भी श्रापनी पूरी शक्ति के साथ भगक उटेगी। महर्षि स्वरूप परम तपस्विन ! इस प्रकार श्रानियों के श्रात्यन्त उम रूप पराय कर लेगी श्रीर तिनों लोक जलकर भरमावशेप हो जावंगो, भीषया गर्मी से सारा गगन-मण्डल जलने स्वागा श्रीर देवताश्रों, नन्त्रों श्रादि के समेत सारा ससार नष्ट हो जायगा । (१) सबर्च, (२) भीमनाद, (३) द्रोण, (४) चणड, (५) बलाहक (६) विश्वत्यताक श्रीर शोषा नामक (७) सात जो प्रलयकालीन मेच है, वे भी श्रांग के समान जलनेवाले जल की विपुत वृष्टि कर के सारा पृथ्वीमपडल जलमन कर देंगे, जिससे सातों समुद्र उमड कर सारी पृथ्वी को अपने में समेट कर एकाकार हो जायंगे, श्रीर तीनों लोक एक महा समुद्र के रूप में दिराई देने लगेंगे । उस समय हे राजन् । तुम इस (मेरी दी हुई) नाव को परुकर रूप ससी पर वेशों, ससार के सभी जीवों, श्रीर बीजों को लादकर मेरे द्वारा दी जाने वाली

रस्ती से मेरी सींग में बाँघ देना । मेरे प्रभाव के कारण प्रलय काल की उस भयानक स्थिति में भी-जब कि सारे देवगाण जलकर नष्ट हो आयेंगे—तुम अफेले उस नाथ पर बैठे रहना । इस प्रकार इस प्रलय काण्ड में चन्द्रमा, स्प्री, में, और चारों लोकों समेत प्रका, पुरयसिल्ला नर्मद्रा नदी, महिंपे मार्कर डेय, रांकर, तीनों वेद, सम्प्रण विद्याओं समेत सभी पुराण और दुग्हारे साथ यह संसार (सामधियाँ)—ये ही अवरोप रह जायेंगे । इसी प्रकार चाल्लप-प्रनवन्तर के अवसान होने पर भी जब सारी प्रव्यी जल से आयापित हो कायगी, तब भी यही सब कार्य होगा । और हे राजन् ! प्रलय के अनन्तर अब पुन: तुग्हारे द्वारा सृष्टि का मारम्भ होगा तब में अवतीर्ण होकर येरों का प्रवर्तन करूँगा । इतनी बातें मनु जी को सुनाकर भगवान मत्स्य वहीं पर अन्तरिहंत हो गये और मनु जी भी भगवान विष्णु की छूपा से प्राप्त किये हुए योग का अभ्यास तब तक करते रहे जब तक पूर्व मूचिन अलयकाल का आगमन नहीं हो गया । ॥३—१६॥

भगवान् विष्णु, जैसा कि मनु जी से कहा गया था, वैसा समय श्रा जाने पर ठीक उसी प्रकार सीगवाले मत्स्य का रूप धारण कर मनु के समीप प्रार्म्,त हुए श्रीर ११सी के रूप में एक सर्प भी (जल में बहता हुआ) मनु के समीप श्रा पहुँचा । धर्मज राजा मनु ने श्रपने योगवल द्वारा संसार के सभी जीवों को श्राहण्ड कर उसी नाव पर विद्या लिया श्रीर उक्त साँप रूपी रस्सी से मत्स्य की सीग में उसे बाँध दिया तथा मगवान् जनार्वन (विष्णु) को प्रणाम कर वे श्वयम् नाव पर वैठ गये । श्रापिगण ! इस प्रकार श्रातीत म्लयकाल के श्रवसर पर योगाम्यासी मनुजी के श्रनुरोध पर भगवान् विष्णु ने जिस पुराण् को उनसे कहा था उसी पुराण् को मैं श्राप लोगों से कह रहा हूँ, ध्यान ध्वक द्विनये । श्राप लोगों ने सृष्टि श्रादि के विषय में जिन ज्ञातव्य बातों को ग्रुमसे पृद्धा है, ठीक उन्हीं बातों को उस महामलय के श्रवसर पर मनु जी ने भी भगवान् मत्स्य से पृद्धी धीं । ॥१०-२१॥

मनु जी ने पूछा— मगवन् । इस संसार की उत्पत्ति कैसे होती है ? इन सबका विनाश कैसे होगा ? सबं मधन मनुष्यों का बंदा कैसे प्रारम्भ हुआ ? मन्वन्तरों का प्रार्ट्यांव कब श्रीर केसे हुआ ? उन वंशों में उत्पत्त होनेवालों का चरित कैसा या ? इन सुवनों का विस्तार कैसे हुआ ? दान देने श्रीर धर्म करने की विधियों क्या हैं ? श्राद्धादि कमीं का विधान क्या है ? श्राद्धाय, वेदस श्रीर शहों का यह वर्षियमांग क्या है ? वापी कृंम तहाग श्रादि के निर्माण की व्यवस्था कैसी होनी चाहिये ? देवालयों में देवम्ितयों की प्रतिष्ठा श्रादि के क्या नियम हैं ? श्रीर भी श्रानेक सांसारिक उपयोगी वार्ते, जो जानने योग्य हैं, में जानना चाहता हूँ । श्राप हमें विस्तारपूर्विक क्ताह्ये । ॥२२-२शा

मत्स्य भगवान् बोक्टे—राजन् ! महापत्त्व व्यतीत होने के अनन्तर यह सारा जगत् अन्यकार में सोये हुये की भाँति घने तम से आजन्न था, न तो कहीं पर किसी चर वा अचर वहतु का पता तम सकता था, न तो ये पहचानी ही जा सकती थीं । और न कहीं कोई वस्तु जात ही होती थीं । इसके अनन्तर संसार में पुषय कर्म के श्याव से उत्पन्न होने वाले निराकार स्वयम् उत्पन्न होने वाले मगवान्, जो नारायण नाम से जगत् में प्रसिद्ध है, इन्द्रियों से भी परे है, सूक्ष्म से भी श्रति सूक्ष्म एव महान् से भी महत्तम है, जिनकी सचा का विनाश कभी नहीं होता, उस घोर श्वम्थकार का विनाश करते हुये, सारे चराचर जगत् को उरफ्त करने के लिये स्वयम् प्रादुर्भृत हुए । ॥२५-२७॥

भगवान ने अपने शरीर से अनेक प्रकार की सृष्टि करने की इच्छा से भलीभाँति पूर्व सृष्टि का चिन्तन कर सर्व प्रथम जल की सृष्टि की श्रीर उसमें श्रपने वीर्य का नि त्तेप किया। जल में पडकर वह वीर्य दस सहस्र सूर्य के समान देदीव्यमान हो कर सुवर्ण एव रूप्यमय महान् श्रमडे के श्राकार में परिएत हो गया । स्वयम्मू भगवान् ने स्रयम् उस धृहत् ऋग्डे के भीतर प्रवेश करके एक सहस्र वर्ष तक इतना तेजस्वी रूप धारण किया था अतः उन्हीं के ज्यास होने के कारण उस में विप्ताु का तेज आविष्ट हो गया था। तदनन्तर उसी के गर्भ से इस सूर्य की उत्पत्ति हुई छीर सबसे छादि में उत्पन्न होने के कारण उसका नाम श्राविस्य पड़ा । त्रक्ष का ध्यान करते हुए उत्पत्ति हुई थी श्रात. त्रक्षा नाम से भी उसकी प्रसिद्धि हुई । उस तेजोमय वृहत् ऋगडे को दो भागों में विभक्त करके स्वर्गलोक और मर्त्यलोक की रचना की और सभी दिराध्यों का निर्माण किया श्रीर उनके मध्य में शाइवत (कभी नष्ट न होनेवाले) याकाश की रचना हुई । उसी समय उस पृहत् ऋगडे के जरायु भाग से सुमेरु आदि प्रमुख पर्वत, उस्त से (जरायु का एक भाग) विद्युनगरहत्त समेत मेघ, श्रीर घरण्डे के श्रविराष्ट भाग से पिनर समस्त मनुगण श्रीर नदियों की उत्पत्ति हुई । श्रगडे के मध्य में रहने वाले जल भाग से श्रनेक प्रकार के बहुमूल्य रहीं से प्रपूर्ण लवण इच्छ छुरा त्रादि सातों समुद्रों की उत्पत्ति हुई। राजुओं के विनाश करने वाले मनु जी! इसके अनन्तर सृष्टि रचने की इच्छा से पजापति भगवान् प्रका का त्र्याविभीव हुआ श्रीर उन्हीं के तेज से सूर्य इतने परम तेजस्वी हुए । मृत श्रगंडे से उनकी उत्पत्ति हुई थी श्रात. लोक में वे मार्तगढ के नाम से विख्यात हुए । उनका यह प्रखर रूप, जो इतना श्रमहा प्रतीत होता है, रजोगुग से युक्त है । चतुर्मु ख लोक पिनामह ब्रह्मा जी को, जिन्होंने समस्त देवताश्रों तथा राल्सों समेत इस निखिल जगत् की सृष्टि की है, महत्सत्त्व स्वरूप एव रजोगुरामय जानना चाहिये । ॥२८-३७॥

श्री मात्त्य महापुराण के ऋादि सर्ग में ब्रह्माण्ड वर्णन नामक द्सरा श्राप्याय समाप्त ॥२॥

#### तीसरा ऋध्याय

मतुनी ने पूछा—सगवन् ! ब्रवज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ लोक पितामह ब्रह्माजी को चार मुख किस प्रकार प्राप्त हुये ? श्रीर उन्होंने इन समहन लोकों की रचना किस प्रकार की शाशा

मत्स्य भगवान् ने कहा—गनुजी । सृष्टि उत्पन्न करने के पहिले ही देवतार्श्यों के पितामह प्रक्षा जी ने तपस्या की थी । जिसके प्रभाव से श्राहों एव (शिक्ता, करूप,ज्याकरण, निरुक्त, छन्द श्रीर ज्योतिप) उपाइंगें (साहित्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा श्रादि) के पदकाम समेत वेदों का प्रादुर्भाव हुश्चा । इन सम्पूर्ण शानों के प्रादुर्भाव के पूर्व ब्रह्माजी ने कभी नष्ट न होने ब.ले परम पुनीत शत कोटि संख्यक विस्तृत पुराण का स्मरण किया। तदुवसंत उनके मुखों से वेदों का प्रादुर्भाव हुन्ना। तदनन्तर त्याठों प्रमाणों सहित मीमांसा स्त्रीर न्याय शाख का भी उन्हीं से त्याविमीव हुन्ना ॥२-४॥

वेदाग्यास में निस्त रहनेवाले ब्रधा ने पुत्र उत्पन्न करने की इंग्डा से सर्वन्थ्या व्यपने मन से दस मानस पुत्रों को उत्पन्न किया । मन की इंग्डा से उत्पन्न होने के कारण वे मानस पुत्रों के नाम से विख्यात हुये । इनमें सबसे प्रथम भरीचि उत्पन्न हुए, सर्वन्तर ऋषिवर व्यित भगवान् उत्पन्न हुए, परचात् श्रीमरा उत्पन्न हुए । इसके परचात् पुलस्य की उत्पित हुई । तर्प्यरान्त पुलह, कत्त, प्रवेता, विष्ठाप्त, भृगु श्रीर नारद का कमशः जन्म हुआ । इन्हीं दस मानसपुत्रों को, जो श्रीन के नाम से विष्यात हैं, ब्रधा जी ने अपने मन से उत्पन्न किया था । राजन् । अब में इसके व्यनन्तर ब्रधानी के शरीर से उत्पन्न होने वाले मानुविहीन शारीर पुत्रों को बतला रहा हूँ । प्रवापति ब्रह्म के बाहिन व्यंगुठे से दल प्रजापति, हजान्त भाग से धर्मराज, हुर्य से युसुमायुव, भीहीं के मध्य से क्रोध, हाँठ से लोग, बुद्धि से मोह, व्यहंकार से मन, कगठ से प्रमीद, व्यांकों से मृत्य श्रीर हथेली से भरत उत्पन्न हुए, जो सब के सब ब्रह्मा के पुत्र कहलाये । राजन् । ब्रह्माओं के ये नवे पुत्र तथा दसवीं व्यंगजा नाम की एक कन्या भी उत्पन हुई थी । ।।५-१२ ।।

मसुजी ने पूछा— भगवन् ! व्यापने जो यह कहा कि बुद्धि से मोह की उत्पत्ति हुई, श्रीर उसी प्रसंग में शहंकार, कोध श्रीर बुद्धि का भी नाम लिया, सो ये सब क्या हैं ? मैं इन सबको जानना चाहता हूँ ! ॥१३॥

मतस्य भगवान् ने कहा—है राजन् । सस्य, रजन् और तमस्—ये तीन प्रकार के जो गुण् गिनाये गये हैं; इन तीनों की साम्यावस्या को प्रकृति कहते हैं । कुछ लोग इस प्रकृति को प्रधान मानते हैं और कुछ लोग इसी को अञ्चल कहते हैं । यही प्रकृति इस सांसारिक दृष्टि को बनाती और विगाइती है । और इन्हों तीनों गुणों के ट्रकर्ष से तीनों प्रमुख देशों की उत्पत्ति होती है । इन त्रिदेशों की मूर्ति तो एक ही हैं; पर उसके तीन भाग प्रका, विन्णु और महादेव के नाम से विज्ञात हैं । तीनों गुणों के विकाश के प्रमुख अंशु से, महत्तत्व की उत्पत्ति होती है । इसी तत्त्व से लोक की सर्वदा महान् स्थाति कही जाती है । इसी महत्त्व से मान को बहाने बाले अहदार की उत्पत्ति होती है । ॥१४-१७।।

उस श्रहद्वार से दसीं इन्द्रियों की उरपित होती है । जिनमें युद्धि के वर में रहनेवाली पॉच इन्द्रियों को (जानेन्द्रियों) बतलाता हूं, इन पॉचों के श्रतिरिक्त श्रम्य इन्द्रियों कमें के श्रुपीन रहती हैं । कान, दवन (चमड़ी.) श्रांस, जिह्वा श्रीर नासिका—ये पॉच ज्ञानेन्द्रियों हैं श्रीर गुदा, मुनेन्द्रिय, हस्त, पाद श्रीर

<sup>ै</sup>यविं साथारणभा निवने में पुत्रों को संस्था दस होती है; घर सभी पुस्तकों में पदो नव सना राजन् !' यही ' पाठ उपलम्य होता है। कतः हमारे विचार में यहाँ यह मान सेना मुक्तिसंबत मतीत होता है कि नहा के इन आरोर पुत्रों की मंद्या बासन में नह हो हुई, बचोकि 'बुद्धि से सेह को उत्पत्ति हुई' ऐसा कहा गया है। मुद्धि अरोरी हो है नहीं कतः उसने सत्त्व होनेवाने पुत्र में आरोर नहीं कर सकते ।

वाणी—ये पांच कर्मेन्द्रियां हैं। इन दसीं इन्द्रियों के कर्म कमराः शब्द, स्पर्र, रूप, रस, गन्ध, उत्सर्ग (मल, श्रवानवायु श्रादि का त्याम) श्रानन्द, श्रादान (भ्रह्मा करना, लेना), गमन श्रीर श्रालाप हैं। इन दसों कर्म तथा जान इन्द्रियों के श्रतिरिक्त मन नामक एक म्यारहवीं इन्द्रिय है, जिसमें कर्म श्रीर बृद्धि दोनों इन्ट्रियों के गुरा पाये जाते हैं। जो सहम इन्ट्रियों (इन्ट्रियों के सहम अवयव) मनीपी की मृति का आश्रय लेती हैं उन्हें तन्मात्रा कहते हैं । जिससे तन्मात्राच्यों का आश्रय लिया जाता है उसे शरीर कहते हैं, श्रीर इसी शरीर में निवास करने के कारण परिडत लोग जीव को शरीरी कहते हैं । सृष्टि करने की इच्छा से मेरित होकर मन (इन्ट्रिय) ही सृष्टि का प्रारम्भ करता है । गुज्द रूप नन्मात्र से गुज्द गुणारमक श्राकाश का पार्ट्यभीव हुन्ना । इसी श्राकाश के विकार से वायु की उत्पत्ति हुई श्रीर यह शब्द तथा स्पर्श दो गर्छों बाली हुई । इसके श्रमन्तर वायु श्रीर स्पर्शतन्मात्रं के श्राश्रय से तेज की उत्पत्ति हुई श्रीर शब्द, स्पर्श तथा रूप इन तीन विकारों का संयोग होने के कारण वह तेज त्रिगुणात्मक हुआ। हे राजन्। इसी त्रिगुणात्मक तेज के विकार एवं रस तन्मात्र के त्राक्षयण् से चार गुणों वाले जल की उत्पत्ति हुई जो पायः रस गुण-प्रधान रहता है । गन्य तन्मात्र के स्त्राश्रयण से पंच गुणारिमका पृथ्वी का स्त्रविमीय हुन्ना पर वह भी प्रायः गन्य गुरा युक्त रहती है। यही (इन्हीं सबका वास्तविक ज्ञान रखना ही) श्रेष्ठ गुद्धि है। इन्हीं चौबीस (५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कर्नेन्द्रिय, ५ महामृत, ५ सन्मात्रा १ मन, १ बुद्धि, १ अञ्चक्त, १ अहङ्कार) तत्त्वों से सन्पादित सुखरु:सात्मक कर्म को पचीसवाँ पुरुष भोग करता है। ब्रह्मज्ञानी लोग इस पुरुष को भी ईश्वरेच्छा के श्रधीन मानकर 'जीवात्मा' नाम से पुकारते हैं । इस प्रकार जीवात्मा को मिलाकर छब्बीस प्रकार के भेद शरीर के कहे गये हैं। कपिल आदि सांख्य शाख के आचार्यों ने अपने अन्थों में इन्हीं सब तत्त्वों की परिगणना करके विवेचन किया है। श्रीर इन्हीं सब तत्त्वों के श्राश्रय से ब्रह्मा ने सारे जगत की सृष्टि की है। ॥१८-२२॥

प्रक्षा ने लोक की रचना करने की इच्छा से अपने हृदय में सावित्री का ध्यान करके तपत्या करनी भारम की, जप करते समय उनके निष्पाप श्रमीर के हो भाग हो गये, जिनमें एक अर्घ भाग का सी रूप और दूसरे अर्द्ध भाग का पुरुप रूप हो गया। कितेन्द्रिय मनु जी! उसी सी रूप का रातरूपा नाम पड़ा, जो सावित्री, सरस्वती, गायत्री और ब्रह्माणी के नाम से भी विख्यात है। इस मकार अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली 'सावित्री को ब्रह्मा ने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार किया। किन्ता सावित्री के अतिराय मनोहारी रूप को देखकर काम वाण्य से व्यथित होकर वे कहने लगे कि 'अहा। कितना मनोहर रूप है, कितनी अपूर्व सुन्दरता है। ब्रह्मा की इस तरह कामुक चेष्टा देखकर वरिष्ठ आपिय अपियों ने श्रोर मचाया कि 'अरे! हमारी बहिन को तुम क्या कह रहे हो। किन्तु ब्रह्मा इतने कामकर हो चले थे कि उन्हें सावित्री के मनोहर रूप के देखने के आतिरिक्त उस समय कुछ भी नहीं सुमाई देता था। और ये वार-भार यही कह रहे थे कि 'अहा कैसा मनोहारि रूप है, कैसी सुन्दर आग्रति है। ॥३०-३५॥

ब्रह्मा ने विनम्र सानिजी की श्रोर गुनः देखा, उस समय वह प्रणाम कर रही थी । तदुपरान्त उस

मुन्द्री ने प्रपने रूप को देखने के लिए लालायित अपने पिता की प्रविल्ला की, जो विशिष्ठ प्रादि ऋषियों के गोर मचाने से लिखत हो चले थे । सावित्री को प्रविल्ला करते देखकर बन्ना श्रीर भी लिखत हो गये श्रीर उनके मुख की दाहिनी ओर पीले कपोलों बाला एक नया मुख श्राविम् हो गया । किर श्रावक्ष से फड़कते हुए होंठोवाले एक तीसरे मुख का श्रविम् व पीछे की ओर हो गया । थोड़ी देर बाद श्रत्यन्त कामलोलुए होने के कारण एकदम कामानुरों की भाँति चौथे मुख का श्राविम् व वाई श्रीर हो गया । अपनी इस कामचेश से श्रावक्ष की आर जाने को उच्चत सावित्री के परम मनोरम रूप दो देखने की उत्कंट निर्मा किर भी नहीं रोक सके । और इस मकार स्विष्ट के लिये अर्जित बन्ना थी परम दारुण तपस्या पुत्री के साथ श्रमिगमन करने की इच्छा रखने के कारण एकदम व्यर्थ हो गई श्रीर इसी पाप के कारण उनके उन्मर की श्रीर एक अन्य पाँचवें मत्तक का श्राविमाव हुआ, जो चारों और से जश्रों से श्रावत था। प्रमु ने उसे भी स्वीक्षर किया। श्रमन्तर उन्होंने अपने पुत्रों से कहर, कि तुम लोग इस प्रथ्वी मगड़ल पर सब और अवकर देव दानव श्रीर मनुष्यों की सृष्टि करों। इस प्रकार श्रमा के कहने पर उन पुत्रों ने अनेक प्रकार की सृष्टि रचना प्रारम्भ की। ॥११-१-२२॥

सृष्टि के लिए अपने पुत्रों के बले जाने के उपरान्त बन्ना ने उस परम मुन्दरी रातरूपा का पारिए-मह्ण किया। और सामान्य कामातुर मनुष्यों की माँति लज्जा से अवनतपुत्ती रातरूपा के साथ विरोप कामातुर होकर समुद्र में देवताओं के सी वर्ष पर्यन्त वे विहार करते रहे। बहुत दिन बीत जाने के बाद रातरूपा से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो विराट स्वायम्भुव मनु के नाम से विख्यात हुआ और अपने पिता ब्रह्मा के रूप और गुण की समानता के कार्ण अधिपुरुष के नाम से भी भसिद्ध हुआ—ऐसा हमने मुना है। उस वंग्र में अन्य जो सात-सात अपने निष्मों का पालन करनेवाले, महाभाग्यशाली स्वारोबिय तथा औरतिम प्रमुख स्वायम्भुव मनुगण हुए वे भी ब्रह्मा ही के समान स्वरूप एवं तेशवाले थे। उनमें से सुम सातर्य मनु हो ॥४०-४७॥

श्री मास्त्य महापुराण के त्रादि सर्ग में मुखोरपंचि नामक तीसरा त्राध्याय समाप्त ॥३॥

## चौथा अध्याय

मनु जी ने पूछा—है मगवन् । यह श्रात्यन्त कष्ट का विषय है कि श्रयनी पुत्री के साथ व्यमित्रार किया जाय; पर ऐसा निन्ध कार्य करने पर भी ब्रह्मा इस दुष्कर्म के दोषो क्यों नहीं हुए ? श्रीर इस प्रकार सगोत्र का परस्पर विवाह संस्कार कैसे होता था ? हे प्रमो ! हमारे इस संदेह को दूर कीजिये । ॥१—२॥

मतस्य मनवान् ने कहा---मनुजी | इस वर्तमान जगन् की आदिसृष्टि रजोगुगुमयी थी, उसमें इन्द्रिय तथा रुरीर आदि का सम्बन्ध अगोजर रहता था। हे राजन् ! इस प्रकार यह सारी आदि सन्दि दिव्य तेजीमयी, एव दिन्यज्ञान से सम्बन्ध रखनेवाली है। मांस के पिगृड से उत्पन्न होने वाला मानव समाज श्रपनी आंखों से इसे सब श्रीर से मली भौति नहीं समभ्त सकता। जिस प्रकार सर्पों के मार्ग को सर्प, श्राकार के मार्ग को श्राकारामामी पत्तीगए। जान सकते हैं उसी प्रकार दिन्य मार्ग को दिन्य गुरावाले ही जान सकते हैं, मनुष्य नहीं। हे नुपेन्द्र। देवताओं के कार्य (करने योग्य, उचित) श्रीर श्रकार्य (न करने योग्य, यनुचित) श्रीर श्रशुभ फलों के देनेवाले नहीं होते। इसलिये मनुष्य को इसका विचार करना श्रेयस्कर नहीं। ॥३-६॥

ब्रह्माजी के दोपी न होने का कारण यह भी है कि जिस तरह ब्रह्माजी सभी वेदों के अध्यक्त हैं, उसी तरह गायत्री भी उनकी श्रंग स्वरूप कही जाती हैं । इस स्हस्य को जानने वाले परिडत लोग उनके इम मिथुन (जोड़े) को श्रमुर्त एवं मृर्तिमान दोनों कहते हैं । उनका यह पारस्परिक सम्यन्ध इतना श्रविच्लेच है कि जहाँ पर भगवान ब्रक्स निवास करते हैं, वहाँ पर सरस्वती जी भी विद्यमान रहती हैं श्रीर जहाँ जहाँ सरस्वती निवास करती हैं, वहाँ वहाँ बहाँ ब्रह्मा भी विद्यमान रहते हैं । जिस प्रकार छाया विना धूप के कहीं पर नहीं दिलाई देती, उसी प्रकार गायत्री भी ब्रह्मा का सामीप्य कभी नहीं छोड़तीं । हे राजन ! ब्रह्माजी वेदों के श्रिथिकारी मान गये है और सावित्री पर उनका पूर्ण श्राधिपत्य है श्रतः सावित्री के साथ गमन करने में उन्हें कोई ऋपराध नहीं लगा । परन्तु इस प्रकार निर्दोप होते हुए भी ऋपनी श्रॅगजा सावित्री के साथ गमन करने से ब्रह्मा त्रतिराय लिक्कित हुए और ऋपने इस दुष्कार्य का उत्तरदायी कामदेव को समम्प्रकर उसे उन्होंने शाप दिया। काम से कहा कि तू ने पराजित करने की इच्छा से मेरे मन को अपने वार्यों से चुट्य कर दिया है श्रतः शीप्र ही तुन्हारे इस शरीर को महादेव रुद्र जला डार्लेंगे। त्रक्षा के इस क्छोर ग्रापको सुनकर कामदेव ने बड़ी प्रार्थना करके उन्हें प्रसन्न किया और कहा कि 'हे मानियों को मान देनेवाले ! त्र्यापको इस प्रकार निष्प्रयोजन ही मुक्ते शाप नहीं देना चाहिये था, क्योंकि आप ही ने मुक्ते संसार में इस कार्य को करने के लिए उत्पन्न किया है। त्रीर त्राप ही ने प्राचीनकाल में सुक्ते यह त्राज्ञा दी थी कि मै जाकर संसार में सर्वेदा स्त्री-पुरुप का कोई भी विचार न कर उनके चित्त को श्रापने उपायों से चुट्य किया करूँ ! इसलिये इस कार्य में तो मै निरमराध हूँ; पर श्रापने इसका विचार न कर सुक्ते इतना भीष्य शाप दिया। हे प्रमो । जिस प्रकार मुक्ते पुनः दूसरा शरीर मिले उसके लिये त्राप मुक्त पर कृपा करें ॥७-१६॥

ग्रह्मा ने कहा— 'कामदेव ! वेबस्वत मन्वन्तर में यह बिशयों के वंश में मेरे ही तेज स्त्रीर पराक्रम के अंशमृत बलराम की उत्पत्ति होगी, जो राज्यसों का विनाश कर द्वारकापुरी में प्रपत्ना निवासस्थान के अंशमृत बलराम की उत्पत्ति होगी, जो राज्यसों का विनाश कर द्वारकापुरी में प्रपत्ना निवासस्थान वानायेंगे । उस समय बलराम ही के समान पराक्रमी श्रीर तेजस्वी उनके भाई के पुत्र रूप में तुम सरत के वंश होंगे । इस प्रकार द्वारका में जन्म लेकर सम्पूर्ण मोग विज्ञासों को मोगकर, दूसरे जन्म में तुम भरत के वंश में राजा वस्त के पुत्र होंगे । श्रीर फिर प्रत्यकाल तक विवाधरों के अध्यव हो धर्मपूर्वक सभी मुखों को भोगकर मेरे सभीप फिर आवोगे ।' त्रह्मा के इस प्रकार शाप श्रीर वरदान को पाकर काम दुःसी श्रीर आनन्दित दोनों हुआ और जैसे श्राया था बैसे ही चला गया ।१०-२१।

मनु ने पृद्धा-भगवन् ! जिनके वंश में कामदेव की उत्पत्ति हुई वह यदु कीन हैं ? महादेव जी ने काम को क्यों छोर कैसे जलाया ? भरत के वंश में पहले किसकी खटिट हुई ? इन सब वातों को लेकर मेरे मन में वहा सन्देह है अतः आप प्रारम्भ से इस कथा को सुक्ते बताइये ॥२२-२३॥

मतस्य भगवान् ने कहा—राजन् ! ज्ञवा के आधे शरीर भाग से उत्पन्न होनेवाली ज्ञव्यादिनी मनु की माता गायत्री देवी के संयोग से, जो शतस्या तथा रातेन्द्रिया के नाम से भी विख्यात थीं, त्रवाजी ने रित, मन, तप, बुद्धि, महान् , दिक् और संज्ञम नामक सात सन्तानों की उत्पत्ति की । प्राचीनकाल में ज्ञवाजी के मिरीचि छादि जो दस मानस पुत्र थे, यह सर्वज्ञान भय संसार सर्वयथम उन्हीं का लीलास्थल था । अनन्तर ब्रह्मा ने त्रिश्ल धारण करनेवाले वामदेय का आविभाव किया किर पूर्वजों के भी पूर्वज परम शिलमान् सन्तदुस्मार को उत्पन्न किया । भगवान् वामदेव ने अपने मुख से ब्राह्माणों की, बाहु से कत्रियों की, उरु भाग से धैश्यों की तथा पर से शहरों की उत्पत्ति की । इसके उपसांत उन्होंने कमशः पिजली, बज्ञ, मेप, इन्द्रघनुव और छन्दों की रचना की और बाद में जल वरसाने वाले बादलों की सृष्टि की । किर सीन नेत्रवाले चीरासी करोड़ साध्य गणों को बनाया, जो जारा और सुरु के भय से निर्मय थे। इस प्रकार जरा मरण विवर्जित सृष्टि करते हुये वामदेव को प्रकाली ने यह कहकर मना कर दिया कि इस प्रकार उन्होंने मनुत्यों का सज़न नहीं किया । ब्रह्मा के निषेष करने पर सृष्टि कार्य से विरत हो वामदेव सृष्टि के स्थागु माम से प्रसिद्ध हुए ॥२४-३२॥ -

बुद्धिशाली राजा स्वायम्भ्रय मनु ने श्रतिराय उम तपस्या करके परम झन्दरी श्रानना नाम की पत्नी श्रास की, जिससे िश्यमत तथा उचानपाद नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए । धर्म की सुन्दरी तथा चतुर कन्या सुनृचा ने उचानपाद अजापति के संयोग से श्राप्सित, श्राप्स्यन्त, कीर्तिमान् श्रीर धृव नामक पुत्रों को उत्पन्न किया । जिनमें से धृव ने प्राचीनकाल में तीन सहस्र वर्ष तक धोर तपस्या करके ब्रह्म के परदान से निश्चल एव दिश्य स्थान की भाषि की । उन्हीं धृव को श्रापे करके सातों न्यापि श्रव भी श्राविस्थत हैं । मनु की धन्या नामक पुत्रों ने धृव के संयोग से शिष्ट नामक पुत्र को उत्पन्न किया, श्रीर श्राम्न की कन्या सुच्छाया ने रिष्ट के संयोग से कृप, रिपुज्ञय, इच, इक्तेषस् श्रीर चत्र नामक पुत्रों को उत्पन्न किया । उनमें से रिपुज्ञय ने क्रम की दीहिंत्री वीरिशी में चत्रु नामक पुत्र उत्पन्न किया । चत्रु झरा वीरागनन्दिनी के गर्भ से चात्रुण मनुकी उत्पन्न हुई । चात्रुप मनु ने राजकन्या नव्यन्ता के संयोग से श्रत्यन्त पराजनी निप्पाप यरास्वी कर, एक, रात्रुप्त, सत्यवाक्, हिन, श्रमिनपुत्, श्रातिसात्र, सुधुन्न, श्रप्याजित श्रीर श्रीमनपुत्र नामक दत्र पुत्रों को उत्पन्न किया । श्रामियी ने उक्त के संयोग से श्रायन्त तेजस्वी श्रामि, सुमनस्, स्थाति, कान, श्रीगरस श्रीर गय नामक छः पुत्रों को उत्पन्न किया । पितरों की केन्यां सुनीया ने श्रपने पति श्रंग के संयोग से वेन नामक पुत्र उत्पन्न किया । श्रासियों ने श्रन्याधी येन को राग देकर मार शाला श्रीर उत्पक्त धरीर का मन्यन किया । जिससे उत्पन्न किया । श्रास्तेजस्वी प्रसु नामक एक पुत्र निकता, उसके श्रन्यांन श्रीर हिर्विधान नामक दो पुत्र उत्पन्न सिक्त हाथ से महारोजस्वी प्रसु नामक एक पुत्र निकता, उसके श्रन्यांन श्रीर को सन्यन नामक दो पुत्र उत्पन

हुए । श्रन्तर्धान ने शिखंडिनी नामक पत्नी में मारीच नामक पुत्र उत्पन्न किया और श्रम्नि की पुत्री िषपणा ने हविंघान के संयोग से प्राचीनवर्हि, सौंग, यम, शुक्र, वल श्रोर शुम नामक छः पुत्रों को उत्पन्न किया । जिनमें से परमतेजस्वी प्राचीनवर्धि प्रजापति थे, उन्होंने हर्विधान नाम से विख्यात प्रजायों के विस्तृत वंश का विस्तार किया। उन्होंने समुद्र पुत्री सवर्णा में दस पुत्रों को उत्पन्न किया जो सब के सब धनुर्विद्या में निप्णात थे त्र्योर जिनका समुदाय प्रचेता नाम से विस्त्र्यात था । हे रविनन्दन ! इन्ही प्रचेतात्र्यों के तपोवल के प्रभाव से संसार में बृज् शोमा देते थे, पर देवतात्र्यों की ऋज्ञा से ऋगिन ने उन्हें जला दिया । चन्द्रमा की मारीया नामक कन्या इन प्रचेताव्यों की पत्नी हुई, जिसने इन सर्वों के संयोग से सर्वेत्रथम दत्त नामक पुत्र को उत्पन्न किया। दत्त की उत्पत्ति के बाद मारीपा ने सुध्यि के सभी बृत्तीं, श्रीपिथों तथा चन्द्रावती नामक नदी को उत्पन्न किया । चन्द्रमा के ग्रंश से उत्पन्न होनेवाले इस दत्त् प्रजा-पति की अस्ती करोड़ सन्तानें हुईं, जिनका विस्तार छिन्ट भर में फैला हुआ है और जिन्हें में आगे चल-कर कहूँगा। दक्त की इन विस्तीर्ग सन्तानों में कोई दो पैर का है तो कोई अनेक पैरों वाला है, कोई टेडे मुल का है तो कोई लूँटे के समान कानों व,ला है, और किसी का कान इतना चौड़ा है कि कर्णाबिद्र की - ढॅंके जा रहा है। किसी का मुख घोड़े के समान है तो कोई रीख, सिंह, कुत्ता, सुद्रार ग्रीर केंट ग्रादि चौपायों जैसे मुख वाले हैं । इस प्रकार धर्मारमा दक्त ने प्रथमत अनेक प्रकार के कुरूप श्रीर 'लेच्छ पुरुषों की उत्पत्ति मानसिक इच्छा से की श्रीशवाद में उसी प्रकार कन्यात्र्यों का सजन किया । जिनमें से दस धर्म को, तेरह करवप को, नक्तत्र नाम से विख्यात श्रविनी भरगी आदि सत्ताइस चन्द्रमा को समर्पित की। इन्हीं कन्यात्रों द्वारा जगत में देवता, राच्नस तथा मनुष्यों की सृष्टि का विपुल विस्तार हुआ। ॥३३-५५॥

श्री मात्स्य महापुराण के श्रादि सर्ग में चतुर्थ श्रध्याय समाप्त ॥४॥

### पाँचवाँ अध्याय

भ्रष्टिपोरी ने पूछा — सूत जी ! देवता, दानव, गन्धर्व, नाग तथा शन्तस-इन सब की सृष्टि किस प्रकार हुई ? हमें विस्तारपूर्वक सुनाइये ॥१॥

सृत ने कहा — है ऋषिगण् । प्राचेतस दत्त प्रजापित के अनन्तर सृष्टि का विस्तार मेथुन कर्म द्वारा होने लगा; किन्तु इनके पहले पूर्वजों में संकरण, दर्शन अथवा स्पर्शमात्र से ही सृष्टि होती थी। पूर्वकाल में ज्ञका से दत्त प्रजापित ने सृष्टि करने की आजा पास कर प्रारम्भ में जिस प्रकार सृष्टि रचना की उसे आप लोग सृतिये। जब उपर्युक्त तीनों प्रकारों से देवता, ऋषि तथा नागों के सृष्टि विस्तार करते हुए जीवों की संख्या में विरोप युद्धि न हुई तो दत्त ने मेथुन कर्म द्वारा पाँचजनी नामक पत्नी में एक सहस ह्येश्व नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। दत्त के इन ह्येश्व नामक पुत्रों को सृष्टि कर्म के लिए उत्पुक्त देखकर अनेक प्रकार की सन्तान उत्पक्ष करने की इच्छा से महाभाग्यशाली नारद जी ने उनसे कहा—हे ऋषिगण् ।

त्राप लोग इस पृथ्वी के विस्तृत समर्थों को उगर-नीचे भली मौति जान-न्भूक पर, भिन-भिन्न स्थानों में जा-जाकर सन्तानोत्पत्ति कीजिए । नारद की वार्त सुनकर उन लोगों ने विभिन्न दिशायों की छोर प्रस्थान किया छोर जिस प्रकार निर्देशों स्मुद्ध में मिल जाने के बाद फिर नहीं लीटती ये ब्राज तक उन प्रपने- प्रयाने स्थानों से नहीं लीटे । व्यपने हर्यरच नामक पुत्रों के इस प्रकार ब्राट्टय हो जाने पर दल्न प्रअपित में पुनः पत्नी विरिण्ती में एक सहस्र ग्रवल नामक पुत्रों को उत्पन्न किया, जो सबके सब स्वष्टि विस्तार के लिए पुनः नारद के साथ हो लिये। नारद ने ब्रापने पीदी ब्रान बाले इन न्रकार्पियों को फिर पहले की भौति बात बतलाई ब्रीर कहा कि हे ब्राटियों । बाप लोग जा-जाकर इस निक्षिल न्रकार्य के सभी खल्टों में घूम ब्राह्म खीर कहा कि है ब्राटियों । बाप लोग जा-जाकर इस निक्षिल न्रकार्य के सभी खल्टों में घूम ब्राह्म खीर क्याने ज्येप्ट भाइयों का पता लगाइये, फिर यहाँ लीटकर स्विध विशेष विस्तार कीजिए। वन्त प्रजापित के इन पिखले पुत्रों ने भी व्यपने बड़े भाइयों के जानेवाले मार्ग से ब्राह्म प्रस्म की, श्रीर ज्येप्ट भाइयों की सी उनकी भी गति हुई, तब से यह नियम प्रचलित हो गया कि छोटा माई ब्रापने बड़े माई के मार्ग को नहीं भ्रष्ट्य करता, क्योंकि म्रह्य करने से दु:ख पाता है। इसलिए बड़े भाई का मार्ग छोटे माइयों के लिए वर्षित किया गया है। १२—११॥

श्रपने पिद्यले पुत्रों के भी नष्ट हो जाने पर माचेतस दत्त प्रजापित ने वैरिगी। में फिर साठ कन्याएँ ्टरपत्र कीं, जिनमें से दस धर्मराज को, तेरह करवप को, सत्ताहस चन्द्रमा को, चार श्रारिष्टनेमि को, दो भूगुनन्दन को, दो विद्वान कुराइव को श्रीर दो श्रिहरा को समर्पित किया । इन उपर्युक्त साठ देवमातात्र्यों के नाम तथा इनकी सन्तानों का विस्तार पारम्भ से जिस प्रकार हुन्या उसे विस्तारपूर्वक स्नाप लोग सुनिये। इनमें से धर्मराज की वसु. यामी, लम्बा, भानु, मरूरवती, खरूरवती, संफल्पा, मुहत्ती, साध्या, श्रीर विदेवा, नामक दस स्त्रियों थीं। उनके पुत्रों का भी नाम सुनिये 1 धर्मराज की इन सब स्त्रियों में विश्वा ने दस देवाँ, साध्या ने बारह साध्यों; महतों ने उनचास महतों, बसु ने बाठ वसुत्रों, मातु ने बारह भानुत्रों, महत्ती ने सहर्तक, सम्बाने घोप, यामी ने नागबीधी तथा संकल्पा ने संकल्प नामक पुत्रीं को उत्पन्न किया। श्रहन्यती से इस पृथ्वी पर रहनेवाले समस्त जीवजन्तुओं की उत्पत्ति हुई । श्रव इसके श्रयनन्तर बसुओं की मृष्टि सुनिये । दसों दिशाश्रों में सभी श्रोर से प्रकाशमान तथा सर्वत्र न्यास जो देवगए। हैं उन्हें वसु फहते है. उनकी सृष्टि-विस्तार की कथा मुनिये ! त्राप, धन, सोम, धर, श्रामिल, श्रानल, प्रत्यूप तथा प्रभास---ये त्राट वसुत्रों के नाम हैं। प्रथम वसु आप के शान्त, दगड, शाम्य श्रीर मिशवस्त्र नामक पुत्र उत्पन्न हुण, जो चारों यज-रत्ता के अधिकारी हैं। रोप वसुत्रों में से घूव के काल, तथा सोम के वर्चनामक पुत्र उत्पन्न हुए । धर की कल्यागिनी नामक पत्नी में द्विण चौर ह्व्यवाह नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए । श्रीर हरि की कन्या भनोहरा ने धर के संयोग से पास, शिशिर तथा रमसा नामक तीन 9त्रों को उत्पन्न किया। शिवा नामक अनल की पत्नी ने अपने पति के संयोग से अग्नि के समान गुर्गोगाले मनोजय त्रीर त्रविज्ञातगति नामक दो पुत्रों को उत्थल किया। त्रीम के त्रान्य पुत्र कुमार की उत्पत्ति तो रार (सरपतों) के स्तम्ब (गुच्छों) में हुई थी। उनके शास, विशास तथा नैगमेय नामक तीन छोटे भाई थे।

कृतिका की सन्तिति होने के कारण ये कार्तिकेय नाम से भी विख्यात हुए । प्रत्यूपम् वसु के विमु श्रीर देवल नामक पुत्र हुए । प्रभास के विश्वकर्मा नामक एक पुत्र उत्पन्न हुत्र्या जो शिल्प विधा में श्रातिशय निपुण श्रापित था । देवताश्रों के ग्रांकमवन, उद्यान, मृति, श्रामुमण, वापी, तड़ाग, वाटिका श्रादि के निर्माण एवं श्रालंकरण में वह श्रमस्वर्द्धाक (देवताश्रों के बर्ड़्ड, या कारीगर) के नाम से विख्यात था । अजैकपाद, श्रिहंबुक्य, विरूपाल, रेवत, हर, बहुरूप, त्र्यन्वक, सावित्र, जयन्त, पिनाकी श्रीर श्रपराजित—ये एकादर कृद गर्योश्वर के नाम से विख्यात हैं । इन सब त्रिशृल धारण करनेवाले मानस हर्द्रों के चौरासी करोड़ पुत्र हुए, जो सब के सब श्रम्य माने जाते हैं श्रयांत् जिनका कमी नाग्र नहीं होता । सुरभी के गर्भ से उत्पन्न होनेवाले एकादरा रुद्रों के ये पुत्र पौत्रादि, जो गर्योश्वर कहे जाते हैं, इस चराचर जगत् की रक्षा करंते हैं । ॥१२-३२॥ "

श्री मत्स्य महापुराण के श्रादि सर्ग में वसु एवं रुद्रगणों का वंश विस्तार वर्णन नामक -पाँचवाँ श्राध्याय समाप्त ॥ ५ ॥

## बठाँ अध्याय

सत ने यहा-भरिपगण ! अब मैं करयप भरिप की कियों से उत्पन्न होने वाले पुत्र पौत्रादि का वर्षान करूँगा। महर्षि कश्यप की श्रदिति, दिति. दनु, श्ररिष्टा, सुरपा, सुरभि, विनता, ताम्रा, कोषयरा, इरा, कद्रू, विश्वा ऋौर मुनि नामक तेरह स्नियाँ थीं । उनके पुत्रों का वर्णन सुनिये । चात्तुप मनु के समय में तुपित नामक जो देवगाए थे वे वैवस्वत मनु के समय में बारह आदित्यों के नाम से विख्यात हुए । इन्द्र, धाता, भग, त्वप्टा, भित्र, विवस्तान् , वरुण, यम, सविता, पूपा, श्रंशुमान श्रीर विप्ताु नामक सहस्र किरणों वाले ये बारह आदित्य कहे जाते हैं, इन्हें अदिति ने मरीचिनन्दन कश्यप के संयोग से उरपत्र फिया था । महर्षि कृशाश्च के पुत्र देवब्रहरणे के न्।म से विस्यात हैं, जो ब्रत्येक मन्वन्तर एवं करपों में उत्पन्न श्रीर विलीन होते हैं। हमने ऐसा सुना है कि कस्यप की स्त्री दिति ने उनके संयोग से हिरएयकरिपु श्रीर हिरएयाच्च नामक दो पुत्रों को उत्पन्न किया । हिरएयकशिपु के उसी के समान तेजस्वी एव पराकभी श्रहाद, श्रनुहाट, संहाद तथा हाद नामक चार पुत्र उत्पन्न हुए । जिनमें से श्रहाद के श्रायुप्मान, शिवि, बाष्कल श्रीर विरोचन भामक चार पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें से चतुर्थ पुत्र विरोचन से महापराक्रमी विल नामक एक पुत्र उत्पत्र हुन्ता । ऋषिगण ! विल के सी पुत्र उत्पत्न हुए, जिनमें से वाए। सबसे ज्येष्ठ था । उसके व्यतिरिक्त प्रतराप्ट्, सूर्य, चन्द्र, चन्द्रांशुतापन, निकुम्मनाम, गुर्वेच, बुक्तिमीम, विभीपण, तथा इसी प्रकार के प्रान्यान्य पराक्रमी पुत्रों की भी उत्पत्ति हुई, जो सब ही श्रेष्ठ गुर्खोवाले थे । किन्तु इन सब म ज्येष्ठ तथा सहस्रवाह वाण सत्र प्रकार की श्राख-शाख विधाओं में निपुरा था, उसकी घीर तपस्या से संतुष्ट होक्द महादेव सर्वदा उसी नगरी में निवास करते थे, जहाँ वह रहता था । वाख ने श्रपनी उम्र तपम्या के

प्रभाव से महाकाल पद की पाति कर ली थी, जो रांकर की बरावरी के सवान है ॥१-१२॥

दिति के द्वितीय पुत्र हिर्ग्यान्त से उन्क, राकुनि, मृत्मतापन श्रीर महानाम नामक पुत्रों की उत्पचि हुई । इन सर्वो के पुत्र पीत्रादिकों की संस्था थड़कर सतहत्तर करोड़ तक पहुँच गई, जिनमें से सक्के सब बलवान् , तेजस्वी, रूप गुग्ग् सम्पन्न एवं विद्याल व्याकारवाले थे । करवप की तीरसी पन्नी दनु ने अपने पति के संयोग से अत्यन्त बलराली सी पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनमें से विजित्ति नामक पुत्र सर्वे। का प्रधान था। यान्य शेप पुत्रों में सेहिम्धी, राकुनि, रांदुरिरोधर, व्ययोगुल, राग्तर, कृषिरा, वामन मारीच, मेपबान, इरागर्मशिसा, विद्वावरण, केतु,केतुवीर्य, रातहद्र, इन्द्रजिन्, सप्तजिन, वजनाम, एकचक, महाबाह, बजान्त, तारक, असिलोमा, पुलोमा, बिन्दु, महारान्त्रस वाग्य, स्वर्मानु श्रीर यूपपर्यो स्त्रादि के नाम बिरोपतः उल्लेखनीय हैं। स्वर्भानु की प्रमा, मय की उपदानवी, मन्दोदरी तथा छह, बृपपर्वी की रार्भिग्रा, सुन्दरी श्रीर चन्द्रा, वैश्वानर की पुलोमा तथा कालका नामक कम्याएँ थीं । महान, बलगालिनी तथा अनेक पुत्री बाली पुलोमा और कालका मारीच की स्त्रियाँ थीं, प्राचीनकाल में इनके द्वारा उत्पन्न दानवों की संस्था साठ सहस हो गई । इन वैश्वानर की कृत्याओं से मारीच ने पौलीम श्रीर कालक्रेय उपाधिभारी हिरएयपुर निवासी दानवों को उत्पन्न किया, जिनका विनाश विजय (अर्जुन) ने किया था, क्योंकि वे बना के वरदान के माहास्य से देवतार्क्यों द्वारा नहीं मारे जा सकते थे । दनु के सर्वश्रेष्ठ पुत्र विश्वचिचि ने सिंहिका के संयोग से सैंहिकेय नामक पुत्रों को उत्पन्न किया, जो सुमसिद्ध हिरएयकिएपु के मानजे थे श्रीर जिनकी संख्या तेरह थी। उनके नाम व्यस, फरप, राजेन्द्र, नल, बातापि, इस्वल, नमुबि, इयस्प, खनन, नरफ, कालनाभ, सरमाण तथा कालबीर्य थे. ये सब ही दनु वंग्र के विस्तार करनेवाले थे। हिरएयकशिपु के पुत्र संह्वाद नामक दैस्य के नियातकवच फहे जाने वाले श्रतिराय बलगाली पुत्र हुए, उनका भी संहार शिव की सहायता पास कर तेजस्वी ऋर्जुन ने किया था, वर्योकि वे सबके सब देवताश्चों, गन्धवीं, नागों, एवं रात्तसीं द्वारा नहीं मारे जा सकते थे। ताल्रा ने अपने पति मरीचिनन्दन कश्यप के संयोग से शुकी, दरेनी, मासी, सुमीवी, पृथिका तथा शुचि नामक छः कन्यात्रों की उत्पत्ति की। जिनमें से शुक्री ने धर्म के संयोग से शुक्रों तथा उन्हों को. रयेनी ने रवेनों ( बालपती ) की, मासी ने कुरसें ( एक प्रकार का बाज पत्ती ) की, एधिका ने गुश्र, कपोत. पारावत, हंस, सारस श्रीर कौंच त्रादि पचियों को, सुमीवी ने श्रज (बाग) श्रद्ध, मेप (मेंडें), उच्ट (केंट्र) श्रीर खरों को उत्पन्न किया। ताहा के इस वंश विस्तार को मै कह चुका श्रव विनता के वंशवरों का षृतान्त सुनिये । ॥१३--३३॥

विनता के दो पुत्र गरुड़ तथा अरुण आकारामामी छोटे-भड़े सभी पत्तियों के स्वामी हैं, उसकी तीसरी सन्तान सीदामिनी (विधुत) है, जो नम में विख्यात है। विनता के इन पुत्रों में अरुण के सम्पाति और जटायु नामक दो पुत्र थे। जिनमें से सम्पाति के पुत्र वसु और शीधम के नाम से विख्यात हुए। दूसरे पुत्र जटायु के करिणकार और रात्पामी नाम से विख्यात दो पुत्र उत्पन्न हुए। इन दोनों के अतिरिक्त सारस, रज्युवाल और भेरुगड़ नामक जटायु के अन्य पुत्र भी थे। इन सवों के पुत्र पीत्रादि की संख्या अगणित है।

हे शत्रुस्दन ! महींप कश्यप की श्रन्य पत्नी सुरसा से सहस्र फ्एावाले एक सहस्र समों की उत्पित्त हुई । इसी प्रकार कर्रू से भी एक सहस्र शिराँवाले समों की उत्पित्त हुई । इस सवों में से जो इक्नीस प्रमुख माने गये हैं उनके नाम ये हैं —(१) शेप (२) वासुिक (३) कर्कीट (४) शंख (५) ऐरावत (६) कम्बल (७)धनझय (८) महानील (१) पत्र (१०) श्रवतर (११) तत्क (१२) एलापत्र (१३) महापन्न (१४) धृतराष्ट्र (१५) बलाहक (१६) शंखपाल (१७) महाशंख (१८) पुप्परंप्ट्र (१५) शुभानन (२०) शंकुरोम (२१) वहुल (२२) वामन (२३) पाणिनि (२४) किएल (२५) दुर्सेल तथा (२६) पतंजिल । इस सभी समों के पुत्र-पीतादि की संख्या श्रमणित थी; पर उनमें से प्रायः सभी ऋषियों द्वारा जन्मेजय के नागयत में जला डाले गये। कश्यप की श्रन्य की क्रोधवरा ने श्रपने ही नामों वाले (क्रोधवरा नामक) राज्यस-समूहों को उत्पन्न किया, जिनमें से एक लाल दाइवाले भीमसेन द्वारा नष्ट किये गये। पतिज्ञत-पर्गयणा सुरभी ने श्रपने पति महिष कश्यप के संयोग से उत्पुक्त कृत्रमाणों को तथा उसी प्रकार खुडौल श्रंगवाले भी तथा महिषी श्रादि को भी उत्पन्न किया। श्रन्य पत्नी मुनि ने मुनियों तथा अपस्रपत्नों के समूहों को तथा श्रिपा ने श्रनेक कित्रर गन्धर्य श्रादि देवयोनियों को उत्पन्न किया। इरा नामक श्रन्य पत्नी ने इस जगन् के सभी प्रकार के तृत्य, इन्त, लता गुल्म आदि की उत्पन्त कीय। इसी प्रकार विश्वा ने करोड़ों यद्य तथा एक्सों को श्रीर देखों की माता दिति ने उनचास मरूनों को उत्पन्न किया, जो सब के सब बड़े धर्मारमा एक्सों को श्रीर देखों की माता दिति ने उनचास मरूनों को उत्पन्न किया, जो सब के सब बड़े धर्मारमा

श्री मात्स्य महापुरारा के ऋादि सर्ग में करवपवंश वर्गान नामक छठाँ ऋध्याय समाप्त ॥६॥

तथा देवतात्र्यों के प्रेमपात्र हुए । ॥३४–४७॥

#### सातवाँ ऋध्याय

ऋषियों ने पूछा—सूत जी 1 दैत्यों की माता दिति के पुत्र उनचास मस्त् गएा भला -देवताओं के प्रेमपात्र कैसे बन गये ? श्रीर उन मस्तों की श्रपने सीतेले भाई देवताओं से ऐसी प्रगाद मैत्री कैसे हो गई ? ॥१॥

सत ने कहा — 'ऋषिगण ! प्राचीनकाल में दैत्यों की भाता दिति ने भगवान् विप्णु द्वारा देवाझुर संमान में अपने पुत्र पौत्रादिकों के नाश होजाने पर शोक से विह्वल होकर ऋषियों की भाँति पवित्र नियमों से युक्त हो फलाहार आदि कर सरस्वती नदी के किनारे स्थमन्त पञ्चक दोत्र में अपने आराध्य पति महिंप कर्मण की सेवा में निरत रह घोर तपस्या की थी । उस समय उसने चान्द्रायण आदि नतों का भी नियमपूर्वक पालन किया था । इस प्रकार बुद्धावस्था में शोकाञ्चल होने पर भी दिति ने सो वर्षो तक अपनी यह उम तपस्या चालू रसी । इसके उपरान्त वित्रष्ठ आदि ऋषियों से उसने पृक्षा कि हे महिंपगण ! आप लोग पुत्र-पीत्रादि के शोक को नाश करनेवाले तथा ऐहिक पारलीकिक —दोनों प्रकार के कर्याणों को नेनेवाले किसी मत का विधान मुक्ते बतलाह्ये । दिति के अनुरोध पर विसन्ध ऋषिय ऋषियों ने उसे मदनद्वादशी सत का

विधान वतलाया, जिसके त्रामीप प्रभाव से दिति त्रापने पुत्र-पीत्रादि के शोक से उन्मुक्त हो गई ॥२-०॥ त्रप्रपिपों ने पूछा---स्त जी । हम लोग भी उस मदनद्वादशी वत के विधान को सुनना चाहते हैं, जिसके भ्रमाव से दिति ने फिर उनवास पुत्रों को उत्पन्न किया ॥८॥

. स्टत ने कहा —ऋषिगण् ! बसिष्ठ व्यादि ऋषियों ने जिस मदनद्वादरी व्रत का विधान दिति को बताया था, उसी को में व्यापलोगों से कह रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिये ! इस वत के विधान का पालन करने वाला सर्व प्रथम संगतिन्द्रय होकर चैत्र महीनेके शुक्लपक्त की द्वांदरी तिथि की इवेत चावलों से भरे हुए एक बिना फूटे हुए कलश की स्थापना करे, जो अनेक प्रकार के मुख्यादु फर्लों से युक्त हो ।ईख फे ट्फड़े जिसमें रखे गये हो तथा दो दवेत-वम्त्रों से जो विधिवत् अलंकृत हो। अपनी शक्ति के अनुकूल उसमें सुवर्ण छोड़ दे श्रीर ताम के पात्र में गुड़ रखकर उसको ऊपर से डॅंक दे। फिर उसके ऊपर केले के पत्तों में काम का तथा शर्करा में रति का व्यावाहन करके स्थापना करें। इसके उपरान्त उस घट की गन्ध, घूप, दीप स्त्रादि उपचारों से पूजा करके नाच गान स्त्रादि का प्रयन्थ करें । यदि सामर्थ्य के श्रभाव से नाच गान त्र्यार्दि का प्रबन्ध न करा सके तो कामदेव तथा विष्णु भगवान की कथा कराये। भिर काम के नाम से विष्णु भगवान की मृति को सुगन्धित जल से स्नान कराकर इवेत पुरुए, श्रान्त तथा तिल से मधुसूदन की विधियत् पूजा करे । इसके पश्चात् "पैरो' में कामदेव, जँधायों में सीमान्य देने वाले. उरु भाग में स्मर, कटि प्रदेश में मन्मथ, उदर में स्वच्छ उदर वाले, हिर के उरुखों में अनंग, मुख में पद्ममुख, बाहुओं में पंचरार, और मस्तक में सर्वारमा कामदेव को हमारा नमस्कार है!!—ऐसा कहकर कैरव की पूजा करे श्रीर पातःकाल होने पर उस कलश को बाह्मण को दान कर दे। फिर यथाशक्ति माझर्णों को भोजन कराये श्रीर स्वयम् विना नमक का भोजन करके त्राक्षर्णों को यथाराक्ति दक्तिया दे श्रीर इस मंत्र का उच्चारण करे । "संसार के समस्त प्राणियों के हृदय में श्रानन्द स्वरूप होकर निवास - फरनेवाले जो कामरूपी भगवान् जनार्दन है, श्रर्थात् जिनसे लोग श्रपनी इच्छा पृति किया करते हैं, वे हमारे इस ऋतुष्ठान में प्रसन्न हों।" इस प्रकार चैत्र शुक्त द्वादरी से प्रारम्भ कर के प्रत्येक मास की शक्त चतुरी को वत रख कर त्रयोदशी को कभी नाश न होनेवाले भगवान् विप्शु की पूजा करे। जिस हादशी तिथि को वत रहे उस दिन केवल एक फल खाकर पृथ्वी पर ही शयन करे। इसके परचान् फिर तेरहवें मास के त्राने पर छत, धेनु, सन प्रकार की सुन्दर सामित्रयों के साथ एक सुन्दर शुख्या, स्वर्णामयी कामदेव की प्रतिमा, दूध देनेवाली एक क्वेत रंग की गाय कामदेव को दे, ( कामदेव के उद्देश से बाह्मए को दान फरें) फिर त्राक्षण दग्पति की अपनी राक्ति के अनुकूल श्राभूपण तथा वस्त्र आदि से अलख्त कर विधिवन् पूजा करे श्रीर शय्या तथा सुगन्धित द्रव्य इत्र श्रादि समर्पित कर उनसे कहे कि 'श्राप प्रसन्न हों ।' इसके पश्चात् धर्म में चित्त लगाकर गाय के छत स्तीर आदि श्रेमेक प्रकार की आहुतियों तथा दवेत तिली से कामदेव के विविध नामों का उच्चारण करके हवन करे । फिर कंजूसी छोड़कर बाहाएों को भोजन कराये श्रीर उन्हें ईस के दुकड़ों तथा फूलों की मालाओं से खूब सन्तुष्ट करें 1 जो कोई मनुप्य इन उपर्युक्त

विधि विधानों से मदनद्वादशी व्रत का नियम रखता है वह श्रपने सम्पूर्ण श्रविंत पापों से छुटकारा पाकर विष्णुत्व की प्राप्ति करता है । जो .कोई प्राप्ती श्रानन्दमेय, समस्त संसार के श्रधीश्वर, विष्णुत्वरूप भगवान कामदेव का विधिवत स्मरण करता है वह इस लोक में श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्तक सीमान्य का सम्पूर्ण फल भोगता है । इमलिए हे दिते ! सुख को इच्छा करनेवाले प्राणियों को सर्व समर्थ भगवान का कामरूप से श्रवश्य स्मरण करना चाहिए । वर्योकि जो स्मर हैं, वही विष्णु तथा श्रानन्दस्वरूप महेश्वर हैं ।' इस प्रकार घरिष्ठ श्रादि ऋषियों की वार्ते सुनकर दिति ने विधानपूर्वक मदनद्वादरी व्रत का पालन किया । ॥र—२ र॥

दिति के इस मदनद्वादरी वत-पालन के माहात्म्य से प्रमावित होकर महर्षि कश्यप सहर्षे श्राकर उसे कृशाङ्गिनी से रूप एवं यीवनवती बनाकर वरदान माँगने का चनुरोध करने लगे । दिति ने पति की चाजा पाकर इन्द्र का वध करने के लिए अस्यन्त पराक्रमी तथा राक्तिसम्पन पुत्र को प्राप्त करने का वरदान माँगते हुए कहा — ं'हे स्वामिन् ! में सम्पूर्ण देवतार्थ्यों का श्रकेले ही नाश कर देनेवाले महान् पराक्रमी एक पुत्र का वरदान श्राप से चाहती हूँ। महर्षि कर्यप ने दिनि की प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा—'हे कल्यािया ! सत्कर्म-परायरों ! में अवश्य तुःहारे इस वरदान को पूर्ण करूँगा पर इसके लिए हे सुत्रते ! तुम त्राज ही आपस्तम्य भ्रमृपि द्वारा एक पुत्रेष्टि यज्ञ करात्र्यो । यज्ञान्त में मे तुन्हारे पुत्रों के परम रात्रु इन्द्र आदि देवगणों का नारा करने वाले शक्तिमान् पुत्र का गर्भाधान तुम में कल्हेंगा। पति की श्राज्ञा प्राप्तकर दिति ने मचुर धन लगाकर श्रापरतम्य द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और हवन में 'इन्द्र-शत्रु उत्पन्न हो' ऐसा कहते हुए आहुति छोड़ी । किन्तु देवताओं को जब यह विदित होगया कि इसके सत्परिणाम से दानव तथा राह्यसगण विद्युल होंगे त्र्यर्थात् उनका कल्याण नहीं होगा, तो वे विरोप प्रसन्न हुए । यज्ञ की समाप्ति के बाद महर्षि करवप ने दिति में गर्भाधान सस्कार किया श्रीर उससे कहा—हे बरानने ! इस गर्भ की रक्ता के लिए तुम्हें सी वर्ष तक इस तपोवन में विशेष सावधान रहने की त्रावश्यकता है। गर्भावस्था में तुम्हें संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए; वृत्तीं की जड़ों पर न बैठना चाहिए न तो उनके पास ही जाना चाहिए, घरेलू सामिप्रयों—जैसे मूसल, उललल, त्रादि पर नहीं बैठना चाहिए । तालाब, नदी त्रादि के जल में प्रवेश नहीं करना चाहिये ; सुनसान घर में नहीं रहना चाहिये । साँप ऋादि विषेत्रे जानवरों की वितों पर नहीं बैठना चाहिये । चित्त को खिन्न या उदास नहीं करना चाहिये । नखीं, लकड़ी के श्रवजले टुकड़ों तथा राखों से पृथ्वी पर चिद्व नहीं बनामा चाहिये । श्रालस्यवरा होकर सदा निद्वालु मत बनी रहना ; विरोपराारीरिक श्रम भी मत करना ; राख हड्डी तथा कपाल श्रादि पर न बैठना । लोगों से बाद विवाद न करना; श्रंगोंको तोटना-मरोड़ना नहीं, शिर के वालों को खोलकर मत बैठना, कभी अपवित्र न रहना, शिर को नीचे की श्रीर करके शयन न करना । उत्तर दिशा की श्रोर शिर करके न सोना । खिन्न मन, भीगे पैरों तथा नग्न होकर भी कभी रायन न करना । श्रमांगलिक राब्द, शाप श्रथया गाली-गलीज की बार्ते भी धुँह पर न लाना. श्रिपिक हास्य भी मत करना । सर्वदा मांगलिक कार्यों में दचिच हो पति सेवा में तत्पर रहना । गर्मवर्य िक्यों के लिए जो लामदायक श्रीषिधयाँ बतलाई गई हैं, उनको जल में छोड़कर गर्म करके हनन

करता । अपने रारीर की रहा में विशेष ध्यान देना, सर्वश्च स्वच्छ वस्त्र आदि से मुरोभित होकर प्रसन्न मुर्सी बनी रहना । वास्तु की पूजा में मन लगाना, पित को मुख पहुँचानेवाले कार्यों का ध्यान रखना, प्रत्येक तृतीया को दान देना और पार्वग्य तथा नक्त निर्मां का पालन करना । सभी गर्मिणी क्रियों को इन उपपुक्त नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिये, इस प्रकार नियम आदि के पालन करने पर गर्मिणी का भाषी रिष्ठा विशेष आयुवाला तथा गीलवान होगा । अन्यथा इन नियमों के न्यतिक्रम करने से निश्चय ही गर्मपात होने की सम्भावना बनी रहती है । हे प्रिये ! तुम्हें इन नियमों का पालन गर्मस्थ ग्रिष्ठा के कल्लाण् के लिए अवस्य विधिपूर्वक करना चाहिये । तुम्हारा कल्लाण् हो 'अब में जा रहा हूँ।' दिति ने कहा—'आर्यपुत्र ] में अवस्य इन नियमों का पालन करकेंगी।' तदनन्तर महर्षि कश्चय वहीं सब प्राणियों के देखते-देखते अन्तर्घान होग्ये । दिति भी कश्यप के बताये गये इन नियमों का फटोरता से पालन करते हुए दिन बिताने लगी। ॥३०—४१॥

दिति की इन कार्यवाहियों की सूचना पाकर इन्द्र बहुत सयभीत होगये । श्रीर कपट से उसके छिद्रमार्ग द्वारा उदर में प्रवेश पाने की इच्छा से कपर से कपर सेवा करने का भाव प्रकट करते हुए वे श्रमरावती पुरी छोड़कर दिति के समीप में ही श्राकर निवास करने लगे। मकट रूप में दिखाने के लिए ये श्रत्यन्त शान्त, विनीत तथा धेर्य सम्पन्न धने रहते ये श्रीर बेचारी दिति के स्वार्य की कोई बिन्ता न कर श्रपने ही कल्याण साधन में सदा दत्तचित रहते थे। इस प्रकार इन्द्र के साथ विश्वास एवं सुलपूर्वक दिति का समय बीतने लगा । श्रन्त में जत्र सी धर्ष में केयल तीन दिन शेष रह गये तब दिति श्रपने को संकल मनोरंथ समक्त वैठी। हर्ष से पुलकित हो व्यसावधानी से विना पैरों को घोषे, केयों के बन्धन को घोड़कर वह निद्रा से विद्वल हो, शिर को नीचे किये हुए दिन में ही रायन करने लगी। इसी समय उपयुक्त अवसर आया देल इन्द्र ने उसके छिद्र द्वारा उदर में भवेश किया और अपने बज्ज से गर्मस्य शिद्धा को काटकर सात दुकड़ों में परिस्तृत कर दिया । पर काटे जाने के बाद भी सूर्य के समान समकनेवाले तेजोमय ये शिशुलायड सात वालकों के रूप में परिणात होगये श्रीर रोने लगे। बच्चों को रोता देख इन्द्र ने उन्हें रुदन करने से मना किया, पर वे फिर भी चुप न हुए । और इस प्रकार रोते देख इन्द्र ने उन एक-एक को फिर सात-सात डुकड़ों में काट ढाला। इस प्रकार उनकी संख्या सात से बढ़कर उनचास हो गयी और वे सबके सन मिलकर श्रीर श्रधिक रुदन करने लगे । इन्द्र ने उन सन्न रिशुओं को नार-नार चुप रहने का श्रादेश दिया पर वे फिर भी चुप नहीं हुए। तन इन्द्र सोचने लगे कि यह बात क्या है ? किस पुराय कर्म के माहास्थ से ये मेरे वज्र द्वारा काटे जाने पर भी फिर से जीवित हो उठते हैं ? कुछ देर बाद योगदृष्टि से भदनद्वादरी त्रत के पुराय फल को ज्ञानकर इन्द्र ने सीचा 'निश्चय ही भगवान् कृष्णा की पूजा के प्रभाव से इन्हें यह

<sup>े</sup>पूर्चिमा बादि विशेष-विशेष पर्ने। पर होनेवाल ने स्वोहार, जो नत के लिए विशेष प्रशस्त माने गये हैं।

<sup>ै</sup>प्क मकार वा बत, जिसमें सारा दिन नत रहकर रात में चार पड़ी रात चौतने पर पारणा की जाती है।

अभीय शिक्त प्राप्त हुई है, जिस से क्का द्वारा कार्ट जाने पर भी ये नष्ट नहीं हुए ! और इस प्रकार गर्म देशा में होने पर भी एक से उनवास हो गये ! निश्चय ही ये सब के सब अवध्य है ! मेरी इच्छा है कि इन्हें अमस्य की प्राप्ति हो । और भी, यतः मैंने गर्म में इन्हें 'मा रुदत' मा रुदत,' (मत रोओ, मत रोओ) यह कहकर चुप कराया है, अतः इनका नाम मरुत् पड़े और यजादि देव कार्यों में इन्हें भी उचित स्थान िमले ।' ऐसा निश्चय कर इन्द्र उदर के वाहर आये और दिति से अपने इस महान् अपराध को समा कराने के लिए बड़ी पार्थना की । उसे असल करने की चेष्टा करते हुए उन्होंने कहा 'हे जनिन ! मैंने कुतिसत स्वार्थवर होकर ऐसा अनर्थकारी कार्य किया है, मुझे समा करो ।' दयालु दिति से समा प्राप्त हो जाने पर देवराज इन्द्र ने मरुतों को देवताओं की समानता का पद पदान किया । और सब पुत्रों समेत दिति को अपने विमान पर चढ़ाकर स्वर्ग को ले गये । अहिपाया ! इसके उपरान्त वे मरुत्राय यज्ञों में मान प्राप्त करने के अधिकारी हुए और इसी कारण देवताओं के अमवात्र होने से अप्रुरों के साथ माई होने पर भी उन लोगों ने एकता का नाता नहीं जोड़ा । ।। ५० – ६५॥।

श्री मास्य पुराण के श्रादिसर्ग में मरुत् गणों की उत्पत्ति के प्रसंग में मदनद्वादशी वत वर्णन नामक सातुवाँ अध्याय समाप्त ॥७॥

#### ञ्राठवाँ ऋध्याय

ऋषियों ने कहा — स्त जी ! श्राप श्रादिसर्ग ' तथा श्रतिसर्ग ' की बार्ते तो हम लोगों को विस्तारपूर्वक बता चुके । श्रव जो जिन वगों के स्वामी हुए उन्हें हमें बतलाहए । ॥१॥

सूत ने फहा— ऋषिगण ! निस समय जगत पितामह ज्ञान ने इस सम्पूर्ण पृथ्वी मगहल के अधिनायक्तव पर राजा प्रमु को अभिषिक किया, उसी समय औपि, यज्ञ, जत, तपस्या, ननज, तारागण, हिज, वृद्ध तथा तताओं के अध्यत्व पद पर चन्द्रमा की अभिषिक किया। इसी प्रकार उस समय जल की अध्यत्व तका को कुवेर को, हादरा आदित्यों की विन्णु को, आठ यमुओं की अधि को, प्रजापतियों की दत्त प्रजापति को, मस्तों की इन्द्र को, दैसों और दानमों की पहाद को, पितरों की यमराज को, पिराज, रात्तस, मृत, मेत, बेताल और यत्त आदि की शृद्धणाणि को, पर्वनों की हिमालय को, नदी और मुद्दें की समुद्र को, गन्यों, विद्यापरों और कितरों की वित्तर अके, गन्यों की अध्यन्त तेजस्वी कामुक्ति को, सर्पों की तत्तक को, पित्रों की गरू को, अपवादों की उच्चे व्यवा को, मुगों (जगती जानगरों) भी सिह को, गीओं की वैत को, सम्पूर्ण वनस्पतियों की पाकड़ को दी। दसों विद्यायों के दिस्पालों को भी पूर्व आदि

र. देश्वर पृत्र सर्वेषधम सृष्टि कार्ये ।

भारि मृष्टि के धनन्तर दश्च प्रमृति प्रवापतियों द्वारा विस्तारित सृष्टि वार्थ ।

दिराज्यों की अध्यक्ता पर अभिषिक किया । इनमें से सुधर्मा असिकिंद्र को पूर्व दिशा का स्वामी धनाया, इसके उपरान्त दिव्या दिशा का आधिपत्य संखपर सर्वेश्वर को दिया । इसी प्रकार समस्त ब्रह्माएट को अपने में अन्तर्भृत करनेवाले भगवान ब्रह्मा ने केतुमान को पश्चिम दिशा का अध्यक्त बनाया, फिर्हिस्सरोमा देवसुत को उत्तर दिशा का स्वामित्व प्रदान किया । ये उपर्युक्त दिशाओं के दिवपालगणा आज भी चारों और से इस मूमगडल की रह्मा कृति हैं । इस प्रकार इन चारों दिकपालों से सुरिन्तित इस पृथ्यी मगडल पर सर्वश्वम उस पृथु नामक राजा का राज्याभिषेक किया गया । चानुप मन्यन्तर के समाप्त होने पर वैवस्वत मनु के प्रारम्भ काल में सूर्य वंश का प्रतापी राजा वह पृथु ही इस चराचर जगत का प्रजापित था । ॥२—१२॥

श्री मास्त्य महापुराण में श्राधिपत्य-श्रमिपेचन नामक त्राठवाँ श्रध्याय समाप्त ॥८॥ 💨

#### नवाँ. ऋध्याय

सत ने कहा--प्रधिपाण । इस प्रकार स्वष्टि सम्बन्धी मत्स्य भगवान् की वार्ते सुनने के उपरान्त मनु जी ने पुनः जनार्टन से पृका---मधुस्दन । अब पूर्वकाल में उत्पन्न होनेवाले पूर्वजों के पुगय विश्तों को हमें बतलाइये ॥१॥

मत्स्य भगवान् ने कहा—मार्वण्डनस्वन न्यतियर मनु वी ! अब मैं मन्वन्तरों को, तुमसे पहले उत्पन्न होनेवाल मनुन्नों के जीवन बरित की, प्रत्येक के शासन काल के प्रमाण को तथा उनके द्वारा विस्तारित की गई इस सृष्टि के ब्रुचान्त को संस्पेप में बतला रहा हूँ, राम्तिप्र्वेक द्विच होकर सुनिये ! प्राचीनकाल में स्वायम्प्रव नामक मन्वन्तर में यामा नामक देवयाण हुए थे और मरीचि आदि सहिर्प भी उसी समय में हुए सुने जाते हैं । उस स्यायम्प्रव मनु के आक्रीध, अप्रिवाह, सह, सबन, प्योतियमान, बुतिमान, हब्य, मेजा, मेघातिथि और बचु नासक दस पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनके द्वारा उनके वंश का विस्तार हुआ था । ये सभी प्रतिसर्ग के विधान करने के बाद परमपद को चले गये । यह स्वायम्भुव मनु का वंश में सुना जुका अब स्वारोचिय नामक मन्वन्तर का वर्णन कर रहा हूँ । स्वारोचिय मनु के देवता के समाम तेजोमय नम, नमस्य, प्रसृति और मानु नामक चार यशस्वी पुत्र हुए । इस मन्वन्तर में दल, निश्च्यवन, स्तान, पाण, कश्यप, और्व और बृहस्पित—ये सात व्यश्वि हुए सुने वाते हैं । इस म्वारोचिय मन्वन्तर में प्राप्त नामक देवता तथा हस्तीन्द्र, मुख्त, मुर्सि, आण, ज्योति, अय और समय नामक सात विसष्ट के पुत्र प्रजापित हुए—एसा सुना जाता है । दूसरे मन्वन्तर का वर्णन कर सुका अब इसके बाद श्रेष्ठ औत्तिन मीय नामक मन्वन्तर का वर्णन कर रहा हूँ, जिसमें औत्तिम नामक मनु के ईप, र्कज, तर्ज, शुचि, राक, मधु, माथव, नमस्य, नम और सब से कनिन्द सह नामक उदार और यशस्वी दस पुत्र उत्पन्त हुए । इस मन्वन्तर में मावना नामक देवयाण हुए तथा अतिराय तेजस्वी कीकुरुविह, दालस्य, ग्रंस, प्रवहण, रिव, रित

ीर सस्मित नामक सात योग शक्ति के परम पारगामी ऋषि हुए । अब तामस नामक चतुर्थ मन्वन्तर मा र्गान कर रहा है, जिसमें कवि, प्रयु, श्रमा, अकपि, कपि, जल्प श्रीर धीमान् नामक सात प्रसिद्ध मुनि ्ए । इस मन्बन्तर के देवता साध्य नाम से विख्यात थे । तामस मनु के श्वक्टमप, धन्वी, तपोमूल, तपोधन, . तपोरत्नि, तपन्य, तपोद्युति, परन्तप, तपोमागी श्रीर तपोयोगी नामक सटाचार परायस दस पुत्र थे, जिनसे उनके वरा का विपुल विस्तार हुआ । इसके उपरान्त पॉचर्वे रैवत नामक मन्वन्तर का वर्णन मुनिये । उस समय देववाहु, सुवाहु, पर्जन्य, सोमप, मुनि, हिरएयरोमा स्त्रीर सप्ताश्व नामक सात ऋषि हुए। देवतागरा श्चमूत्रज के नाम से बिल्यात थे। पजाएँ शुमकर्भ युक्त थीं। रैवन मनु के श्ररुण, तत्वटर्शी, वित्तवान् हब्यप, कपि, युक्त, निरुत्युक्त, सत्त्व, निर्मोह तथा प्रकाशक नामक दस धर्मपरायण जलवान् तथा पराक्रभी पुत्र थे । वह वाजुप मन्वन्तर में भृगु, सुधामा, विरजा, सिहप्यु, नाद, विवस्वान् श्रोर प्रतिनामा नामक सात महिष हुए तथा लेखा, महभव, ऋभाव, वारिमूल और दिवीकस इन पाच उपाधियों से विमिषत देवताओं की योनिया थी । न्यायन्भुव मनु के वश में जिस प्रकार दस पुत्रों का वर्ष्मन-उपर किया गया है, उसी प्रकार रुरु आदि दस पुत्र चालुष मनु के भी हुए। इस मकार चालुप मन्यन्तर का वर्णन में सुना चुका अब इसके उपरान्त सातवें मन्यन्तर का वर्णन कर रहा हूं, जो वैयन्वत नाम से लोक में कहा जाता है। इस मन्यन्तर में ऋत्रि, वशिष्ठ, करवप, गौतम, योगनिरत भारद्वाज, प्रतापी विश्वामित्र तथा जमदिस नामक सात ऋषि वे, जो इस समय भी विख्यात है । ये सातों महर्पिगण् धर्म की विधिवत् व्यवस्था बोध कर परम पद की प्राप्ति करते हैं । वेवन्वन मन्यन्तर के समय साध्य, विद्येत्य, रुद्र, मरुत् , वसु, ऋदियनीऱुपार श्रीर श्रादित्य---ये सात देवगण थे। इक्ष्वाकु ऋादि दस पुत्र वैवम्बत मनु के थे, जो भूमगडल भर में अपने पुग्य कर्म से यश माप्ति कर चुने हैं । इस मकार उपर्युक्त सातों मन्यन्तरों के समय में सात-सात महर्षि हो गये है । ये सन अपने अपने समय में धर्म की विधित्त व्यास्था वाधकर परम पद की शाप्त करते हैं। अन इसके बाद में स वेर्ण नामक भावी मन्युन्तर का वर्णन कर रहा ह, जिसमें अवस्थामा, शरहान् , कोशिक, गालव, शतानन्द, क द्वप स्त्रोर राम (परशुराम) नामक सात महर्षि पादुर्भूत होंगे । सावर्ण मनु के पृति, वरीयान्, यम्, सुर्वण, वृष्टि, चरिन्णु, ईड्य, सुमति, वसु श्रीर परात्रमशाली शुन नामक दस सुनिहद पुन होतो । इसी प्रकार भरिष्य में रीच्य आदि अनेक अन्य मन्यन्तरों का वर्णन किया गया 👻 । रचि नामक प्रजापति के पुत्र का नाम रोच्य मनु तथा सृति नामक प्रजापति के पुत्र का नाम मोत्य मनु पड़ेगा। इसके उपरान्त ब्रह्मा के पुत्र मेरमावर्गि मनु नाम से विरूत्त होंग । श्रोर उनके श्रतिरिक्त कत, ऋतथामा श्रीर विष्यहूसेन नामक तीन मनु भी उत्पन्न होंगे। राजन्। इस प्रकार श्रतीन स्त्रोर भविष्य में होनेराले मनुर्घों को में आप से बतला चुका। ये सन लोग मिलकर ११४ युगों तक इस म्मण्डल को व्याप्त किये रहेंगे। व्यर्थात् इन १४ मनुव्यों में से एक मनुका व्यथिकार काल ७१ युगों तक का रहेगा। ये सभी मनुगल घपने थपने समय में इस सन्पूर्ण चराचर अगन् का निर्माण वरके करपान्त के श्रवसर पर बसा के साथ मुक्त हो जाते हैं । ऋषिगए । एक सहस्र युग की समाधि होने पर ये मनुगण पुन

प्रादुर्मुत होकर विनष्ट होते हैं श्रीर ब्रह्मा श्रादि देवगण भी विष्णु का साँगुज्य प्राप्त करते हैं श्रीर भविष्य में भी इसी प्रकार प्राप्त करते रहेंगे । ॥२-३१॥ े ।

श्री मात्स्य महापुराण में मन्वन्तर वर्णन नामक नवाँ श्रध्याय समाप्त ॥१॥

## दसवाँ अध्याय

म्हिपियों ने पूछा — स्तुजी ! प्राचीनकाल में अनेक राजाओं द्वारा यह पृथ्वी शासित हो चुकी है — ऐसा सुना जाता है । पृथ्वी से सम्बन्ध रखने के कारण राजाओं का नाम भी पायित कहा जाता है। पर इसका 'पृथ्वी' यह नाम किसके सम्बन्ध से पड़ा है अर्थात् 'पृथ्वी' वाम पड़ने का क्या कारण है ? तथा इसकी 'गी' नाम से क्यांति क्यों हुई ? इन सब बातों को कृपापूर्वक हमें बतलाइये। ।।? — र।।

द्धत ने कहा — ऋषिगसा ! पाचीनकाल में स्वायम्भुव मनु के बंग्न में श्रंग नामक एक प्रजायति हुन्ना. जिसने मृत्यु की श्रत्यन्त भयानक मुखवाली सुनीया नामक कन्या से श्रपना विवाह संस्कार किया। उसके संयोग से ऋत्यन्त पराक्रमी वेन नामक एक पुत्र उत्पन्त हुआ, जो पीछे चलकर बड़ा विधर्मी शासक हुआ। अपने बाहुबल से सारी पृथ्वी को अधीन कर वह अधर्म में तत्पर होगवा, दूसरों की स्त्री सुराकर मजा के साथ भी श्रत्याचार करने लगा । इस प्रकार संसार के धर्मकारों में स्वच्छन्दता की प्राप्ति के लिए महर्षियों **के श्रा**त्यन्त श्रनुतय-विनय-करने पर भी जब उसने श्राज्ञा नहीं दी तो उन्होंने **शाप दे**कर उसे मार **डा**ला, पर राजाहीन पृथ्वी में अराजकता फैल जाने के भय से उन निष्पाप बाहाणों ने बलपूर्वक उसके सारे शरीर का मन्थन किया । जिससे उसके रारीर के मातृ श्रांश से काले कज्जल के समान श्राीरवाले म्लेच्छीं की जातियाँ तथा उसके ग्ररीर के धर्मपरायण पिता के श्रांशवाले दाहने हाथ से धनुप-वाण श्रीर गदा हाथ में लिये हुए, रजजटित कवन कुंडल से अलंकृत, देवताओं के समान तेजीयय गरीरवाले, अतिराय धार्मिक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई । यतः यक्षपूर्वक मधे जाने से प्रभु (मोटी मुजा) से उस पुत्र की उत्पत्ति हुई धी श्रतः उसकानाम भी पृथु ही रखागया। यद्यपि बाह्ययों ने उसे पिता के पद का उत्तराधिकारी त्रनाकर राज्यामिषिक्त कर दिया था, पर फिर भी उसने ऋतिराय दारुए तपस्या करके विप्ता भगवान के बरदान से सारे चराचर जगत् को जीतकर स्वयं भी अध्यक्ता श्रप्त की। श्रपने पिता के कुनवन्य के कारण सारे भूमगरत में श्रनध्यायियों द्वारा यज होता देख एवं श्रधर्म को बदता जान वह महाबलरााली पृथु पर्म कृद्ध हो यागों से सारे मुमगडल को जला देने के लिए उबत हुआ। उसे कुद्ध देख प्रद्यी गाय का रूप धारण कर भागने लगी और प्रचण्ड धनुर्घारी पृथु उसके पीबे-पीबे दौड़ने लगा । पृथु को श्रपने पीबे लगा देखकर धवने की कोई आरा। न जान पृथ्वी एक जगह हतारा होकर खड़ी हो गई श्रीर कहने लगी— 'हे नाय ! में क्या करूँ १। पृथु ने कहा—'हे सुत्रते ! तुमशीघ ही इस सम्पूर्ण बराबर जगत् को मनोवांद्रित पतों की सिद्धि तो ।' पृथु की ऋाजा सुनकर पृथ्वी ने कहा-- 'श्रच्छा, ऐसा ही होगा ।' पृथु ने उसकी

अनुमृति जान स्वायम्भुव मनु को बल्रड़ा बनाया श्रीर श्रुपने ही हाथों से उस गौ रूप धारिगी। पृथ्वी का दोहन किया । इस प्रकार दुहा गया पदार्थ शुद्ध अन हुन्त्रा, जिससे संसार के सभी प्राणियों का पालन होता है। फिर ऋषियों ने चन्द्रमा को बळड़ा बनाकर उसको दुहा. जिसमें दुहने वाले बृहस्पति, पात्र वेद तथा दुहा गया पदार्थ तप था। देवतात्रों ने पृथ्वी का दोहन किया, जिसमें दुहनेवाले सूर्य, वछड़ा इन्द्र श्रीर दुहा गया पदार्थ सेजोमय बल था । देवताओं का पात्र स्वर्णमय था । अन्तक ने पृथ्वी का दोहन किया, जिसमें यम बछड़ा तथा स्वधा रस था । पितरों का पात्र रजतमय था । नागों ने पृथ्वी का दोहन किया, उनका पात्र तुम्बी, बद्धड़ा तत्त्वक नागराज, दुहनेवाला घृतराष्ट्र नामक नागराज तथा दुहा हुत्रा पदार्थ विष था। श्रपुरों ने भी पृथ्वी से लोहमय पात्र में इन्द्र को पीड़ा देनेवाली माया का दोहन किया । उनके इस व्यापार में प्रह्लादपुत्र विरोचन दैत्य वञ्जड़ा तथा माया का प्रवर्तन करनेवाला द्विमूर्था दुहनेवाला बना था। फिर हे राजन् ! श्रन्तर्हित हो जाने की इच्छा से यहाँ ने भी कुबैर को बछड़ा बनाकर कच्चे पात्र में बसुधा का दोहन किया । प्रेतों श्रीर राक्सों ने पृथ्वी से रक्त घारा का दोहन किया, जिसमें रीप्यनाभ नामक प्रेत दुहनेवाला तथा सुमाली नामक पेत बळड़ा बना था । ऋप्सराश्चों समेत गन्धवीं ने चैत्ररथ को बळड़ा बनाकर कमल के पर्चों में सुगन्धि का दोहन किया, जिसमें दुहनेवाला नाट्यशास्त्र का पारगामी बररुचि नामक गन्धर्व था । पर्वतों ने पृथ्वी से अनेक प्रकार के रहीं तथा दिव्य तेजीमयी श्रीपिधर्यों का दोहन किया, जिसमें दुहनेवाला महागिरि सुमेरु, बछड़ा हिमवान तथा पात्र शैलमय था । बुत्तों ने पृथ्वी से श्रंकुर श्रादि के टूटने पर निकलनेवाले दूध को पलारा के पत्तों में दुहा, जिसमें दुहनेवाला शाल युन्त था। वह पुष्प झीर लताओं से लदा ्थाा कृतों के इस दोहन व्यापार में ऋत्यन्त समृद्धिरागली सर्ववृत्तमय पीपल यछड़ा बना था। इसी प्रकार संसार के श्रान्य जीवधारियों ने भी उस समय मनमाने ढंग से पृथ्वी का दोहन किया। पृथु के राज्य काल में सारी पृथ्वी पर लोग दीर्घायु धन-धान्य सुख समृद्धि से सस्पन थे। कोई मनुष्य न तो दरिद्र था, न रोगी था श्रीर न पापी । प्रजा में किसी भी श्राधिदैविक या श्राधिमौतिक उपद्रव का श्रातंक नहीं था। सर्वदा लोग दुःख ग्रोकादि से विवर्जित तथा त्रानन्दित रहते थे। महा पराकशी राजा पृथु ने प्रजा की फल्या्य भावना से प्रेरित हो बड़े-बड़े पर्वतों को श्रपनी धनुप कोटि से उखाड़कर पृथ्वीतल को समतल कर दिया था। उसके शासनकाल में कोई पुर, शाम ऋथवा दुर्ग नहीं था और न म्नात्म रत्ता श्रादि के लिए श्रस्त-शरू धारण करनेवाले मनुष्य ही थे । त्त्व श्रादि श्रतिशय दुःख देनेवाले श्रसाध्य रोगों का तो एकदम श्रभाव था । अर्थशास्त्र का कोई भी आदर नहीं करता था । पजा धार्मिक कार्यों में निरत थी। ॥२-३३॥

जिन-जिन दुहनेवाले वर्ग विशेष के लिए जिस-जिस पात्र तथा जिस-जिस दुग्ध (दुहै गये) पदार्थ का वर्णन मैंने ऊपर किया है, उसमें जिस वर्ग विशेष की जिस विशेष पदार्थ में प्रधिक रुचि है ? उसने उसी का दोहन किया है। यज्ञ तथा श्राद श्रादि कार्यों में लोगों को जानकर ये ही पदार्थ उन्हें देने चाहियें। इस प्रकार में बद्द कथा श्राप लोगों को सुना जुका, जिस कारण यह मही (प्रप्यी) पर्म परायस्म राजा प्रयुक्ती पुत्री के पद को -प्राप्त हुई थी । उसके श्रातिराय श्रानुसग के कारण ही पगिरत लोग उसे 'पृथ्वी' के नाम से पुकारते हैं ॥३४-३५॥

श्री भारस्य महापुरासा में बेनपुत्र पृथु वर्सन नामक दसवों श्रध्याय सभाप्त ॥१०॥

## ग्यारहवाँ ऋध्याय

म्हापिगण योज —तत्वदर्श सूत जी ! व्याप कमानुसार सम्पूर्ण सूर्यवंश तथा चन्द्रवंश का विस्तार जैसे हुव्या है, हमें बताइवे ॥१॥

खत ने कहा - ऋषिगता.! प्राचीन काल में सर्वनथम महर्षि करवप की श्रादिति नामक पत्नी में विवस्वान् नामक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई । उसकी परम तैजस्विनी संज्ञा, राजी तथा प्रमा नाम की तीन बियाँ थीं। जिनमें से सर्व प्रथम रेवत की पुत्री राजी ने रेवत नामक पुत्र को उत्पन्न किया । वृसरी की प्रभा ने ममात नामक एक पुत्र उत्पन्न किया । तीसरी स्त्री स्वाप्ट्री ने, जिसका एक नाम संज्ञा भी था, मन क्षीर यम नामक दो पुत्रों को तथा यमुना नामक एक पुत्री को उत्पन्न किया । इनमें यम श्रीर यमुना-ये दोनों जहवा उत्पन्न हुए थे। बहुत दिनीं बाद एक बार विवस्त्राम् के श्रतिराय तेजोमय रूप को न सहन कर सकने के कारण त्याप्ट्री ने अपने ही समान अतिग्रय सुन्दरी खाया नामक एक की को अपने गरीर से उत्पन्न कियाँ और उसे श्रपने सामने खड़ी देखकर कहा-"है बरानने । तुम हमारे पतिदेव विवस्वान की सेवाँ करो और मेरें बालकों का माता के समान स्नेह से पालन-पोपए। करो l' बाबा द्वारा इस प्रस्ताब को स्वीकार कर लेने पर वतपरायम्या स्वाप्ट्री अन्यत्र चली गयी । इंधर देव विवस्तान् भी छाया को संज्ञा (स्वाप्ट्री) ही समम्त कर आदर पूर्वक पूर्ववन् व्यवहार करते रहे । श्रीर उसमें उन्होंने यथासमय मनु के समान सेजस्वी श्रीर पराक्रमी एक पुत्र को उत्पन्न किया, जो वैदम्बन् मनु के सवर्षा (समान रूप रंग) होने के कारण सावर्षि नाम से विख्यात हुन्या । इसके उपरान्त शनि नामक एक पुत्र तथा विधि श्रीर तपती नाम की दो कन्याच्यों को भी सूर्य ने धाया को संज्ञा ही समभ्देते हुए उत्पन्न किया । झाया ऋपने पुत्र मनु को सभी सन्तानों से ऋषिक प्यार करती थी । उसके इस व्यवहार को संजासुत मनु तो सहन कर लेते थे पर क्रोध से व्यभिभूत यम नहीं सहन कर सकते थे। एक दिन इसी प्रकार के व्यवहार से उत्तकर यम अपने , दाहने पैर को उठाकर हाया को मारने के लिए दीड़ पड़े। छाया ने यम की यह मुद्रा देख उसे शाप दे दिया कि 'यह तुग्हारा एक पर, जिससे मुफ्ते मारने दीड़े हो, सर्वदा क्रोमियों से युक्त, पूय चौर दूपित रक्त से विनीना तथा स्तपुर्श रहा करेगा । यम झाया का ऐसा शाप सुनकर खिल हो गये । श्रीर उदास मन हो श्रपने पिता से उन्होंने निवेदन किया कि 'हे तात ! परम कोधी स्वामाववाली मेरी माता ने बिना किसी व्यपराध के ही मुक्ते ऐसा राप दे दिया है। लड़कपन की चंचलंता के कारण मैंने केवल एक बार श्रपना पैर उठा लिया था, इस घोटे-से व्यपराध पर, भाई मनुकेनिषेध करने पर भी उसने मुक्ते येसा भीपरा ग्राप दे दिया।

श्रतः मुक्ते विदित होता है कि वह मेरी सच्ची माता नहीं, श्रिपतु बनावटी माता है। यम की विषाद पूर्ण बातों को मुनकर दिवाकर ने यम से कहा—महावुद्धिमान् । मैं क्या कहूँ १ श्रपनी मूर्वता के लिए किसे दुःख नहीं मेलना पड़ता, श्रथवा संचित कर्म के बन्धन को कीन विना मोगे छुटी पा सकता है १ महादेव को भी श्रपने ग्रुमाश्रम कर्मों का फलाफल भोगना पड़ता है तो श्रन्य प्राणियों के लिए क्या कहा जाय १ बेटा । लो, मैं एक मुर्गा तुम्हें दे रहा हूं, जो तुम्हारे इस पैर में उत्पन्न होनेवाले कृमियों को तुरन्त ला जायगा श्रीर दूपित मज्जा तथा रक्त आदि के विकारों को भी दूर करेगा ॥२-१७॥

पिता की इस प्रकार की निराशा भरी बातें सुन यशस्त्री यम ने विरक्त हो गोकर्ण तीर्थ में जाकर भीषणा तपस्या की । श्रीर बीस सहस्र वर्षों को फल, पत्ते श्रीर बायु का श्राहार फरके महादेव जी की श्रासाधना में ज्यतीत कर दिये । इस मीपर्ण- तपश्चर्या पर सन्तुष्ट होकर त्रिशहाधारी महादेव ने यम को लोकपाल, पितरों का श्राध्यत्त तथा जगत् के धर्म तथा श्राधमं का निर्णायक पद प्राप्त करने का वरदान दिया । निष्पाय राजन् ! इस प्रकार महादेव के बरदान से यम को लोकपाल, पितरों की श्राध्यत्त्तता एवं समस्त संसार के धर्माधर्म के निर्णायक का पद प्राप्त हुआ ॥१८—२१॥

इघर भगवान् भास्कर त्वाप्ट्री संज्ञा की सब करतूर्ते जान गये । वे श्रत्यन्त कुपित हुए श्रीर त्वद्या (विश्वकर्मा) के पास जाकर सारी बार्ते वंतलायीं । ऋषिगण ! विवस्तान की रोप तथा अमर्प से मरी . याँतें सुनकर विश्वकर्मा ने बड़ी सान्त्वना दी श्रीर कहा—'भगवन् ! श्रापके इस प्रगाद श्रन्यकार के नारा करने वाले श्रतिशय पचएड तेज को न सहन कर सकने के कारण मेरी पुत्री त्वाप्ट्री, बडवा (घोड़ी) का रूप धारण कर मेरे पास अवस्य आई थी ; पर मैने उसे अपने पास रहने की अनुमति नहीं दी । मैने कहा था---क्योंकि तुम विना श्रपने पति की त्राजा के छुपकर मेरे पास श्राई हो, श्रतः मेरे घर में तुम्हें प्रदेश नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्रापके श्रीर मेरे-दोनों स्थानों से निरारा होकर उस निप्पापा ने दुःखी चित्त से उसी बडवा रूप में महदेश का मार्ग बहुण किया श्रीर मूलोक को चली गई । इसलिए भगवन् । मेरे उपर कृपा कीजिए । यदि सनमुच श्रापका कोई भी श्रपकार न कर मै श्रानुमह का भाजन हूँ, तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए । दिवाकर । मै अपने यन्त्र द्वारा आपके इस असद्य एव दाहक तेज को, जिसे सर्वताधारण नहीं सहन कर सकते, दुख हल्का कर दूँगा । प्रभी 1 इस प्रकार आपका रूप लोक में आत्यन्त श्रानन्दकारी हो जायगा । सूर्य ने इस प्रस्ताव को जब अंगीकार कर लिया तो विश्वकर्मा ने श्रपने भूमियन्त्र के चक्के पर निठाकर उनके असद्य तेज को हल्का कर दिया श्रीर उस पूर्व प्रचयह तेज द्वारा उसने भगवान् विष्णु का सुदर्शन चक, शिव का त्रिशूल, तथा दैत्य श्रीर दानवीं का विनाश करने वाले इन्द्र का विशाल वज्र निर्मित किया । इस प्रकार विश्वकर्मा ने मगवान् मास्कर के दोनों पैरों को छोड़कर श्रन्य सभी श्रंगों को परम मनोहर एव श्राकर्षक बना दिया; उनके पैर के तेज को श्रपेताष्ट्रत श्रत्यन्त श्रसम्ब होने के कारण वह नहीं देख सका, जिससे पेरों में पूर्ववत् तेज बना ही रह गया । इसी कारण पूजा श्रादि कार्यों में कहीं पर सूर्य के पेर नहीं बनाये जाते । यदि कोई पैरों वाले सूर्य का

आकार बनाकर पूजा आदि करता है तो वह निन्दित पाषियों की गति प्राप्त करता है तथा संसार में अनेक भकार के कहीं को भोलकर कुछी होता है। इसलिए धर्मारमा जनों को मन्दिरों में अथवा चित्रों में देवाधिदेव भगवान सूर्य की मतिमा का पैर नहीं बनाना चाहिए। ॥२२—३३॥

इधर विश्वकर्मा द्वारा अत्यन्त सुन्दर स्वरूप पाकर देवताओं के अधिपति. भगवान भास्तर, अतिराय तेजस्वी पोड़े का रूप धारण कर पृथ्वी लोक को गये।और वहाँ अति कामुक हो बढ़वा रूपधारिग्री खान्द्री के मुख को अपने मुख से लगाकर अपनी कामवासना प्रकट की । सूर्य के उस महान एवं तेजस्वी अश्वकर को देखकर त्वान्द्री संज्ञा 'यह कोई अन्य पुरुप है' इस आशंका से भयभीत हो, अपने मन में अति जुठ्य हुई और अपने नासापुटों (यूथहों) से उसके वीर्य को बाहर गिरा दिया । अश्वकरप्रधारी भगवान मास्कर के उस वीर्य से दोनों अश्विवनीकुमारों की उत्पित्त हुई । नासिका के अग्र माग से निकलने के कारण वे नासत्य तथा दक्ष नाम से विख्यात हुए । कुछ दिनों बाद अश्वकरप्रधारी भगवान विवस्त्रान् को पहचान कर स्वान्द्री बहुत ही सन्द्रप्ट हुई और अतिराय आनन्दित हो पति के साथ विमान पर चड़कर स्वर्ग लोक को गई । ॥३४–३७॥

छाया पुत्र सार्वाण, मनु आज भी सुमेरु गिरि पर तपस्या में निरत हैं। द्वितीय पुत्र रानि ने अपनी उम्र तपस्या के प्रभाव से महीं की पदवी प्राप्त की। यसुना और तपती नामक दोनों कृत्याएँ नदी के रूप में परिएत हो गई और तीसरी कृत्या विषि (भदा) समय (सहचों) में अत्यन्त पोर रूप धारण कर कर व्यवस्थित हुई। वैयव्यत मनु के अत्यन्त पराक्रमी और तैज्ञाची दस पुत्र हुए। जिनमें सर्वप्रथम इल, पुत्रेष्टि यज्ञ करने से उत्पन्न हुआ था। अन्य होटे नव पुत्र इस्त्याकु, कुरानाम, आरिष्ट, घृष्ट, नरिष्यन्त, करप, महावली रायांति, प्रथम और नामाग नाम से विख्यात थे, जो सब के सब दिव्य गुणों से सम्यन्न थे।।।१८८-४१॥

बहुत दिनों साद धर्म परायण वैवस्वत मनु ने ज्येस्ठ पुत्र इल का राज्याभियेक कर तपस्या करने के लिए महेन्द्रवन का मार्ग महण्य किया । पिता द्वारा राज पद प्राप्त हो जाने के बाद इल ने दिग्विजय करने की इच्छा से इस सारे भूमग्रहल का अमग्र किया । सभी द्वीपों में ज्ञा-जाकर उसने वहाँ के राजाओं को गर्वरहित किया । इसी प्रसंग में एक बार उसने करपद्धम की लताओं से सदम गरवण नामक एक बड़े उपवन में घोड़ा दोड़ाते हुए प्रवेश किया, निसमें सोमार्घरीखर महादेव जी पार्वती के साथ विहार कर रहे थे । उस गरवण नामक महान उपवन में किसी परकीय पुरुष के ज्ञा जाने से लिजित होना पड़ेगा। इसिलिए पार्वती जी ने यह प्रतिज्ञा की थी कि 'यदि कोई पुरुष जीव तुम्हारे इस उपवन के दस योजन मगरवल में प्रवेश करेगा तो वह की रूप में परिवर्तित हो जायगा। । राजा इल को शरवण उपवन प्रवेश के विषय में पार्वती जी की यह प्रतिज्ञा ज्ञात नहीं थी, अतः उन्होंने बे-रोक टोक प्रवेश किया । परिणामतः प्रवेश करते ही का रूप में परिवर्तित हो गये, अदन भी वहवा (चोड़ी) के रूप में पदल गया । इल के शरीर से पुरुषक के सभी चिह तुप्त, हो गये। इस प्रकार की रूप हो जाने पर राजा बड़ा विस्मित हुआ। सी

होकर वह इला के नाम से ख्यात हुआ। बि होते ही उसके पीन एवं उत्रत स्तन हो गये। वह मनोहर किट प्रदेश और स्थूल जयन मण्डलों से समन्वित हो गयी। मनोहर कमल के दलों के समान नेत्र, क्रिंश रारीर, एवं पूर्धिमा के चन्द्रमा की माँति आकर्षणशील गुल से उसकी एक अपूर्व शोभा हो गई। विलास के लिये लालायित चंचल नेत्रों एवं गोल मोटे बाहुओं से उसका सौन्दर्य बहुत वढ़ गया। छुशोभित काले और पुँपराले बालों, सूक्ष्म और मनोहारिणी रोमावली, सुन्दर, स्वच्छ और आकर्षक दाँतों की सुपमा, मीठी और गर्भार शब्दावली से वह परम छुशोभित हो गई। शरीर की गौर कान्ति, हंस और हाथी के समान मतवाली और लुमावनी चाल, दो घनुप की कोटि के समान टेड़े नेत्रपक्ष्म, पतले और लाल नलों से सुशोभित इला उस उपयन में अकेली चूमती हुई सोचने लगी कि 'इस महान उपवन में मेरा कीन पिता है ? कीन माता है ? कीन भाई है ?' और किस की मै पत्नी हूँ ? अभी न जाने कितने दिनों तक अकेली इस मृतल में छुने रहना पढ़ेगा ?—इस प्रकार चिन्ता में निमम इला को उपवन में घूमते हुए चन्द्रमा के पुत्र बुप ने देला और उसके आकर्षक सौन्दर्य एवं यौवन पर मुग्ध होकर उसे स्ववश करने का उपाय सोचा। ।।१२ २ - १ शा

इला को श्रपने वश में करने के लिए कामपीड़ित बुध ने बड़ा यह किया। श्रपने हाथों में कमएडलु और पुस्तक से ब्रह्मचारियों की माँति उसने ऋपना एक विशेष वेश बनाया। हाथ में दएड धारएा किया। श्रीर शॉस के दराह में श्रानेक पवित्र बस्तुंत्रों को बॉधकर श्रापने को बिप पकट करने के लिए मोटी शिखा चौंभकर, पुप्प, जल समिया श्रीर कुश लिये हुए श्रनेक विद्यार्थियों को साथ लिया। कानों में कुएडल धारगाकर वेद का उच्चारण करते हुए वह ऐसी मुदा व्यजित करने लगा मानीं निश्चय ही कुछ ढूँढ रहा हो । इस मकार उस महान् उपवन की सीमा से थोड़ी दूर बाहर ही वृत्तों की अरमुट में वह वैठ गया श्रीर वहीं से वन में घूमती हुई इला को बुलाने लगा । श्रकस्मात् भय से श्रनकचाये हुए की तरह उसने उलाहना देते हुए इला से कहा----'मुन्दिर ! पर से ऋमिनहोत्र ऋादि ऋौर मेरी सेवा-शुश्रृपा छोड़कर सुम यहाँ कहाँ चली ऋाई हो ? तुम्हारे साथ विहार करने की यह छुन्दर बेला बीतती जा रही है छीर तुम पागलों की भाँति निरु-हेश्य केसी घूम रही हो ? यह सायंकाल की बेला विहार करने योग्य है, ऋतः पुन्य आदि सुरोधित द्रव्यों से अंगों को अलकुत कर सुनसान घर को चलकर अलंकृत करो ।' इला ने बुध की ऐसी उलाहना भरी वार्ते सुनकर कहा---'तपस्विन् ! श्रापने जो ये सब बार्ते वृताई हैं, उन्हें मै एक दम मल-सी गई हूं । इसलिए हे निप्पाप ! मुक्ते स्वयम् मेरा, अपना तथा मेरे कुल का परिचय दीजिये !' इला के अनुरोध पर बुध ने उस मनोहर श्रंगोंबाली से कहा--'मुन्दरि ! बुम्हारा नाम इला है, श्रीर में कामुकला में भवीगा श्रनेक विवाश्रों का जानने वाला बुध हूं । मै श्रात्यन्त तेजस्वी कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, मेरा पिता श्राह्मणीं का अधिपति है। युध की इस प्रकार की वातों में आकर इला उस के घर चली गई। श्रीर रहजटित सम्भी से विमिग्रिटत माया द्वारा रचित बुध के दिन्य अवन में स्थित होकर उसने अपने को वृतवृत्य समफ लिया । सोचने लगी 'श्रहा कितना श्रच्छा है, जो में तथा मेरा पति---दोनों इतने प्रनी, इतने रूपवान् इतने उच्च कुलवाले श्रीर इतने माम्यशाली हैं। इस प्रकार सभी प्रकार के श्रामोद-प्रमोद के साधनों से सुसम्पन इन्द्र के भवन की मौति नुष के भवन में इला ने बहुत दिनों तक उसके साथ मोग-विलास पूर्ण जीवन व्यतीत किया। ५५ —६६॥

श्री मात्स्य महापुराया में इला-बुध समागम नामक स्यारहर्वों श्रघ्याय समास ॥११॥

## \_ वारहवाँ ऋध्याय

स्तजी गोले-ऋषिगण । इस पकार वहे माई इल के की होजाने के कारण यहुत दिनों तक राजधानी न लीटने पर छोटे भाई इस्वाकु श्रादि हुँदते हुए उसी शरवण नामक महान् उपयन के समीप पहुँचे । श्रीर बन में प्रवेश करनेवाले मार्ग के पूर्व में ही आगे खड़ी हुई मुन्दर बड़वा (घोड़ी) को उन सर्वे ने देखा, जिसका गरीर रहों से जड़े कये जीन के कारण खुब चनक रहा था। सभी बन्यु जीन को पहचान कर बड़े विस्मय में पड़ गये और परस्पर कहने लगे कि 'श्ररे । यह तो चन्द्रप्रम नामक श्रेष्ठ घोड़ा हमारे अप्रज महाराज इल का है। यह घोड़ी के रूप में कैसे परिशात हो गया !' अपने सन्देह का निवारश करने के लिए उन्होंने सारा बृचान्त अपने कुल पुरोहित वसिष्ठजी को कह सुनाया और पृक्षा—'योगियों में श्रेष्ठ । यह ऐसी विचित्र बात कैसे घटित होगयी १ इसका कारण हमें बताइये !' वसिष्ठ ने व्यपनी योगदृष्टि से सभी वार्ते जानकर इक्ष्वाकु स्त्रादि से फहा—'राज्युत्र बृन्द । बहुत दिन हुए शरवश नामक महान् उपवन में पार्वतीजी ने विहार में कोई बाघा-विम्न न पड़े इस विचार से प्रतिज्ञा की थी कि इस में जो कोई भी पुरुष जीव प्रदेश करेगा वह स्त्री हो जायगा । यह आपका श्रव्य भी राजा इस के साथ उसी उपवन में -प्रवेश करने के कारण स्त्री योनि में परिएत हो गया है । कुबेर की मौंति यरास्त्री वह राजा इल जिस प्रकार पुरुपत्व की प्राप्ति करे. आप लोग पिनाकघारी शिव की धाराधना कर वैसा प्रयत्न कीडिये।' वसिष्ठ की वार्ते सुरुक्त हे सभी मनुपूत्र शिवजी के पास यये श्रीर अनेक प्रकार की स्तुतियों द्वारा गिय तथा पार्वती की द्याराधना कर उन्हें प्रसन्न किया । उन लोगों की स्तुतियों से प्रसन्न होकर शिव तथा पार्वती ने कहा-'यदापि मह हमारी प्रतिज्ञा श्रलंघनीय है, पर इसकी शान्ति के लिए हम एक श्रन्य उपाय बतला रहे हैं। वह यह कि राजा इस्वाक को एक व्यस्तमेष यज करने का जो फल मास हो उसे यदि ये हमें समर्पित कर दें तो यह बीर इल निश्चय ही किंपुरुष हो सकता है ।' शिव-पार्वती के उक्त प्रस्ताव को इक्ष्वाकु प्यादि वैवस्वत मनु के पुत्रों ने 'ऐसा ही करूँगा' कहकर स्वीकार किया श्रीर वहाँ से श्रपने नगर को वापस लौटे । इक्ष्वाक ने धर आकर एक अश्वमेधयन का अनुष्ठान सम्पन्न किया। और उसके पुषय को शिव पार्वती को समर्पित कर दिया । फलतः इल किलर योनि में परिएत हो गया । इस किलर योनि में एक मास तक पुरुष तथा एक मास तक स्त्री रूप में उसे रहना पड़ता था-। बुध के गृह में इल ने गर्म धारण किया. जिससे यथासमय सर्वगुगासम्पन्न एक पुत्र की उत्पन्ति हुई। बुध ने भी रूपभारिगी इस में पुत्र की उत्पन्ति कर मृतोक से

स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया । १-१३॥

स्त्री योनि में बुध के गृह निवास, करने के कारण वह देश इल के नाम के श्रानुरूप इलावृत्त के नाम से विख्यात हुआ, जहाँ बुध का भवन था। इस प्रकार सूर्य तथा चन्द्र — इन दोनों वंशों के प्रारम्भ में सर्व प्रथम मनुका पुत्र इल ही राजा हुआ। ऋषिगरा । जिस प्रकार इल की पुरुपावस्था में चन्द्र वंश का विस्तार करनेवाला राजा पुरुरवा उत्पन्न हुन्ना, उसी पकार राजा इक्ष्वाकु सूर्य वंश का विस्तार करनेवाला विल्यात हुआ । इल किंग्युरुप योनि में सुचुम्न के नाम से विल्यात था। कुछ समय के श्रानन्तर पुरुरवा के श्रतिरिक्त सुयुम्न के श्रत्यन्त बलशाली उत्कल, गय श्रीर हरिताइव नामक तीन पुत्र श्रीर उत्पन्न हुए । इल ने अपने इन चारों पुत्रों में से उत्कल नामक पुत्र को उत्कल (उड़ीसा) देश, गय को गया नामक नगरी, हरिताइव को कुरुदेश की समीपस्थ पूर्व दिशा, और पुरुरवा को मुख्य राजधानी प्रतिष्ठानपुर में राज्याभि-पिक्त कर, इलाइन की स्त्रोर दिव्य फल स्त्रोर स्त्रल के उपमोग के लिए प्रस्थान किया । मनु के सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी इक्ष्त्राकु ने मध्यदेश को प्राप्त किया । सूर्य के श्रम्य पुत्रों में से निरप्यन्त का महा बलरााली शुच नामक पुत्र हुद्या तथा नाभाग को अम्बरीप नामक पुत्र हुआ । धृष्ट के धृतकेतु, चित्रनाथ तथा पराजनी रएपपृष्ट नामक तीन पुत्र हुए । शर्याति को त्रानर्त नामक एक पुत्र तथा सुकन्या नामक एक पुत्री हुई । इसी व्यानर्त को एक महान् प्रतापी रोचमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । आनर्त का बसाया हुआ आनर्त नामक देश तथा कुशस्थली नामक नगरी थी । रोचमान को रेव नामक एक पुत्र उत्पन्न हुन्या, जो श्रापने सी माइयों में सब से ज्येष्ठ था। उसके श्रन्य नाम कर्नुद्धी तथा रैवत भी थे, उसकी पुत्री रेवती धलराम की स्त्री हुई । करुप के कारुप नाम से पृथ्वी भुर में विख्यात त्र्यनेक पुत्र हुए । गोहत्या करने के कारण गुरु के शाप दे देने से प्रपन्न शुद्ध योनि में परिश्तत हो गया ॥१९-२५॥

भरिपाए ! अब मै इसके अनन्तर इक्ष्वान्त के वंश का वर्णन करूँगा, आप लोग सावधान होकर मुनिये । राजा इक्ष्वान्त के विकृत्ति नामक एक श्रेष्ठ पुत्र उत्पत्न हुआ, जो आपने सी भाइयों में ज्येष्ठ था, उसके पन्द्रह पुत्र थे, जो मुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में श्रेष्ठ राजा हुए । इसके अतिरिक्त हमने मुना है कि उसके एक सी चौदह और पुत्र उत्पत्न हुए, जो मुमेरु गिरि की दिल्या दिशा की और शासन करते थे । विद्रांदि के पुत्रों में सब से ज्येष्ठ पुत्र ककुत्स्थ के नाम से विल्यात था, उसका पुत्र सुयोधन हुआ । सुयोधन का पुत्र पुत्र और एमु के पुत्र का नाम विश्वत था । उसका पुत्र इन्दु हुआ । जिससे युवनाश्य की उत्पत्ति हुई । युवनाश्य के आवस्त अयवा वत्सक नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसने गीड़ देश में आवस्ती नामक नगरी बसाई । आवस्त से युद्धदुव और उससे कुवलाश्य हुआ, धुन्धु से मारे जाने के कारण जिसका नाम पुन्धुमार मो था । युन्धुमार के तीन महाप्रताणी पुत्र द्वाश्य, दसह और किपलाश्य नामक हुए, जिनमें प्रताण किपिलाश्य धीन्धुमारि के नाम से भी विरुत्रात्व था । इझश्य का पुत्र प्रमोद तथा उतसे ह्येश्य नामक पुत्र उत्पत्त हुआ । ह्येश्य का पुत्र निग्रम्भ था, जिससे संहताश्य की उत्पत्ति हुई । संहताश्य के दो पुत्र अकृताश्य तथा रायाश्य हुए, जिनमें रायाश्य का पुत्र विग्रम्भ था, जिससे संहताश्य की उत्पत्ति हुई । संहताश्य के दो पुत्र अकृताश्य तथा रायाश्य हुए, जिनमें रायाश्य का पुत्र विग्रम्भ था, जिससे संहताश्य की उत्पत्ति हुई । संहताश्य के दो पुत्र अकृताश्य तथा रायाश्य हुए, जिनमें रायाश्य का पुत्र विग्रम्भ था, जिससे संहताश्य की उत्पत्ति हुई । संतराश्य के दो पुत्र अकृताश्य तथा रायाश्य हुए, जिनमें रायाश्य का पुत्र वुवनाश्य हुआ, जिससे सान्धाता की उत्पत्ति हुई । सान्धाता

के पुरुवुरस, राजा धर्मसेन, महाप्रतापी तथा राजुर्जी का विनाश करने में विख्यात मुचकुन्द नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए । पुरुवुत्स के नर्मदापति वसुद नामक पुत्र उत्पन्न हुन्त्रा, जिसका पुत्र सम्मृति हुन्त्रा । जिससे निधम्बा की उत्पत्ति हुई। त्रिथन्ता का पुत्र त्रय्यारुण नाम से निरूपात या, जिससे सत्यनत नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई । सत्पनत के सत्यस्य नामक पुत्र हुन्ना, जिसका पुत्र हरिश्चन्द्र था, हरिश्चन्द्र से रोहित श्रीर रोहित से वृक्त नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई । वृक्त से बाहु नामक पुत्र उत्पत्न हुन्या, जिसका पुत्र परम धार्मिक राजा सगर था। राजा सगर की प्रमा तथा भानुमती नामक दो रानियाँ थी। सगर की हम दोनों रानियों ने पत्र-प्राप्ति की ऋभिलापा से पाचीनकाल में श्रीवामि की श्राराधना की, जिससे सन्तुष्ट होकर श्रोवं ने उन दोनों को यथाभिलापित श्रेष्ठ वरदान देते हुए कहा- 'तुम दोनों में से एक को साठ सहस्र, तथा दूसरी को फेयल एक पुत्र पास करने का चरदान में दूँगा, जो अकेला ही वंग्र का विस्तार करनेवाला होगा । जिसे जो वरदान स्वीकार हो, वह ले ले। प्रमा ने श्रीर्य से श्रपनी इच्छा से साठ हजार पुत्रों को पास करने की तथा मानुमती ने केवल एक पुत्र की याचना की, जो बाद में चलकर व्यसमंजस के नाम से विज्यात हुआ। वरदान प्राप्ति के कुछ ही दिनों के बाद युद्धरा में उत्पन्न होनेवाली प्रभा ने साठ सहस्र पत्र तथा मानुमती ने व्यसमंजस नामक एक पुत्र को उत्पत्र किया । यमा के वे साठ सहस्र पुत्रमाण अश्यमेष यज्ञ का अश्व हुँदते हुए जिस समय पृथिवी को सन रहे थे, उसी समय उन्हें विष्णु (कृपिल रूपधारी) ने भरम कर दिया । सगर की दूसरी रानी के असमंजस नामक पुत्र से श्रंशुमान नामक पुत्र हुन्ना, उससे दिलीप नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई । दिलीप से मगीरथ हुए, जिन्होंने तपस्या करके मागीरथी गंगा को स्वर्ग से मृत्युलोक में श्रवतरित किया । भगीरथ का पुत्र नाभाग नाम से विख्यात हुआ, जिसका पुत्र अप्यतीप था। अप्यतीप का पुत्र सिन्धुद्वीप हुँचा, जिसका पुत्र अयुतायु था। अयुतायु से ऋसुपूर्ण नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसका करमापपाद नामक पुत्र था । उससे सर्वकर्मा की उत्पत्ति हुई । सर्वकर्मा का पुत्र भानरएय नाम से विख्यात था, जिसका पुत्र निम हुन्या। इसी निम से अपनीमत्र श्रीर राजा रघ इन दो पुत्रों की उत्पत्ति हुई, जिनमें अनिमन्न वन को चला गया, जो कृतसुग में ताजा होगा। रध से दिलीप नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई और दिलीप का पुत्र अग हुआ। अज से दीर्घवाह और दीर्घवाह से श्रजपाल नामक पुत्र हुआ, श्रजपाल के पुत्र दरास्य हुए, जिनके चार पुत्र थे । दरास्य के ये चारो पुत्र विप्ता भगवान् के श्रश से उत्पन्न हुए थे । जिनमें राम सबसे बड़े थे, उन्होंने रावण के वंश का समूल नारा करके रष्ट्र बंश का विस्तार किया था । मृगुवंशप्रवर बाल्मीकि ने रामचन्द्र के चरित का गुए। गान किया । राम के कुरा तथा लव नामक दो पुत्र थे, जिनके द्वारा इक्ष्वाकु के वंश का विपुल विस्तार हुन्या । कुरा से श्रतिथि नामक पुत्र उत्पन्न हुन्ना, जिसका पुत्र निषध नाम से विख्यात था । निषध का पुत्र नल हुन्ना ऋीर नल से नम नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई । नम का पुत्र पुरुडरीक नाम से विख्यात हुत्रा, जिससे च्लेमधन्वा नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई । उसका पुत्र त्रितिराय बलरााली श्रीर प्रतापी देवानीक हुश्या । उसका पुत्र श्रहीनमु था, जिससे सहसारव नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई । सहसारव का पुत्र चन्द्रावलोक नाम से विख्यात था, जिसका

पुत्र तारापीड हुआ। सारापीड का पुत्र चन्द्रगिरि था, जिससे मानुचन्द्र नामक पुत्र उत्पत्न हुआ। जिसके अनन्तर श्रुतायु हुआ, जो भारत के युद्ध में मारा गया। करूपप की इस वंशावली में नल नाम के दो विख्यात राजा हुए जिसमें एक वीरसेन का तथा दूसरा निषध का पुत्र था। पूर्व काल में वैवस्वत वंशीय राजा इक्ष्वाकु के वंश में ये उपर्युक्त श्रुतिशय दानशील राजागया हो गये हैं, जिनका मुख्य रूप से मैं वर्णन कर चुका ॥२५–५६७॥

श्री मात्स्य महापुराण् में सूर्यवंशवर्णन नामक बारहवाँ ऋध्याय समाप्त ॥१२॥

# तेरहवाँ ऋध्याय

मतु ने कहा — भगवन् ! ऋब मै पितरों के श्रेष्ठ वश का वर्श्यन खुनना चाहता हूँ श्रीर विरोपतया यह जानना चाहता हूँ कि श्राद्ध के देवताओं में सूर्य तथा चन्द्रमा का स्थान क्यों है ? ॥१॥

मत्स्य भगवान ने कहा—मनु जी ! अत्यन्त प्रसकता के साथ इस कथा को मै श्रापको सुना रहा हूँ । स्वर्ग लोक में पितरां की संख्या सात है, जिनमें से तीन अमूर्च श्रीर चार मूर्तिमान् हैं, वे सब महान् तेनस्वी है । तीन अमूर्त पितर गण् वैराज नामक प्रजापित के हैं । इन श्रमूर्त पितरां की वैराज नामक देवगण पूजा किया करते हैं, ये पितर गण् सनातन लोक की प्राप्ति हो जाने के उपरान्त योग मार्ग से स्थात हो जाते हैं । और पुना ब्रह्मा के एक दिन के व्यतीत होने के उपरान्त ब्रह्मवादी रूप में जन्म ब्रह्मण कर पूर्व जन्म की स्थात के श्रेष रहने के कारण योग और सांख्य ग्रास्त्र की श्राराधनों में निरत रह पुना पूर्ववत् सिद्धि प्राप्त करते है, जिससे संसार के श्रावागमन से मुक्त हो जाते हैं । श्रतप्य श्राद्मादि कार्यों में पितरों के उहेद्द्य से दिये जाने बाले पदार्थों को दातागण योगियों को ही समर्पित करें । ॥२—६॥

इन उपर्युक्त पितरगर्णों की मानसी कन्या मेना नाम से विख्यात थी, वह पर्वतराज हिमबान् की पत्नी थी। उसका पुत्र मेनाक हुआ। मेनाक का बड़ा माई कीच था, इसी कीच के नाम पर चारों श्रीर से घुत समुद्र से परिवेष्टित कीश्च द्वीप की प्रसिद्धि है। मेना ने उम तपस्या करनेवाली, योगाम्यास में निस्त उमा, एकपर्णा श्रीर श्रपण्णी नाम की तीन कन्याओं को भी उत्पत्न किया। हिमबान् ने लोक प्रसिद्ध इन तपस्विनी कन्याओं में से एक महादेव की, एक सित को श्रीर एक जैगीपत्र्य को दी।।७-१॥

ऋषियों ने पूछा — स्त जी ! प्राचीन काल में दत्त की पुत्री दाद्यावणी सती ने अपने शरीर को अपने श्राप करों जलाया था ? और वे फिर उसी प्रकार का शरीर धारण कर हिमवान की पुत्री के रूप में पृथ्वीतल पर किस प्रकार अवतीर्ण हुई ? प्रका के पुत्र दत्त ने जगज्जननी सती को कीन ऐसी बात कह दी थी, जिससे वे अपने मरण पर उतारू हो गई ? इन सब कथाओं को विस्तारपूर्वक आप हम लोगों को सुनाइये। ॥१०-११॥

सत ने कहा--प्रापिग्ण ! प्राचीन काल में प्रजापति दक्त ने विपुत्त दक्तिए। सप्पन्न एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिसमें भाग लेने के लिए सभी देनताओं को आमंत्रित किया था। निमंत्रित देवगर्णों ने ज्या-त्र्याकर उस महान् यज में माग लिया । सती ने पिता के इतने बड़े विशाल यज में श्रपने पति का कोई भाग न देखकर पूछा--- तात । आपने अपने इस महान यज्ञ में मेरे पति को क्यों नहीं निमंत्रित किया १ दत्त ने कहा-- 'पुत्रि । तुंग्हारा पति अमंगल रूप त्रिश्लुधारी रुद्र यज्ञादि सम कार्यो में सारे संसार का विनाश करने के कारण निमंत्रण के योग्य नहीं है। पिता की इन श्रपमानजनक याती से सती बड़ी विद्धद्वेश हुई और बोलीं--'हे तात ! तुम्हारे पापी गरीर से उत्पन्न. में अपने इस गरीर को छोड़ दूंगी ! सुम दस पितरों के केंबल एक पुत्र होगे श्रीर बाद में चत्रिय योनि में उत्पन्न होने पर श्राइवमेध यज्ञ के श्रवसर पर रुद्र के द्वारा तुम्हारा विनास होगा में यह कहकर सती ने श्रापना योगासन लगाया और श्रपने शरीर से उरपत्र होनेवाले श्राम्न के समान दाहक तेज से श्रपने शरीर को स्वयम् जलाना प्रारम्म किया। इस प्रकार सती को यज भवन में जलती देख देवता, श्रासुर, किलर, गन्धर्य तथा गुरुकों ने 'श्ररे यह क्या श्रमर्थ हो रहा है ।' कह कहकर शोर मचाना मारम्म किया । दक्त भी अतिशय दिखत होकर दोनों हाथ जोड़ सती के पास गया श्रीर मार्थना करने लगा—'है देवि ! तम इस सारे चराचर जगत को सीमाग्य प्रदान करनेवाली जगन्माता हो । मेरे जमर श्रातिशय श्रानुग्रह करने की इच्छा से ही तुम मेरी पुत्रों के रूप में अवतरित हुई थी, तुम धर्म के गृद मर्मी को जाननेवाली हो । देवि ! इस निलिक्त त्रमायह में जितनी भी चराचर वस्तुएँ विद्यमान् हैं, उन सब में तुग्हारी ही सत्ता व्याप्त है. तुग्हारे विना किसी भी वस्त की स्थिति नहीं रह सकती ! देवि ! मेरे उमर प्रसन्त हो, ऐसे अवसर पर तुमको सुन्ने नहीं छोड़ना चाहिये। इस प्रकार दक्त के व्यविषय अनुनय-विनय करने पर सती ने कहा-- 'मैंने जो कार्य प्रारम्भ कर विया है उसे तो अब अवस्य ही करूँगी; किन्तु रुद्र द्वारा यज्ञ विष्यंस हो जाने के उपरान्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए तुम मृत्युलीक में मेरे पास लोक सृष्टि की इच्छा से तपस्या करना । उसके माहास्य से दस पितरों के मध्य में तुम अकेले भजापति होये । श्रीर मेरे श्रंशों से तुन्हें साठ पत्रियाँ उत्पन्न होंगी, मेरे समीप तपस्या करते हुए तुम्हें योग की सिद्धि शाव होगी !' सती की इस प्रकार आदवा सन मरी बातें सुन दक्त ने पूछा---'हे निप्पापे ! इस सिद्धि की पाष्टि के लिए सुक्ते किन-किन तीर्थस्थानों में तुम्हारा दर्शन करना होगा ? श्रीर वहाँ फिन-किन नामों से तुम्हारी स्त्रुति करनी पड़ेगी ?। ॥१२--२३॥

देवी ने कहा—दल ! यद्यपि मुक्ते पृथ्वी पर सभी जीवों में, सब स्थानों में सर्वदा विद्यमान देखना चाहिये, इस निखिल ब्रह्माण्ड में जो कुछ भी चर अचर पदार्थ है, उन सब में मेरी सत्ता विद्यमान है, मेरे अंश के बिना किसी का भी अस्तित्व नहीं रहता ; तथापि सिद्धि भए करने की कामना करनेवालों तथा धन, ऐइवर्थ, सम्पत्ति आदि के अमिलापियों को विशेष रूप से जिन-जिन स्थानों में मेरा दर्शन अथवा स्मरण करना चाहिये, उन सबको में मुख्य रूप से तुमको बतला रही हूँ ॥२४—२५॥

वारायासी में विरालात्ती, नैमिपारएय में लिंगधारिएी, प्रयाग में ललिता देवी, गन्धमादन पर्वत पर

कामांची देवी. मानसरोवर तीर्थ में कुमुदा देवी. श्रम्बर में विश्वकाया देवी, गोमन्त में गोमती देवी, मन्दरगिरि में कामचारिगी देवी, चैत्ररथ में मदोत्कटा देवी, हस्तिनापुर में जयन्ती देवी, कान्यकुटज में गौरी देवी, मलय पर्वत पर रम्भा देवो, एकाम्भक तीर्थ में कीर्तिमती देवी, विश्वेश्वर में विश्वा देवी, पुष्कर चेत्र में पुरुहृता देवी. केदारतीर्थ में मार्गदायिनी देवी, हिमवान् के प्रष्ठ प्रदेश पर नन्दादेवी, गोकर्ण तीर्थ में भद्रकर्णिका देवी, स्थानेस्वर <sup>'</sup>में भवानी, विल्वल तीर्थ में विल्वपत्रिका देवी, श्रीरौल गिरि पर माधवी देवी, मद्रेश्वर तीर्थ में मद्रादेवी, बराहरील नामक गिरि पर जयादेवी, कमलालय तीर्थ में कामलादेवी, रुद्रकोटि नामक तीर्थ में रुद्राणी देवी, फालझर नामक गिरि पर काली देवी, महालिंग नामक तीर्थ में कपिलादेवी, मर्कीट में मुक्टेश्वरी देवी, शालमाम नामक तीर्थ में महादेवी, शिवलिंग तीर्थ में जलमिया देवीं, मायापुरी तीर्थ में कुमारी देवीं, सन्तान नामक तीर्थ में सलिता देवी, सहस्राद्ध तीर्थ में उत्पलाची देवी, कमलाच तीर्थ में महोत्मला देवी, गंगा में मंगला देवी, पुरुषोत्तम नामक क्षेत्र में विमला देवी, विषारा में अमोघाची देवी, पुरुड्वर्घन तीर्थ में पाटला देवी, सुपाइर्व तीर्थ में नारायणी देवी, विकूट तीर्थ में मद्रसुन्दरी देवी, विपुलतीर्थ में विपुला देवी, मलयाचल में कल्याणी देवी, कोटितीर्थ में कोटवी देवी, माधववन में सुगन्धा देवी, गोदाश्रम तीर्थ में त्रिसन्ध्या देवी, गंगाद्वार में रतिभिया देवी, शिवकुराड नामक तीर्थ में शिवानन्दा देवी, देविका तट पर नन्दिनी देवी, द्वारावती पुरी में रुक्मिणी देवी, वृन्दावन में राघादेवी, मधुरापुरी में देवकी देवी, पाताल में परमेश्वरी देवी, चित्रकूट में सीतादेवी, विन्ध्याचल पर विन्ध्यवासिनी देवी, सद्यादि गिरि पर पक्षवीरा देवी, हरिश्चन्द्र में चन्द्रिका देवी, रामतीर्थ में रमणा देवी, यमुना में मृगावती देवी, करवीर तीर्थ में महालक्ष्मी देवी, विनायक तीर्थ में उमा देवी, वैद्यनाथ घाम में ऋरोगा देवी, महाकाल नामक तीर्थ में महेरवरी देवी, उप्णातीओं में अभया देवी, विन्ध्य कन्दरा में अमृता देवी, मारख्ट्य तीर्थ में मारख्यी देवी, माहेरवरपुर में स्वाहा देवी, छागलाराड तीर्थ में प्रचराड देवी, मकरन्दक तीर्थ में चरिडका देवी, सोमेरवर तीर्थ में-वरारोहा देवी, प्रमास चित्र में पुष्करावती देवी, सरस्वती में देवमाता देवी, समुद्रतटवर्ती महालय नामक तीर्थ में महाभागा देवी, पयोष्णी में पिंगलेरनरी देवी, कृतरीच तीर्थ में सिंहिका देवी, फातिंकेय तीर्थ में यगुन्करी देवी, उत्कलावर्तक क्षेत्र में सोला देवी, शोगा संगम में सुभदा देवी, सिद्धपुर में माता, मरताश्रम 🏋 अंगना लक्ष्मी देवी, जासन्घर तीर्थ में विश्वमुखी देवी, किष्किन्या पर्वत पर तारा देवी, देवदारु वन में तुष्टि देवी, कारमीर देश में मेघा देवी, हिमालय पर भीमा देवी, विश्वेश्वर तीर्य में पुष्टि देवी, कपालमीचन तीर्य में राुद्धि देवी, कायावरोहण तीर्थ में भाता देवी, राखोद्धार तीर्थ में घ्विन देवी, पिएडारक तीर्थ में पृति देवी, चन्द्रभागा में काली देवी, अच्छोद तीर्य में शिवकारिएी देवी, वेएए में अमृता देवी, चदरी तीर्थ में उर्वरी देवी, उत्तर कुरुपदेश में श्रोपधी देवी, कुराद्वीप में कुशोदका देवी, हेमबूट गिरि पर मन्मथा देवी, मुकुट तीर्थ में सत्यवादिनी देवी, श्रश्यत्य में चन्दनीया देवी, वैश्रयणालय तीर्थ में निधि देवी, वेदवदन तीर्थ में गायत्री देवी, शिव जी के समीप पार्वती देवी, देवलोक में इन्द्राणी देवी, ब्रह्म के मुर्लों में सरस्वती देवी, सूर्वविन्व में प्रमा देवी, माताओं में वैप्णावी देवी, सतियों में श्ररूपती देवी.

लियों में तिलोचमा देवी, चित्त में ब्रह्मकला देवी और निखिल शरीर धारियों के मध्य में शक्ति देवी के नाम से मेरा निवास रहता है। भैंने संचीप में इन एक सी आठ तीओं तथा अपने उत्तम नामों को बुतलाया है। इन मेरे उत्तम एक सी श्राठ नामों का जो कोई मनुष्य समरण करेगा श्रथवा दूसरे के मुख द्वारा केवल श्रवण करेगा वह त्रपने सम्पूर्ण संचित पाप कर्मों से मुक्त हो जायगा । त्रीर जो इन उपर्युक्त पवित्र तीर्यो में जाकर स्नान कर मेरा दर्शन करेगा, वह अपने सम्पूर्ण पापों से मुक्त हो करूप पर्यन्त शिव के लोक में निवास करेगा । और जो कोई मनुष्य इन तीर्थों में मेरे इस श्रन्तिम समय का स्मरण करेगा वह इस निशिक्त ब्रह्मायंड का भेदन कर शंकर के परम पद की प्राप्ति करेगा । जो कोई मनुष्य मेरेइन नामों को नृतीया श्रयंवा श्रष्टमी तिथि को शिव के समीप जाकर सुनायेगा वह अनेक पुत्रोंबाला होगा । गोदान, श्राद्धदान, श्रथवा प्रतिदिन के देवपूजन तथा दान स्नादि के उत्सर्वों पर जो कोई विद्वान् मेरे इन नामों का पाठ करेगा वह ब्रह्मपद की प्राप्ति करेगा । इस प्रकार दत्त को शिव भक्ति का उपदेश देते हुए सती ने श्रापने ही से अपने रारीर को जला कर भरम कर दिया । इसके उपरान्त निर्दिष्ट श्रवधि व्यतीत होने पर ब्रह्मा के प्रत्र दत्त भजापति प्राचेतस े प्रजापति के नाम से प्रसिद्ध हुए । श्रीर सती जी शिव जी की श्रद्धांहिनी पार्वती (हिमबान् वर्वत की पुत्री) के रूप में मेना के गर्म से उत्पन्न होकर श्रवतीर्या हुई, जो मुक्ति तथा मुक्ति की . देनेवाली हैं । इन उपर्युक्त नामों का जप करती हुई श्ररूथती ने सर्व श्रेप्ट योग की सिद्धिमास की, राजिप पुरुरवा ने इन्ही नामों का जपकर क्रजेयता प्राप्त की, स्थाति ने पुत्र की पाप्ति की, सुगुनन्दन ने धन लाभ किया । . इसी प्रकार श्रान्यान्य बहुतेरे देव, दैत्य, ब्राझण, चत्रिय, वैश्य तथा शहों ने पूर्वकाल में इसके माहात्म्य से मन-चाही सिद्धियों की प्राप्ति की । जिस स्थान पर किसी देवता के समीप में यह नामाबली लिखकर रखी रहती है श्रीर पूजा की जाती है, वहाँ पर कभी खोक तथा दुर्गात का प्रसार नहीं होता । ॥२६–६॥।

श्री मास्त्य महापुराए में पितरों के वंशवर्यान प्रसग में गौरी के एक सी आठ नामों का कथन नामक तैरहवाँ अध्याय समाप्त ॥१३॥

## चीदहवाँ ऋध्याय

सत बोले- ऋषिगण् ! जहाँ पर मारीन के पुत्र देवताओं के पितर गण निवास करते हैं, वे लोक सोमपथ के नाम से विख्यात हैं । देवगण् निरत्तर इनका ध्यान करते हैं ! ये यज्ञपरायण् देव पितरगण् श्रिक्याच नाम से विख्यात हैं । उन लोगों की मानसी कन्या श्रच्छोदा नाम की एक नदी वहाँ पर श्र्यपिश्त हैं । प्राचीन काल में पितरों ने एक श्रच्छोद नामक सरोवर का भी वहाँ पर निर्माण किया था । देव पितरों की मानसी कन्या श्रच्छोदा ने एक वार देवताओं के एक सहस्र वर्ष पर्यन्त घोर तपस्या की । उसकी इस घोर तपस्या से असन होकर देवताओं के समान सुन्दर पितरगण् दिव्य पुत्रों की मालाओं तथा

<sup>ै</sup>प्रचेतामी के पुत्र कर में उश्वत होकर।

सुगिन्धित पदार्थों से सुसिज्जित होकर वरदान देने के लिए उसके पास आये । इनमें सभी पितरगण बलराली तथा युवावस्था के थे और सभी का रूप कामदेव के समान मनोसुम्बकारी था । पितरों के इस समूह में अमावसु नामक एक अत्यन्त सुन्दर पितर को देखकर अच्छोदा अतिराय कामानुर हो गयी और उसी के साथ समागम करने की याचना करने लगी । अपने इस मानसिक व्यभिचार के कारण वह योगअप हो गयी और रवर्ग लोक से च्युत होकर पृथ्वीतल पर गिर पड़ी, इससे पूर्व पृथ्वी का स्पर्ध उसने नहीं किया था । जिस तिथि को अमावसु ने अच्छोदा की इस काम-मार्थना को दुकराकर उसके साथ समागम की अनिच्छा प्रकट की थी, वह तिथि उसके अनुपम पैर्य रक्तण के कारण अमावस्था नाम से लोक में पिसद हुई, और इसी करण से कि उसमें देवितर अमावसु का धर्म अनुएण रहा, वह तिथि (अमावस्था) इन (मितरों) की अत्यन्त निय तिथि हुई । इस तिथि को पितरों के उद्देश्य से किया गया कार्य अञ्चयकलदायी होता है । ॥१ —८॥

इस प्रकार अपने इतने दिनों की घोर तपस्या के विनष्ट हो जाने से अच्छोदां श्रतिशय लजित हुईं। अस्पन्त दीन होकर नीचे मुख किये हुए देवताओं के पुर में अपनी प्रसिद्धि के लिए वह पितरों से पुनः प्रार्थना करने लगो । तव उस तपस्विनी को विलाप करते देखकर महाभाग्यशाली पितरगए देवतास्त्रों के भविष्य में घटित होनेवाले कार्यों का विचारका पसन्नता एवं कल्याण से युक्त वाणी में सान्त्यना देते हुए बोले—'हे सुन्दरि ! स्वर्ग में दिव्य शरीर धारण कर बुद्धिमान् लोग जो कुछ भी शुभाशुम कर्म करते हैं, उसका फल वे उसी शरीर से भोगते हैं क्योंकि देवयोनि में कर्मोंका फल तुरन्त भोगना पड़ता है। इसके विपरीत मनुष्य योनि में कर्मों का फल दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है । इसलिए हे पुत्रि ! तपस्या द्वारा व्यक्तित पुर्वों को तुम जन्मान्तर में भोगोगी । श्रद्धाईसर्वे द्वापर में तुम मत्स्य की थोनि में उत्पन्न होगी । पितृकुल के साथ इस ऋसट् व्यवहार के कारण ही तुम कप्ट भोगनेवाली मत्स्य योनि को प्राप्त वरोगी। इसके श्रनन्तर तुम राजा वसु की कन्या होगी । उसकी कन्या होकर तुम फिर अपने इस दुर्लम लोक को अवश्य प्राप्त करोगी और महर्षि पराग्रर के संयोग से बदरी घृतों से संकुलित किसी द्वीप में बादरायण (बेदव्यास) नामक एक श्रच्युत (कभी न डिगनेवाले) पुत्र को प्राप्त करोगी, तुम्हारा वह पुत्र एक वेद का अनेक विभाग करनेवाला होगा'। तदनन्तर समुद्र के व्यसमृत पुरुवंशीय परम बुद्धिमान राजा शान्तमु के संयोग से यिचित्रवीर्य तथा चित्राहर नामक दो स्तेत्रज पुत्रों को उत्पन्न कर प्रोष्टपद नस्त्रज्ञ में ऋष्टका के रूप में तुम पिरृलोक में जन्म ग्रहण करोगी। मनुष्य लोक में सत्यवती और भितृलोक में ऋायु और ऋारोग्य को प्रदान करनेवाली तथा सर्वदा सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करनेवाली श्राप्टका के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी । उसके श्रगन्तर लोक में नदियों में श्रेष्ठ पुगयसलिला श्रच्छोदा रूप में तुम जन्म घारण करोगी । इतना कह जुकने के बाद पितरों का वह समृह वहीं पर अन्तर्हित हो गया और अच्छोदा ने पितरों के कथनानुसार श्रपने समस्त कर्म फलों की प्राप्त किया, जो पहले कहे जा चुके हैं। ॥१-२१॥

श्री मात्स्य महापुरागां में पितरों का वरा वर्णन नामक चौदहवाँ श्रध्याय समाप्त ॥१४॥

#### पन्द्रहवाँ ऋध्याय

सृत जो बोले-स्वर्ग में दूसरे विश्वान नामक परम ज्योतिर्मय लोक हैं, जिनमें श्ररयन्त तेजस्वी सुनतपरायण वर्हिपद् नामक पितरगण निवास ऋरते हैं । वहाँ मयूरों से युक्त सहस्रों विमान सुशोभित रहते हैं ! संकरप के लिए काम में लाया हुआ वहिं (कुरा) वहाँ फल देने के लिए उपस्थित रहता है । वहीं की श्रम्युदयशाला में पितरों को श्राद्ध देनेवाले विराजमान रहते हैं । देवता और श्रमुरों के समृह, रान्धर्व श्रीर श्रप्सरात्रों के बृन्द तथा यत्त और राज्ञसों के गण स्वर्ग में उन पितरों के उद्देश्य से यज का विधान करते हैं। पुतात्य के सैकड़ों तपस्थी श्रीर योगी पुत्रगण, जो परम महात्मा महान् भाग्यशाली तथा श्रपने मक्तीं को श्रभय प्रदान करनेवाले हैं, श्रातिराय श्रानन्द के साथ वहाँ निवास करते हैं। स्वर्ग में पीवरी नाम से विरुयात उन पितरों की एक मानसी कन्या थी । योग साधना में सीन पीवरी ने चरचन्त उन्न तपस्या की, जिससे भगवान् विद्यु प्रसन्न हुए । उसने भगवान् से बरदान माँगा—'हे देव । यदि श्राप मेरे उत्पर प्रसन्न हैं तो योगाम्यासपरायए, परम रूपवान् , जितेन्द्रिय, परम, प्रवक्ता (वामी) पति का वरदान मुंसे दीजिये !ग भगवान् ने कहा—'व्रतपरायस्। । बेदन्यास के पुत्र योगरास्त्र में पारंगत शुक्तदेव का व्याविभाव इस पृथ्वी तल पर जब होगा तब तुम उन्हीं की सी होकर अवतीर्छ होत्रोगी । शुकंदेव के संयोग से तुम्हारे कृत्वी नाम की एक योगाभ्यासपरायण कन्या उत्पन्न होगी । उसे तुम पाञ्चाल देश के\_राञा को समर्पित करना । यह तुम्हारी पुत्री योग में पारंगत, त्रखन्द की माता गी के नाम से प्रसिद्ध होगी । इसके अनन्तर कृष्णा, गीर, प्रमु श्रीर शुमु नामक तुम्हारे चार पुत्र होंगे, वे सब भी श्रात्यन्त भाग्यशाली श्रीर महात्मा होंगे और अन्त में परमपद को प्राप्त करेंगे । उन्हें उत्पन्न करने के अनन्तर अपने योगवल से द्वम पनः श्रपने पति के साथ वर प्राप्त कर के मोद्य प्राप्त करोगी । । । ११ — ११॥

महीं बिसिष्ठ के पुत्र सुन्दर स्वरूपबांचे पितरगण, जो सब मानस नाम से बिच्यात हैं, सालात् धर्म की मूर्ति हैं और वे स्वर्ग का श्र्विकिम कर ज्योतिमास नामक लोक में निवास करते हैं । वहाँ पर श्राद्ध देनेवाले शृद्ध सी सम्पूर्ण मानसिक इच्छाओं की पृति करनेवाले रयों पर विराजमान होकर क्षीड़ा करते हैं तो आद्ध देनेवाले कियानिष्ठ भक्तिमान् ब्राह्मणों के लिए किर क्या कहना है ? इन पितरों की गी नाम की मानसी कन्या स्वर्गलोक में विराह्मणन है, जो शुक्र की बिय पत्री तथा साध्यगणों की कीर्ति का विस्तार करनेवाली है । सूर्यमण्डल में मरीविगमां नाम से विख्यात अन्य लोक अवस्थित हैं, उनमें श्रीमित के पुत्र हिप्पान, नामक पितरगण निवास करते हैं । ये राजाओं (लिक्स्में) के पितरमण स्वर्ग एवं मुक्ति हा फरते देनेवाले हैं । वो श्रेष्ठ एतिया वीर्थ स्थानों में अपने पितरों के लिए श्राद्ध खादि करते हैं वे इसी स्थान को प्राप्त करते हैं । इन इतिय पितरों की स्याद्य गाम से लोक प्रसिद्ध एक मानसी कन्या थी, वो राजा पंचकन की पुत्रवस्तू, राजा खंशुमान की की, राजा दिलीप की माता तथा राजा भगीरथ की पितामही थी । कामद्र्ष नामक सब प्रकार के मनोर्य सीर मोगों को प्रदान करनेवाले अन्य पितरलोक हैं,

उनमें मुस्वपा नामक व्रतपरायण पितरमण निवास करते हैं। कर्दम नामक प्रजापित के लोक में वि पितरगण व्याज्यप नाम से बिख्यात है। महिंप पुलह के वंग्रज वैश्यमण उनकी पूजा करते हैं। श्राद्ध करनेवाले (वैश्यगण) इस लोक में पहुँचकर दस सहस्र जन्मान्तरों तक के देखे तथा श्रानुभव किये हुए व्यपने सहस्रों माता, पिता, माई, बहन, मित्र तथा सम्बन्धियों को एक साथ में विराजमान देखते हैं। इन पितरगणों की मानधी कन्या विरजा नाम से मुनिख्यात थी, जो राजा नहुप की धर्मपत्नी तथा राजा ययाति की माता थी। तदनन्तर वह सती (पितपरायणा) ब्रह्मलोकको चली गई श्रीर वहाँ श्रम्पक के नाम से प्रसिद्ध हुई । इन तीन स्वर्गीय देव पितरगणों को मैं बतला चुका श्रव इसके उपरान्त बीये पितरगणों का वर्णन कर रहा हूँ, मुनिये ॥१२--२४॥

त्रक्षाएड के ऊपर श्रवस्थित मानस नामक लोक हैं, जिन में सोमपा नामक पितरगए। निरन्तर

निवास करते हैं। उनकी नर्मदा नामक सुअसिद्ध मानसी कन्या है। ये सभी पितरगए। धर्ममूर्ति है
श्रीर ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ कहे जाते हैं। ये योगाभ्यासी पितरगए स्वधा से उत्पत हुए हैं श्रीर श्रपने योगवल

इारा ब्रह्मत्व की प्राप्ति करके स्पृष्टि श्रादि सांसारिक कर्मों को निवृत्तकर इस समय उपर्युक्त मानस लोक

में निवास करते हैं। इनकी कन्या नर्मदा भारत के दिलाए।पथ के देशों में वहती हुई सभी जीवों को पवित्र करती

है। इन्हीं पितरगणों की दुष्टि के लिए मनुगए स्पृष्टि के श्रादि काल में प्रजाशों का निर्माण करते हैं। लोग इस

रहस्य को जानकर धर्म के श्रमाव में भी श्राद्ध श्रादि कर्मों को करते हैं। उन्हीं की प्रसन्तता से पुनः योग

परम्परा की प्राप्ति के लिए प्रथम स्पृष्टि के श्रवसर पर पितरों के श्राद्ध श्रादि कर्मों का विधान परद्वत किया

गया था।पितरों के उद्देश्य से स्वधा के साथ चाँदी का श्रथवा चाँदी के सहित जो पात्र पुरोहित को दिया

जाता है, उससे पितरगण बहुत पसल होते हैं। पिरुदत लोग श्राद्ध में श्रमि, चन्द्रमा श्रीर यमराज का प्रथमतः

तर्पण करते हैं। पितरों के उद्देश्य से दिया गया श्रवादि श्रमि में छोड़ देना चाहिये। श्रमि के श्रमाव में ब्राह्मण

की हथेली पर, जल में, श्रजाकर्ण', श्रश्यकर्ण, गोशाला, जलाश्य के समीप श्रथवा श्राक्त में वितरों

का स्थान जानना चाहिये। उनके लिए दिला दिशा प्रशस्त मानी गई है। प्राचीनावीत चल के सिह तिल, विपरीत श्रम, दर्म, गांस, पाठीन (एक प्रकार की मह्नती), गाय का दृष, सुम्पुर रस, सह्ग

शाचीन वाल में विवार के ब्रावर्गित कमें में, बैसा कि आयं भी यहा गया है, मास या विधान था। उसी प्रसं में मजा बारि वा वय होता रहा होगा और छरीर के सामी कह हवन वर देने के परचाद वाल देंग रहा रहा होगा की एक्स माना आता था। उसी प्रवार महत्वयों ना भी विधान होता रहा होगा विद्यारों को विषेत्र सर्पत के लिये पवित्र माना आता था। उसी प्रवार महत्वयों ना भी विधान होता रहा होगा विद्यारों को वर्षय करते समय कुछ वार्ष वार्थ अन से किये आने हैं। व्यविषयीत बाई और से दार्र कोर पर लिए आता है, ओ मानी नावीत कहा जाता है। यह विधान केश्व विदारों के ही कारों में है। देव कारों में इसव विधान नहीं है।

उस उन्दर सचि साथारलनया क्षत्र का ही बोध नराना है, परन्तु कुछ उन्दर के भवम प्रश्त विये जाने से भन् सः भवार के दिने में से कोई एक लेना चाहिये। वे ख कुछ ये हैं—कुशा, वास, वन्तल, वीहल रोमवाने कुः सूत्र भीर जाइनले।

काटा गया मांत, मधु, बुरा, स्थामाक (साँवा), शालि (साठी नामक एक धान विशेष), लव, नीयार (वीनी), मूँग, ईस, बनेत पुष्य और धृत —ये सब पदार्थ पिनरों को सदैव शिय और मशस्त कहे गये हैं। ध्रव इसके बाद में आदादि कार्यों में वाँजत उन पदार्थों को बतला रहा हैं, जो पितरों को शिय नहीं हैं। मस्र, गण (पटुआ के बीज), पतुष्या ध्रव, काला उड़द, बुसुम्मा (एक प्रकार का ख्रव), कमल, बेल, मन्दार, धन्रा, पारिजात और घड़्सा के पुष्य और बकरी का दूध—ये पितरों के कार्य में नहीं देने चाहिये। कोदो, चना, कपित्थ, (कैंथा) महुआ और खलसी—इन सब पितरों के कार्य में नहीं देने चाहिये। कोदो, चना, कपित्थ, (कैंथा) महुआ और खलसी—इन सब पितरों को मिक सहित आदादि द्वारा रिविक करता है, पितरागण भी उसका विधिवत पालन करते. हैं। पितर गण प्रसन्त होकर आदादि कार्यों के करनेवाले को खनेक प्रकार की समृद्धि, आरोग्य, सन्तान एवं स्वर्ग आदि प्रदान करते हैं। देवताओं के करनेवाले को खनेक प्रकार की समृद्धि, आरोग्य, सन्तान एवं स्वर्ग आदि प्रदान करते हैं। देवताओं के करनेवाले को खनेक प्रकार की समृद्धि, आरोग्य, सन्तान एवं स्वर्ग आदि प्रदान करते हैं। देवताओं के करायों से मी वड़कर पितरों के कुर्यों का माहाल्य है, देवताओं से पूर्व पितरों के तर्पण आदि का विधान कहा जाता है। पितर गण सकरा गींघ प्रसन होनेवाले, ग्रान्तिचत, पवितरायगा, प्रियवादी, अपने मक्तों में खनुरक तथा सुख देनेवाले हैं, बतः ग्रहन्यों के वै ही प्रयम देवता हैं। हविष्यान के मत्रण करने वालों के आधिवत्य में शाद्ध के देवता तथा दीर्घ अधु को देनेवाला है, मनुष्यों को सर्वरा इसका कीर्तन करना चाहिये। ॥२५—४३॥

थी मात्स्य महापुराण में पितरों का नंश वर्शन नामक पन्द्रहवों अध्याय समाप्त ॥१४॥

## सोलहवाँ ऋध्याय

सत ने कहा- ऋषिगाए । अगवान मत्स्य के मुख से इन सब वातों को मुनकर मनुत्री ने पृद्धा-'मगवन् ! श्राद्धमेंद, कालभेद, किन द्विजातियों को भोजन कराना चाहिये ? किन्हें नहीं नियन्त्रित कराना चाहिये ? दिन के किस आग में श्राद्ध फरना चाहिये ? किस पात्र में देने से किस रूप में पितरों को फल फिलता है ? मपुस्दन ! किस प्रकार के विचान से यह श्राद्ध करना चाहिये ? और यह श्राद्ध पितरों को किस प्रकार तृष्ठ करता है ? इन सभी बातों को कृषया श्राप हमें बताइये । ॥१ — ३॥

मत्स्य भगवान् ने कहा—मतुजी ! प्रतिदिन यथाशक्ति अन आदि से बा जल से अथवा दूध वा मूल फल आदि से ही फिरों पर अद्धा रखकर श्रद्ध कर्म करना चाहिये ! नित्य, नैमिनिक और काम्य —ये तीन प्रकार के श्राद्ध कहे गये हैं । इन तीनों में से प्रथमतः नित्य आद को बतला रहा हूँ, जो अर्घ्य तथा आवाहन के विना ही किया जाता है । इस श्राद्ध कर्म को अदैवी जानना चाहिये । पर्व-पर्व पर सम्पन होने वाले को पार्वण श्राद्ध कहते हैं । राजन् ! यह पार्वण श्राद्ध तीन प्रकार का होता है, उन्हें सुनिये । इसमें जिन लोगों को श्राद्ध का अधिकारी क्याकर सम्पिलित करना चाहिये, प्रथमतः उन्हें बतला रहा हूँ, सुनिये ।

गाहुर्यपत्य त्रादि पाँच शकार की त्रामियों की नित्य उपासना करनेवाला हो, स्नातक हो, त्रिसुपर्गा हो, वेद के छहों श्रंगों का श्रधिकारी हो, ओत्रिय हो अथवा ओत्रिय का पुत्र हो, विधि वाक्य (कर्म काएड के समस्त विधानों) का विज्ञाता हो, सर्वज्ञ हो, वेदों का जाननेवाला हो, उचित सम्मति का दाता हो, जिसका वंश तथा छल सुअसिद्ध तथा प्रशस्त हो, पुराखों का जाननेवाला हो, धर्मिष्ठ हो, स्वाध्यायी तथा तपश्चर्या में निरत रहनेवाला हो, शिव का भक्त हो ऋथवा वैप्णव हो. पितृभक्त तथा सूर्य का उपासक हो, ब्रह्मएय (ब्राह्मण ऋथवा वेदों की रचा करनेवाला) तथा योगाभ्यासी हो, शान्त तथा जितेन्द्रिय हो, शीलवान् हो — ऐसे पुरोहित को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करना चाहिये । इस पुनीत श्राद्ध कर्म में अपने नाती, मित्र, गुरु (कुलगुरु), जामाता, मामा, परिवार के लोग, पुरोहित, त्र्याचार्य (विद्यामुरु) श्रीर यज्ञ में सोमरस पीनेवालों को यलपूर्वक बुलाकर श्रयस्य भोजन करवाना चाहिये । श्राद्धादि कार्यों में विधि वाक्यों की व्याख्या करनेवाले, यज्ञ की मीमांसा करनेवाले, सामवेद के स्वर श्रीर विधि को मलीभाँति जाननेवाले, पवित्र पंक्तिपावन . पूर्ण सामवेद के पारगामी, प्रक्षचारी, ब्रह्मजानी तथा चेद्रज्ञ ब्राह्मणें को भोजन कराना चाहिये । जिस श्राद्धकर्म में ऐसे पवित्र बाक्षण भीवन करते हैं, वह परमार्थ के समान पुरुयदायी होता है । श्रतः श्राद्धकर्ता को प्रयत्पूर्वक श्राद्धादि कार्यों में ऐसे ही ब्राक्षणों को भोजन कराना चाहिये । श्रव श्राद्धादि कार्यों में जो लोग वर्जित किये गये हैं, उन्हें वतला रहा हूँ, सुनो । पतित (जो अपने ऋाश्रमधर्म से च्युत हो गया हो), मिथ्यावादी, परस्रीरत, नप्सक. भूर्त, विकृत अंगोवाला, रोगी, सुरे नलींवाला, काले पीले दाँती वाला, खिनाले से उत्पन्न, कुत्ती का पालनेवाला, परिविति , नौकर श्रथमा जिसका चित्त कहीं श्रम्यत्र लगा हो, पागल, उन्मादी, कूर, विडाल तथा यगले की तरह चोरी से जीविका उपार्जन करनेवाला, दम्मी, देवमन्दिर में पूजा कर वेतन लेनेवाला--ये सब श्राद्ध कार्य में वर्जित किये गये हैं । इसी प्रकार कृतन्न, नास्तिक (परलोक को न माननेवाला) त्रिरांकु , वर्वर, द्राव, बीत, दविड और कोंकड ऋादि ग्लेच्छ देश में रहनेवालों तथा सब प्रकार के संन्यासियों —िगिरि, पुरी, भारती श्रादि दरानामियों—को भी श्राद्धकाल में विशेषतया विजेत करना चाहिये । श्राद्ध कर्म के एक दिन श्रयवा दो दिन पूर्व ही श्राद्धकर्ता विनीतभाव से ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। उन निमंत्रित ब्राह्मणों के गरीर में पितरगण वायुरूप होकर स्थित रहते हैं, उनके पीद्ये-पीद्ये वे गमन करते हैं और उनके बैठने पर वे भी उन्हीं में आविष्ट होकर या उन्हीं के पास बैठते हैं । उस समय श्राद्धकर्त्ता अपने दाहने घुटने को टेककर कहें — 'श्रापको मै निमंत्रित करता हूँ ।' इस प्रकार निमंत्रित करके पिता के परिवार वालों को अपना निश्चय सुनावे श्रीर उनसे कहें---' मैं ऋमुक दिन श्राद्ध करूँगा ञ्राप लोग उस दिन निष्कोध, पद्वित्र तथा ब्रह्मचर्य वत रलकर हमारे श्राद्ध में सम्मिलित हों, मै भी वैसा ही रहूँगा । पितृयज्ञ से निवृत्त होकर पितृगर्खों का तर्पस करना चाहिये। श्रिमिमान् ऋर्यात् यज्ञकर्ता को श्रम्बाहार्यक नामक श्राद्ध सर्वदा श्रमावस्या तिथि को करना चाहिये।

<sup>े</sup>शादारि कर्मी में भोजन कराने बोन्य ने बाहरण जो किरय पनारिनामी के जवासक तथा खराचार निरत हो। वहरे भार्र के कनिनारित रहने पर भी ओ छोटा भार्र कपना विवाह पर लेता है।

दिलए। दिशा की श्रोर कुछ भुके हुये स्थान को, जो गोशाला वा जलाशय के संगीप में हो, गोवर से मली-माँति लीपकर वहीं पर मिक के साथ श्राद्ध का विधान करना चाहिये । श्राद्धकर्चा श्रपनी मुद्रियों में पितरों को दी जाने वाली. चरु को सम संख्या (२,४,६ ऋादिं) में लेकर "पितरों के लिये इसका निर्वाप कर रहा हूँ"—ऐसा फहकर सब को श्रापने बैठने के स्थान से दिल्लाए। दिखा की श्रीर कर ले। इसके परचात् त्रक्षि में घी की धारा छोड़कर, फिर तीन माग करके चरु को श्रापने त्रागे की श्रोर रखे । श्रीर उसे चार श्रंगल के श्राकार में विस्तृत करके फैला दे। तीन देवीं (करञ्जल, जिससे हवन के समय हवनीय पदार्थ श्रवि,में छोड़े जाते हैं।), जो खदिर की वनी हों श्रथवा चोंदी से दुक्त हों, एकत्र करनी चाहिये । वे त्राकार में मुद्दी वेंधे हुये हाथ जितनी बड़ी, चिकनी, उत्तम तथा हथेली की माँति बनी हुई श्रीर सुढील हों । फिर्र श्रपसध्य होकर (जनेक को वाई श्रीर से दाहिनी श्रीर करके) काँसे का जलपात्र, मेचारा (यज के काम में आने वाला पात्रविरोप), समिधा, कुरा, तिल, श्रान्यान्य पात्र, सुन्दर बख, गन्ध, धप और त्रंगराग त्रादि पदार्थों को, जो आदकर्म के लिये आवश्यक हैं, लाकर वहीं पर धीरे से रखे। इस प्रकार सभी वस्तुत्रों को इकटा करके अपने घर के आगे (सामने) गोवर से स्वच्छ की हुई मृमि पर, गो मूत्र से पियत्र किये हुये मण्डल में ऋपसच्य होकर फूल तथा श्रान्तों से पूजा करें । निमन्त्रित आक्षांगों का बारम्यार श्राभिनन्दन करके पेर धोये श्रीर कुछ के बने हुए श्रासनों पर विधानपूर्वक जल से श्राचनन कराकर उन्हें बैठाये श्रीर इसके श्रनन्तर उनसे सम्मति ले । परिडतों को देवकार्य में दो पितर कार्य में तीन त्राथवा दोनों में एक ही एक आक्षण को भोजन कराना चाहिये । इस पार्वण आदा में बहुत बड़े समर्थ को भी बिस्तार नहीं करना चाहिये । प्रथमतः परमात्मा को समर्पित करके फिर निमंत्रित बाक्यों को श्रम्ब श्रादि से पूजित करे श्रीर उनकी श्राज्ञा से श्रपने पृष्ठसुक तथा वंश परम्परा के श्रनुकृत, विधिपूर्वक कौंसे के पात्र में हवनीय पदार्थ को लेकर श्राम में छोड़े । पिख्डतों को चाहिये कि वे पहले श्राम्त, चन्द्रमा तथा यमराज का तर्पेगा करें । एकाम्नि (फैवल एक बार श्राम्नि की पूजा करनेवाला) यज्ञोपवीती (जिसका जनेऊ किया गया हो) ब्राह्मण दिव्यण नामक श्राम्त में पञ्चलित हो जाने पर श्राद्ध सम्पन्न करे । इसके श्रनन्तर पर्युक्तण श्रादि से निवृत्त होकर उपर्युक्त विधियों को मलीमाँति समम्कर प्राचीनायीती होकर समस्त क्रियाएँ संपन्न करे। फिर बने हुए हिंव से छः पिगड बनाकर, उसके ऊपर अपने वाएँ हाथ से पानीवाले पात्र द्वारा तिल के सहित जल छोड़े श्रीर बाएँ घुटने को मोड़कर, ईर्प्या तथा कोघ से रहित होकर, दुस्य लेकर उन्हीं पिएडों पर यलपूर्वक चिह्न बनाभे और दक्षिण दिशा की और भुल करके चरु (हविष्यात में) के ऊपर श्रयनेजन (पिएडों के उपर वृत्रा लेकर जल बिड़कने की किया) करे । फिर हाथ में करखुल लेकर एक एक पिएडे को कमराः सभी (बिछाये गये) कुरों पर पितरों का नाम तथा गोत्र का उच्चारण करके रखे और बाद में हाथ में लगे हुए हिनव्यान को भी उन्हीं कुशों में पोंब दे । फिर उसी प्रकार प्रत्यवनेजन (पिएडॉ

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>क्थोंकि संशोक्त निज्ञेषणी से शुक्त नाहाएँ। का अधिक संख्या में मिलना दुष्क**र है**।

के ऊपर जल छोड़ना) की किया भी करें । इसके उपरान्त गन्य, घूप त्र्यादि पूजा की सामियों द्वारा छहीं पितरों को नमस्कार करके वेद में कहें गये मंत्रों द्वारा उनका त्र्यावाहन करें । प्रकािन त्राक्षण के लिए केवल एक निर्वाद सथा करछुल का विधान है । इसके सखल कर लेने के उपरान्त वह उत्रयों पर .पितरों की खियों को त्राल दान दे । पिएडादि कार्यों का विधान, त्र्यावाहन तथा विसर्जन त्र्यादि की विधियाँ पितरकार्य में जिस प्रकार हैं, उसी प्रकार इसमें भी करना चाहिये । फिर श्राद्धकर्चा सभी पिएडों में से कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर उन्हीं त्राह्मणों को यहार्युक्त सबसे पहले मोजन कराये । ॥४--४२॥

यत: पिएड के अन से हरण किये गये (लिये गये) अंश को न्नाहरण श्रमानास्या को खाते हैं, श्रतः इस श्राद्ध का नाम श्रन्याहार्यक पड़ा । श्राद्धकर्त्ता पहले तिल सहित जल को भोजन करनेवाले बाह्मण के हाथ में देकर, 'इन हमारे पितरों के लिए 'स्वधा' हो'---ऐसा कहकर उस पिएडों के श्रांश कों दे दे । भोजन करनेवाले ब्राक्षण को चाहिये कि वह विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए निष्कोध भाव से, 'खून मीठा है', 'बड़ा पवित्र है'—ऐसा कहते हुए उस पदार्थ का भोजन करे । इस प्रकार ब्राक्षणों को सुप्त जानकर सब वर्ण वालों के लिए विकिरण करे चीर जल के सहित अन को उठाकर पृथ्वी पर जल छोड़े । फिर श्राचमन करके, फुल, श्रन्तत श्रीर जल लेकर स्वस्तियाचन करते हुए सत्र को पिएडों के ऊपर छोड़े। श्रांद्ध की इन क्रियाश्रों को परमात्मा के लिए समर्पित करना चाहिए, -श्रन्यथा श्राद्ध का फल नष्ट हो जाता है। ब्राह्माणों को श्रदित्तिणा करके विसर्जित करे और दित्तिण दिशा की श्रीर मुख करके हार्दिक श्रेभिलापाओं की पूर्चि के लिए पितरों से प्रार्थना करते हुए कहे—'हे पितरगएा! हमारे दातात्रों की त्राभिष्टद्धि हो, हमारा बेदज्ञान बढ़े, हमारी सन्तति बढ़े, हमारी श्रद्धा कभी न घटे, हमारे पास देने के लिए विपुत्त सम्पत्ति हो, हमारे पास पर्याप्त अन्न हो, हमारे घर पर अधिक अतिथि आर्वे । हमसे दूसरे याचना करनेवाले हों, हम किसी से याचना न करें। यजमान की इस प्रार्थना के उत्तर में ब्राह्मण लोग कहें--- प्रेसा ही होगा। इस प्रकार व्यन्याहार्यक पार्वमा श्राद्ध का विधान कहा जा चुका। जिस प्रकार श्रमावास्या तिथि को इस श्राद्ध का विधान बताया गया है, वैसे ही श्रान्य तिथियों को भी इसका विधान है। श्राद्ध कर्म हो जाने के उपरान्त पिएडों को गाय, श्रजा श्रथवा आक्षणों को दे देना चाहिये वा श्रिमि अथवा जल में छोड़ देना चाहिये, अथवा ब्राह्मणों के आगे पिल्मों को खिला दे-ऐसी · भी विधि है । पत्नी 'पितृगाए वंशवृद्धि करने वाली सन्तान का मुम्फ्रमें गर्माधान करें?---इस भावना से बीच वाले पिएड को विनयपूर्वक स्वय खाय । जब तक ब्राह्मण लोग विस्तित किये जाते हैं ,तब तक यह पिएड उच्छिप्ट रहता है। पितर कर्म की समाप्ति के अनन्तर वैश्वदेव का पूजन करना चाहिये। इसके उपरान्त श्रपने इन्ट मित्रों समेत पितरों से उच्छिप्ट भोजन को स्वयम् करना चाहिये । ॥४३-५५॥

श्राद्धकर्चा तथा श्राद्धान्न के लानेवालों के लिए फिर से मोजन, मार्ग (यात्रा), सवारी (श्रव्या-रोहएा श्रादि) परिश्रम, मेशुन, स्वाध्याय, कलह, दिन में शयन श्रादि कार्य सर्वेदा वर्जित माने गये हैं—इस उपर्युक्त विभान से जमुश्याई श्रादि भी न लेकर श्राद्धकर्म तथा पिएडदान श्रादि करना चाहिये। कन्या, कुम्भ तथा वृष राशि पर मुर्य होने के समय कृष्ण पत्त में जब-जब सपिएडीकरण के परचात् पिरह दान दे, तब-तब त्र्यक्रिमान् ब्राहार्णों को उपर्युक्त नियम के त्र्यनुसार ही ब्राद्ध करना चाहिये । ॥५६—॥८॥ श्री मातस्य महापुरारण् में ब्राद्धकाल नामक सोलहवाँ श्रष्ट्याय समाप्त ॥१६॥

## सत्रहवाँ ऋध्याय

सत ने कहा-नहिपगण ! अव इसके उपरान्त में मोग एवं मोदा देनेवाले साधारण श्राद्ध की विधि बतलाऊँगा, जिसे स्वयं विप्णु मगवान् ने कहा है । सूर्य की मकर, कर्क, तुला श्रीर मेप की संकान्ति के अवसर पर, अमावात्या, अष्टका तथा पूर्णिमा तिथि को, आर्द्रा, मघा श्रीर रोहिए। नत्तत्र में, धन श्रीर बाह्मण के समागम में, गजच्छाया और व्यतीपात नामक योग के श्रवसर पर, विष्टि मामक करणा तथा वैश्वि नानक योगवाले दिन में, एक साधारण श्राद्ध किया जाता है। वैशास मास की शुरू क्रीया (श्रद्धय तृतीया, जिस तिथि को त्रेता युग का पारम्य हुआ था ।) कार्तिक की शुक्त नवभी (श्रद्धय नवभी. जो सतयुग की स्त्रादि तिथि है।), नाध की पूर्णमासी (जो द्वापर की युगादि तिथि है) तथा श्रावण की त्रयोदशी (जो फलियुग की त्रादि तिथि है।)—ये तिथियाँ युगादि तिथियों के नाम से प्रसिद्ध हैं, श्रदः इन में किया गया श्राद्ध पितरों को श्राद्धयफलवायी होता है। इसी प्रकार मन्यन्तर की प्यादि तिथियों में भी श्राद्धकर्ता को श्राद्ध कर्म करना चाहिये । श्रादियन मास की शुक्त नवमी, कार्तिक की शुक्त द्वादशी, चैत्र की शुक्त तृतीया, भावों की शुक्त तृतीया, फाल्गुन की अमावास्या, पूस की शुक्त एकावरी, आपाद की शुक्त दरामी, माच की शुक्त सप्तमी, श्रावण की रूप्ण श्रष्टमी, श्रापाइ की पृश्चिमा, कार्तिक, फाल्युन, चैत्र तथा ज्येष्ठ की पृध्यिमा-चै उपर्युक्त चीदह तिथियाँ चीदह मन्वन्तरों की आदि तिथियाँ हैं, इनमें किया गया श्राद्ध ऋक्त्यफलदायक होता है । जिस मन्यन्तर की आदि तिथि को भगवान सूर्य रख पर समासीन होते हैं, वह माप मास की शुक्त सप्तनी रथसप्तनी के नाम से शसिद्ध है । इस तिथि को श्राद्धकर्ता वर्ति नियमपूर्वक तिल से मिला हुआ जल भी अपने पितरों को भदान करता है तो वह सहस्र वर्गों के आद्ध के समान पुरुष प्राप्त करता है । इस रहस्य को पितरगए। स्वयं कहते हैं । वैशास्त के महीने में जब कभी कोई प्रहरण लगे प्रथया पितृपद्ध में वा किसी विशेष उत्सव के श्रवसर पर इसे करना चाहिये। परिडत जन फिसी तीर्थ अयुवा गोशाला, दीपगृह वा वाटिका में एकान्त स्थान देसकर खुप लीप-पोतकर श्राद्ध करें । ब्राद्ध के एक दिन पूर्व तथा बाद में बिनीत माब से शील-सदाचार निष्ठ, गुर्सी, रूपवान, एवं श्राधिक श्रवस्था वाले बाक्सणों को निमन्त्रित करे । देव कार्य में दो, पितर कार्य में तीन श्रयबा दोनों में एक ही एक बाह्मणों को भोजन करवाना चाहिये। किसी अधिक समृद्धिशाली को भी इस संख्या में विस्तार नहीं करना चाहिये । विश्वेदेवों को जब तथा पुष्पों द्वारा विधिवन् पृजित करके उनके लिए दो श्रासन रखे । र्थार दो पात्र स्थापित करके उनमें बुरा का पांचत्रक (मोटक, जो तीन कुरों) से बनाया 'जाता है) हाले ।

फिर "शक्तो देवी....." इत्यादि मन्त्र का उच्चारण करके उनमें जल तथा "यवोऽसि यवया" इत्यादि मन्त्र से जब छोड़े । तदनन्तर गन्ध, धूप, पूष्प श्रादि उपचारों से विधिवत् पूजा करे वैदवदेवी के उद्देश्य से उसे राल दे। इसके उपरान्त 'विश्नेदेवा स ..........', इत्यादि दो मंत्रों से ऋावाहन करके नीचे जब विखेर दे। फिर सुगन्धित द्रव्यों तथा पुष्पों से श्रलंकृत कर के 'या दिव्या..........' इत्यादि मंत्र से घर्म्य प्रदान करे । इस प्रकार उनकी विधिवत् पूजा करने के त्र्यनन्तर पितरों की पूजा का विधान प्रारम्भ करे । पहले पितरों के लिए कुराासन देकर तीन पात्रों में कुश के पवित्रक (मीटक) के साथ 'रालो देवी...........' इत्यादि मन्त्र का उच्चारण कर जल छोड़े श्रीर पात्र को पूरा पूरा भर दे। फिर 'तिलोऽसि.......' इत्यादि मंत्रों से तिल छोड़े श्रीर पुनः विना मंत्रोच्चाररा के सुगन्धित द्रव्य तथा पुष्प चड़ाये। वे तीनों पात्र वनस्पति के पत्तों के बने हों, अथवा जल से या समुद्र से उत्पन्न होनेवाले पत्तों के बने हों। ऋथवा सुचर्यामय या चाँदीमय पात्र हों। यदि इन सुचर्या वा रजत पात्रों के देने की सामर्थ्य न हो तो चाँदी का वर्णन वा दर्शन श्रथवा घरल परिमाण में दान कर देने से भी कार्य चल सकता है । पितरों को श्रद्धापूर्वक चाँदी के बने हुए अथया चाँदी मदे हुए पात्रों, में दिया हुन्त्र। जल श्रात्तय तृप्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार उनके श्रार्थ्य, पिगड तथा भोज्य पदार्थ्यों के रखने के पात्र भी चाँदी ही के प्रशस्त माने गये हैं। चाँदी शिव जी के नेत्रों से निकली है, अतः पितरों की यह श्रतिराय प्रिय वस्तु है। किन्तु देव कार्यों में इसे अमांगलिक माना गया है, श्रतः देवकार्य में यत पूर्वक इसे वॉलत रखना चाहिये । इस प्रकार अपनी स्थिति के अनुकूल पात्रों का संजीव (विचार) कर ईप्पी और श्रहंकार से रहित हो, 'युरग हाथ में लेकर 'या दिव्ये....' इत्यादि मत्र का उच्चारण कर अपने पितरीं का नाम श्रीर गोत्र का उच्चारण करे श्रीर पात्र को भूमि पर रख दे। फिर बाह्यणों की श्रीर देल कर यह कहे 'मैं अपने पितरों का आबाहन कर रहा हूँ। इसके उत्तर में बाहाण लोग कहें — 'करो' फिर 'उशन्तस्या...' और 'तथायन्तु....' इत्यदि दो मंत्रों से पितरों का श्रावाहन करे । इसके उपरान्त 'या दिव्या...' इत्यादि मंत्र से पितरों के लिए अर्घ्य देकर सुगन्धित द्रश्य तथा पुष्प आदि समर्पित की । फिर हाथ में उसी जल की लेकर पहले उन्हीं पितरों के पात्रों में छोड़े श्रीर उसे श्रोधा करके उत्तर की श्रोर रख दे श्रीर यह कहे-—'यह पितरों के लिए स्थान हो, श्रीर फिर जल से उसका सेचन करें। इस श्राद्ध में भी पूर्व कही गयी श्राद्ध की विधियों के अनुसार मत्सर रहित होकर अग्नि का कार्य सम्पादिन करे। इसके उपरान्त अपने हाथों में कुरा। लेकर शान्त निच से सभी खाद पदार्थों को, जो अनेक पकार के मुणदायक दाल और राकादि व्यजनों से युक्त हो, अपने दोनों हार्थों से उठाकर परोसे। मगवान ने कहा है कि दही, दूध के साथ शक्कर से मिश्रित श्रन्न, गाय का घी श्रीर मांस—ये लाद्य पदार्थ सभी पितरों को प्रसन्न श्रीर रूप करते हैं । पितर गए। मञ्जली के मांस से दो मास, हरिए। के मांस से तीन मास, भेंड़ के मांस से चार मास, पत्ती के मांस से पाँच मास, बकरे के मांस से छ मास, सफेद चकत्ते वाले मृग के मांस से सात मास, काले रंग वाले मृग के मांस से व्याठ मास, सुव्रर तथा भेंसां के मांस से दस मांस, खरगोरा व्यीर कछुए के मांस से

ग्यारह मास, गाय के दूध में चुराई हुई खीर से एक वर्ष, रुठ नामक एक विशेष मृग के मांस से पन्द्रह मास, तथा वार्द्धीणस के मांस से बारह वर्ष तक तृप्त रहते हैं । कालराक तथा खड्ग मांस से उनकी श्रमन्तकाल तक तृप्ति होती है । इसके श्रातिरिक्त बो मधुमिश्रित, गाय का दूध, घृत तथा सीर ऋादि पदार्थ पितरोंको दिये जाते हैं, वे भी उनके ऋचय तृष्ठिकारक कहे गये हैं । श्राद्ध के समय वितरों को यथाराक्ति सभी पुराखों, ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर के श्रानेक प्रकार के स्तोत्रों, परम पवित्र इन्द्र, श्रिमि तथा चन्द्रमा के ,स्कों, बृहद्रस्थन्तर, सरीहिएा ज्येप्ठसाम, शान्तिकाध्याय, मधु ब्राव्रस्य मण्डल श्रादि सूक्तों तथा श्रन्य भीतिवर्धक सूक्तों वा स्तोत्रों को बाहागों के द्वारा श्रथवा स्वयं सुनाना चाहिये। हे राजन् ! ब्राह्मरोंगे के मोजन कर लेने के उपरान्त उनके भोजन के समीप में ही सब प्रकार के श्रन्न त्यादि पदार्थों को लेकर श्रीर उस स्थान को जल द्वारा शुद्धकर भोजन कर लेनेवालों के श्रागे रखकर विखेर दे श्रीर कहे—'मेरे परिवार में जो लोग श्रमि में जलकर श्रथवा विना जलाये (जिनका रानदहन संस्कार न हुत्या हो) मृत्यु को भास हुए हैं, वे इस भूमि पर दिये हुए अन्न से परम गृति प्राप्त करें। मेरे परिचार में जिनकी न माता हो, न पिता हो, न माई हो, जिनकी न गोत्रशुद्धि हुई हो प्रायया पिएडदान के लिए जिनके परिवार वालों के पास प्रान्न न हो — उन सब की तृप्ति के निमित्त मेंने मृमि पर वह अन्न विलेर दिया है, वे इसे बहुए कर के उसी प्रकार (मेरे पितरों की माँति) स्वर्ग को प्राप्त करें । जो विना किसी संस्कार के हुए ही ऋखु को प्राप्त हो गये हैं। तथा वे कुल-वथुएँ, जिनको लांधन लगा कर परिवारवालों ने छोड़ दिया हो, उन सबके लिए मी कुरा तथा विकीरित (बीटे गये) पदार्थ में जुठा हिस्सा रोप है। तदनन्तर तृष्ठ जान कर बांक्सणों के हाथ में एक बार जल छीड़ दे तथा गाय के गोवर, गोन्त्र श्रीर जल से मली भाँति लीपे गये मूमि के प्रष्ट माग पर विधिपूर्वक दुशा को दक्तिगाभिमुख रखे। श्रीर सर्व प्रकार के श्रन से बने हुए पिएडों को पितरें। के यज्ञ की मौंति रख श्रीर नाम तथा गोत्र का उच्चारण करके श्रायनेजन करे । फिर सुगन्धित द्रव्य तथा घूप त्रादि देकर प्रत्यवनेजन करके वाएँ घुटने को टेकफर वाएँ हाथ से मदिच्या करें और हाथ में कुरा लेकर पितरों का श्राद्ध कार्य करे। पहले कहे गये विधानों के ऋनुकूल परिहत आदकर्ता दीपक जलाये श्रीर फूलों से पूजा करे फिर श्राचमन करे श्रीर श्राचमन के बाद एक-एक बार जल भदान किया करे । इसके उपरान्त पुष्प, श्रन्त तथा श्रन्त जल (जो जलपात्र में धाद्ध कार्य के लिए पहले ही से रखा गया हो) को तिल के साथ, नाम श्रीर गीत्र का उच्चारण कर के दे श्रीर कित पुरोहित को यथाग्रक्ति दक्तिणा प्रदान करे । श्रपने तथा श्रपने पिता की 'सामर्थ्य के अनुरूप कृपण्ता को छोड़कर पितरों के उत्पर भीति करके बाहरणों को गाय, मूमि, सोगा, वस तथा सुन्दर बिस्तरा त्र्यादि का दान करे । फिर स्वषा का उच्चारण करके बिद्वान् श्राद्वकर्ता पूर्वाभिसुल होकर विरवेदेवों को जल दे श्रीर ब्राह्मणों से श्राशीबाँद महण करे । उनसे कहे—'हमारे पितरगण रान्त होंं फिर बाबाएों के यह कहने पर कि 'आपके पितरगगा तृप्त हों' प्रार्थना करे—'हमारे गोत्र की अभिवृद्धि हो। ब्राह्मण फिर कहें — हो । तदनन्तर फिर पार्थना करे 'हमारे दाताओं की अभिवृद्धि हो।, ब्राह्मण

लोग फिर फहें— 'आपने दाताओं की अभिवृद्धि हो।' फिर कहे— 'आप के दिये हुए ये आशीर्वाद स्तय हों' ब्राह्मण लोग कहें— 'अवस्य स्तय हों ।' फिर ब्राह्मणों द्वारा पाठ कराये और भिक्तपूर्वक पिएडों को उठाकर ग्रह्विल करे । यही पितरों के धर्म की मर्यादा है । जा तक निगनियन आक्षण विसर्जित किये जाते है तन तक सभी चस्तुएँ उच्छिष्ट रहती है । सरल स्वभाव आस्तिक ग्राह्मण जनों के उच्छिष्ट तथा मृमि में गिरे हुए श्राद्ध के अन्तिद पदार्थों को अपने सेवक चर्मों को टे टेना चाहिये । हे राजन् ! पितरों द्वारा व्यवस्थित यह तर्पण कार्य विना पुत्रवाले, पुत्रवाले, पुरुष तथा स्त्री—सन के लिए हे । तदनन्तर प्राह्मणों को आगे सदा कर, जलपात्र को लेकर 'ब्राव्जे-ब्राजे......' इत्यादि मत्र को जपते हुए कुरा के अप भाग से पितरों को विसर्जित करे और वाहर खाकर अपने परिवार वर्ग, स्त्री तथा पुत्रादि को सथ लेकर आठ पा उनके पीछे चलकर प्रदित्तिणा करे और वाहर खाकर अपने परिवार वर्ग, स्त्री तथा पुत्रादि को सथ लेकर आठ पा उनके पीछे चलकर प्रदित्तिणा करे है सहस कार्य को निवृत्त करे के बाद आपि को प्रणाम करे और मन्त्र आदि का उच्चारण कर विधिपूर्वक उसका पर्युक्तण कर वैद्युद्ध विल और नित्य बिल प्रदान करे । बैद्युद्ध विल की समाप्ति के उपरान्त अपने नौकर, पुत्र, परिवार सथा आतिथियों के साथ पितरों से सेवित (जिसे पुत्र के मानसिक फलों का देनेवाला है, बिना यज्ञोपपीत सस्कार वाला व्यक्ति भी प्रत्येक पर्ये पर कर सकता है । स्त्र रहित तथा परदेशी व्यक्ति भी मिल्तपूर्वक इस को सम्पत्र कर सकता है । स्त्र मी उपर्युक्त विधियों से विना मुजोच्चारण किये इस को कर सकते हैं । ॥ २-६ स्रा

श्रव तीसरे पार्वण श्राद्ध को, जो श्राम्युदियिक बृद्धि श्राद्ध के नाम से विख्यात है, वतला रहा हूँ । किसी उत्सव, मागलिक यज्ञ श्रश्रवा विवाहादि के श्रुम श्रवसर पर यह सम्पन्न किया जाता है । हे राजन ! इस श्राद्ध में पहले माताश्रों (माता, मातामही, प्रमातामही) की पूजा कर फिर पितरों की पूजा करनी चाहिये । तदनन्तर मातामह तथा विश्वयेवों की पूजा का विधान हे । सर्वथा श्राद्ध कर्ता पूर्विमिन्नल हो प्रदक्तिणा करके दिष, श्रक्त, तथा जल श्रादि पूजा की सामप्रियों द्वारा पिएडों को दूर्वा श्रीर छुशा के साथ समर्पित करे । इस श्रम्युदय नामक श्राद्ध कर्म में 'सम्पन्नम् ' इत्यादि मत्र का उच्चारण करके दो दो (पितरों को) को श्रव्यं दे । फिर चल तथा स्वर्ण श्रादि से युगल श्रक्षण की पूजा करे । इस श्राद्ध कर्म में तिल के स्थान पर 'नान्दी मुल श्राद्ध' इस विशेषण का उच्चारण करके जब से सब कार्य करना चाहिये । बाहाणों से मगलदायक सूक्त तथा स्नोत्र श्रादि का पाठ करवाना चाहिये । इसी प्रकार इस सामान्य वृद्धि श्राद्ध में शर्द भी नमस्कार रूपी मत्र से (मत्र के स्थान पर केवल प्रणाम का प्रयोग कर) तथा कच्चे श्रलों से (भोजन के स्थान पर श्राटा चावल दाल श्रादि देकर) सम्मिलित हो सम्ता है । म्हिप गण्ड निरंपतया दान के द्वारा ही यह श्राद्ध कर्म करना चाहिये, क्योंकि भगवान ने स्वय उनके लिए यह कहा है कि दान से ही उनके सभी मनोर्यों की पूर्ति होती है ॥६५-०१॥

श्री मात्म्य महापुराण् में साधारण् तथा श्रम्युदय श्राद्ध वर्णन नामक सत्रहवाँ श्रध्याय समात ॥१०॥

#### श्यठारहवाँ श्रध्याय

सत ने कहा-- ऋषिगण ! श्रव इसके श्रनन्तर में एकोदिष्ट नामक श्राद्ध का विधान वतता रहा हूं, जिसे मगवान् विष्णु ने स्वयं कहा है। पितां की मृत्यु के उपरान्त पुत्रों को किस प्रकार इस का विधान करना चाहिये ? इसे सुनिये । आक्षण को मरण का व्यशीच दस दिनों तक स्त्रिय को बारह दिनों तेक वेश्य की एक पद्म तक तथा शृद को एक मास तक सगोत्र में भानना चाहिये । जिसका चुडा फर्म (भुरहन) सस्कार न हुन्या हो ऐसे बच्चों के मरण का अग्रीच कैवल एक रात्रि तक तथा उससे बडी अवस्थावाले बालकों के मरण का अशीच तीन रात तक सुना गया है । इसी प्रकार वच्चों की उत्पत्ति काल का अधीच भी सभी जातिवालों में सर्वदा होता है। मरण काल के अधीच में ऋश्यिसंचय (मृतक को जलाने के बाद हिंद्रियों को एकत्र कर पिगडदान खादि का विवान, जो प्रायः तीसरे दिन किया जाता है) के उपरान्त (परिवार वालों का) ग्रीर स्पर्ध करना चाहिये। मेतारमा के लिए बारह दिनों तक पिग्डदान करना चाहिये। क्योंकि मृतक के लिए दिये गये वे पिएड पाधेय रूप में श्रतिशय मुखदायी कहे गये हैं। इसीलिए मृत्यु के उपरान्त बारह दिनों तक प्रेतांत्मा प्रेतपुरी (यमपुरी) को नहीं जाता ऋीर अपने घर पर पुत्र खी व्यादि को बारह दिनों तक देखता रहता है । मृतक के परिवार वालों को उस मेंतारमा की तुष्टि के लिए दस रात तक श्राकारा में (ऊपर रखकर) दाह की शान्ति तथा इतने बड़े मार्ग के परिश्रम को दूर करने के लिए जल रखना चाहिये । म्यारहवें दिन म्यारह त्राक्षणों को भोजन कराना चाहिये । जात्रिय न्यादि जाति वाले भी श्रपने सूनकों की सभाष्ठि पर एक, दो, सीन, पाँच, सात आदि विषम संख्यक श्राक्षमाँ को यथा शक्ति मोजन करायें । फिर उसके दूसरे दिन उसी अकार विधिपूर्वक एकोदिए श्राद्ध करें, जिसमें श्रावाहन, श्रमि में पिएड दान तथा विश्वेदेवों की भाग-यह सब कार्य विजित माने गये हैं। इस एकोहिए आद में केवल एक पवित्रक (जो धुरा में गाँठ बाँधकर बनाया जाता है) एक ऋर्ष्य तथा एक पिगृह का विधान प्रशुस्त माना गया है । इसके उपरान्त 'उपतिष्ठताम्'''' इस मत्र का उच्चारण करके तिल सहित जल श्रदान करे और 'स्वदितम'''') इस मंत्र का उच्चारण कर यत्र को पृथ्वी पर विश्वेर दे और विसर्जन करते समय 'श्रमिरम्यताम्' वहें । पुत्र इस प्रकार वेद की विधियों हारा श्रपने पिता का रोप श्रान्य श्राद्ध कार्य पूर्ववन करे । इसी उपर्युक्त विधान द्वारा श्रान्य-सव कार्यों को परवेक मास के श्रान्त में करना चाहिये । सतक बीत जाने के त्रानन्तर दूसरे दिन एक सीने का बना हुत्रा पुरुष तथा उसी के अनुदूरत वस्त, फल छादि सहित एक विलक्ताए। शस्या दान दे। ब्राह्मए के दम्पत्ति को विधिपूर्वक अनेक प्रकार के यलकारों से मुसज्जित करके पूजा करे और फिर कृपोत्सर्ग कर उसे एक मुन्दर कपिला गाय दे । हे राजन ! फिर श्रनेक प्रकार के मध्य मीज्य पदार्थी समेत एक जलपाय, जो तिल मिश्रित जल से मरा हो, दान करें। इसी पकार वर्ष भर तक तिल मिश्रित जल दान करता रहे । वर्ष बीत जाने के बाद सपिगडीकरण नामक श्राद्ध का विधान कहा गया है । इस संपिएडीकरण पिणडदान के बाद मेतात्मा पार्विण श्राद्ध का श्राधिकारी

होता है । इन उपर्युक्त विधानों द्वारा जब युद्ध पिता, पितामह, प्रपितामह स्त्रादि का श्राद्ध पुत्र सम्पन्न कर लेता है तब योग्य गृहस्य होता है। सपिगडीकरण श्राद्ध में धथमतः विस्थेदेवों को सिमिलित करना चाहिये : तत्र पितरों को । उन्हें भिन्न-भिन्न स्थानों पर बैठने के लिए स्थान निर्दिष्ट कर पेतात्मा के लिए श्रालग स्थान निर्दिष्ट करना चाहिये । सुगन्धित द्रव्य, जल तथा तिल से युक्त चार पात्र श्रर्थ के लिए बनाये, श्रीर पितरों के पात्रों में पेत के पात्र का जल-सिंचन करें । फिर पिएडदान करनेवाला उसी प्रकार संकल्प करके चार पिएडों को उनके उनके स्थानों पर रखे श्रीर 'येसमाना'''' इन दो मंत्रों से (इस मंत्र के दो भाग हैं।) चतुर्थ पिएड को तीन मार्गों में विसक्त करे, श्रीर उसे उन्हीं तीन पिएडों में मिला दे । इसके श्रतिरिक्त उस चतुर्थ पिएड की घान्य कोई उपयोगिता नहीं है । इस पिएडदान के बाद सब और से संजुष्ट होकर वेतात्मा पितराँ की योनि में चला जाता है श्रीर श्रेष्ठ श्रमिप्वाच श्रादि देव पितरों के बीच में वह श्रपना एक त्थान प्राप्त फरता है । श्रतः सिपएडीकरण के श्रमन्तर उसे बुख नहीं देना चाहिये । जिन तीन पितरों, (पेत का पिता, पितामह श्रीर प्रपितामह) के मध्य में प्रेतात्मा (इस एकोदिए श्राद्ध में) अवस्थित है, उन्हों के पिएडों में इसके पिएड के तीनों भागों को मिला देना चाहिये ! इसके बाद संक्रान्ति व्यथवा बहुए। व्यादि के व्यवसरीं पर तीन पिएडॉबाले श्राद्ध को देना चाहिए। प्रेतात्मा के मृत्यु के दिन एकोहिए श्राद्ध किया जाता है, इस पकोद्दिए श्राद्ध को छोड़कर जो मनुष्य मृत्यु के दिन अन्य पार्वण आदि श्राद्ध करता है, वह प्रत्येक योनि में पिता का विनाशक होता है श्रीर माता, माई श्रादि का भी विनाश करता है। मृतक की मृत्यु के दिन एकोड्डिप्ट श्राद्ध को बिना किये चन्य पार्वेण च्यादि श्राद्ध करने से मनुष्य पतित हो जाता है । इस पिराड-दान के बिना सभी पितरगण ज्याकल हो जाते हैं श्रतः प्रति वर्ष यह एकोदिए नामक श्राद्ध श्रवस्य करना चाहिए । जो कोई मनुष्य मत्सर रहित होकर वर्ष मर तक मृतारमा के लिए श्वन्न श्वादि पदार्थों से संयुक्त जलपात्र का दान करता है, वह श्रश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है । विधियों का जाननेवाला श्राद्धकर्ता जब श्राम श्राद्ध (जिसमें ब्राह्मणों को भोजन के स्थान पर कच्चा श्रन्न दिया जाता है) करे तो विधिपूर्वक श्रानिकरण भी करे श्रीर उसी समय पिएडदान हैं । श्रापने पिता, पितामह तथा प्रपितामह श्रादि के साथ जय समय श्राने पर सिपएडीकरण श्राद्ध को शेतारमा श्राप्त कर लेता है तब वह शेत योनि के बन्धन से मुक्त हो जाता है 1 श्रीर मुक्त होकर कुश के मार्जन से हाथ में लिपटे हुए पिग़ड के श्रन्नादि को वह प्राप्त करता . है, क्योंकि मुक्त पितरगर्म भी उसे प्राप्त करते हैं । इस लेप के भागी चौथे, पाँचवे आदि स्वर्गीय तीन पितरगण हैं श्रीर पिता श्रादि तीन पिंतरगण पिग्हभागी हैं, पिग्डदान कर्चा उन पितरों की सातवीं सन्तान है, यह सपिएडता सात पूर्व पुरुषों तक मानी जाती है ॥१-२६॥

श्री मात्स्य महापुरारण में सपिएडीकरण श्राद्ध विधि नामक अठारहवाँ अध्याय समास ॥१८॥

## उन्नीसवाँ ऋध्याय

प्रमियों ने कहा - सूत जी ! मनुष्यों को हव्य एवं कव्य दिस प्रकार देना चाहिये ? इस मर्त्यलोक में मनुष्यों द्वारा पितरों के लिए दिये हुए ये हव्य कव्य पदार्थ पितरों के लोक में कैसे प्राप्त होजाते हैं ? इन सबको वहां तक पहुँचानेवाला कीन कहा जाता है ? यदि इसे मृत्युलोकवासी ब्राह्मण क्यादि लाते हैं अथवा वह क्यान में छोड़ा जाता है तो शुभ व्यथवा व्यशुभ फलों के भोगनेवाले मेतगण इस दिये गये पदार्थ का उपमोग किस प्रकार करते हैं ? ॥१ - २॥

सुत ने ऋहा — ऋषिवृन्द ! पितरों को वसुगरण, पितामरों को रुद्रगरण तथा प्रपितामहीं को त्रादित्यगरा कहा जाता है—ंइन सक्की यह संजा वेदों द्वारा धनी जाती है । पितरों का नाम तथा गोत्र ही उनके उद्देश से दिये गये हव्य कव्य खादि पदार्थी का (उनके पास तक) ले जानेवाला है । श्रतिशय थद्धा तथा भक्ति के साथ मन्त्रों का श्योग करके याद्ध कार्य II जो खन्नादि पदार्थ, खनिप्यात्त स्नादि देव पितरों के व्याधिपत्य में व्यवस्थित रूप से नाम, गोत्र, काल, देश आदि का उच्चारण कर दिये जाते हैं. वे सब उनके ब्याहार के रूप में परिएत हो जाते हैं। ब्यीर अन्यलोक में उत्पन्न होनेवाले जीवों को वे प्राप्त होते हैं । यदि ऋपने शुम कर्मों के प्रभाव से पिता देवयोगि में उत्पन्न होगया है तो उसके उद्देश्य से दिया गया चानादि पदार्थ चामृत होकर देवयोनि में भी मिलता है । इसी प्रकार दैत्ययोनि में मोगरूप तथा परायोनि में तृशुरूप में वह परिशत हो जाता है । आद में दिया हुआ अन वायुरूप होकर सर्पयोनि में भी मिलता है । यत्त्रयोनि में वह पीनेवाली वस्तु के रूप में, रात्त्रस योनि में मांस के रूप में, बतुज योनि में माया रूप में, प्रेतयोनि में रक्त तथा जेल के रूप में तथा मनुष्ययोनि में व्यनेक प्रकार के मनोहर खाद्य परार्ध तथा मधर रहीं के रूप में वह प्राप्त होता है । रित शक्ति, मनोहर सी, खनेक प्रकार के धन्दर लाब पदार्थ. भोजन पनाने की सामर्थ्य, विपुल सम्पत्ति के साथ दान देने की निष्ठा, सुन्दर स्वरूप तथा स्वास्थ्य — ये सब श्राद्धरूपी तरु के पुष्प हैं, श्रीर श्रन्त में परवह की श्राप्ति ही उसका मनोहर फल है। पितरगण प्रसन्न होकर धन, स्वर्ग, मोत्त, सातों सुख श्रीर राज्य मनुष्यों को पदान करते हैं । ऐसा सुना जाता है कि भन्नीनकाल में विद्यामित्र के पुत्रों ने इसी श्राद्धकर्म के माहात्त्य से मोक्त को प्राप्त किया था श्रीर पाँच अन्मों में कर्मों से मुक्ति प्राप्तकर विष्णु भगवान् के परमपद वैकुगठलोक को प्राप्त किया था । ॥३—१२॥

श्री मात्त्य महापुरास के श्राद्ध विधान में फलागांसि नामक उन्नीसवों त्राच्याय समाप्त ॥१२॥

### वीसवाँ ऋध्याय

ऋषियों ने पूछा-सूत जी ! महर्षि विश्वामित्र के पुत्रों ने किस प्रकार उत्तम योग प्राप्त किया ? श्रीर पाँच जन्मों में उनके बुरे कमी का नारा किस प्रकार हुआ ? ॥१॥

सृत ने ऋहा —ऋषिगरा ! सुरुत्तेत्र में विश्वामित्र नामक एक धर्मात्मा महर्षि ये; उनके सात

पुत्र थे, उनके नाम श्रीर काम बतला रहा हूं, सुनिये ! उनके नाम स्वसृप, क्रोधन, हिंस, पिशुन, कवि, वाग्दुष्ट तथा पितृवर्ती थे । वे सभी पुत्रगण महर्षि गर्ग के शिष्य थे । पिता की मृत्यु हो जाने पर वहीं एक बार महान् दुर्भित् पड़ा श्रीर सारेससार में पर्म भीपण् व्यापक श्रनानृष्टि हुई। इसी बीच एक बार महर्षि गर्ग के ऋदिश से बन में गाय चराते समय दे तपस्वी पुत्रगण मूख से ऋत्यन्त व्याकुल हो गये तो परस्पर विचार किया कि श्रव चुधा की शान्ति के लिए कोई श्रन्य उपाय नहीं दिलाई दे रहा है । श्रतः हम लोग इसी गुरु की कपिला गाय को भारकर श्रपनी चुपारान्ति करें। ऐसी चर्चा चल ही रही थी कि सबसे छोटा सानवा पितृवर्ती नामक पुत्र बोला-<sup>---</sup>धिद इस गाय को मारने का निश्चय श्राप लोगों ने श्रवश्य कर लिया है तो इसे श्राद्ध में नियुक्त कीजिये। श्राद्ध में नियुक्त हो जाने पर यह हम लोगों को पाप से निरुचय ही बचायेगी । अन्य सभी भाइयों की अनुमति प्राप्त हो जाने पर पितृवर्ती ने एकाप्रचित्त होकर उस गाय का श्राद्धकर्म में उपयोग करना प्रारम्भ किया । इस प्रसंग में उसने अपने दो भाइयों को देवकार्य में, तीन भाइयों को पितृकार्य में तथा एक को श्रातिथि रूप में नियुक्त कर स्वयं श्राद्धकर्त्ता का पद महरा किया । श्रीर इस प्रकार विधिपूर्वक मंत्रादि समेत उसने पितरीं का श्राद्धकर्म सम्पन्न किया । तदनन्तर बछड़े को ले जाकर सब भाइयों ने गुरु से निवेदन किया—'गुरुदेव ! छापरी गाय को बाघ ने मार डाला, बछड़ा बच-गया है, इसे लीजिये । इस प्रकार उने तपस्वी विश्वामित्र के क्रूरकर्मा सात पुत्रों ने येद की राक्ति पाप्त कर इतने निन्दित कर्म के श्रशुभ फल से निडर होकर गुरु की गाय की खा ढाला । कालकमानुसार मृत्यु के उपरान्त वे सुत्र श्रान्य जन्म में दाशपुर नामक नगर में बहैलिया योनि में उत्पन्न हुए, किन्तु वितरों के अपर विरोप श्रद्धा रखने के कारण उन्हें श्रापने पूर्वजन्म के बृत्तान्तों का पूर्ण स्मरण तब भी बना था । क्रूरकर्मा दीरुर भी उन्होंने इस विगर्हित कार्य को श्राद्धरूप में किया था श्रातः कृर कर्म करनेवाले बहेलियों के घर में उनका पुनर्जन्म तो हुआ किन्तु पितरीं की श्रद्धा के माहाल्य से पूर्वजन्म के यूर्वान्त का उन्हें स्मरण यना रहा । इस जन्म में पूर्व जन्म के निन्दित कमों का स्मरण करके उन सर्वों ने जीवन से वैराम्य महण् कर लिया और श्रमशन करके श्रपने शरीर को त्याग दिया । तदनन्तर उन सर्वो ने पितरों के ऊपर विशेष श्रद्धा रखने के कारण नीलकराठ के सामने कालजर नामक गिरि पर मृग का शरीर धारण किया । पूर्वजन्म का हमरण इस जन्म में भी उनका पूर्ववत् बना रहा । इस योनि में भी उन योगाम्यासी सृगरूपधारी ऋषियों ने समस्त तीर्थ स्थानों में जा-जाकर ज्ञान एव वैराग्य से श्रानशन कर करके लोगों के देखते-देखते अपने प्राण त्याग दिये श्रीर फिर मानससरोवर में चकवाक योनि में उत्पन्न हुए। ऋषिगण ! उन सर्वों के इस योनि के नाम श्रीर कर्म सम्बन्धी सभी वृत्तान्त सुनिये । इस योनि में वे सुमन, कुसुद, शुद्ध, छिद्रदर्शी सुनेत्रक, सुनेत्र तथा ऋशुमान् नाम से प्रसिद्ध हुए । इस योनि में भी उनका योग च्युत नहीं हुआ था, किन्तु इसी बीच में इनमें से तीन श्रारपबुद्धि श्रापने योगमार्ग से पतित होगये श्रीर श्रापना स्थान छोड़कर इधर-उधर अमण् करने लगे । उनमें से सबसे छोटे पितृवर्ती ने, जो पूर्व जन्म में श्राद्धकर्ता श्रीर श्रपेत्ताकृत्त पितरों का परम भक्त था, एक बार क्रीडा उपवन में महाबलशाली श्रपार सेना श्रीर बाहनों से संयुक्त, सुन्दरी

नियों के साथ अनेक प्रकार की कामकेलि करते हुए पाँचाल देश के राजा को देखकर मन में राजा बनने की अभिकांका प्रकट की । इसी प्रकार अन्य दो न उसके दोनों मंत्रियों को प्रचुर सेना एवं वाहनों से समिनत मुखपूर्वक यूमते देखकर मनी होने की इच्छा की । उनमें से चार जो निष्काम योगाभ्यासी थे, वे अन्य जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण योगि में उत्पन्न हुए । उन तीनों में से एक ब्रह्मत्व नाम से विख्यात राजा विभाज का पुत्र हुआ, रोप दो कग्रहरिक और अंबलक नाम से विख्यात उसके मंत्री के पुत्र हुए । यथासमय विद्वान पुरोहितों ने राज्याभिषेक करके ब्रह्मद को पांचाल देश का राजा बनाया । वह अत्यन्त ऐक्वर्यराणि, सय राम्हों में पारंक्रत, योगाम्यासी तथा सभी जीय जन्तुओं की योली समक्तनेवाला था । उसकी हो, देवल की फल्याणी पुत्री सबति नाम से विख्यात थी । और पूर्वजन्म में चही 'कपिला' (महर्षि गर्ग की गाय) के नाम से विख्यात थी । सन्नति पितरों के कार्य व्यवस्त प्रहा का पूर्ण जान रखती थी । राजपुत्र ब्रह्मक सम्बद्ध उसके साथ अपना राज्यकार्य करने लेगा । ॥२—२७॥

एक समय द्रावनी पत्नी सक्षति के साथ चूमने के लिए राजा प्रकारत यगीचे में गया हुआ था, वहाँ उसने कामकलह से क्याकुलित एक कीट द्रण्यति (चींटे-चींटी) को देखा ! कामुक कीट, जिसके प्रत्येक ग्रंग काम के वाया से जल रहे थे, चीटीं को चारों श्रोर से घेरकर गट्गद स्वर में कह रहा था— 'कर्ष्याया ! इस लोक में कहीं भी पुम्हारे समान कोई छुन्दरी नहीं है ! किट प्रदेश में दुवंल, मोटे जंगोंवाली, ऊँचे श्रीर कठीर स्तर्गों के भार से नम होकर चलनेवाली, सोने के समान गीरवर्ण, छुन्दर कमरवाली, मुद्रमापिया, मुन्दर हँसनेवाली, लक्ष्य पर जानेवाले वायां की तरह तीक्ष्य निर्माण को विद्युख करनेवाली वार्ते करनेवाली, गुड़ श्रीर श्रवर को पसन्द करनेवाली छुन्हारे समान दूसरी छुन्दरी कीन है ? तुम मेरे भोजन करने के बाद भोजन करती हो, मेरे स्नात करने के बाद नहाती हो ! मेरी इतनी ग्रुप्र्या करने पर भी सर्वत्रा नम बनी रहती हो श्रीर मेरे कुद्ध होने पर दर से विचलित हो जाती हो ! वता श्री ! तुम किस लिए इस समय श्रपना गुँह सुद्ध की भौति बनाये हुए हो !' (कीट की इन चाटुकारिला पूर्ण वार्तों को मुनकर) कोच प्रकट करते हुए चीटी ने कहा—'दुष्ट ! कान्नक ! क्यों भूठ मुठ मुठ यक रहे ही श्र श्री तुमकर करते लह हु का चूर्ण ले जाकर श्रक्त ने देकर दूसरी चीटी को दे दिया था। ॥२७—३ धा।

चीट ने कहा—सुन्दरि ! तुम्हारे ही समान उसकी भी आकृति थी, मैंने अमवर लहु का पूर्ण उमे दे दिया होगा, इसलिए बिना जाने हुए मेरे इस एक अपराध को तुम्हें क्मा करना चाहिये। अनुपरामणे ! में सचस्त कह रहा हूं किर कभी ऐमा अपराध नहीं करूँगा, तुम्हारे भेरी पड़ रहा हूं, सुम्म विनीत के उत्पर तुम प्रसन्न हो । ॥३५-३६॥

सूत जी ने कहा—श्रष्टिपेगण ! चींटे की ऐभी बातें सुनकर चींटी प्रसन्न हो गई और उसने रिन के लिए प्रपने रारीर को चींटे के लिए प्रार्थिन कर दिया ! भगवान विप्तु के बरदान से सभी जन्तुओं को बोली सममने के कारण राजा बहदरच इस सम्पूर्ण पृक्तन्त को जानकर प्रति विध्यित हुआ ! ॥३०॥

श्रीमात्स्य महापुराण के श्राद्धविधान में श्राद्ध माहात्म्य के प्रसंग में पिपीलिका का उपहास नामक बीगर्यो अध्याय समाप्त ॥२०॥

### इक्कीसवाँ ऋध्याय

भृष्टिंगों ने पूछा-स्त जी ! इस मृत्युलोक में उत्पन्न होकर अर्थान् मनुष्य होकर ब्रह्मदत्त किस प्रकार सभी जीवों की बोली सममते लगा ? श्रीर वे शेष चार चक्रवाक फिर श्रन्य जन्म में कहाँ उत्पन्न हुए ? ॥१॥

सत ने कहा--ऋषिगण ! उसी राजा ब्रह्मदत्त के आम में वे चारों चकवाक भी एक ब्रद्ध बाह्मण के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए श्रीर इस जन्म में भी उन्हें फितरों के श्रर्शीवाद से पूर्व जन्म का स्मरण पूर्ववत् बना था।इस योनि में वे घृतिमान, तत्वदर्शी, विद्याचयह तथा तपोत्मुक— ये चार सुदरिद्र नामक पिता के यथा नाम तथा गुण वाले पुत्र हुए । वचपन में ही इन ब्राह्मण पुत्रों की मनोयृत्ति तपस्या की श्रोर हुई श्रौर वे श्रपने पिता से पार्थना करने लगे कि हम लोग तपस्या करके परम सिद्धि की माप्ति करना चाहते हैं। श्रपने पुत्रों की ऐसी बातें सुनकर महा तपस्वी सुदरिद्र श्रतिशय करुणाजनक स्वर में मना करते हुए बोला-'पुत्रो ! यह क्या कर रहे हो । मै तुग लोगों का पिता होकर इस कार्य के लिए मना कर रहा हूँ, ऋतः तुम लोगों का घर छोड़कर जाना श्रथर्मपूर्ण है। मुभ्र श्रतिशय दरिद श्रीर बृद्ध पिता को छोड़कर तुम लोग बन को जा रहे हो, यह कौन-सा धर्म होगा ? मुक्ते छोड़ देने से तुम्हें क्या गति मिलेगी ?' पुत्रों ने पिता की इस दीन वागी को सुनकर कहा—'तात ! श्राप को जीविका के लिए क्या चाहिये, उसे कहिये, हम सोगों ने तो श्राप के लिए जीविकोपार्जन का पर्याप्त प्रयम्य कर रखा है। इस माम का राजा मातःकाल इस श्लोक के पाठ करने पर तुम्हें विपुल धन-सम्पत्ति तथा सहस्रों माम देगा। तुम जाकर इसको उसे सुनाना । ।।२-८॥

"जो कुरुत्तेत्र के जंगल में श्रेस्ट ब्राह्मण् थे, दारापुर में बहेलिया थे, कालंजर पर्यंत पर मृग थे , तथा मानससरोवर में चकवाक थे, वे लोग यहाँ सिद्धि प्राप्त कर चुके।" ॥२-६॥

श्रपने पिता से ऐसी वार्ते कहकर वे चारो भाई तप करने के लिए जगल को चले गये। प्रातः

काल वृद्ध प्राक्षण ने ऋपने मनोत्थ को पूर्ण करने के लिए राजा के घर की स्रोर प्रस्थान किया । १-१०॥

भाचीन काल में विश्राट् के पुत्र श्रन्ध नमक एक पाँचाल देश के राजा थे। पुत्र प्राप्ति की श्रमिलापा से उन्होंने देवाधिदेव सर्वशक्तिमान् मारायण भगवान् की श्राराधना की । बहुत दिनों तक राजा को घोर तपस्या में लीन देखकर मगवान् जर्नादन विरोप असन्त हुए श्रीर बोले---'राजन् ! श्रपने मनो-बॉबित वरदान को मुफ्तसे माँगो।' भगवान् के इस प्रकार कहने पर राजा ने श्रपने श्रेष्ठ वरदान की याचना करते हुए कहा — देवेरा ! मुझे एक महावलशाली, उद्यमग्रील, सब शास्त्रों में पारंगत, धर्मनिष्ठ, थेप्ठ योगी तथा सभी जीवों की योत्ती समम्पतेवाला एक पुत्र प्रदान दीजिये। राजा की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान् विरुवात्मा परमेश्वर 'ऐसा ही होगा' कहकर सभी देवताओं के देखते-देखते वहीं पर श्चर्न्तपान हो गये। वरदान के फल स्वरूप वहीं प्रतापी ब्रह्मदत्त उस राजा के पुत्र रूप में उत्पन्न हुन्छा। वह सभी जीवों पर दया करनेवाला, ससार में सब से बढ़कर बलशाली, सभी जीवों की बोली समभनेवाला

तथा सभी जीवों के स्वामियों का भी श्रिधिपति था । ॥११-१७॥

श्रमन्तर जहाँ पर वे कीट दस्पति श्रवस्थित थे वहाँ चीट की इस काम चेप्टा को देखकर संगी प्रकारच को हैंसी आ गई। उसे इस मकार निष्कारण हैंसते हुये देखकर सक्ति श्राहचर्य में पड़ गईं श्रीर मन में किसी बात का सन्देह करके राजा से यूदने लगी। ॥१८-१२॥

मञ्जित ने पूछा— राजन् ! श्रक्षमात् श्राप का यह श्रतिहास किस हिए हुआ ? मै श्रापके इस श्रसामिक हास के कारण को न जान सकी । ॥२०॥

सत ने कहा— महिपाण ! सत्रति के इस प्रकार पृथने पर राजपुत अवस्त ने चीट और बीटी का वह मारा वार्तालाप सुना दिया और कहा— 'वरानने ! इनके इन कामानुर वचनों को मोचकर सुक्ते इतनी हँसी या गई ! सुन्दर हास्य करनेवाली ! मेरी हँसी का व्यन्य कोई कारण नहीं है । राजी सत्रति ने राजा के इस क्यम पर विश्वास नहीं किया और कहा— 'राजत् ! यह बात नहीं है । तुमने मेरे उपर ही यह हास्य किया है, ऐसे व्यप्तान पर में नहीं जी सकती । मला देवताओं को क्षीड़ कीन ऐमा मनुष्य है जो चीटे बीटी की बावों को समक्त सके ? इसलिए सुक्ते निश्चय है कि तुमने यहाँ मुक्ति ही हँसी का विश्य बलाया है, इससे बड़कर मेरा व्यप्तान दूसरा क्या हो सकता है ? राजी को इन व्यक्तेपूर्ण वालों को सुनकर राजा निरुत्त हो गया और राजी की ऐसी हटपूर्ण वालों का ब्याब क्या कारण है— इसे जानने की इच्छा से वह मगवान् श्री हिर की व्याराधना करने लगा । सात रात तक नियमपूर्वक शान्त विच हो वह एक ही स्थान पर स्थाय राज । मगवान् हपीक्रेग ने स्वम में कहा — 'राजन् ! मातःकाल सुन्हारे ही प्राप्त में पूनता हुआ एक रह आक्राण जो सुन्द कहेगा उसी से तुर्वें ये सब बातें व्यवस्त होंगी । 'स्वम में ऐसा कहकर सगवान विप्तु अर्थाहित हो गये। तरनन्तर प्रातःकाल राजा व्यपनी की वीर्यों के साथ जब व्यनने पुर से बाहर निरुत्त रहा था, उसी समय व्यागे व्यात हुए एक जावत्र को देखा, जो यह वार्त कर रहा था। । ११ २ - १ इस

माक्षास कह रहा था-- "बी कुरु देश के जंगलों में श्रेष्ठ बाक्षास के रूप में, दारापुर में बहेलियों के रूप में, कालंबर गिरि में मूग के रूप में तथा मानससरोवर में चकवाक के रूप में थे, वे यहाँ सिद्धि प्राप्त कर जुके। ॥२१-२८॥

सृत ने कहा — ऋषिगण ! ब्राह्मण की इस बात को सुनकर राजा रांका कुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, क्योंकि पूर्व जन्म की सभी बार्तों का उसे उस समय स्मरण हो आया। दोनों मंत्रियों की भी वही दशा हुई । इन दोनों मंत्रियों में से अथम बाअव्य सुवालक, पाञ्चाल नाम से विस्यात या, वह कामशास का अगता तथा सभी शालों का परिहत था। दूसरा मंत्री करवरीक भी परम पर्मिष्ठ तथा वेद-शालों के सिद्धान्तों का अधिकारी था। ये दोनों मंत्री भी शोक से व्यथित होकर उसी बाबए के आगे गिर पड़ें। 'हाय! कर्म के बंधन में क्स काम लोजुष होकर हम लोग योग मार्ग से पतित हो गये।' इस तरह अनेक भकार बिलाप करके उन तीनों योगियों ने विस्मयुर्वक आद के माहास्य का बारम्बार अभिनन्दन किया। राजा ब्रबदर ने अनेक मार्गों के साथ-साथ विपुल धन देकर, वृद्ध बाह्मण को धन और हर्ष में युक्त विद्या किया और समस्त राजलक्षाों से सुराभित विष्वक्तेन नामक पुत्र का श्रापने स्थान पर राज्याभिषेक किया। तदनन्तर योगियों में श्रेष्ठ पितृमक्त ब्रह्मदत्त तथा उसके दोनों श्रान्य भाई मत्सर रहित होकर मानस में श्रापने रोप माइयों से जाकर मिले। सन्नति यह सोचकर कि यह साव श्रान्य मेंने ही किया है, नड़ी टु:सी हुई श्रीर राजा से निवेदन किया कि 'मैं ही श्राप के राज्य-त्याग का कारण हुई, आप जो श्रामिलापा कर रहे हैं वह सब ग्राज्य त्याग का हो परिणाम है। गराजा ने उसकी बातों को स्वीकार किया और उसका श्रमिकन्दन करते हुए कहा—'यह सब महान् फल सुम्मे दुम्हारी ही क्रपा से मिले हैं। तद्परान्त इस प्रकार उन सभी वनवासी तपस्वियों ने योग की साधना करके श्रापन श्राज्य तपोवल से श्राह्मरूप द्वारा परम पद को प्राप्त किया। मनुष्यों के पितामह श्रादि पितरगण इसी प्रकार प्रसन्न होकर श्राह्म कर्वाश्रों को दीर्घाय, थन, विद्या, स्वर्ग, भोन्त, सुख, पुत्र-पीत्रादि तथा राज्य प्रदान करते हैं। श्रद्धिमण्य। श्रमदत्त के इस पितृमाहाल्य को जो प्राप्तणों की सुताता है श्रप्यवा स्वयं सुनता है वा पाठ करता है वह रात कोटि करूप पर्यन्त श्रक्षलोक में पूजित होता है। ॥२ र-४ १॥

श्री मात्स्य महापुराण के श्राद्धकल्प में पितृमाहात्म्य नामक इक्कीसवाँ श्रध्याय समाप्त ॥२१॥

### वाईसवाँ ऋध्याय

भ्रः पियों ने यहा—स्त जी ! आद्धकर्ता को दिन के किस माग में आद्ध करना चाहिये ? किस काल में दिया हुआ आद्ध अनन्त फलवायक होता है ? और किन तीर्थ स्थानों में आद्ध करने से श्रांति श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है ? ॥१॥

सत बोले—ऋषिगणा! दिन के तीसरे पहर, अभिजिन यहर्त तथा रोहिणी के उद्यक्ताल में पितरों के उद्देश्य से जो कुछ विया जाता है वह सम श्राह्मय फलदायक सिद्ध होता है। द्विजोत्तमशृन्द! पितरों के उद्देश्य से जो कुछ विया जाता है वह सम श्राह्मय फलदायक सिद्ध होता है। द्विजोत्तमशृन्द! पितरों के अतिश्य त्रिय जो तीर्थ स्थान है, उन्हें में आप लोगों से संलेप में वतला रहा हूं। गया नामक पितरों का तीर्थ स्थान सभी तीर्थों से बदकर मगलकारी है, वहाँ पर देवदेव भगवान पितामह स्वयम् विराजमान है। वहाँ के लिए आद्ध का माग पानेवाले पितरगण यह गाथा गाया करते हैं कि 'मनुष्य को अनेक पुत्रों की अभिलापा करनी चाहिये न्यों कि यदि उनमें से एक पुत्र भी गया तीर्थ में चला जायगा या अश्वमेष यत्त कर देगा अथवा नीले रंग का वृपोत्सर्थ कर देगा तो (हमारा सर्वोत्तम काम बन जायगा)। इसी प्रकार पुरायदायिनी वाराण्यासी नगरी भी पितरों को अतिश्रय प्रिय है। वहाँ अविश्वक्त के समीप विमलदेवर तीर्थ में दिया गया पितरों का दान मुक्ति तथा मुक्ति दोनों फलों को प्रदान करता है। उसी प्रकार परम प्रिय प्रयाग तीर्थ तो सब प्रकार के मनोर्थों का देनैवाला है, वहाँ पर मापव के साथ भगवान अत्तयव विराजमान है। योग निद्रा में अयन करनेवाले आदिकेशव वहाँ सर्वदा निवास करते है। वहाँ का दराश्वमेष नामक स्थान अतिश्रय पुरायम्व है। गंगाद्वार, नन्दा, लितता, कल्यायदायिनी मायापशी

न्नादि तीर्थ स्थान भी पूर्वोक्त तीर्थ स्थानों के समान ही पितरों के न्नतिराप दिय हैं 🛭 इसी प्रकार मित्रपद, फेदारतीर्थ तथा सर्वतीर्थ स्वरूप कल्याम दायक गंगासागर नामक तीर्थ स्थान को भी पिनरीं का पिय तीर्थ कहा जाता है। उसी प्रकार शतद्भ नामक नदी के प्रवाह में स्थित ब्रह्मगर नामक सरोबर भी पिनरीं का परम त्रिय तीर्थ है। सभी तीर्थों के फल को देनेवाला नैमिप नामक तीर्थ स्थान पितरों को व्यतिराय निय है । गोमती नरी के तट पर महोद्भेद नामक स्थान में देवाधिदेव त्रिरालयारी, सनातन यज्ञवाराह भगवान चवतीर्ण हुए थे । जहाँ पर चटारह भुजा धारण करनेवाले भगवान शंकर स्वयं विराज्ञमान हैं. वह काधनद्वार नामक तीर्थ भी पितरों को भिय है। जहाँ पर भगवान विच्यु के रय की नेमि ( हाल ) गीर्ण हो गई थी, सन तीर्थ स्थानों द्वारा सेवित वह नैमिपारणय नामक तीर्थ परम पुगयत्रद है । वहाँ पितृपार्य फे लिए जाने वालों को भगवान बासह का दर्शन मिलता है । जो व्यक्ति इस परम पुगय पद तीर्थ का दर्शन फरता है वह पवित्रारमा होकर नारायण पद को पास करता है। इसी प्रकार कुनग्रीच नामक महान् पुरस्यपद तया सभी पापों को दर करनेवाला तीर्थ है. वहाँ नरसिंह स्वरूप घारी मगवान जनाईन स्वयं 'विराजमान हैं। इसी प्रकार इन्त्रमती नामक तीर्थ स्थान पिनरों को सर्वदा पिय है, इस इन्त्रमती के साथ गंगा जी के संगम पर पिनरगण सर्वत्र निवास करते हैं । सर्वतीर्थमय बुरुत्त्रेत्र व्यत्तयपुरवकारक तीर्य स्थानों में से है । सब देवताओं द्वारा नमम्ब्रत सरपू नदी भी पितरों के लिए परमपुगयदायिनी है। उसी प्रकार इरावती नामक नदी भी पितरों के तीर्थ स्थानों की व्यधिवासिनी हैं । ब्राह्य कार्य में कोटि गुना फल प्रदान करनेवाली. पितरों की श्रतिराय भिय यमुना, देविका, काली, चन्द्रमागा, दपद्वती, वेग्युमती तथा पुरवदायिनी वेत्रवती नामक नदियाँ भी पितरों को मिय हैं । हे द्विजीतम वृन्द ! जम्बू मार्ग नामक तीर्थ महा पुन्यवायक पवं पितरों का परम प्रिय तीर्थ है. स्त्राज भी सब प्रकार के मनोरथों को प्रदान करने वाले इस तीर्थ का मार्ग दिखाई पहता है । पितरीं के श्रान्यान्य बहुतेरे तीर्थ हैं, जिनमें नीलकुएड नाम से विख्यात पितरीं का तीर्य है । इसी प्रकार पुग्यदायक स्ट्रमर तथा विस्थात मानससर भी पितरों के प्रिय तीर्थ कहे गये हैं । मन्दाकिनी, चन्द्रोदा, विपाशा तथा सरस्वती नामक नदियाँ, पूर्वमित्रपद नामक तीर्थ, महाफलदायक वैयनाय घाम, निप्पा नदी, महाकाल तीर्थ, कल्याणदायक कालंतर नामक तीर्थ, महाफलदायक वंशोद्धेद, गंगोद्धेद, मट्टेरवर, विप्णुफर तथा नर्मवाद्वार नामक तीर्थ स्थान भी उसी शक्षार पित्रों को श्रतिशय प्रिय हैं । महर्षि गए इन उपर्युक्त स्थानों पर पितरों के उद्देश से किये गये पिएडदान श्रादि कर्म को गया के पिगड टानादि के समान फल देनेवाला बतलाते हैं। ये पितरों के तीर्थ स्थान स्मरसा मात्र से मनुष्यों के सभी पायों को दूर करने वाले हैं तो वहाँ जाकर श्राद्ध करनेवालों के लिए क्या कहना है ? पितरों के श्रान्य प्रिय तीयों में श्रोंकार, कावेरी नडी, कपिलोदक तीर्थ, चरडवेगा का संगम तथा श्रमरकगटक भी हैं। इन सब तीर्थ स्थानों में, स्नान त्यादि कार्य कुरुत्तेत्र से सी गुने श्रधिक फल दायी होते हैं । विख्यात शुक्र तथा सोमेश्वर नामक<sup>ें पूर्म</sup> पवित्र तीर्थ श्राद्ध , दान, स्नान, हवन, स्वाध्याय आदि कार्यों में रात कोटि गुना श्रापिक फल देनेवाले तथा सभी व्याधियों को दूर करनेवाले हैं। इसी

प्रकार कायावरोहरण नामक तीर्थ, चर्मसवती, गोमती श्रीर वस्सा नामक नदियां, श्रीरानस, भेरव, मृगुतुङ्ग सर्वश्रेप्ठ गौरी तीर्थ, बैनायक तीर्थ, मद्रेक्वर, परम पापहर तीर्थ, युग्यटायिनी तपती, मूलतापी, पयोप्णी नामक नदियाँ, पयोप्णी का समम स्थान, महावोधि, पाटला, नागतीर्थ, पुरयसलिला व्यवन्तिका तथा वेणा नामक नदिया, महाराल, महारुद्र, महालिंग नामक तीर्थ स्थान, कल्याणदायिनी दशाणीं, ग्रतरुद्रा, शताह्वा नामक निद्या, विक्वपद नामक तीर्थ, अगारवाहिका नामक नदी, शोख तथा घर्घर नामक नद, पुरायदायिनी कालिका और वितस्ता नामक तदिया—ये सन पितरों के तीर्थ स्थान स्नान और दान के लिए परम प्रशसनीय माने गये हे । इनमें जो बुछ भी पितरों के उद्देश्य से दिया जाता है उसका श्रनन्त फल होता है । द्रोएी, बाटमती, थारा नदी तथा चीरनदी, गोकर्ण, गजकर्ण, पुरुषोत्तम तीर्थ, कृष्ण तीर्थ, द्वारमापुरी, ऋर्ब्युट, सरस्वती, मांग्रिमती गिरिकर्शिका नामक नदियाँ, घूतपाप नामक तीर्थ तथा दिल्ला समुद्र—इन तीर्थ स्थानों में किया हुआ पितरों का श्राद्ध श्रनन्त काल तक तृष्ति करनेवाला होता है। मेघकर नामक तीर्थ स्वयम् भगवान विष्णु के तुल्य है, वहाँ पर धनुषधारी मगवान् विष्णु मेखला में श्रवस्थित हें । मन्दोन्दरी नामक तीर्थ, चन्या नामक नदी, सामलनाथ नामक तीर्थ, महाराल नामक नदी, चकवाक, चर्मकोट, महाजन्मेदवर, ऋर्जुन तीर्थ, त्रिपुर, परम श्रेष्ठ सिद्धेदवर नामक तीर्थ, श्री शैल, शाकर तथा नारसिंह नामक तीथ, पवित्र महेन्द्र श्रीर श्रीरग नामक तीर्थ— इन सर्वों में भितरों के उद्देश्य से किये गये आद्धादि कार्य अनन्त फलदायक होते हैं। इन के दर्शन ही शीष्ट्र पापों को दूर कर देनेवाले है । पवित्रसलिला तुँगमद्रा, भीमरथी, कृष्ण्वेरया, कावेरी तथा गोदावरी नामक नदियाँ, भीमेदवर तथा त्रिसन्ध्य नामक पवित्र तीर्थस्थान, त्रैयम्पक नामक तीर्थं स्थान, जिसे सभी तीर्थ गए। नमस्कार करते हैं, और जहाँ पर भगवान् त्रिलोचन महादेव स्वय निवास करते हैं। ये सब भी पितरों के अब तीर्थ है। ऋषिगए ! इन सब तीर्थ स्थानों के स्मरए मात्र से ही पाप सैकडों टुकड़ों में चूर-चूर होकर मष्ट हो जाते हैं। अत. इन में श्राद्ध करने से कोटि-कोटि गुना फल होता है। श्रीपर्गी, ताम्रपर्णी तथा सर्वश्रेप्ठ जया नामक उत्तम तीर्थ, पुर्यसलिला महानदी, तथा शिक्यार नामक तीर्थ, विख्यात भद्रतीर्थ तथा कभी नष्ट न होने वाला पर्पा तीर्थ, पुरुषदायक रामेश्वर तीर्थ, उसी प्रकार एलापुर तथा श्रत्तमुर नामक तीर्घ, श्रगमूत, विख्यात श्रामर्दक, श्रतम्बुप नामक तीर्थ तथा उसी तरह पुरयदायक श्रामातकेरवर श्रीर उससे भी बढ़कर एफाम्भक नामक तीर्थ, गोवर्द्धन, हरिश्चन्द्र, ह्युचन्द्र, पृथ्दक, सहस्रात्त, हिरएयात्त नामक तीर्य, कदली नामक नदी, रामचन्द्र जी के बनवास म्थान, सौमित्रि सगम नामक तीर्थः इन्द्रकील, महानन्द तथा प्रियमेलक नामक तीर्थ स्थान—इन उपर्युक्त तीर्थ स्थानों में पितरों को देवतात्र्यों का सानिष्य प्राप्त होता है, अत. ये पिंतरों के श्राद्ध कार्य में परम अरासनीय माने गये हैं। इन सभी तीर्थ स्थानों में दिया हुन्ना दान कोटि गुना श्रधिक पुराय देता है। पुरायसलिला वाहुदा नामक नटी तथा मगलदायक सिद्धवन, पाशुपत नामक तीर्घ स्थान तथा करयासादायिनी पार्वतिका नामक नती-इन सन पवित्र स्थानों में भी किया हुआ आद्ध कार्य् शत कोटि गुने से अधिक पुरव पदान करता है। उसी प्रकार वे भी पितृतीर्थ हैं, जहा पर सहस्रों शिव लिगों से श्राविष्ट, श्रन्तर में सभी निदयों

के परम पवित्र जल को धारण करने वाली गोदावरी नामक नदी है। वहाँ पर जामद्रम्य का परम श्रेष्ठ तीर्थ स्थान त्र्याकर सम्मिलित होता है। प्रतीक के मय से वह त्र्यलग हो गया था। जिन स्थानों में गोदावरी नदी बहती है, वे स्थान हब्य कब्य स्थादि प्राप्त करनेवाले पितरों के परम श्रिय तीर्थ अप्सारेयुग के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये सभी तीर्थ श्राद्ध तथा व्यन्ति कार्यों में सौ कोटि गुने से भी व्यविक फल देने वाले हैं । महर्षालंग, सर्वत्रेष्ठ राघवेश्वर नामक तीर्थ तथा पुरुयसलिला सेन्द्रफेना नदी, जहां प्राचीनकाल में देवराज इन्द्र गिर गये थे । नमुचि राज्ञ्स को मारकर उन्होंने बहीं व्यपने तपोवल द्वारा मार्ग प्राप्ति की थीं | इस परम पवित्र तीर्थ में दिया हुआ आद व्यनन्त फलदायक होता है । पुण्कर, शालपाम, तथा विख्यात सोमपान नामक सीर्थ स्थान वैश्वानरों के निवास स्थान कहे जाते हैं । सारस्वत तीर्थ, स्वामि तीर्थ, पुग्यसलिला मलन्दरा, कीशिकी, चन्द्रिका, येदर्भा अथवा येरा, पयोप्णी, प्राइमुखा, कायेरी, उत्ता तथा पुरया नामक नदियाँ श्रीर जालन्यर नामक गिरि— इन सब तीर्य स्थानों में दिये हुए श्राद्ध को पितरगण श्रनन्त काल तक भोगते हैं । लौहदराड तथा चित्रकृष्ट नामक तीर्थ स्थान, गंगा-विन्ध्य संयोग, कल्यागादायक नदीतट नामक तीर्थ, कुञ्जाभ, खर्वरीपुलिन, संसारमोचन तथा ऋग्रमोचन नामक पवित्र तीर्थ—इन तीर्थ म्यानों में भी दिये हुए श्राद्ध का उपभोग पितरगए। श्रनन्त काल तक करते हैं। श्रद्धहास, गीतमेश्वर, विसष्ठ, परम पवित्र हारीत नामक तीर्थ, ब्रह्मावर्च, कुरावर्च, ह्यतीर्थ, विख्यात पिगडारक, रांलोद्धार, घटेश्वर, बिल्बक, नील पर्वत, धराणी तीर्य, रामतीर्थ तथा त्राश्व तीर्य-ये सव तीर्य स्थान भी श्राद्ध और दानादि कार्यों के लिए अनन्त पुरायत्रद रूप में विख्यात हैं । वेदिरारा भामक तीर्य, श्रीघवती नामक नदी, बसुनद सथा छागलाग्ड नामक तीर्थ-इन सब तीर्थों में श्राद्ध के देनेवाले पश्म पद की प्राप्ति करते हैं। दर्श तीर्थ, गए तीर्थ, जयन्त, विजय, शकतीर्थ, शीपति तीर्थ, रैवतक तीर्थ, शारदा तीर्थ, मदकालेश्वर तीर्थ, परम श्रेष्ठ वैद्वग्रठ तीर्थ श्रीर भीमश्वर तीर्थ—इन सब तीर्थ स्थानों में श्राद्ध करने वाले परम पद की प्राप्ति करते हैं । मातागृह तीर्थ, करबीरपुर, विल्यात कुरोराय तीर्थ, गाँरीशिखर, तीर्य, नकुत्तेरा तीर्थ, कर्दमाल तीर्थ, दिगिडपुगयाकर, पुगडरीकपुर तथा सभी तीर्थो का श्रधीश्वर सप्त गोदावरी नामक तीर्थ--इन तीर्थ स्थानों में श्रनन्त फल की प्राप्ति की इच्छा रखनेवालों को श्राद्ध करना च.हिये | मैंने पिनृतीर्थों का यह संग्रह संदोप में वतलाया है, इनके बिस्तार का वर्णन वृहस्पति भी नहीं कर सकते तो मनुष्यों की क्या गणना ? वर्णाश्रमधर्म माननेवालीं के घर सत्य, दया तथा इन्द्रियनिग्रह तीर्थ स्थान कहे गये हैं, इन तीर्थों में किया हुआ श्राद्ध छोटि गुना फल दायक सिद्ध होता है, इसलिए मनुष्यों को प्रयत्रार्वक इन तीयों में श्राद्ध करना चाहिये । प्रातःकाल के तीन मुहुर्त तथा तदुपरान्त के तीन मुहुर्त संगव नाम से प्रसिद्ध हैं । मध्याह काल में ठीन मुहूर्च, अपराह काल में तीन मुहूर्त तथा सायंकाल में तीन मुहूर्त होते हैं, उनमें भी श्राद्ध नहीं करना चाहिये । सायंकाल की वेला का नाम राज्ञसी बेला है, वह तो सभी कार्यों में निन्दनीय मानी गयी है। दिन के सम्पूर्ण भाग में सर्वदा पन्ट्रह मुहूर्त विषयात हैं, उनमें से जो श्राठवाँ मुहूर्त है वह 'कुतप' कहा जाता है। सर्वदा मध्याह काल में जब कि सूर्य मन्द्रगति हो

जाते है, अनन्त फल देनेवाले इस मुहूर्त का तब आरम्भ होता है । मध्याह की बेला, खह्ग पात्र, नेपालक्षम्बल, चौदी, कुग, तिल, गाय तथा नाती—ये आठ पदार्थ कुतप कहे जाते हैं (इन सब की उपस्थित पितृकार्य में आवश्यक है।) यतः पाप को कुत अर्थात् कुत्सित कहा गया है श्रीर उसको सन्ताप देनेवाली ये उपर्युक्त आठ वस्तुएँ है, अतः इन आठों वस्तुओं का नाम 'कुतप कहा जाता है। इस आठवं कुतप मुहूर्त के उपरान्त अन्य जो चार वा पाँच मुहूर्त हैं, उन्हें मुहूर्तपष्टक कहा जाता है—वे स्वधा (पितरां के उदेश से उच्चरित शब्द) के आगार स्वरूप हैं। देनगण कहते है कि कुश तथा काला तिल—ये दोनों पदार्थ भगवान् विष्णु के शरीर से निकले हुए है, अतः ये दोनों वस्तुएँ आई की रक्ता में महान् उपयोगी हैं। तीर्थ स्थानों के निवासियों को अपने पितरों के लिए एक हाथ में कुरा लेकर जल में खड़े होकर तिल के सहित् जलांजिल देनी चाहिए। इस प्रकार आद की बहुत अपिक विरोपता हो जाती है। आद करते समय पिरह आदि को एक हाथ से देना चाहिये, परन्तु तपेण दोनों हाथों से करना चाहिये, यह विधान सर्वहर के लिए कहा गया है।।।२—११॥

मृत ने कहा — ऋषिमाण ! इस पुषयोत्पादक, पवित्र, दीर्घायु देने वाले, सब पापों का विनारा करनेवाले तीर्घ श्रीर श्राद्धों के वर्णन को, जिसे प्राचीनकाल में मत्त्य भगवान ने स्वयं कहा है, जो कोई सुनेगा श्रमवा पड़ेगा वह श्रीसम्पन्न होगा । तीर्घवासियों को इस माहात्म्य का श्राद्धकाल में सब पापों की ग्रान्ति तथा दरिद्रता त्र्यादि को दूर करने के लिए श्रवहय पाठ करना चाहिये ! इस श्राद्ध माहात्म्य को पिष्डत लोग परम पवित्र, यशोवर्द्धक, घोर से घोर पापों को दूर करनेवाला तथा त्रका, विन्तु श्रीर महादेव द्वारा पृक्ति बतलाते हैं । ॥१२ २-६ ४॥

श्री मात्स्य महापुराण के श्राद्धकल्प में बाईसवाँ ऋघ्याय समाप्त ॥२२॥

### तेईसवाँ अध्याय

ऋषियों ने ऋहा—शास्त्रिशारद सूत जी । पितरों के श्राधीदवर चन्द्रमा किस मकार उत्पन्न हुए १ उनके वरा में जो परम यसस्त्री राजागस्स्य हो गये हैं, उन सब के बृतान्त को भी हम लोग सुनना चाहते है । ॥१॥

सूत ने कहा — ऋषिगण । ब्रह्मा की श्राह्मा प्राप्तकर महर्षि श्रात्र ने प्राचीन काल में सृष्टि के विस्तार के लिए सम्पूर्ण विधियों से युक्त सर्वश्रेष्ठ तप किया । महर्षि श्रात्र के इस उप तप के माहात्म्य से ससार के वलेशों के विनाश करनेवाले, परम श्रानन्ददायक, भक्त जनों को शान्ति प्रदान करनेवाले त्रह्म ही, जो श्रागोचर रूप से ब्रह्मा, विप्णु, शकर तथा सूर्य के श्रान्तर में निवास करनेवाले हैं, उनके नेत्रों के श्रान्तर परिश्र में श्रावस्थित हुए । उमा के साथ शंकर जी श्रात्रि के सभीप उपस्थित हुए, उन्हें समुख देखकर श्राटवें श्रार्थ से उन्हीं महर्षि श्रात्रि से बालक रूप में चन्द्रमा की उत्पत्ति हुई । महर्षि श्रात्रि के दोनों नेत्रों से जल

स्या में परिशात होकर वह ब्रह्मतेन अपनी किरणों ने सारे नरानर जगत् को प्रकाशित करता हुआ नीने चूं पड़ा। दिशाओं ने स्वी रूप धारण कर पुत्र की कामना से उस ते को बहुग कर लिया। इस प्रकार दिशाओं के उरर में गर्भ रूप में परिगृत होकर वह तीन सी वर्षों तक पड़ा रहा। इसके उपरान्त बहुत अधिक दिनों तक गर्भ रूप में धारण करने में असमर्थ होकर दिशाओं ने उसको बाहर गिरा दिया। इस प्रकार दिशाओं हारा छोड़े गये उस गर्भ को चतुर्जुल ब्रह्मा ने एकाकार कर सभी प्रकार के शक्ताकों को धारण करनेवाले एक सुन्दर युवा पुरुप के रूप में परिगृत कर दिया। और येद शक्ति से सम्पन्न एक सहस्र घोड़ोंवाले रथ पर बिठाकर उसे अपने लोक को ले गये। वहाँ जाने पर चन्द्रमा को देख सभी ब्रह्मीपीं ने फहा—'यह हमारे स्वाभी हों।' तवनन्तर ब्रह्मीपीं के साथ पितरगण, देव, गन्धवं श्रीर श्रीपृथियों ने एक साथ सोमदैवत मंत्रों से चन्द्रमा की स्तुति की। उन सन्तें की स्तुति करने से चन्द्रमा की तेजस्विता श्रीर भी अधिक हो गयी श्रीर उस तेज पुज्ज से पृथ्वी पर अनेक दिव्य गुरुपावाली श्रीपृथियों उरलक हुई। चन्द्रमा से उत्पन्न होने के कारण ही श्रीपृथियों को दीति सर्वदा रात्रि में दिन की श्रपेता अधिक हुआ। करती है। इसी कारण से चन्द्रमा श्रीपृथियों तथा द्विजेश (ब्राह्मणों के स्वामी) नाम से मी पुकारे जाते हैं। येद-धाम रस-रूप शुक्त पक्ता होता है। श्रीर-१४॥

प्राचेतस दक्त प्रजापित ने श्रपनी श्रत्यन्त तैजस्यिनी रूप तथा सौन्दर्य सम्पन्न सत्ताईस कन्याओं को चन्द्रमा के साथ ज्याह दिया । तदनन्तर चन्द्रमा ने प्रक्षा के ग्यारह सहक्ष वर्ष पर्यन्त विप्ता सगवान के ध्यान में एकचित्त हो घोर तपस्या की । जिससे सन्तुष्ट होकर विप्ताु भगवान् ने, जो जनार्दन (दुस्टों के विनाराक) परमातमा (स्वयं प्रकारामान् त्रहा) एवं नारायरा ( जलराशि में रायन करनेवाले) की उपाधियों से विमुपित हैं, चन्द्रमा से कहा-'वरदान माँगी ।' मगवान् विप्तु की आजा प्राप्तकर चन्द्रमा ने वरदान माँगते हुए कहा--'हे भगवन् ! मै चाहता हूँ कि इन्द्र को जीत कर इन्द्र लोक पर श्राधिकार प्राप्त फरूँ. जिससे देवगण प्रत्यहा रूप में हमारे घर व्या-व्याकर व्याहार महण करें । मेरे घर पर राजसूय यज्ञ के महोत्सव में सात्तात ब्रह्मा श्रादि देवगण यज्ञ के सम्पन्न करानेवाले ब्राह्मए वर्ने । यज्ञ में रात्त्रसीं द्वारा होने दाले विमों को नारा करने के लिए त्रिशल धारण कर शिव जी स्वयं उपस्थित रहें ।' विप्णु मगबान द्वारा बरदानों के स्वीकार करने के उपरान्त चन्द्रमा ने राजस्य यज्ञ का समारम किया । जिसमें होता ब्रह्मीं श्रवि, श्रघ्युर्य, भृगु तथा उद्गाता स्वयम् ब्रह्मा जी बने । स्वयं भगवान् विप्तु ब्रह्मा का पद ब्रह्मा कर उस यह में उपद्रष्टा बने । सनक, सनन्दन ऋदि ऋदिगण् भी उक्त राजस्य यज्ञ के विधान में सदस्य बने । ऐसा सुना जाता है कि दुनों विश्वेदेवगण चममाध्वर्षु ( यज में सीमरस पीनेवाले ) बने । चन्द्रमा ने अपने इस महान् राजसूय यज की दक्तिगा में तीनों सोकों को पुरोहितों को दान कर दिया । यज्ञान्त स्नान कर लेने के उपरान्त चन्द्रमा के परम मनोरम रूप को देखने की श्रतिराय इच्छुक कामनाश से व्यथित निम्नलिखित नव देवियों ने उमभी त्रारापना की । लक्ष्मी ने नारायण को, सिनीवाली ने कर्दम को, दिति ने विभावस को, तुष्टि ने कभी

न च्युत होनेवाले ब्रह्म को, प्रमा ने सूर्य को, कुहू ने हिवप्मान् को, कीर्ति ने जयन्त को, वहु ने मरिचि नन्दन कर्र्यप को तथा धृति ने अपने आराध्य पित नन्दि को छोड़कर सोम की ही सेवा करने का निरचय प्रकट किया। सोम ने भी उन नव देवियों को अपनी की की मौति सादर अहरण कर उनके साथ मोग विलास किया। उन नव देवियों के पितमण, इस प्रकार की लेकर हानि पहुंचाने वाले चन्द्रमा को रागप अथवा युद्ध में राखादि द्वारा, बोई भी हानि नहीं पहुंचा सके। उन लोगों के अनेक प्रकार की हानि चेष्टा करने पर भी चन्द्रमा उसों दिशाओं में विराजमान होकर सुशोभिन ही रहे और अपने उम्र तप के प्रमाव से ऋषि कियन दुष्पाप्य ऐश्वर्य की प्राप्ति करके भू आदि सातों लोकों पर उसने एकच्छत्र आधिपत्य प्राप्त किया।।।१५-२८॥

एक बार ताराधिपति चन्द्रमा ने वाटिका में घूमती हुई, श्रानेक प्रकार के पुष्प से बने हुए श्रालकारों से सुरोभित, इहत् नितम्ब तथा उन्नत स्तनों के दुर्वह भार के खेद से पुष्प तोड़ने में भी श्रातिंग्रय श्रागक्त श्रगोंबाली, देवगुरु, बृहस्पति की पत्नी तारा को देखा । कामदेव के कुमुगमय वार्गों के समान हृदय को बीधनेवाले, अतिराय सुन्दर तथा बड़े-बड़े नेत्रीयाली उस तार्रा को देख चन्द्रमा अतिराय कामातुर होकर अपने को संभाल न सके श्रीर एक एकान्त स्थान में जाकर उसके केरापारा को पकड़ लिया । मनोहर रूप फी कान्ति से श्राकरिंत हृदयवाले चन्द्रमा के साथ कामातुर तारा ने भी पर्याप्त भोग विलास किया । बहुत समय तक भीग बिलास करने के बाद भी चन्द्रमा तारा को वहाँ से श्रपने साथ घर लिवा से गये । विन्तु तारा के श्रपार सौन्दर्य पर लडू सोम की कामवासना की तृष्टि घर में भी नहीं हो सकी। इधर तारा के विरहा-नल में दग्ध बृहस्पति सर्वदा उसी के ध्यान में निमन्न रहने लगे किन्तु श्रपने महान् श्रपकारी चन्द्रमा को शाप देने में भी वे सपर्थ नहीं हो सके, और न मंत्र, शक्ष, श्राम, विष आदि अनेक प्रकार के उपायों श्रथवा श्रमिवारों से ही उसका कुछ श्रपकार कर सके । श्रन्ततः जब निराश हो गये तब श्रतिशय कामातुर हो दीनअपूर्वक श्रपनी पत्नी तारा को प्राप्त करने के लिए ये चन्द्रमा से याचना करने लगे । परन्तु तारा के श्रनुपन रूप एव यीवन के सुख रूपी पाश में निवद्ध चन्द्रमा ने तारा को फिर भी नहीं लौटाया । श्रन्त में महादेव, ब्रह्मा, साध्यगण, मस्त गण तथा दिग्यालों के कहने पर भी जब चन्द्रमा ने तारा को नहीं सौटाया तक श्रतिशय हठ देख श्रसख्य रुद्रगणों के स्वामी वामदेव शिव जी उस पर श्रत्यन्त मुद्ध हो गये | इस प्रकार वृहस्पति के स्नेह में वंधकर पिनाकधारी भृतनाथ शकर, जिनकी सिद्धगण सर्वदा सेवा करते है. श्रपने सब शिप्यों को साथ ले श्रजगव नामक प्रसिद्ध पिनाक को धारणकर चन्द्रमा के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थिन हुए । उस समय उनका तीसरा नेत्र विरोप उद्दीप्त हो रहा था श्रीर उससे श्रत्यन्त मयानक श्राग को लपटें निकल रही थीं जिससे उनका मुख भी परम भयानक ही गया था l उन्हीं के साथ चौरासी रुद्रगण भी अनेक राखाख धारणकर प्रस्थित हुए । यन्त्रों के स्वामी कुनेर ने अपने साथ अनेक रात करोड़ सेनात्रों के साथ-साथ एक पद्म बेताल, एक श्रारव यज्ञ, तीन लाख नाग तथा बारह लाख किन्नरां को लेकर शिवजी का श्रनुसरण किया । उधर चन्द्रमा ने भी श्रतिशय कुद्ध होकर नक्तत्रगण, देत्य.

अंधर आदि की अन्यान्य विपुल सेनाओं तथा अतिशय तेजस्वी रानैश्वर तथा मंगल को साथ ले रएएमूमि में प्रस्थान किया । इस प्रकार दोनों श्रीर से भीपण युद्ध की तैयारी देख सातों लोक बहुन ही मयभीत हो गये तथा द्वीपों श्रीर समुद्रों के साथ सारी प्रय्वी विचलित हो गयी। महादेव जी एक श्रतिराय प्रचएड श्रमिवर्षक विशाल अस लेकर चन्द्रमा की श्रोर दीड़ पड़े। तदनन्तर दोनों महान सेनाओं में सप्पूर्ण जीवों के नाग करनेवाले, अतिराय प्रचण्ड तीक्ष्ण और उस हथियारी की चमक से वक्त भीपंगु संप्राम होने लगा । ऋतिराय तीक्ण श्रीर उप राखों से दोनों पक्षों की सेनाएँ नष्ट होने लगी । दोनों श्रीर से स्वर्ग, भूमि श्रीर पाताल लोक को जलानेवाले, श्रतिराय जाज्यस्यमान महान् भीवर्ण श्रह्माकी की विपल वर्षा होने लगी । शिव ने कृषित होकर सोम का विनाश करने के लिए प्रकाशिश नामक एक वाण चलाया. उसके प्रतिकार में सोम ने भी कभी न चूकनेवाले अपने सोमास्त्र को संचालित किया । इन दोनों श्रसों के छूटने से समुद्र, मृमि श्रीर श्राकारा में सभी स्थानों पर हाहाकार मच गया। ब्रह्मा ने जब उन दोनों क्रखों से सारे संसार को बिनष्ट होता देखा तो देनताक्षों को साथ लेकर दोनों के बीच में खडे हो गये और जैसे भी सम्भव हो सका, उन्हें शान्त किया । फिर सोम से कहा—'हे सोम ! तुमने ऐसा निन्दा कार्य किया है, जिससे बिना किसी कारण के सब का बिनाए हो रहा है। दूसरे की की चुराकर श्रात्मसात करने के लिए तुमने ऐसा श्रात्यन्त मयानक युद्ध किया है, श्रातः पर्याप्त शान्त एवं शुभकारी होने पर भी तुम जनता में निश्चय ही कृष्णा पद्ध में पापमह हुत्रा करोगे । बृहस्पति की स्त्री तारा को उन्हें सीप दो. दसरों की वस्तु लेकर दे देने में तुन्हारा कोई अपमान नहीं है। 11२१-४६॥

स्त ने कहा — ऋषिगण । ब्रह्म की बातें सुन चन्द्रमा हतप्रम हो गया श्रीर 'श्र्रकी यात है ऐसा ही कहाँगा' — कह कर शान्तचित हो युद्ध से विरस हो गया । उधर बृहस्पति भी असल मन से श्रपनी ही तारा को साथ ले महादेव जी के साथ श्रपने गृह को वापस चले गये । ॥४७॥ श्री मास्य महापुराण के सोमवंश वर्णन प्रसंग में चन्द्रमा का दुराचार नामक तेईसवाँ श्रध्याय समास ॥२३॥

# चौवीसवाँ श्रध्याय

सत ने ऋहा—ऋषिगण ! तरुपरान्त एक वर्ष बीत जाने पर बारह स्वाँ की भाँति श्रति-राय तेजस्वी, दिव्य पीताम्यर घारण किये, दिव्य श्रामुपाणों से विम्धित, चन्द्रमा के समान सुन्दर एक कुमार तारा की कुत्ति से उत्पन्न हुत्या, जो पीक्षे चलकर सब प्रकार के ग्रास्त्रों का ज्ञाता तथा उस हस्तीविज्ञान का पवर्षक हुत्रा, जिसके हारा हाथियों के गुण दोप, रोम व्यादि जाने जाते हैं । उसका एक प्रसिद्ध नाम गजवैय भी पड़ा । राजा चन्द्रमा का पुत्र होने के कारण राजपुत्र तुध नाम से उसकी प्रसिद्ध हुई । उस महायलवान सुमार ने श्रपने उत्पत्ति काल के साथ ही संसार के सभी तेजस्वी पदार्थों को परागृत कर दिया । उस समय जब कि वह उत्पन्न हुन्ना प्रका बादि देवगण श्रवियों तथा देवताओं को साथ लेकर उसके जातकर्म के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए बृहस्पित के ग्रह गये। वहाँ देवतार्श्वों ने तारा से पृद्धा---'तुमने किसके संयोग से इस पुत्र को उत्पन्न किया है ?' देवताओं के इस प्रकार पूछने पर पहले तारा ने कुछ भी प्रस्युत्तर नहीं दिया । परन्तु बारम्वार श्रनुरोध करने पर लजाती हुई उस मुन्दरी ने बहुतन्देर बाद कहा-'चन्द्रमा के संयोग से ।' तारा के कथनानुसार चन्द्रमा ने उस पुत्र को गृहस्पति से ले लिया श्रीर उसका नाम वुष रखकर उसे भूतल में राज्य पदान किया'। ब्रह्मा ने राज्याभिषेक कर उसे सर्व प्रहों में प्रधान बनाया श्रीर ब्रह्मर्पियों के साथ उसे वहीं की समकत्त्वता प्रदान की । सदनन्तर सभी देवतात्र्यों के देखते-देखते ब्रह्मा वहीं पर अन्तर्हित हो गये। बुध ने इला के गर्म से एक धर्मिष्ठ पुत्र उत्पन्न किया, जो अपने पराकम तथा तेज से सौ श्चरवमेध यज्ञों का करनेवाला, सर्वलोकनमस्कृत पुरूरवा के नाम से विख्यात हुआ । उस राजा पुरूरवा ने हिमवान पर्वत के मनोहर शिखर पर भगवान जनार्दन विष्णु की आराधना कर सारे संसार का ऐदर्वय एव सातों द्वीपों का ऋाधिपत्य भास किया था। उसने केरि आदि करोड़ों दैरवीं का संमाम भूमि में संहार किया था। उसके परम व्याकर्षक रूप पर मुख्य होकर उर्वशी ने उसे पति रूप में स्वीकार किया था। सभी लोकों के कल्याया की कामना से पुरूरवा ने सातों द्वीपों तथा शैल, वन और काननों समेत इस निखिल वसुमती का धर्मपूर्वक पालन-किया था । कीर्ति तो सदा चमर इलानेवाली की मॉति उसकी अगवाहिका बनी रहती थी । विष्णु की प्रसन्नता से देवाधिदेव इन्द्र ने ऋपना आधा आसन उसे प्रदान किया था । वह सर्वदा धर्म, अर्थ तथा काम का समान रूप से पालन करता था। एक बार कुत्हल वरा धर्म, अर्थ तथा काम उसके चरित को जानने की इच्छा से यह देखने के लिए कि 'देखें ! किस प्रकार हम लोगों को यह समान हिंछ से देखता है', उसके यहाँ प्रत्यन्त रूप धारणकर त्राये । राजा ने भक्तिपूर्वक उन तीनों को ऋर्ष्य, पाद्य यादि से सम्मानित किया । विश्य तीन कनकमय आसनों को विजाकर उन पर उन्हें बिठाया और पहले सबीं की सामान्यतया एक भाव से पूजा की, किन्तु धर्म की उसने फिर से विरोप रूप में पूजा की । उसके इस व्यवहार से काम और ऋर्थ ऋत्यन्त कुपित हुए । ऋर्थ ने उसे शाप देते हुए कहा—'तुम ग्रोक के कारण नष्ट हो जाओगे । काम ने कहा- 'वुम्हें गन्धमादन पर्वत पर अवस्थित कुमारवन में उर्वशी के वियोग के कारगा प्रमाद हो जायगा । किन्तु धर्म ने कहा — 'राजेन्द्र ! तुम चिरजीवी श्रीर परम धार्मिक होगे । तुःहारे पुत्र-पीत्रादि सन्ततिगया सैकड़ों की संख्या में बढ़े गे, उनका पृथ्वी मगडल पर तब तक निवास रहेगा जब तक चन्द्र, सूर्य तथा तारागण विद्यमान है, वे कभी नष्ट नहीं होगे। यह कहकर वे सब के सब प्रन्तिहित हो गये । राजा ने उसी प्रकार राज्य सुख का अनुभव किया । वह राजाधिराज प्रतिदिन देवेन्द्र को देखने के लिए श्रमरावतीपुरी को जाता था । एक बार कभी दित्तिषा श्राकारा की श्रोर जानेवाले रथ पर चढ़वर सूर्य के साथ श्राकारा मार्ग में घूमते हुए उसने दानवराज केरिर को, चित्रलेखा श्रीर उर्वरी नामक श्रप्सराश्रों को ले जाते हुए देखा । वुधपुत्र पुरूरवा ने श्रनेक प्रकार के रास्त्राह्त्रों को घारणकर थरा प्राप्ति के लिए संत्राम में उस महा बलवान् केरि को पराजित कर दिया, जिसने इन्द्र को भी समर भूमि में पराजित किया था। श्रीर इस प्रकार प्राप्त उर्वशी को ले लाकर उसने इन्द्र को सींप दिया। जिससे देवताश्रों के साथ उसकी

मैत्री श्रीर भी दढ़ वन गई श्रीर इन्द्र भी तब से उसके परम मित्र हो गये श्रीर सन्तुष्ट होकर उसे सप्पूर्ण संसार में सबसे ऋषिक बल, पराक्रम, यश तथा सम्पत्ति प्रदान की । इसी सम्मान के उपलक्ष्य में भरत मिन द्वारा उसके यरा का गान भी कराया गया । उर्वरी ने पुरुत्वा के प्रेम से भरत विरचित लक्ष्मीस्वयम्पर नामक महान् नाटक में अभिनय किया। उस अभिनय में मेनका, उर्वशी, और रम्भा नामक श्रप्सराओं को भी इन्द्र ने नृत्य करने का आदेश दिया था। उर्वशी ने लक्ष्मी का रूप धारणकर सुन्दर लय के साथ नृत्य तो किया किन्तु नाचते संमय पुरूरवा के श्रतिशय मनोहर रूप को देखकर वह कामातुर हो गई। श्रीर इस प्रकार मरत सनि ने जो क़द्य अभिनय के विषय में उसको नियम आदि बतलाये थे, उन्हें वह मूल गई। भरत यह देखकर ऋतिराय कुद्ध हो गये ऋीर उर्वशी को उन्होंने शाप दे दिया कि 'इसी के वियोग से पृथ्वीतल में जाकर तुम पचपन वर्ष तक स्क्मलता रूप में उत्पन्न होगी श्रीर वहीं पर पुरुरवा भी पिशाचयोनि का अनुभव करेगा। अनन्तर उर्वशी ने आकर पुरूरवां को पति रूप में वरण किया श्रीर भरत मुनि की शापिनिवृत्ति हो जाने पर बहुत काल तक मुखपूर्वक जीवन ब्यजीत करते हुए उसके सयोग से ब्राठ पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम हैं स्त्रायु, इदायु, श्रदवायु, धनायु, धृतिमान्, नसु, शुन्तिविद्य स्त्रीर रातायु। ये सभी पुत्र दिच्य पराक्रम श्रीर तेज सम्पन्न थे । श्रायु के नहुप, युद्धरामी,रजि, दम्म तथा विपाप्मा नामक पाँच महारथी पुत्र उत्पन्न हुए । रिज के राजेय नामक सी पुत्र उत्पत्र हुए । रिज ने निलिल पार्पो से रहित मगयान् विप्रा की घोर त्र्याराघना की थी। उम्र तपस्या से सन्तुष्ट होकर सगवान विष्णु ने राजा रिव को ऋनेक बरदान दिया, जिसके प्रमाय से रिज अपने समय में समस्त देवता, असुर तथा मनुष्यों का विजेता हुआ। एक बार कभी देवता श्रीर रात्तर्सों में तीन सी वर्षों तक भीषण युद्ध चल रहा था, जिसमें प्रद्वाद तथा इन्द्र लड़ रहे थे। किन्तु इतने दिनों के बाद भी कोई विजयी नहीं हो सका था। अन्तु में देवता श्रीर राज्ञस दोनों पन्त्वालों के यह पूछने पर कि 'इन दोनों पत्तों में से कीन पत्त विजेता होगा' भगवान् ब्रह्म ने कहा—'जिस पत्त में राजा रजि होगा वही विजेता होगा। अध्याकी इस बात को सुनकर राज्यों ने भ्रयने पत्र की विजय के लिये राजा रीज से प्रार्थना की कि 'द्याप हमारे सहायक हो जायें।' राजा ने कहा —'यदि में द्याप लोगों का राजा हो जाऊं तमी पर्यात सहायता कर सकता हूँ ।' राक्सों ने उसके इस प्रस्ताय को स्वीकार नहीं किया । देवताओं ने स्थीकार कर लिया और कहा-- 'तुम हम लोगों के अधीरवर हो आयो और युद्धमें यन थों का विनाश करो। इस मकार रजि के देव पत्त के सहायक हो जाने पर वे राह्मस मारे गये, जी श्रव तक इन्ट्र द्वारा नहीं मारे जा सके थे । रजि के इस कार्य से सन्तुष्ट होकर प्रमु इन्ट्र ने स्वय उसका पुत्र होना स्वीकार किया । इन्ट्र के पुत्र हो जाने पर रजि ने सारा राज्य कार्य फिर इन्द्र को लीय दिया थीर स्वयं तपस्या के लिए वन को मस्थान क़िया। इभर रिव के तपस्वी खीर बलवान् पुत्रों ने बलपूर्वक इन्द्रं के साम्राज्य, धन, सम्पत्ति तथा यत खादि ह्याम फार्यों में उनके भाग को भी धीन लिया । रिज पुत्रों हारा व्यक्तस्य इन्द्र व्यपने राज्य भार से निहाले जाने पर अति दीन तथा दुःसी हो बृहस्पति के पास गये और कहा — 'गुरूदेव 1 रिज के पुत्रों ने मुक्ते बहुत सनाया । मेरा साम्राज्य क्षीन लिया, यज्ञ शादि कार्यों से भी मेरा व्यथिकार ले लिया, में एक दम पराजित हो

गया हूं । हे बृहस्पते ! मेरी राज्य प्राप्ति के लिए कुछ उपाय भीजिये, इन्द्र नी इस विनीत प्रार्थना से देवगुरु वृहस्पति ने प्रह शान्ति ज्यादि पुष्टि उत्पादक कार्यों से इन्द्र को अतिराय बलवान् तथा साहसी किया, जिससे इन्द्र ने रिज के उन पुत्रों के पास जाकर उन्हें भीहित कर लिया । श्रीर बेट की ध्यमोघ शक्ति को जानकर उन्हें विनाश के पथ पर ले जाने के लिए जैन धर्मायलम्बी बनाकर तीनों बेटों द्वारा प्रशस्त सनातन धर्म से अस्ट करा दिया । श्रीर तम उन सर्भों को बेदोक्त धर्म से बहिष्कृत हेतुवाटी मानकर छपने बन्न द्वारा मार बाला । ॥१-४६॥

इसके उपरान्त मे नहुष के सात धार्मिक पुत्रों का वर्षान कर रहा हूं । नहुष के वर्ति, यवाति, सवति, उद्धव, पाचि, शर्योति और मेघजाति नामक सात वरा का विस्तार करने नाले पुत्र थे। प्रथम पुत्र यति श्रपनी कुमारावस्था में ही राज्य भार से विरक्त हो वैखानस का वेश घारणकर योगी हो गया । उसके बाद दूसरे पुत्र बयाति ने धर्म की शरण ले राज्य का भार सँभाला । उसकी धर्म पत्रियों में एक वृषपर्वा की कन्या श्मिंच्डा तथा दूसरी उसी की भाति रूपनती भागव की व्रतपरायण कन्या देवयानी थी। ययाति के पौँच उत्तराधिकारी पुत्र थे, उनका नाम बता रहा हूं । देवयानी ने ययाति के सयोग से यदु श्रीर तुर्वेसु नामक दो पुत्र उत्पन्न किये, तथा शार्मिन्ठा ने दुध्, ऋनु तथा पूरू नामक तीन पुत्रों को उत्पन्न किया । इन पाचीं पुत्रों में से यदु ऋौर पुरु—हन दो पुत्रों के द्वारा वर का विपुत विस्तार हुआ। नहुप का पुत्र ययाति एक सत्यवादी तथा पराक्रमी शासक था। वह सदा नियमपूर्वक रहता था, उसने विधिपूर्वक अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। श्रमने राज्य काल में उसने पृथ्वी का विधिवत् शासन एवं पालन किया । भक्तिपूर्वक पितरा तथा देवताश्रों की वह पूजा करता था, श्रमने व्यवहार से प्रजा को सर्वदा प्रसन्न रखता था। कभी रातुओं द्वारा वह पराजित नहीं हुआ । इसी प्रकार सहसों वर्षों तक उस राजा ने धर्मपूर्वक श्रपनी प्रजा का विधिवत् पालन किया । इसके बाद नहुप के पुत्र उस राजा ययाति को रूप सीन्दर्य नष्ट्र करनेवाली घोर वृद्धावस्था प्राप्त हुई । वृद्धा-बस्था से अतिराय दु ली हो राजा ने अपने यद्, पृरु, तुर्वेसु, द्वुग्नु, और श्रनु नामक पानों पुत्रों से कर्हा — 'पुत्रो ! यद्यपि मे बृद्ध हो गया हूँ; पर इस श्रवस्था में भी मुक्ते युवाबस्था प्राप्तकर युवती क्षियों के साथ काम क्षीडा करने की बड़ी अभिलापा है, इस विषय में हुम लोग मेरी सहायता करो ! पिता की ऐसी बातें सुन देव-यानी के ज्येष्ठ पुत्र यदुने कहा---'हम लोग त्र्याप की सहायता करने के लिए सर्वदा प्रस्तुत है, यीवन की तो नात ही क्या है ? ययाति ने श्रपने पुत्रों से कहा---'इस मेरी वृद्धावस्था को तुम लोग ग्रहरा करो । तुम लोगों की यौवनावस्था भारतर मै अनेक विषय सुखों का सेवन करूँगा। मै पूर्व काल में अनेक दीर्घकाल ब्यापी यज्ञों का अनुष्ठान कर रहा था, उसी त्रसग में अधुरों के गुरु शुक्राचार्य के शाप के कारए। मेरे काम तथा अर्थ-दोनों पदार्थ नष्ट हो गये, अत इस अवस्था में भी मेरी काम वासना की तृति नहीं हो सफी, इसी कारण में अब भी अनुष्ठ हूँ। अत अपने रुपीर द्वारा तुम लोगों में से कोई मेरी बृद्धावस्था का वहन करें और मैं तुम लोगों की इस नथी युवास्था को लेकर युवा बनकर अपनी काम पिपासा शान्त करूँ। ययाति की ऐसी बात छनकर यह उपादि चार पुत्रों ने बृद्धावस्था लेने से साफ इनकार कर दिया, जिससे छुपित होकर राजिप यथाति ने उन चारों को शाप दे दिया—ऐसा हमने सुना है। इस प्रकार चारों पुत्रों को शाप देकर जब पिता ने पाँचवे पुत्र पुरु से अपनी आकांचा प्रकट की तब सत्यवादी तथा परम पराक्रमी किन्छ पुत्र पुरु ने पिता से कहा—'तात! आप अपनी इस दुःखदाबिनी बृद्धावस्था को सुन्के दे दीजिये और मेरी इस नथी युवावस्था से योवन प्राप्तकर विषय सुख मोग कीजिये। आपके आजानुसार में इस बृद्धावस्था को लेकर राज्य प्रक्रम्य करूँगा। किनिष्ठ पुत्र पुरु के ऐसा कहने पर राजिप यथाति ने अपने उम तथ एवं योग के बल से अपने उस धर्मात्मा पुत्र के ग्रिरीर में बृद्धावस्था को आविष्ट कर दिया और उस की नथी युवावस्था से वह स्वयं युवा हो गया। ईस प्रकार यथाति की बृद्ध अवस्था को प्राप्तकर पूरु ने राज्य का कार्य संचालन किया। तदुपरान्त एक सहस्र वर्ष उन्होंने कहा—'पुत्र! अकेले एक मात्र तुन्हों से में अपने को पुत्रवान् मानता हूँ, तुम ही मेरे वंश के विस्तार करने वाले योग्य पुत्र हो। तुन्हारे ही नाम के अनुकूल अब हमारा यह वंश पीरव नाम से संसार में विख्यात होगा। इस प्रकार राजा ययाति ने अपने राज्य सिंहासन पर पुरु का अभिषेक कर बहुत दिनों के ब्यतीत होने पर इहलोक लीला समान्त की। कृत्वित्र गणा। अय इसके उपरान्त में पुरु के वंश का वर्णन कर रहा हूँ, सुनिये! इसी वंश में मरत के वंश का विस्तार करनेवाले सारत नामक न्यति की।

श्री मात्त्य पुराण के चन्द्रवंश वर्णन शसंग में ययाति चरित नामक चीवीसवाँ श्रध्याय समाप्त ॥२०॥

#### पचीसवाँ अध्याय

श्वरिपों ने कहा — सूत जी। क्या ऐसा कारण है कि पूरु के बंग में उत्पन्न होनेवाले पीरव > इस प्रस्थीतल पर स्रति श्रेष्ठ माने गये और ज्येष्ठ होने पर भी यद के वंग्रज श्रीरहित हो गये ? इसके स्रतिरिक्त महर्षि ययाति के जीवन चरित को हमें विस्तारपूर्वक सुनाइये, क्योंकि उनका चरित पुण्य तथा दीर्पायु को पदान करनेवाला तथा देवताओं द्वारा स्रमिनन्दनीय है। ॥१-२॥

सत ने कहा--ऋषिगण ! इसी परम पुरायमय, श्रातिराय निर्मल, दीर्घायु प्रदान करनेवाले, राजिष ययाति के महान् जीवन चरित को पाचीनकाल में राजानीक ने शीनक जी से पूछा था । ॥३॥

शतानीक ने पूछा था— तपसी ग्रीनक जी ! हम लोगों के पूर्व पुरुष दसवें प्रजापित महाराज ययाति ने किस प्रकार परम दुर्लम शुक्त की पुत्री देवपानी के साथ अपना विवाह संस्कार किया था ? इस क्या को हम विस्तारपूर्वक सुनना चाहते हैं । इसके श्रतिरिक्त पूर्व के बंग्रा में उत्पन्न होने वाले ग्रजाओं को भी कमानुसार हमें बतताइये ! ॥४-४॥

ग्रीनक ने कहा —नृपतिवर ! सर्जीष स्थाति देवराज इन्द्र के समान पराकसी एवं बग्रस्वी थे, उन्हें शुक्त तथा वृषपर्यों ने भाचीनकल में जिस प्रकार अपनी-अपनी कन्याएँ वरास की थीं, और जिस प्रकार मार्गव

पुत्री देवयानी श्रीर नहुष पुत्र महाराज ययाति का परस्पर संयोग हुआ था, उस कथा को श्रापके पूछने पर हम धुना रहे हैं, सुनिये। प्राचीनकाल में एक बार देवतान्त्रों श्रीर रात्त्सों में परस्पर चराचर जगत् में स्वामित्व प्राप्त करने के लिए संघर्ष मचा था । उस समय विजय प्राप्त करने की कामना से देवताओं न श्रपने यज्ञादि कार्यों के सम्पन्न करने के लिए महर्षि श्रंगिरा के पुत्र ऋषि बृहस्पति को श्रीर दूसरे पद्म वालों — राह्नसों —ने महर्षि भृगु के पुत्र शुक्र को पुरोहित रूप में वरण किया थां। इस कारण वे दोनों ऋषि भी सर्वदा एक दूसरे की श्रति प्रतिस्पर्द्धा से यज्ञ का विधान करते थे । उस युद्ध में देवगए। जिन-जिन दानवीं का संहार करते थे, उट्हें शुक्र श्रपनी संजीवनी विद्या के प्रभाव से पुनंः जीवित कर देते थे, जिससे दे फिर उठ-उठकर देवताश्रों के साथ युद्ध करने लगते थे । उघर राह्मसगण समरम्मि में जिन देवताश्रों का संहार करते थे, उन्हें उदारवृद्धि बृहस्पति पुनः जीवित नहीं कर सकते थे, वयोंकि वे उस संजीवनी-विद्या को नहीं जानते थे, जिसे परम पराक्रमी एवं विद्वान शुक्र जानते थे । इस कारण देवगण श्रतिशय विषयण हुए श्रीर शुक्र से परम भयभीत होकर वृहस्पति के ज्येष्ठ पुत्र कच के पास जाकर निवेदन किया--- 'कच ! हम लोग त्रापकी शरण में हैं, हमारे कल्याणार्थ कुछ सहायता त्राप भी कीजिये । इस युद्ध में त्राप हमारी यह सहायता कीजिये कि उस उत्तम संजीवनी नामक विद्या को, जिसे ऋमित तेजस्वी राउक जानता है, ऋाप शीघ जाकर उससे प्राप्त कीजिये । इस महान् उपकार के बदले आप हम लोगों के यज्ञादि कार्यों में माग प्राप्त करने के श्रिषिकारी होंगे । द्विजश्रेष्ठ शुक्त को आप वृषपर्वा के सिवकट जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर वह दानवों की रच् करता है। दानवों के ऋतिरिक्त अन्य किसी की रचा वह नहीं करता। आपको छोड़कर कोई अन्य ऐसा साहसी नहीं है, जो शुक्त की अत्राधना कर उक्त विद्या को प्राप्त कर सके। अपने शील, सदाचार, सहनगीलता, माधुर्य, चतुरता आदि सद्गुग्धों से देवयानी को सन्तुष्ट करने पर निश्चय ही शुक्र श्रापको वह विद्या दे देगा । उस समय इस प्रकार निवेदन कर देवताओं ने कच को दृपपर्वा के समीप नाने के लिए सहमत कर लिया । राजन् ! देवताओं द्वारा श्रमिनन्दित कच ने तुरन्त ही दानवेंं की पुरी में श्रवस्थित शुक्र के पास जाकर प्रगाम किया और कहा—'गुरुदेव ! मै महर्षि श्रंगिरा का पीत्र तथा द्विजश्रेष्ठ बृहस्पति का पुत्र हूँ, मेरा नाम कच है । मुक्ते शिष्य रूप में श्राप स्वीकार कीजिये, श्रापकी सेवा मैं तत्पर रह कर मै ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ट ब्राजनियमों का पालन कहँगा । इसके लिए सुम्ते श्रपनी सेवा में एक सहस्र वर्ष पर्यन्त रहने की श्रानुमति प्रदान कीजिये ।' ॥६-२३॥

शुक्र ने कहा—कन ! तुम्हारा आगमन कल्यार्णिमय हो, तुम्हारी प्रार्थना मे स्वीकार करता हूँ, तुम सम्माननीय हो, में तुम्हारा सम्मान कर रहा हूँ, हमारे इस सम्मान करने से बृहस्पति जी सम्मानित हों ॥२४॥

शीनक ने कहा — भरतकुरतकेष्ठ ! कन ने शुक्र की आज्ञा स्वीकार कर उस खात्रत्रत को श्रंगी-कार किया, जिसके लिए स्वयम् किन पुत्र शुक्र ने उसे आदेश किया । खात्र जीवन का नियम तथा उस नियम की अवधि आदि विभयों को लेकर शुक्त ने जैसा बुद्ध आदेश किया उसे कच ने सम्पूर्णतया स्वीकार किया । और इस प्रकार उपाध्याय भृगु नी आसाचना में तस्पर रहते हुए वह गुरुपुत्री देवयानी की सेवा में भी सर्वेदा तत्पर रहता था। युवावस्था होने पर भी कच यितदिन उस देवयानी को, जिमके ग्ररीर में यीवन के जिह पकट हो रहे थे, पित्र भाव से, गा-गाकर, नाच-नाचकर, विविध प्रकार के बाजे वजा-वजाकर प्रसल करता था। इसी प्रकार उस भूगुपुत्री देवयानी के लिए, जो पूर्णस्य से युवती हो चली थी, पुप्प फल व्यादि आवर्षक पदार्थों को ला-काकर वह प्रसल रखता था। देवयानी भी इस प्रकार नियम तथा वत में पटु, श्रासण्ड ब्रह्मचारी बढ़े कच को देखकर ब्रापने मन में उसकी सेवा की भावना रसकर परिवेक कार्यों के पश्चात उसकी पर्मा किया करती थी। एकान्त में उसकी सेवा भी किया करती थी। इस प्रकार कटोर खात्रजीवन व्यतित करते हुए कच के पाँच सी वर्ष बीत गये। कच के ऐसे-परम कटोर खात्रजतों को दानवगण नहीं सह सके। एक बार युहस्पित की ईप्यों के कारण व्यपनी जाति के रलाई उन सर्वों ने प्रकान्त वन में ब्रकेते गाय वराते हुए कच को मार टाला। ब्रीर मारने के बाद उसके रसिर को तिल-तिल काट करके पालत् भीड़ियों और गीदड़ों को खिला दिया। इस प्रकार कच के मर जाने के बाद गीएँ विना चरवाहे के व्यपने स्थान को लौट व्यायों! सायंकाल हो जाने पर कच के विना व्याई हुई गीखों को देखकर देययानी ने मार्गव से कहा—'तात। व्यापने व्यपना व्यक्तित्र कर्म समाप्त कर दिया, मगवान् मास्कर भी व्यत्ताचल गामी हो गये, विना चरवाहे की गीएँ भी वन से बायस व्या गई, पर कच व्यगी तक नहीं दिखाई पह रहा है। इससे प्रकट होता है कि वह या तो मार डाला गया व्यथबा किसी ने उसे पकड़ लिया। में सच-सच कह रही हैं कि विना कच के में नहीं जी सकती । शारप-२ शा

शुक्त ने कहा—'यहाँ थालो, यहाँ श्रालो' इन गडदों का उच्चारण कर में युत को नीवित कर देता हैं तुम मत वयराखों, इतन कह कर शुक्त ने संजीवनी विवा का प्रयोग कर कन को 'यहाँ आखों, यहाँ आखों, कहकर बुलाया। बुलाये जाने पर दूर से दीइता हुच्या कन उपस्थित हो गया खोर शुक्त को प्रयाम करते हुए कहा—'गुरुदेव! साल्सों ने मुक्ते मार डाला था।'इस भकार एक थार मारे जाने तथा भूगु झारा जीवित किये जाने पर देवयानी ने दूसरी बार पुनः अपनी इच्छा से कन को नन से पुप्प तोइ लाने की आजा थी। कन भी शाहनत बक्त का च्यान करता हुच्या पुप्प तोइने के लिए नन में गया। दानवों ने वन में पुप्प तोइते हुए उसे पुनः देखा, और अब दूसरी बार उन्होंने उसको मारकर जलाकर एक दम चूर्णवत कर मदिरा में मिला दिया और उसे स्वयं शुक्ताचार्य को पिला दिया। उस दिन भी बहुत देर तक कन को न आया देल देवयानी ने पिता से कहा—'तात। मैंने कन को नन से फूल तोड़ लाने के लिए कहा था, पर वह अभी तक लेंग्र कर नहीं आया, निश्चय है कि या तो वह मार डाला गया अथवा स्वयं मर गया। आपसे सन कह रही है कि उसके निना में नहीं जी सकती। ।। से ह-पर ।।-

द्युक्त ने कहा-—वेटी ! वृहस्पित का पुत्र कल भेत योनि में बला गया है ! 'अब उक्त विदा द्वारा जीवित कर देने पर भी वह इसी प्रकार फिर मारा जायगा, तो अब में क्या कहूँ ? देववानि ! उसके लिए तुम अब व्यर्व में शोक मत करो और मत रोखो ! तुम्हारे समान सर्वशक्तिसम्पत्न वालिका को एक मरण्यमी मनुष्य के लिए इतना शोक नहीं करना चाहिये ! मेरे तप के प्रमाव से स्वयं ब्रह्म, ब्राह्मण समृह, इन्द्र, सभी देनगण्, श्राठं वसु, दोनों श्रश्चिनी कुमार, सभी दानवगण्, यही क्यों सारा ससार तुम्हारे श्राधीन हे । श्रीर सर्वदा सेवा में उपस्थित हो सकते हैं । ब्राह्मण् कच अन पुनः जीवित करने योग्य नहीं हे, क्योंकि इस प्रकार जीवित होने पर भी वह पुन रात्त्त्सों द्वारा मारा जायगा ।॥४२-४४॥

देवयानी ने कहा—तात ! जिसके अभी अतिराय वयोग्रह पितामह महिपं अगिरा तथा पिता तपोनिधि गृहस्पित विद्यमान है, उन के सुपुत्र तथा पोत्र कच के मरने पर मैं वर्षों न रोक करूँ और केंसे न रोजें ? वह असएड ब्रह्मचारी था, अतिराय तपोनिष्ठ था, मेरे प्रत्येक कार्यों के लिए सदा सबद रहता था और छोटे-यडे सभी कार्यों में निपुण था। यदि वह जीवित न होगा तो उसी कच के मार्ग को मैं भी अहस्य करूँगी। यह मनोरम रूपराज्ञी कच मुक्ते परम ब्रिय था। अब उसको विना देसे मैं भोजन नहीं करूँगी। 184-84॥

शीनक ने कहा—राजन ! देवयानी के इस प्रकार कहनें पर शुक्त ने श्रतिशय कुपित होकर कहा—'मुक्ते निरुचय हो गया कि अखुरगण मेरे साथ द्वेप करते हैं। जो यहाँ आये हुए मेरे शिण्यों को भी मार डालते हैं। ये लोग श्रवने इन अयानक कमें द्वारा पृथ्यी को निरुचय ही बाक्षण रहित कर देना चाहते हैं। ये दानवगण व्यर्थ ही मेरी इतनी स्तुति करते हैं। इस महानित्य कर्म से ही इनका श्रान्त यहा हो जायगा, वर्योकि प्रकाहत्या जन इन्द्र को भी भस्म कर सकती है तो किसे नहीं जला सकती।' ऐसा कह कर श्रुक्त ने सजीवनी विद्या द्वारा कच का आवाहन किया। इस बार उन्हीं के उदर से ही कच की आवाज सुनाई पड़ी। श्रुक्त ने उपसे पूछा—'बस्त ! कही किसने तुम्हें इस अवस्था में मेरी उदरस्थलों में ला दिया।'।।४०-४१॥

फच ने कहा:—गुरदेत ! आपकी कृषा से मुक्ते अभी स्पृति ने नहीं छोडा है आर्थात् जिस प्रभार ये सब घटनाएँ घटित हुई वह सन हमें स्मरणा है । इस अवस्था में भी हमारे तप का पुजयफल नष्ट नहीं हुआ है । मै अपने उस घोर कष्ट को अन्न भी स्मरणा कर रहा हू । आचार्य । रास्तों ने मुक्ते भार कर कालाकर फिर चूर्ण बनाकर मित्रा में मिला दिया और उसे आपको पीने के लिए दे दिया । इस प्रकार में यहाँ आपके उदर में आ गया हूँ । हे महाराज ! आपके रहते हुए भी बाह्यी माया को यह आसुरी माया (रास्त्तों की खल-कपट पूर्ण माया) किस प्रकार अभिमृत कर लेती है, अर्थात् आपके प्रयक्षशील होने पर भी मुक्ते बारमार देखों द्वारा ऐसी यातनाएँ क्यों भोगनी पड रही हैं हैं ।।१००-४१।

शुक्र ने (देवयानी से) कहा—पुत्रि ों याज में तुम्हारा श्रिय कार्य किस प्रकार कर सकता हू क्योंकि मेरे न रहने से ही कब पुन जीवित हो सकता है । हे देवयानि 1 वह कहीं अन्यत्र नहीं है, मेरे ही उदर में है, मेरी कुन्ति के फाइने से ही वह दिखाई पडेगा । ॥५२॥

देवयानी ने कहा—तात ! अभि के समान दु खदायी ये दोनों रोक—कच का विनारा तथा उसे पुन बीवित करने के लिए आपमा विनारा—मुक्ते जला रहे है, क्योंकि कच के नष्ट हो जाने पर मुक्ते कहा सुल है ? और तुम्हारी मृत्यु हो जाने से मैं केसे जी सकती हूं ? ॥५३॥ शुक्र ने (कच से) कहा — धृहस्पित पुत्र कच ! तुमासचमुच स्वमाव से ही सिद्ध हो, वर्गीके तुम्हारे जैसे भक्त को देवयानी इतना प्यार करती हैं। बिदे तुम कपट से कच रूप धारण कर सचमुच इन्द्र नहीं हो तो मेरी इस संजीवनी नामक विद्या को ग्रहण करों। मेरे उदर से बाक्षण को छोड़कर यदि कोई अन्य छ्वयेशी होगा तो यह पुनः जीवित होकर नहीं निकल सकेगा, अतः मेरी इस विद्या को तुम प्राप्त करों। मेरे उदर से पुत्र को माँति इस कुक्तिवदेश को फाड़कर बाहर निकल खाखो और उसी विद्या के प्रभाव से पुनः मुमे जीवित करों। गुरु से इस परम मननीय धर्म सम्पन्न विद्या को प्राप्त कर पुनः उस विद्या की राम कर पुनः उस विद्या की राम कर पुनः उस विद्या की लिए यथोषित ध्यान देन। ॥५४-५६॥

शीनक ने कहा — राजन् ! शुक्र की अनुमित प्राप्त कर कच शुक्र द्वारा उस संजीवनी विधा की प्रह्मा कर इस प्रकार उदर फाइकर बाहर निकला जैसे पूर्णमासी की रात्रि आने पर हिमालय गिरि के द्वेत रिखर को भेद कर चन्द्रमा बाहर निकलता है । बाहर आने पर वेद राशि अपने गुरु को प्रव्यी पर निर्जीव गिरा देख उसने उठाया और उक्त सिद्ध सजीवनी विधा को प्राप्त करने के उपलक्त में प्रयाम करते हुए कहा — 'निधियों के भी निधि, श्रेष्ठों को वरदान देनेवाले, हिमवान् पर्वत के समान प्रकारामान शिखर (मस्तक) बाले नित्य बन्दनीय गुरु का जो आदर नहीं करते वे लोग इह लोक में निन्दित होकर परलोक में भी पायियों के लोक की जाते हैं। ॥ ५५ ५ ५ १ ।।

श्रीनक ने कहा—राजन्! राज्यसाँ की प्रयंचना से मदिरा पानकर शुक्त बहुत व्यधिक संज्ञा हीन हो गये थे। और श्रात्यन्त सुन्दर स्वरूप वाले कच को देसकर भी ये मदिरा के मोह से पान कर गये थे। इसी कारण्यश उन्हें मध्यपान के उत्पर महान् कोध एवं घृणा हो गई। श्रातः भविष्य के लिए सर्शकित होकर ब्राह्मण आति के कल्याणार्थ सुरापान के प्रति उन्होंने स्वयं निज्ञ वातें कहीं। ॥६०-६१॥

शुक्त ने कहा—जो कोई मन्दवृद्धि बाझ्यण व्याज से विवेक रहित हो मदिरा पान करेगा, वह इस लोक में धर्मच्युत हो ब्रह्महत्या के समान पाप का मागी होगा तथा परलोक में भी निन्दित होगा। मेंने सम्पूर्ण लोकों में कही गई ब्राइसण धर्म की प्रशस्त सीमा के भीतर हो इस मर्यादा को स्थापित किया है, इसे सभी गुरु की सेवा करने की इच्छा करनेवाले ब्राइसण देव दैत्य व्यादि व्याज से मुन लें।

शीनक ने कहा — राजन् 1 तपस्वियों में सर्वयेष्ठ महा प्रमावसाली शुक्त ने, जिनकी शक्ति का कोई श्रीर छोर नहीं, उपर्युक्त वार्वें कह कर उन कपट बुद्धि राज्यों को बुलाकर कहा । ॥६४॥

शुक्त ने कहा—दानवगरण ! तुम लोग यड़े ही निर्वृद्धि हो, तुम्हीं लोगों से मैं यह कह रहा हूँ कि यह हमारा शिष्य कव सुम्मसे संबीवनी नामक विद्या सीलकर व्यव मेरे ही समान प्रमावगाली एवं ब्रह्म स्नरूप ब्राह्मण रूप में हमारे समीप निवास करता है । ॥६५॥

र्यानक ने यहा-राजन् ! इस प्रकार गुरु के पास एक सहस्र वर्ष तक निवास कर श्रीर श्रंत में उनकी त्याजा शासकर कच देवताश्रों की पुरी में जाने के लिए इच्छुक हुआ। ।।६६॥

श्री मास्य महापुराण् में चन्द्रवंश वर्णन प्रसंग में ययातिचरित नामक पचीसवाँ अध्याय समाप्त ॥२५॥

### छ्वासवाँ ऋध्याय

शौनक ने कहा — राजन् ! इस प्रकार खात्रवत समाप्त कर गुरु से त्राज्ञा पाप्त कर देवपुर जाने के लिए उद्यत कच से देवयानी ने ये वार्ते कहीं ॥१॥

देवयानी ने कहा—महिषि श्रिगित के पीत्र ! तुम उच्च एवं प्रशंक्तित हुल, सद्व्यवहार, कार्य पद्रता, विद्या, तप, सहनशीलता त्यादि सद्गुणों से विभूषित हो । जिस प्रकार पर्म यशस्त्री महिष् श्रिगिरा हमारे पूज्यिता जो के मान्य हैं, उसी प्रकार मेरे लिए परम माननीय तथा पूज्य तुम्हारे पिता धृहस्पित जी भी हैं । हे तपस्तिन् । यही जानकर मै तुमते जो छुछ कह रही हूँ, उसे सच मानो ! तुम्हारे छात्र जीवन के कड़ोर क्रतों तथा नियमों में निवद्ध रहने पर मैने तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार किया है, उसे ध्यान में रख कर, अन गुरु ह्यारा सम्पूर्ण विद्याएँ प्राप्त हो जाने पर भुभा को मत छोड़ों । ये तुम्हारी परम मक्त हे । अतः विषिष्विक मंत्रोच्वरण करके मेरा पाणिग्रहण करो । ॥२-५॥

कच ने कहा — मदे ! जिस प्रकार मेरे लिए प्रमप्जनीय तथा मान्य दुम्हारे पिता शुक्त भगवान् हैं, हे निर्दोष अंगोवाली ! उसी प्रकार मेरे लिए तुम भी परम प्जनीय मानी गई हो ! महात्मा शुक्त जी को तुम प्रायों से भी परम प्रिय हो और मेरी गुरुपुत्री हो । मेरे लिए तुम सर्वदा धर्मभाव से पूजनीय हो । देव-यानि ! जिस प्रकार तुम्हारे आदरणीय पिता जी सर्वदा मेरे मान्य है, उसी प्रकार तुम भी मेरे लिए पूजनीय हो, इस प्रकार के सम्बन्ध की वार्ते गुक्तरे मत कहो । ॥७-८॥

देवयानी ने कहा— कव ! तुम हमारे गुरुपुत्र बृहत्पति के पुत्र हो, मेरे पिता के पुत्र नहीं हो । द्विजोचन ! इस कारण जुम भी मेरे परम माननीय तथा पुत्र्य हो । असुरों द्वारा फिर-फिर से तुम्हारे मारे जाने पर, मेने तुम्हारे लिए जैसी मीति मदर्शित की है श्रीर तब से लेकर मेरे हृदय में जुम्हारे लिए जो स्थान है, उसे तुम ही स्मरण करो । तुम धर्म के मर्म को जाननेवाले हो । उस सीहार्द तथा अनुराग में मेरी जैसी सेवा की मानना थी उसे तुम मली भाँति जानते हो । निर्पराध इस प्रकार सुफ परिचारिकां को तुम्हें नहीं बोड़ना चाहिये । ॥१-११॥

कच ने कहा—गुभन्नते । कल्याणि । तुम मुक्ते न करने योग्य एक अति अनुचित कार्य के लिए आदें रा कर रही हो । सुन्नु ! मेरे उत्पर इत्या करो । शुमे । तुम तो मेरे लिए गुरु से भी बटकर पृज्य हो । चन्द्रमुखि । विशालने नेंवाली ! भामिनि ! शुक्त जी की जिस पवित्र कुत्ति में तुमने निवास किया हे, उसी में मैं भी रह चुका हूँ । शुमानने ! अतः धर्म से तुम हमारी भिगनी हो । इस प्रकार की बार्ते सुम्मसे मत कहो । मद्रे ! इतने दिनों तक छात्र जीवन में मै तुम्हारे सभीप सुलपूर्वक रहा हूँ, मेरे इद्ध्य में तुम्हारे प्रति कोई भी दृष्ति भाव नहीं हैं । तुमसे आजा प्राप्त करने के लिए ही मै तुम्हारे पास आया था । अन सुम्मे आजा दो कि ने अपने गृह जाऊँ और मार्ग में मेरा कल्याए। हो । भविष्य में कमी प्रसंग आने पर मेरा भी धर्म भाव से स्मरण क्रिया करना, और मेरे गुरुदेव की सावधानी तथा उत्साह के साथ अतिदिन सेवा किया करना ।॥१२-१६॥

देवयानी ने कहा—कन ! दैल्यों द्वारा वारम्वार मारे जाने पर पति की भावना से मैंने अपने पिता द्वारा तुम्हारी रचा करायी है, और अब तुम धर्म की दुहाई देकर, धर्म एवं काम के लिए सहयोग की प्रार्थना करनेवाली सुम्को पाणिप्रहण के अयोग्य ठहरा रहे हो, अतः इस अपराष्ट्र से तुम्हारी यह विद्या सफल नहीं हो सकेगी। ॥१०॥

कच ने कहा—देवयानि ! तुम मेरे गुरु की कन्या हो, अतः तुम्हारे साथ मेरा पारिष्यहण् संस्कार अयुक्त है—द्वी भावना से में तुम्हारा पारिष्यहण् इनकार रहा हैं, किन्हीं अन्य दोषों के कारण नहीं ! गुरुनी ने भी मुक्ते जाने की आजा प्रदान कर दी है, ऐसी द्वा में तुम मुक्ते मले ही राग दो, भेने धर्म दुद्धि से अदिपेयों द्वारा निर्वारित धर्ममर्थादा की चर्चा करते हुए तुम्हारा निराकरण किया है। हे कल्याणि ! तुम्हें धर्म एवं काम के वरा होकर मुक्ते राग नहीं देना चाहिये था। अतः जिस कामदुद्धि से तुम मुक्ते रागित कर रही हो वह काम तुम्हारे मनोनुकूल कभी नहीं फलीभृत होगा। बाक्षणी होने पर भी कभी तुम्हारा पारिष्यहण् कोई ऋषिपुत्र नहीं करेगा। तुम्हारे कथनानुसार मेरी यह संजीवनी विद्या मले ही सफल न हो पर में उसे जिसको पढ़ा देगा, उसके पास अववश्य सफल होगी। ॥१८-२१॥

श्रीनक ने फहा —नृपतिवर ! बासस्यश्रेष्ठ कच ने देवयानी से इस प्रकार की बातें कह कर रीमतापूर्वक इन्द्रपुरी की श्रोर प्रस्थान किया । ह्युक के आश्रम से उसे ब्राता देख इन्द्र को प्रमुख ब्लाकर सब देवताओं ने बृहस्यति का श्रामिनन्दन कर कच से प्रसन्न होकर कहा ॥२२-२३॥

देवगया बोले-कच ! तुमने हम लोगों का श्रद्यत तथा महान् उपकार किया है, तुम्हारा यश कमी नष्ट नहीं होगा, तुम हम लोगों के साथ यह आदि कार्यों में भाग के अधिकारी होगे ॥२॥॥

श्री मात्स्य महापुराण् में चन्द्रवंग्र वर्णन प्रसंग में यथातिचरित नामक छन्यीसकों श्रध्याय समाष्ठ ॥२६॥

## सत्ताईसवाँ ऋध्याय

ग्रीनक ने कहा—भरतपुरत्नेष्ट ! राजन ! इस प्रकार सजीवनी विद्या प्राप्तकर आनन्दपूर्वक आये हुए कव से देवतागए। अविराय हर्ष के साथ उक्त विद्या को प्राप्तकर हितार्थ हो गये ! श्रीर सभी एकत्र होकर इन्द्र के पाम जाकर योले—'पुरन्दर! याज आप के ऐड्वर्य एवं पराक्रम के दिखाने का अच्छा समय आ गया है, चिलए श्रीर राजुओं का संहार की जिये ! देवताओं के इस प्रकार कहने पर इन्द्र ने 'श्रच्छा ऐसा ही होगा'—यह कहकर युद्ध का उपकम भारम किया । इसी प्रसंग में इन्द्र ने एक वन में एख कन्याओं को देखा, जो चैत्राथ के समान उस सुन्दर वन में जलविहार कर रही थीं । वहाँ वायु रूप भारण कर इन्द्र ने उन सभी कन्याओं का वक्त उड़ाकर परस्पर मिला दिया । स्नान के उपरान्त ये कन्याएँ जंज से जब वाहर निकृती, तब श्रनेक स्यतों में उड़कर एकत्र हुए उन वर्जों में श्रपन-श्रपना पहचान कर

धारण करने लगीं, उसी समय वृपपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने मूल से त्रापना व्यक्त समक्त कर देवयानी का वस्त्र पहन लिया । राजेन्द्र ! जिससे उन दोनों में परस्पर विरोध उत्पन्न होगया । ॥७॥

देवयानी ने कहा — अमुरपुत्रि । मेरी शिष्या होकर सुमने क्यों मेरा यक्ष पहन लिया ? शिष्टाचार न जाननेवाली । तुम्हारा कल्याणा नहीं होगा । ॥८॥

शर्मिष्ठा ने कहा—भिज्ञिक ! आसन पर बैठे हुए, पलेंग पर सोये हुए, मेरे पिता के सामने प्रतिदिन सर्वदा तुम्हारा पिता नीचे खड़ा होकर विनीतों की भाँति प्रार्थना करता है, आज्ञा, प्राप्त करता है। तुम एक याचक, प्रार्थी और दान लेनेवाले निर्धन ब्राह्मण की कन्या हो। में एक दाता की कन्या हूँ, जिसकी प्रतिदिन तुम्हारा पिता प्रार्थना करता है। तुम्हारी तरह में दान लेनेवाले की पुत्री नहीं हूं। तुम स्वयं निरायुध (बिना किसी राक्ति की अर्थात् अराक्त) होकर सायुध (अनेक प्रकार की राक्तियों से युक्त) सुमें क्यों अपना क्रोध दिला रही हो। किसी महगड़ालू से यदि तुम्हारी भेंट हो जायगी तो उचित फल पा जाओगी, में तुम्हें कुछ नहीं गिनती ? ॥२—११॥

श्रीनफ ने कहा—राजन् ! शिमंग्रा की इन आवेशपूर्ण वार्तो से देवयानी तो विस्तय में पड़ गई । श्रीर उघर पाप-कर्म के लिए उतारू शिमंग्रा ने यसपुक्त देवयानी को, एक कुएँ में ढकेल दिया श्रीर स्वयं अपनी पुरी की श्रोर प्रस्वान किया । शिमंग्रा ने उसे कूप में ढकेल कर यह सोचा कि वह श्रवश्य मर गई होती, अतः विना उसे देले ही कोघ से वेगपूर्वक श्रपने गृह की श्रोर शिसंश्व हुई । तस्पश्चात उसी धन-प्रदेश में शिकार खेलते हुए श्रातराय थके-मोंदे, प्यास से व्यायुक्त नहुप पुत्र राजा ययाति श्रा पहुँचे । उनका श्रश्य भी एकदम श्रान्त हो चला था । उस निर्जल कृप में जल देखने की इच्छा से राजा ययाति ने चय माँका तो उसमें श्रामि-शिला के समान तेजोमयी सुन्दरी देवयानी को देखा । देववाला के समान सुन्दरी देवयानी को स्वामं । वहुमूल्य मिश्राइक कचडलों को पहने हुए तुम कीन हो ? किस विचार में निमम हो ? क्यों श्रादुर होकर इतना हांक रही हो ? किस प्रकार सता श्रीर तृर्यों से श्राष्ट्रत इस मयानक कूप में तुम गिर पड़ी हो ? तुम किसकी कन्या हो ? हे सुन्दरकटिवाली ! इन सब बातों को हमें वताश्रो । ॥१२-१८॥

देवयानी ने कहा—राजन् ! जो देवताश्रों द्वारा मारे जानेवाले समस्त रान्तों को, श्रमी श्रमोष सजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर देता है, उस श्रुक्त की मैं कन्या हूँ । ग्रभो विदित होता है कि तुम ग्रमे नहीं पहचान रहे हो । इस मेरे लाल नख्युक श्राँगुलियों वाले दाहिने हाथ को पकड़ कर मेरा उद्धार करो । मैं सममती हूँ कि तुम श्रतिशय कुलीन एव धार्मिक हो । मैं सुमको श्रतिशय शान्त, पराक्रमी तथा प्रतापी जानती हूँ; श्रतः इस कृष में गिरी हुई मुक्को उनारों । ॥१ स—२ १॥

श्रीनक ने कहा—राजन् । देवयानी के इस प्रकार विनीत प्रार्थना करने पर राजा ययाति ने उसे एक ब्राह्मणी—विशेषकर खी—सम्मक्तर दाहिना हाथ प्रकड़कर शीमतापूर्वक कूप से बाहर निकालने के बाद राजा ने उस सुन्दरी से उस्त्र बातें कर

श्रपने पुर की ओर प्रस्थान किया । नहुष पुत्र राजा ययाति के श्रपने पुर की श्रोर प्रस्थान करने के उपरान्त देवयानी की दूती वहीँ पहुँची । उसे देखकर शर्मिष्ठा द्वारा श्रपमानित देदचानी ने श्रांति शोकायुरा होकर सब वार्ते मुनाकर उससे कहीं । ॥२२--२४॥

देवयांनी ने फहा---दूति ! तुम यहीं से सुरन्त ही जाकर मेरे पृत्र्य पिताजी को यह सब बुचान्त सुनात्रों, में तो अप बृषपर्या के नगर में अपना पैर नहीं रखूंगी । ॥२५॥

शौनक ने कहा—राजन् ! दूती तुरत ही अमुरराज वृषपर्यों के पुर को गई और वहाँ शुत्र जी से अतिराय ज्याकुल एवं विचेत-सी होकर कॉपते हुए बोली—'महाराज ! महामाम्परालिनी आपकी पुत्री देवपानी को रालसराज वृषपर्यों की पुत्री रामिष्ठा ने बन-पदेश में मार डाला (?)' अपनी कन्या देवपानी को रामिष्ठा द्वारा मारी गई क्षन, भागव शुत्र अतिराय दुःशी हो गये और तुरन्त ही उसे हुँहते हुए वन-प्रदेश की ओर दीइ पड़ ! वहाँ तपोवन में कन्या देवपानी को इस दशा में देख शुक्रजी अतिराय दुःशी हुए, और उसे अपनी मुजाओं में पकड़कर बोले—'बेटी ! सभी मनुष्य अपने दोषों तथा गुरगों द्वारा ही दुःख अथ्वा मुख की प्राप्ति करते हैं, में समभक्ता हूँ कि तुमने भी कोई अनुचित्र कार्य किया था, उसी से निस्तार पाने के लिए तुम्हें यह फल भोगना पड़ा है । ॥२६—३०॥

देवयानी ने कहा — ताल ! निस्तार हो या न हो, व्यपर्वा की कन्या शिंधा ने मुक्ते जो बातें कही हैं, उन्हें सावधान होकर सुनिये ! मैं सच-सच कह रही हूँ, उसने मुक्ते ऐसी बातें कही हैं कि 'मैं देखों की गायिका (गा-नाकर की विका उपार्जन करने वाली) हूँ। व्यपर्वा की पुत्री श्रांमें छा ने इसी मकार के व्यपमानजनक शब्दों में कोध से अपने नेत्रों को लाल किये हुए, श्रांतिग्रय कठोर राज्यों में कागे भी कहा है कि 'पुन मार्यना करने वाले, यावक, दान आदि लेनेवाले एक जाम्रया की कन्या हो, मैं एक दान चेनेवाले राजा की पुत्री हैं, जिसकी सब लोग स्तुति करते हैं। मेरा पिता किसी से कभी कुछ भी दान नहीं लेता।'' पिताची ! मैं अच-सच कह रही हूँ वृपपर्वा की पुत्री शर्मिंग ने व्ययन्त कोध से दोनों नेत्रों को लाल किये हुए श्रातिग्रय गर्य में मरकर सुक्तो अपमानपूर्ण वालें कही हैं। यदि मे प्रार्थना करनेवाले, याचक तथा दान आदि लेने वाले एक निर्धन की पुत्री हैं तो शर्मिंग्रा को अपनी सेवा से मसल करूँगी—ऐसा मैंने भी उससे कहा है। ॥३१-३५॥

शुक्त ने कहा—मद्रे ! देवर्यान ! तुम स्तुति करनेवाले, दान आदि न्यहर्ण करनेवाले एक अर्किवन ब्राह्मण की पुत्री नहीं हो, प्रत्युत तुम एक ऐसे परम शक्तिमान ब्राह्मण की कन्या हो, जिसकी बड़े-. बड़े लोग प्रार्थना करते हैं । बेटी ! मेरे इस परम प्रभावपूर्ण ब्रव्हतेब को, जिसका पार कोई नहीं पा सकता, ष्टपपत्रों ही जानता है अथवा इन्द्र तथा नहुपपुत्र राजा यसाति जानते हैं ! ॥३६—३०॥

श्री मात्म्य महापुराण में चन्द्रवंग वर्णन प्रसंग में यथातिचरित नामक सत्ताईसवाँ ऋष्याय समाप्त ॥२०॥

# ऋहाईसवाँ ऋध्याय

शुक्त ने कहा—देववानि ! जो मनुष्य सर्वदा दूसरों की कह वार्तों को सहन कर लेता है, ऐसा समम्म लो कि उसने सभी संसार को जीत लिया । जो मनुष्य उत्पन्न होनेवाले कोध को, श्रव्य की तरह लगाम का सहारा लिये विना केवल इशारे से श्रपने वरा में रखता है, उसी को ससुरुप लोग श्रच्छा यन्ता (सारधी, तथा श्रपने को वरा में रखनेवाला) वतलाते हैं । वह श्रच्छा यन्ता नहीं कहा जाता जो केवल लगाम पर श्रवलियत रहता है । देवयानि ! जो मनुष्य श्रपने उत्पन्न हुए कोध को शान्त जिच होकर दूर कर देता है यह जान लो कि संसार में उसने सब कुछ श्रपने वरा में कर लिया । जो मनुष्य श्रपने उत्पन्न कोध को साम ह्राग सर्प की पुरानी केंचुली को मौंति श्रासानी से निराकृत कर देता है वही सच्चा पुरुप कहा जाता है । जो श्रत्यन्त श्रद्धापूर्वक धर्माचरण करता है, जो श्रान्ति एव च्लम द्वारा दूसरों के कहवावों को सहन कर लेता है तथा जो दूसरों द्वारा श्रत्यन्त तस होने पर भी श्रन्य को नहीं तस करता, वही पुरुप संसार में परम परमार्थ एवं श्रेय का पात्र है । एक मनुष्य जो सभी प्राणियों के साथ कोच नहीं करता, उन दोनों में से सही श्रक्तोधी (च्लारील) पुरुप श्रेष्ठ माना गया है । पुत्र ! होटी श्रवस्थावाले कुमार श्रयवा कुमारियां श्रापम में वैर माव कर लेती हैं, क्योंकि वे श्रपने वल श्रयल को नहीं जानतीं, निर्पुद्धि हैं ; किन्तु बलावल को जाननेवाले बुद्धिमान ऐसा नहीं करते । ॥१—०॥

देवयानी ने कहा—तात ! छोटी श्रवस्था वाली ब्रालिका होते हुए भी में कार्यों के श्रीलिख श्रथवा श्रमीक्तिय को भली माँति जानती है, यह भी जानती हैं कि कोध श्रथवा श्रमर्प की रान्ति-के लिए क्या करना उचित है ? क्या श्रमुचित है ? परन्तु रिष्यों का श्रिष्ट व्यवहार, जो एकदम श्रिष्यों की माँति हो, श्रपनी मर्यादा की रह्मा करनेवाले गुरु को नहीं सहन करना चाहिये । ऐसे दुर्जन तथा संकीर्य व्यवहार करनेवाले श्रहरों के मध्य में निवास करना श्रव मुझे श्रच्छा नहीं लगता । जो श्रपने पूज्यों का श्रपने सम्मानपूर्ण व्यवहार तथा छुल हारा सम्मान नहीं करते, उन पापमति वालों के बीच में कह्याया के हच्छुक पिखतजन को निवास नहीं करना चाहिये । जो लोग श्रपने सद्व्यवहार तथा छुल के पिछत्र श्राचरण हारा श्रपने पूज्य को मसल रसते है, उन्हीं श्रेष्ठ सज्जन लोगों के बीच में निवास करना चाहिये । वही निवास श्रेष्ठ माना गया है । वृष्पर्वा की पुत्री शिम्प्रा के श्रतिशय क्लेशदायक, निन्दित, श्रानि के समान दुःसदायी छुवाच्य मेरे इस हृदय को मथ रहे हैं । जिस प्रकार श्रानि श्रारणी को भस्म कर देती है उसी प्रकार उसके कुवाक्य मेरे ह्वंय को जला रहे हैं । हे तात ! स्वयं तीन हीन एव श्रपतिष्ठ होकर श्रपने राजुओं की हीस राज्यश्री की सेवा करने से वहमर कोई भी कठिन कार्य तीनों लोकों में मे नहीं मानती । ॥८-१३॥ श्री मास्स्य महापुराण में चन्द्रवर्श वर्णन प्रसम में ययातिचरित नामक श्रप्रहर्शकों श्रयणाय समाप्त ॥२८॥

# उन्तोसवाँ ऋष्याय

ष्ट्रपपर्या ने कहा — मगुनन्दन । आप के साथ मैंने कौन-सा निन्य व्यवहार किया, अथवा आप से कौन-सी मूठी यातें कही — इसे में नहीं जानता । सदैव सत्य एवं धर्म के साथ मेरा व्यवहार आपके प्रति होता आया है । अतः में सर्वेशा आपका कृपापात्र है । मेरे उत्पर कृपा कीजिये । हे महाराज ! यदि आप आज हम लोगों को सच्छुच छोड़कर यहाँ से चले जाने का निरचय कर रहे है तो हमलोग भी समुद्र में प्रवेश करेंगे ; क्योंकि हमारे लिए अन्य कोई भी शरण नहीं है । ॥८ —१॥

श्चर्क ने कहा—वृषपर्वा 1.चाहे तुम लोग समुद्र में प्रवेश करो श्रयवा यहाँ से दसों दिशाओं की भाग लाओं; पर इस श्रपनी प्राश्मिय कन्या का श्रकल्यास एवं श्रपमान नहीं सहन कर सकते। यदि तुम लोगों को श्रपने कल्यासा की चिन्ता है तो मेरी पुत्री देवयानी को जाकर प्रसन्न करो; क्योंकि मेरा जीवन उसी पर निर्मर है। में तुम्हारा उतना ही हितेथी हैं जितना इन्द्र के बृहस्पति। ॥१०—११॥

्यूपपर्वा ने कहा--भूगुकुलश्रेष्ठ ! इस पृथ्वीतल में बड़े-बड़े देखों के पास जितना भी घन, सम्पिष्ठ तथा हाथी, रथ, श्रवत श्रादि पदार्थ हैं, उन सबों के साथ तुम मेरे भी श्रयीव्यर हो ॥१२॥

शुक्त ने कहा—दैत्यराज ! जो कुछ भी दैत्यों के स्वामियों का इस संसार में घन है, उन सबका में आधीरवर तब हूँ, जब तुम देवयानी को जाकर प्रसन्न करो ! ॥१३॥

शीनक ने कहा--राजन् ! तत्परचात् दैत्यराज वृषपर्यो को साथ ले शुक्र तुरन्त ही श्रपनी पुत्री देवयानी के पास पहुंचे श्रीर उससे बोले---'महले ! तुमने जो कुछ कहा या वह सब होगया ।' ॥१९॥ देवयानी ने कहा —तात ! तुम दैत्यराज वृषपर्वा के तथा उनके सभी पेश्वयों के श्रधीश्वर हो, किन्तु इसे में हुम्हारे मुँह से नहीं मुनना चाहती, राजा स्वयं श्रपने मुँह से मुक्तसे कहें । ॥१५॥

यूपपर्वा ने कहा — सुन्दर हँसनेवाली ! देवयानि ! जिस मनोरथ को तुम श्रपनी ह्च्छा से बहुत पसन्द करो उसी को में सफल कुठूँगा । गाँगो, मले ही वह श्राति दुर्लम क्यों न हो ? ॥१६॥

देवयानी ने कहा—राजन् ! मैं एक सहस्र कुमारी कन्याओं के साथ तुम्हारी पुत्री रामिष्ठा को श्वपनी दासी के रूप में देखना चाहती हूँ, मेरे पूज्य पिता जी जहाँ कहीं भी मेरा व्याह फरेंगे वहाँ उसे भी दासी के रूप में मेरे साथ जाना होगा, मैं यही चाहती हूँ । ॥१७॥

ष्ट्रपपर्वा ने [अपनी धाय से] कहा—धाय ! तुम उठकर शीघ्र जाओं त्रीर शर्मिष्ठा को अपने साथ लिवा लाओ, देवयानी की अभिलाषा तुम जाकर पूरी करो । ॥१२॥

शीनक ने कहा—राजन् ! षृपपर्या की आज्ञा सुनकर घाय ने शर्मिष्ठा के पास जाकर कहा— 'भद्रे शर्मिष्टे ! उठो, श्रपनी जाति का कल्याया करो । देवयानी की प्रेरणा से परम कुद्ध होकर महर्षि भागेय-श्रपने शिष्य दानवों को छोड़ कर श्रम्यत्र चले जा रहे हैं । निष्पापे ! इसलिए इस समय देवयानी का जो कुछ भी मनोरथ हो, उसे तुम पूर्ण करो । सुन्दिर ! देवयानी के श्रनुरोध प्रर तुम्हारे पिता ने तुम्हें उस की दासी बनाया है । ।।११-२ ०।।

शर्मिष्ठा ने कहा—घाय ! देववानी जो कुछ भी चाहेगी, उसे मैं करूँगी । मेरे कारण कुद्ध होकर े शुक्र जी तथा देववानी कहीं श्रन्यत्र न जायें । ॥२१॥

शीनक ने कड़ा —राजन् । तत्पश्चात् नालकी में चढ़कर एक सहस्र कन्याश्रों को साथ ले पिता के आदेशानुसार रामिंडा ने दुरन्त अपने उत्तम नगर से देवयानी के समीप प्रस्थान किया । ॥२२॥

श्वामिष्ठा ने कहा—देवयानि ! मै निश्चयपूर्वक कह रही हूँ कि आज से मैं एक सहल कन्याओं के साथ तुम्हारी टहलुनी के रूप में तुम्हारे संग रहूँगी, तुम्हारे पिता बहाँ कहीं तुम्हें देंगे वहीं में भी तुम्हारे साथ चलूँगी । ॥२३॥

देवयानी ने कहा—गर्मिन्टे ! मैं तो तुम्हारे कथनानुसार एक स्तुति करनेवाले, याचक तथा दान प्रभदि प्रहरण फरनेवाले व्यक्तिंचन माझरण की कन्या हूँ, तुम एक ऐसे राजा की, जिसकी सभी लोग प्रार्थना करते रहते है, कन्या होकर मंला किस प्रकार मेरी दासी हो सकती हो ? ॥२४॥

श्रमिष्ठा ने कहा—देवयानि ! जिस किसी उपाय से भी सम्मव हो, श्रमेक कष्ट सहन कर के भी श्रपने दु:खित परिवार वर्ष को सुखी बनाने का प्रयत्न करना चाहिये, इसीलिए में दासी रूप में तुम्हारे साथ वहाँ चलूँगी, जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें देंगे । ॥२५॥

श्रीनफ ने फहा—राजन् ! वृषपर्वा की पुत्री शॉमंच्छा द्वारा दासी रूप में रहने की प्रतिज्ञा कर लेने के उपरान्त देवयानी ने व्यपने पिता शुक्र से कहा। ॥२६॥

देवयानी ने कहा-तात ! आहरणकुलश्रेष्ठ ! अब मैं पूर्णतया सन्तुप्ट हैं, चलिये, इस श्रप्तर

नगरी में में श्रव प्रवेश कर रही हूँ, तुम्हारा विज्ञान तथा विद्यावल कभी व्यर्थ होनेवाला नहीं है । ॥२०॥

श्रीनक ने कहा-राजन् ! तदनन्तर सभी दानवीं हारा पूजिन महान् यगस्वी हिजधेष्ठ सुक्त जी श्रपनी पुत्री देववानी के साथ श्रपनी पुत्री देववानी के साथ श्रपनी पुत्री हैं

थी मात्स्य महापुराण के चन्द्रवैशवर्णन प्रसंग में ययातिचरित नामक उन्तीसवाँ व्यध्याय समाप्त 🛭 ॥२ स॥

### तीसवाँ अध्याय

शौनक ने कहा — मृथोजम ! तदुपरान्त बहुत दिवस व्यतीत हो जाने पर एक बार विहार करने की इच्छा से मुन्दरी देवयानी ने बन की श्रोर प्रस्थान किया । उसके साथ एक सहस्र झास्यों के साथ प्रिमंच्या भी थी । उसी पूर्वपरिचित बनप्रदेश में जाकर उसने स्वेच्छापूर्वक अमण किया । वहाँ पहुँच कर सिल्यों के साथ श्रात श्रानन्तित हो श्रानेक प्रकार की की इाएँ करती हुई बन के श्रानेक प्रकार के मुन्दर फलों एव प्रकवानों को वह खाने लगी । सभी सिल्यों को साथ से माधवी मधु पान करने लगी । ईवयोग से पुनः शालेट खेलते हुए श्रातिश्य पिपासायुनित , नहुपपुत्र महाराज यथाति जल पीने की इच्छा से उसी यनप्रदेश में श्रा गये । वहाँ श्राकर उन्होंने की इन करती हुई देवयानी श्रामंद्रा तथा श्रान्य द्वासियों को देखा । राजा ने देखा कि वहाँ पर वे श्रानेक परम सुन्दरी कियाँ दिव्य श्रामरर्यों से विग्रित होकर मधुपान कर रही है । उन सर्वों के मध्य में मन्दहास करती हुई श्रानुपन सुन्दरी देवयानी विराजमान है । श्रामंद्रा उसके पैरों को दाव रही है । ॥१—७॥

पयाति ने कहा—दो सहस्र कन्याशों द्वारा सुसेवित आप दो सुन्दरी कीन हैं ? आप दोनों के नाम तथा गोत्र को में जानना चाहता हूँ 1 Ⅱ८॥

देवयानी ने कहा—राजन् ! मैं व्यपना परिचय स्वयं दे रही हैं, सुनिये । शुक्र नामक देखों के गुरु है, सुमे उनकी पुत्री जानिये । यह मेरी सखी तथा दासी है, जहीं कहीं में जाऊँगी यहीं इसे मी जाना पड़ेगा । यह देखराज वृषपर्वा की पुत्री है, इसका नाम शर्मिष्टा है । ॥१०१०॥

ययाति ने कहा ं सुन्नु । यह सुन्दरी दानवराव की कन्या किस प्रकार तुम्हारी ससी भी है श्रीर दासी भी है ? यह दैत्यराज्य वृषपर्वा की कन्या है, श्रातः सुम्मे वड़ा श्राह्चर्य है कि यह किस प्रकार तुम्हारी दासी है ? ॥११॥

देनयानी ने कहा— नाज्याभ । यह सन माध्य की वात है, विधि का विधान समम्म कर इस विषय पर मन में कोई आरचर्य न कीजिये। आपका वेश तया रूप राजाओं जैसा विदित हो रहा है, और संस्कृत वाणी में आप बोल रहे हैं। आपका नाम क्या है ? कहीं से आप आ रहे हैं ? किसके पुत्र हैं ? कृपया यह सब सुम्मे बतलाइये।॥१२-१३॥

ययाति ने कहा-अखरूट ब्रह्मचर्य धारएकर सम्पूर्ण वेदों को मैं कराउत्य कर चुका हूँ, मैं

राजा का पुत्र है, स्वयं भी राजा हैं, मेरा नाम ययाति है। ॥१४॥

देवयानी ने कहा—राजन् ! श्राप किस प्रयोजन से इस वनप्रदेश में श्राये हुए हैं ? जलपान करने की इच्छा से श्रथवा सृगया प्रसंग में ? ॥१५॥

यथाति ने म्हा--मङ्गले ! मृगया खेलते हुए मैं इस समय जल पीने की इच्छा से यहाँ त्राया है । मैं सब प्रकार से श्रापकी सेवा करने के लिये प्रस्तुत हैं । श्राप श्राज्ञा दे सकती हैं । ॥१६॥

देवपानी ने फहा — आर्यपुरुष ! दो सहस्र कन्याओं से युक्त दासी। शर्मिष्ठा के साथ में स्वयं आपके अपीन हैं, मेरी इच्छा है कि आप मेरे पति हों, आप का कत्याया हो । ॥१७॥

ययाति ने फहा — भागवपुत्र ! माभिन ! देवयानि ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम भली-मौति सीच लो कि मै तुम्हारे पित होने के योध्य नहीं हूँ । तुम्हारे पिता शुक्र ब्राह्मण होकर कभी राजपुत्रों के साथ श्रापनी कन्या का विवाहसंस्कार नहीं करेंगे । ।।१८।।

देययानी ने कहा — नहुपपुत्र ! जित्रय परस्पर व्यवहार में त्राक्षणों से मिले रहते हैं, श्रीर ज्ित्रयों के साथ त्राक्षणों का व्यवहार भी मान्य है । आप एक राजर्षि के पुत्र हैं, स्वय भी राजर्षि हैं श्रतः आज पुत्ते अपनी सेवा में स्वीकार कीजिये । ॥१ ६॥

ययाति ने कहा—सुमुखि ! ब्रह्मा के एँक ही शरीर से उत्पन्न-होनेवाले ब्राह्मण, चनिय, वैदय तथा शुद्ध-चारों वर्णे हैं; पर उनके ब्राह्मम, धर्म तथा ब्राचार-विचार श्रतग-श्रतग है । उन चारों में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ माने गये हैं । ॥२०॥

देवयानी ने कहा—नहुपपुत्र ! विश्वास मानो, तुम्हारे श्रांतिरिक्त कभी किसी धन्य पुरुष ने मेरा पाणिमहण नहीं किया है। मै तुम्हें हृदय से पति रूप में स्वीकार कर रही हूं। सर्वप्रथम तुम्हीं ने मेरा पाणिमहण भी किया है। भना यह किस मकार सम्भव था कि ऋषिपुत्र श्रीर स्वयं भी ऋषितुत्व, तुम निस सुभ मनस्विनी का पाणिमहण कर चुके हो, उसे कोई श्रान्य पुरुष महणा कर लेता ! ॥२१-२२॥

यपाति ने कहा—सुन्दरि ! पिरिटत जन ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण जाति ; कुद्ध विपैत्ते सर्प तथा चारों त्रीर से जलानेवाली भीपण त्रिक्ष से भी बटकर मयानक एव दुराराध्य होती है । ॥२३॥

देवपानी ने कहा—पुरुषश्रेष्ठ ! ऐसा आप वर्गों कह रहे हैं कि ब्राव्यण कोधित विपेते सर्प तथा चारों श्रोर से प्रदीप्त श्रिम से भी बक्कर दुराराध्य होते हैं । ॥२४॥

ययाति ने कहा — भीरु ! कुद्ध विषेता सर्प तो केवल एक व्यक्ति को इस सकता है तथा हाथ से छूटा हुआ राख भी एक ही का विनाश कर सफता है ; परन्तु ब्राह्मण कुपित होने पर राज्य के साथ-साथ समस्त पुर का विनाश कर सफता है । इसीलिए ब्राह्मण मेरे मत से सबसे बढ़कर दुराराध्य है। मद्दे । यही कारण है कि विना आपके पूज्य पिता जी की आज्ञा माम्र किये हुए मैं आपके साथ विवाहसंस्कार नहीं करूँगा । ॥२५-२६॥

देवयानी ने कहा—राजन् ! ठीक है, पिता द्वारा दिये जाने पर तथा मेरे द्वारा पित रूप में स्वीकार कर लेने पर आप मुक्ते अहरण करें । विना याचना किये ही पिता द्वारा दिये जाने पर मुक्ते अहरण करने में आपको किसी का मय नहीं रहेगा । ॥२७॥

शीनक ने फहा—राजन् ! तत्परचात् देवयानी ने अपने पिता शुक्र के पास सन्देश ले कर एक द्वी भेजा ! दूती ने जाकर सब—जैसा का तैसा—समाचार शुक्र जी को कह सुनाया । दूती द्वारा सब वृत्तान्त सुन मुगुनन्दन शुक्र जी ने स्वयं वहीं से आकर राजा को दर्शन दिया । शुक्र को आते देख, राजा ययाति ने अँजिल बाँध विनय भाव से स्थित होकर उनकी बन्दना की ! राजा को इस विनीत वेश एवं सुद्रा में देखकर सार्गव शुक्र ने भी अति मधुर एवं शान्तिपूर्ण शब्दों से राजा का अभिवादन स्वीकार किया । ॥२८-३०॥

देययानी ने कहा — सात । यह राजाँप नतुष के पुत्र राजा ययाति हैं, यहुत दिन पूर्व इन्होंने वह संकटनय श्रवसर पर मेरा पाणिमहण परिके उद्धार किया था । सुफे इन्हों को मदान दीजिये, इन्हें छोड़कर में संसार भर में किसी श्रन्य पुरुष को पतिरूप में नहीं स्वीकार कहुँगी । श्रापको मेरा नमस्कार है । ॥३१॥

गुक्र ने कहा—नहुपपुत्र बीरवर ! ययाति ! में अपनी प्राग्यविलय पुत्री देवयानी को सुन्हें वरण कर चुका, मेरे द्वारा पदल इस सुकुमारी को सुन स्वीकार करो । ॥३२॥

यपाति ने फहा — भृगुकुलब्रेष्ट ! श्वाप की श्वामा से देवदानी को बहुत करने पर सुक्ते पाप का मागी न होना पढ़े तथा इसके द्वारा हमारी मानी सन्तान को वर्णसंकरता का व्यपवरा न लगे । अक्षन् ! इसके लिए में व्यापसे विशेष आर्यना कर रहा हूँ । ॥३३॥

खुक ने कहा—राजन ! में इस अधर्म से तुन्हें सुक्त कर रहा हैं, तुम अपने हैन्सित मनोरथ को प्राप्त करें । इस विवाह कार्य में तुम मरांसा के पात्र हो, में तुन्हारे सुते पापों को भी नष्ट कर रहा हैं । इस सुविनिता देवपानी को धर्मपूर्वक की रूप में तुम अंगीकार करों । इसके साथ तुन्हारा संयोग अञ्चल प्रीति वर्दक हो । राजन ! यह क्षपर्वा की भुत्री कुमारी शर्मिष्टा भी तुन्हारे ही अधीन है ; इसकी सुविधाओं की ओर भी सर्वदा तुन्हें ध्यान रखना होगा ; पर इसको कभी सच्या पर मत बुलाना, इसका ध्यान रहे । ॥३ छ-३ ६॥

ं श्रीनक ने फ़द्दा—राजन् ! शुक्र की ऐसी वार्ते सुनकर राजा ययाति ने उनकी पदिलाणा की श्रीर विदा होने की श्राज्ञा पास कर सहर्प श्रपने नगर की श्रोर प्रस्थान किया । ॥३७॥

थी माल्य महापुराया में चन्द्रवंशयर्यान प्रसंग में यथातिचरित नामक तीसवीं श्रध्याय समाप्त ॥३०॥

### एकतोसवाँ अध्याय

शीनक ने कहा — राजन् । तदुपरान्त इन्द्र की व्यवसावतीपुरी के समान समृद्ध अपने नगर में प्रवेश कर राजा यमति ने अन्तःपुर में ले जाकर शुक्रपुत्री देवयानी के निवास का प्रवन्ध किया और उसकी सम्मति लेकर व्यवसों की पुत्री शुमिंश और उसकी एक सहस्र दासियों के लिए व्यशोकवाटिका में नूतन गृह निर्मित कराकर वहीं पर सब के रहने का अलग-अलग प्रवन्ध किया। और वहाँ उन सवों के लिए वस्न तथा श्रम्न-पान श्रादि की भी प्रथक्-प्रथक् व्यवस्था वाँच दी। इस प्रकार देवयानी के साथ महुम्पुत्र राजा - थयाति ने श्रनेक वर्षों तक देवताश्रों के समान सुलपूर्वक विहार किया । सुन्दरी देवयानी ने प्रथम ऋतुकाल के श्रवसर पर गर्म धारण किया, जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुश्या । श्रन्तर एक सहस्र वर्ष व्यतीत हो जाने पर कमलदल के समान सुन्दर एवं श्राकर्षक नेत्रोंवाली गृपपर्वा की पुत्री श्रमिष्ठा ने भी सुवती होकर ऋतुकाल का दर्शन किया । ऋतुकाल श्रा जाने पर धर्मपरायण शर्मिष्ठा ने श्रपने मन में चिन्ता की कि 'मेरा ऋतुकाल तो श्रा गया पर श्राज तक मेने किसी पुरुष का पतिहर में वरण नहीं किया । यह कैसा संकटमय श्रवसर श्रा गया है, इसमें मुझे क्या करना चाहिये ? कौन-सा कार्य करने पर मेरा कल्याण हो सकता है ? मेरी समवयस्का देवयानी नेतो एक पुत्र भी उत्पन्न किया श्रीर मेरी यह योवनावस्था व्यर्थ ही बीत रही है । उसने जिसको श्रपना पति बनाया है, उसे ही में भी श्रपना पति बनाऊँगी । मेरा यह सोचना ठीक है कि राजा को सुझमें भी पुत्र उत्पन्न करना चाहिये ! किन्तु क्या इस समय धर्मारमा राजा ययाति एकान्त में सुझसे मिलेंगे ।' ॥१-६॥

शीनक ने कहा—राजन्। शर्मिष्ठा यह सोच ही रही थी कि दैवयोग से राजा ययाति उसी समय अन्त.पुर से निकल कर अशोकवाटिका में घूसते हुए दिखाई पड़े। वे उस समय शर्मिष्ठा के ठीक सामने ही चले आ रहे थे। चारुहासिनी शर्मिष्ठा इस प्रकार समुचित अवसर आया देख एकान्त में राजा के पास आयो बढ़कर गयी और अंजलि बाँककर विनम्रतापूर्वक बोली। ॥१०-११॥

श्वामिष्ठा ने कहा—नहुपपुत्र ! चन्द्रमा, इन्द्र, वायु, यम श्राथवा वरुष्य—इनमें से कोई देवता भी श्रापके गृह में क्षियों को नहीं देख सकता । राजन् ! श्राप सदा से रूप, कुल, रील, सदाचार श्रादि से छुमें भली माँति जानते हैं । में श्रापकी दासी हूँ । श्राज् श्रापको प्रसन्न करके यह विनीत याचना कर रही हूँ कि हे नराधिष ! मेरे साथ रमष्य करने के लिए श्राप यहाँ मेरे भवन में पदार्पण करें ! ॥१२-१३॥

ययाति ने कहा — गाॅमें प्टे ! में तुन्हें देखराज वृपपर्वा की अति सुन्दरी, शील सदाचारपरायण कन्या के रूप में मली भाँति जानता हूं, तुन्हारे रूप एवं सीन्दर्य को मै स्हें के अब भाग जितना भी निन्दित नहीं देखता ! किन्तु जिस समय मै देवयानी का पांगिश्वहण कर रहा था उस समय शुक्त ने सुमसे यह कहा था एक इस वृपपर्वा की कन्या गाँगिश को तुम कभी अपनी शब्या पर मत बुलाना । ॥१४-१४॥

शुर्मिं प्रा ने कहा—राजन् । परिहास (हॅसी-मजाक) के अवसर पर योला हुआ मिथ्या वचन यक्ता को हानि नहीं पहुँचाता, इसी प्रकार खियों के विषय में, किसी के विवाह आदि कराने में, प्राय संकट उपस्थित होने पर तथा सन सम्पित नष्ट हो जाने के अवसर पर भी अदि मिथ्या वात कह दी जाय तो वह अमंगलकारक नहीं है । इन उपर्युक्त पाँच अवसरों पर कहे गये मिथ्या वचन पापरिहत माने गये हैं । तरेन्द्र ! साह्ती बना कर पूछे जाने पर जो व्यक्ति अपनी जानकारी के विरुद्ध साह्य (गवाही) देते हैं, वही यथार्थतः मिथ्यावादी कहें जाते हैं । किसी विवादी विषय में एक निश्चित सम्पति देने के लिए एकत्र मनुष्यों के समृह में (पवायत आदि में) जो व्यक्ति अपनी जानकारी के विरुद्ध बातें कहता है, उसे मिथ्या का पाप हानि पहुँचाता है । ॥१६-१७॥

ययाति ने कहा--रार्थिन्दे !ंसंसार के सभी माणियों के कार्यों में श्रीचित्यानौचित्य के निर्ण्य

के लिए राजा ही प्रमाणमृत माना गया है । यदि ऐसा होकर भी वह मिथ्या बोलता है तो उसका विनार हो जाता है । मैं अत्यन्त निर्धन हो जाने पर भी कमी भिथ्या व्यवहार नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी राजा हूँ। ॥१८॥

शिमिष्टा ने कहा— राजन ! जो सखी का पति होता है वह श्रपना भी पति है, क्योंकि वे दोनों ही समान मानी गयी हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि उनका विवाह एक ही साथ हो जाता है। मेरी सखी देवयानी के साथ श्रापका विवाह हो जुका है श्रतः मेरे भी पति धर्मतः श्राप ही हुए ! D? EU

ययाति ने कहा - रामिन्छे ! राजा को प्रत्येक याचक का मनोरय सिद्ध करना चाहिये - इसी अत का पालन इस 'समय में कर रहा हूँ । तुम मुक्तसे काम प्रार्थना कर रही हो । अतः मुक्ते बतलाओं कि मै तुम्हारे लिए क्या करूँ ? ॥२०॥

शिष्टिंग ने कहा— राजन् ! इस अधर्म से मेरी रत्ता कीजिये और सुसमें भी पुत्रोत्पत्ति करके धर्मोपार्जन कीजिये । आपके द्वारा सन्तिति लाभ कर में भी संतार में उत्तम धर्मोपार्जन कर सकूँ— यही मेरी कामना है । हे राजन् ! की, पुत्र तथा दास— ये तीन संसार में अध्यत (निर्धन) अर्थात् धन उपार्जन करते हुए भी उपभोग करने में असमर्थ माने गर्थे हैं, क्योंकि ये लोग जो कुछ भी उपार्जन करते हैं, वह उनका नहीं मत्युत उनके अधिकारी का है । जिस अकार मार्गवयुत्री देववानी आपकी दासी हैं उसी प्रकार में उनकी दासी हूँ । में और वह दोनों आपकी कृपा का साजन वनें —ऐसी कृपा कीजिये । है नाथ ! में सर्वदा आपकी परिचारिका हूँ, मेरी सेवा आप महण्य करें । ॥२१-२३॥

द्यीनक ने कहा — है राजन ! रामिन्द्रा के इस प्रकार विनीत प्रार्थना करने पर राजा ययाति ने यह निश्चय किया कि 'यह ठीक कह रही है।' तदनन्तर धर्म का उपार्जन करते हुए उन्होंने रामिन्द्रा का सम्मान किया । श्रीर इस प्रकार रामिन्द्रा के साथ यभिन्सत भोग-विलास किया । श्रीर इस प्रकार रामिन्द्रा के साथ यभिन्सत भोग-विलास किया । श्रीर नव्यवहारों से उन दोनों ने एक वृत्तरे को प्रसन्न एवं सम्मानित किया श्रीर तदनन्तर वहाँ से श्रपने-श्रपने गन्तन्य की श्रीर प्रस्थान किया । युपार्वा की पुत्री रामिन्द्रा ने राजा यथाति के इस प्रथम समागम से ही गर्म धारण किया । श्रीर प्रयासमय उस कमल लोचना रानी ने देव बालकों की तरह परम सुन्दर एवं सूर्य के समान तेजस्वी एक सुमार को उत्पन्न किया । ॥२४-२६॥

श्री मात्स्य महापुराण में चन्द्रवंरावर्णन वसंग में ययातिचरित नामक एकतीसवाँ श्राप्याय समाप्त । ॥३१॥

#### वत्तीसवाँ अध्याय

शानक ने कहा—मत्तकुलक्षेप्त ! शर्मिष्त्रा के गर्भ से पुत्रोत्पत्ति का समाचार सुनकर सुन्दरी देवयानी उसके इस गुप्त व्यवहार से श्रातिशय चिन्तित एवं दुःखित हुई । श्रीरं शर्मिष्त्रा के निवास स्थानः पर जाकर उससे पृक्षा— 'सुसु ! तुम ने कामलोलुप होकर यह छलपूर्ण पप कर्म फिस लिए किया ? ॥१-२॥ शामिष्ठा ने कहा—श्रुचिह्नित ! एक परम धर्मात्मा एवं वेदों में पारक्षत ऋषि यहाँ मेरे स्थान पर आये हुए थे, मेंने उन्हीं से धर्मस्ता के लिए काम प्रार्थना की । श्रीर उन्हीं ऋषि के संयोग से मुक्ते यह पुत्रप्राप्ति हुई है। में तुमसे यह वात सच-सच कह रही हूँ। मैंने श्रधर्म श्रथवा श्रान्याय से श्रपनी कामिषपासा नहीं शान्त की है। ॥३-४॥

देवपानो ने कहा— राभिष्ठे । यदि यही बात है तो इसके लिए मेरे हृदय में कोई द्वेप वा दुःख नहीं है। सभी वर्षों में श्रेष्ठ तथा कुलीन बावाए से ही यदि दुमने पुत्र प्राप्त किया है तो में दुमसे अपसन्त नहीं हूं। भीरु । यदि सचसुच दुमने ऐसा किया तो वड़ा अच्छा किया; किन्तु उक्त पुरुप की दुमने बावाए कैसे समम्त लिया ? मै उक्त बावाए का गोत्र, कुल तथा नाम श्रादि सुनना चाहती हूं। ॥५-६॥

श्वामिष्ठा ने कहा—शुचिस्मिते। सच मानो, सूर्य के समान तेजस्वी तथा प्रतिमासम्पन उक्त ऋषि को देसकर, मेरा यह सब पूछने का साहस नहीं हुआ। ॥७॥

शीनक ने कहा— राजन् ! इस प्रकार वे दोनों सिखयाँ परस्पर परिहासपूर्ण बातों द्वारा विनीव करती रहीं । राभिष्ठा की वातों को सब मानकर देवयानी अन्तःपुर को चली गई । राजा ययाति ने देवयानी के संयोग से इन्द्र तथा विप्णु के समान, ऐक्वयंशाली तथा परम पराक्रमी यह और हार्षेष्ठ नामक दो पुत्रों को उत्पन्न किया । वृपपूर्वा की कन्या शिष्ठा ने भी राजा ययाति के संयोग से हुब्, अनु तथा पूरु नामक तीन पुत्रों को उत्पन्न किया । राजन् ! तहुपरान्त कभी एक दित शुचितिका देवयानी राजा ययाति के साथ पूरती हुई हरी भरी उसी मनोहर अशोकवाटिका में आ पहुंची और उस समय वहाँ परम परिचितों की तरह विश्वस्त भाव से खेलते हुए देवताओं के समान सुन्दर आकृतिवाले बालकों को देखकर उसने विस्मयविद्याश होकर राजा से पूछा । ॥८-१२॥

देवयानी ने कहा—'राजन्! देवताओं के समान परम सुन्दर आकृतिवाले ये मंगल स्वरूप वालक किसके हैं ? ये तेज तथा रूप में तो आप के हो समान दिखाई दे रहे हैं !' [ राजा से इस प्रकार पूछकर देवपानी उन वालकों से पूछने लगीं।] 'वत्सकृत्य! तुम लोगों का नाम क्या है ? और तुम्हारा गोत्र कीन सा है ? क्या तुम्हारे पिता ब्राक्षण हैं ? में इन सब बातों को सच सच सुनना चाहती हूँ इसीलिए तुम लोगों से पूछ रही हूँ !' देवयानी की ऐसी वार्ते सुनकर बालकों ने तर्जनी अगुली के इरारे से राजा ययाति को अपना पिता तथा शर्मिष्ठा को अपनी माता बतलाया। ॥१३-१५॥

शीनक ने कहा— राजन् ! बालक छून्द देवयानी से ऐसा कहकर राजा की धोर म्नेह से एक ही साथ दौड़ पड़े, किन्तु उस समय देवयानी के सिलकट होने के कारण राजा ने उनका कुछ भी सम्मान महीं किया ! राजा का इस मकार रूखा व्यवहार देखकर वे बालक अपनी माता के पास रोते हुए पहुँच गये ! बालकों का राजा के प्रति इतना प्रगाढ़ स्नेह देख खीर सारी बातें विना कहे ही जानकर देवयानी ने शर्मिष्ठा से कहा ! ॥१६-१८॥

देवयानी ने कहा---रामिन्छे ! दासी रूप में मेरे श्रावीन रहकर भी तूने मेरा ऐसा श्रानुपकार

किस लिए किया ? क्या पुनः इस प्रकार श्रप्तस्वन् श्रहितकर कार्य करते हुए तुमने मुक्तसे मय नहीं [किया ? ॥१ २॥

ं शिष्टा ने फहा— हे चारुहासिनि ! मैंने जैसा कि तुमसे कहा था 'ऋषि के संयोग से मैंने पुत्र पािंख की हैं', यह बात निनान्त सत्य है । न्याय तथा धर्म के मार्ग पर चलते हुए में तुमसे नहीं दाती । मुन्दरि ! जिस समय तुमने पतिरूप में राजा का यरण किया उसी समय में भी उन्हें वरण कर चुकी, क्योंकि एक सखी का पति खन्य सखी का भी धर्मतः पति हो जाता है । तुम ब्राक्सणी हो, मुमसे ज्येष्ठ हो, ब्रेट हो, मेरी पूत्र्या हो, मान्या हो, सन युख्य हो; किन्तु क्या तुम यह नहीं जानतीं कि राजिंप तुमसे भी यदकर हमारे खाराध्य हैं । ॥२०-२२॥

शौनक ने फहा—राजन् । राभिंग की ऐसी तर्कपूर्ण वार्ते मुनकर देवयानी ने राजा ययाति में कहा—'राजन् । अव में यहां पर नहीं रह सकती, आपने मेरा वड़ा ही अनुपकार किया है ।' ऐसा कह यह सहसा उटकररीय ही अपने पिता शुक्त के पास जाने को उचत होगई । आंस् बहाते हुए सुन्दरी देवयानी को इस प्रकार रूटकर पिनु-गृह जाते देककर राजा ययाति यहुत दुःखी हुए और उसके पीदो-पीझे सान्द्रना देते हुए विज्ञुच्यन्ते थे भी चल पड़े । किन्तु कोप से रक्त नेत्रेंवाली हेवयानी राजा के आतिशय विनीत प्रार्थना करने पर भी नहीं लीटी, प्रस्तुत आतिशय शीक से रीते हुए वह राजा को बहुत दुःख कुवाच्य कहती हुई आति शीप भागव शुक्त के समीप जा पहुँची । यहाँ पहुँचकर पिता शुक्त को देखते ही वह अभिवादन करके आगे खड़ी हो गई तदुपरान्त पीछे राजा ययाति ने भी भागव को प्रणाम आदि किया । ॥२ ३-२०॥

देवयानी ने कदा — तात । वड़ा ही अनर्थकारी एवं निन्य कार्य हो गया । क्योंकि जो अधम थे उनकी पूजा की गई, जो पूज्य थे उनका अपनान किया गया और अधम ने धर्म को जीत लिया। इपवर्चा की पुत्री रामिंप्डा ने, जो मेरी दासी के रूप में राजा के यहाँ गई थी, मेरे साथ बड़ा अल किया। उस दुरा-चारिए। एवं दुर्मगा के गर्म से राजा ने तीन पुत्र उत्पन्न किये और मुफ्ते (केवल) दो पुत्र उत्पन्न किये, यह अनर्थपूर्ण व्यवहार में आप से निवेदन कर रही हूं। सृतुकुलप्रेप्ड । काव्य ! यह राजा संसार में परम धर्मज की उपाधि से विख्यात है; पर ऐसा होकर भी इसने अपनी मर्यादा को इस प्रकार भग किया है— इसे में आप से निवेदन कर रही हूँ। ॥२८-३०॥

शुक्त ने कहा—राजाधिराज ! धर्म की मर्यादा को जानते हुए भी तुमने जो इस परम श्रधमेमय किन्तु श्रिय कार्य को किया है, इसके बदले में तुम्हें रीधि ही दुर्जेय बृद्धायस्था द्वारा महान् दुःख मोगना पड़ेगा । ॥३१॥

यपाति ने कहा — ज्ञक्षत् ! ऋतुकाल में समागम की प्रार्थना करनेवाली की के साथ जो पुरुष समागम नहीं करता, ज्ञक्षवादी लोग उसे इस लोक में अपूषहा (गर्भ की हत्या करनेवाला) कहते हैं ! ऋतु के अवसान में रित की इच्छुक, अभिगमन करने योग्य की द्वारा एकान्त में समागम की प्रार्थना करने पर जो पुरुष धर्म का च्यान रख समागम गर्ही करता, परिटत लोग उसे ब्राक्क्य-धाती के समाग पापी बतलाते है । भृगुवराश्रेष्ठ ! इंसी धर्म की मर्यादाओं का विचार कर श्रीर वैसा न करने पर महान् श्राधर्म की श्रासका से ही मैने शर्मिश के साथ समागम किया । ॥३ २-३ श॥

शुक्र ने कहा — राजन् ! बात सब है, किन्तु इस कार्य में तो तुम हमारे छाधीन थे । मेरी उपेता तुम किसी प्रकार भी नहीं कर सकते थे । नहुपपुत्र ! इस प्रकार मिध्याचरण धर्म में तुम्हें चोरी करने का पाप लग रहा है । ॥३॥।

शीनक ने कहा--राजन् ! तदनन्तर शुक्र द्वारा कोयसे इस अकार शापित किये जाने पर नहुप-पुत्र राजा ययाति अपनी पूर्व युवायस्था को छोड़कर श्वति शीघ बृद्धायस्था में परिखत हो गये ! ॥३ ६॥

ययाति ने कहा — भृगुङ्गत्मश्रेष्ठ । श्रमी तक मै देववानी में त्रश्रनी युवावस्था का पूर्ण विषय भोग कर तृप्त नहीं हो सका । श्रतः हे ब्रह्मन् । मेरे ऊपर कृपा कीजिये । जिससे श्रमी दुरन्त यह बृद्धावस्था सुम्मे स्पर्ण न कर सके । ॥३०॥

ग्रुक ने कहा-राजन् ! मैं मिथ्या सम्भापण नहीं करता, तुम त्रव बृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हो । किन्तु यदि तुम यह इच्छा प्रकट कर रहे हो तो इस बृद्धावस्था को दूसरे से बदल सकते हो । ॥३८॥

ययाति ने कहा—प्रवान ! जो सुभी अपनी परम त्रिय यौवनावस्था दे, वहीं मेरे राज्य का उत्तराधिकारी, पुरविशान तथा यशस्वी हो — ऐसी मेरी इच्छा है । शुक्र ! इसके लिए आप अपनी अनुमति अनुमति अनुमति । ॥३१॥

शुक्र ने कहा—नतुपासन ! तुम श्रापनी इच्छा से इस बृद्धावस्था को मेरा स्मरण कर सत्यता-पूर्वक दूसरे से बदल सकते हो । इस कार्य में तुम्हें कोई भी दोष नहीं लगेगा । जो तुम्हारा पुत्र तुम्हें श्रापनी निम यौवनावस्था का दान देगा, तुम्हारी इच्छानुसार वही तुम्हारे राज्य का उत्तराधिकारी, दीर्घायु सम्पन्न, यशस्वी तथा श्रानेक सन्तानोंबाला होगा । ॥४०-४१॥

श्री मात्स्य महापुराण् के चन्द्रवश वर्णन प्रसय में ययातिचरित नामक बत्तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥३२॥

### तेंतीसवां ऋध्याय

श्रीनक ने कहा--राजन् । इस पकार ग्रुक के शाप से बृद्धावस्था को प्राप्त कर राजा यवाति श्रपने नगर को लौट श्राये श्रीर श्रपने ज्येप्ट तथा सर्वश्रेष्ठ पुत्र यह को बुलाकर बोले---॥१॥

यपाति ने कहा—ि भियपुत्र ! भृगुपुत्र सुक्त के राग्य के कारण सुक्षे बलवती वृद्धावस्था ने प्राक्षान्त कर लिया है, जिससे मेरे बनहों में सिकुडन तथा बालों में द्वेतता च्या गई है । किन्तु में अभी तक व्यपनी यौवनावस्था से पूर्णरूपेण तृप्त नहीं हो सका हूं । यदो ! तुम इस मेरी बुद्धावस्था को अगीकार कर प्रायदिचत रूप इस पाप दर्शा का व्यनुभव करो तब तक मैं सुम्हारी सुवावस्था को अहण कर व्यपने हैंदिसत विषय मोगों को, जिससे व्यभी तक तस तस्ति हो सका हूं, भोग लूँ । एक सहस वर्ष व्यतीत हो

जाने के उपरान्त में तुम्हारी योवनावस्था को तुम्हें लीटा दूँगा श्रीर पुनः श्रपनी वृद्धावस्था को प्रहण कर इस पापदशा का श्रमुभव करूँगा । ॥२-४॥

यदु ने कहा — तात । रवेत दादीवाली, अति दीन, शिथिल, असमर्थ अंगोंवाली, देखने में अष्ट, एकदम दुर्वल तथा कार्य करने में अशक्त कर देने वाली इस बृद्धावस्था को में अपने भृत्यों समेत नहीं अहरा कर सकता । राजन् ! सुक्तेसे बढ़कर प्रिय आप के और भी पुत्र है । धर्मज्ञ ! अतः बृद्धावस्था को स्वीकार करने के लिए आप अपने अन्य पुत्रों से आर्थना करें । ॥५-७॥

ययाति ने कहा—यदो । तुम हमारे छदय से उत्पन्न होकर भी अपनी युवाबस्था को हमें नहीं दे रहे हो तो इस पापकर्म के कारण तुम्हारी सन्तान माना के अनुचित सम्बन्ध द्वारा उत्पन्न होकर दुष्पजा कहलायेगी । ऐसा कह कर राजा ययाति ने दूसरे पुत्र तुर्वष्ठ से कहा 'तृर्वसो ! मेरी इस बृद्धावस्था को लेकर तुम तब तक पाप समेत इस का अनुभव करो जब तक मे तुम्हारी युवाबस्था के द्वारा अपने अतृस मन को अनेक विषय भोगों का उपभोग कर शान्त न कर लूँ । एक सहस्र वर्ष व्यतीत हो जाने पर में दुम्हारी यीवनावस्था यापस कर दूँगा और पुनः अपनी बृद्धावस्था से अपने प्रायश्चित का अनुभव करूँगा । ॥१-१०॥

सुर्वसु ने कहा--तात ! मैं इस विषय भोगेच्छा को विनष्ट करनेवाली खुदावस्था को नहीं चाहता, जो बल तथा रूप सौन्दर्य को नष्ट करनेवाली तथा बुद्धि ग्रीर सम्मान को भी विगाउने वाली है । ॥११॥

ययाति ने फहा- नुर्वसो 1 तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी यीयनायस्था को ग्रम्भे नहीं दे रहे हो तो इस पाप कर्म के कारण तुम्हारे पुत्र-पीत्रादि सभी विनष्ट हो जायँगे। बोरी करनेवाले, वर्णसंकर प्रतिलोमगामी, ( उत्तम जाति की स्त्री में नीच बाति के पुरुष द्वारा उत्तन, ) मांसाहारी प्रजान्त्रों के तुम राजा होगे। यही नहीं गुरु स्त्री के साथ भीग करनेवाले, उत्तम जाति के होकर भी अध्यम जाति की स्त्री में निरत रहनेवाले और पशुधर्मी क्लेकों की जातियों पर तुम्हारा शासन होगा। ये सब बातें निश्चय ही घटित होंगी।।।१२-१४॥

श्रीनक ने कहा—राजन् ! इस प्रकार व्यपने पुत्र तुर्वेष्ठ को शाप देकर राजा ययाति ने शिमेष्ठा के क्येप्ट पुत्र दुखु से कहा । ॥१५॥

यगाति ने कहा—चेटा दुख़ु । इस रंग खोर रूप-सीन्दर्य को विनय्द करनेवाली मेरी वृद्धा-बक्षा को श्रंगीकार करके एक सहस्र वर्षों के लिए श्रपनी यौबनावस्था तुम सुक्ते दे दो । एक सहस्र वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त में तुम्हारी यौबनावस्था तुम्हें वापस दे दूंगा श्रीर तब पुनः श्रपनी वृद्धावस्था लेकर पाप समेत इसका श्रातुमन कहरूँगा । ॥१६-१७॥

दुह्यु ने कहा---तात । बृद्ध पुरुष न तो राज्य सुक्ष का श्रानुमव कर सकता है और न रथ श्रस्य श्रादि वाहनों का ही ! क्रियों के साथ वह मोग भी नहीं कर सकता, वर्यों कि उसके गुष्क हृदय में भता राग क्यों कर उत्पन्न हो सकता है ? श्रातः श्रापको यह श्रद्धावस्था सुम्मे नहीं चाहिये । ॥१८॥ ययाति ने कहा --- नीच दुख् ! तुम भेरे श्रीरस पुत्र होकर भी श्रपनी युवावस्था को ग्रुमें नहीं दे रहे हो श्रतः इस घोर पाप कर्म के कारण तुम्हारी काम पिपासा कहीं भी राग्त नहीं हो सकती। जहाँ पर नित्य नाव पर चढ़कर हो जाया जा सकता है, ऐसे जल प्रदेश में तुम श्रपने सभी वंग्रधरों के साथ निवास करीगे। वहाँ पर राज्य तथा भोग शुट्ट का भी तुम्हारे लिए सर्वथा श्रभाव रहेगा। ॥११-२०॥

ययाति ने [श्रनु से] कहा--वेश श्रनु ! तुम मेरी वृद्धावस्था लेकर पाप समेत उसका श्रनुमव करो, मैं तुम्हारे योवन को लेकर एक सहस्र वर्षों तक श्रनेक विषय भोगों का उपभोग कर श्रपने श्रनुप्त मन को शान्त करना चाहता हूं । ॥२१॥

अनु ने कहा—तात ! चृद्ध पुरुष बालकों की मांति मोजन करते समय अन आदि पदार्थों को प्रहण करता है अर्थात् बालकों की तरह उसे नियमित, परिमित एवं पवित्रता का कोई ख्याल न रखकर मोजन करना पड़ता है । वह जवानों की तरह जो ही मन में आया वहीं नहीं खा सकता । और अपवित्र मनुष्यों की मांति वह कभी ठीक समय पर यह आदि कार्य भी नहीं कर सकता, अतः ऐसी दु:खदायिनी दृद्धावस्था को मैं नहीं लेना चाहता । ॥१२॥

ययाति ने कहा—दुष्ट अनु ! तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी अपनी युवावस्था को मेरे लिए नहीं दे रहे हो व्यतः इस पापकर्म के फलस्वरूप तुम स्वयं जिन बृद्धावस्था के दोषों को बतला रहे हो, उन्हें पाप्त करोगे और तुम्हारी सन्तितयाँ योवनावस्था में ही विनष्ट हो आयेंगी। अन्त में तुम्हारा विनाग्र अग्नि में गिरकर जल जाने से होगा। ॥२३-२४॥

ययाति ने [पूरु से] कहा— भिय पुत्र पूरो ! तुम मेरी इस बृद्धावस्था को महण कर पाप समेत इसका अनुभव करो, तुम सुक्ते सब पुत्रों से बढ़कर भिय हो और ता ही इन सवें में सब से शेष्ट भी होंगे । तात ! मृगुपुत्र सुक्त के शाप से बलवती बृद्धावस्था द्वारा श्राभमृत होने के कारण मेरे सरीर में चारों और सिकुड़न एव व्येतता तो दिखाई दे रही है, पर मेरा मन अभी तक विषय-भोगों से तृष्ठ नहीं हो पाया है, श्रत: तुन्हारे यौवन को लेकर में विषयमोग कहाँ गा और एक सहस्र वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त उसे खुन्हें वापस कर दूँगा । और तब पुनः तुमसे अपनी बृद्धावस्था लेकर अपने पापकर्गों के प्रायदिवस का श्रमुम्य कहाँ गा । । । रूप-२ आ

श्रीनक ने कहा—राजन् । अपने पिता ययाति के इस प्रकार कहने पर सब से किनिष्ठ पुत्र पूरु ने पिता से तुरन्त कहा—'महाराज । आप जो छुख् भी सुक्ते आज्ञा कर रहे हैं, सब मै पूर्ण करूँ गा। ताजन् । आपकी एद्धावस्था लेकर मे आपके पापकर्म के कल का अनुमव करने की सलद्ध हूँ । सुक्तसे यौवन लेकर आप यथेप्सित विषय-भोगों का अनुभव कर अपने को पूर्ण तृष्ठ कर लें । आपके युद्धाप में जिपकर आपके ही समान युद्ध तथा रूपवान होकर मै अपना यौवन आपको दे दूँ गा और स्वयं स्वेच्छापूर्वक विचरण् करूँ गा। ॥२८-२०॥

ययाति ने फहा--परम भियपूरी 1 में तुरहारे उत्तर श्रति प्रसन्त है, में यह वरदान तुर्म्हें दे रहा हूँ कि तुरहारी प्रजाएँ सब प्रकार की कामनाध्यों से सफल तथा समृद्ध हों । ॥३१॥ श्री मात्स्य गहापुरास्य में चन्द्रबंधवर्शन प्रसंग में ययातिचरित नामक तैतीसर्वो श्रप्याय समाप्त ॥३३॥

# चोंतीसवाँ ऋध्याय

द्योनक ने कहा--राजेन्द्र ! उस व्यवसर पर इस प्रकार कनिष्ठ पुत्र पूरु द्वारा श्रपना प्रस्ताव स्वीकार कर लेने पर राजिं। ययाति ने महातपस्त्री शुक्त का स्मरण कर च्यपने महारमा पुत्र पूरु से बृद्धावस्था को परिवर्तित कर लिया । पुरु की योवनावस्या द्वारा मनुष्यों में सर्वश्रेन्द्र उस नहपपुत्र राजा ययाति ने श्रपने श्रभिलिपित विषय-मुला का सेवन किया । धर्म की मर्यादा के अनुकृत-रहकर उसने श्रपने यथेष्ट व्यवहारी द्वारा उत्साह ग्रीर मुखपूर्वक समय-समय पर सभी लोगों को सुख पहुंचाया । यज्ञों से देवताओं को परम तृप्त किया। इसी प्रकार श्राद्धादि कार्यों से पितरों को, इष्ट वस्तुत्र्यों का श्रानुप्रहर्ण्यक दान देने से निर्धनों को, चाञ्चित वस्तुओं के पर्याप्त दान से ब्राह्मणों को, यथेष्ट ब्राल-पानादि से ब्रातिथियों को, प्रेमपूर्वक पालन से वैश्यों को. दया श्रीर उपकार से बाहों को, तिरस्कार तथा समुचित दगड श्रादि से चोरों को श्रीर धर्म से प्रजाबर्ग को पूर्ण सन्तुष्ट रला । संत्रेप में सम को प्रसन्न रखनेवाली नीति से उसने दूसरे इन्द्र की मॉनि सम का पालन किया । सिंह के समान पराक्रमी उस राजा ने युवायस्था शास कर, विषय-मोगों के उपमोग में भी धर्म की मर्यादा पर ध्यान रखा श्रीर उत्तन विषय-सुलों का उपमोग भी किया । इस प्रकार यथेप्सित विषय भोगों को प्राप्तकर एक सहस्र वर्ष में व्यतीत हो जानेवाले उस प्रतिकात समय का उसने लिन्न होकर स्मरण किया। काल की महिमा जाननेवाले पराक्रमी राजा ने समय की गरणना तथा उसके यीतने की अवधि का जय स्मरण किया तो गिनने पर उसे पता लगा कि श्यवधि समाप्त होने पर है, तव उसने श्रपने कनिप्ठ पुत्र पुरु से कहा--'भेरे शत्रसदम पुत्र 1 पुरुष के हृदय में उत्पन्न होनेवाली विषय वासना की तृष्टि, कभी उसके उपभोग से नहीं हो सकती, प्रखुत जिस प्रकार श्रप्ति में घृत श्रादि हवनीय पदार्थ उल्लेन से श्रप्ति की ज्वाला उत्तरीतर बढ़ती जाती है, उसी प्रकार विषय भोगों के निरन्तर उपमोग से विषय की व्यभिलाया भी उत्तरीतर बढ़ती जाती हैं। पृथ्वी भर में जितना बुद्ध श्रन्न, जय, स्वर्ण, पर्यु तथा क्षियों श्रादि भोग्य पदार्थ हैं. वे सव एक पुरुष के भोग के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं, श्रर्थात् उन सब का उपभोग यदि एक ही मनुष्य करे तत्र भी वह ठप्त नहीं हो सकता । यही सोचकर मनुष्य को मन में ग्रान्ति धारण करनी चाहिये । तुम्हारे मीवन को भारत कर मै यथेप्ट विषय सुखों का श्रपने साहस मर सुसपूर्वक सेवन कर चुका । पूरो ! तुम्हारे इस उपकार से में बहुत ही संतुष्ट हूँ, तुम्हारा सर्वदा कल्याण हो । लो, यह श्रपनी युवावस्था महएए-करो । यह मेरा राज्य भी तुम स्वीकार करो, तुम मेरे मनोरथ को पूर्ख करनेवाले मेरे परम विय पुत्र हो ।।।१-१३॥ श्रीनक ने कहा--राजन् । तत्परचात् नहुपपुत्र राजा ययाति ने पुरु से अपनी बृद्धावस्था बापस

लेकर स्वय प्रहण की जोर पूरु ने अपनी युवावस्था पुन प्राप्त भी। उस समय राजा ययाति भी सब से कनिन्छ पुत्र पूरु के राज्याभिषेक करने की इच्छा को जानकर ब्राह्मण चित्रय आदि प्रजावर्गवालों ने कहा—'प्रभी! कीन-सा ऐसा कारण है, जो आप महाराज शुक्र के नाती तथा देवयानी के ज्येन्छ पुत्र यह को छोड़कर राज्य-भार पूरु को सोप रहे है। उनके बाद भी आपके सब से बड़े पुत्र हुई हैं, तब शर्मिंग्रा से उत्पन्न हुई, उसके प्रवात अनु तम पूरु है । बड़े पुत्रों को छोड़कर सब से छोटे पुत्र को राज्यभार किस प्रकार दिया जा सकता है ? इस न्यायसगत बात की और आपका ध्यान हम लोग आरुष्ट कर रहे है। इस अवसर पर आप अपने राजधमें की मर्यादा का पालन की जिये। ॥१४-१८॥

यपाति ने कहा— माझण् श्रादि प्रमुख जातिर्योवाले हमारे प्रजावर्ग ! श्राप लोग हमारी वालें सिनिये, जिस कारण से हम श्रपने ज्येष्ठ पुत्रों को किसी प्रकार भी राज्यभार नहीं सौप सकते । सर्वप्रथम मेरे पांची पुत्रों में सब से ज्येष्ठ यह ने मेरी श्राज्ञ का पालन नहीं किया । विद्वानों का कहना हे कि जो पुत्र श्रपने पिता की श्राज्ञा के पतिकृत स्वावरण करता हे वह पुत्र कहलाने का श्रिधिकारी नहीं है । माता श्रीर पिता की श्राज्ञा को माननेवाला, उपकारी एव सुमार्ग पर चलनेवाला जो पुत्र श्रपने पूज्य माता-पिता का समावर करता है, वही सच्चा पुत्र है । किन्तु हमारे इन पुत्रों में ज्येष्ठ यह ने हमारी श्रवज्ञा की, तुर्वतु ने की, रामिष्ठा के पुत्र द्वृत्व तथा श्रजु ने भी की, किन्तु सबसे खोटे पुत्र पूर्व ने हमारी श्राज्ञा का पूर्णतया पालन करके हमारा विरोप सम्मान किया है, अत हमारा वही सच्चा उत्तराधिकारी पुत्र है । उसने हमारी पायसुक्त बृद्धावस्था स्वीकार की है । इस प्रकार मेरे उस योग्य एव श्रिय पुत्र पूर्व ने मेरी समस्त कामनाओं को पूर्ण किया है । उराना तथा काव्य के नाम से सुविख्यात नीतिज्ञ सुगुपुत्र हुक ने सेरी समस्त कामनाओं को पूर्ण किया है । उराना तथा काव्य के नाम से सुविख्यात नीतिज्ञ सुगुपुत्र हुक ने सुमे स्वय यह सरदान दिया था कि 'तुग्हारे पुत्रों में से जो कोई तुन्हारी श्राज्ञा का पालन करेगा, वही राजा होगा ।' श्राप लोग हम बात को मलोगॉति जान लें श्रीर पूर्व का राज्याभिषेक करें । ॥१९ १-२॥।

आदिष आदि प्रजावग वालों ने कहा—राजन् । आपका कथन नितान्त सत्य हे, जो गुरावान् पुत्र सर्वदा अपने पूजनीय माता पिता के हित के लिए सचेष्ट रहता हे, वहीं सब कृष्यायों को भोगता है। छोटा होने पर भी वहीं पिना की समस्त सम्पत्ति का उत्तराधिकारी है। सच्छच पूरु के ही योग्य आपका यह राज्यमार हे, जो आपके परम हितकारी एव त्रिय पुत्र है। महाराज शुक्त के वरदान के कारण भी हम लोग इस विषय मे जुळ हस्तन्तेप नहीं कर सकते। ॥२६-२०॥

द्यौन रु ने रहा —राजन् । उस समय ब्राह्मण् च्यादि प्रजावर्ग तथा सभी नागरिकों के यह स्वीकार कर लेने पर कि हम सन लोग ध्यापके इस प्रस्ताव से सहमत एव सन्दाप्ट है, महाराज ययाति ने ध्यपने सन्तेये छोटे पुत्र पूरु का राज्याभिषेक किया । राज्य का समस्त भार सीपकर, स्वय वनवास के लिए दीन्ता ग्रहण् की (वानप्रस्य का त्रत धारण् किया)। श्रोर श्रपनी राजधानी से तपन्वी ब्राह्मणों के साथ वे वनवास के लिए प्रस्थित हो गये । ययाति के ध्यन्य पुत्रों में यदु से यादव, तुर्वपु से यवन, दुद्धु से भोज तथा ध्रमु से स्तेच्छों की जातियां उत्पन हुई । राज्यानीक । श्रोर उसी कनिन्छ पुत्र पूरु से विन्यात पीरव राज्य वरा का

प्रार्ट्भाव हुआ, जिस कुल में आप उत्पन्न हुए हैं, यह पीरव राज्य वंग्र इघर एक सहस वर्षों से कुरुतुल में सम्मिलित हो गया है (श्रर्थात कुरुवंग्र के नाम से प्रसिद्ध होगया है।)। ॥२८-३१॥

श्री मास्स्य महापुराग्य के चन्द्रवंशवर्णन प्रसंग में ययातिचरित नामक चैंतीसवां श्रध्याय समाप्त ॥३४॥

### पैतीसवाँ अध्याय

द्यीनक ने कहा—राजन् ! इस प्रकार महाराज ययाति, अपने विषयुत्र पृह का राज्याभिषेक कर अति हिर्पित हो वानप्रस्थाश्रम में मुनियों जैसा जीयन ज्यतीत करने लगे ! वहाँ वन में वे सपन्ती आक्षाणों के साथ निवास करते थे, फल मूल आदि का नियमित आहार करते थे। जितेन्द्रिय रहकर. नियमित जीयन व्यतीत करते थे। वन में भी उन्हें स्वर्ग की मौति मुल था। इस प्रकार आनन्द्रमय जीयन व्यतीत कर हहलोंक की लीला समाप्त कर वे स्वर्गलोंक को गये और वहाँ भी आति प्रमुद्धित एवं छुली हो निवास करने लगे। किन्तु वहाँ गये बहुत दिन नहीं बीला था कि इन्द्र द्वारा वे पुनः स्वर्ग से पदच्युत कर दिये गये। मैंने पेसा मुना है कि इन्द्र द्वारा पदच्युत किये जाने पर राजा ययाति विवय कर स्वर्ग से गिरा दिये गये थे, किन्तु पृथ्वीतल पर उस समय न आकर वे भध्यमार्ग आकारा में ही अवस्थित रह गये। ऐसी किम्बदन्ति है कि उसी अन्तरित्त स्थल से राजा बसुमान्, अष्टक तथा शिवि आदि सत्पुरुषों के साथ पराक्रमी राजा ययाति पुनः स्वर्ग को चले गये। ॥१—६॥

शतानीफ ने पूछा—भगवन् ! किस कारण से इन्द्र ने महाराज यथाति को स्वर्ग से पदस्युत करके पृथ्वीतल पर गिरा दिया था ! और किस पुग्यकर्म के माहात्म्य से ये पुन: स्वर्ग को पहुँच गये ! महर्षे ! देवता तथा ऋषियों के समूह में आप द्वारा कहे गये महाराज यथाति के इस सम्पूर्ण जीवन-चित को हम ठीक-ठीक सुनना चाहते हैं ! ऋषिवयं ! महाराज यथाति इन्द्र के समान पराजमी, श्रान्त एवं तूर्य के समान तेजस्वी तथा सुप्रसिद्ध कुरुवंग्र के विस्तार करनेवाले थे; ऐसे सत्यकीतिं, महान् गरणस्वी तथा महाराज वे समान तेजस्वी तथा सुप्रसिद्ध कुरुवंग्र के विस्तार करनेवाले थे; ऐसे सत्यकीतिं, महान् गरणस्वी तथा महाराम के इह लोक तथा स्वर्ग लोक के सभी धृत्वान्तों को हमें पूर्णतया सुनने की इच्छा है ! ॥०-६॥

- शीनक ने कहा—राजन् ! श्राति असलता के साथ में महाराज यथाति को इह तथा स्वर्ग लोक की उन उत्तम कथाओं को श्रापको सुना रहा हूँ, जो पुष्य को मदान करनेवाली तथा समस्त पापों को दूर करनेवाली हैं । उस श्रवसर पर नहुपपुत्र महाराज यथाति श्रान्त करनेवाली हैं । उस श्रवसर पर नहुपपुत्र महाराज यथाति श्राच्या प्रत्ने के सुदूर्त्य जघन्य प्रदेशों का श्रापका पर ताज्य मार तथा यदु श्रादि क्वेप्ट चारों पुत्रों को पृथ्वी के सुदूर्त्य जघन्य प्रदेशों का श्रविकार पर राज्य मार सीप, सहर्ष बान परश्चित्रम को स्वीकार कर वन को चले गये श्रीर वहाँ पर फल भूल श्रादि का नियमित श्राहार कर चिरकाल तक उन्होंने निवास किया । यहाँ वानप्रस्थाश्रम के विधानानुकृत राजा ययाति जितेन्द्रिय तथा जितकोच होकर पितरों तथा देवताओं का नित्य तर्षण करते थे । विधिपूर्वक हवन करते थे, जंगली फल मूल श्रादि महत्य प्रदाशों द्वारा श्रागत श्रातिथों का समादर करते

थे । नित्य शिलोब्ज्ब ' बृचि द्वारा खेतों में छूटे हुए श्रजों से मोजन करते थे । इसी मकार एक सहस्र वर्षों तक काल यापन करने के परचात् वागी तथा मन को स्ववरा कर तीन वर्षों को केवल जल पीकर उन्होंने विता दिया । तत्परचात् निरालस रह कर एक वर्ष को केवल वायु पान कर व्यतीत किया । तदनन्तर एक वर्ष तक प्रचामि के मध्य में तपस्या करते रहे, उसके उपरान्त व्य महीने तक वायु पान कर एक पेर पर श्रयन्तियत हो उम तपस्या में लीन रहे । तदुपरान्त पुण्यकीर्ति महाराज ययाति ने इस् मकार पृथ्वी एव श्राकार को अपने पुण्य यस से व्यास कर स्वर्ग लोक को अस्थान किया । ॥१०-१७॥

श्री मात्त्य महापुराण के चन्द्रवरा वर्णन प्रसग में ययातिचरित नामक पैतीसवो श्रध्याय समाप्त । ॥३५॥

## इत्तीसवाँ ऋध्याय

ग्रीनक ने कहा—राजन् ! स्वर्गलोक में पहुंचकर महाराज ययाति वेयताओं, वारह साध्यों, उनचास महनों तथा आठों वसुन्नों द्वारा पृजित तथा सम्मानित हो एक देवगृह में निवास करने लगे । ऐसी जनश्रुति है कि पृथ्वीपति महान् पुर्यकर्ता तथा जितिन्द्रिय महाराज ययाति व्यपने अत्तय पुर्य के प्रमाव से देवलोक से महालोक को जाया करते थे । इस मकार दीर्घ काल तक स्वर्ग लोक में उन्होंने निवास किया था । एक बार कभी नुपवर्ष ययाति देवराज इन्द्र के पास गये थे, वहा किसी कथा-असग के अन्त में इन्द्र ने राजा से पूझा । ॥१-३॥

इन्द्र गोले--राजन् ! जिस समय त्रापका किनाष्ट पुत्र पूरु त्रापके रूप में दृद्धावस्था को धारण कर ससार में त्रापनी जीवन यात्रा पर चल रहा था, उस समय त्रापने समस्त राज्य भार को सीप कर उससे क्या कहा ? हमें यथार्थत बतलाइये । ॥४॥

पयाति ने कहा—देवराज । प्रजावर्ग की अनुमित प्राप्त कर लोने पर पूरु को राज्याधिकारी बना कर हमने उससे यह कहा था। 'गगा तथा यमुना—इन निद्यों के मध्य देश में सम्पूर्ण स्वस्त उम्हारा हे, प्रध्वी के समस्त मध्यमाग के तुम राजा हो, श्रोर सीमान्त के प्रान्तों के श्रधिपति तुम्हारे ज्येष्ठ वन्यु गाय है। कोधी स्वमाव वाले मनुष्यों से श्रकोधी स्नाशील यनुष्य श्रेष्ठ है, असहनशील मनुष्य से सहनगील श्रेष्ठ है, मनुष्येत जातियों से मनुष्य अच्छ है श्रीर अविद्वान पुरुषों से विद्वान पुरुष श्रेष्ठ है। किसी अन्य पुरुष द्वारा निन्दा, शाव वा कुवाच्य कह देने पर उसकी निन्दा आदि नहीं करनी चाहिये, मन्युत अपने श्रोध को ही वश्र में करना चाहिये। जो वशी पुरुष इस प्रकार का आवरण करता है वह उस श्राकोष्टा को समूज जला देता है और स्वय श्रपने सुकुत को बढ़ाता है। मनुष्य को ज्यम्यभापी नहीं होना चाहिये। ऐसी वार्ते कभी न कहनी चाहियें, जो दूसरों के मर्मस्थल में नुभ जायें, श्रीर न निर्देय एव श्रनुपकार सूचक वार्ते ही कहनी चाहियें, कभी श्रीत कष्ट सहने पर भी किसी हीन ब्यक्ति से कोई वस्तु ग्रह्ण नहीं करनी

<sup>ै</sup> किसानों द्वारा अब के बाट लेने पर जो अब खेतां में बिरा रह जाता है, उसे बटोर बर भोजन वरने की प्रया।

श्री मास्स्य महापुराख के चन्द्रवंशवर्णन मसंग में ययातिचरित नामक छवीसवाँ श्रध्याय समाप्त ॥३६॥

### सैंतीसवाँ अध्याय

इन्द्र ने कहा — नहुपपुत्र ययाति 1 लोक के सभी कार्यों को विधिवत् समाप्त कर गृहस्थाश्रम को छोड़कर श्राप वानमस्य आश्रम में भी निवास कर खुके हैं, इसलिए हे राजन् 1 में आपसे यह पूज रहा हूँ कि आप तपस्या में किसके तुरुय हैं ? ॥१॥

ययाति ने कहा---वासन ! मैं त्रपने तपोवल के समान तपोवल देवता, मनुष्य, गन्धर्व तथा महर्षियों में भी किसी का नहीं देख रहा हूँ । ॥२॥

इन्द्र ने कहा—राजन् 1 इस प्रकार विवास, महीं यादि के तपोवल के प्रमाय को यथार्थत: न जानकर आप अपने समान एवं अपने से बड़े सभी लोगों को पापी समम्म कर उनके तपोवल को न्यून बतला रहे है और सब का अपमान कर रहे हैं । अतः आपके समस्त अर्जित पुर्व तथा ये स्वर्गस्थ लोक इस पाप से नष्ट हो गये 1 हे राजन् 1 इसके परिखाम स्वरूप आज से आप स्वर्ग से च्युत हो गये 1 ॥३॥

ययाति ने कहा—देवराज इन्द्र 1 यदि देव, ऋषि, मनुष्य तथा गन्यवं आदि के आप-मान करने के कारण हमारे ये स्वर्गलीक सचगुच नष्ट हो गये तो सगवन् 1 सुरलोक से च्युत होने पर में यहाँ से सज्जनों के मध्य में गिरने की इच्छा करता हूँ, अर्थात् यहाँ से च्युत होने पर मेरा निवास सत्पुरुषों के मध्य में हो 1 ॥४॥ इन्द्र ने कहा — राजन् ! श्रपनी इच्छानुसार स्वर्गच्युत हो करके तुम सज्जनों के मध्य में ही निवास करोगे श्रीर पुनः श्रपनी महती प्रतिष्ठा को प्राप्त करोगे । श्रतः हे ययाति ! श्रव से तुम पुनः कभी कल्याया के लिए श्रपने समान तपस्यावालों का भी श्रपमान न करना । ॥५॥

श्रीनक ने कहा—राजन ! तत्पश्चात् देवराज इन्द्र द्वारा सेवित पुरव म्वर्ग लोक से महाराज ययाति निपतित हो गये । वहाँ से उन्हें गिरते हुए देखकर राजर्षि श्रेष्ठ सद्धर्मों के विधाता श्रप्टक ने पृद्धा । ॥६॥

अष्टक ने कहा — इन्द्र के समान श्राकर्षक रूपवाले ! श्रपने श्रसब तेज से श्रिम के समान जाउबल्यमान । विशाल ऋाकारवाले । मेघों के समान विस्तृत शरीरवाले युवक । ऋाप कीन 🕈 जो ऊपर से नीचे चले त्रा रहे हैं ? त्राप श्राकारा से पृथ्वी पर गिरते हुए इस प्रकार दिखाई पड़ रहे हैं मानो श्राकार्य्यमण्डल में अभग करनेवाले प्रकारामय पिगडों में सर्वश्रेष्ठ सूर्य हों। श्रामि तथा सूर्य के समान श्रमित कान्तिमान श्राप को, सूर्य मार्ग से गिरते हुए देखकर हम लोग यह सोच रहे थे कि क्या सूर्य ही तो उत्पर से नीचे नहीं चले त्रा रहे हैं ? इसी तर्क वितर्क में मम होकर हम सब विमोहित-से हो रहे हैं । इन्द्र, विप्तु तथा सूर्य के समान ऋमित प्रभावशाली तथा परम तेजस्वी श्रापको देवमार्ग से न्नाज इस प्रकार नीचे गिरता हुन्ना देखकर हम सब सम्मानार्थ खड़े हो गये हैं । त्रापके इस न्नाकस्मिक पतन के जानने की हम लोगों को बड़ी उत्करठा हो रही है। आप जैसे परम तेजस्वी के सम्मुख खड़े होकर पूर्ण चुचान्त पूछने का साहस हम सवें में नहीं है ; और न श्राप ही हम लोगों से यह पूछ रहे हैं कि 'हम लोग कौन हैं ?' श्रतः हे सीम्यमूर्ते । ऋाप से मै यह पूछने का साहस कर रहा हूँ कि आप किसके पुत्र है ? ऋीर किस कारण स्वर्ग से नीचे चले ऋ। रहे हैं ? देवेन्द्र के समान परम सुन्दर एवं तेजस्थी म्याकृतिवाले ] म्याप भय छोड़ दें तथा विपोद मुक्त हो जायें । सत्पुरुपों के समीप में विद्यमान श्रापके तपोवल को समर्थी तथा बल के मारनेवाले देवराज इन्द्र भी नहीं सहन कर सकते । देवेन्द्र के समान पराक्रमवाले । सुख से च्युत होने वाले सत्पुरुपों के लिए सर्वदा सज्जनों का समागम ही सुलप्रद श्राध्य होता है। स्थावर तथा जगमें के ऋषिपति हम लोग यहाँ श्राप ही के समान सत्पुरुप रूप में एकत्र है, श्रदः श्राप श्रपने को यहाँ पर श्रपने ही समान सत्पुरुषों में प्रतिष्ठित समिक्षये। जिस मकार जलाने की किया को सम्पन्न करने के लिए ऋग्नि ही सब कुछ है, बीजों को बोने ऋगदि के लिए भूमि ही सब कुछ है ं तथा प्रकाश करने की किया के सर्वस्व सूर्य है ; उसी प्रकार सत्युरुषों के लिए उसके अप्रभागत ही सब कुछ है। ॥७-१३॥

श्री मातस्य महापुरासा में चन्द्रवशवर्सान प्रसंग में यथातिचरित नामक सैंतीसवाँ ऋष्याय समाप्त । ॥३७॥

### अड़तीसवाँ अध्याय

ययाति ने कहा — सीम्य । में राजिर्ष नहुष का पुत्र तथा पूरु का पिता ययाति हूँ। सिद्धों द्वारा सेवित स्वर्ग लोक में देवतात्र्यों तथा सभी जीवभारियों के अपमान करने के कारगा में पुगयतीश होकर अपने उस स्थान से च्छत हो गया हूँ, और अब वहाँ से नीचे आ रहा हूँ। में अवस्था में आप लोगों से यतः ज्येष्ठ था, अतः आप लोगों को मणाम नहीं किया, क्योंकि द्विजातियों में जो व्यक्ति विद्या, तप तथा अवस्था में बड़ा होता है वह पूज्य माना जाता है। ॥१-२॥

श्रष्टक ने कहा—राजन् । श्राप जो यह कह रहे हैं कि में श्रवस्था में श्राप लोगों से बड़ा हूँ, श्रतः ज्येष्ठ हूँ; सो इसमें कुछ श्रषिक कह रहे हैं; वस्तुतः जो व्यक्ति विद्वान् तथा, तपस्या में शृद्ध (यड़ा) होता है द्विजातियों में वह पूज्य माना जाता है । ॥३॥

ययाति ने कहा-प्यप्टक ! शास्त्र सम्मत कर्मों के विपरीत जो कर्म किये जाते हैं उन को पाप कहा जाता है, इस पाप कर्म के करनेवालों के लिए श्राघम पाप लोक बनाये गये हैं ।सज्जन पुरुष कमी इन पापाचारी श्रमज्जनों के श्रनुगामी नहीं होते क्योंकि वे श्रन्तःकरण से ही इनके प्रतिकृतवादी होते हैं । 'मेरे पास विपुत्त घन (ऐरवर्य) था श्रपने उद्योग द्वारा उसी को शाप्त कर रहा हूँ',---ऐसा विचार कर श्रास्म हित के लिए ज्यत होकर जो व्यवहार करता है वही धीर पुरुष जीवन के तत्त्व को जानता है। इस जीवलोंक में बड़े विचित्र स्वमावनाले पुरुष होते हैं । विधि (प्रारव्ध) ही बलवान है, राक्ति और उद्योग निरर्धक हैं, क्योंकि वे दैव के श्रधीन हैं। श्रतः श्रपनी बुद्धिसे देव को ही प्रधान मानकर धीर पुरुष जो कुछ सुल श्रयवा दुःख श्रा पड़े उसके लिए हर्ष त्राथवा शोक न करे । संसार में जीव को कुछ भी सुख त्राथवा दुःस का अनुमन प्राप्त करता है, वह दैव के अधीन होकर ही प्राप्त करता है। अपनी सामर्थ्य से नहीं। अतः साग्य को ही प्रवल मानकर कमी न तो दुःख प्राप्त होनेपर दुःखी होना चाहिये श्रीर न सुख प्राप्त होने पर हरित होना चाहिये । इस प्रकार धीर पुरुप को दु:ख प्राप्त होने पर न तो दु:खी होना चाहिये श्रीर न सुख में हरिंत ही होना चाहिये : प्रत्युत उसे दोनों दशात्र्यों में समता का व्यवहार करना चाहिये । समय को बलवान मानकर उसे कमी दुःखी श्रयवा हर्षित न होना चाहिये । श्रप्टक ! यह सोचकर कि विधाता हमे जिस प्रकार रच रहा है, निइचय ही में वैसा ही होऊँगा" में कभी भय का श्रावसर पाप्त होने पर भी विवेकरहित नहीं होता श्रीर न मेरे मन में किसी प्रकार का सन्ताप ही होता है। स्वेदन, अग्रएडन, उद्गिद्, सरीसृष, कीट, पतंग, जल में रहनेवाले मत्स्य त्रादि जीवजन्तु तथा पत्थर, तृएए, काष्ठ त्रादि संसार के पदार्थ—ये सभी श्रपना समय (अवधि) व्यतीत होजाने पर पुनः प्रेयपनी प्रकृति में वित्तीन हो जाते हैं । हे-श्रष्टक । मै जानता हूँ कि सुल श्रीर दुःख दोनों ही श्रनित्य हैं, श्रातः में उसके लिए क्यों सन्ताप करूँ ? क्या करके तथा क्या करने से, ' रोक सन्तापादि नहीं होता है-—यह बात जानना कठिन है, श्रतः में सर्वदा साववान रहकर संताप को छोड़ देता हूँ । ॥४-११॥

शौनक ने कहा—राजन् ! इस पकार उपदेशपूर्ण वाक्य बोलते हुए सर्वगुण्सम्पन्न श्रपने नाना ययाति से श्रष्टक ने पुनः उस स्वर्गलोक के विषय में पूछा, जहाँ पर वे कुछ काल तक निवास कर चुके थे ! ॥१२॥

अष्टक ने कहा — महाराज ! जिन-जिन मुख्य स्वर्ग लोकों में आप ने जिस प्रकार और जितने दिनों तक निवास किया है—उन सब कृतान्तों को हमे विस्तारपूर्वक यथार्थतः छुनाइये, क्योंकि हे राजन् ! आप एक त्तेत्रज्ञ की मौति पर्म का उपदेश कर रहे हैं । ॥१३॥

ययाति ने कहा-श्रष्टक । इस मर्त्यलोक में मै सार्वमीम अर्थात् चक्रवर्ती राजा था इसके उपरान्त मै महत्त्लोक को गया श्रीर वहाँ पर सहस्र वर्षों सक निवास किया । फिर वहाँ से परमलोक को प्राप्त कर इन्द्र की परम मनोहर, सहस्र द्वारोंवाली, शतयोजन में बिस्तीर्फ नगरी को प्राप्त किया । श्रीर वहाँ से भी सहस्र वर्ष तंक निवास करके परम लोकों को प्राप्त किया । फिर वहाँ से भी दिव्य, श्रजर, प्रजापति के दुष्पाप्य लोक को प्राप्त कर वहाँ भी एक सहस्र वर्ष तक निवास किया, तरुपरान्त वहाँ से भी उत्कृष्ट लोक को प्राप्त किया । श्रीर प्रत्येक देवताश्रों के स्थानों में जा-जाकर उनके लोकों को भी भैने जीत लिया श्रीर उन सबों में भी यथेष्ठ निवास किया । उस समय देवताओं के समान परम प्रमाव तथा कान्तिमान होने के कारण समस्त देवगण हमारी पूजा करते थे। इस प्रकार नन्दन वन में इच्छानुकूल रूप धारण कर, ऋतिराय सुगन्धित परम सुन्दर पुष्पित फल्प खत्तों की भुरपुट में मैने दस लाख वर्षों तक श्रप्सराश्रों के साथ विहार करते हुए निवास किया । वहाँ देवताश्रों के उन सुख साधनों में श्रतिराय श्रानुतक्त हो जाने पर जब सुक्ते बहुत दिन व्यतीत हो गये तब एक दिन श्रतिराय उत्र श्राकारवाले देवताओं के एक दूत ने मेरे समीप श्राकर श्रति कर्करा उच्च प्लुत स्वर में तीन बार 'ध्वस' (यहाँ से गिर जाओ) शब्द का उच्चारण किया । राजसिंह ! हमें उस लोक की फेवल इतनी ही गतें ज्ञात है , उसके पश्चात पुरायच्युत होकर मै नन्दन वन से नीचे गिर पड़ा। नरेन्द्र । वहाँ से गिरते हुए श्राकारा मार्ग में मेरे इस श्राकस्भिक पतन पर दया श्रीर शोक प्रकट करनेवाले देवताओं के शब्दों को भी मैंने सुना था, वे लोग कह रहे थे कि 'यह पुरायारमा तथा यशस्वी ययाति अकस्मात् ही पुगयच्युत हो स्वर्ग से नीचे गिर रहा है !' स्वर्ग से नीचे की श्रोर गिरते हुए मैने ं उनसे पूछा था कि मैं उन सज्जनों के मध्य में कैसे गिरूँगा, जिनके लिए इन्द्र से मैने प्रार्थना की थी। मेरे इस प्रकार पूर्वे जाने पर उन लोगों ने ऋाष लोगों को इस सुत्रसिद्ध यज्ञ मूमि को बतलाया, जिसमें सुगन्धित हवनीय द्रव्यों से उठे हुए धूध ऊपर व्याप्त हो रहे है । इसे मली माँति देख कर मै यहाँ चला ्या रहा हूं । ॥१४-२२॥

श्री मात्स्य महापुराण में चन्द्रवरावर्णन प्रसग में यथातिचरित नामक ऋडतीसवॉ श्रध्याय समाप्त । ॥३८॥

<sup>े</sup>एक प्तुत वर्षे व तचारण में तीन हुस्व वर्षें। के उचारण का भागास तथा समय लगता है।

### उनतालीसवाँ ऋध्याय

अष्टक ने पूछा—सउयुग में उत्पन्न होने वाले पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ राजन् ! नन्दन वन में इच्छा-नुकूल रूप धारण कर दस लाख वर्षों तक निवास करने के उपरान्त आप किस कारण से उसे झोड़ कर पृथ्वीतल पर चले आये । ॥१॥

ययाति ने फहा—श्वष्टक ! जिस शकार इस मर्त्य लोक में घन हीन हो जाने पर श्रपने संगे सम्बन्धी, मित्र तथा परिवार वर्ग के लोग भी शीप्र छोड़ देते हैं; उसी प्रकार स्वर्ग लोक में चीगापुर्य मनुष्य को श्राकारागामी इन्द्रादि देवगण भी शीव शोड़ देते हैं। ॥२॥

अप्टब्स ने कहा — महाराज ! भता स्वर्ण लोक में मनुष्य किस प्रकार सीयापुराय हो जाते हैं ! इस विषय को लेकर मेरे मन में पोर विस्मय उत्पन्न हो रहा है । हमें यह बतलाइये कि किस प्रकार के कमों के करनेवाले मनुष्य कीन से स्थान (लोक) को प्राप्त करते हैं ? हमारे मत से श्राप एक स्नेत्रज्ञ विदित हो रहे हैं, श्रतः यह बार्ते श्राप से पृष्ट रहा हूँ । ॥३॥

ययाति ने कहा—नादेव ! वे चीखपुराय मनुष्य स्वर्ग से च्युत होकर विलाप करते हुए इस पृथ्वी के नरक में आकर गिरते हैं । श्रीर इस पृथ्वी पर काग, गृश्च, सियार आदि जीव जन्तुओं के मोजन के रूप में ही वे अनेक प्रकार से बुद्धिमास करते हैं—अर्थात् उन गांसाहारी जीवों के आहार बनते हैं । नरेन्द्र ! इस कारण लोकनिन्दित, दोपपूर्ण तथा वर्जनीय कार्य को मनुष्य को महीं करना चाहिये । हे राजन् ! यह सब तो में आप से बतला चुका, अब पुनः पृक्षिये कि मैं फिर से आपको वया बतलाऊँ ? ॥४-४॥

अप्रक ने कहा—राजन् । जब उस जीव के रागिर को काग, गृज, सियार, मोर आदि पत्ती तथा पतिंगे काड़ डालते हैं तब रागिर की क्या दशा होती है । श्रीर उसे पुनः दूसरा रागिर किस मकार मिलता है । आप से इस भीम नरक का रहस्यपूर्ण ब्लान्त में जुन रहा हूँ । ॥६॥

यगांति ने कहा — अपक ! ये जीव समह माता के गर्म से कर्मप्रास देह पाने पर पृथ्वी पर आकर उपक रूप धारण कर कर्म फल भोगते हैं । इसी कारण इस पृथ्वी को भीम नरक कहा गया है । यहाँ आकर जीव ऐसा मृद्र हो जाता है कि सारी आयु अर्थ ही बीत जाती है, बह आयु के वर्ष समृहों को बीतते हुए नहीं जान पाता । स्वर्ग में सुख भोगनेवाले जीव साठ हजार या अस्सी हजार वर्षों तक रहकर वहाँ से निरते हैं । यहाँ भीम नरक में मयानक भीम राज्ञस अपनी तीखी दावों से उन्हें काट-काट कर खा जाते हैं, तब वे यहाँ नरक की यातना का अनुभव करते हैं । ॥७-८॥

अप्रकृत ने पूछा—राजन् । जब पाप के कारण स्वर्ग मार्ग से गिरे हुए उनके शरीर को तीक्ष्ण दाँतों वाले मयानक भीम रात्तसमण् फाड़ डालते हैं, तब वे किस प्रकार विवयान रह जाते हैं ? कहाँ निवास करते हैं ? और फिर कैसे माता के गर्म में अवस्थित होते हैं ? ॥१॥

ययाति ने कहा-अष्टक । पुरुष द्वारा गर्मायान की अवस्था में खोड़ा गया वीर्य, जो रक्त

द्वारा बीर्य की श्रवस्था में श्राता है, सीघ्न ही खी के पुष्प रस रज से मिलकर उदर में जाकर गर्भरूप में परिएात हो जाता है। वनस्पति, श्रीपधि, जल, वायु, पृथ्वी, श्राकारा, चनुष्पद तथा द्विपद श्रादि समी योनियों में जीवारमा इसी प्रकार गर्मरूप में परिसात होता है । ॥१०-११॥

अष्टक ने कहा—नरश्रेष्ठ ! मनुष्य योनि को प्राप्त जीवात्मा गर्म में कोई दूसरा शरीर घारण करता है अथवा अपने मनोरथ के अनुकूल शरीर प्राप्त करता है । माता के गर्म में जीव का शरीर किस प्रकार विकसित होता है ? उसमें आँख कान खादि इन्द्रियाँ तथा चेतनता किस प्रकार प्राप्त होती है ? आपको हम सभी एक चेत्रज्ञ मानते हैं, अतः इस विषय का तात्त्विक ज्ञान बतलाइये । श्रुभे इस विषय पर सन्देह है । ॥१२-१३॥

ययाति ने कहा — हे श्रष्टक ! ऋतुकाल में लियों के पुष्प रस रज से युक्त पुरुप द्वारा छोड़े गये बीर्य को वायु गर्भयोनि में चढ़ा देती है। वहाँ प्राप्त होकर सर्यप्रथम वह गर्म रूप में श्रर्थात् श्रिति लघुरूप में रहता है, फिर गर्माराय में भी वही वायु क्रमगः उसे बढ़ाती है। पहिले ही से स्कृप वासनामय गरीर भारण करनेवाला जीव गर्म में क्रमगः श्रक्त-प्रयक्त इन्द्रिय श्रीर चैतन्य से युक्त होकर बाहर निकतता है। तब उसका मनुष्य नाम रखा जाता है। उत्पन्न होने के श्रवन्तर दोनों कानों से वह शब्दों को खुनता-है, श्राँख से स्वरूप देखता है। इसी प्रकार नासिका से गन्ध्यव्या, जीम से रसास्वादन, चमड़े से स्पर्य तथा मन से मावों को जानता है। हे श्रष्टक ! इस सभी जीवधारियों में श्रेष्ट तथा प्रभावराली पुरुप के गरीर में इन सभी इन्द्रियों को सदा उपाधि रूप से समको । ॥१४-१६॥

अप्टक ने कहा — राजन् । जो मृत पुरुष जलाया जाता है, खन कर गाड़ा जाता है अथवा फेंक दिया जाता है, वह इस प्रकार बिनष्ट होकर जब अभाव में परियात हो जाता है तब आगो चल कर दूसरे रारीर में किसके द्वारा पुनः चेतना प्राप्त करता है ? ॥१७॥

यपाति ने फहा—राजिंसह ! वह मनुष्य सोये हुए व्यक्ति की तरह स्थूल शरीर को बोड़कर पुएय तथा पाप को आगे कर उसी पुषय तथा पाप के अनुसार मिलनेवाली अन्य योनि में जन्म धारण करता है। और इस प्रकार पुषय करनेवाले जीव पुषय उच्च योनि में तथा पाप कर्म करनेवाले अधम पाप योनि में जन्म धारण करते हैं। हे महानुमाव ! इसी प्रकार पापक्रमें के प्रमाव से जीवारमा कीट, पतंग आदि निकृष्ट योनियों में उत्पन्न होता है। इस विषय में गुभ्मे अब अधिक कहने की इच्छा नहीं है। संदोप में इसी प्रकार आगो भी समभ्म लो कि चलुष्पद, द्विपद, पत्ती आदि तिर्यक योनियों में भी अपने-अपने कर्म के अनुसार जीवारमा जन्म धारण करता है। यह सब बृतान्त में आप को सुना चुका। अब इसके उपरान्त और वया पूछ रहे हो ? ॥१७—२०॥

श्चष्टक ने कहा — महाराज ! कौन-सा उत्तम कर्म करके, किस तपस्या श्रयया विद्या के प्रभाव से मनुष्य उत्तम मनुष्य कहलाता है । श्रीर किस कर्म के प्रभाव से जीवात्मा कमशः उत्तत होकर मंगलमय लोकों को प्रप्त करता है ? इन सब बातों को हमें विधिवत् सुनाइये । ॥२१॥

यथाति ने कहा — श्रष्टक ! तपस्या, दान, रान्ति, दमन (हिन्दियों को उनके विषयों से निरुद्ध करना) लज्जा, श्राजंव (सरलता) तथा सभी जीवों के उपर श्रमुक्षणा— इन सात गुर्गों को सज्जन लोग पुरुषों के लिए स्वर्ग के सात महाद्वार मानते हैं। साधु पुरुषों ने यह भी कहा है कि यदि पुरुष इन सबीं को प्राप्तकर श्रमिमान करती है तो उसके ये सब तप श्रादि तमोगुरा से तिरस्तृत होकर नष्ट हो जाते हैं। श्रप्ते को पिष्टत मानकर श्रमिमान करनेवाला, जो श्रप्ययनगरील मनुष्य श्रपनी विद्या से दूसरों के यग को नष्ट करता है, उसको श्रद्धवलोक नहीं मिलते तथा उसकी विद्या कभी भी ब्रह्म प्राप्ति का पुफल नहीं प्रदान कर सकती। श्रप्ययन, मौन (धुनिवत श्रावरण), श्रमिहोत्र श्रीर यज्ञ—ये चार कर्म यद्यपि मनुष्य को भय से हुड़ानेवाले माने गये हैं; परन्तु ये ही कर्म श्रमिमान के साथ किये जाने पर भय देनेवाले भी हो जाते हैं। श्रत मनुष्य को सम्मान प्राप्त होने पर न तो श्रतियय प्रसन्त होना चाहिये श्रीर न श्रपमान होने से दुःखी ही होना चाहिये। सज्जन लोग सर्वद्र सर्वा को सम्मान प्राप्त होने पर न तो श्रतियय प्रसन्त होना चाहिये श्रीर न श्रपमान होने से दुःखी ही होना चाहिये। सज्जन लोग सर्वद्र मही प्राप्त कर सकते। ऐसा दान करना चाहिये, ऐसा यञ्च करना चाहिये, ऐसा श्रप्ययन करना चाहिये— ये सब श्रमय प्रदान करनेवाले विचार हैं, श्रतः इन्हें निरयमः श्रानियार्य समस्तने चाहिये— ऐसा नेने छुना है। विद्वान् साधुजन उस प्रराणपुक्त परम्ब को श्रपना श्राध्य मान कर समाधिनम हो श्रपने हदय में उसी का ध्यान श्रम्या कीतंन करते हैं। यह एक उत्तम श्रव्य छुल का साधन है। ऐसा करनेवाले पर लोक में मोह प्राप्त करते हैं। ॥२२२-२८॥

श्री मात्स्य महापुराण् में चन्द्रवंश वर्णन प्रसंग में ययातिचरित नामक उन्तालीसवाँ ऋध्याय समाप्त ॥३६॥

#### चालीसवाँ ऋध्याय

ऋष्टक ने कहा—येदों के जाननेवाले पिउत्तजन धर्मों को स्वर्ग-प्राप्ति का कारण बतलाते हैं, द्यतः सन्मार्ग पर रहकर ऋपने ऋपने त्याचार धर्म में लीन रहकर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानमस्थाश्रमी तथा संन्यासी किस धर्म के पालन करने से देवताओं की समानता को शाप्त करते हैं ? यह हमें बतलाइये । ॥१॥

ययाति ने कहा — श्रष्टक ! श्रह्मचारी को नित्य यज्ञादि कार्यों से निवृत्त होकर श्राध्ययन करना चाहिये । श्रुपने से श्रेष्ठजनों के कार्य को करने के लिए सर्वदा उचत रहना चाहिये । गुरु से पहले सोकर उठना चाहिये । गुरु के सो जाने के उपरान्त रायन करना चाहिये । मृदुभाषी होना चाहिये । इन्द्रियजित, धैर्यसील तथा सर्वदा सावधान होना चाहिये । इस प्रकार स्वाध्याय में नितर रहकर वह एक योग्य श्रद्धाचारी वन सकता है । गृहस्यों को धर्म श्राचरण से मिले हुए धन द्वारा यज्ञ, बान तथा श्रातिथियों को भोजन कराना चाहिये । विना दिये हुए किसी दूसरे की वस्तु न लेनी चाहिये । गृहस्यों के लिए यही परम प्राचीन धर्ममार्ग की थिना दिये हुए किसी दूसरे की वस्तु न लेनी चाहिये । गृहस्यों को श्रापंत पराक्रम से जीविका उपाणित करनी चाहिये । पापक्रमों से दूर रहना चाहिये । दूसरों को दान देना चाहिये । कभी किसी से ईर्प्या

द्वेप नहीं रखना चाहिये । इस प्रकार वन में निवास करते हुए नियत थाहार-व्यवहार करनेवाला वानमस्थी मुनियों के समान सिद्धि प्राप्त करता है । जो शिल्पविद्या द्वारा जीविका नहीं कमाता, सर्वदा एहहीन रहता है, जितिन्द्रिय रहकर चारों त्रोर की माया-मोह से मुक्त रहता है, किसी के घर पर शयन नहीं करता, थोड़े — केवल उदर पूर्ति — के लिए याचना करता है, देश में चारों त्रोर विचरण किया करता है तथा एक वल धारण करता है, नहीं उत्तम भिद्ध (संन्यासी) है। जिस रात्रि में संसार के सामान्य जन कामवग्र होंकर मुलपूर्वक भोग-विलास करते हुए जो पुरुष अपने यरिस्थ घातुओं को लोड़ता है ऋषीत् वन में ही अपने स्थूल शरीर का स्थाग करता है, वह स्वयं अपने को तथा अपनी दस आगे की और दस पीछे की उत्त इनकीस पीड़ियों का उद्धार करता है, वह स्वयं अपने को तथा अपनी दस आगे की और दस पीछे की उत्त इनकीस पीड़ियों का उद्धार करता है।।।२-७॥

श्राप्टक ने कहा-देव ! मुनि कितने प्रकार के होते हैं ? श्रीर मीनवर्ष कितने प्रकार के हैं ? इसे यतलाइथे, हम जानना चाहते हैं । ॥८॥

ययाति ने कहा—राजन् ! वन में निवास करते समय गाम जिसके पीछे ( उपेक्ति ) हो जाता है, त्रथवा गाम में निवास करते समय वन जिसके पीछे हो जाता है, वही उत्तम मुनि है । ॥१॥

. अप्रकृते फहा—हे राजन् 1 वन में निवास करते समय आम किस प्रकार पीछे हो जाता है ? अथवा प्राम में निवास करते समय वन किस प्रकार पीछे हो जाता है—इसे हम नहीं समक्त सके 1 ॥१०॥

प्याति ने कहा—अष्टक ! जो वन प्रदेश में निवास करनेवाला मुनि है, उसे प्रामीण वस्तुओं एवं प्राग्य साधनों का उपयोग नहीं करना चाहिये, इस प्रकार अंगल में रहकर प्राग्य वस्तुओं की उपेक्षा करने एर प्राग्य असके पीछे हो जाता है । इसी प्रकार प्राप्तों में निवास करते समय मुनियों को अप्रि की उपासना नहीं करनी चाहिये, एर्ह्सीन रहना चाहिये, परिवार अथवा सी-पुत्रादि से सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये, जितने से गुप्तांग ढँके जा सकें उतने ही चीवर की इच्छा करनी चाहिये, जितने भोजन से प्राप्तांगा शक्ति वनी रहे उतना ही भोजन करना चाहिये—इस प्रकार के नियमों का पालन करने से प्राप्त में रहते हुए भी वन उससे पीछे हो जाता है । और इस प्रकार जो कोई जितेन्द्रिय होकर संसार के साम में रहते हुए भी वन उससे पीछे हो जाता है । और इस प्रकार जो कोई जितेन्द्रिय होकर संसार के सामी राग-द्रेपात्मक स्वार्थ पूर्ण कर्मों का पारित्याग कर सभी मनोर्यों से विरत हो मुनियों के समान आवरण करेगा वह सभी लौकिक एव पारलोंकिक सिद्धियों को प्राप्त करेगा । स्वच्छ द्रोतींवाले, कटे हुए नाखूनींवाले. सर्ववा स्मान करनेवाले, अपनी वेश पूपा से मुसजित, सदा कर्म वन्धनों से स्वतन्त्र रह कर कल्याण दायी स्विगंक कामों को करनेवाले मुनि को कीन पुरूष ऐसा है, जो पूजा न करेगा । अपनी साधना में लीन रह कर जो मुनि तपस्या करते करते अतिलीण तथा दुर्वल हो जाता है, रारीर के रक्त मांस तथा हिड्डियों तक को मुखा देता है तथा मुनियों के उत्तम कर्तन्यों का आवरण करते हुए चिन्तामुक्त हो जाता है, वह अपने तपोवल द्वारा इस लोक को जीतकर परलोक को भी जीत लेता है । इस प्रकार मुक्त अवस्था में पहुंचा हुआ मुनि जन पराओं की भीति केवल मुस से आहार करता है हाय पैर नहीं चलाता, अर्थात् उसके लिए पहिलोही से प्रयत्न नहीं करता और रस

के स्वाद को भूलकर केवल ग्रारि घारण के लिए भोजन करता है, यह प्राण्यिमात्र का व्यारमस्यरूप है और मोक्तमति का सच्चा व्यथिकारी है । ॥११-१७॥

श्री मास्त्य महापुराण में चन्द्रवंग्र वर्णन प्रसंग में यथातिचरित नामक चालीसवां व्यध्याय समाप्त ॥४०॥

### एकतालीसवाँ ऋध्याय

श्रष्टक ने पूछा—सजन् ! सूर्य श्रीर चन्द्रमा के समान दिन-रात श्रपने कर्षत्र्य पथ पर दीड़ने बाले इन दोगों प्रकार के—योगी श्रीर झानी—मुनियों में कीन-सा मुनि पहले देवताव्यों की समानता (मोल ) प्राप्त करता है ? ॥१॥

ययाति ने कहा — अप्रक! विषय भीग कानेवाल मनुष्यों के बीच में रह कर भी जानी मनुष्य इन्दियों को विषयों में फँसने नहीं देता, वह वहाँ पर रहते हुए भी इन्द्रियों को स्वयरा कर समाधि में लीन रहता है, अतः वही पहले सिद्धि प्राप्त करता है। व्योंकि ज्ञान वल से ज्ञान के मिश्राल्य का उसे निश्चय रहता है और तदनुकूल उसके व्यवहार होते हैं। किन्तु योगी को योगाभ्यास के वल से द्वेत का विस्मरण करना पड़ता है अतः उसे ज्ञानी की अपेहा बाद में सिद्धि प्राप्त होती है। जो योगी इस प्रकार के अभ्यास के लिए आधु की कभी के कारण यथेष्ट समय न पाकर योगसिद्धि के वल से बीच मार्ग में ही दिव्य और लीकिक विषयों का भोग करने लगता है और अपनी तपस्या को सीए कर देता है, वह अन्ततः बहुत परचाताय करता है और मुक्ति के लिए उसे फिर दूसरा तप करना पड़ता है। हे राजन्। जो नृरंस कर्म कहे गये हैं, वे सब अकल्याण्यद हैं। जो अनर्थ बुद्धिवाला व्यक्ति ऐसे कर्मों का अनुग्रान करता है वह करापि सर्फ महीं हो सकता, उसकी समापि, सरलता एवं मनोवृत्ति सब उन्हीं कर्मों के अनुकुल हो जाती हैं। ॥२-४॥

अप्टक ने कहा—राजन् ! बाज यहाँ पर धाप को किसने भेजा है ? आप देखने में स्रति मनी-हर, युवा, सुन्दर, बनमाला से बिमूपित तथा तेजस्वी दिलाई पड़ रहे हैं ! आप कहाँ से आ रहे हैं ? किस दिशा को जायेंगे ? क्या आप पृथ्वी पर रहने के लिए आ रहे हैं ? ॥५॥

ययाति ने कहा—स्वर्ग से श्रमना पुंत्यद्वीण होजाने के कारण इस भीम नरक में प्रवेश करने के लिये में श्राकारा से पृथ्वी पर गिर रहा हूँ । श्राप लोगों को यह सन्देश सुना लेने के उपरान्त श्रव में गिरूँगा । ये जो त्रक्षपरायण सर्वगुणातीत लोकपाल हैं वे सुभे शीव्रता करने के लिए वाध्य कर रहे हैं । हे राजन् ! स्वर्ग से मूमितल पर गिरते समय इन्द्र द्वारा हमें यह वास्त्रान मात्त हो चुका है कि हमारा यह पतन सत्सुरुपों के समीप में होगा तथा वे सभी सत्युरुप गुरायवान एवं मित्रों के समान समादर करनेवाले होंगे। उसी के श्रमुसार में यहाँ उहर सका हूँ । ॥६-७॥

थप्टक ने पूछा—हे राजन् 1 आकाश मार्ग से म्यितल पर गिरते हुए आप से में यह पूछ

रहा हूं कि यहाँ श्रन्तरिक्त में श्रथवा स्वर्गलोक में हमारे तप से श्रर्जित कितने लोक हैं ? मे श्रापको उस विषय का परिडत मानता हू श्रत पृछ रहा हूँ । ॥८॥

ययाति ने कहा--राजसिंह ! इस प्रथ्नी मण्डल पर जितने पशु-पत्तियों तथा जगलों को मिला कर गी तथा श्ररवादि की स्चनाएँ विधाता ने की है, सख्या में उतने ही तुम्हारे लोक स्वर्ग में हैं:--ऐसा जानिये । ॥ ।।।

श्रान्टक में कहा — है राजेन्ट ! यदि हमारे उतने ही लोक श्रान्तित्व में तथा स्वर्गालोक में हैं, जितने कि श्राप बतला रहे हैं तो मै श्रापने उन सभी स्वर्गास्थ लोकों को श्रापको समर्पित कर रहा हूँ, श्राप रीप्त ही उन पर श्रपना अधिकार प्राप्त करें श्रोर श्राकाशमार्ग से नीचे न गिर्रें । श्राप श्रुश्तों के विनाश करने वाले हैं । ॥१०॥

ययाति ने कहा—नृषश्रेष्ठ ! दान लेने के लिए हमारे समान अश्राक्षण ( त्रिय ) कभी योम्य नहीं माना जाता, प्रत्युत दान लेने का अधिकार ब्रक्षवेता ब्राक्षण को ही है । हे राजेन्द्र ! जिस प्रकार इस समय तुम ग्रुम्ते दान दे रहे हो ऐसे ही मेने भी पहले ब्राक्षणों को बहुतरा दान दिया है । मेरे समान अश्राक्षण त्रिय जिसकी वीरमप् ब्राक्षणों पश्ली है, दान माँगने की हीनता को नहीं स्वीकार कर सकता—न्योंकि मेरा यह धर्म नहीं हैं । जो कार्य पहले कभी नहीं किया यह करके नया में सत्पुरुष सममा जा सकूँगा ? ॥११ १२॥

प्रतर्दन' ने पूछा---भनोहर रूपवाले । भेरा नाम प्रतर्वन हे । मै आपसे यह पूछ रहा हूँ कि यदि मेरे लोक स्वर्ग में अथवा अन्तरित्त में कहीं भी हों तो उन्हें सुम्के बताइये, क्योंकि मै आपको उस विषय का परिडत मानता हूँ । ॥१३॥

यथाति ने महा—हे नरेन्द्र ! स्वर्ग में आपके अनेक लोक है, जो सब ग्रोक दूर करनेवाले, धृत तथा मञ्ज से पूर्ण ऋोर परम भासभान है । उनमें से यदि एक-एक में सात-सात दिनों तक निवास किया जाय तब भी उनका अन्त नहीं होगा, वे सभी लोक तुम्हारी वहाँ प्रतीक्ता कर रहे हैं । ॥१॥।

प्रतर्दन ने कहा—राजन् ! इस प्रकार स्वर्ग से पुरायच्युत होकर भीमनरक में गिरते हुए श्रापको देखकर मैं उन श्रपने मत्र लोकों को श्रापको समर्थित कर रहा हूँ श्रव से वे सत्र लोक श्रापके लिए हों । यदि सचपुच मेरे श्राकाश में तथा स्वर्ग में वे लोक विद्यमान है, जैसा कि श्राप कह रहे है तो निरचय ही श्रपने वित्रक्त तथा मोहादि को छोडकर श्राप उन लोकों पर श्राधिपत्य प्राप्त करें । ॥१५॥

ययाति ने कहा—राजन् ! मै श्रापके समान एक राजा तथा तेजस्वी होकर श्रापते श्रपने योग होम की कामना नहीं कर सकता । क्योंकि दैव के श्राधीन होकर यदि विपत्ति में विद्वान पुरुष (ब्राह्मसा) कोई श्रनुचित कार्य कर बैठे तो वह ह्मस्य माना जा सकता है , पर राजा को दैवाधीन विपत्ति में भी

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> उस सापुरुषों की सभा में स्थित दूसरा पर्मा ना राजा।

कभी निन्दित कार्य नहीं करना चाहिये । सर्वदा अपनी मर्यादा की चिन्ता रखते हुए राजा को चाहिये कि वह धर्म मार्ग पर बटे रहकर यस देनेवाले धमार्थ कार्यों में लगा रहे । मेरे समान धर्मबृद्धि में निरक्ष रहनेवाला राजा ऐसा कृपण्यतापूर्ण कार्य नहीं कर सकता, जिसके लिए आप कह रहे हैं ! में ऐसा कार्य नहीं करूँना जिसे आज तक किसी दूसरे राजा ने नहीं किया है, ऐसा अयोग्य कार्य करके क्या में साधु कहा सङ्ग्रा ? इस प्रकार बात करते हुये राजा ययाति से नृपतिवर वसुमान ने कहा । ॥११-१८॥ औ मात्स्य महापुराग्य में चन्द्रवर्शवर्णन प्रसंग में ययातिचरित नामक एकतालीसवाँ अध्याय समाप्त । ॥११॥

#### वयालीसवाँ ऋध्याय

वसुमान ने फहा—नरेन्द्र ययाति ! मेरा नाम वसुमान है और मैं उपदरय का पुत्र हूँ । आपसे पूछ रहा हूँ कि स्वर्ग प्राध्या आफारा में थिद कोई मेरा लोक हो तो उसे मुक्ते बताइये, क्योंकि मै आप को उस विषय का परिडत एवं प्रमावशाली महात्मा मानता हूँ । ॥१॥

ययाति ने सहा- बसुमान ! अन्तरिक्त, पृथ्वी और समस्त दिशाओं में जितने स्थानों को सूर्य अपने तेज से प्रकाशित करते हैं, उतने ही अन्तय लोक स्वर्ग में तुग्हारी प्रतीन्ता कर रहे हैं । ॥२॥

चसुमान ने कहा—राजन् । हमारे जितने भी लोंक स्वर्ग में हैं, उन सब को में आपको सम-पिंत कर रहा हूँ, अब से वे सब आपके लिए हैं । यदि आप दान को राजाओं के लिए विगहिंत बताकर लेने से इंसकार कर रहे हैं तो एक दोटे-से तिनके की हमें देकर उसी के मूल्य से उन्हें क्रय कर लीजिये और इस क्रकार आकारा मार्ग से भीन नरक में मत गिरिये 11811

ययाति ने फहा—यद्यमान् ! में इस प्रकार के मिष्या अर्थात् वास्तिविक मूल्य न देकर बेवल दिखावटी क्रय-विक्रय का व्यवहार नहीं जानता । अपने लड़कपन में भी भैंने इस प्रकार कोई वस्तु नहीं क्रय की है । ऐसे निन्ध कार्य को में नहीं करना चाहता, जिसे कभी किसी ने नहीं किया है । हे राजन् ! ऐसा अर्जुचित कार्य करके क्या में साधु बंना रह सकूँगा ? ॥।।।

वसुमान ने कहा—राजन् ! यदि इस प्रकार तृगा से क्रय करने को श्राप श्रनुचित बता रहे हैं तो मेरे उन लोकों को श्राप यूँ ही ले जायें, मैं उनके बदले में कोई अन्य बस्तु लेने के लिए कभी इच्छा नहीं करूँगा ! नरेन्द्र ! वे मेरे सभी लोक श्रव से श्राप के लिए हों । ॥॥

\*शिति ने कहा---तात ! मैं उशीनर का पुत्र शिबि हैं। श्राप से यह पूछ रहा हूँ कि वहाँ स्वर्ग में श्रथवा श्रन्तरिक्त में मेरे भी कुछ लोक हैं ? यदि हों तो उन्हें मुक्ते बताइये, में श्राप को उस विषय का महापशिडत मानता हूँ। ॥६॥

<sup>#</sup>उम सत्पुरकों के समान में अवस्थित एक राजा।

ययाति ने कहा — नरेन्द्र ! तुम ने कभी वचन श्रीर हृदय द्वारा किसी योचक एवं साधु पुरुष का श्रपमान नहीं किया है । इसी कारण से वहाँ स्वर्ग में श्रति विस्तृत तथा महान् , विद्युत् के समान चमकनेवाले तथा स्वर्गीय संगीत की मनोरम घ्वनि से गुंजरित तुम्हारे श्रमन्त लोक विद्यमान हैं । ॥७॥

शिवि ने कहा— महाराज ! मैं उन सब लोकों को आप को समर्पित कर रहा हूँ । आप उन मेरे लोकों को यूँ ही अंगीकार करें । यदि उनका कय अनुचित समक्त रहे हैं तो आप को सांपकर में पुनः कभी उनके प्राप्त करने की चिन्ता भी नहीं कहराँगा, यदि सचसुच आप मेरे उन लोकों को चापस चले जायँ।।।८॥

चयाति ने कहा--शिवि ! यद्यपि सुम इन्द्र के समान प्रभावरात्नी तथा तेजस्वी हो ग्रीर तदनु-रूप दुम्हारे सभी लोक भी ग्रनन्त हैं तथापि मैं दूसरे के दिये गये लोकों में सुख नहीं भोगना चाहता । इसी से मैं दुम्हारे दिये इस दान को स्वीकार नहीं कर सकता । ॥१॥

श्रष्टक ने कहा — राजन् । इस प्रकार एक-एक करके त्याप हम सभी लोगों के स्वर्गिदेशत लोकों को यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो हम सब लोग त्र्यपने समस्त पुरुवलोकों को देकर स्वयं भीम नरक को चले जाउँगे। ॥१०॥

ययाति ने कहा—है राजन् ! इस विषय में आप लोगों को जो भी उचित जान पड़े किएये, क्योंिक सन्त लोग सत्य आदि सद्गुगों के द्रष्टा होते हैं, किन्तु मैं तो सचयुच आप लोगों के उन लोकों को नहीं महत्य करना चाहता हूँ । त्राज तक अपने पूर्व जीवन में मैने जिस काम को नहीं किया है उसे भला - अब कैसे कर सकता हूँ । नरेन्द्रसिंह । यहाँ पर आप लोगों से मैने निलोंि मर्यों की सी जो नीरस बातें की हैं, उनका परियाम वैसा ही निरारागपूर्ण नहीं होगा । इतने बड़े दान के बदले में आप लोगों को जैसा सुफल मिलना चाहिये वैसा ही फल प्राप्त होगा । ॥११-१२॥

्श्रष्ट्रक ने कहा—राजन् । ये स्वर्णरचित पाँच सुन्दर स्थ किसके दिखाई पड़ रहे हैं, जो श्राकारा मएडल में वही ऊँचाई पर श्रवस्थित हैं श्रीर श्रीम के समान चमक रहे हैं।॥१३॥

ययाति ने कहा—श्रप्टक ! इन्हीं पाँचों सुन्दर रथोंपर जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, त्राप लोग चटकर मेरे साथ ब्रह्मलोक को चलेंगे । ॥१ ४॥

अष्टक ने फहा--राजन् ! श्राप रथ पर बैठकर आकाशमार्ग से स्वर्ग को भाष्त करें । हम लोगों का भी जब समय आवेगा तो आपके पीचे-पीचे वहाँ पहुँच जायँगे । ॥१५॥

यपाति ने कहा—अप्टक ! हम सभी लोगों को इसी समय एक साथ चलना चाहिये, क्योंकि सब लोगों ने साथ ही निष्पाप होकर स्वर्ग को अप्त किया है। वह (देखिये) स्वर्गपुरी को जानेवाला धृलि रहित आकारा मार्ग दिखाई पड़ रहा है।॥१६॥

शौनक ने कहा—राजन् ! महाराज ययाति के इतना कहने के बाद वे सभी राजागण उन दिव्य रथों पर सवार होकर स्वर्ग को चले गये । वहाँ धर्म के श्रामित प्रमाव से समस्त स्वर्ग एवं श्राकारा , मग्डल में उनके पुग्य की धाक न्याप्त होगई । ॥१७॥ -

[मार्ग में जाते हुए] अध्क ने पूछा—महाराज 1 मेरा विनार था कि महात्मा इन्द्र मेरे मित्र हैं, इसलिए सर्वपयम में ही स्वर्गपुरी को पहुँचूँगा किन्तु यहाँ देखता हूँ कि उरीनर का पुत्र शिवि सब लोगों से आगे होकर स्वर्ग को पहुँच रहा है, इसका क्या कारण है ? ॥१८॥

ययाति ने कहा—श्रष्टक । उरीनर के पुत्र राजा शिवि ने इस ब्रक्षलोक को पाने के लिए यावकों को अपना सर्वस्य दे दालने में भी संकोच नहीं किया है । अतः हम सभी लोगों में वह श्रेष्ट है । और भी हे राजन् ! इस अनुपम यग्रस्यी राजा शिवि में दान, पवित्रता, सस्य, श्राहिंसा, लज्जा, सहनगोलता समदिशता तथा सभी जीवों के मित अनुकम्पा आदि सभी सद्गुण सर्वदा पाये जाते हैं । इस प्रकार के उच्मोचम गुणों को यह लज्जाशील एवं भयादाबादी राजा गिवि धारण करता है । यही कारण है कि वह हम सभी लोगों से अमसर होकर रथ द्वारा ब्रक्षलोक को पहुँच जायगा । ॥११-२०॥

शीनक ने कहा—राजन् 1 तत्परवात् इन्द्र के समान सेजस्वी तथा श्रामित पराशमी श्रपने नाना राजा ययाति से श्रप्टक ने पुनः मुत्तृह्लवर पृद्धा— राजन् ! श्राप सचमुच बताह्ये कि श्राप कीन हैं ? कहाँ से श्रा रहे हैं ? श्रीर किस प्रकार यहाँ चले श्राये ? श्राप ने जैसा श्राप्टवर्यजनक कार्य किया है उसका करनेवाला संसार में श्रापको बोड़कर श्रम्य कोई बाक्सण श्रथवा क्विय नहीं है, इसीलिए मेरे मन में बारम्बार कुत्तृहल हो रहा है !' ॥२१॥

ययादि ने कहा— शहक! जैसा कि तुन्हें में पहले ही बता जुका हूँ, में सबधुक महाराज नहुप का पुत्र तथा वर्तमान राजा पूरु का पिता सुमसिद्ध यथाति हूँ। मैं पद में आप का नाना लगता हूँ। इस मर्त्यं जोक का मैं चक्रवती सम्राट् था। अपने परिवार के समान आरमीय एवं परम हितेषी आप लोगों को मैं अपनी इस रहस्यपूर्ण बात को बतला रहा हूँ। मैंने इस निस्तिल पृथ्वी मगडल को अपने पराक्रम से जीत लिया था, और धन-धान्यादि समेत प्राक्षणों को दान रूप में दे दिया था। सुन्दर स्वरूपवाले अनेक इयामकर्ण अद्वां को यज्ञ में देकर मैंने देवताओं को पसल किया था। वर्षोंकि ऐसा करने से वेवतागण सुमसत्र होते हैं। सब प्रकार के अत्राविकों से सुरोभित इस सम्पूर्ण पृथ्वी को मैंने दिलागुरूष्य में बाह्मणों को समर्थित कर दी थी और उत्ती के साथ सेकड़ों श्रेष्ठ गाय, भोड़े तथा हाथी भी दिये थे, यही नहीं अदवों का स्वर्ण तथा सम्पत्ति भी दान रूप में दी थी। मेरे ही सत्यवल के अतिट प्रमाव से यह आकार मगडल रूका हुआ है, सथा यह पृथ्वी टिकी हुई है। और तो क्या मनुष्यों में अनि भी मेरे ही सत्य के प्रमाव से जलती है। मेंने कभी मुठ नहीं बोला है। सत्युक्त लोग सत्य का ही समादर करते हैं। हे अपक ो में यहाँ पर यह बातें विव्युक्त सत्यता तथा सरलतापूर्वक तुम, प्रतद्न, यसुमान तथा शिकि—सबसे कह रहा हूँ कि सभी देव, सुनि तथा मनुष्य सत्य के ही बल से पूज्य माने जाते हैं। यह हमारे अपने मनोगत विचार हैं। जो कोई व्यक्ति ईप्योदि दोगों से सुक्त हो मेरे इस स्वर्ण विजय के शुनान्त को, जैसा कि मैंने आप लोगों से अभी कहा है, दिजातियों के सामन कहोगा, वह भी हमारे ही लोकों को प्राप्त करेगा। ॥२२—२०॥

शीनक ने कहा — राजन् ! इस प्रकार परम उदारचेता महात्मा ययाति श्रपने श्रेष्ठ मित्र तथा नातियों द्वारा तारे जाने पर त्रपने श्रेष्ठ कर्मों से सारी पृथ्वी नो तपोमयी बनाकर इस पृथ्वी मएडल से स्वर्ग को चले गये । हे शतानीक । नहुपपुत्र महाराज ययाति के सम्पूर्ण जीवनचरित को मैं इस प्रकार यथार्यत श्राप को विस्तारपूर्वक सुना चुका, जिसका वश पीछे चलकर पौरव वश के नाम से विख्यात हुआ । उसी वश में श्राप के समान महान् सम्राट् उत्पन्न हुए हैं । ॥२८—२६॥

श्री मात्त्य महापुराण में चन्द्रवरा वर्णन प्रसग में ययातिचरित नामक बयालीसवों ऋध्याय समाप्त ॥४२॥

# तैंतालीसवाँ ऋध्याय

सत ने कहा—ऋषिगण ! महाराज ययाति के इस सम्पूर्ण जीवन चुतान्त को शीनक द्वारा सुनकर महाराज शतानीक ऋति प्रेम से बिहुल होकर पूर्शिमा के चन्द्रमा की मीति खिल उठे । स्रीर तदुपरान्त विधिपूर्वक उन्होंने अनेक रल, गाय, सुवर्ण तथा विविध प्रकार के सुन्दर बर्कों द्वारा शीनक जी की पूजा की । राजा द्वारा प्राप्त इन समी सामित्रयाँ तथा धन को शीनक ने समागत ब्राक्षणों को दानरूप में दे दिया श्रीर स्वय यहीं पर अन्तर्हित हो गये। ॥१-२॥

ऋषियों ने कहा—स्तजी ! अन हम लोग महाराज ययाति के वरा का वर्णन छनना चाहते हैं ! जब उनके यदु आदि चार पुत्र राजसिंहासन पर प्रतिष्ठित हुए तब आगे चलकर क्या हुआ ? इसे विस्तारपूर्वक कहिये ! ॥॥॥

सृत ने कहा- ऋषिगण ! सर्वमधर्म में ययाति के सन से बहे तया श्रमित तेजस्वी पुत्र यरु के वरा का वर्णन कमरा विस्तारपूर्वक कर रहा हूं, श्राप लोग ध्यान देकर सुनें । यदु के देवता के पुत्रों के समान तेजस्ती, महारथी, एव धनुविंद्या में पारगत पॉच पुत्र हुए, उनके नाम सुनिये । उनमें सनसे उपेष्ठ पुत्र का नाम सहस्विंज तथा श्रम्य चार पुत्रों के नाम कोष्ट्र, नील, श्रम्तिक श्रोर लांधु थे । सहस्विंज का पुत्र राजा रातिज हुआ । रातिज के भी तीन परम यरास्त्री-पुत्र हुए, जिनके नाम हेहम, ह्य तथा वेग्राह्म थे । इनमें सबसे बड़े हेहय के पुत्र का नाम धर्मनेत्र हुआ । धर्मनेत्र के कुन्ति श्रीर सुन्ति के सहत नामक पुत्र हुआ । सहत का पुत्र राजा महिष्मान हुआ । राजा महिष्मान का पुत्र अतापरााली राजा रुद्रश्रेयय का पुत्र जो पूर्वकाल में वारायासी नगरी का राजा था, उसकी कथा पहले ही कही जा चुकी हे । स्टश्नेयय का पुत्र राजा दुर्दम हुआ । दुर्दम का पुत्र विद्वान तथा श्रातिश्रम कनक हुआ । इस कनक के चार लोक-विस्थात पुत्र हुए, जिनके नाम कृतवीर्य, कृताक्षि, कृतवर्मा तथा कृतीजा थे । प्रथम पुत्र उत्तवीर्य से श्रमुंन नामक एक पुत्र उत्तव हुआ, जो सहस्र हार्थोवाला तथा सातीं द्वीर्यों का श्रधीश्रय या । उस राजा शर्तवीर्य (कृतवीर्य के पुत्र अर्जुन) ने इस सिद्धि की प्राप्ति के लिए दस सहस्र वर्षों तक योर तपस्या करते हुए श्राव्र के पुत्र भगवान, दस्तिय वी श्रराधना की थी । उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर दत्तात्रेय ने उसे चार

बरदान दिये थे । उन चारों बरदानों में से प्रथम बरदान उस मृष्यर्य अर्जुन ने सहस्र बाहुयों को प्राप्त करने के लिए मांगा था । चौर दूसरे बरदान में साबु पुरुषों को सतानेवाले श्रथभी पुरुषों को दग्छ देने का अधिकार एवं प्रमुख मांगा था । इसी प्रकार तृतीय बरदान में युद्ध द्वारा समग्र पृथ्वी की विजय तथा चतुर्थ द्वारा संग्राम भूमि में अपने से बलवान किसी उत्तम व्यक्ति के हाथों से अपनी मृत्यु की प्राप्ति मांगी थी। ॥५-१ ॥।

इन बरदानों के प्रमाय से उस महापराक्रमी राजा कार्तवीर्य ने सातों द्वीपों, समस्त पर्वतों तथा सातां सपुद्रों से परिवेधित समप्र पृथ्वी की चित्रियोचित युद्ध व्यापार हारा जीत लिया था । ऐसा छुना जाता है कि उस परम विद्वान एवं थिनेकरील राजा के शरीर में इच्छा करते ही एक सहस्र बाहु उत्पन्न हो जाती थीं श्रीर उतने ही रथ, ध्वजा श्रादि साधन भी उसके उपयोग के लिए सदा प्रस्तुत रहते थे। श्रीर भी, ऐसा सुना जाता है कि उस विद्वान् कार्चवीर्य ने अपने जीवन काल में सभी द्वीपों में जा-जाकर दस सहस्र यज्ञीं का निर्विष्ठ श्रमुष्ठान सम्पन्न किया था। उन सभी यज्ञों में उस राजाधिराज ने परिडतों को विपुत्त दिवसाएँ दी थी । उन सभी यजों में सुवर्ण के खम्मे गाड़े गये थे श्रीर स्वर्णरचित वैदिकाश्रों पर यज कार्य सम्पन्न हुआ था । उनमें भाग लेने के लिए देववृन्द एक साथ ही अपने-अपने विशानों पर चढ़कर आये हुए थे और गन्धर्न तथा अप्सराएँ भी समिनलित होकर सर्वदा उनकी सोमा वृद्धिकरती थीं । उस राजर्षि कार्तवीयर्जिन की ऐसी महिमा देखकर गन्धव नारद ने यह में उसकी परांसा के ये गीत गाते थे कि 'सुफ्ते निरुचय हो रहा है कि अब कोई भी चत्रिय यज्ञ, दान, तप, पराक्रम अथना ज्ञान द्वारा राजिप कार्चवीर्य के समान गति नहीं पास कर सकेगा । खड्ग, चक्र, तथा धनुष धारण कर रथ पर आरूट होकर अपने योगाभ्यास के प्रमाय से वह राजा कार्तवीर्य सर्वदा सातों द्वीपों में घूमा करता था श्रीर प्रत्येक दुष्टों तथा चोरों के ऊपर दृष्टि रखता था। इस प्रकार पचासी सहस्र वर्षों तक सभी प्रकार के बहुमूल्य रत्नादिकों का उपमोग करते . हुए वह चकवर्ती सम्राट्ट बना रहा । अपने शासनकाल में योगवल से वह स्वयं पशुत्रों की पालना करता था, लेतों की रखवाली करता था तथा समय-समय पर बृष्टि कराके बादलों का भी कार्य करता था । धनुष की डोर खींचते-खींचते कठोर सम-डियों वाले अपने सहस्र हाथों से युक्त वह इस प्रकार तैजस्वी, लोकप्रिय और सुरोसित प्रतीत होता था जिस प्रकार सहस्र किरखों से युक्त शरत्काल का सूर्य । अपनी महिष्मती नामक नगरी में मनुष्यों के मध्य में सर्वा-थिक परमतेजस्वी इस राजा कार्तवीर्य ने कर्कीटक नामक नागराज के पुत्र को जीतकर वाँध रखा था। वह परम तेजस्वी राजा जलकीड़ा के समय विना विरोप परिश्रम किये ही समुद्र के वर्पाकालीन श्रोतोवेग को फिरा देता था। जलकीड़ा के अवसर पर ललितकीड़ायों में निरत इस राजा के साथ इसके कठ से गिरी हुई मालाओं श्रीर पुष्पों से सुराभित हो तथा न्यपनी लहर रूप भुकुटि के बहाने से भय प्रकट करती हुई पुण्यसिलला नर्मदा सर्वता विहार करती थी । वह पराक्रमी राजा कार्तवीर्य श्रकेला होते हुए भी श्रपनी विशाल सहस्र बाहुआं से समुद्र की विलोडित कर देता था एव वर्षाकाल में श्रति गम्भीर वेगवाली नर्मदा की धारा को भी श्रति दत्त वेगवाली बना देता था । विलोडन करते समय उसकी एक सहस्र बादुओं द्वारा समुद्र जब श्रत्यस्त जुमित हो जाता था तत्र पाताल लोक में रहनेवाले राज्ञसगण एकदमं श्रकमंपय हो जाते थे ।'समुद्र

ां उठने ग्राली ऊँची-ऊँची लहरों को थपने सहस बाहुष्यों से तोड़फर वह छोटी-छोटी मजलियों, बडे-बड़े मस्त्य तथा वेशाल शरीर वाले जल जन्तुओं को पीसकर चूर्ण बना देता था। बाहुओं से श्रालोडित किये जाने पर निकलने वाली वासु के वेग द्वारा एकत्र फेनों के समूहों से तथा भयानक भैंवरों से उस समय समुद्र एकदम विद्धुन्ध हो उठता था । उस भीपण श्रवसर पर राज्ञसगण यह समभक्तर कि 'पुन मन्दराचल द्वारा समुद्रमन्थन हो रहा है श्रीर श्रमृत पुन उत्पन्न होगा,' श्रतिशय जुन्य तथा चिकत हो उठते थे । उस समय पाताल के बडे-बडे नागराजों के फर्गा इस प्रकार निश्चल रह जाते ये मानो सायकाल की शान्त वेला में, जन वायु का वहना थोडी देर के लिए बन्द हो जाता हे, केले के पत्ते जीरव खडे हों। एक बार लकापुरी में जाकर उसने श्रपने पांच सम्मोहन प्राणों द्वारा त्र्यहकारी रावण को सेना सहित मोहित कर लिया था । उसे वलपूर्वक धनुप की डोर में बाँघकर एव उसके समस्त वैभन को खर्चकर माहिप्मती नगरी में लाकर बांघा था । रावण को वहाँ वँघा देख पुलस्त्य मुनि ने जाकर उसकी बड़ी प्रार्थना की छोर किसी तरह प्रसन्न किया था। पुलस्त्य के बहुत प्रकार से भविष्य में किसी प्रकार की बाधा न पहुचाने की सान्त्वना देने पर उसने राज्ञसराज रावण को छोड़ा था। उसकी सहस्र बाहुआं द्वारा धनुप की डोर खींचने पर जन घोर स्वर होता था तो मालूम होता था कि प्रतयकाल के सहस्र गादलों की घटात्रों में से बजरात हो रहा है। पर हाय ! विधि का पराक्रम धन्य हे कि ऐसे परम पराक्रमी अर्जुन की सहस्र बाहुओं को भृगुकुलोत्पन परशुराम जी ने हेमताल के बन की भौति काट डाला । उसका कारण यह था कि एक बार अतिराय मुद्ध होकर महर्षि आपय ने अर्जुन को शाप दे दिया था। उन्होंने कहा था कि हे हेहय। तुमने हमारे विख्यात वन को यत जला दिया हे प्रत तुम्हारे इस दुष्टर कार्य द्वारा उरफल पुराय यश पत्र गर्व को कोई दूसरा हरण करेगा । भूगुवरा में उत्पन, तपस्वी तथा बलवान एक आक्षण तुम्हारी सहस्रों बाहुन्त्रों की अपने पराक्रम से काटकर तुम्हारा सहार कर देगा। ।।।५-४३॥

सत ने श्हा— महिषगण ! महिष् श्राप्त के इस शाप से कार्तवीर्यार्जुन की मृत्यु के कार्य भृगुवरोत्पन्न परगुराम जी हुए । राजिष् कार्तवीर्य ने एक बरदान प्राचीनकाल में श्रीर भी प्राप्त किया था, जिसके परिग्राम स्वरूप उस के सो पुत्र थे । उन्हों से पाँच तो बड़े महारथी थे । राज्ञाल सम्पन्न, बलवान, श्रूरवीर, धर्मात्मा तथा महाप्राक्तभी उन सब पुत्रों में श्रूरसेन, श्रूर, घृष्ट, कोण्ड्र, जयध्वज, वैकर्ता तथा श्रवन्ति नामक पुत्र विरोप ख्यात थे । जयध्वज का पुत्र तालजध था, जिसके सो पुत्र थे, जो सभी तालजध केनाम से विख्यात हुए । इन महारमा हैह्य वश्यालों का कुल बाद में चलकर पाँच भागों में विख्यात हुथा, जिनके नाम वीतिहोत्र, शार्यात, भोज, श्रवन्ति तथा पराक्रभी वृचिडकेर थे । ये सब तालजध भी कहे जाते थे । वीतिहोत्र का पुत्र बलवान श्रानर्त था, जिसका पुत्र इजेंग श्रपने शत्रुओं का परम विनाशक था। वह राजाधिराज सहस्रगह कार्तवीर्यार्जुन श्राते थेम तथा धर्म से श्रपनी समस्त प्रजाओं का पालन करता था । श्रपने धनुप के बल से ही वह समुद्र पर्यन्त पृथ्वी का विजेता वना था । जो कोई मनुष्य प्रांत काल उठकर उस महाराज कार्तवीर्यार्जुन के नाम का स्मरण करता है, उसका धन कभी नष्ट नहीं होता । यदि नष्ट भी हुआ

रहता है तो नाम कीर्तन के प्रभाव से उसे पुनः शाप्त हो जाता है 1 महाविद्वान् कार्तवीर्य के इस परम पवित्र जन्म बृजन्त को जो कोई व्यक्ति पवित्र होकर कहता है वह स्वर्गलोक प्राप्त करता है 11188–५.२॥ .श्री मार्त्स्य महापुराण में चन्द्रवंश वर्णन प्रसंग में ययातिचरित नामक तैंतालीसवाँ ऋष्याय समाप्त ॥४३॥

# चौवालीसवाँ श्रध्याय

च्छिपियों ने कहा—स्त जी ! महात्मा आपव के उस तपोवन को कार्तवीर्यार्जुन ने किस कारण बलपूर्वक बलाया था ! हम लोगों ने अभी आपसे यह सुना कि वह राजिं कार्तवीर्य अपनी प्रजा की सब प्रकार से रत्ता करता था तो फिर प्रजारत्नक होकर उसने ऐसे महिंब के तपोबन को बयों बलाया ? आप इस ष्ट्रजन्त को यथार्थरूप में हमसे कहिये । ॥१-२॥

सत पोले---ऋषिवृन्द ! एक बार आदित्य ब्राह्मण का वेरा धारण कर कार्चवीर्य के पास गये और बोले---'हे राजन् ! में आदित्य हूँ, मेरी एक बार मुप्ति कर दीजिये ।' ॥३॥

राजा ने फहा—सगवन दिवाकर! यह आपकी तृप्ति किस प्रकार होगी ? तृष्टित के लिए मैं आपको किस प्रकार का मोजन दूँ ? आप जैसा कहेंगे उसे सुनकर ही तो मैं आपकी तृष्टित का उपाय करुँगा ! ॥॥॥

च्यादित्य ने कहा —दानिशिरोमिश ! इस पृथ्वीतल में फैले हुए समस्त इतादि को ज्याहार रूप में हमें प्रदान की जिये । निरुचय ही हम उससे तृष्त हो जायेंगे क्योंकि हमारी उसी मोजन के माप्त होने से सच्ची तृप्ति होगी ! ॥॥।

कार्त्तवीर्य ने कहा—देव त्रादित्य ! में अपने व्यक्तिगत तेजोबल प्रथवा सैन्यादि साधनों द्वारा भी संसार के समस्त वृक्षादि स्थावरों को जलाने में सर्वथा ज्यसमर्थ हूँ । अतः इसके लिए में अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए आपको नमस्कार करता हूँ । ॥६॥

श्रादिस्य ने कहा—राजत् 1 मैं श्राप के इस सद्व्यवहार से श्रापके कपर सन्तुष्ट हूँ। इस दुष्कर कार्य को साध्य करने के लिए मैं श्रापको श्रापने तेजीवल से युक्त, सर्वतीमुखी, श्रापने श्राप्य वार्णों को दे रहा हूँ; जो छोड़े जाने पर श्राप्ति की माँति जलने लगेंगे। मेरे प्रलर तेज से भरे होने के कारण वे संसार के सभी कुनों को सोख लैंगे श्राप्यत ग्राप्य वार्णों हो। श्रीर श्रुपक हो जाने के याद उन्हें जला देंगे, इस प्रकार हमारी तृष्ठि सहज ही में हो जायगी। ॥७-८॥

सूत ने कहा—ऋपिगरण! कार्तवीर्थ को अपने प्रस्ताव पर सहमत कर लेने के बाद मगवान् सूर्य ने अपने उन प्रसर वार्णों को कार्तवीर्यार्जुन को दे दिया। उन्हें प्राप्त कर कार्तवीर्य ने जगन् के सभी स्थावर बुद्यादि को जला हाला। शाम, मुनियों के आश्रम, शामीर्णों की बस्तियाँ, नगर, मुन्दर लपोवन, बड़े-महे जंगल, और वाटिकाओं में—जहाँ कहीं भी—बृद्यादि मिले सत्र को उसने जलाना प्रारम्भ किया और इस प्रकार सर्वप्रथम पूर्व दिशा को जलाकर वृत्तों से रहित करने के बाद समूची दिल्लिण दिशा को जलाया। सूर्य के उन परम प्रवर एवं तेजस्वी बागों के उम तेज से सारी पृथ्वी तृष्ण तथा वृत्तादि से रहित होकर जलकर साक हो गई। संयोगतः इसी श्रवसर पर महर्षि श्रापव दस सहस्र वर्षों के लिए जल में निवास कर रहे थे। जलनिवास-त्रत के पूर्ण हो जाने पर परम तपस्वी महासुनि श्रापव जी जब जल से वाहर निकले तो श्रपने श्राश्रम को उन्होंने कार्तवीर्याजुन हारा जलाया हुश्रा देखा। इस पर श्रव्यन्त कोधित होकर राजर्षि श्रव्यंत को उन्होंने उक्त श्राप दिया, जिसे श्रमी हम श्राप वागों को सुना चुके हैं। ॥१-१॥

श्रव इसके उपरान्त श्राप लोग राजिंप कोण्डु के बलवान वश का वर्णन सुनें, जिनके पवित्रवंश में वृद्याकुलोद्भव भगवान् विप्णु (कृप्णु) स्वय उत्पन्न हुए थे। राजपि कोप्टु का धृजिनीयान् नामक एक महारथी पुत्र हुन्या । वृजिनीवान् का पुत्र महावलवान् स्वाह हुन्या । राजन् ! स्वाह का उपंगु नामक पुत्र था, जो श्रन्छा धर्मीपदेराक तथा वान्मानी था। सन्तिति की इच्छा करके उपंगु ने श्रति उदार तथा कर्मएय वित्ररय नामक पुत्र को प्राप्त किया । चित्ररथ का पुत्र रारायिन्दु नामक परम बलवान् तथा विपुत्त दक्तिया देने वाला चमवर्ती पुत्र हुआ । इसी प्रसंग में पूर्वकाल का एक वरा की अनुक्रमियका बतलाने वाला श्लोक गाया जाता है, जिसका श्राग्य यह है कि <sup>'</sup>श्रगकिन्दु के एक सौ पुत्र थे, उनकेभी सौ पुत्र हुए।' वे सभी पुत्रगण परम बुद्धिमान् , सुन्दर श्राकृतिवाले, सुसम्पन्न तथा तेजस्वी थे । उन सौ प्रमुख पुत्रों में ये निम्नलिखित नाम से पुकारे जाने वाले पुत्र महावली थे । राराविन्दु के वंश में वे पृयु नामघारी पुत्रगण प्रयुश्रव, प्रथुयरा प्रथुचर्मा, प्रथुज्जय, प्रथुक्तीर्ति, त्र्यौर प्रथुमना नाम से विख्यात राजा हुए । पुराखों के जाननेवाले लोग इन सभी पुत्रों में सर्वत्रेष्ठ प्रथुत्रया की नड़ी प्रशंसा करते हैं । अन्तर का पुत्र सुयज्ञ हुआ । इस सुयज्ञ का पुत्र उराना हुआ, जो परम धार्मिक राजा था । उसने विधिवत् पृथ्वी का पालन करते हुए सी अश्यमेघ यज्ञी को निर्विदन सम्पन्न किया था। उराना का पुत्र तितिद्धु अपने रात्रुओं को परम दुःख देने वाला राजा हुआ, उसका पुत्र मरुच था, जो राजर्पियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था । मरुच का पुत्र वीर कम्बलवर्हिप् था। कम्यलवर्हिष् का पुत्र विद्वान् रुवमकवच हुन्ना । इस रुवमकवच नामक प्रतापी राजा ने व्यपने विविध प्रकार के बार्यों द्वारा कवच तथा घनुर्धारी अपने शतुओं का विनाश करके समस्त पृथ्वी को प्राप्त किया था। एक बार अरवमेघ अज में रात्रुपत्त के बीर सैनिकों का सहार करके इसने ब्रांक्सणों को प्रचुर दिल्ला दी थी। इसके महावलराली, धर्नुधर पाँच पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम रुममेप, पृशुरुम, ज्यामध, परिघ श्रीर हरि थे। पिता ने ऋपने इन पौचों पुत्रों में से परिघ और हिर नामक पुत्रों की विदेह देश के राज्य पद पर स्थापित किया। च्येष्ठ पुत्र स्वमेप स्वय उसके मुख्य स्थान पर राजा हुन्ना । पृथुरुवम उसका ऋशित बना । इन चारों पुत्रों द्वारा राज्यपद से विश्वित कर सदेड़ा हुआ तृतीय पुत्र ज्यामघ एक ब्राह्मए के त्राक्षम में बहुत सममाये बुम्माये जाने पर कुछ दिनों तक शान्त होकर बैठा रहा परचात् धनुष बाग ले ध्वजा तथा रथ से विमूपित हो, वह दूसरे देश को चला गया। इसी प्रसंग में जीवकोपार्जन के लिये वह अकेला नर्मदा नदी के तट पर गया श्रीर वहाँ ऋन्तवान् नामक पर्वत पर श्रधिशर प्राप्त कर मोजन किया श्रीर वहाँ के मूल निवासियों के समीप

निवास बनाकर रहने लगा । ज्यामघ की भधम व्याही हुई खी का नाम चैत्रा था, जो परम पतित्रता थी; किन्तु उसके संयोग से राजा को कोई सन्तित नहीं थी । राजा ने अपुत्र रहकर भी दूसरी की को स्थीकार नहीं किया । एक बार एक युद्ध में ज्यामघ की विजय हुई । राजा ने उसे ले जाकर अपनी सी से अयर्वक कहा— शुनिस्मित ! यह सुम्हारी पुत्रवष् (पजीह) होगी ।' राजा के इस मकार कहने पर की ने कहा— शार्यपुत्र ! यह किसकी पुत्रवष् होगी ?' ॥१-३ श॥

राजा ने कहा-'भविष्य में जो तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा, यह उसी की पत्री होगी।' इस घटना के उपरान्त उस कन्या के अनुपम एवं उम तपस्या के प्रभाव से राजा की व्याही पत्नी पतित्रता सुन्दरी चैत्रा में श्राधिक व्यवस्था हो जाने पर भी विदर्भ नामक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई । उस राजपुत्री में विद्वान् सजा बिदर्भ ने क्रथ, केशिक तथा लोमपाद नामक परम धार्मिक पुत्रों को उत्पन्न किया। ये पुत्रमूख परम थीर तथा रख्विशारद थे। इन पुत्रों में लोमपाद का पुत्र मनु हुत्रा, जिसका पुत्र जाति था। केशिक का पुत्र चिदि हुआ, उससे चैदा नामक नृपतिगण उत्पत्र हुए ! कथ नामक जो दूसरा विदर्भ पुत्र था, उससे कुन्ति नामक पुत्र हुआ । कुन्ति से परम प्रतापी तथा रणकुरुल घृष्ठ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । घृष्ठ का पुत्र निवृत्ति या, जो शत्रु के घीरों को मारने में निपुगा पर परंग धर्मारमा था। उस निवृत्ति के विदर्य नामक एक पुत्र था । उसका पुत्र दशाई हुन्या, जिससे व्योग नामक पुत्र कहा जाता है । दशाई के पुत्र व्योग से जीमूत नामक पुत्र उत्पत्र हुन्या । जीमूत का पुत्र विमल था, उसका पुत्र भीमरथ हुन्या । भीमरथ का पुत्र नवर्थ हुआ-ऐसा कहा जाता है। उसका पुत्र ददरथ था, जिसका पुत्र राष्ट्रिन हुआ। राष्ट्रिन से फरम्म नामक पुत्र हुन्ना, करम्म का पुत्र देवरात था । देवरात का महायरास्त्री देवन्त्र नामक पुत्र था, इस देवनस्तर ? (देवस्तर) का देवता के यालक की माँति सुन्दर तथा महातेजस्थी मसु मामक पुत्र उत्पन्न हुआ। मधु से पुरवस नामक पुत्र उत्पन्न हुन्ना । पुरवस से नरशेष्ठ पुरुद्वान् नामक एक पुत्र हुन्ना । इस पुरुद्वान् के संयोग से विदर्भ देश की कन्या भद्रसेनी में जन्तु नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जन्तु की स्त्री ऐक्शकी थी, उसमें परम पराक्रमशाली, युद्वंशियों की कीचि का विस्तारक सात्वत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । इस महारमा ज्यामघ के बंग्र विस्तार को जानकर बुद्धिमान् मनुष्य द्विजपति बन्दमा का लोक भाष्त करता है तथा पुत्रादि से सम्पन्न होता है । है तृप ! कौशल्या ने सात्वत नामक जिन पुत्रों को उत्पन्न फिया, उनमें मजी, मजमान, दिव्य, देवावृष, व्यत्यक, महाभोज, धृष्णि तथा यदुनन्दन — ये सव परम पराक्रमशील तथा विद्यामक्तिपरायण थे। उनके चार विमाग हुए, उन्हें विस्तारपूर्वक सुनिये। मजमान की दो लियों---सङ्गयी तथा वाह्यका—में वाह्यक नामक पुत्रगरण उत्पन्न हुए । सङ्गय की ये कन्याएँ थीं । ये वाह्यक कहे जाने वाले पुत्रमण् उन्हीं ढोनों से उत्पन्न हुए । मजमान् की इन दोनों क्षियों ने, वो त्रापस में समी बहनें थी. ्रिनिमि, कृमिल तथा परप्रंतय वृद्धि नामक पुत्रों को उत्पत्त किया । ये पुत्र सक्षय की पुत्री वासका में मजमान के संयोग से उत्पन्न हुए थे । ऋपने वन्युवर्गी तथा मित्रों का परम सहायक राजा देवावृध सन्तित विहीन था । 'मेरे सब गुर्गों से युक्त एक पुत्र उत्पत्न हो,' ऐसी श्रभिलापा करके उसने परम घोर तपस्या की

श्रीर यज्ञ में मत्र का उच्चारण करके पर्णाशा नदी के जल का स्पर्श किया। उसके इस मत्रवत स्पर्श से वशीमृत होकर पर्णारा ने राजा के प्रिय कार्य को सम्पन्न किया।पर्णारा ने राजा के फल्याणार्थ यह विचार निरचय किया कि 'मै ऐसी सुन्दरी तथा गुगावती फोई दूसरी स्त्री नहीं प्राप्त कर सक्ँगी, जिसमें इस राजा के श्रनुरूप पुत्र उत्पन्न हो सके, अत मे स्वय आज सुन्दर रूप धारण कर इसकी स्त्री बर्नेगी। हस प्रकार विनार कर पर्णाशा ने सुन्दरी कुमारी का गरीर धारण कर राजा को सूचित किया । महान् व्रतग्राली राजा ने उसे पती रूप में प्रहण किया । तदुपरान्त नवें महीने में नदियों में श्रेष्ठ पर्णाचा ने उस राजा देवावृध के सयोग से सर्वगुरा-सम्पन्न बधु नामक एक पुत्र को उत्पन्न किया । पुराखों के जाननेत्राले लोग कथाप्रसम में इस राजा देवावृध के गुणों एवं यर्गों का कीर्तन करते हुए इस प्रकार गान करते हैं कि 'जिस प्रकार दूर से हम लोग यह सुनते है कि मनुप्यों में राजा यमु परमश्रेष्ठ हे तथा उसका पिता राजा देवाष्ट्रघ देवताश्रों के समान उदार है, उसी प्रकार सिलकट में जाने पर व्यवहारों में भी हम उन्हें देखते हैं। हे राजन् । बमू तथा देवायुध के परम पुगयमय कर्मों के प्रभाव से उनके पूर्वपर्ती साठ-सत्तर सहस्र पूर्वजों ने श्रमरस्य की प्राप्ति की । यह वानु परम यज्ञशील, दानशील, चीर, त्राक्षणरत्त्रक, रहन्नितंत्र, रूपयान्, महातेजस्वी, विद्वान् तथा वलवान् था । कर की पुत्री ने कुदुर, भजमान, राशि तथा कम्बलगिहिंप् नामक चार पुत्रीं की उत्पन्न किया। कुछुर का पुत्र बृष्णि श्रीर बृष्णि का धृति नामक पुत्र था । इसके उपरान्त धृति का पुत्र कपोतरोमा हुआ । जिसका पुत्र तेचिरि था, तैचिरिका पुत्र सर्प था । सर्पका परम विद्वान् पुत्र नल हुआ । उस नल का पुत्र दरदुन्दुभि नाम से विरुवात था, उसके यज्ञारम्भ के त्रावसर पर पुनर्वमु नामक पुत्र उत्पन्न हुत्र्या । पुत्र की माप्ति के लिए उस राजा ने एक ग्रारवमेघ यज्ञ का श्रानुष्ठान किया था। श्रातिरात्र नामक यज्ञ के श्रावसर पर समा के बीच से वह पुत्र उठ खडा हुत्रा था । इसी कारण से वह पुनर्वेष्ठ परम विद्वान, शुभाशुम कर्मों का जाननेवाला, यज्ञकर्ची तथा परम दानी हुआ। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ट । उस पुनर्वमु के शत्रु श्रों द्वारा कभी पराजित न होने वाले आहुक नामक एक पुत्र श्रोर श्राहुकी नामक एक कन्या जुड़ने रूप में उत्पन हुए। उस पराक्रमी राजा श्राहुक के लिए लीग इस रलोक की चर्चों करते हैं कि वह राजा सर्वदा उपासक, अनुकर्ष, ध्यजा तथा कवच समेत, मेघ के समान भीषण शब्द करनेवाले दस सहस्र रंथों से सयुक्त रहता था । यही नहीं प्रत्युत उस सारे भोजवरा में उत्पन्न होने वालों में से कोई भी राजा श्रयस्थवादी, निस्तेज, यज्ञादि शुभ कार्यों का न करनेवाला, कम से कम एक सहस्र का दान न देने गला, व्यवित्र तथा मूर्ल नहीं हुआ। । श्राहुक द्वारा वृत्ति प्राप्त करके जीवन विताने गले लोग इसी प्रकार उसरी प्रशसा करते थे। याहुक ने अपनी बहन याहुकी को अपनित देश के राजा के साथ व्याहा था। त्र्याहुक के संयोग से कारय की पुत्री ने दो पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनके नाम देवक श्रीर उन्न-सेन थे। ये दोनों देवताओं के बालकों के समान परम सुन्दर थे। देवक के देवताओं के समान सुन्दर एव पराक्रमशाली चार पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम देववान्, उपदेव,सुदेव और देवरदित थे । उन माइयों के वीच में सात बहनें थीं । उन सब बहनों को उन्होंने बसुदेव को समर्पित किया था । उनके नाम देवकी, श्रुतदेवी मित्रदेवी, यशोधरा, श्री देवी, सत्यदेवी तथा सुतापी था। उमसेन के नव पुत्र हुए, जिनमें कस ज्येष्ट था । रोप पुत्रों के नाम न्योमोध, सुनामा, कंक, बलवान् रांकु, श्रनम्, राष्ट्रपाल, सुद्वमुष्ठि श्रीर सुमुष्टित थे ! उन भाइयों के बीच में पाँच बहने भी थीं, जिनके नाम कंसा, कंसावती, सुतन्तू, राष्ट्रपाली तथा कंका थे ! वे सब की सब परम सुन्दरी थीं । पुत्रों तथा कन्याओं के साथ-साथ उमंसेन कुकुर के वंग्रोद्धव कहे जाते हैं । भन्नमान का महारथी पुत्र विदूर्य था । विदूर्य का पुत्र तर्र राजाधिदेव था । राजाधिदेव के देवताश्रों के समान परम सुन्दर नियम तथा वत के परम पालक ग्रोगावित श्रीर वंग्तवाहन नामक दो पुत्र टरपत्र हुए । ग्रोगावित के राग्विशादित कर्रस्वीर पाँच पुत्र हुए; जिनके नाम ग्रमी, देवग्रमी, निकुन्त, श्रुक तथा शत्र जिल् थे । ग्रामी का पुत्र प्रतित्त्रत तथा प्रत्र जिल् थे । ग्रामी का पुत्र प्रतित्त्रत तथा प्रतित्त्रत का पुत्र प्रतित्त्रत का पुत्र मिक्ता ग्रत-धन्त्र हुत्रा । हरीक के दस महापराक्रमी पुत्र हुए, जिनमें सब से बढ़ा कृतवर्मी श्रीर मँमक्ता ग्रत-धन्य नाम से विख्यात था । ग्रेप पुत्र देवाही, नाम, भीपण, महावल, श्रजात, वनजात, कनीयक श्रीर करम्मक नाम से विख्यात थे । देवाही के कम्यलवाहिष् नामक विद्वान पुत्र हुत्मा, जिसका पुत्र असामंजा हुत्रा, श्रसामंजा का पुत्र तमीजा था । परम यगस्यी तथा बलवान सुर्वेष्ट्र, सुनाम श्रीर कृष्ण को कोई पुत्र नहीं थे । ये सब राजागण श्रन्थक नाम से विख्यात हैं । श्रम्पकों के इस यंग्र का की वीन जो कोई मनुष्य नित्य करता है वह विपुल वंग्र को प्राप्त करता है । ॥ ३-८-८३।

श्री मारस्य महापुरास्य में चन्द्रवंश वर्रीन मामक चौवालीसवाँ श्रध्याय समाप्त ॥४४॥

### पैंतालीसवाँ ऋध्याय

सूत ने कहा — म्प्टिपियून्द ! गान्धारी श्रीर मादी नामक यूटिए की दो सियाँ थीं । इनमें से गांधारी ने सुमित्र श्रीर मित्रनन्दन नामक पुत्रों को उत्पन्न किया । मादी ने प्रथमतः युधाजित को परचात् देवमीद्रुप को फिर श्रनिमत्र श्रीर रिवि को तथा फिर पाँचरे एतलत्वाण् नामक पुत्र को उत्पन्न किया । इनमें श्रन-मित्र का निप्त नामक पुत्र था, निप्त के भी महाबीर प्रसेन श्रीर राक्तिसेन नामक दो पुत्र थे । इसी प्रसेन के पास संसार की सभी मिष्यों तथा रत्नों में श्रनुपम स्थमन्तक नामक एक मिण थी, जो इस प्रथमिय उत्तर पास संसार की सभी मिष्यों में श्रेष्ठ थी । उसे गोकिन्द (रूप्ण) हार्दिक याचना करने पर भी नहीं मास कर सके । किन्दा इस प्रकार विफल एवं प्ररेन की श्रपेन्ता बत्तवान् होकर भी उन्होंने प्रसेन से उसे नहीं श्रीना । एक बार कमी प्रसेन उस मिण को पहन कर शिकार खेलने के लिए वन में गया । वहाँ जाकर उसने एक विल में, जिसमें उसका निवासी घोर जन्तु विध्यान था, होनेवाले कोलाहल को सुना । उत्तरहल वय बिल में प्रयेग करके उसने एक रीख देखा । विदनन्तर रीख ने प्रसेन को मारकर मिण को श्रीन हिया । रीख हारा मारे गये प्रसेन को विल के मीतर होने के कारण किसी दूसरे ने नहीं देखा । प्रसेन को मरा हुश्रा जानकर गोविन्द बहुत ही चिन्तित हुए । क्योंकि उन्हें यह श्रारं मा हुई कि लोग यह कहते होंने कि गया किया है ।'

उधर सचपुच जनता में इस धारणा ने स्थान बना लिया था कि मिण के कारण गोबिन्द ने ही प्रतेन का वथ किया होगा । किसी के पूले जाने पर गोबिन्द यह प्रत्युचर देते कि 'मिण से बिम्पित होकर प्रतेन जंगल को गया था छत: उसी मिण को देलकर उसे प्राप्त करने के लिए किसी ने उसे लोभवरा मार डाला होगा ? किन्तु यद्विशयों के बीच में में यह प्रतिज्ञा करता हूं कि उस परम दुराचारी शत्रु का में संहार करूँगा !' इसके उपरान्त बहुत दिन बीत जाने के बाद एक बार श्रीकृष्ण मृगया के लिए घर से बन को गये श्रीर ईश्वरेच्छा से उसी बिल के समीप श्रा पहुँचे कहाँ प्रतेन का बच हुत्रा था । वहाँ गोबिन्द को देलकर बलवान् रीवराज ने घोर शब्द किया । शब्द को मुनकर सलवार हाथ में ले कृष्ण त्रिल में घुस गये, श्रीर वहाँ पर उन्होंने महाबलशाली शिवराज जाम्यवान् को देला । तदुपरान्त हपीकेश भगवान् कृष्ण ने, जिनके नेत्र मारे कोध के रक्त वर्ण हो गये थे, बेगपूर्वक जाम्बवान् को श्रापने वर्श में कर लिया । तर रीवराज जाम्बवान् ने विप्तु के मक्तों की माँति भगवान् गोबिन्द कृष्ण की परम स्तुति की, सन्तुष्ट होकर उन्होंने घरदान देकर उसे भी परम प्रसन्न किया । ।।।१-१४।।

जाम्बवान् ने कहा — 'प्रभी ! आप के चक्र के प्रहार से में अपनी मृत्यु होने की इच्छा करता है। यह मेरी सीभाग्यग्रालिनी कन्या आप को पति रूप में प्राप्त करे। हे प्रभी ! जिस श्रेष्ठ मिण को प्रसेन का वध करके मैने प्राप्त किया था उसे आप ही यहण कहूं। यही मेरी इच्छाएँ हैं। जाम्बवान् की इस प्रार्थना के पश्चात् आजानुवाहु मगवान् कृष्णा ने अपने चक्र द्वारा जाम्बवान् का वध किया, और इस प्रकार कृतकृत्य होकर उसकी कन्या के साथ स्थमन्तक मिण को भी प्राप्त किया। तदनन्तर सभी यदुवंशियों की मरी सभा में, उस मिथ्या अपवाद से श्रति दुःखित जनाईन ने उस मिण को सत्राजित को समिपंत कर दिया। उस सभय उन सभी यदुवंशियों ने वासुदेव भगवान् कृष्ण से यह कहा कि 'हम लोगों की मति तो यह हो रही थी कि आप ही ने प्रसेन का वध किया था।'।।१५-१८।

केक्ष्य की सीभाग्यशालिनी दस कन्याएँ सत्राजित की सियाँ थीं । उनसे उत्पत्न होनेवाले पुत्रों में सी परम विख्यात तथा महाजलवान् थे । सबसे बड़े पुत्र का नाम भंगकार था । इसी सबसे बड़े पुत्र मंगकार के संयोग से उसकी व्रतपत्र याणा की ने कमल के समान सुन्दर नेत्रोंवाली, सुकुमारी कियों में संबंधेष्ठ सल्यभामा, इद्व्रवतपरायणा व्रतिनी तथा पद्मावती नामक तीन कन्याओं को उत्पत्न किया । इने अपनी तीनों कन्याओं को उत्पत्न कृप्ता को ज्याह दिया था । वृष्त्या के कनिष्ठ पुत्र व्यनमित्र से शिनि नामक पुत्र उत्पत्न हुआ । उसका पुत्र सत्यक हुआ । जिसका पुत्र सात्यिक था । शिनि के नाती मतापी सत्यवान तथा युग्रान थे । इनमें युग्रधान का पुत्र व्यसंग और उसका पुत्र स्विम हुआ । स्विम का पुत्र युगंघर हुआ, ये सभी शैन्य नाम से प्रसिद्ध हैं । श्रृप्ति वर्ष में उत्पत्न व्यनमित्र का वंश कह रहा हूँ । व्यनमित्र की दूसरी पत्नी पृथ्वी में वीर युश्वित नामक पुत्र उत्पत्न हुआ और पुनः दो व्यन्य बीरपुत्र वृषम और सूत्र नामक उत्पत्न हुए । वृषम ने काशिराज को कन्या जयन्ती को सी रूप में वरण किया । जयन्ती में अयन्त नामक भाग्यशाली पुत्र उत्पत्न हुआ । जयन्त से व्यतिथियों के प्रेमी, शास्त्रों के परम मर्मज, सर्वेदा यह में नित्रत

रहनेवाले, ब्राक्षणों को वियुत्त बन्तिण देनेवाले अक्रूर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई । रैज्य की रक्षा नामक कृत्या को अक्रूर ने की रूप में प्राप्त किया था, जिसके संयोग से उसने महावलवान ग्यारह पुत्रों को उत्पत्त किया था। उनके नाम उपलग्भ, सदालग्भ, वृक्ष्त, वीर्य, सपीतर, सदापन, रात्रुप्न, वारिमेजय, धर्ममृत, धर्मवर्मा, तथा धृष्ठमान थे। रहा से उत्पत्त होनेवाले ये सभी पुत्रगण यजादि द्रुप्भ कार्यों के कर्रनेवाले थे। अक्रूर को उपसेना नामक दूसरी पत्नी के संयोग से यदुकुल की बुद्धि कर्रनेवाले देवताओं के समान परम सुन्दर तथा पराक्रमी देववान् और उपदेव नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। श्रश्चिनी में पृत्रु, विष्टुपु, अप्रवर्मामा, सुवाह, सुपारवक, गणेश्वर, बृधिनीम, सुधर्मा, रागीति, अम्मि, वर्जभृमि, श्रमिष्ठ तथा श्रवण नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे। जो कोई मुनुष्य मगवान् श्री कृत्या हारा निराहत इस मिथ्या श्रपवाद की कृषा को जानता है वह कभी किसी के मिथ्यापवाद वा अभिराप के द्वारा श्रपमानित वा श्रमिरापित नहीं होता।।।११८-१।।

श्री मास्त्य महापुराण में चन्द्रवंग्र वर्णन प्रसंग में वैंसालीसवौं श्रप्याय समाप्त ॥४५॥

# 

स्त बोले-पेक्ष्वाकी ने विख्यात एवं अद्भुतकर्मा शह ईंडुप नामक पुत्र को उत्पन्न किया था । शूर के पौरुप से भोजा में दस पुत्र उत्पन्न हुए । जिनमें सर्वप्रथम महाबाहु वसुदेव, जिनकी श्रानकतुन्दुभि नाम से भी प्रसिद्धि है, उत्पन्न हुए । तदनन्तर देवमार्ग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । तत्र फिर देवश्रवा नामक पुत्र उत्पन्न हुन्ना । इसी प्रकार त्रानाशृष्टि, शिनि, नन्द, समुजय, श्याम, श्रमीक त्रीर संयूप नामक पुत्र भी उत्पन्न हुए। इन दस भाइयों के बीच में परम धुन्दरी पाच बहनें भी उत्पन्न हुई, जिनके नाम श्रुतकीर्ति, पृथा, श्रुतादेवी, अतश्रया तथा राजाधिदेवी थे। ये पाँचों बहिनें भी वीर पुत्रों की माताएँ थीं। इन्त की पत्नी श्रुतादेवी ने सुमीय नामक पुत्र उत्पन्न किया। केक्य देश की राजमहिपी श्रुतकीर्ति में राजा अनुनर्त ने जन्म लिया। चेदि देश के राजा के साथ व्याही गई श्रुतश्रवा में सुनीय नामक एक पुत्र उत्पन्न हुत्र्या, जो श्रानेक प्रकार के धर्मकार्यों का करनेवाला तथा रात्रुत्रों का समूल विनाराक था । इन कन्यात्रों के विवाह के उपरान्त शूरसेन ने मित्रता वरा श्रपनी पृथा नामक कन्या इद्ध राजा कुन्तिमोज को देदी थी। इसी कारण वरा वसुदेव की बहन पृथा कुन्ती के नाम से विख्यात हुई । वसुदेव द्वारा पदच पाएडु की प्ररासनीय गुर्णोवाली स्त्री इस सुन्ती ने पागडु के वंग की वृद्धि के लिए पति की आज्ञा से महारथी देवपुत्रों को उत्पन्न किया। कुन्ती के इन पुत्रों में घर्मराज के श्रंस से अधिष्ठिर, नायु के श्रंस से वृक्तोदर तथा इन्द्र के श्रंस से इन्द्र के तुल्य पराक्रमी -धनज़य (श्चर्जुन) उत्पन्न हुए । दोनों श्वविननीकुमारों के श्रंग्र से पागडु की द्वितीय पत्नी मादवनी में परम रूपवान् तथा शील-सदाचार परायण नकुल तथा सहदेव भामक पुत्र उत्पन्न हुए—ऐसा हम लोगों ने सुना है । पुरु कुलोत्पत्र रोहिस्री नामक पत्नी ने ऋपने पति आनकदुन्दुसि के संयोग से सर्वप्रथम ज्येष्ठ पुत्र राम को

तथा दूसरी बार ऋपने परम शिय पुत्र सारण को उत्पन्न किया । इसी प्रकार-दुर्दम, दमन, सुञ्जु, पिएडारक श्रीर महाहतु नामरु पुत्रों को भी उसने प्राप्त किया । रोहिस्सी में ही चित्रा श्रीर श्रव्ही नामक (श्रथवा सुन्दर नेत्रों वाली) दो फन्याएँ भी उत्पलहुई थीं । उसी शौरि बसुदेव के संयोग से देवकी नामक पत्नी में सुपेगा, कीर्तिमान् , उदासी, भद्रसेन, ऋपिवास तथा भद्रविदेह नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे। कंस ने इन सभी वालकों का शैशन में ही संहार, कर डाला था । वर्षारम्भ में जो सर्वमथम श्रमावस्या होगी, उसी तिथि की श्राजानुवाहु प्रजापति भगवान कृप्ण देवकी के सातवें गर्म से उत्पन्न हुए । कृप्ण के पश्चात् मृदुमोपिणी सुभद्रा ने जन्म लिया । फिर देवकी के गर्भ से महायशस्त्री तथा तेजस्त्री शरी नामक पुत्र उत्पन्न हुत्र्या । ताम्रा के गर्भ से शौरि वंश के उद्धारक सहदेव का जम्म हुआ । देवरित्तता ने उपासंगधर नामक पुत्र तथा एक परमे सुन्दरी कन्या को, जिसे कंस ने मार डाला, उत्पन्न किया। उपदेवी के गर्भ से विजय, सेचमान, वर्धमान तथा देवल नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे, जो सब के सब परम ऐडवर्यशाली तथा महात्मा थे। वृकदेवी के गर्भ से महात्मा व्यवगाह नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। इसी वृक्षदेवी के गर्म में नन्दक नामक एक पुत्र श्रीर भी उत्पन्न हुआ था। हे राजन् ! देवकी के सप्तम मदन स्त्रीर गवेपणा नामक महा माम्यशाली तथा संग्राम मूमि में पीठ न दिखाने वाले अन्य पुत्रों को भी उसने उत्पन्न किया था। पाचीन काल में शौरि वसुरेव ने श्रद्धादेवी के साथ वन में विहार करते समय वैश्य की पुत्री के गर्म से कौशिक नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। शीरि की सुननु तथा रथराजी नामक दो श्रम्य खियाँ भी थीं । उनमें यसुदेव के बलवान् पुपड़ तथा कपिल नामक दो पुत्र थे । इनका श्रम्मज एक जरा नामक निपाद था, जो धनुर्विद्या में परम प्रवीसा था । तदुपरान्त सौमः तथा भव नामक महावलवान दो पुत्र स्त्रीर भी उससे उत्पन्न हुए थे 1 देवभाग का पुत्र उद्धव नाम से प्रसिर था । देनश्रम के प्रथम पुत्र को लोग परिडत कहा करते थे । अपनाशृष्टि की पेक्ष्वाकी नामक यरास्विनी पत्नी ने रात्रुखों का विनारा करनेवाले निवृतसस्य नामक पुत्र को प्राप्त किया। उससे श्राद्ध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । श्रीकृष्ण ने सन्तुष्ट होकर सन्ततिहीन करुप को सुचन्द्र नामक एक बलवान् पराकमी तथा मान्यशाली पुत्र को दे दिया था । जाम्बबती के महाबलवान् तथा पराक्रमी चारुदेण्या तथा साम्य नामक दो पुत्र स्रिति श्चद्भुत एवं ग्रेष्ट लक्त्रणों वाले थे। नन्दन के तन्तिपाल श्रीर तन्ति नामक दो पुत्र थे। रामीक है महात्रलवान् तथा पराकमी बिराज, धनु, श्याम श्रीर सङ्खय नामक चार पुत्र थे । इनमें श्याम सन्तिति विहीत था। शमीक ने भोजवंशीयों के आचार एवं व्यवहारों की निन्दा करते हुए ऋषियों के धर्म क श्रंगीकार कर स्वय राजधानी छोड़कर वन का मार्ग ग्रहण किया था। जो कोई मनुष्य भगवान् छुप्या र जनम तथा अम्युदय के इस ब्रुचान्त का वर्णन करता अथवा सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जात है। ॥१-२८॥

श्री मात्त्य पुराण में चन्द्रवंश वर्णन प्रसंग में बृष्णिवशवर्णन नामक व्रियालीसवां अध्याय समाप्त ॥४६॥

# सैतालीसवाँ ऋध्याय

सत ने रहा — पूर्वकाल में देवाधिदेव आदि प्रजापित भगवान् कृष्ण इस मत्यंलोक में ली करने के लिए मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए थे। उस समय वसुदेव की तपस्या के प्रभाव से देवकी के हे से कमल के समान सुन्दर नेत्रींवाले, वर्तुमुज भगवान् दिव्य रूप धारण कर रारीर की अमित दीधि से व आरे दिरायों को प्रकाशमान करते हुए उत्पन्न हुए थे। अनेक दिव्य लक्त्यों से युक्त, श्रीवत्स चिह्न से विम्हिं मगवान विष्णु को इस रूप में देवकर चनुदेव ने कहा— 'प्रभी आप अपने इस रूप को छोड़ दीजिये। देव मैं कंस से अतिराय भयभीत होकर आप से ऐसी वार्त कर रहा हूँ। मेरे वड़ की होनहार वच्चों को, आप से अवस्था में प्रथेष्ठ थे, उसने बार दाला है।' ऐसी वार्त सुन अच्युत भगवान् कृष्ण ने वसुदेव को यह आजा देकर कि 'मुक्ते नन्द गोप के घर पहुँचा दो,' अपने विष्णु रूप को छोड़ दिया। अनन्त वसुदेव ने वालक रूपधारी भगवान् को नन्द गोप के घर ले जाकर उसे सींप दिया और कहा—'मेरे इर वालक की रहा करना। इसी पुत्र से यहुवंशियों को सभी प्रकार की कल्याया प्राप्ति होगी और देवकी वे गर्भ द्वारा उत्पन्न यही पुत्र के स का विनाशक होगा।' ॥११-६॥

श्वापियों ने कहा — सुत जी ! ये बसुदेव, जिन्होंने समवान् कृष्ण को उत्पन्न किया, तथा ये देवकी जिन्होंने समवान् को गर्म रूप में धारण किया, कीन थे १ इसी प्रकार ये नन्द गोप तथा अतपरायण यथोदा कीन थीं १ जिन्होंने समवान का शेशव काल में पालन-पोपण किया श्रीर जिन्हें स्वयम् समवान् तात कहकर पुकारते थे 1 ॥७-८॥

सूर ने कहा— ऋषि वृन्द ! श्रापने जिन दर्णितयों के बारे में ये परन किये हैं, उनमें, दोनों पुरुष महिषें करयप तथा लियां सासात् श्रदिति थीं । ऋषि करयप ग्रह्मा के श्रांगमूत तथा श्रदिति ध्रियों की श्रंगस्तव्हप हैं। महाबाहु मगवान ने देवकी की उन सभी कामनाओं ने पूर्ण किया था, जिन-जिन के लिए देवकी ने उन से याचना की थीं । उस श्रवसर पर योगेश्वर भगवान विष्णु जगन् के निर्माण करने भी श्रपनी श्रमुपम शिका से नशावर जगन् के सम्पूर्ण जीवों को गोहित करते हुए मनुष्य श्रगेर धारण कर पृथ्वी तल पर श्रवर्तीण हुए थे । पृथ्वी पर यजादि धर्म कार्यों के सर्वया वनष्ट हो जाने पर वे मगवान विष्णु धर्म की स्थापना तथा यजादि कार्यों के विधातक श्रद्धरों के विनाग के लिए युद्धल में उत्पन्न हुए थे। उनकी रुविभाग, सरमामा, सरमा, नाम्यिती, सुभामा, गैज्या, गाम्यारी, लहनगा, मित्र-विन्दा, कालिन्दी, जानव्यी, सुशीला, माझी, कीशल्या विजया श्रादि सोलह सहस्र देवियों थीं । इनमें से स्विभागी ने राम्यानि में परम श्रर चारदेपण, महावली प्रयुक्त, मुचार, महचार, सुदेन्य, मह, पर्श्व, चारसुप्त,

क एक बार व्यक्तिय कुद्ध हो भुग्न भी ने सववाद विष्यु का झात्री में सात मार दी थाँ, जिससे अंगूटे की रेखाएँ अगवान वी झात्री में प्राप्त हो गई थाँ, उसी को भीवरस कहते हैं। अभिरस महा पुरुषों की छात्री पर वनेत रग वा दादिनों और सुनी दूर रंगावना को भी कहते हैं, जो मायर महापुरुषों का गुमलक्त है।

चार, सुचारक तथा चारुंहास नामक पुत्रों को उत्पन्न किया था । इनके श्रातिरिक्त चारुमती नामक कन्या को भी उसी ने उत्पन्न किया था। सत्यमामा के गर्म से भानु, अमरतेन्त्रण, रोहित, दीक्षिमान, ताम, चक तथा जलंघर नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे । इनकी छोटी चार वहर्ने भी उत्पन्न हुई थीं । जाप्त्रवती के गर्भ से सभा में परम निपुषा तथा परम सुन्दर साध्य नामक पुत्र उत्पन्न हुन्त्रा था । मित्रविन्दा ने मित्रवान् तथा मित्रविन्द नामक दो पुत्रों को तथा नामजिति ने मित्रवाहु ग्रीर सुनीय नामक दो पुत्रों को उत्पन्न किया था। इसी प्रकार उन समस्त कियों से एक-एक सहस्र पुत्रों को त्रीर भी समभ लीजिये। परम बुद्धिमान् ममनान् कृष्ण के इन पुत्रों की संख्या नद्रकर सैकड़ों सहस्र अर्थात कई लाख तक पहुंच गई थी। अप्रियन्द ! कृष्णा के इन पुत्रों की संख्या दस लाख श्रास्ती हजार तक कही जाती है । उपासंग के पुत्रों का नाम बज़ सथा संस्तित था । गरेपण के दो पुत्रों के नाम मुरीन्द्रसेन तथा मृरि थे । प्रयुक्त के वैर्दभी के गर्भ से उत्पन पुत्र का नाम अनिरुद्ध था, जो परम बुद्धिमान तथा रणाङ्गरण में कभी डिगने वाला नहीं था। उसके मृगकेतन नामक एक पुत्र था । सुपादर्व की पुत्री काश्या ने तेजस्वी साम्व के संयोग से सत्यवादी पाँच पुत्रों को, जो देवहत्ररूप तथा परम वीर थे, प्राप्त किया था । महात्मा तथा श्रद्भुत पराक्रम वाले इन यदु के बंग्रधरों की संख्या तीन करोड़ तक थी, जिनमें से साठ लाख तो महाबलवान परम पराक्रमी तथा देवताओं के श्रंग्र से उत्पन्न हुए थे। पूर्वकाल में जो महाबलशाली श्रप्तरगण देवासुर संमाम में मारे गये थे, वे इस मनुष्य लोक में उत्पन्न होकर मनुष्यों के प्रत्येक शुभकार्यों में बाधा पहुंचाया करते थे, उन्हीं श्रासरीं का विनाश करने के लिए महारमा यादवीं के एक सी करतों में ये पुत्रगण उत्पन्न हुए थे। उन महारमा यह वंशियों के ये एक सौ प्रतिष्ठित परिवार विष्णु (कृष्ण्) कुल से सम्बन्ध रखनेवाले थे । इन सभी यदुवंशियों के एकमात्र नेता तथा स्वामी भगवान् विष्णु ( कृष्णा ) थें । ये सभी यद्वशीगण सदा उनकी आज्ञा में रहते थे। ॥१-२१॥

म्हापियों ने कहा—सातों ऋषि, कुनेर यहा, माणिजर, शालांक, नारह, सिद्ध, धन्यन्तिर तथा देवसमाल—हन सब के साथ व्यादिदेव भगवान् विच्छा इस पृथ्वीतल पर संपबद्ध होकर किस लिए उर्पन्न होते हैं ? उन मगवान् विच्छा की कितनी सम्भृतियों ( श्रवतार ) हो चुकी हैं और भविष्य में श्रीर कितनी होने वाली हैं ? इस मृत्युलोक में बाझाण तथा च्हियों के शान्त हो जाने पर वे किसिल्य पृथ्वी पर उत्तन होते हैं ? बिस विशेष प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए इस मर्त्युलोक में वे दृत्यिण क्या अन्यक कुलश्रेष्ठ भगवान् इष्टण उरपन्न हुए थे तथा जिस विशेष प्रयोजन के लिए वे पुनः पुनः मनुष्य भोनि में जन्म धारण करते हैं, उसे जानने के लिए हम लोग विशेष इच्छुक हैं, ख्रवया यह सब यूनान्त हमें बतलाइये। ॥३०-३३॥

सूत ने कड़ा-च्यपिबृन्द ! प्रत्येक युग में लोगों के धर्म से पराड्मुख हो जाने तथा यजादि शुभ कर्मों के एकदम रिथिल हो जाने पर मगवान् विद्यु श्रयने दिव्य तेजोमय शरीर को छोड़कर मनुष्य का शरीर धारण करते हैं। प्राचीनकाल में जब हिरस्यकशिषु नामक देख्य ब्रैलोक्य का स्वामी था, तब धोर देवासुर संमाम हुआ था, उस अवसर पर भगवान् ने जन्म महाग् किया था। उसके परचात् जब बिल नामक देर हैलोक्य का अधिग्राता हुआ, तब देवताओं का अधुरों के साथ अति विचित्र मुन्दर मित्रतापूर्ण अवस्हार कर रहा था। इस मकार का समय एक पूरे थुग तक रहा। उस समय अपुरों का बल सभी स्थलों में बड़ा प्रवर हो गया था, संसार के सभी जीव उनके मय से बहुत ही ज्याकुल हो गये थे। दैत्य तथा देवता—सभी उन दोनों के आदेशानुसार चलते थे। तदनन्तर बिल का बिनाश करने के लिए महान् विनाशकारी अति योर महायुद्ध देवों तथा देवताओं के मध्य में हुआ। उक्त अवसर पर भी भूगु के राग के कारण देवायर संमाम में देवों का बिनाश कर धर्म की ज्यवस्था बॉधने के लिए मगवान् विष्णु मनुष्य योगि में उत्पन्न हुए थे। ॥३ ४-३ ६॥

सुनियों ने फहा—सूत जी ! उस समय देवताओं तथा श्रामुरों के लिए किस प्रकार भगवान श्रापने श्राप उद्भृत हो गये थे श्रीर यह देवासुर संमाम किस प्रकार हुत्या था ? इसे कृपया हम लोगों को बताइये । ॥४०॥

सत ने फहा--पूर्वकाल में पराह श्रादि बारह महामयहर संमाम देवताश्री तथा श्रम्नुरी के मध्य में श्रिषिकार माप्ति के लिए हुए थे, वे सभी युद्ध रागडामर्क के पीरोहित्य कार्यकाल में हुए कहे जाते हैं। में उन सब युद्धों का रूचान्त संसेष में बतला रहा हैं, घाष लोग सुनिये । प्रथम युद्ध नुसिंहावतार के समय में, दूसरा बामनावतार में, तीसरा वराह ध्वनतार में तथा चीया अमृतमन्थन के खबसर पर हुआ था । इसी प्रकार उममें पाँचवाँ युद्ध तारकामय, छठवाँ श्राबीवक, सातवाँ त्रिपुर, श्राठवाँ श्रन्थक, नवाँ पृत्रामुर के साथ, दसवाँ धात्र, ग्यारहवाँ हालाहल तथा बारहवाँ कोलाहल नाम से विख्यात है। नृसिंहावतार घारण करने वाले भगवान ने हिरगयकरिए नामक दैत्यराज का विनाश किया था। वामन ने प्राचीन काल में समस्त त्रैलीक्य पर ऋथिकार शप्त करने वाले वाले नामफ दैस्य को याँचा था । वराह अवतार धारी प्रभु ने देवताओं को साथ ले अपनी दाड़ों से हिरएयान्त नामक दैस्य का द्वन्द्व युद्ध में संहार किया था और समुद्र को दो मागों में विमक्त किया था। ग्रामुत मन्थन के त्रावसर पर इन्द्र ने युद्ध में प्रह्लाद को पराजित कर दिया था, जिससे अपमानित होकर पह्नाद पुत्र विरोचन नित्य इन्द्र का यथ करने के लिए उद्यत रहा करता था। इन्द्र ने त्र्यति पराक्रम से उसका तारकामय संप्राप में संहार किया था, ब्योंकि वह समी देव गर्गों के साथ तथा उनके व्यवहारों में सहनरीलिता का व्यवहार नहीं रखता था 1 श्वन्थक नामक युद्ध में गहादेव ने तीनों लोकों के सभी श्रयुर, पिराच तथा दानवों का संहार किया था। इस युद्ध में देवता तथा मनुष्य—सभी लोगों ने सहयोग पदान किया था एवं व्यसुरों द्वारा पीड़ित पितरों ने भी सभी प्रकार की सहायता की थी । तत्परचात होने वाले देवासर संप्राम में दृत्र का निधन हुन्ना था। हालाहल युद्ध में भोर त्र्यसुरों का संहार हुन्ना था। उसके वाद होने याले युद्ध में विच्छु की सहायता प्राप्त कर महेन्द्र ने श्रमुर गर्फों के साथ विमचित्ति नामक दानवराज को मृत्यु संकट में डाला था। उस श्रवसर पर मायावी एवं योग जाननेवाले विश्वविधि ने ध्वजा का स्वरूप भारण कर लिया था; पर फिर भी इन्द्र के हार्यों से माई ्समेत उसकी मृत्यु हुई ही । इस प्रकार उन महा-

पराक्रमी, युद्ध के लिए एकत्र सभी देखों तथा दानवों को इन्द्र ने देवताओं के मध्य में, महान् जय जय कार से गूजते हुए 'कोलाहल' के बीच पराजित किया था। युद्ध के श्रवसान में देवताओं ने एक यज्ञ का श्रनुष्ठान किया था। उस यज्ञ के श्रन्त में स्नान करने के उपरान्त उन्होंने शगडामर्क नामक 'ऋषियों का दर्शन किया था। देवता तथा श्रमुरों के मध्य में ये बारह महायुद्ध पूर्वकाल में हुए थे, जो देवता तथा श्रमुरों के मध्य में ये बारह महायुद्ध पूर्वकाल में हुए थे, जो देवता तथा श्रमुर दोनों पल वालों के पर्म विनाशकारी किन्तु सामान्य प्रजा वर्ग के पर्म कत्यास्प्कारी ये। ४१ प्रे।

प्राचीन काल में हिरगयकशिषु एक त्यस्य बहत्तर करोड़ श्रासी सहस्र वर्षो तक तीनों लोकों का श्रिथिपति वन राज्य सिंहासन पर सुशोभित था । इसके उपरान्त मिल नामक देश्य राज एक श्रयुत साठ सहस्र थीस नियुत्त वर्षों तक राजाः बना था । जितने दिनों तक दैत्यराज बलि के हार्यों में राज्याधिकार एव शासन की बागडोर थी उतने दिनों तक पह्नाद श्रपने श्रनुचर श्रप्तर गर्हों के साथ निवृत्तिमार्ग पर श्रवलित रहा । इन्हीं तीन महाबलशाली तथा परम पराकमी एव तेजस्वी देखों को तत्कालीन श्रप्तरों का 'ऋष्यत्त मानना चाहिये । यह सम्पूर्ण त्रिलोक देखों के हाथों में दस युगों सकथा । पुन दैखों के विनाश हो जाने पर दस युगों तक त्रिलोक का शासनाधिकार इन्द्र के हाथों में श्राया । उस समय वे ही सारे जगत का पालन करते थे। उनके शासनकाल में सभी लोग शान्त एव सुखी थे। राज्य में रात्रु ह्यों द्वारा कोई वाधा नहीं थी । क्वाल चक्र के परिवर्तन से इस पिछले महायुद्ध में प्रह्माद के वध हो जाने के उपरान्त जब तीनों लोकों का शासनाधिकार पर्याय कम से इन्द्र के हाथों में आया तब शुक्र अपने शिष्य दैत्यों को छोडकर दैवताओं की स्रोर चले स्राये । इस प्रकार यह के स्रवसर पर शुक्त को देवताओं के पास गया हुआ समम्भ कर दिति के पुत्र देखों ने शुक्र को उपालम्भ देते हुए कहा—'महाराज ! श्राप इस प्रकार हम लोगों के देखते हुए हमें छोड़कर पुन यज में क्यों सिम्मिलित हो गये ? अब हम लोग इस लोक में नहीं ठहर सकते, रसातल को जा रहे हैं। दुख तथा श्रमर्प से श्राति कातर होकर दैत्यों के इस प्रकार कहने पर शुक्त ने मृदु वाणी में सान्त्वना प्रदान करते हुए दैत्यों से वहा-- 'श्रम्पुरवृन्द | तुम लोग मत डरो, मै श्रपने तेजीनल से पुन तुम सन को ग्रपनाऊँगा । इस चराचर जगत् में जो बुछ भी मन्नन्तन, श्रीपिघ, रस तथा श्रमृत्य धन-सम्पत्ति श्रादि पदार्थ हैं, वे सभी सुभमें हें, उनक्र फेबल चौथाई भाग समस्त देवताश्रों में मिल कर है । तुम्हारे करवाणार्थ मै उन समस्त साधन एव सामित्रवों को तुम लोगों को दे दूँगा । तुम्ही लोगों के लिए भैने उन्हें सचिन किया है। १ इस प्रकार परम बुद्धिमान शुक्त के सात्त्वना देने पर स्थिरमित रात्त्सों को पुन श्रविचलित देखकर, सुचतुर देवतात्रों ने ह्युक्त के प्रमाव की निष्फल करने की इच्छा से श्रापस में यह सम्मति की कि 'यह शुक्र अपने पराकम द्वारा हम लोगों के समस्त प्रयोग, विद्या, एव प्रभाव आदि को व्यर्थ कर देगा, श्रत यह श्रच्छा होगा कि हम लोग शीघ्र ही जाकर जब तक कि शुक्र उन्हें श्रपने प्रभाव से प्रमावग्राली नहीं बना पाता तब तक मार डालें श्रीर उनमें से जो रोप रह जाय उन्हें पाताल जाने को विवश कर दें। ऐसी सम्मित निश्चित करके देवताओं ने श्रांत कोघ से राज्ञसों के पास जाकर उनको मारता प्रारम्भ किया । इस प्रकार देवताओं द्वारा पीड़ित होकर असुर गणा शुक्र के पास माग चले । इस प्रकार देवताओं द्वारा मार कर खदेड़े गये रात्त्सों की श्रपने कीशल से शुक्र ने रचा की । बल्कि उनके प्रभाव से श्रयुरों ने ही देवतार्थों की पीड़ित किया । देवतात्र्यों ने देसा कि वहाँ फान्य शुक्र विराजमान हैं और श्रमुरवृन्द निःगंक भावसे स्थित हैं । ऐसा देखकर उन्होंने श्रमुरों को छोड़ दिया। देवताश्रों द्वारा श्रपने शिप्य राज्सों की ऐसी दुईशा देसकर त्राक्षण शुक्र ने श्रपने थन्तः करण में पूर्व वृतान्त का स्मरण किया थीर रानासों से यह कल्याणदायी वार्ते कहीं—'श्रमुरो ! तुम्हारे द्वारा शासित समस्त त्रैलोक्य को वामन ने श्रपने तीन पर्गो द्वारा ले लिया।बलि को बाँघ लिया, जम्म को मार डाला, विरोचन को मार डाला । इस प्रकार जितने चड़े-चड़े महान् श्रासुर थे, बे सभी वारह महायुद्धों में मारे जा चुके ! जितने प्रधान-प्रधान सेनापित तथा वीर थे, उन सब को इन देवतात्रों ने श्रपनी चतुराई एवं छल पूर्ण उपायों हारा सोज-सोज कर मार डाला। श्रव तुम लोग भीड़ी संख्या में रोप रह गये ही श्रतः हमारी सम्मति है कि श्रव युद्ध न हो। हम जिस नीति को तुम्हारे हित के लिए बतला रहे हैं, उसके श्रनुसार कुछ दिनों तक श्रमी तुम लोग कालचक को वलवान् समम्कर प्रतीका करो । विजय प्रदान करनेवाले मंत्र को माप्त करने के लिए में महादेव जी की सेवा में जा रहा हूं । देवाधिदेव शंकर से उस स्रमोय मंत्र को प्राप्त फरके जब में स्वयं देवताश्चों के साथ युद्ध में सम्पिलित होऊँगा, तब तुम लोग उस युद्ध में निश्चय ही विजय प्राप्त करोगे ।' शुक्र झारा इस प्रकार युद्ध के स्थगित कर देने का परामर्श करके राज्ञसों ने देवताश्चों के पास जाकर कहा-—'देववृन्द ! 'हम लोगों ने 'श्रपने-श्रपने राक्षाकों को छोड दिया है. न तो हमारे पास कवच हैं श्रीर न रच हैं, श्रद बल्कल धारण करके हम लोग वन प्रदेश में छिपकर तपस्या करेंगे।' सदा सत्य बोलने वाले अह्नाद की ऐसी सत्य वातों को सन एवं दैस्यों के राखास छोड़ देने पर देवता लोग उन श्रमुरों का पीछा छोड़कर चिन्ता रहित हो लीट गये श्रीर विशेष प्रसन्न होकर देखों के साथ यद की चिन्ता से निवृत्त हो गये । ॥५६-७८॥

देवताओं के चले जाने के उपरान्त शुक्र ने दैश्यों से कहा — देश्य शुन्द ! कुछ समय तक तुम लोग अपने अपने अभिमान तथा कुम्बृचियों को छोड़ टो और मेरे पिता जी के आश्रम में मन तथा इन्द्रियों को बग्र में कर मनोरथ को पूर्ण करने बाले श्रमीष्ट समय के श्राने तक उपासना करतेहुए मेरे लौट श्राने की महीचा करों!' देश्यों को इस भकार श्रादेंग देकर शुक्र महादेव के पास गये और उनसे निवेदन किया। ॥७१-८०॥

शुक्त ने कहा — देव । देवताओं को पराजित करने के लिए तथा श्रामुर्स की विजय के लिए हम उन मंत्रों को श्राप द्वारा जानना चाहते हैं, जो देवगुरुं बृहस्पति के पास नहीं हैं। ग्राम की ऐसी मार्थना पर महादेव ने कहा — 'मार्गव ! इसके लिए दुग्हें कहोर त्रत करना पड़ेगा, जिसमें सहस्र वर्षों तक विना कुछ वोले तथा थिर हिलाये कना के ध्एँ का पान करना पड़ेगा ! तब कहीं दुग्हें वे मंत्र मिलेंगे। ' शिव की आजा शिरोधार्य कर स्प्रपुत्र शुक्त ने उनका चरणस्पर्ध किया और कहा — 'बहुत श्रच्छा ! आपके श्रादेशानुसार में वैसा ही करूँगा ! भमो ! श्राप द्वारा मताये गये इस त्रत का में आज से ही यथावत पालन करूँगा ! शिद १ —८२॥

इस प्रकार मन स्वीकार कर लेने के उपरान्त महादेव से विदा भौँग शुक्र कुएड से घुम की धारा जहाँ से निकलती थी, वहाँ गये श्रीर श्रक्षरों के हितार्थ ब्रह्मचं ब्रह्म धारणकर उक्त मंत्र की माप्ति के लिए महादेव में चित्त लगाकर व्रताचरण करने लगे। तदनन्तर श्रम्धरों के राज्यादि छोड़ने में ऐसी कूट नीति एवं छिद्र की बातें जानकर देवता लोग अमर्प से विचलित हो उठे श्रीर वृहस्पति की प्रमुख बना कवच धारण कर राखाख ले असुरों पर उपद्रव करने पर तुल गये । पुनः इस प्रकार देवताओं को त्र्यपने पास राखाल महरा कर युद्ध के लिए समुचत देख श्रमुरगग् मयमीत होकर सहसा उठ खड़े हुए श्रीर देवताओं से कहने लगे--देवमण् ! श्राप लोगों द्वारा ग्रखाख छोड़ देने पर हमें श्रमयदान मिल चुका है, हंगारे आचार्य शुक्रजी इस समय वत में निरत हैं, ऐसी स्थिति में जब कि आप लोग किसी प्रकार का मय न पहुँचाने का संकल्प कर चुके हैं तो फिर से हम लोगों को मारने के लिए यहाँ क्यों ्षकत्र हुए हैं ? इस समय हम लोग विना गुरु के हैं, गुस्ताल छोड़कर निहत्ये लड़े हैं, तपस्वियों की भौति चीर तथा काले मृगवर्म पहने हुए हैं, निष्किय तथा परिमह रहित हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें मारना आपको शोमा नहीं देता । रण में किसी प्रकार से भी हमलीग आप देवताओं को पराजित करने में समर्थ नहीं हैं । ऋतः विना युद्ध फिये ही शुक्र की माता की शरण में जा रहे हैं, इस विषम संकट के समय को तब तक चुपचाप व्यतीत करना चाहिये, जब तक हमारे आचार्य नहीं आ जाते। शुक्र के तपस्या से निवृत्त हो जाने पर हम कवर्च तथा शकास्त्रों से मुसिष्जित हो युद्ध करेंगे । इस प्रकार दोनों पत्तवालों ने परस्पर श्रपने पत्त की वार्ते कीं, पर श्रन्त में कोई परिखाम न देख दैत्य लोग श्राति भयभीत होकर शुक्त की माता की शरण में भागे । शुक्त की माता ने त्रामय दान देते हुए कहा—'दानवगण ! मत डरो, मत डरो, भय छोड़ दो, मेरे पास आकर रहो। यहाँ रहने से तुम लोगों को किसी प्रकार का भी भय नहीं हो सकता । इस प्रकार शुक्त की माता द्वारा श्रमग दान तथा सान्त्वना देनेपर भी राद्यतीं को वहाँ स्थित देखकर देवताओं ने साहस करके कुळ भी श्रीचित्यानीचित्य का विचार नहीं किया श्रीर उन्हें खदेड़ लिया श्रीर पकड़-पकड़ कर बाँधना प्रारम्भ किया । इस प्रकार देवताओं को राक्त्तों को बाँधते देख देवी ने श्रति कूद्ध होकर कहा—'मैं द्वम लोगों को इन्द्रगहित कर रही हूँ।' ऐसा कहने के बाद देवी असुरों की सभी बाघाओं को शान्त करने की इच्छा से इन्द्र की श्रोर दौड़ पड़ी श्रीर श्रपने योगाभ्यास तथा तपस्या के श्रमिट प्रभाव द्वारा इन्द्र को स्तम्भित कर लिया । जिससे इन्द्र श्रपने स्थान से तनिक हिल भी नहीं सके । देवगण देवी द्वारा इन्द्र को गूँगों की भाँति स्तम्भित तथा वरीकृत जान श्रति मयमीत होकर भागने लगे । देवतात्रों के माग जाने पर भगवान् विष्णु ने इन्द्र से कहा—'देवेश ! जुम मेरे शरीर में प्रविष्ट हो जात्रो जिससे श्रपनी शक्ति द्वारा मै तुम्हें यहाँ से श्रम्यत्र कर दूँ। विष्णु भगवान् की बात सुनकर इन्द्र ने विष्णु के शरीर में प्रवेश किया । इस प्रकार इन्द्र क्र्रो विप्ताु द्वारा रिह्तत देख ऋति कृद्ध होकर देवी ने कहा—'हे इन्द्र ! श्रव मै श्रपने श्रमित पराक्रम तथा ऐरेवर्य द्वारा विप्ताु समेत तुम्हें जला रही हूँ, संसार के सभी जीवों के सामने में यह श्रद्भुत कार्य कर रही हूँ । मेरे इस श्रमोघ तपोवल एवं शक्ति को देखो ।' देवी की ऐसी कोप भरी वार्ते सुन दोनों देवेश्वर विप्ताु तया इन्द्र श्रतिराय भवभीत हो गये । उस समय विष्णु ने इन्द्र से कहा—'श्रव हम दोनों का कल्यारा नहीं है। इस विपम संकट से किस प्रकार खुटकारा मिलेगा ?' इन्द्र ने कहा —'प्रभो ! जब तक यह हम दोनों को जलाने जा रही है तब तक इसे ही मार डालिये, में तो श्राप ही से श्रितिग्रय परामृत हो चुका हूँ श्रवः इसे श्राप ही रीघ मारिये, देर तिन मी न कीजिए प इन्हें की ऐसी वार्त मुन भगवान विच्या ने श्रपने मन में प्रथम विचार किया कि—यह एक सी है। सी- वच में श्रित पीर पाप लगता है—ऐसा सीचते हुए ये बड़ी कठिनाई में पड़ गये, किन्तु इस मीप्या श्रापति से लुटकारा पाने का कोई श्रव्य उपाय उनके सामने नहीं था, श्रवः श्रापति से मुक्ति देनेवाले श्रपने चक्र का उन्होंने मजीमाँति ध्यान किया। श्रीर श्रित भयभीत एवं देवी के इस मुगंसतापूर्ण दुर्ज्यवहार से श्रितिश्य कुद्ध हीकर तिनक भी देर करने में हानि होने की सम्मावना से रीघ ही श्रपने श्रव से उसके श्रिर को काट लिया। तदनन्तर श्रपनी ली के इस कठोर वध को देलकर महर्षि भृगु श्रात कुद्ध हुए श्रीर उसी श्री-वध के महान् पाप के कारण उन्होंने भगवान विद्यु को राप देते हुए कहा— 'यतः धर्म की मर्यादा को जानते हुए भी तुमते एक श्रमनपराधिनी खी का इस प्रकार न्रुगंसतापूर्ण वघ किया है श्रवः इस मर्त्यलोक में तुम्हें सात वार मनुष्य योनि में उत्पन्न होना पड़ेगा।' भृगु के उसी राप के कारण धर्म के नारा होने पर पुनः-पुनः लोक कल्याए। के लिए भगवान विद्यु मनुष्य योनि में श्रवतीर्ण होते हैं। ॥८३-१००॥

इस प्रकार विष्णु मगवान को उपर्युक्त गाप देने के उपरान्त महर्षि भृगु ने शीव ही श्रपनी खी के पिर तथा शरीर भाग को दोनों हाथों में लेकर 'देवि ] दुम्हें विष्णु ने मारा है श्रीर में तुम्हें पुनः जीवित कर रहा हूँ।' कहकर शिर को ग्रीर माग में संयुक्त करके 'जी बाझों' ऐसा कहा। श्रीर किर कहा— 'यदि में सर्वदा सरवयादी रहा, सम्पूर्ण धर्मों का जाननेवाला रहा श्रीर सम्पूर्ण धर्म-कार्यों को कर जुका होकें तो मेरे उस सहय के प्रमाव से तुम पुनः जीवित हो जाश्री।' ऐसा कहकर देवी के शव को शीतल जल से पॉक्कर उन्होंने 'जीवित हो जाश्री' ऐसा पुनः कहा। भृगु के इन वावयों के कहने के उपरान्त ही देवी जीवित हो गई।।।१००-११०॥

इस प्रकार खुए द्वारा जीवित कर देने पर वहाँ स्थित सभी प्राणिखन्द सोकर उठी हुई की भाँित देशी को देखकर अपनी-अपनी वार्षियों से दिशाओं को गुंजरित करते हुए 'बहुत अच्छा, बहुत अच्छा' कहने लगे । देवी उस समय भूगु के छारा इस प्रकार पुनः जीवित की गई। देखनेवाले देवताओं के लिए भूगु का यह एक अति अद्भुत कार्य था । व्यवस्थित चिठ्छित वाले भूगुद्धारा पुनः देवी को जीवित देखकर इन्द्र को शुक्र के मय से तिनक भी चैन नहीं मिला और उन्होंने रात को विना श्रयन किये ही व्यक्ति किया । तदनन्तर भविष्य में घटित होनेवाली दुर्घटनाओं को गली गाँति सोच-विचार कर सुद्धिमान इन्द्र ने अपनी कम्या अपनी से कहा— 'पुत्रि । भूगुपुत्र शुक्र मेरे रात्रु देखों के कल्याया के लिए घोर तप कर रहा है । वह परम बुद्धिमान है, उसके पराक्रम के भय से में अविशय व्यक्ति हों । अतः तुम वहां उसके पास जाओं और वहां जाकर मेरे कल्याया के लिए बार तथा तन्द्रा से रिहत होकर सावशानी पूर्वक परिश्रम को दूर करनेवाले उसके मन के अनुकूल मेशुर उपायों छारा उस की आराधना करो और जिस मकार से भी वह सन्तुष्ट हो, उसी प्रकार का अपना व्यवहार रखो । तुम जाओ, अपने कल्याया के लिए में आज सुन्हें

शुक्त को समर्पित कर रहा हूं ।' इन्द्र के इस प्रकार कहने के उपरान्त इन्द्रपुत्री जयन्ती ने पिता की सारी बातों को अंगीकार किया श्रीर वहाँ प्रस्थित हुई, जहाँ घोर तपस्या में निरत शुक्त समाधि में श्रवस्थित थे । ॥११०-११८॥

जयन्ती ने जाकर देखा कि द्विजवर्ष शुक्त नीने शिर किये हुए कहा के धूम का पान कर रहे हैं, कोई यन उन्हें उसी प्रकार निराये हुए है, उन्ह से धूम की धारा निकल रही है और शुक्त शानत मान से समाधि में लीन हैं। उसने वहाँ समीप में जाकर देखा कि शुक्त अपने शरीर में यिमूित लगाये हुए हैं और एकदम दुर्पल हो गये हैं। शुक्त को इस प्रकार समाधि में अवस्थित देखकर पिता ने जैसा अपदेश किया था वैसा ही व्यवहार शुक्त को प्रसन्ता के लिए जयन्ती ने करना प्रारम्भ किया। वह शान्त मधुर तथा अनुकूल बननों द्वारा सर्वश्र प्रार्थना किया करती थी, समय-समय पर अंगो को दवा दवाकर सुन्दर सुख्तायी अपने कर-स्पर्ध से शुक्त को आनन्द पहुंचाती थी। इस प्रकार वत तथा नियम आदि का पालन करते हुए उसने बहुत वर्षों तक वहाँ निवास किया। महान् करोर एवं एक सहस्र वर्षों में समाप्त होनेवाले उस धृष्टान वत के समाप्त हो जाने पर शुक्त के उत्तर शिव जी प्रसन्न हुए और वरदान देकर उन्होंने शुक्त को उक्त मंत्रशक्त से सम्पन्न कर परम ऐश्वर्यक्षन बना दिया। ॥१११-११२॥

[मत समाप्ति के व्यवसर पर] महादेव ने कहा— महान् ! इस परम कठोर मत का श्रमुष्ठान श्राज तक किसी व्यन्य ने नहीं किया था । सर्वप्रथम केवल तुमने इसका पालन किया है । श्रातः श्रपने इस उप तप के प्रभाव, श्रपनी परम निर्मल बुद्धि, श्रपने ब्रह्म्सान, व्यपने परात्मत तथा श्रपने तेज से तुम श्रकेले होकर भी सम्पूर्ण देवताश्रों को पराजित कर सकते हो । भृगुनन्दन । तुम श्रपने मन की सभी श्रमिलापाश्रों को पूर्ण करोगे; किन्तु इस मंत्र को किसी से भी मत बतलाना । द्वित्रश्रेष्ठ ! इसी से तुम संसार के सभी प्राणियों के विजेता बने रह सकते हो । इस बरदान को देने के बाद शिवजी ने श्रुप्त को प्रणाति, धनेरा तथा श्रवस्थ होने का भी बरदान दिया । इन सारे बरदानों को प्राप्त कर श्रुक मारे श्रानन्द से पुलिकत हो उठे । उस हर्ष के श्रवसर पर महादेव के लिए उनके मुख से यह निक्रलिखत दिव्यस्तोत्र बाहर निकाल श्रीर वे उसी प्रकार नीचे पड़े हुए विनन्न भाव से महादेव की स्तुति करने लगे । ॥१२२–१२७॥

शुक्र ने कहा—मगवान शितिकष्ठ को हमारा नमस्कार है । क्रिय, सुवर्षत, लेलिहान, काव्य, यस्सर, अन्यसःपित, कपर्दी, कराल, हर्यक्ष्ण, वस्त, संस्तुत, सुतीर्थ, देवाधिदेव, रहस, उट्णीपी, सुववन, बहुरूप, वेघा, वसुरेता, रुद्र, तप, चित्रवास, इस्व, गुक्तकेश, सेनानी, रोहित, कवि, राजग्रद्र, तत्तक, कीडन, सहस्रिशरा, सहस्रात्त, मीढुप, वर, भव्यरूप, देवेत, पुरुष तथा गिरिश को हमारा नमस्कार है । अर्फ, वली, अज्यप, सुत्तुस, सुवल, घन्वी, मार्गव, निपन्नी, तार तथा स्वत्त को हमारा नमस्कार है । चपण, ताम, भीन, उम, शिव, महादेव, शर्व, विश्वरूप, शिव, हिर्गय, विश्व, क्षेष्ठ, मध्यम, वास्तोप्यति, पिनाक, सुक्ति, केवल, न्मान्याध, दत्त, स्थार्स्न, भीषण, बहुनेत्र, धुर्य, त्रिनेत्र, ईश्वर, क्याली, बीर, ग्रस्तु, व्यस्वक, बसू, पिराङ्ग,

पिंगल, श्ररुण, पिनाकी, इपुमान, तथा चित्र को हम नमस्कार करते हैं । रोहित, दुन्दुभ्य, एकपाद, श्रज, बुद्धिद, श्वारण्य, गृहस्य, यति, ब्रम्नचारी, सांख्य, थोग, व्यापी, दीव्वित, श्रनाहत, शर्व, भन्येश, यम, रोधस, चेकितान, ब्रह्मिष्ठ, महर्षि, चतुप्पद, मेघ्य, राची, शीघ्रग, शिखराडी, कराल, दंप्ट्री, विश्ववेधा, मास्यर, प्रतीत, सुरीस, सुमेधा, ब्रुर्, श्रविकृत, भीषण, शिव, सीम्य, मुख्य, धार्मिक, शुम, श्रवध्य, श्रमृत, नित्य, राास्वत, व्याप्टत, विशिष्ट, भरत, साची, होम, सहमान, सत्य, श्रामृत, कर्चा, पररा, राूली, दिश्यचनु, सोमपा, आज्यपा, घूमपा, ऊप्पपा, शुनि, परिधान, सबीजात, मृत्यु, पिशिताश, सर्व, मेघ, विद्युत, ब्याइत, वरिष्ठ, भरित, तरज्ञु, त्रिपुरम, तीर्था, श्रवक, रोमश, तिग्मायुध, न्याख्य, प्रुसिद्ध, पुलस्ति, रोचमान, चएड, स्भीत, ऋपम, ब्रती, युजनान, शुचि; कध्येरेता, श्रमुरप्त, स्वव्न, बृत्युव्न, यज्ञिय, कृशानु, प्रचेता, बह्नि, निर्मल, रत्तोष्ठ, पशुघ्र, अविष्ठ, स्वसित, विभ्रान्त, महान्त, अर्यं, दुर्गम, कृप्ण, जयन्त, सम्पूर्ण लोकी के ईस्वर, . श्रनाश्रित, वेध्य एवं समस्त संसार में सम रूप से श्राधित रहने वाले प्रभु को हमारा नमस्कार है । हिरएय-थाहु, व्यास, मह, सुकर्मी, प्रसक्ष, ईरान, सुचतु, चित्रेषु, सदस्व, रिव, मोत्त देनेवाले, कपिल, पिरांग, महादेव बुद्धिमान, महाकाम, दीप्त, रोदन, सह, इदधन्यी, कवची, स्थी, वरूथी, मृगुनाथ, शुक्र, गहरेष्ठ, वेधा, श्रमीय प्रशान्त, सुमेघा, वृप श्रीर मृगचर्म धारण करनेवाले विश्व स्वरूप द्यमको हम प्रणाम करते हैं। हे मगवन् । पशुपति तथा मृतों के स्वामी तुन्हें हमारा नमस्कार है। प्रख्व तथा ऋक् यजु सामवेद स्वरूप, स्वाहा, स्वथा एवं वपट्कार स्वरूप तथा मंत्रात्मा त्रुमको हमारा नमस्कार है। त्यप्ट्रा, धाता, कर्चा, संसार के चलुक्षोत्रमय, मृत, मध्य, मधेश तथा कर्मस्वरूप बुम्हारे लिए हमारा स्त्रनेक नमस्कार है। बसु, साच्य, रुद्र श्रादिस्यादि देवताश्रों के स्वरूप तुमको हमारा नमस्कार है। तुम विष, पवन तथा देवस्वरूप हो । श्रक्षि, सोम श्रादि यहाँ की विधि को जानने वाले, पर्ा, मंत्र तथा श्रीपधि रूप, स्ययं उत्पन्न होनेवाले, त्राज, त्रापूर्वपथम (जिसके पूर्व तथा प्रथम कोई नहीं उत्पन्न हुन्ना था) प्रजापति तथा ब्रह्मात्मा ब्रम्हारे लिए हमारा नमस्कार है । ब्रम ब्रात्मेश, श्रात्मवस्य, सर्वेश, श्रातिराय, सर्वमृताह्ममूत (संसार के सभी जीवों के शरीर रूप) तथा मुलात्मा हो, तुम्हें हम प्रणाम करते हैं। तुम पृथ्वी, श्रान्तरिज्ञ. विव्यस्यरूप तथा महान् हो, जनस्तप तथा सत्यस्वरूप हो, तुमको हमारा नमस्कार है । श्रव्यक्त, महान्, समी जीवधारियों के इन्द्रिय रूप, श्रारमञ्ज, विरोप एवं सर्वारमा तुमको हम नमस्कार करते हैं। नित्य, श्रारमलिंग, सृक्ष्म, इतर, बुद्ध, विभव तथा मोचस्वरूप तुमको हमारा नमस्कार है। तीनों इहलोकों में तुम्हें नमस्कार है, तीनों परलोकों में तुम्हें नमस्कार है, चारों युगों में महदादि सत्य पर्यन्त निखिल पदार्थ स्वरूप तुमको हम नमस्कार करते हैं। यदि इस स्तोत्र में सुमत्ते कोई त्रुटियाँ वा स्वलन हो गया हो तो हे बाहाएाँ के रत्तक ! त्राप यह जानकर कि 'यह मेरा मक है' मुक्ते च्राम करेंगे । ॥१२८-१६८॥

सुत ने कहा — इस प्रकार उत्पर कहें गये स्तोत द्वारा नीललोहित मगवान रांकर की स्तुति कर शुक्र विरोप विनम हो हाथ जोड़कर जुप हो गये। मगबान शिव प्रीतिपूर्वक शुक्र के शरीर का अपने हाथ से स्पर्श कर यथेष्ट दर्शन देने के उपरान्त वहीं अन्तिहित हो गये। देवाधिदेव शंकर के अन्तिहित हो जाने पर शुक्त ने अपने समीप दासी रूप में अवस्थित इन्द्रपुती जयन्ती को देसकर यह करा—'हे मुन्दरि! तुम निस्तरी पुत्री हो, जो मेरे साथ इस तपस्या में अनेक कठोर दु हो। का अनुमन कर रही हो। श्रोरि किस लिए इन घोर तपस्या के नियमों का पालन करती हुई मेरी सेना में दत्तचित हो? सुन्दिरि! सुश्रोणि! तुम्हारी इम श्रपूर्व भिक्त, विनय, सयम, कप्टसिहेप्णुता तथा स्नेह से में तुम्हारे उत्पर अति प्रसन एव सन्तुष्ट हू। वरारोहि! सुमस्ते तुम क्या चाहनी हो? तुम्हारी क्या इच्छा हे? उसे तुम अवश्य प्राप्त करोगी शिवाहोरे मनोर्थ को म आज अवश्य पूर्ण करूँगा, भने ही वह अति दुष्कर वर्षों न हो। शिवर-१०४॥

राुक के ऐसा धहने पर जयन्ती ने कहा—'ब्रह्मन् । मेरे सारे मनोरथों को श्राप श्रपने तपोपत से जान सकते हैं, व्याप से इस जगन में कोई भी वस्तु व्यज्ञात नहीं हे ।' जयन्ती के इस प्रकार कहने पर शुक्र ने श्रपनी दिन्य दृष्टि द्वारा उसके मनोरथ को जानकर कहा—'मुन्दरि । मुत्रोखि । नीले कमल के समान द्यानप्रर्णवाली ! वामलोचने ! मृदुभाषिष्णि ! सुयोग्य ! देवि ! मेरे साथ दस वर्षो तक समस्त प्राणुषारियों के विना देखे यदि सयोग की इच्छा कर रही हो तो त्रापने मनोवाब्छित को सुरूपे तुम प्राप्त करोगी। हे नवोडे 1 ऐसा ही होगा, चलो श्रपने पर चर्ने ।' ऐसा कहकर द्युक श्रपने घर चले श्राये श्रीर वहाँ श्राकर जयन्ती का पाणित्रहण सस्कार किया, फिर श्रपनी माया सेससार के सभी जीवों से श्रदृश्य होकर दस वर्ष तक उसके साथ सहनास किया । शुक्त को श्रपना मनोरथ पाप कर तपीवन से लोटते देख दिति के सभी पुत्रमण प्रसन्न होकर उन्हें देखने के लिये उनके घर गये, पर वहाँ जाकर माया द्वारा विपे हुए शुक्त को वे नहीं देल सके तो यह सोचकर कि 'वह शुक्त की छाया रही होगी' वे जैसे व्याये थे पैसे लीट गये। उधर वृहस्पति ने शुक्त को जयन्ती के कल्याण की इच्छा से सन्तुष्ट करने के लिए दस वर्षों तक वरदान द्वारा वेंधा हुआ जानकर, श्रोर यह सोचकर कि इस श्रवधि के भीतर देखों के साथ गुक्र की भेंट तो हो नहीं सकती, इन्द्र की भेरणा से शुक्त का रूप धारण किया और राह्तसों को बुलाया। बुलाने पर त्राये हुए राह्तसों को देखकर शृहस्पति ने कहा---'मेरे यजमानों का स्वागत हे । तुम लोगों के कल्याएा के लिये मे तपोवन से श्रा गया । वहाँ जिन विद्यार्थी को मैने पात किया है उन्हें तुम स्रोगी को पढ़ाऊँगा।' गुरु की ऐसी बातें सुन प्रमुदित होकर विचा प्राप्त करने के लिए सभी वैत्यगण एकत्र हो गये। उधर दस वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त शुक्र ने श्रपने यजमानों को देखने की इच्छा की । यह सुना जाता है कि उक्त श्रवधि की समाप्ति -के उपरान्त शुक्त के सत्रोग से जयन्ती में देवयानी की उत्पत्ति हुई। तदनन्तर शुक्त ने जयन्ती से कहा---'देवि ! शुचिहिमते ! चचल ताकनेवाली ! विशाल नेते ! पतित्रते ! मै श्रव श्रपने यजमानों की देखमाल के लिए जा रहा हूं ।' शुक्र के इस प्रकार कहने पर जयन्ती ने कहा — विश्वन् ! महान् वत करनेवाले ! श्राप त्रपने भक्त प्रसुरों की हितकामना त्रवस्य करें, सज्जनों का यही धर्म है। त्रापके इस धर्म को मै नष्ट नहीं करना चाहती। । ॥१७५-१८८॥

जञ्जनी के इस प्रकार सहमत हो जाने पर शुक्त व्यपने शिष्यों के पास, जो बुद्धिमान् देवगुरु बृहस्पति द्वारा शुक्त रूप से बञ्जित किये गये थे, गये व्यीर बोले—'दैत्यवृन्द ! व्यपनी सेवा द्वारा भगवान् रिव को जिसने प्रसन्न कर लिया है ऐसा श्राप लोगों का गुरु शुक्त में हैं, मुक्ते ही शुक्त समर्फा, सब लोग यह ध्यानपूर्वक सुन लो कि तुम सभी यहस्पति के घल से छले गये हो ।' ऐसी आपक बात बोलते हुए शुक्त को एकाएक देखकर सभी देखगण किंकर्तत्र्यविगृह हो गये श्रीर इतने पर भी उन दोनों ही महानुपानों को वहाँ विराजमान देख वे त्यारचर्यनिकत रह गये और एकदम मुद्रों की माति कुछ भी न जान सके कि वास्तविक स्थिति वया है ? इस प्रकार अपने शिप्यों को किंक्त्वन विमृद्ध देख राक पुनः बोले-'दैत्यहन्द । तुम लोगों का आवार्य राक में हूँ, श्रीर यह मेरे स्वरूप में दूसरा ब्यक्ति देवताओं का गुरु बृहस्पति हैं । इपर आयो, मेरे पीये-पीये चलो, इस बृहस्पति की छोड़ हो । शक के इस प्रकार कहने पर भी दैस्यगण जब एक ही स्वरूपवाले दोनों महानुमावों का देखकर उन दोनों में से अपने गुरु को भती भौति निश्चित नहीं कर सके कि कौन हैं, तब धर्यपूर्वक तपस्यी बृहस्पति ने सत्तर्सों से कहा--'हे दैत्यवृन्द । तुम लोगों का क्षाचार्य शुक्त में ही हूं, यह मेरे ही समान रूपधारी वृहस्पति है। हे अमरागण । यह तम लोगों को हमारा रूप घारण कर विमोहित कर रहा है ।' बहस्पति की बार्ते सन देत्यों ने एक स्वर से कहा-- 'यह हमारे गुरु श्राज दस वर्षों से निरन्तर हम लोगों को पदाते श्राये हैं. यही संसार के सभी तत्यों के मूल में प्रवेश करने के इच्छुक, बन्धानी महर्षि हमारे गुरु भगवान शुक्र हैं। पेसा कहकर उन सभी देखों ने बहुत दिनों के निरन्तर सहवास के श्रभ्यासी होने से मोहित होकर बृहस्पति को ही प्रसाम कर श्रमिनन्दत किया श्रीर उन्हीं के उपदेशों को श्रहीकार भी किया । क्रोध से लाल नेत्रवाले उन सभी श्रमुरों ने शुक्र से कहा-पही हम लोगों के हितेच्छु हमारे सच्चे गुरु हैं, तुम हमारे गुरु नहीं हो. श्रतः यहाँ से चले बाझो । यह चाहे शुक्र हों श्रयवा पृहस्पति ही वर्षों न हीं, यही हमारे गुरु मगवान हैं. हम सब लोग इन्ही की आजा में स्थित हैं, हम लोगों के लिए यहाँ कल्याएपद भी होगा. अतः तम यहाँ से शीव बले जाको, देर न करो । ॥१८६-२००॥

दंख्याण द्राक को इसे प्रकार की अपमानपूर्ण बातें कहकर बृहस्पित के समीप चले व्याये । जब अपने द्वारा बताई गई महाफल्याण की वातें व्यक्षरों ने नहीं मानी तब भूगुनन्दन सुक्र जी उनके इस गर्ब से बहुत कुद्ध हुए श्रीर पोले—'दृत्यहुन्द ! मेरे बार बार के समस्ताने पर भी तुम लोंग मेरा कहना नहीं मान रहे हो, श्रदा तुम लोगों की चेतना नष्ट हो आयगी श्रीर इस होनेवाले मानी संप्राम में पराजय प्राप्त करोगे ।' दृंत्यों से ऐसा कहकर शुक्र जैसे श्राये थे वैसे वापस चले गये । शुक्र द्वारा राज्यों को शापित जानकर वृहस्पित अपना मनोर्थ सफल समस्त श्राप श्रात हुए श्रीर तत्त्रण श्रापने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गये । इस प्रकार श्रापनी बुद्धि द्वारा राज्यों के निरचय हो मरा जानकर वे स्तार्थ हो श्रान्ताहित भी हो गये । वहाँ से बृहस्पित के चले जाने पर दृत्यगण विशेष दुखी हुए श्रीर परस्पर कहने लगे—'हाय ! हम लोग चले गये, श्राहरा के प्रत्र वृहस्पित ने हमें चारों श्रोर से चीपट कर दिया । उसकी माया द्वारा हम लोग श्रपने-श्रपने मनोर्थों से बिजत कर दिये गये ।' इस प्रकार श्रातिग्य दुलित एवं श्रसंतुष्ट होकर वे सभी प्रहाद को श्रागे कर श्रुक के पीथे-पीथे पुनः श्रीप्रता-

पूर्वक गये | वहाँ शुक्त के पास पहुंचकर वे एकदम चुप होकर खडे हो गये । श्रपनी शरण में यज मानों को पुत आया देखकर शुक्त ने कहा -- मिरे वार-बार के समम्ताने पर भी तुम लोगों ने मेरा सम्मान नहीं किया श्रत उसी मेरे श्रयमान के कारण तुम पराजित हुए हो।' इस प्रकार श्रावेश में बोलते हुए शुरू से श्चांसु गिराते हुए प्रह्लाद ने कहा—'हे भार्गव! आप हम लोगों को ऐसी परिस्थिति में न छोड़िये! हम सभी त्राप के त्रयान है, त्रापके सेउक है, त्रापके भक्त है. हमें त्रपनाइये । वहा त्रापको पहले न देखकर हम लोग छत्ते गये। देवगुरु ने हम समन्ने विभौहित कर लिया। हम लोग श्रापके फितने सच्चे भक्त हैं---इसे श्राप श्रपनी तपोमयी दिव्यदिष्ट से जान सकते है । हे भृगुनन्दन ! यदि श्राप ऐसी भीषण् परिस्थिति में हम लोगों के उपर प्रसन्न नहीं होते, श्रीर हम सबके श्रनिष्ट चिन्नन में ही निरत रहते हैं तो हम लोग यहाँ न रहकर रसातन को चले जायेंगे ।' इस प्रकार ऋति दीन वचनो द्वारा पार्थना किये जाने पर भृगुपुत्र शुक्र के हृदय में देखों के प्रति श्रनुकला तथा कहणा की उत्पत्ति हुई, श्रोर सभी दृतान्तों की ययार्थत समम्प्तकर अपने यहे हुए क्रोध को उन्होंने वरा में किया ओर बोले—'श्रच्छी बात है। अन तुम लोगमत डरो श्रोर रसातन को मत जाश्रो । किन्तु मेरे बहुत सचेष्ट रहने पर भी मविष्य में होनेवाले जो श्रनर्थ है वे तो श्रवश्य ही घटित होंगे, उन्हें मै भी श्रान्यथा नहीं कर सकता। विधि विधान बलागन है। तुम लोगों की चेतना नष्ट हो जाने का जो प्रथम अभिग्राप मैने दिया था उसे तो याज ही प्राप्त करोगे। एक बार देवताओं फो जीतकर भी श्रपनी बारी त्र्याने पर तुम सब पाताल लोक को शास करोगे। वर्षोंकि ब्रह्मा ने ऐसी ही वार्ते कही थीं। मेरी ही कृपासे तुम लोगों ने इतने दिनों तक इस विग्राल बैलोक्य का उपभोग किया है। दैवताओं के शिर पर शासनाधिरूद होकर तुम लोग दस युग निना चुके हो।इतने ही दिनों के लिए तुम लोगों के राज्य को ब्रह्मा ने कहा भी था। हे प्रह्लाद। सार्विशिक नामक मन्वन्तर में तुम्हें पुन त्रैलीक्य का राज्य प्राप्त होगा स्रोर तुम्हारा पौज विल उस समय समस्न लोकों का अधीरवर होगा । इस प्रकार की बातें स्वय विन्ता ने तुम्हारे पोत्र बलि के विषय में मुक्तमे कही है। विन्ता (वामन) द्वारा बलि को बचन बद्ध फरके नैलोक्य के ले लेने पर वे सारी बातें निरचय ही घटित होंगी। यत उसकी मृष्टतियों सत्य से विमिश्रित है श्रात सुनसम्त होकर स्वयम्मू ने यह राज्य प्रदान किया है। सुभाने ईरवर ने यह पहले ही कह दिया था कि देवनाओं के राज्य पद पर बलि अधिन्ठित होगा, इसी कारणवरा उस समय की प्रनीक्ता करता हुआ वह श्रदृश्य भाव से स्थित है। स्प्रयम्मू ने आतिशसन्न होंकर तुम्हें जो श्रन्य वरदान दिया है, उसके लिए इस समय निरुत्सुक होकर सभी श्रमुरों के साथ तुम जुपचाप स्थित रहो । हे समर्थ ! उन भविष्य में घटित होनेवाली घरनात्र्यों को जाननेवाले बसा द्वारा निवेध किये जाने के कारण में सारी बातें तुमको नहीं बतला सकता, जो भविष्य में घटित होंगी । ये दोनों हमारे शिष्य हे जो बहुस्पति के समान प्रमानशाली है, देवताओं के साथ युद्ध छिडने पर ये तुम लोगों की रत्ना करेंगे। परम उदार शुकाचार्य के इतना कह चुकने पर समस्न श्रमुरगण श्रति प्रमुदित हो महारमा प्रह्लाद के साथ श्रपने निवास की श्रोर प्रस्थित हो गये । शुक्र के कथनानुसार उन लोगों ने एक बार श्रोर विजय प्राप्त करने की

त्राशा बॉक्कर विविध प्रकार के शलाखों से सुसिजित होकर देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा । देवताओं ने भी श्रमुरों को संप्राप्त के लिए राणाक्षण में इस प्रकार उपस्थित देखकर सभी राण सामिधियों से सुसिजित हो पोर युद्ध किया । उस देवासुर संप्राप्त में इस प्रकार पोर युद्ध होते हुए जब सी वर्ष क्यतीत हो गये तब श्रमुरों ने देवताओं को जीत लिया । पराजित देवताओं ने परस्पर मन्त्रणा की कि 'यज करके हम लीग उन होनों अपने विद्धुड़े साथी शुक्त के शिष्य राणहामक को जब बुलाएँगे तभी श्रमुरों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे।' इस प्रकार मन्त्रणा कर लेने के उपरान्त यज्ञ का समारम्य कर उन होनों को शुलाकर देवताओं ने कहा — 'विनयुम ! आप लोग श्रमुरों को छोड़ हैं, हम सभी देवगण राज्यों को जीतने के बाद आप होनों की शरण एवं श्राज्ञा में रहेंगे।' इस प्रकार राणहामक को पह्यन्त्र द्वारा अपनी और मिला लेने के बाद जब देवताओं ने राज्यों के साथ युद्ध किया तब वे सचमुच विजयी हुए। दानवगण इस बार पराजित हो गये । शराहामक द्वारा परित्यक्त होने एवं प्रमुख सेनापतियों की श्रस्थ हो जाने के कारण राज्यसगण निर्वत हो गये । इस प्रकार प्राचीनकाल में शुक्त के शाप के कारण वे मारे गये । शुक्त के शाप से पराजित एवं देवताओं हारा अपदस्थ किये जाने पर वे सभी और से निराधार होकर स्थातल को चले गये । इस प्रकार देवताओं द्वारा श्रति कर देकर श्रमुरगण विवय किये गये । एच्यी पर धर्म के श्राति एवं इस प्रकार देवताओं हारा श्रति कर देकर श्रमुरगण विवय किये गरे । एच्यी पर धर्म के श्राति राणिव हो जाने पर भूग के शापवर मगवान ने पुनः सुनः जन्म धारण कर धर्म की व्यवस्था एवं श्रधर्म करनेवाले राज्ञों का इस प्रकार संहार किया था । ॥२०१-२३५॥

पूर्वकाल में मगवान् ब्रह्मा ने ऐसा कहा था कि जो असुर दैत्यराज महाद के अनुरासन में नहीं रहेंगे, वे मनुष्यों द्वारा मारे जायेंगे। चालुप मन्वन्तर में धर्म से नारायण मगवान् विप्णु का एक अंशा-वितार हुआ था। उनके प्रार्ड्माव के परचात् वैवस्वत नामक मन्वन्तर में देवताओं ने बजों का अनुष्ठान किया था। उस यज्ञ में स्वयं प्रश्ला पुरोहित थे। चीथे मन्वन्तर में, जब कि देवगण अस्पन्त विपित्त में क्रंस थे, हिरएयकशिषु के वप के लिए समुद्रान्त में नुसिहावतार हुआ था। इस द्विसीय मुसिहायतार के अवसर पर मगवान राक्षर पुरोहित थे। सातर्वे मन्वन्तर में, जब कि तीनों लोक दैस्पराज बिल के अपीन थे, त्रेतायुग में मगनान का तीसरा वामन नामक अवतार हुआ था, जिसमें स्वयं धर्मराज पुरोहित के पद पर आसीन थे। हे विष्णुन्द । विष्णु मगवान की वह तीन दिव्य उत्पत्तियों कही जाती हैं, मनुष्य योनि में जो अन्य सात उत्पत्तियों युक्त के रागप के कारण हुई हैं, अब उन्हें युनिये। सर्वप्रथम नेतायुग में, जब कि धर्म का एक चतुर्य अंग्र नष्ट हो गया था, मार्कण्डेय की पुरोहित कर मगवान दत्त्रत्रेय के रूप अवतीर्थ हुए थे। किर पन्त्रहर्य नेता युग में उत्पन्न को त्राप्त नामक चकवर्ती राजा के रूप में वे पाचवी बार उत्पन्न हुए थे। फिर उत्रीतवें नार युग में निस्तिल लित्र्य वंग को विनष्ट करनेवाले महर्षि जमदमि के पुत्र के रूप में कुठवीं बार परशुराम नी का अवतार हुआ था, उस अवसर पर विश्वामित्र पुरोहित थे। फिर चौथीसने त्रेतायुग में, महर्षि वरिष्ठ के पौरोहित्य में दश्रयथ सुत रामचन्त्र जी रावाण के विनशार्थ सातर्वी बार अवतीर्थ हुए थे। फिर अव्युद्ध वे द्वार युग में विष्णु मगन

वान्, पराशर मुनि के संयोग से, वेदन्यास के रूप में, जातूकुर्ग्य के पौरोहित्य में उत्पन्न हुए थे. जो श्राठवाँ श्रवतार था। धर्म की व्यवस्था तथा राह्मसों के विनाशार्थ नवीं बार बुद्ध भगवान् , जिनके नेत्र कमल की तरह सुन्दर थे, देवताओं के समान सुन्दर स्वरूप घारण कर हैपायन को पुरोहित बना कर उत्पन्न हुए थे। उसी युग की समाप्ति के त्रवसर पर, जब कि सन्ध्यांश मात्र रोप रह जाता है, भगवान का दशम त्रवतार विप्रायश के पुत्र रूप में किल्क के नाम से होगा, जिसमें याज्ञवल्क्य पुरोहित होंगे। यह दसवाँ श्रवतार, जो भविष्य में होने वाला है, संसार के सभी विधर्मी जीवों को तथा पापरडों को चारों त्रोर से एकदम ग्रान्त फरके शत-शत सहस्र-सहस्र शस्त्राख धारण करनेवाले ब्राह्मणों के साथ होगा, श्रीर शह राजाश्रों को इस पृथ्वी से निःशेप कर देगा । ब्राह्मणों से द्वेप करनेवाले राजुञ्जों के संहार करने के लिए ही वह किल्क श्रवतार होगा । उस पच्चीसर्वे कलियुग में श्रपने सैनिकों के साथ स्वयम् समुद्र पर्यन्त तक शूदों को भली भाँति दराड देकर एव उन्हें परिशुद्ध करके ही वह कल्कि श्रवतार विश्राम लाभ करेगा । चक को धारगाकर भगवान् का वह अवतार दुष्टों का श्रीर पायः उन अधार्मिक शुद्धें का समूल विनाश कर देगा । तदुपरान्त सैनिकों के साथ किल्क भगवान् श्रपने उद्देश्यों को चरितार्थ करेंगे जिससे प्रजाएँ श्रति सन्तुए हो। उनकी साधना में निरत होंगी। और तदनन्तर एक बार पुनः विना किन्हीं कारखों के ही प्रजाएँ आपस में विधि विधान से प्रेरित होकर श्रज्ञान में फँस कर कोप के वश हो जायँगी । उस समय श्रवधि समाप्त हो जाने के कारण भगवान् किक भी श्रन्तर्हित हो चुके रहेंगे । जिससे सभी लोग संग्राम में एक दूसरे को मार पीट कर श्रति दिखत होंंगे । इस प्रकार सभी प्रजावर्ग स्त्री तथा परिवार से विहीन होकर वर्ण तथा त्राश्रम धर्मों से च्युत होकर श्रपने श्रपने पुरों तथा नगरों को भी छोड़ देंगे । उस युग विनाश के अवसर पर देश के लोग श्रटारियों के वेचनेवाले, चौराहे शिवम्र्ति के वेचने वाले तथा स्त्रियाँ केशराशि श्रथवा सतीत्व को वेचनेवाली उत्पन्न होंगी। सभी लोग छोटे छोटे शरीर वाले तथा श्रालपायु होंगे, बन में घर बनायेंगे, नदी तथा पर्वतीय प्रान्तों में निवास करेंगे । फन्द, मूल, पत्ते तथा फलों को खाकर जीवन वापन करेंगे। चीर, चमड़े तथा मृगचर्म को पहनने वाले, घोर संक्ररवर्ण, उत्पात तथा दु:खों से सताये गये, निर्धन तथा अनेक आपत्तियों से वे विरे होंगे ! फलियुग की समाप्ति तथा सतयुग के प्रारम्भ के उस सधिकाल के ज्ञाने पर इसी प्रकार के ज्ञानेक कप्टों से युक्त वे सारी प्रजाएँ कलियुग के साथ ही विनष्ट हो जायँगी । कलियुग के व्यतीत हो जाने पर सतयुग का प्रारम्म होगा । इन समस्त देवता तथा राज्यों के वृतान्त एव यदुवश के प्रसंग में कृष्णा भगवान के यशस्त्री दंश के सित्तप्त वृत्तान्त को में मली माँति कह बुका। श्रव इसके उपरान्त तुर्वेष्ठ, पृरु, दुद्धु तथा श्रनु के वरा षृतान्त को कह रहा हु। ॥२३५-२६३॥

श्री मात्स्य महापुगरा। में श्रमुररााप नामक सेंतालीसवाँ श्रप्थाय समाप्त । ॥४०॥

## ऋड़तालीसवाँ ऋध्याय

सत ने फहा-न्यप्रिवृत्द ! यथातिपुत्र तुर्वमु का पुत्र गर्मे था, जिसका पुत्र गोंभानु हुआ। गोभानु का पुत्र बीर त्रिसारि था, बो कभी रात्रुओं द्वारा पराबिद्य नहीं हुआ । त्रिसारि का पुत्र करंधम था, बिसका पुत्र मरत था । पीरव पुत्र निप्पाप दुष्यन्त था, उसका पुत्र श्रकल्मप था। प्राचीन फाल में वृद्धावस्था के परिवर्तन के व्यवसर पर बवाति के शाप के कारण तुर्वेश्व का वंश स्वयं प्रसिद्ध न रहफर पीरव (वृत् के बंग्र) बंग्र में सम्मिलित हो गया था। दुप्यन्त का पुत्र राजा वरूथ था। बरूथ से श्राएडीर नामक पुत्र हुआ, उसके पुत्र संघान, पाएड्य, केरल, चोल तथा कर्या थे। जिनके सुसमृद्ध देश पाएड्य, चील तथा केरल नाम से विख्यात हैं। दुधु के दो शर पुत्र सेतु तथा केतु थे। सेतु का पुत्र शरहान् था, जिसका पुत्र गन्धार हुआ । उसी के नाम से गान्धार नामक महान् देश विख्यात है। गन्धार के आरह नामफ प्रदेश में उत्पन्न ग्रह्म बहुत ही ग्रेष्ठ कोटि के होते हैं । गान्धार का पुत्र धर्म था, जिसका पुत्र घृत हुन्त्रा, घृत से विदुप नामक पुत्र उत्पन्न हुन्त्रा, उसका पुत्र भवेता हुन्त्रा । प्रचेता के सी पुत्र थे जो सबके सब उत्तर दिशा में स्थित म्लेच्छे राष्ट्रों के अधीरथर थे। ऋतु के तीन परम धार्मिक तथा . शुरु सभानर, चान्तुप तथा परमेपु नामक पुत्र हुए । सभानर का पुत्र विद्वान् राजा कोलाहल हुत्रा । फोलाहल का धर्मीरमा पुत्र संजय नाम से विख्यात या । संजय का बीर पुत्र पुरंजय हुआ, पुरंजय के पुत्र महाराज जन-मेजय हुए । इन राजिप जनमेजय के महाराजि नामक पुत्र हुया, जो इन्द्र के समान मतिप्ठित तथा यरास्ती राजा था । उस महाराल का परम धार्मिक, सातों द्वीपों का अधिपति चक्रवर्ती महामना नामक पुत्र था । महा-मना ने दो बिख्यात पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनके नाम धर्मन्न उगीनर तथा तितिन्त थे। उगीनर की पाँच खियाँ श्रेष्ठ राजवंश में उत्पन्न हुई थीं, उनके नाम भृशा, करा, नवा, दर्शा तथा देवी दृष्ट्रती थे। इन पाँचों लियों के गर्म द्वारा उत्पन्न होनेवाले उद्योगर के पुत्रगण श्रपने बंग्र के नेता तथा उद्घारक थे, जो श्रपने पिता की घीर तपस्या के प्रभाव से परम धार्मिक स्वभाववाले थे। भृष्ठा का पुत्र नृग तथा नृग का पुत्र नव था, कृशा के गर्भ से कृश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, और दर्शा के गर्भ से झनत नामक एक पुत्र हुआ। रपद्रती का पुत्र शिवि हुआ, जी श्रीशीनर राजा शिवि के नाम से विल्यात था। शिवि के लोकविल्यात चार पुत्र उत्पन्न हुए, जो शिविगए। के नाम से विल्यात थे; उनके नाम पृथुदर्म, सुवीर, केंक्स तथा भद्रक थे। इन पुत्रों के समृद्ध देश फेंकय, भद्रक, तथा सीवीर नाम से विख्यात थे। अन्य पुत्र नृग के देश पीर तथा केकय थे। सुत्रत की व्यन्त्रशा तथा कृषा की वृषला नामक पुरी थी, नय नामक पुत्र का देश नवराष्ट्र नाम से विख्यात था। अन तितिज्ञ नामक पुत्र के परिवार का वर्णन सुनो । तितिज्ञ पूर्व दिशा में श्रति विख्यात राजा हुट्या था, उसका पुत्र बृहदृश्य था, जिसका पुत्र सेन हुट्या । सेन के संयोग से सुतपा नामक पुत्र उत्पन्न हुन्ना, सुतपा का पुत्र (दैत्यराज) बलि हुन्ना, जो त्रपने वंशपरों के विनष्ट हो जाने पर पुनः सन्तित प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य योनि में उत्पन्न हुन्या था । महात्मा (बामन) द्वारा बन्धनों से बॉधे

• :: गये महायोगी उस विल ने पाँच क्षेत्रज पुत्रों को उत्पन्न किया, जो सब के सब राजा हुए । विल के उन पुत्रों के नाम त्रांग, बंग, सुहा, पुगड तथा कलिंग थे, जो बिल के दोत्रज पुत्रों के नाम से पुकारे जाते थे। वे पुत्रगण ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न होकर बलि के वंशवर्द्धक हुए । ॥१-२५॥

पूर्वकाल में परम सन्तुष्ट होकर ब्रह्मा ने बुद्धिमान् बलि को महायोगी तथा कल्पपर्यन्त चिरजीवी होने का वरदान दिया था । इसी के साथ संग्राम में ऋजेयता, धर्म में उत्तम बुद्धि, त्रिकालज्ञता, प्रसर्व में प्रधानता, युद्ध में अनुपम विजय तथा धर्म में तत्त्वार्थदर्शन की प्राप्ति का भी वरदान बलि को ब्रह्मा द्वारा मिला था, जिसके फलस्वरूप वह ब्राक्षस्य, चित्रय, वैश्य तथा शहर—इन चारों वर्षों की व्यवस्था तथा स्थापना करने वाला हुआ । बिल के उन पौच लेवज पुत्रों के अंग, वंग, खुझक, पुरदू तथा कर्लिंग नामक पाँच बंग मरूयात हुए । श्रव श्रंग के पुत्रों का वर्णन सुनिये । ॥२६-२१॥

मुनियों ने कहा—महास्मा बिल के वे पाँच द्येत्रज पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुए थे ? बिल की की का क्या नाम था ? और कीन से ऋषि उनके पुत्रों के जन्मदाता थे ? उन्होंने किस प्रकार बिल की की के गर्भ द्वारा इन पुत्रों को उत्पन्न किया ? उस ऋषि के माहात्म्य तथा प्रमाव को हम लोग विस्तारपूर्वक सुनना चाहते हैं, कृपया वतलाइये । ॥३०-३१॥

सत ने कहा-ऋषियृन्द ! प्राचीन काल में उशिज नाम से विख्यात एक विद्वान् ऋषि थे । इन महात्मा की पत्नी का नाम ममता था। उशिज के छोटे माई वृहस्पति महान् रोजस्वी थे। एक बार कामवरा होकर उन्होंने ऋपने बड़े भाई की पत्नी ममता के पास जाकर काम प्रार्थना की। सुन्दरी ममता ने ऋपने देवर धृहस्पति से कहा---'मैं सम्प्रति आपके वड़े भाई उशिज के संयोग से गर्भवती हूँ, अतः ऐसा अनुचित प्रस्ताव मत कीजिये, यह विचार छोड़ दीजिये । महाभाग्यराजी बृहस्पते ! आप के इस व्यवहार से मेरा गर्मावस्थित रािशु, जो आप के बड़े भाई उरिज के संयोग से है और सभी श्रंगों से समन्वित हो जुका है, वेदों का उच्चारण करता है, श्रवः वह कुपित हो जायगा। श्रीर भी, हे सुरश्रेष्ठ! श्रापका बीर्य कभी निष्फल होने वाला नहीं है। श्रवः पेसे अवसर पर आप मेरे साथ समागम नहीं कर सकते, अथवा है प्रमो ! इस अवसर के व्यतीत हो जाने के उपरान्त त्र्याप जैसा कुछ उचित समर्भेंगे करेंगे। ममता के इस प्रकार मली भौति समभा कर कहने पर भी परम तेजस्वी बृहस्पति इतने कामासक्त हो गये कि महात्मा होने पर भी ऋपने चंचल मन को वश में नहीं कर सके । श्रीर श्रन्ततः समागम की इच्छा न करनेवाली उस ममता के साथ उन्होंने बलात् समागम किया ही । वीर्य पात करते समय गर्भस्थ शिशु ने बृहस्पति से कहा--------तात बृहस्पते ! इस उदरस्थली में दो पुरुषों द्वारा छोड़े गये वीयों से उत्पन्न होने वाले दो गर्मों की श्रवस्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि श्राप भी श्रमोध बीर्य बाले हैं श्रीर भै यहाँ पर पहले ही से श्रा चुका हूँ ।' गर्भ के ऐसा कहने पर क्रुद्ध होकर भगवान् वृहस्हित ने श्रपने ज्येष्ठ माई उशिज के संयोग से होने वाले उस गर्मावस्थित शिरा को गाप

<sup>ै</sup>स्त्रज ने पुत्र माने गये हैं जो अपनी विवाहिता स्त्री में दूसरे पुरुष के संवीग से उत्पन्न हों। ये भी बारह प्रकार के पुत्री में से एक माने गये है।

देते हुए कहा— पिसे व्यानन्द के व्यवसर पर गर्मावस्थित होकर भी जो तुम निपेष कर रहे हो और मुमने पिसी वार्त कर रहे हो सो इस पाप के कारण तुम दीर्षकाल तक घोर व्यवकार में दिलीन रहोंगे !' वृहस्पित के इस धोर राग के कारण ममता के उस गर्म से दीर्पतमा नामक वालक उसल हुआ। उरिज का यह बालक तेजस्वित में वृहस्पित के ही समान था। व्यवकार का पालन करने वाला वह दीर्पतमा व्यवकार करते हुए दीर्पतमा ने एक बार वृषम द्वारा गी धर्म का उपदेश शाव किया। माई के व्यावक में निवास करते हुए दीर्पतमा ने एक बार वृषम द्वारा गी धर्म का उपदेश शाव किया। माई के व्यावक में निवास करते समय देवेच्छा वरा एक वृषम व्यावा और यज्ञ कार्य के लिए लाये गये कुरों के उत्तर चूमने लगा। वीर्यतमा ने कुरों के उत्तर चलते हुए वृषम की दोनों सीगों के कत कर पकड़ लिया। सीगों के पकड़ लीने पर वह वृपम एक पग भी इवर-ज्यर नहीं चल सक्त और व्यन्त में विवयर होकर बोला— 'हे बलवानों में सर्वश्रेष्ठ! मुन्ने आप खोड़ दें। तात। आपके समान बलवानों कोई अन्य व्यक्ति मुन्ने कहीं नहीं मिला। मेरे ही समान बलवान कोई व्यक्ति अपन्य कहीं नहीं है। तात। में पुनः आपसे प्रार्थना कर रहा हैं कि मुन्ने छोड़ दीजिय। में आपके उत्तर व्यवि असल हैं। सुमने इतके बदले में वरदान माँग लीजिय। वृपम के ऐसा कहने पर दीर्पतमा ने कहा— 'मेरे जीते जी तुम वहाँ से कहाँ जा सक्तेगे ?' तुम की पराये वन को सान को बाले वतुल्यर को में अपन नहीं छोड़ूंगा। ॥३२-४८॥

युपम ने कहा—तात ! ऐसे कार्यों के फरने में हम लोगों के लिए न तो पाप लगता है और न चोरी लगती है, खाने और न लाने योम्य तथा पीने और न पीने योग्य वस्तुओं में भी हम लोगों के लिए कोई विचार नहीं रखा जाता । ये सभी धर्म द्विपद मनुष्यों के लिए विचारणीय हैं; किन्तु हम चनुष्पदों के लिए खुद्ध भी कार्य श्रथदा श्रकार्य, गम्य श्रयवा श्रयम्य का विचार नहीं किया जाता । ॥११-५०॥

सत ने कहा — उक्त वृपम द्वारा गी (पर्यू) धर्म की ऐसी व्यवस्था धुन वीर्पतमा ने अति आदर पूर्वक उसे छोड़ दिया। श्रीर अपनी राक्ति के अनुकूत अल पान आदि देकर उसे प्रसल भी किया। प्रसल होकर वृपम के बले जाने के उपरान्त वीर्पतमा ने अक्ति एवं निक्षार्यक उक्त गी धर्म पर अपने मन में विचार श्रीर समाधान किया। तथा उसे हृदय से अंगीकार कर उसी धर्म के पालन करने का निरुचय भी किया। इस घटना के कितने दिनों बाद दीर्घतमा अपने छोटे गाई गीतम ऋषि ध्री पत्नी के पास पहुँचे श्रीर काम प्रार्थना की, किन्तु गीतम पत्नी ने गर्वपूर्वक दीर्घतमा को घड़ी पटकार बतायी। तिसपर भी वे काम्बेग को नहीं रोक सके श्रीर वृपम (सींड्र) की गाँति उस पुत्र वसू के साथ गीशों का पारमार्थिक धर्म सम्प्रक को नहीं रोक सके श्रीर वृपम (सींड्र) की गाँति उस पुत्र वसू के साथ गीशों का पारमार्थिक धर्म सम्प्रक को नहीं रोक सके श्रीर वृपम (सींड्र) की गाँति उस पुत्र वसू के लिए उतारू देखकर गीतम पत्नी ने बड़ी मर्साना की श्रीर अपने हार्यों से राक्तिपूर्वक उसे पक्तकर मियद में होने बाले उस निन्य कार्य के माहात्म्य को सममन्त्री हुई श्रतिशय कोध्युर्वक बोली— 'तुम इस प्रकार विपरीत कर्म करते हुए एक्ट्रम बेलों की मीति मेरे साथ दुन्यवहार कर रहे हो, अपनी प्रती के समान श्रयम्य मेरे साथ काम प्रार्थना करते हुए तुम गण्यागम्य को एक्ट्रम नहीं सोच रहे हो, अपनी प्रती हेत हुस सिंड को में अपने यहाँ से

निकाल रही हूँ । अपने कुकर्म के परिणाम स्वरूप तुम यहाँ से अब चाहे जहाँ चले जाओ । अन्ये, वृद्ध एवं दिद्ध थे,— यही समम्प्रकर में तुम्हारा मरण-पोपण करती थी, किन्तु तुम तो प्रे दुप्ट निकले ।' ऐसा कहकर उसने काठ के एक सन्द्रक में दीर्घतमा को बन्द कर गगा की धारा में छोड़ दिया। गंगा की धारा के साथ वेग से बहता हुआ वह सन्द्रक आगे चलकर एक खोत के समीप में ठहर गया, वहाँ पर उसे विरोचन के धर्मात्मा पुत्र बिल ने पकड़ लिया और साथ ले जाकर अनेक मकार के मध्य तथा भोज्य पदार्थों को खिलाकर दीर्घतमा को एप्त कर अपने अन्त-पुर में रखा । इस सद्व्यवहार से परम मसत्र होकर दीर्घतमा ने अपने बरदानों द्वारा बिल को भी सन्तुप्ट किया । देत्यों में श्रेष्ठ बिल ने उस ऋषि दीर्घतमा से पुत्र प्राप्ति के लिए बरदान की प्रार्थना करते हुए कहा—'हे मानियों को मान देने वाले ! महामाग ! सन्तान उत्पन्न करने के लिए में आपसे प्रार्थना कर रहा है, अतः मेरी खी के गर्म द्वारा आप मेरे लिए धर्मार्थ के तत्वों को जाननेवाले पुत्रों को उत्पन्न करें।' बिल के इस प्रकार विनीत प्रार्थना करने पर ऋषि ने कहा—'ऐसा ही होगा!' तदनन्तर दैत्यराज बिल ने अमीप्त सन्तानोत्यत्ति के लिए अपनी की सुदेण्या को ऋषि के लिए समिवत किया, किन्तु सुन्दरी सुदेण्या ऋषि को अन्य और बद्ध समस कर उनके पास नहीं गई । और शद्धकुल में उत्पन्न अपनी धाय को सन्तानोत्यित के लिये दीर्घतमा के पास भेज दिया। उस शद्दकुलोत्यल धाय में जितीन्द्रय तथा धर्माला ऋषि दीर्घतमा ने कहा। ॥११-६६॥

राजा ने कहा—क्या ये ऋषियों के धर्म में परम चतुर, परम समर्थ, ब्रह्मवादी, धर्मज, बुद्धिमान् सदाचारी एव सत्कर्मी पुत्रगए मेरे ही हैं ? ग्रुनि ने राजा से कहा—'नहीं वे मेरे पुत्र-गए है । अपुर- अप्र । ये समी पुत्र आपकी सम्मति से ही शहर बोनि में उत्पन्न हुए है । हे राजन् । तुन्हारी पत्नी छुदैप्णा ने फुर्मे अन्या तथा धृद्ध समम्भकर अपमानित किया, उसने अपनी शृद्ध कुलोत्मन ध्यय को मेरे पास मेजा।' ऋषि की ऐसी बातें सुनकर बीन ने पुनः बड़ी प्रार्थना की और उनको प्रसन्न किया। तदनंतर घर जाकर अपनी की छुदैप्णा को बीन ने बहुत बुग मला कहा और फिर से बखान्पणों से अलकृत करके उसे ऋषि के लिए समर्पित किया। ऋषि दीर्धतमा ने अपने साथ अपमानपूर्ण ज्यवहार करनेवाली छुदैप्णा से कहा—'अब बुग नमक मिश्रित दिध तथा मछ लपेटे गये मेरे ऐंडी से लेकर मस्तक पर्यन्त समस्त शरीर को बिना किसी हिचिकचाहट एव घृणा के चाटोगी, तब अपने मनोनुकूत पुत्रों को प्राप्त कर सकोगी।' देवी छुदैप्णा ने इस बार दीर्घतमा की सारी आजाएँ पूरी की। किन्तु चाटते समय इस बार भी अपान (गुदा) माग को उसने घृणावरा छोड़ दिया। इस पर ऋषि ने सुदैप्णा से कहा—'कल्यािण् । चाटते हुए मेरे रारीर के अपान प्रदेश को जुमने घृणावरा छोड़ दिया है अतः तुम पहले उत्पन्न होनेवाले छुमार को भी विना अपान माग के ही उत्पन्न करोगी।' ॥६४-७१॥

सुदेन्छा ने कहा--महामाग्यरालिन् । ऐसे अपानभागरहित पुत्र को सुभनें न उत्पन्न करें । हे प्रभो ! यथाराक्ति हमने अपने व्यवहारों द्वारा आपको पूर्णतः सन्तुष्ट किया है, अतः मेरे उत्पर आप पसल हों ॥०२॥ दार्धतमा ने कहा—दिवि ! कल्यािषा ! तुम्हारी ही मूल के कारण यह सब हुआ है ! मेरे बचन अब अन्यया तो नहीं हो सकते ! किन्तु यदि ऐसा है तो तुम्हारा पुत्र इसका फल नहीं मोगेगा, उसका पुत्र अर्थात् तुम्हारा पीत्र मोगेगा ! उसके रारीर में अपान मार्ग न रहने पर भी अन्य सारी इन्द्रियों रहेंगी, और वह एक योग्य पुरुष होगा !' ऐसा कह कर अप्टीप दीर्थतमा ने अपनी सुन्हि एसं अन्यान्य अप्तों का स्पर्ध किया और कहा—'हे शुचिस्मिते ! तुमने गुस इन्द्रिय को बोड़कर मेरे समस्त शरीर को चारा है अतः तुम्हारे गर्म से पृण्णिमा की रात में डिदात होनेवाले पूर्ण चन्द्रमा की मौति परम मनोहर वालक होंगे ! हे कल्यािषा ! वे सभी वालक देवताओं के वालकों की भौति परम सुन्दर, तेजस्वी, सत्कर्मी, यज्ञ आदि शुभ कार्य करनेवाले, परम धार्मिक तथा संस्था में चाँच उसका होंगे ! ॥७३-७६॥

सत ने कहा-इस प्रकार सुदेप्णा के गर्भ से ऋषि दीर्घतमा के श्रंग हारा जो ज्येष्ट पत्र उत्पत्न हुआ, उसका नाम श्रंग था । श्रनन्तर कलिंग, पुरडू हुन्न तथा धंगराज नामक पुत्र उत्पन्न हुए-ये पौंची पुत्र विल के दोत्रज पुत्र कहे जाते हैं । ये सभी ऋषि दीर्घतमा द्वारा राजा बलि को प्राप्त हुए थे । धीरे-धीरे इन पुत्रों के सुप्रतिष्टित एवं वयस्क हो जाने पर बाक्षणोचित संस्कार करवाया गया । तदनन्तर इन पुत्रों ने मनुत्य योनि में अनेक सन्तानें उत्पन्न की । एक दिन कभी एक गाय ने दीर्घतमा से फहा-'हे प्रमी ! तुमने भत्तीमाँति विचार कर हमारे गोधर्म का प्रतिपालन किया है, श्रतः तुम्हारी इस श्रनुपन मक्ति से में परम प्रसन्न हैं, और तुन्हें सूँच कर इस दीर्घ अन्यकार से खुड़ा रही हूँ । तुन्हारे इस गरीर में यह तम बहस्पति के पापांग्र से स्थित है, अब उसे तथा तुम्हारी बृद्धावस्था मृत्यु जादि सब व्याधियों को मैं सँघकर दर कर रही हैं। इतना कह कर गाय के सुँपते ही कमें बन्धनों से मुक्त मुनिश्रेष्ठ दीर्धतमा दीर्घाय सन्यन्न. सन्दर शरीर तथा सन्दर नेत्रों वाले हो गये। इस प्रकार उक्त 'गी' द्वारा घोर 'तम' के विनाश होने के कारण वे गीतम नाम से विख्यात हुए । तदनन्तर कादीवान नामक पुत्र व्यपने पिता गीतम के साथ पर्वतीय प्रदेश की स्रोर गया तथा यहाँ उनका दर्शन एवं स्पर्श करते हुए बहुत काल तक उन्हीं के साथ रहकर घोर तपत्या में लीन रहा । तपस्या द्वारा बहुत दिनों तक श्रपनी मावनाश्रों को पवित्र कर वह स्वतः परम सन्तर हुआ और शहा माता हारा उत्पन्न अपने शरीर को परम पवित्र कर बाक्सण्ह्य की भी प्राप्ति की । तदनन्तर पिता ने उससे कहा—'मेरे त्रिय पुत्र ! मैं तुम जैसे योग्य पुत्र से ही पुत्र याला है । वर्मग्र ! परम यरास्वी तथा सञ्जन तुम जैसे योग्य पुत्र को पाकर में छूतार्थ हो गया ।' तदुपरान्त कासीबान के पिता दीर्घतमा ने श्रपने ग्रारीर को छोड़कर बहालोक की पाधि की और इधर कालीवान् ने ब्राह्मगुरुव की पाधि कर सहस्तों पुत्रों को उत्पन्न किया । कादीवान् के पुत्रगण् कीप्पाएड तथा गीतम के नाम से विख्यात हुए । विरोचन के पुत्र विले के साथ दीर्घतमा ऋषि के समागम का दृखन्त तथा उन दोनों की सन्तानों का विस्तृत विवरण में श्राप लोगों को सुना चुका । ॥७७-८२॥

दीर्घतमा ऋपि के संयोग से उत्पन्न इन पापरहित पाँचों पुत्रों का बिल ने विशेष सम्मान किया स्त्रीर उनसे कहा—'पुत्रो ! तुम जैसे योग्य पुत्रों को प्राप्त कर मैं छतार्थ हो गया ।' इस प्रकार धर्मात्मा राज़ा बिल स्वयम भगवती योग माया की श्राराधना द्वारा काला के धर्म को श्रास हो संसार के सभी जीवों से ग्राहरूय हो गया। इन पाँचों पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र श्रंग का उत्तराधिकारी पुत्र राजा दिधवाहन हुआ। दिधवाहन का पुत्र राजा दिविरथ हुन्या । राजा दिविरथ का पुत्र परम विद्वान राजा धर्मरथ हुन्ता । यह धर्मरथ परम लक्ष्मीयान् राजा था । इस.राजा ने महात्मा शुक्र के साथ विष्णुपद नामक पर्वत पर सीम रस का पान किया था। राजा धर्मस्थ का पुत्र चित्रस्थ हुत्रा। उसका पुत्र सत्यस्थ था, सत्यस्थ से दरास्थ नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो लोमपाद नाम से भी विख्यात था। इसकी शान्ता नामक एक पुत्री थी। उसके बीर पुत्र का नाम महायशस्यी चतुरंग था । ऋष्यशृंग के प्रसाद से चतुरंग का पृथुलाच् नामक पुत्र, श्रपने वंश का विपुत्त विस्तार करने वाला उत्पन्न हुन्ना । प्रथुलाक्त का चम्प नामक पुत्र हुन्ना । इस राजा चम्प की राजधानी चम्पा नामक नगरी थी, जो पहिले मालिनी के नाम से भी विख्यात थी । पूर्णभट्ट के प्रसाद से इस राजा चन्प का पुत्र हर्यंड हुत्र्या, इस राजा हर्यंड के यज्ञ में विभागडक ऋषि ने रात्र श्रों की प्रवृत्तियों के विघातक एक हस्ती को मंत्रों द्वारा प्रथ्वी पर अवतारित किया था उस समय समस्त संसार में वह हस्ती सर्वश्रेष्ठ वाहन था। हर्यक्ष का उत्तराधिकारी पुत्र भदरथ हुआ। इस भदरथ का पुत्र राजा वृहत्कर्मी था, जिसके संयोग से महारमा वृहद्धानु नामक पुत्र उत्पन्न हुन्ना । राजाधिराज वृहद्धानु के वंश में जयद्रथ नामक एक पुत्र उत्पन्न हुन्ना, उससे राजा बृहद्रथ उत्पन्न हुए । राजा बृहद्रथ के संयोग से विद्व विजयी जन्मेजय उत्पन्न हुए । उनके उत्तराधिकारी श्रङ्ग थे, जिससे राजा कर्ण उत्पन्न हुआ । कर्ण के श्रुपसेन तथा प्रयुक्तेन नामक दो पुत्र थे । विभवृन्द्र ! बलिपुत्र झंग के इन सब पुत्रों का, जो सब के सब राजा थे, धृतान्त में विस्तारपूर्वफ कमशः तुम लोगों को सुना चुका, अब इसके उपरान्त पृरु के पुत्रों का वृत्तान्त स्रुनिये। ॥६०-१०३॥

ऋषियों ने कहा—स्त जी ! कर्ण किस प्रकार स्त के पुत्र हुए ? और किस प्रकार वे अंग के भी पुत्र कहाये ? इसे हम लोग सुनना चाहते हैं । इन पुरानी क्रमाओं में आप परस प्रवीस हैं । ॥१०॥॥

सूत ने कहा — राजा बृहहानु का पुत्र राजा बृहन्मना था। उसकी दो पिलयाँ थीं, जो दोनों शैव की पुत्रियाँ थी। उनके नाम यरोदेवी तथा सत्या थे, इन दोनों के वरा को द्यनिये। बृहन्मना के संयोग से यरोदेवी ने राजा जयद्रथ मामक पुत्र को तथा सत्या ने विश्वविख्यात विजय नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। इस विजय का पुत्र राजा बृहसुत्र था, जिसका पुत्र बृहद्रथ हुआ। इस बृहद्रथ का पुत्र परम मनस्वी सत्यकर्मा था, सत्यकर्मा का पुत्र अधिस्य था, वहीं अधिस्य सूत के नाम से भी विख्यात था, श्रीर इसी ने कर्म को अहम जिया था। इसी कारम से कार्म सुत्र के पुत्र भी कहे जाते हैं। कर्म के विषय में जो वृज्ञान कहा जाता है वह सब मैं आप लोगों से कह जुका। ॥१०५-१०८॥

श्री मास्य महापुराण में चन्द्रवंश वर्शन नामक अड़तालीसवाँ अध्याय समास ॥४८॥

#### उनचासवाँ ऋध्याय

सत ने कहा —ऋषिवृन्द ! पूरु का पुत्र राजा जनमेजय था, जिसका पुत्र पाचीत्वत् हुन्ना, उसीने प्राची (पूर्व) दिशा को बसाया था। भाचीत्वत् का पुत्र मनस्यु हुद्या श्रीर मनस्यु का पुत्र पीतायुव नामक राजा हुआ । इस राजा पीतायुप का उचराधिकारी पुत्र राजा धुन्यु या । धुन्यु का पुत्र बहुविध हुआ श्रीर उसका पुत्र संपाति हुआ । संपाति का पुत्र रहिवनी हुआ, जिसका पुत्र मदास्य था । इस भदास्य की पत्नी भूता के गर्भ से, जो अप्सरा थी, दस पुत्र श्रीचेयु, हमेयु, कत्तेयु, सनेयु, भृतेयु, विनेयु, स्थलेयु, घर्मेंय, संनतेषु श्रीर पुरावेयु नामक उत्पन्न हुए । प्रथम पुत्र श्रीचेषु की पत्नी का नाम ज्वलना था, जो तत्तक नागरान की पत्री थी। व्याचेयु ने इसके संयोग से व्यन्तिनार नामक पुत्र को उत्पन्न फिया। इस श्रन्तिनार ने श्रपनी मनस्विनी नामक पत्नी में कल्याएकारी श्रनेक पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनमें बीर श्रमृतिं-रया तथा धार्मिक त्रिवन ये दो पुत्र श्रीर तीसरी कल्याियानी गौरी नामक कन्या थी. जो राजा मान्धाता की जननी थी। इत्तिना नामक यम की एफ कन्या थी, जो शुभ कर्मों की वरनेवाली थी। उसने ब्रह्म की चर्ची में सर्वेदा निस्त रहनेवाले खनेक पुत्री को उत्पन्न किया था। इलिना के पुत्र के संयोग से उपदानबी नामक पत्ती ने ऋष्यन्त, दुष्यन्त, प्रवीर तथा श्वनघ नामक चार पुत्रों को प्राप्त किया था। द्वितीय पुत्र द्प्यन्त के संयोग से रायुन्तला के गर्भ हारा समर विजयी चकवर्ती भरत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था, उसी के नाम पर उसके घराघर भारत नाम से विख्यात हुए । इस दुप्यन्त पुत्र राजा भरत के लिए राजा को यह श्राकारावाणी हुई थी कि—'हे राजन्। इसकी माता भला (थैली)स्वरूप है, पिता के (तुन्हारे) ही संयोग से इस पुत्र की उत्पत्ति हुई है, जिसके संयोग से जो उत्पत्र होता है, वह उसी का व्यात्मस्यरूप है, श्रमित्र है । है दण्यन्त ! अपने इस पुत्र का तुम पालन करो, राकुन्तला का अपमान मत करो, पुत्र अपने मृत पिता को. जो प्रेत होकर यमपुरी में दु:ख भोगता है, श्रपने सत्कर्गी द्वारा खुटकारा दिलाता है ! दुम ही इस गर्भ के त्राधान करने वाले हो, शकुन्तला ने सब वातें सच्ची कही थीं ।' ॥१-१३॥

प्राचीन काल में राजा भरत के सभी पुत्रों के विनष्ट हो जाने पर, सस्तों ने उत्तराधिकारी के लिए यृहस्पति के वीर्य से उत्पन्न भरद्वाज नामक एक पुत्र भरत को प्रदान किया था। क्योंकि दुष्ट माता के कोप के कारण भरत के सब पुत्रों का विनाश हो गया था। ॥१ ४-१५॥

ऋषियों ने कहा — सूत जी ! मरत को पुत्र के लिए मरुतों ने किस प्रकार महा तेजस्वी भरद्वाज को लाकर दिया था ? इस वृत्तान्त को हम लोगों से यथार्थतः कहिये । ॥१६॥

सृत ने कहा- ऋषिगरा ! (अभी अभी पूर्व कथा के प्रतंग में ममता देवी का वृतान्त वतला चुका हूँ) ममता के गर्मवती हो जाने पर एक बार ऋषि उधिज पृथ्वी पर समासीन थे । और इसी बीच बड़े माई की पत्नी को अफेली देख कर वृहस्पति ने कहा- 'है कल्यािण ! मली माँति अलंखत होकर रति कर्म के लिए दुम यहाँ मेरे पास आओ ।' उनके ऐसा कहने पर ममता ने बृहस्पति से कहा- 'मेरे उदर का गर्म पूरा हो गया है, श्रीर वह स्वयम् ब्रह्म का उच्चारण करता है, तुम्हारा वीर्य भी श्रमीय है, वह निप्फल नहीं हो सकता, त्रातः इस प्रकार हमारा धर्म श्रष्ट हो जायगा ।' ममता के इस उत्तर पर वृहस्पति ने कहा — 'मुन्दरि ! तुम मुक्ते शिक्ता देने की योग्यता नहीं रखती, मै सब जानता हूँ ।' ऐसा कह कर बलात्कार पूर्वक उसको स्ववरा कर रति करने का उपक्रम किया । इस प्रकार रतिकर्म करते हुए यहस्पति से गर्भावस्थित शिशु ने कहा — वहस्पते ! मैं पहले से ही इस उदर में प्रविष्ट हो चुका हूं. श्रीर श्राप भी निप्फल बीर्य वाले नहीं हैं, इस संकीर्ण स्थली में दो प्राणियों के निवास के लिए स्थान नहीं है। गर्भ के इस कथन पर कुपित होकर बृहस्पति ने कहा—'जो तुम सभी जीवों के परम श्रानन्द के इस श्रवसर पर इस प्रकार निपेध कर रहे हो सो इस पाप के कारण दीर्घकाल तक वने अन्धकार में प्रवेश करोगे । अर्थात श्रन्धे हो जाओगे। ' बहस्पति के कामवासना से निवृत्त हो जाने पर वह गिराया हुआ वीर्य प्रथ्वी पर गिर पड़ा और गिरते ही एक बालक के रूप में परिगत हो गया । इस तुरन्त उत्पन्न होने वाले वालक को देखकर देवी ममता ने बृहस्पति से कहा-- बृहस्पते, मे तो अब अपने घर जा रही हूं; तुम अपने इस पुत्र का पालन करना ।' ऐसा कह कर ममता श्रपने घर चली गई। उधर उसके चले जाने पर बृहस्पति ने भी उस शिशु को वहीं ब्रोड़ दिया । इस प्रकार गाता श्रीर पिता द्वारा परित्यक्त उस बालक को मरुदृग्णों ने देखा श्रीर कृपापूर्वक उठा लिया । इन्हीं की कृपा से वह शिशु जीवित रहा। उस समय राजा भरत पुत्र प्राप्ति की इच्छा से प्रत्येक ऋतु काल में पुत्र नैमित्तिक यज्ञ का अनुष्ठान किया करते थे। किन्तु इस प्रकार श्रानेक यज्ञ फरने से भी उन्हें पुत्र की प्राप्त नहीं हो सकी थी, तब अन्त में उन्होंने पुत्र के लिए मरुस्सोम नामक एक यज्ञ का श्रनुष्ठान मारम्भ किया था । उस मरुत्सोम नामक यज्ञ के श्रनुष्ठान से मरुत्गण विरोप सन्तुप्ट हुए श्रीर उसी बालक भरद्वाज को राजा भरत को देने के लिए श्रपने साथ ले गये । इस प्रकार मरुतों ने महर्षि श्रक्रिया के पुत्र बृहस्पति के सुपुत्र भरद्वाज को भरत के उत्तराधिकारी पुत्र के रूप में उन्हें सींपा था। राजा भरत ने पुत्र रूप में भरद्वाज को पाकर मरुतों से कहा—'विमो ! ञ्चात्म कल्यागा के लिए ज़ाये हुए श्रापलोगों से मै इतहरूय हो चुका । यतः इस पुत्र प्राप्ति के पूर्व पुत्र जन्म के लिए किये गये राजा भरत के सारे यज्ञ नितथ (विफल) हो चुके थे त्रातः इस पुत्र का नाम वितय रखा गया त्रीर इसी वितथ नाम से वालक भरद्वाज राजा हुए । भरद्वाज के सयोग से उत्पन्न होने वाले इस पृथ्वी भरखल में उच्च वरोत्पन्न युलीन माहरण सथा चत्रिय दो भेद हुए । जिनके कारण वे द्व्यामुप्यायण तथा कौलीन भी कहे जाते है । ॥१६-३३॥

इस प्रकार महतों द्वारा पुत्र रूप में वितय ( भरद्वाज ) के प्राप्त होने पर राजा मरत स्वर्ग को चले गये । यथासमय राजिं भरद्वाज भी अपने स्थान पर अपने पुत्र को अभिषेक्त कर स्वर्ग को सिधारे । वितथ का उत्तराधिकारी महायरास्त्री सुवमन्यु नामक पुत्र था, इस सुवमन्यु के पच महागृतों के समान परम तेजस्वी तथा सामर्ध्यशील वृहत्त्वत्र, महावीर्थ, नर तथा गर्ग नामक चार पुत्र हुए। नर के पुत्र संकृति हुए, संकृति के महायरास्त्री गुरुबी और रन्तिदेव नामक पुत्र हुए; जो सत्कृति के गर्म से उत्पन्न हुए थे। गर्म का उत्तराधिकारी परम विद्वान् शिव नामक पुत्र उत्पन्न हुष्या। इसके उपरान्त शिव से उत्पन्न होने वाले संशुधर,

जो चृत्रियांग् युक्त द्विज थे. गर्म एवं शैच्य के नाम से विख्यात हुए । उनके श्राहार्य पुत्र बुद्धिमान् उरुत्तव हुए । उसकी विग्राला नामक स्त्री ने तीन महावगुरूवी च्युपण, पुष्करि तथा कवि नामक पुत्रों को उत्पत्र फिया था। ये तीनों पुत्र उरुज़्वा कहे जाते थे और इन सबों ने भी बासग्रत्व को (जन्मना जुनिय होकर ब्राक्षस धर्म को) प्राप्त कर लिया था। काव्य के बंध में उत्पन्न होने वालों में ये तीन महर्षि सर्वश्रीन्छ कहे गये हैं । गर्ग, संकृति तथा कान्य के नाम से विग्यात इन वंशों में टरफा होने वाली प्रजाएँ जात्रपर्मयुक्त द्विजाति हैं । श्रंगिरा गोत्रीय यहतत्त्वत्र ने भी पृथ्वी का शासन किया था. उसके शासन काल में पृथ्वी परम समृद्ध थीं । वृहत्त्वत्र का उत्तराधिकारी हस्ति नामक पुत्र हुत्या, उसी ने प्राचीनकाल में हस्तिनाप्ररी का निर्माण किया था। इस राजा हस्ति के उत्तराधिकारी तीन पुत्र परमकीर्तिसम्पन्न व्यजभीद, द्विमीद तथा पुरुमीद हुए। श्रजमीह की तीन खियों थीं.जो बुरुकुल में उत्पन हुई थीं । उनके नाम नीलिनी, केरिग्नी तथा घृमिनी थे । राजा श्राजमीद ने श्रापनी उन सियों में देवताओं के समान परम तेजन्वी पुत्रों को उत्पन्न किया था। वे सभी परम तेजस्वी तथा धार्मिक पुत्र ऋपने युद्ध पिता की तपस्या के अन्त में मरद्वान के प्रसाद से उत्पन्न हुए थे। उनके वंश का विस्तारपूर्वक वर्णन मुमसे मुनिये । अजभीड को केशिनी नामक पत्नी के संयोग से करव नामक पुत्र उत्पन्न हुन्ना । उसका पुत्र मेधातियि हुन्ना, जिससे काएवायन कहे जाने वाले द्विजातियों की उत्पत्ति हुई । श्रजमीट के संयोग से श्रन्य पत्नी भूमिनी ? (धृमिनी) के गर्म द्वारा राजा वृहदनु उत्पन्न हुए । इस गृहद्तु के पुत्र गृहदिषु थे, जिनका पुत्र जयद्रथ हुत्रा । जयद्रथ का पुत्र व्यस्वजित् था । व्यस्वजित् का पत्र सेनजित् हुआ । तदुपरान्त सेनजित् के लोकविख्यात चार पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम रुचिरास्व, कात्र्य, राजा दृद्धय तथा यत्तावर्तक थे। इस वत्तावर्तक के वंशघर परिवत्तक के नाम से विख्यात हैं। रुचिरास्य का उत्तराधिकारी पुत्र महायग्रस्वी पृष्ठसेन था । पृथुसेन के पुत्र पीर हुए श्रीर पीर से नीप नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । नीप के महान तेजस्वी पुत्रों की संख्या एक सी थी, ये सभी नृपति थे, जो नीप के नाम से ही विख्यात थे । उन सभी नीप राजाओं के वंशविस्तारक श्रीमान् काव्यनन्दन समर हुए, जो समरमृमि में ऋति निपुरा तथा यशस्वी राजा थे । समर के पार, संपार श्रीर सदस्व नामक तीन पुत्र थे, जो सर्वगुरासपत्र एवं प्रध्वीमर में बिख्यात थे। पार का पुत्र प्रश्च हुया श्रीर प्रश्च से सुकृत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस सुकृत के सर्वगुणसम्पन्न विभाज नामक एक पुत्र उत्पन्न हुन्ना । विभाज का उत्तरायिकारी पुत्र बलवान् असुह था. जो महायशस्वी सुक्त का दामाद तथा छत्वी का पति था । श्रस्तुह का उत्तराधिकारी पुत्र प्रकारत नामक राजा हुआ, जिसका पुत्र युगदच हुआ । इस युगदच का पुत्र महायशस्वी विष्वक्सेन हुआ । अपने सत्कर्मी हारा राजा विश्राज ही पुनः विष्वक्रीन के रूप में उत्पन्न हुआ था । विष्वक्रीन का पुत्र उदक्रीन हुआ, उसका पुत्र भल्लाट था । भल्लाट का पुत्र राजा जनमेजय था । इसी जनमेजय की रचा के लिए उपायम ने समी नीपवंशीय राजार्क्यों का विनास किया या । ॥३४-५१॥

ऋषिमों ने कहा—वह राजा उपायुष किसका पुत्र था ? किसके वंश में उत्पन्न हुत्र्या था ? श्रीर इसने सभी नीप वंशीय ग्राजारों का बिनाश किसलिए किया था ? ॥६०॥

सत ने कहा--यह राजा उमायुष सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ था । इसने एक परम सुन्दर म्राध्रम में जाकर स्थासु वृत्त की भोति त्राठ सहस्र वर्षों तक कठोर तपस्या की थी । पराजित होकर उस राजा उपायुध की शरण में जनमेजय गया । उसको राज्य देने की प्रतिज्ञा करके राजा उपायुध ने समस्त नीपवरीय राजाश्रों का संहार किया था । सर्वनयम राजा उमायुघ ने उन नीपवंरीय राजाश्रों के पास जाकर विविध प्रकार से समस्ताने-बुस्ताने की चेष्टा की; किन्तु वे इन दोनों ही को मारने पर तैयार हो गये। इस प्रकार मारने को उदात नीपवंशीयों से राजा ने कहा—'तुम लोग मेरी त्रातों को नहीं मान रहे हो, श्रतः शरणागत की रद्मा के लिए मैं तुम लोगों को इस प्रकार का शाप दे रहा हूँ कि यदि मैने सचमुच बुछ तपस्या की है ती तुम सभी को यमराज शीघ अपने घर ले जायें।' राजा के इतना कहते ही सचमुच यम उन्हें ले जाने लगे । इस प्रशार ऋपने सामने ही यम द्वारा ले जाते हुए उन यीरों को देखकर श्रति कुपाल राजा उपायुध ने जनमेजय से कहा--'हे वीर l यम दूतों द्वारा ले जाते हुए इन वीरों को तुम मेरा वचन मानकर बचात्रो ।' राजा की बातें सुन यमदूतों से जनमेजय ने कहा—'श्ररे नीचो ! दुराचारियो ! यम के दूतो ! तुम लोग दगड के भागी होगे. इन्हें छोड़ दो ।'जनमेजय के इन कटु बाक्यों का उत्तर यमदूतों ने भी उसी प्रकार का दिया । इस पर बात बहुत बढ़ गई श्रीर राजा जनमेजय ने यम के साथ चिरकाल तक युद्ध किया । अन्त में जनमेजय ने घोर नारकीय व्याधियों के साथ उन लोगों की श्रपने महान बल से जीत करके मुनिवत् जीवन व्यतीत करने वाले राजा उम्रायुध के पास लाकर खड़ा किया । यह एक अद्भुत कार्य हुआ । इससे श्रांत सन्तुष्ट होकर यम ने जनमेजय को परंग मुक्ति का ज्ञान दिया । तदनन्तर ये सब लोग यथायोग्य कार्य करके ब्राच्युत भगवान् कृष्णा के शरीर में पविष्ट हो गये ! इन राजाश्रों के जीवन चरित को जानकर मनुष्य को श्रकाल मृत्यु का भय नहीं होता । इस पुराय कथा के पसाद से इस लोक तथा परलोक में मनुष्य को श्राह्मय फल की प्राप्ति होती है । ॥६१-६२॥

श्रामीत की धृमिनी नामक की में विद्वान् यवीनर नामक पुत्र उरात्र हुआ, उसका पुत्र धृतिमान् सत्यधृति हुआ। इस सत्यधृति का पुत्र प्रतापरााली टदनेमि था। टदनेमि का पुत्र राजा सुधर्मा था, इस सुधर्मा का पुत्र प्रतापरााली सार्वमीम था, जो इसी नाम से सारी पृथ्वी का एकच्छत्र शासक था। इस राजा के महाधरा में महापोरव नामक एक राजा हुआ। उस महापोरव का पुत्र राजा रुक्मरय हुआ, राजा रुक्मरय का पुत्र राजा सुपार्व था। सुपार्य का पुत्र परम धार्मिक राजा सुमित था, उसका पुत्र धर्मात्मा राजा सक्तिमान् हुआ। इस सलितिमान् का पुत्र रह्म किया। इसी परम धार्मिक राजा ने सामवेद की सहिताओं को चौबीस विमानों में विमक्त किया था, जो कार्त और धाच्य के नाम से मिसद है। इस दृत्त का पुत्र राजा उमायुध था, जिसने परम क्या था, जो कार्त और धाच्य के नाम से मिसद है। इस दृत्त का पुत्र राजा उमायुध था, जिसने धीरव वश का महान् विस्तार किया। इसकी प्रतिष्ठा सर्वत्र व्यास थी। श्राप्त साहस एव वहादुरी से इसने प्रथुक के पिता पांचाल देश के स्वामी जितिन्द्रय महाराज नील का यध किया था। इस उमायुध का पुत्र महाराज नील का वध किया था। इस उमायुध का पुत्र महाराजी ही महाया से से सा सा सुत्र नुपत्रय का पुत्र नुपत्रय का पुत्र महाराजी विका पुत्र नुपत्रय था। इस सा सुत्र नुपत्रय का पुत्र नुपत्रय का पुत्र नुपत्रय सा सुत्र नुपत्रय का पुत्र महाराजी दीम हुआ। स्रोम से सा सा सुत्र हुआ, सुनीय का पुत्र नुपत्रय था। इस सा सुत्र नुपत्रय का पुत्र नुपत्रय का प्राप्त स्वाप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वप्त स्वप्त हुआ, सुनीय का पुत्र नुपत्रय स्वाप्त स्वप्त हुआ, सुनीय का पुत्र नुपत्रय सुनीय स्वप्त सुनीय का सुत्र नुपत्र नुपत्रय सुनीय का प्राप्त सुनीय का प्याप्त सुनीय का प्राप्त सुनीय का प्राप्त

हुन्ना । नृषंजय से राजा विरथ उत्पन्न हुए—ये सभी राजा गण पीरव नाम से प्रसिद्ध हैं । ॥७०-७१॥ श्री मात्स्यमहापुराण में चन्द्रवंशवर्णन प्रसंग में पौरववंशवर्णन नामक उनचासवाँ श्रघ्याय समात ॥४६॥

## पचासवाँ ऋध्याय

सत ने कहा-श्रजमीड की नीलिनी नामक पत्नी के गर्भ से राजा नील का जन्म हुआ । नील की उम्र तपस्या के फलस्यरूप उसे सुरान्ति नामक पुत्र उत्पन्न हुत्रा । सुरान्ति से राजा पुरुजानु श्रीर पुरुजातु से राजा प्रयु की उत्पत्ति हुई । प्रथु का पुत्र मदाश्व हुआ । ऋष मदाश्व के पुत्रों का वर्णन सुनिये । उसके सुद्गल, जय, राजा गृहदिपु, यलवान् जवीनर तथा विपल-ये पाँच पुत्र हुए । ये पाँची पुत्र पांचाल देश के रत्तक थे, इन्हीं द्वारा ऋषिक्षत (शासित) देशों की पांचाल कहा जाता है—ऐसा हम लोगों ने सुना है। सुद्गल के पुत्रगण, जो चत्रिय तथा बाह्यण—दोनों अंशों से उत्पन्न हुए थे, मौद्गल्य नाम से विख्यात हुए। ये करव तथा सुद्गल के गोत्र में उत्पन्न होने वाले द्विजातिगण श्रंगिरस के पद्म में मिल गये। मुद्रगल का पुत्र महान् यशरवी ब्रक्षिष्ठ हुत्र्या, उसका पुत्र इन्द्रसेन था, इन्द्रसेन का पुत्र विन्ध्याहब था-ऐसा सुना जाता है कि इसी विन्ध्यारव के संयोग से मेनका के गर्भ द्वारा दो ज़ड़वाँ वालक —राजर्षि दिवोदास तथा यरास्विनी श्रहत्या—उत्पन्न हुए । रारद्वान् के संयोग से श्रहत्या ने ऋषिववर रातानन्द नामक पुत्र को उत्पन्न फिया । रातानन्द के पुत्र महातपस्वी धनुर्वेदपारमामी सस्पञ्चति हुए । परम धार्मिक सत्यवृति का वीर्य कभी व्यर्थ होनेवाला नहीं था । एक बार एक अप्तरा को देखकर सत्यवृति का बीर्य जल में चरित हो गया, जिससे उस सरोवर के जल में एक जुड़वों वालक उत्पन्न हुए । बन में शिकार खेलने के लिए आये हुए राजा शान्तन ने सरोवर के जल में टहलते हुए उन जुड़दे बच्चों को कृपा करफे ब्रह्म किया या । सरहान् के पुत्रों का दृतान्त में कह जुका—ये सभी श्रेष्ठ पुत्रगण गीतम के नाम से पुकारे जाते हैं । श्रव इसके उपरान्त मे दिवोदास की सन्तानों का बृत्तान्त कह रहा हूँ । दिवोदास का पुत्र परम धर्मिष्ठ राजा नित्रयु था. जिसका दूसरा नाम मैत्रायण भी था । उससे मैत्रेय नामक एक पुत्र उत्पन्न हस्त्रा— ये सभी पुत्रमण यति पत्त में थे। जो पुत्र चत्रियांश से युक्त थे, उनका भागव नाम पड़ा। मैत्रेय का पुत्र राजा चैघवर हुत्या, इस चैघवर से विद्वान राजा सुदास उत्पन्न हुत्या । उस सुदास के पुत्र रूप में पुनः राजा श्रजभीद पेदा हुआ । यंग्र के सीए हो जाने के कारए राजा श्रजमीद ही सोमक के नाम से उत्पन्न हुआ । इस सोमक का प्रथम पुत्र जन्तु नाम से विख्यात था। जन्तु के मारे जाने पर इस महात्मा सोमक त्राजमीड के सी पुत्र उत्पन्न हुए । ऋजमीड की की घूमिनी, जो अनेक पुत्रों को उत्पन्न करनेवाली थी, प्रथम पुत्र जन्तु की मृत्यु के उपरान्त किसी पुत्र के न रहने पर सौ वर्षों तक घोर तपस्या में निरत रही। वह तपस्या के सभय ऋति पवित्र होकर मोजन करती थी, मली भाँति विधिपूर्वक ऋषि में हवन करते हुए श्रमिहोत्र के सभी नियमों का पालन करती थीं । यरावर बत एवं उपवास रखती थी । नियमों का ध्यान

रखकर रायन करती थी । इस प्रकार निरन्तर तपरचर्या में निरत रहने के कारण वह धूमिल वर्ण की हो गई थी। उस धृमिनी में अजमीढ ने गर्भाघान संस्कार सम्पन्न किया । जिससे धूम के समान काले वर्णवाले ऋत्त नामक पुत्र को उत्पन्न किया, वो त्रापने सौ भाइयों में सत्र से बड़ा था । इसी ऋत्त से संवरण नामक पुत्र उत्पन्न हुन्या । संवरण से कुरु नामक पुत्र उत्पन्न हुन्या, जिसने प्रवाग तीर्थ का श्रतिकमण करने वाले कुरुद्देत्र नामक तीर्थ की स्थापना की थी । उस महाराज कुरु ने श्रानेक वर्षों तक इस विशाल कुरुत्तेत्र को अपने हार्यों से जोता था। राजा कुरु को इस प्रकार स्वयं जोतते देखकर इन्द्र भयभीत हो गये और उन्होंने स्वयं वरदान दिया । इसी कारण यह कुरुत्तेत्र परम पवित्र तथा रमणीय कहा जाता है । उस महाराज कुरु का वंग्र बहुत विशाल था, जो उस के नाम के अनुकूल 'कीरव' नाम से विख्यात हुआ । कुरु के परम धनुषारी जहु, महातेजस्वी परीक्तित्, प्रजन तथा अरिमर्दन नामक पुत्र थे। ये सभी पुत्र राजा कुरु को परम प्रिय थे। सुधन्या का उत्तराधिकारी पुत्र बुद्धिमानों में श्रेप्ठ धर्मीर्थ के तत्वों को जाननेवाला राजा च्यवन था। च्यवन का पुत्र ऋस्त् से उत्पन्न महान् तपस्वी. क्किम था। कृमि का महावलवान् पुत्र इन्द्र के समान लोकविख्यात तथा आकाशमार्ग में अमण करनेवाला, चैद्योपरिचर वसु हुआ, इस चैद्योपरिचर के संयोग से उसकी गिरिका नामक पत्नी ने सात सन्तानों को उत्पन्न किया । इनमें प्रथम पुत्र महारथी मगध नरेश था, जो बृहद्रथ के नाम से विख्यात था । शेप सन्तानी में दूसरा पुत्र प्रत्यश्रवा, तीसरा कुरा, चौधा हरिवाहन, पाँचवाँ युजु, व्हटवाँ मत्स्य तथा सातवीं काली नामक एक कन्या थी । यृहद्रथ का पुत्र कुराग्र नाम से विख्यात हुआ । कुराग्र का बलवान् वृपभ नामक पुत्र हुआ । बृपम का पुत्र राजा पुराययान् हुआ । पुराययान् का पुत्र पुराय और उससे सत्यधृति उत्पन्न हुआ । सत्यधृति का पुत्र धनुषु श्रीर धनुषु का पुत्र सर्व उत्पत्र हुआ । इस स<sup>®</sup> का पुत्र सम्भव नामक हुआ, जिससे राजा वृहद्वध उत्पन्न हुआ । जन्म के समय इस के दो खगड उत्पन्न हुए थे, जिन्हें जरा नामक एक राजसी ने मध्यभाग में जोड़ दिया था । जरा द्वारा जोड़े जाने के कारण उसका नाम जरासंघ भी था । वह महावलवान् जरासन्य अपने समय में वर्तमान सम्पूर्ण चत्रियों का विजेता था । जरासंघ का पुत्र प्रतापराांची सहदेव हुआ, सहदेव का पुत्र महातपस्वी श्रीमान् सोमवित् था, उसका पुत्र श्रुतश्रवा था । सोम से लेकर श्रुतश्रवा पर्यन्त जितने नृपतिगर्ण हो गये हैं, वे मगध देरा के स्वामी होने के कारण मागध नाम से विख्यात थे। ॥१-३॥ महाराज जहनु का पुत्र राजा सुरथ हुआ । सुरथ का उत्तराधिकारी पुत्र वीर राजा विदूरथ हुआ ।

महाराज जहनु का पुत्र राजा सुरथ हुआ । सुरथ का उत्तराधिकारी पुत्र वीर राजा विदूर्थ हुआ । इस विदूर्थ का पुत्र भी सार्वभीम नाम से विख्यात था । उत्तरो वयसीन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । उत्तरा पुत्र रुप्ति हुआ । इस रुप्ति से भीम नामक पुत्र जीर भीम से त्वरितायु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । आयु का पुत्र अक्षोपन हुआ, उससे देवातिथि नामक पुत्र हुआ । देवातिथि का उत्तराधिकारी राजा दत्त हुआ, इस दत्त से भीमसेन नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका पुत्र राजा दिलीप हुआ । दिलीप का पुत्र राजा मतीप और प्रतीप के तीन पुत्र हुए । जो देवापि, शान्तनु और बाह्वीक के नाम से विख्यात थे । बाह्वीक के सात पुत्र ये, जो सभी राजा थे और नाह्वीश्वर के नाम से विख्यात थे। दूसरे पुत्र देवापि ने, जिसे प्रजावर्ष ने सात पुत्र थे, जो सभी राजा थे और नाह्वीश्वर के नाम से विख्यात थे। दूसरे पुत्र देवापि ने, जिसे प्रजावर्ष ने

्दोपी ठहरा दिया था, मुनियों का मार्ग महरा किया था । ॥३५-३ र।।

मुनियों ने कहा-सूत जी 1 किसलिए राजा देवापि को प्रजावर्ग ने दोपी ठहराया था ? प्रजावर्ग ने उनका क्या दोप दिलाया था ? ॥४०॥

ंस्त ने कहा—राजपुत्र देवापि कुष्ट का रोगी था। श्रतः शेष्ठ बाबाए लोग देवकार्यों में इस चित्रय राजा की पूजा नहीं करना चाहते थे--यही उसका दोप था। अब इसके अनन्तर में शन्तन के पूत्रों का वर्णन फर रहा हैं, सुनिये । महाराज शन्तनु प्रगाद विद्वान् तथा परम वैद्य थे । लोग उनके विषय में एक क्लोक कहा करते हैं, जिसका व्याग्य इस पकार है। 'व्यपने हायों से वे जिसी रोगी व्ययना वृद्ध पुरुष को छू लेते थे, यह पुनः युवा की माँति नीरोग और मुन्दर हो जाता था !' इसी कारणवश लोग उन्हें रान्तन कहते थे। इस प्रकार लोग उनके इस रान्तनुत्व अर्थात् रारीर को नीरोग करनेवाले गुरा का इस लोक में गान किया फरते थे। राजा रान्तनु ने जहनु कन्या गंगा को पत्नी रूप में वरण किया था श्रीर . उमेंमें देवनत नामक कुमार को उत्पन्न किया था । वारोपी (धीयर की कन्या) काली ने विचित्रवीर्य नामक पुत्र को, जो रान्तनु का ऋति मिय, शान्त तथा निप्पाप पुत्र था, उत्पन्न किया था । कृष्णाद्वेपायन ने राजा विचित्रवीर्य के क्षेत्र में धृतराष्ट्र, पारड तथा विदुर नामक तीन पुत्रों को उत्पन्न किया था। धृतराष्ट्र ने गान्धारी नामक पत्नी में सी पुत्रों को उत्पन्न किया, इन सी पुत्रों में सब से बड़ा पुत्र राजा दुर्योघन हुत्रा, जो श्रपने समय में वर्तमान समस्त चित्रयों का स्थामी था । पाएड की मादी और बुम्सी ,नामक दो खियाँ थी । पाएड के लिए देवताओं की प्रसन्नता से दिये गये पाँच पुत्रों को उन दोनों रानियों ने उत्पन्न किया था । इस प्रकार कुन्ती द्वारा धर्म से सुधिष्टिर, मारुत से कुकीदर भीमसेन, इन्द्र से इन्द्र के समान पराक्रमशाली धनंजय श्चर्नुन उत्पन्न हुए थे, श्रीर दूसरी रानी मादी ने नवुल श्रीर सहदेव नामक दो पुत्रों को श्ररिवनीकुमारों के श्रंश से उत्पन्न किया था। इन पाँची पारहवीं द्वारा द्वीपदी में पाँच पुत्र उत्पन्न हुए थे। द्वपद पुत्री द्वीपदी ने प्रतिदिन्ध्य नामक पुत्र को मुधिष्ठिर के संयोग से, श्रुतसेन नामक पुत्र को भीमसेन के संयोग से, श्रुतकीर्ति नामक पुत्र को अर्जन के संयोग से, अतकर्मा नामक पुत्र को सहदेव के संयोग से तथा शतानीक नामक पुत्र को न्कुल के संयोग से उत्पन्न किया था । ये पारडवों के पाँचों पुत्र दौपदी पुत्रों के नाम से विख्यात थे— इन पाँचों के श्रतिरिक्त छ: श्रन्य महारथी पुत्र भी पाएडवीं के थे। उनमें हैडम्ब (हिडिम्बा नामक राजसी के संयोग से उत्पन्न ) घटोत्कच नामक पुत्र भीमसेन से उत्पन हुत्रा था ! दूसरी कारी नामक पत्नी ने बलवान् भीमसेन से सर्वग नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। मद देशोत्पन्न मादी ने सहोत्र नामक पुत्र को सहदेव के संयोग से उत्पन्न किया था । चेदि देरा की राजपुत्री करेगुमती के गर्भ द्वारा नकुल पुत्र गरमित्र की उत्पत्ति हुई थी । सुमदा में व्यर्जन के संयोग से महारथी व्यभिमन्यु उत्पन्न हुव्या था, युधिष्ठिर की देवकी नामक पत्नी ने यीधेय नामक पुत्र को उत्पन्न किया था । श्रमिमन्यु का पुत्र परीचित रात्रुश्रों के समूहों का जीतनेवाला था । उस परीचित का पुत्र परम धार्मिक राजा जनमेजंय हुत्या । इस महाराज जनमेजय ने यज्ञकार्य में .वाजसनेय को ब्रह्मा के स्थान पर वर्गा किया था, जिससे श्रवसन्त होकर महर्षि वैशामायन ने यह शाप दिया था कि---हे

दुर्बृद्धि ! तुम्हारा किया हुन्ना यह कार्य प्रय्वी पर स्थापित्व नहीं प्राप्त कर सकेगा, जब तक तुम-पृथ्वी पर विद्यमान हो, तभी तक यह तुम्हारा कार्य भी रहेगा ।' चित्रय जाति की इस अभ्युत्नित की देसकर चारों खोर के किउने अन्य सित्रय भी राजा जनमेजय के अनुगामी हुए थे । किन्तु म्प्टिप के रााप के कारण यज्ञ करानेवाले उन चित्रयों का वितारा होने लगा श्रीर उन महास्मा वैश्वण्यायन के शाप के कारण चित्रयों के किउने अज्ञक्तों नष्ट भी होगये । तदनन्तर एक बार पौर्णमास हिव द्वारा प्रनापित का यज्ञ सम्पन कर गजा जनमेजय जिस समय यज्ञशाला में प्रयेश कर रहे थे, ठीक उसी समय वैश्वण्यायन ने उन्हें प्रवेश करने से निवारित कर दिया । तदनन्तर पुरुवंश में उत्पन्न परिन्ति पुत्र उस राजा जनमेजय ने दो अश्वमध यज्ञों का अनुप्तान करके उन्हें अपने द्वारा प्रवर्तित महावाजसनेय विधि द्वारा पूर्ण कराने का उपकम किया और ब्रह्मा के पद पर वाजसनेय को पुनः नियुक्त किया । किन्तु इस वार ब्राह्मणों के साथ अतिशय विवाद हो जाने के कारण शाप दे देने पर राजा वन की चला गया । उस राजा जनमेजय के संयोग से बलवान् राजा शतानीक उत्पन्न हुन्ना था । राजा जनमेजय ने अपना समस्त राज्य मार इसी राजानीक को सीपकर अभिषेक किया था । राजा रातानीक के अश्चमेप यज्ञ करने से बलवान् अधितोमक्षण्ण नामक महायरास्त्री पुत्र उत्पन्न हुन्ना, जो इस समय विद्यमान है । हे विन्वृन्द । उसी के शासनकाल में आप लोगों ने बहुत वड़े दुर्लम यज्ञ के पुत्रत चेत्र में तीन वर्षों में तथा कुरुक्त में ह्यद्वती के पुत्रीत तट पर दो वर्षों में अभी अभी समाप्त किया है । ।।। १९४ — ६०॥

मुनियों ने न्हा — स्त जी । श्रव हम लोग रोमांच उत्पत्न करनेवाली मविष्य की पुनीत कथाश्रों को सुना चाहते हैं। माचीन काल में जो कुछ हो चुका है, उसे तो हम लोगों को सुना चुके। श्रव जिन जिन युगों में जो-जो लिश्रय उत्पन्न होंगे, उन्हें जानना चाहते हैं। ये लोग कितने दिनों तक जीवित रहेंगे ? उनके नाम क्या होंगे ? सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कितयुग की श्रवधि कितनी होगी ? प्रत्येक युगों में प्रजाशों में क्या दोप होंगे ? उनका विनाश केते होगा ? सुल एवं दुःल का प्रमाण क्या होगा ? प्रत्येक युग की प्रजाशों में क्या श्रवहियों होंगी ? इन सब बातों को हम लोग जानना चाहते हैं, कृष्णा किदये ! ॥६८-७१॥

सत ने कहा— न्यापिगण ! उदारतापूर्ण कमों को करनेवाले ज्यास ने सुभासे भविष्य में श्रानेवाले फिल्युग तथा श्रानेवाले सभी मन्यतरों के विषय में जिस प्रकार की कथाएँ कहीं हैं, मैं श्राप लोगों से उन्हें कह रहा हूं, सुनिये ! श्राप क्षेत्रकार में मिक्ष्य में होनेवाले राजाश्रों का ही वर्णन कर रहा हूँ ! ऐल एवं इक्षाकु के वंग में उत्पन्न होनेवाले तथा-पीरववंग में उत्पन्न होनेवाले राजाश्रों का वर्णन कर रहा हूँ ! ऐल एवं इक्षाकु के कुल, जिन वर्णों में परिधित हो जायेंगे, उन सभी भविष्य में उत्पन्न होने वाले राजाश्रों के वंगों को मै श्राप लोगों से बतला रहा हूँ ! इन वंगों के श्राविरिक्त श्रान्य जितने नृपति-गण पृथ्वी पर उत्पन्न होंगे, उन सभी स्वित्रव, पारशव, शृह, विहेरचर, श्रान्य, राक, पुलिन्द (चाएडाल) चूलिका, यक्न, कैवर्ष, आमीर, श्राय—तथा श्रान्य स्वन्यों से उत्पन्न होनेवाले राजाश्रों को

ंपयार्यक्रम-से त्राप लोगों से कह रहा हैं। इन सभी राजाओं में सर्वप्रथम त्र्यधिसीमकृष्ण नामक राजा है. जो इस समय विद्यमान है । उसके बंध में होनेवाले उन राजाओं को में वतला रहा हैं. जो मविप्य में उत्पन्न होंगे। इस अधिसोमकृष्ण का पुत्र राजा विवज्ञ होगा, जो गंगा नदी द्वारा हस्तिनापुर के डुवा दिये जाने पर उस शाचीन नगर को छोड़कर कौशाम्बी नामक नगरी में निवास करेगा। उस विवद्ध के महावलशाली तथा पराकमी आठ पुत्र होंगे। ज्येष्ठ पुत्र मृरि होगा श्रीर मृरि का पुत्र चित्रस्य होगा । चित्रस्थ से शुचिद्रव नामक पुत्र उत्पन्न होगा और शुचिद्रव से यूप्पिमान् होगा । वृष्णिमान् का पुत्र राजा सुरेण होगा। इस सुरेण का पुत्र राजा सुनीय होगा। राजा सनीय से महायरास्वी नृचज्ञ नामक पुत्र होगा । नृचज्ञ का उत्तराधिकारी पुत्र राजा सुखीवल होगा । इस राजा सुलीवल का पुत्र परिच्छाव होगा । परिच्छाव का पुत्र राजा सुलपा होगा । उसका उत्तराधिकारी मैघाबी नामक पुत्र होगा । मेघायी का पुत्र पुरंजय होगा । पुरंजय का पुत्र खर्य होगा, उसका पुत्र तिग्मारमा स्त्रीर भीर तिभातम से बहुद्रय नामक पुत्र उत्पन्न होगा । बहुद्रय से बहुदामा नामक पुत्र होगा । बहुदामा का पुत्र रातानीक होगा. उससे उदयन नामक पुत्र की उत्पत्ति होगी । इस उदयन से राजा बहीनर उत्पत्न होगा । वहीनर का पुत्र द्र्दाराणि होगा, द्र्राराणि से निर्मित्र नामक पुत्र श्रीर निरमित्र से स्नेमक नामक पत्र उत्पत्न होगा । इस भविष्यत्कालीन राजा चेमक के सम्बन्ध में प्राचीन काल के ऋषिगए। एक रलोक कहते रहे हैं जिसका सारांश यह है कि 'देवर्षियों द्वारा सत्कृत त्राझर्खों एवं चित्रियों का श्रादि वंश कलियुग में चैमक राजा को प्राप्त कर श्रयस्थान करेगा श्रय्यात उसके राज्य काल में समाग्त हो जायगा ।' इस प्रकार महाराज पूरु के बेराजी का बृतान्त में यथार्थ रूप में बतला चुका, महारमा एवं परमेश्वर्यशाली पाराइपुत्र व्यर्जन के बेरा को भी इसी प्रसंग में बतला चुका । ॥७२-८१॥

श्री मात्त्यमहापुरास में चन्द्रवंस वर्सन प्रसंग में पूरवंस वर्सन नामक पचासवाँ श्रभ्याय समाप्त ॥५०॥

### इक्यावनवाँ अध्याय

ऋषियों ने कहा — सूत जी ! जो अधि द्विजातियों के परम पूज्य माने गये हैं श्रव उन सब की तथा उनके बंशजों को कमपूर्वक हम लोगों को सुनाहये ! ।।१॥

सत ने कहा — ऋषिवृत्द ! स्वायम्भ्रय गतु के अधिकार काल में जो अभीमानी नामक अप्रि, नहा के मानस पुत्र रूप में उत्पन्न कहें जाते हैं, उनके संयोग से स्वाहा नीमक उनकी पत्नी ने पावक, पवमान और शुनि के नाम से विख्यात तीन पुत्रों को उत्पन्न किया । उनमें से पवमान को निर्मध्य ( अरणी आदि के संयोग से मयने पर उत्पन्न) अप्रि, पावकात्मज को वैद्युत ( विजली से उत्पन्न आप्रि) और शुनि को सौर ( सूर्य के सम्बन्ध से निकली हुई अप्रि) आप्रि कहते हैं, ये सभी अपिन स्थावर (स्थिर स्वमाव वाले) माने जाते हैं।

पवमान का पुत्र जो श्रमिन हुश्रा, उसे हव्यवाह ै कहते हैं । पायक श्रमिन का पुत्र सहरत्त नाम से विख्यात हुत्रा, शुचि श्रीन का पुत्र हब्यवाह हुत्रा । देवतात्रों के हत्र्यवाह नामक त्रानि त्रक्ष, के प्रथम पुत्र हैं। े सहरत्त श्रप्तुरों का श्रीन है । इस प्रकार ये तीन श्रीन तीनों के हैं । इनके पुत्र पीत्रों की संख्या चालीस<sup>3</sup> है । उनको विभागपूर्वक नाम सहित श्राप लोगों को बतला रहा हूँ, सुनिये । सर्वप्रथम पावन नामक लौकिक श्रमि हुए, जो ब्रह्म के पुत्र हैं । उनके पुत्र ब्रह्मीदनामिन थे, जो भरत के नाम से विख्यात हैं । वैश्वानर हच्यवाह हवि को वहन करते समय मर गये । प्राचीन काल में श्रयर्वा के पुत्र के मर जाने पर मंधन करने से पुष्करोद्धि श्रम्न उत्पन्न हुआ । जो अथर्वा लौकिक श्रम्म माना गया है, वहीं दिल्लिए।मिन भी कहा जाता है । महर्षि भृगु से अथवीं उत्पन्न हुए थे और अथवीं से अंगिरा उत्पन्न हुए —ऐसा सुना जाता है । उनके पुत्र ऋलौकिक ऋप्ति को दिल्लिणामिन भी कहते हैं । उत्पर कह नुके हैं कि जो पयमान नामक ऋगिन हैं बही निर्मथ्य नाम से भी बिख्यात हैं, ख्रीर वही ब्रह्म के प्रथम पुत्र गार्हपत्य नामक श्रमिन कहे जाते हें। उनके संयोग से संगति के सभ्य श्रीर श्रावसय्य नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए, जो श्राहवनीय नामक श्रीन है, वहीं ब्राह्मर्खों द्वारा स्त्रभिमानी फहा गया है । उसी ख्रान्नि ने कावेरी, कृत्युवेखी, नर्मदा, यमुना, गोदावरी, वितस्ता, चन्द्रभागा, इरावती, विपाशा, कौशिकी, शतद्, सरय्, सीता, मनस्विनी, हृदिनी तथा पावना नामक सोलह नदियों की कामना की, श्रीर इन सोलहों नदियों में श्रपने को श्रलग-श्रलग सोलह भागों में विभक्त करके उसने विहार किया । उन मदियों में वह हब्यवाह थिप्लयेच्छ (स्थान प्राप्ति का इच्छुक) हुआ था, श्रतः उसके नाम के श्रनुकूल उनमें थिप्णु नामक श्रनेक पुत्र उत्पन हुए। इस कारण से कि वे थिप्पय में उत्पन्न हुए थे, झतः उनके नाम भी धिप्पु हुए। ये उपर्युक्त सत्र निर्दियों के ऋग्नि पुत्रगण् धिप्पय में पास हुए थे। उन सर्वों के विहार एवं उपासना केयोग्य जो स्थान है श्रव उन्हें बतला रहा हूँ, सुनिये। वे विभु, प्रवाहरा तमा अम्नीव आदि अन्यान्य धिप्शु गण यज्ञादि के पुरम अवसरों के उपस्थित होने पर अपने अपने समुचित स्थानों में विहार करते हैं, उक्त त्र्यनिदेंश्य तथा श्रनिवार्य श्रमियों के क्रम को सुनिये, यतला रहा हूँ।

<sup>ी</sup> बा<u>सपुराल</u> में फ़ब्यबाइन पाठ माता है। वो सगत प्रतीत होता है।

व बायुद्राख में इस स्थल पर ऐसा पाठ आता है। 'देवानो ब्ल्यबाहोद्रनिः शितृष्य कल्यबाहतः। सहरणोऽनुराखा में अवाण ते अयोद्रन्तयः।' इसका अर्थ यह हुआ कि—'देवतःओं के अधिन ब्रम्यबाहत हैं, पितरों के क्ल्यबाहत हैं और अपूरों के सहरज़ है। इस प्रकार देवताओं, वितरों तथा अपूरों के ये तीन अपिन है।' अस्यपुराय की आनर्द्राश्रम की प्रति में जो पाठ दिया गया है वह निवान आमक तथा अपूर्व है। उसके अनुसार जो, अर्थ निकलता है वह क्यर दिया गया है। उससे सावि एकदम नहीं येठती। 'इस प्रकार ये तीन अपिन तीनों के हैं।' इस बावय का प्रकृत पाठ से कोई सामनस्य नहीं रहता।

अ तालुप्रताय में 'चलारिश्चयेत य' के स्थान वर 'चलारिशक्तेत्र व' बाठ है, जिसका क्रमें बनवास होता है। हसो मनार क्रमेक रमली 'वर होनो पुराखों के बाठों में महानू अन्तर है। बालुप्रताय के बाठों से पूर्वोपर नी हुछ समति हो जाती है। पर मत्वयुराय के भानन्वाश्रम को प्रति का सन्वादन इस स्थल पर वडी मसावयानों से किया गया है। मैने प्रवासिध्य होनों के सामजस्य का प्रवास किया है पर क्रमेक स्थलों पर मूल प्रन्य के च्यायह नो मही होए सका।

कुरगानु नामक बासव श्रानि यज्ञ के बुचर माग में द्वितीय वेदी पर निवास करता है। उसी श्रानि का दूसरा नाम सम्राट भी है। उसके माठ पुत्र हुए। द्विजगण उन सभी श्रामिन पुत्रों की उपासना करते हैं। पत्रमान नामक श्रीनि पर्जन्य के श्राकार का दिखाई पड़ता है। उप्णा, जो उत्तरानि है, वह समुद्रा नाम से भी विख्यात है । श्रासपुरुष ह्रव्यसूद श्रमिन शामित्र भी कहा जाता है । शतधाना श्रमिन सुधाज्योति है, उसे ही रीड्रेस्वर्य नाम से पुकारा जाता है । ब्रह्मज्योति व्यम्नि को बसुचामा तथा ब्रह्मस्थानीय भी कहते हैं । व्यजैकपात व्यम्नि की शालामुल के नाम से भी प्रसिद्धि है, वह उपासनीय यम्नि है। श्राहिंबुध्न्य श्रानिर्देश्य श्राप्ति हैं, श्रीर सब से किनष्ठ हैं, ये दिन्त ए दिशा के बाहर एवं अन्तर भाग में अवस्थित होते हैं । ये सभी अग्नि के पुत्रमण बाहरणों के पुजनीय मुने जाते हैं। श्रय विहरसीय नामक श्राठ श्रमिपुत्रों को वतला रहा हूँ, मुनिये। वहिंप् नामक होत्रीय श्रमित से ह्य्यबाहन की उत्पत्ति हुई । तदनन्तर अग्रंसनीय अचेता का जन्म हुत्र्या, उसी का श्रन्य नाम संस-हायक भी है । ऋम्तिपुत्र विश्ववेदा का दूसरा नाम आसरणाच्छंगी भी कहा जाता है । जलगीनि स्वाग्भ नामक श्चिमिपत्र सेत् नाम से भी पुकारा जाता है । ये घिप्पय श्वमिन गए। यज्ञस्थल में ससम्मान श्राबाहित होते हैं । द्विजगरा सोम द्वारा इनकी पूजा करते हैं । पायक नामक जिस व्यग्नि को साधगरा योग नाम से पुकारते हैं, वह अमि यज्ञक्षंत्र में वरुण के साथ पृजित होता है । हृदय नामक अमि का पुत्र मन्युमान है, जो मनुष्यादि के उदर में निवास करता हुआ, जुद्र पदार्थों का परिपाक किया करता है। परस्पर के संघर्षण से उत्पन्न सभी जीवों को भरम करनेवाला श्रम्मि विद्वामि नाम से विख्यात है। मन्युमान श्रमि का पुत्र संवर्तक है, जो परम भयंकर श्रमि है। यह श्रमि समुद्र में बहवामुख होकर निरन्तर जल की पीते हुए निवास करता है । उस समुद्रनिवासी संवर्तक स्रिधि का पुत्र सहरत्त कहा जाता है । यह अपि सर्वदा गृह में निवास करते हुए मनुष्यों के सभी कार्यों को सम्पन करता है। उसका पुत्र कल्यादिप्र है, जो मृत पुरुषों का भत्तागु करता है-ये सब पावकामि के पुत्र बाक्सपापुत्रों द्वारा पूज्य कहे गये हैं। इनके श्रतिरिक्त जो पुत्र हैं, उन्हें सीवीर्य से गन्धर्वी एवं श्रमुरों ने हरण कर लिया था। जो श्राम श्ररणी में नन्धन करने से उत्पन्न होता है वह इन्धनों का आश्रित है। पशुक्रों के लिए जो प्रभाववान् अप्ति नियत हुआ है, उसका नाम त्रायु है । उस त्रायु नामक त्रामि का पुत्र महिमान है, उसका पुत्र दहन है । पाक यज्ञों में श्रमिमानी नामक जो श्राप्ति है वह यजों में श्राहुति किये गये पदार्थों का मत्त्रण करता है। समी देवलीको में दिये गये हर्न्या एवं कर्न्यों को जो श्रामि भन्नाण करता है, वह इसका पुत्र सहित है। यह सहित 🛒 श्रमि श्रति श्रद्भुत कर्म करनेवाला एवं महान् यशस्वी है। प्रायश्चित के कर्मों में श्राहृति किये गये हवनीय द्रन्यों का जो मक्त्म करता है, वह भी श्रमिमानी श्रधि कहा जाता है। उस श्रद्भुत श्रमि का पुत्र वीर है, जो देवताश्रों के श्रंश से समुद्भृत तथा परम महान् मुना जाता है। उसका पुत्र विविधानि है। श्रीर उसका पुत्र महाकवि है। विविधाभि के श्रर्क नामक पुत्र से श्राठ श्रमिपुत्र कहे जाते हैं । किसी विशेष कामना से किये गये यजादि कार्यों में ऋमिमानी रचोहा नामक ऋपि का निवास रहता हैं, जिसका दूसरा नाम यतिकृत भी हैं । उसके श्रन्य पुत्र के नाम सुरमि, वसुमान, नाद, हर्यदेव, रुवमवान् ,

श्रवर्ज्य तथा चेमवान् हैं । इन समस्त शुचि नामक श्रवि के सन्तानों की संख्या दुल मिलाकर चीदह है । 
यज्ञचेत्र में प्रणीत होनेवाले श्रवि के पुत्रों का विवरण कतला चुका । ये सभी श्रविमाण प्रलय के श्रवसर पर 
याम नामक सर्वश्रेष्ठ देवगणों के साथ पूर्वकालीन स्वायम्भुव मनु के श्रिषकार काल में श्रिममानी होकर चेतन 
एवं श्रवेतन सभी विहरणीय पदार्थों में श्रनुपविष्ट थे श्रीर सभी लोकों के पालन कार्य में परायण थे । 
इस पूर्व मन्वन्तर की समाप्ति हो जाने पर ये शुक्त एवं याम नामक देवगणों के साथ स्थानामिमानी होकर 
श्रावीश्र के साथ हवनीय द्रव्यों के बहन करने का कार्य करते थे तथा किसी विशेष स्थापित फल की कामना 
से श्रयवा पुत्रादि की कामना से किये गये ब्रह्माद कार्यों में व्यवस्थित रहते थे । इस प्रकार श्रानि के सभी 
वेराघरों एवं उनके स्थानों का वर्णन में कर चुका, इन्हें स्वारोचिष् मन्वन्तर से लेकर सावर्षि मन्वन्तर तक—
सात मन्वतन्तरों में—वर्तमान जानना चाहिये । ऋषियों ने वर्तमान एवं सविष्यकालीन सभी मन्वन्तरों में भी 
वन्हीं मकार के श्रविमों को उन्हीं लक्त्यों सथा स्थानोंवाला गिना है उन्हें उसी मकार जानना चाहिये । ये 
श्राविगय सभी मन्वन्तरों में विविध प्रकार के रूप एवं भयाजनों से समन्वित होकर वर्तमानकालीन याम नायक 
देवताश्रों के साथ भी विधान हों एवं उसी प्रकार अविष्यकालों में भी मिल्प में उत्पन्न होनेवाले याम संज्ञक 
देवगारों के साथ भी निवास फरते हैं । इस प्रकार श्रविश्य का यह विवरण में विस्तारपूर्वक एवं कमानुतार 
श्राप लोगों को ग्रना चुका । श्राप बताहए, इसके उपरान्त क्या ग्रावना चाहते हैं १ ॥१२-४७॥।

श्री मात्स्य महापुराण् में श्रिप्रावंशवर्णन नामक इन्यावनवाँ श्रध्याय समाप्त ॥५१॥

# वावनवाँ ऋध्याय

ऋषियों ने फहा — सूत जी ! मनु के पूछने पर धर्म तथा श्रधर्म के परमश्रेष्ट जिस विस्तृत उपदेश को विप्ता भगवान् ने उन्हें दिया था, श्रव उसे हम लोगों को सुनाइये ॥१॥

सत ने कहा—ऋषिगणा। उस श्रवसर पर, जब कि समस्त संसार एक समुद्र के रूप में परिण्त हो गया था, मत्स्यरूपधारी विश्वातमा भगवान् विष्णु ने इसी प्रकार श्रादि सर्ग तथा प्रतिसर्ग के निस्तिल . ज्यापारों का विस्तार तथा सांख्ययोग एवं कर्मयोग का विस्तार सूर्यपुत्र मनु जी को बतलाया था ॥२-३॥

. ऋषियों ने कहा—सुन्तपरायण सूत जी ! हम लोग उस श्रेष्ठ कर्मयोग का लदास श्रापसे सुनना चाहते हैं, इस संसार में श्रापको कोई वस्तु श्राज्ञात नहीं है ! ॥१॥

सूत ने फहा — ऋषिवृन्द । विष्णु मुगवान् ने कर्मयोग की जिस प्रकार व्याख्या की है, उसे में बतला रहा हूँ, सुनिये । ज्ञान योग की अपेता यह कर्मयोग सहस्रगुणित अधिक परास्त है । इसी कर्मयोग से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, अतः यही परमपद है । कर्मज्ञान से ही ज्ञब्र की भी प्राप्ति होती है, विना कर्मयोग के ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती । कर्म में आस्मा का संयोग होने से ही जीव शास्त्रतं (कभी नष्ट म होनेवाले ) तत्त्व की प्राप्ति करता है । वेद एवं वेदों के जाननेवालों के श्राचार-त्र्यवहार ही श्रीक्षल धर्मों के मूल हैं । उनमें घाठ प्रकार के थालगुए। मुख्य रूप से श्रवस्थित हैं । जैसे सभी जीवों के प्रति ह्नमा श्रीर दया का व्यवहार; श्रातुर एवं पीडित जीवों की रहा; लोक में किसी से द्वेपमाव न रखना; श्रान्तरिक तथा बाहरी-दोनों प्रकार की शुद्धियों; यहच परिश्रम द्वारा साध्य होने वाले कार्यों को भी मंगलमयरूप से सम्पन्न करना; श्चपने सत्परिधम द्वारा उपार्जित द्रव्यों में किसी दुःखी की सहायता के लिए कृपणता न करना तथा दूसरे के द्रव्य एवं श्री में कभी बुरी श्रमिलापा न करना। परिटर्जी ने पुरास्तों में कहे गये इन श्रेष्ठ ध्यारमा के श्राठ गुणों का वर्णन किया है। वही ज्ञान योग का परम साधक (उपकारी) किया (कर्म) योग माना गया है। इस कर्मयोग के विना मर्त्यलोक में किसी को ज्ञानयोग की माप्ति होती नहीं दिखाई देती। बेदों तथा स्मृतियों में कहें गये धर्म कार्यों का प्रयक्षपूर्विक पालन करना चाहिये । सर्वदा प्रतिदिन देवतात्र्यों, पितरां, तथा मनु-प्यादि जीयों को यज्ञादि द्वारा श्रीर ऋषि गर्लों तथा पेतों को तर्पस द्वारा गृप्त करना चाहिये । विद्वान पुरुष को चाहिये कि वह विधिपूर्वक स्वाध्याय तथा हवन से ऋषियों को, श्राद्ध से पितरों को, श्रनदान तथा बलि कर्म द्वारा सामान्य जीवों को सन्तुप्ट रखे । गृहस्थी में होने वाली पाँच प्रकार की जीवहिंसा के पापों को हुर करने के लिए पाँच प्रकार के (स्वाध्याय पाठ, अग्निहोत्र, अतिथि पूजन, पितृतर्पण और बलिक्स्मी) यज्ञ बनाये गये हैं । वे पाँचों हत्याएँ इस प्रकार होती हैं । प्रथम कएडनी में श्रर्थात् मूसल द्वारा उल्लाल में अन बाँटते समय एक हिंसा होती है। दूसरे पेपणी में अर्थात् पीसते समय, तीसरे चुल्ली में भोजन बनाते समय. चौथे जलकुरभी अर्थात् पानी लाने वाले घड़े से त्रीर पाँचवें प्रमार्जनी अर्थात् भाड़ द्वारा बटोरते समय । गृहस्थों को इन पाँच मैकार की हत्याओं का पाप लगता है, अतः उक्त पाप के कारण वह स्वर्ग नहीं जा सकता । उसी पाप के नांग्र करने के लिए ये पाँच प्रकार के यज कहे गये हैं । द्विजातियों के तीस प्रकार के जो संस्कार गिनाये गये हैं, उनसे भली भाँति संस्कृत होकर भी वह पुरुष, जो आरमा के उपर्वृक्त आठों गुणों से रहित है, स्वर्ग की माधि नहीं कर सकता । अतः उसे इन आठ आत्म गुणों से युक्त होकर वेद विहित कर्मी का सर्वदा अनुष्ठान करना चाहिये । अपने सत्परिश्रम द्वारा उपानित धन से गीओं तथा ब्राह्मणों का सर्वदा कल्याण करना चाहिये । गौ, पृथ्वी, सुवर्ण, वस्त्र, सुगन्यित पदार्थ, माला तथा जल से ब्रह्मा, विप्ता, सूर्य, रुद्र तथा वसु स्वरूप शिव की विधिपूर्वक बत तथा उपवास स्वकर श्रद्धा समेत पूजा करनी चाहिये । इसमें किसी शकार की अवहेलना नहीं करनी चाहिये । इन्द्रियों से अगोचर परम शान्त सूक्ष्म श्राच्यक्त सर्वदा विद्यमान जो जगत्त्वरूप भगवान् वासुदेव है, उनकी विविध विमृतियाँ ये सब हैं। ब्रह्मा. भगवान विप्ताु, सूर्य, शिव, त्राठो वधु, ग्यारह गर्गाधिपति, लोकपालेश्वर, वितर गर्ग त्रीर मातृगस् । यही नहीं प्रखुत समस्त चराचर जगत् को भी उन्हीं की विमृति समम्तना चाहिये । इन विमृतियों का वर्शन कर जुका। ब्रह्मा आदि चार देव गए। (ब्रह्मा, विप्ताु, सूर्य और शिव) मूल रूप से इस जगत् के अध्यक श्रिषिपति कहे जाते हैं । ब्रह्मा वा सूर्य विष्णु वा शिव इन सब को श्रामित्र मान कर यदि सेवा की जाय तो इस प्रकार समस्त चराचर विश्व को पूजित समम्प्रना चाहिये । यह सूर्य देवता वेद के रूप हैं, ब्रह्मा श्रादि

तीनों देवताओं के परम तेजोधाम हैं, उन्हों में इन तीनों देवताओं की व्यवस्थित है, ब्रतः मनुष्य को उनकी सर्वधा प्रयक्षपूर्वक पूजा करनी चाहिये। इसलिए मनुष्य को जप, हवन, दान, ब्रत, उपवास व्यादि के द्वारा ब्राह्मण एवं व्यनिन के मुल में इन देवताओं का व्यावाहन करके विधिवत पूजा करनी चाहिये। इन उपर्श्वक विधानों से सदा कर्मथाम में लीन रहने वाले, वेदान्त, शास्त्र तथा स्पृतियों के भेगी, बुरे कर्मों से टरने वाले मनुष्य के लिए न तो इस संसार में कोई बस्तु पाने योग्य रहती है ब्रीर न दूसरे लोक में व्यर्थात् कोई भी पदार्थ उसे किसी लोक में दुष्याप्य नहीं रहते।।॥५-२६॥

श्री मात्स्य महापुराण् में कर्मयोगमाहात्स्य वर्णन नामक बावनवाँ श्रध्याय समाप्त ॥५२॥

#### तिरपनवाँ ऋध्याय

मुनियों ने कहा — सूत जी ! श्रव हम लोगों को श्राप विस्तारपूर्वक पूर्व कमानुसार पुराणों की संख्या वतलाइये । साथ ही साथ सम्पूर्ण दान तथा धर्म की विधियों को भी कमग्रः बतलाइये । ॥१॥

सूत ने कहा — ऋषिकृत्द ! उस समय मनु द्वारा इसी प्रश्न के पूर्व जाने पर विश्वारमा पुराण पुरुष मत्त्व मरावात् ने पुराणों के विषय में जो कुछ मनुसे कहा था उसे आप लोग सुनें । ॥२॥

मरस्य ने कहा-नव्या ने सब शाखों के निर्माण के पहले पुराण का स्मरण किया था, तदुपरान्त उनके मुखों से बेद निकले थे। निष्पाप । उस समय कल्पान्तर में, जब कि ब्रह्मा ने पुराखों का स्मरख किया था, सी करोड़ रलोकों में विस्तृत, पुरवपद, धर्म व्यर्थ तथा काम-इन तीनों पदार्थों को पदान करनेवाला पुराण एक ही था । सभी लोकों के जल जाने पर श्रश्य रूप धारण कर मैने चारों वेदों, उनके श्रंगों (शित्ता, कल्प, व्याकरण आदि) पुराणों, विस्तृत न्यायशास्त्र, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र को एकत्र संग्रहीत कर सकलित किया था, तथा पुनः करूप के त्रादि काल में, जब समस्त सृष्टि समुद्र में निमम्न थीं, समुद्र के जल के भीतर से मैने ही इन सम्पूर्ण वेदादि विपर्यों को ब्रह्मा से कहा था । उन्हें ही श्रहस्मकर चर्तुमुख ब्रह्मा ने देवताओं और ऋषियों से इन विपयों को कहा था। तभी से सर्वसाधारण की बनुत्ति सब राखों की श्रोर तथा पुरारण की श्रीर हुई । राजन् ! काल के प्रभाव से बाद में चलकर पुराण की श्रीर लोगों की श्ररुचि देखकर मैं प्रति द्वापर युग में स्वयं व्यास रूप धारण कर उस सी करोड़ श्लोकों में विस्तृत पुराण को चार लाख श्लोकों के संकुचित रूप में परिवर्तित कर देता हूं । और उसी एक पुराण को अठारह मार्गों में निभक्त कर के इस पृथ्वीलोक पर प्रकाशित किया करता हैं; किन्तु देवलोक में तो श्राज मी वह पुराण सौ करोड़ श्लोकों में विस्तृत है । उसी का सारांश इस लोक में चार लाख श्लोकों में मैने मर दिया है । मुनिवृन्द ! मैं उन पुराणों का वर्णन नाम सहित कर रहा हूं।शाचीन काल में ब्रह्मा ने महिष मरीचि को यह विवरण सुनाया था। सर्वभथम बाहपुराण तेरह सहस्र क्लोकों में कहा गया है, उसे लिखकर जो न्यक्ति सक्तरा जलधेनु के साथ वैशाख मास की पूर्यिमा तिथि को दान देता है, वह ब्रह्मलोक में पृजित होता है। जिस समय यह समस्त

संसार एक स्वर्णमय पद्म के रूप में परिएत था, उस समय के वृत्तान्त का जिसमें वर्शन किया गया है, पिरुटत लोग उसे पाद्म पुराण फहते हैं, उस पाद्मपुराण की कथा इस मर्त्यलोक में पचपन सहर्स इलोकों में कही गयी है । उक्त पुराण को लिखकर जो व्यक्ति सुवर्षा निर्मित कमल के साथ ज्येष्ठ मास में तिल के सहित दान देता है, वह अरवमेष यज्ञ का फल पाप्त करता है । वाराह भगवान के करूप श्रयांत् जिस सृष्टि के प्रारम्भ में वाराह रूप में भगवान् अवतरित हुए थे, वृत्तान्त को लक्ष्य कर पराशरनन्दन ने जिसमें सम्पूर्ण धर्मयुक्त उपदेशों को कहा है, उसे वैप्लाव पुराण कहते हैं । उसे जो कोई व्यक्ति श्रापाद मास में पर्णिमा तिथि को पवित्रात्मा होकर सबत्सा छतथेनु के साथ दान देता है वह वरुए के लोक को प्राप्त करता है। परिवत लोग उक्त वैप्र्याय प्रराण का प्रमाण तेईस सहस्र श्लोकों में जानते हैं । इस मर्त्यलीक में श्वेत करण वृतान्त के प्रसंग में बायु ने रुद्र माहात्त्य के समेत धर्ममय उपदेशों को जिस पुराण की कथाओं के प्रसंग में किया था, वह वाययीय पुराण है, वह पुराण इस लोक में चौबीस सहस्र स्लोकों में समाप्त हुआ कहा जाता है । श्रावण मास की पृथिंगा तिथि श्रावणों को सर्वत्सा गुडधेनु तथा वैल के समेत कुटुम्बवाले ब्राक्कण को जो पवित्रात्मा मनुष्य इसका दान देता है, वह शिवलोक में एक कल्प पर्यन्त निवास करता है । जिस पुराख में गायत्री को लक्ष्य कर धर्म का विस्तारपूर्वक उपवेश किया गया है श्रीर जिसमें बृतासुर का बच भी वरिंगत है. वह भागवत नामक पुराया कहा जाता है । सारस्वत नामक कल्प में जो थ्रेष्ठ मनुष्यगण उत्पन्न हो गये हैं. लोक में उनके षृतान्त से सम्बन्ध रखनेवाले पुराण को भागवत कहते हैं। इस पुराण को लिखकर . जो कोई मनुष्य सुवर्ण रचित सिंह के सहित भाद्रपद मास की पूर्णमासी तिथि को दान देता है, वह परम गति भार करता है । यह भागवत नामक पुराण श्रष्टारह सहस्र श्लोकों में कहा जाता है । जिस पुराण की फया में नारद ने वृहत्कल्प के प्रसंग में धर्म का उपदेश दिया है, वह नारदीय पुराख कहा जाता है। उसका प्रमाण पच्चीस सहस्र श्लोकों का है । श्रादिवन मास की पूर्णिमा तिथि को जो कोई मनुष्य सवत्सा गौ समेत इसे दान देता है वह उस परम सिद्धि की प्राप्त करता है, जिसे प्राप्त कर पुनरागमन दुर्लभ हो जाता है 1 जिस पुराख में कुछ जिज्ञासु मुनियों के भश्न करने पर धर्मनिष्ठ मुनियों ने कुछ पत्तियों के प्रसंग में धर्म अधर्म का निवेचन और व्याख्यान किया है, वह मार्करहेय मुनिद्वारा विस्तारपूर्वक कहा गया नय सहस्र श्लोकों वाला मार्कग्रहेय नामक पुराण इस मर्त्यलोक में परम प्रसिद्ध है । उसे लिखकर जो कोई मनुष्य सुवर्णमय हाथी के समेत कार्तिक की पृर्शिएमा को दान देता है, वह पुरहरीक यज्ञ के फल का मागी होता है। ईशान नामक कल्प वृत्तान्त के प्रसंग में ऋगि ने जिसे वरिष्ठ ऋषि के लिए कहा है, वह आस्त्रेय पुराण कहलाता है। जो मनुष्य इस पुराण को लिखकर सुकर्ण रचित कमल के समेत मार्गशीर्प मास की पृर्शिमा तिथि को विधिपूर्वक सवत्सा तिलधेनु के साथ दान देता है वह स्वर्गलोक में पूजित होता है। उक्त श्राग्नेय पुराण का प्रभाण सोलह सहस्र रलोकों में है। वह सभी यज़ों का फल देनेवाला है। जिसमें ब्रह्म ने सूर्य के

<sup>ै</sup> यह पाठ सभी मुस्तकों में बास नहीं है।

माहात्म्य के लक्ष्य से अधोर नामक कल्प बृत्तान्त के प्रसग में ससार की स्थिति तथा छप्टि के लत्त्त्पादि को मन् से बतलाया है, वह प्राय भिवष्य में होनेवाले चरित्रों से सवलित, भविष्य नामक पुराग् है । चीदह सहस्र पाँच सौ ख्लोकों में, इस मर्त्यलोक में उसकी प्रसिद्धि है। उसे जो कोई मनुष्य अभिमान रहित हो, पोप मास की पूर्णिमा तिथि को गुड और घडे के साथ दान देता हे, वह श्रमिन्टोम नामक यज्ञ का फ्ल प्राप्त करता है। रथन्तर नामक कल्प के मुत्तान्त को लक्ष्य कर सावर्थि मनु ने नारद ऋषि के लिए ट्रप्सा भगवान् के श्रेष्ठ माहात्स्य को जिस पुराया में कहा है, ऋौर जिसमें ब्रह्म वासह के उपदेश बारगार वर्शित हैं, वह अष्टारह सहस श्लोकों का ब्रह्मवेवर्त नामक पुराण वहा जाता है । जो कोई मनुष्य माघ महीने की पूर्णिमा तिथि को शुभ दिन में इसका दान देता है, वह ब्रह्मलोक में पूजित होता है। जिसमें अग्नि लिंग के मध्य में स्थित होकर सगवान् राकर ने करपान्त में अग्नि को लक्ष्य कर, धर्म अर्थ काम तथा मोल--इन चारों पदार्थों की प्राप्ति के लिए धर्म का उपदेश किया है, उस पुराण का स्वय ब्रह्मा ने लेह नाम रखा है, उक्त म्यारह सहस्र श्लोकों वाले पुरागः को जो कोई मनुष्य फारगुन मास की पूर्यिमा तिथि को सबत्सा तिलघेनु के साथ दान देता है, वह शिव की समानता का पद पाप्त करता है। मुनिवृन्द ! पुन महावराह के माहात्म्य के विषय पर विष्णु मगवान् ने पृथ्वी के लिए मानव करप के प्रसग में चौबीस सहस रत्तोकों में जिसे वर्षित किया हे, वह पुराण इस लोक में वाराह पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। जो कोई मनुष्य चेत्र मास की पृर्णिमा तिथि को सुवर्ण रचित गरड को बनाकर तिल श्रीर सवत्ता गी के साथ कुटुम्ब बाले जाहाए। को इसका बान करता है, वह भगवान् वाराह की कृपा से विप्यु के स्थान को प्राप्त करता है। जिस पुराण में स्वामिकातिकेय ने माहेश्वर धर्म के विषय पर प्रलय काल में शिव के चित्रों का गुरा गान किया है, वह सर्व्यलोक में इक्यासी सहस्र एस सी श्लोकों में विन्तृत स्कान्द पुराग्। फहा जाता है। इसे लिलकर जो कोई मनुष्य मुवर्ग्यरचित त्रिशृह्त के साथ भीन राग्नि पर सूर्य के श्राने पर दान देता है, वह शैव पद को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने त्रिविकस (बामन भगवान्) के उस माहात्य्यमय बृत्तान्त का, जिसमें उन्होंने अपने तीन पगों से तीनों लोकों को नाप लिया था, जिस पुराण में भली भौति कीर्तन किया है, श्रीर जो कूर्म कल्प से सम्बन्ध रखनेवाला तथा कल्याण पद हे, उसे वामन पुराण कहते हैं । उसका प्रमाण दस सहस्र रलोकों का कहा गया हे । जो कोई मनुष्य ररत् ऋतु में, जिस तिथि को दिन रात परावर होते हैं, दान देता है वह विष्णु के लोऊ को भाष्ठ करता है। जिस पुराण में मगवान् जनार्टन (विज्यु) ने दूर्म रूप धारण कर रसातल में धर्म, श्रर्य, काम तथा मोल् — इन चारी पदार्थों के माहात्म्य को इन्द्र के समीप में इन्द्रयुप्त की कथा के प्रसग में कहा है, यह लक्ष्मी करूप से सम्मन्य रखने वाला श्रद्धारह सहस्र रलोकों में समाध कुर्म पुराख के नाम से विष्यात है । जो कोई व्यक्ति इस कूर्न पुरागा को प्रयन के प्रवसर पर सुवर्ग रचित कूर्म (कच्छप) के साथ दान देता हे, वह

<sup>ै</sup>जर सूर्य उत्तर से दिवल तथा निवित्त से उत्तर होते हैं तो उसे श्रमन कहते हैं, वे दिव्यायन और स्वतप्रया नाम से नो है।

धन्य हैं, यश तथा दीर्घायु का देनेवाला है । ॥१-६३॥ वित्रवर्यवृन्द ! क्यार कहे गये अठारह महापुराणों से अलग जो अन्य उप पुराण कहे गये हैं, उन्हें इन्हीं सब पुराणों से निकला हुआ ही समिक्तिये । पुराणों में प्राचीन काल की प्रसिद्ध कथाएँ कही गई हैं । और उनके सामान्यतया पाँच लहाण होते हैं । सर्ग ( ब्रह्म द्वारा स्तरिष्ट स्वना ), प्रतिसर्ग ( ब्रह्म द्वारा स्तरिष्ट रचना किये काने के उपरान्त रूद, विराट् मनु, दल एवं मरीचि आदि ब्रह्मा के मानसपुत्रों द्वारा पृथक-पृथक स्तरि रचना ), वंश (सूर्य, चंद्र आदि ) मन्यन्तर ( स्वायम्बद, स्वारोचिष् आदि ) और

परिदृत लोग पुरातन करूपों में घटित होनेवाली कथाओं से युक्त इन पुराखों को जानते हैं। इसी प्रकार लोक में व्यादित्य नामक श्रान्य उपपुराख का मी नाम लिया जाता है। पुराखों का यह श्रनकम (कम) वंश्यानुचरित ( उक्त वंशों में उत्पन्न होनेवाले राजाओं आदि का वर्णन ) ये पाँच प्रकार के पुराणों के लक्तण कहे गये हैं। इन पाँच प्रकार के लक्तणोंवाले सभी प्रंराणों में संसार के उत्पत्ति श्रीर संहार करनेवाले ब्रह्मा, विप्तु, सूर्य एवं शिव के माहात्म्य, श्रन्यान्य वृत्तान्त, घर्म, श्रर्य, काम तथा मीत्त—इन चारों पदार्थों के प्राप्त करने के विविध उपाय तथा विपरीत स्त्राचरण करने पर जो कुफल मिलता है उसका वर्णन भी किया गया है। सत्त्व गुरा प्रधान पुरागों में भगवान विप्णा का माहात्म्य श्रिपिक बताया गया है । रजोगुरए प्रधान पुरागों में ब्रह्मा के माहात्म्य श्रिधिक बताये गये हैं । उसी प्रकार तमी गुरा प्रधान पुरार्गों में ऋग्नि तथा शिव के माहात्म्य ऋधिक वर्गित किये गये हैं । संकीर्ग पुरार्गों में : सरस्वती तथा पितरों के माहात्म्य वर्शित है । सत्यवतीस्रत व्यास ने इन श्रठारह पुराशों की रचना करके सम्पूर्ण महाभारत की रचना की थी, जो एक लाख रलोकों में वेदसम्मत अर्थी से सुरोभित कहा जाता है। वाल्मीकि ने जिस रामचन्द्र के उत्तम<sup>ं</sup> बृत्तान्त को कहा है, जिसे सौ करीड़ श्लोकों में विस्तृत करके ब्रह्मा ने नारद से कहा था श्रीर संदोष में नारद ने वाल्मीकि से कहा था, उसी धर्म श्रर्थ तथा काम को पदान करनेवाले रामचरित को बाल्मीकि ने मर्त्यलोक में कहा है । इस प्रकार ऊपर के पुराणों की सारी संख्या को जोड़ कर-सव मिलाकर- सवा पाँच लाख श्लोकों में पुरानी कथाएँ इस मर्त्यलोक में कही गई हैं । परिडत लोग पुराणों की कथाओं को पुरातन सृष्टि के सम्बन्ध में कहते हैं। पुराणों का यह कम-बृत्तान्त धन्य है, यरा तथा दीर्घ स्त्रायु को प्रदान करनेवाला है । जो कोई मनुष्य इसे पढ़ता है अथवा सुनता है वह परम गति को प्राप्त करता है। यह पवित्र है, यरा का निधान है, पितरों का ऋति शिय विषय है, देवताओं के लिए श्रम्त के समान सुखदायी है श्रीर पुरुषों के लिए नित्य पापों की दूर करनेवाला है । ।।६४-७४।।

श्री मास्त्य महापुराण् में पुराणों की श्रमुक्रमणिका नामक तिरपनवाँ श्रध्याय समाप्त ॥५३॥

#### चौवनवाँ ऋध्याय

स्त ने कहा — अब इसके उपरान्त में आप लोगों से सभी प्रकार के उन दान धर्मों का दृषान्त फेंहूँगा, जो ब्रत तथा उपवास समेत किये जाते हैं। जैसा कि मर्त्यलोक में भगवान् मत्त्य ने भी कहा है। पूर्वकाल में महादेव तथा बुद्धिमान् नारद के बीच में दान संवाद जिस प्रकार हुआ था, उसी प्रकार में भी धर्म अर्थ तथा काम को देनेवाले उक्त वृत्तान्त को तुम लोगों से कह रहा हूँ, सुनिये। ॥१-२॥

प्राचीन काल में एकनार कैलास पर्वत के शिखर पर बैठे हुए कामदेव के शरीर को जलानेवाले त्रिनेत्र भगवान् शकर से नारद जी ने पूछा था । ॥३॥

नारद ने कहा—देवाधिदेव ! ब्रह्मा, विद्या तथा इन्द्र के नायक ! भगवन् ! श्रापका श्रयवा मगवान् विद्या का भक्त होकर मनुष्य किस प्रकार धन-सम्पत्ति, प्रतिष्ठा, श्रारोम्य, सीन्दर्य, दीर्पायु, भाग्य, सीभाग्य तथा संपदा से सम्पन्न हो सकता है ! श्रथवा विधवा नारी किस प्रकार सभी प्रकार के सद्गुर्गों से युक्त तथा सीमान्यवती हो सकती है ? देव ! आप कृपापूर्वक मुक्ति को प्रदान करनेवाले किसी ऐसे ही बन का विधान हमें बतलाइये ! ॥४-५॥

ईंदबर ने फहा — नारद ! ब्रब्स् । सम्पूर्ण लोक के कल्याण करनेवाले शुप्त वत का प्रसंग श्रापने बड़ा श्रन्छ। छेड़ा, जो सुननेमात्र से ही शान्ति भदान करनेवाला है । ऐसे मत को भे बतला रहा हैं, सुनिये । नारायणात्मक नक्षत्र पुरुष नामक एक महान् अत है । उस जत में भगवान् के पाद आदि स्वरूप विधिपूर्वक बनावे श्रीर उनके नामों का कीर्तन करे । चैत्र महीने में सर्वप्रथम त्राक्षण को बुलाकर संकल्प करे श्रीर तव मृत नल्त्रों में भगवान् चासुदेव की मूर्ति की पूजा करें । मृत नल्ल्य में 'विरववसाय नमः' समस्त विरव -- ज़क्षागढ-को धारण करनेवाले को नमस्कार हैं -- ऐसा कहकर दोनों पैरों की पूजा करें । रोहिस्सी नद्दन्न में 'श्रनन्ताय नमः' श्रनन्त के लिए नमस्कार है—ऐसा कहकर दोनों गुरुकों (ऐंड्री के उपर वाली गाँठ) की पूजा करे । इसी प्रकार दोनों जंघाओं की अधवा जानु (बुटनों को) की 'बरदाय नमः' बरदान देनेवाले के लिए नमस्कार कर के अविवनी कुमार के नक्तन्न (श्रविवनी) में पूजा करे। पूर्वापाड़ और उत्तरापाड़ इन दोनों नज्ञां में 'नमः शिवाय' शिव के लिए नमस्कार है-यह कह कर कर की पूजा करें । पूर्वा फाल्गुनी और उत्तराफाल्गुनी नद्दात्रों में पंचरार—के लिए नमस्कार है—ऐसा कह कर मेडू (लिंग) की पूजा करे । नारद । कृतिका नक्षत्र में शार्क धर (विप्यु) के लिए नमस्कार है—ऐसा कहकर विप्यु मगवान् के कटि मदेश की पूजा करे । पूर्व माद्रपद श्रीर उत्तर माद्रपद इन दोनों नज्जों में केशिनिपूदन के लिए नमस्कार है — ऐंसा कह कर पार्श्व (बगल) माग की पूजा करें। नारद! रेबती नक्त्र में बामोदर (दाम अर्थात् सम्पूर्ण लोकों के नाम हों पेट में जिसके, अर्थात् मगवान् विप्णु) के लिए नमस्कार है—ऐसा कह कर दोनों कृष्टि (कोल) प्रदेशों की पूजा करें। अनुराधा नदात्र में माधव (विन्यु) के लिए नमस्कार है--पैसा कह कर उर (खाती) स्थल की पूजा करे। धनिन्छा नत्त्र में अधीयविध्यंसकर (पापों के सम्हों को विध्यंस करनेवाल) के लिए नमस्कार है—ऐसा कह कर पृष्ठ (पीठ) देश की पूजा करे । विशासा नत्त्र में श्री शंखनकासिगदाधर (लक्ष्मी सम्पन्न, शंख, चक, तलवार तथा गदा धारण करने बाले) के लिए नमस्कार है—ऐसा कह बेब्र मुजाओं (चारों मुजाओं) की पूजा करें 1 इस्त नत्त्व में मधु सूदन (मधु नामक राद्यस का विनाश करने वाले मगवान विच्यु) के लिए नमस्कार है, —ऐसा कह कर कैटम के शतुं (विष्णु) के हाथों की पूजा करे। पुनर्वसु नवत्र में साझामधीश (साम के मध्य में संगीत के माधुर्य के कारण श्राति रमणीय होने से विष्णु मगवान की मूर्ति भी साम कही वाती है, उसके स्वामी विन्त्यु) के लिए नगस्कार है-ऐसा कह कर श्रंगुलियों के श्रवमार्गों की पूजा करे । श्रारलेपा . नत्त्र के दिन मत्स्य शरीर घारण करने वाले के (विष्णु के) नखों की पूजा करे । ज्येष्टा नत्त्र में कूर्म (कच्छप) के चरगों की में शरण में हूँ—ऐसा कह कर कराठ भदेश में हरि की पूजा करे। अवस् नद्यत्र में वाराह के लिए नमस्कार है - ऐसा कह कर भगवान् वनार्दन के कानों की मत्ती भाँति पूजा करें। नाज में - के विनाराक नृसिंह भगवान के लिए हमारा नमस्कार है-ऐसा वह कर गुल की

पूजा करें । स्वाती नद्धिय में भक्तों के कारण से वामन रूप धारण करनेवाले भगवान् विप्णु को नमस्कार हे—ऐसा कह कर दातों के अप्रभाग की पूजा करें । द्विज । वरण के नद्धित (उत्तिभप नद्धित में) में भागव नन्द्धत के लिए नमस्कार है—ऐसा कह कर विप्णु भगवान् के मुख की पूजा करें । मधा नद्ध्य में राम के लिए हमारा नमस्कार हे,—ऐसा कह कर राम के लिए हमारा नमस्कार हे,—ऐसा कह कर राम के लिए हमारा नमस्कार है,—ऐसा कह कर दोनों नेत्रों की पूजा करें । विचा नद्ध्य में राम अपित नेत्रों की पूजा करें । विचा नद्ध्य में राम और शुद्ध रूप (भगवान् विप्णु को) को हमारा नमस्कार हे—ऐसा कह कर मुतारि (विप्णु) के ललाट-प्रदेश की पूजा करें । भरणी नद्ध्य मं हे विश्वरंथर ! किल रूप धारण करने वाले आपको हमारा नमस्कार हे—ऐसा कह कर पुरुषोचम के केशों की पूजा करें । आई नद्ध्य में हरि के लिए हमारा नमस्कार हे—ऐसा कह कर पुरुषोचम के केशों की पूजा करें । उक्त नद्ध्यों के दिन उपवास करके अप्र बाखणों की पूजा में करनी चाहिये । उत्त की समाधि पर सर्वगुणसम्प्य, वक्त, रूपवान्, शीलवान्, सामवेद को जाननेवाले श्रेष्ठ बाखण को सुवर्ण से बनी हुई विशाल और लन्ती बाहुयों वाली, मोती, तथा हीरे से जडी हुई, जल से मेरे हुए कलश में रखी गई, विप्णु भगवान् की सुवर स्पूर्त सुनर विद्य का, गो तथा सब प्रकार की सामिपयों और पात्रों का दान दे । साथ ही एक सुन्दर श्रय्य भी दान करे । इस प्रकार जो छुळ भी हो सके अपने कल्याया के लिए बाखणा को देना चाहिये। तदन्तर बाखणा से 'व्या विप्णु और शिव स्वरूप बाखणा देव ! मेरे मनोर्थों को सफल की जिये — ऐसा निवेदन करना चाहिये। ।।६-२३॥

लक्ष्मी समेत सुवर्ण से बनी हुई पुरुषोत्तम भगवान् विष्णु की मूर्ति को तथा राज्या को उक्त माझ्य को विना गाँठ बांध ही मनोच्चारयपूर्वन दान दे, ब्राह्मण की युक्त हो । और तब निवेदन करें कि 'जिस मकार विष्णु के मक्तों से कभी पाप नहीं होता उसी मकार केग्रव के प्रसन्न होने पर सीन्दर्य, आरोग्य तथा श्रेष्ठ भक्ति भी प्राप्त होती है । हे जनार्दन । जिस मकार ज्ञाप की राज्या कभी लक्ष्मी से शून्य नहीं रहती, उसी मकार हे कृष्णा ! प्रत्येक जन्म में मेरी भी श्रम्या कभी शून्य न रहे !' इस मकार निवेदन करने के उपरान्त उन सब बक्त माला चन्दन आदि सामग्रियों को भी उक्त नवत्रपुरुष नामक बत को जानने वाले (कराने काले, पुरोहित) ब्राह्मण की दान दे दे । उक्त सभी नवात्रों में उपवास रख कर तेल तथा नमक के बिना ही मोजन करना चाहिये। भोजन यथाशकिक रे । उसमें किसी मकार की कृप्यता न करे । इस प्रकार स्वयम इस नव्त्रपुरुष नामक बत की विधिपूर्वक उपासना करके मनुष्य सभी मनोर्ग्यों को प्राप्त करता है । इस प्रकार स्वयम इस नव्त्रपुरुष नामक बत की विधिपूर्वक उपासना करके मनुष्य सभी मनोर्ग्यों को प्राप्त करता है । इस के सम्पन्न करने से ब्राह्मल्या आदि घोर पाप — चे चाहे इस लोक के किये हों वा परलोक के किये हों, अथवा पितरों के किये हों — नष्ट हो जाते हे । इस भगवान विष्णु के समस्त घोर पापों को विनष्ट करनेवाले वत के माहात्य्य को जो कोई श्रेष्ठ मनुष्य वा खी श्रांत मिन्न से पदती है, सुनती है अथवा श्रावरणा करती हे उसके सभी मनोर्थ पूर्ण होते हे । यह पुनीत वन पुरुष को सभी प्रकार की विभृतियों श्रीर फलों का देने वाला है । ॥२४-१॥

श्री मात्स्य महापुरा ए में नत्त्वपुरुष वत भाहात्म्य नामक चौवनवॉ अध्याय समाप्त ॥५४॥

# पंचपनवाँ अध्याय

नारद ने कहा—श्रम्यास न होने के कारण श्रथवा रोग युक्त होने के कारण जो मनुष्य उपवास करने में श्रसमर्थ है, श्रीर उसी प्रकार के फल को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए कीन-सा युक्त करना ठीक होगा १ ॥१॥

ईश्वर ने कहा—उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए, जिस में राप्ति काल में मोजन कर लेने का विधान बतलाया गया है, ऐसे महान तथा अन्तय फल देनेवाले आदित्यरायन नामक त्रत को बतला रहा हूँ, मुनिये। जिसमें तिथियों एवं नल्त्रों के संयोग के अवसर पर पुरागों के जानने वाले विधियूर्वक रांकर मगवान की पूजा का माहात्य बतलाते हैं। जब सप्तमी तिथि को हस्त नल्ल युक्त रविवार का दिन आये और उसी दिन सूर्य की संकान्ति भी हो तो उक्त तिथि को सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण फरनेवाली समम्तना चाहिये। इस पुराय तिथि को पार्वती और महादेव की पूजा सूर्य का नाशेच्चारण करके करे, और रिव लिक्त में सूर्य की पूजा करते हुए यलपूर्वक उसकी उपासना करे। मुनिवर। उमापित रिव तथा सूर्य का मेद कहीं पर देला नहीं गया है, अतः मनुस्य को घर में रिव लिंग की पूजा करनी चाहिये।।२-६॥

हस्त नक्तत्र में सूर्य के लिए नमस्कार है-ऐसा कह कर दोनों पैरों की पूजा करें । चित्रा नक्तत्र में श्चर्क के लिए नमस्कार है--ऐसा कह कर गुरूक प्रदेश की पूजा करे । इसी प्रकार ह्वाती नक्तन्न में पुरुषोचम के लिए नमस्कार है—ऐसा कहकर दोनों जंघाओं की पूजा, विशाखा नक्तत्र में धाता के लिए नमस्कार है— ऐसा कह कर जानु प्रदेश की पूजा और अनुराध नक्षत्र में सहस्रमानु के लिए नमस्कार करके दोनों उरु पदेशों की भली भाँति पूजा करे। इसी प्रकार ज्येष्टा नवात्र में ऋनङ्ग के लिए नमस्कार है—ऐसा कह कर गुद्ध इन्द्रिय की पूजा करें। मूल नलत्र में इन्द्र के लिए और सीम (चन्द्रमा) के लिए नमस्कार है पेसा कह फर कृटि प्रदेश की पूजा करे । पूर्वापाड़ तथा उत्तरापाड़— इन दोनों नक्त्रों में स्वप्ट्रा सप्ततुरंगम (सात घोड़ों वाले सूर्य) के लिए नमस्कार है-पेसा कह कर नामि देश की पूजा करे । श्रवण नत्त्र में तीक्ष्णांश (तेज किरणों वाले) के लिए नमस्कार है—ऐसा कह कर कुच्चि प्रदेश की, धनिष्ठा नत्तत्र में विकर्तन के लिए कह कर पृष्ठ (पीठ) देश की पूजा करें । इसी प्रकार शतमिप नत्त्रज्ञ में ध्वातविनाशन (ग्रंपकार नाशक) के लिए नमस्त्रार कह कर नेत्रों की पूजा करनी चाहिये। पूर्व श्रीर उत्तर भादपद—इन दोनों नक्तर्त्रों में त्वप्रा चएडकर (तीक्ष्ण किरणीं वाले) को नमस्कार है—ऐसा कह कर दोनों बाहुओं की पूजा करें। हे द्विज ! इसी तरह रेवती नदात्र में साम के त्राधीश की हमारा नमस्कार-है — ऐसा कह कर दोनों हाथों की पूजा करनी चाहिये। अशिवनी नत्त्रज्ञ में सप्तारवधुरंघर के लिए, नमस्कार है—ऐसा कह कर नर्खों की पुजा करनी चाहिये । भरगी नदात्र में कठोरधामा दिवाकर (उम तेज वाले सूर्य) के लिए हमारा नमस्कार है—ऐसा कह कर करठ प्रदेश की पूजा करें । हे नारद ! छत्तिका नत्तत्र में दिवाकर को नमस्कार है— पैसा कह कर गत्ते की श्रीर रोहियी नत्तत्र में अम्बुजेश को नमस्कार है—ऐसा कह कर श्रोंठ

की पूजा करें ! मगशिरा नदात्र में हरि ! तुम्हारे लिए नमस्कार है---ऐसा कह कर सुरारि के दाँतों की पूजा करें । पुनर्वसु नक्तत्र में सविता के लिए नमस्कार है—ऐसा कहकर शंकर मगवान की मृति में निह्ना तथा नासिका की पूजा करे ! पुष्प नत्त्र में वेदमूर्ति घारी कमल कुल के परम प्रिय ! तुग्हें नमस्कार है-ऐसा फहकर ललाट प्रदेश की श्रीर केशों की पूजा करे फिर श्रारलेपा नत्त्र में विद्वानों के परम प्रिय तुम्हें नमस्कार है —ऐसा कहकर मस्तक की पूजा करें। मधा नक्त में, गी (पृथ्वी) श्रीर गर्णी के ईश शंकर भगवान की मूर्ति में नमस्कार करके कानों की पूजा करें। पूर्वा फाल्गुनी नत्तत्र में गी श्रीर बाह्मणों के बन्दनीय शिव को नमस्कार है—पैसा फहकर शिव के नेत्रों की पूजा करें । फिर उत्तराफाल्गुनी नद्मत्र में विख्वेश्वर को नमस्कार है — पेसा कहकर भीहों की पूजा करे श्रीर कहे — 'हे पारा, श्रंकुरा रहल कमल कपाल सर्प चन्द्रमा श्रीर धनुप को धारण करनेवाले । गजासुर, व्यनंग (कामदेव) त्रिपुर, तथा अन्धक के विनारा के कारणा भूत । तुम्हें हमारा नमस्कार स्वीकार हो । जमर कहे गये श्वासों की तथा निश्वेश्वर को नमस्कार है---ऐसा कहकर शिय जी की नित्य पूजा करे। जब तक यह ऋनुष्ठान चले तब तक तैल, शाक, मांस तथा नमक से रहित भोजन करना चाहिये । पहली बार परोसा हुन्ना भोजन न छोड़ना चाहिये । द्विजवर्य नारद जी । व्रती पुरुप दिन भर उपवास कर, रात के समय भोजन करके इस व्रत को समाप्त करे और तय पुनर्वसु नक्त्र आने पर बाहरण को एक सेर राठी का चावल, ताँबे के पात्र में थी, सुवर्ण तथा दो बलों का दान . फरें । सातवें पारण के श्रवसर पर ऐसा करने से श्राधिक पुर्य होता है । इसी प्रकार हे नारद जी ! चौदहवें पारण के अवसर पर गुड़, दूध, धी ऋादि से बने हुए मोज्य पदार्थों द्वारा ब्राक्षणों को भोजन कराये । इसी के लिए शुद्ध मुवर्ण का लाल रंग के ब्याठ पर्तावाला ब्याठ ब्रंगुल विस्तृत एक मुन्दर कमल पद्मकी स्वाभाविक लालिमासे युक्त पहले ही से बनवा रखे, जिसमें नीचे का कार्याक श्रंश भी बना हो । इसके ऋतिरिक्त एक मनोहर रीय्या निर्मित करा के, जिसमें उलटी गार्टे न दी गई हों, तिकया, सुन्दर विद्योगा, व्यजन (पंखा) भोजन, जूता, द्याता, चेंवर, आसन, दर्पण श्रीर भूपणों से अलंकृत करके, फल यस तथा चन्दनादि लेपनों से मुशोभित करके श्रीर उसी में उक्त मुवर्ण निर्मित कमल को स्थापित करके श्वेत रंग की दूध देनेवाली एक गौ के साथ, जो चारों श्रोर से वस्न से दँकी हुई हो श्रीर सुधे स्वभाववाली हो, जिसकी खुरें चॉदी से ऋौर सीगें सुवर्ण से मदी हुई हों, जिसके दुहनेके लिए कॉसे का पात्र भी साथ हो, मंत्रोच्चारणपूर्वक दिन के प्रथम प्रहर में दान करे। दान देते समय उक्त गाय को कभी उपवास नहीं कराना चाहिये। दान देने के पश्चात् सूर्य से प्रार्थना करे—'हे स्नादित्य! जिस प्रकार त्रापको शैय्या कान्ति, घृति, श्री श्रीर रति से कमी सूनी नहीं रहती, उसी प्रकार मुभ्ने भी उक्त सिद्धियों की प्राप्ति हो, देवगण श्रापको छोड़ निप्पाप तथा कल्याण देनेवाला देवता किसी श्रन्य को नहीं सममते, त्राप सुम्मे इस सम्पूर्ण दुःख रूपी संसार सागर से उनारे । इस प्रकार निवेदन कर उक्त मूर्ति की प्रदित्त्या करे श्रीर प्रयाम करके उसका विसर्जन करे । उन दिये गये राज्या तथा भी श्रादि पदार्थी को प्राक्षण के घर पहुँचा दे। किसी श्रहंकारी, निन्दक, दुःशील एव कुतर्की व्यक्ति से महादेव के इस परम श्रेष्ठ वत को नहीं वतलाना चाहिये श्रीर उससे भी नहीं वतलाना चाहिये जो निन्दक स्वमाव का हो । इस गुछ छव वत को भक्त, विनम्न तथा जिज्ञासा रखनेवाले व्यक्ति को ही बताना चाहिये । वेहीं को जाननेवाले लोग इस वत को महापाप का विनास करनेवाला तथा श्रान्य पुराय प्रयय प्रयान करनेवाला वतलाते हैं । जो कोई देवताश्रों को श्रानन्दित करनेवाला पुरुप श्रात मित्तपूर्वक इस वत का श्रानुष्ठान करता है, यह बन्धु, पुत्र, घन तथा पत्नी से कभी विद्युक्त नहीं होता । उसे न वो कभी रोग होता है न शोक । श्रीर न कभी दुःख ही प्राप्त होता है । जो कोई सी इस पावन वत का पालन भक्ति के साथ करती है वह भी उपर कहे गये फलों को प्राप्त करती है । इस पुरुप वत का श्रानुष्ठान, जिसके केवल माहत्त्य कीर्तन करने से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, पूर्वकाल में वरिष्ठ, श्रानुंन, कुनेर तथा देवराज इन्द्र ने किया था। इस परम पुनीत रिवर्यन नामक वत के माहात्त्य को जो मनुष्य पढ़ता श्रावा सुनता है, वह इन्द्र का भेग पात्र होता है । जो व्यक्ति इसका श्रानुष्ठान करता है वह अपने सम्पूर्ण नरकस्य पितरों को स्वर्ग लोक पहुँचाता है । ॥०-३ ३॥

श्री मात्स्य महापुराण् में आदित्यरायन व्रत-माहात्त्य नामक पचपनवौ अध्याय समाप्त ॥५५॥

#### ः त्रुप्पनवाँ ऋध्याय

श्री भगवान (मत्स्य) बोले- अब इसके उपरान्त में सम्पूर्ण पापों को विनध करनेवाले रूप्णाष्टमी नामक व्रत को बतला रहा हूँ, जिसके अनुष्ठान करने से पुरुषों को शान्ति, मुक्ति तथा बिजय की प्राप्ति होती है । मार्गरीर्प मास में रांकर की, पीप मास में रान्मु की, माय में महेरदर की श्रीर फाल्गुन में महादेव भी की पूजा करनी चाहिये। उसी प्रकार चैत्र में स्थाग्रु की तथा वैशाख मास में शिव की पूजा मनुष्य करें । ज्येष्ठे महीने में पशुपति की, आपाढ़ में टम की, आवण में गर्व की, मादपद में त्र्यम्बक की, त्रास्वित में हर की तथा कार्तिक में ईशान की पूजा करे। इन महीनों की कृप्ण पत्त की श्रष्टमी तिथि को उपवास कर समर्थ व्यक्ति (श्रापनी सामर्थ्य के श्रानुकूल) गी, सुवर्ण, पृथ्वी, श्रीर वस्त्रों से शिव में भिवत रखनेवाले ब्राह्मणों की पूजा करे । गाय का मृत्र, धी, दूध, तिल, जब, हुरा, गाय की सींग से स्पर्श किया गया जल, शिरीप, मन्दार, बेलपज, एवं दही, श्रयवा केवल पंच गव्य का मलगा कर रात में रांकर की पजा करें । इस ब्रत के लिए महर्षि वृन्द पीपल, वरगद, गूलर, पाकर, पलारा तथा जामुन के वृत्त को विशेष फलदायी जानते हैं। अगहन और आपाद इन दो महीनों में प्रारम्भ करके कम से इन्हों में से एक एक की दातून बती को करनी चाहिये। देन के लिए श्रार्थ, काली गाय श्रीर काले वस का दान करना चाहिये । बत के समाग्र हो जाने पर बाहाएंगें को दही से युक्त ब्यन्न , बितान, पताका, चैंदर, पाँच प्रकार के रहीं समेत जल भरने का सुन्दर कलरा, काली भी, सुवर्गा एवं व्यनेक प्रकार के सुन्दर वस्तों का दान करना चाहिये । यदि उपर्युक्त बस्तुएँ देने में बती श्रसमर्थ है तो श्रपनी शक्ति के श्रनुकृत एक ही भी का दान करे। पर इस अत में यथाराकि कंजूसी नहीं करनी चाहिये, कंजूसी करने पर दौप

भागी होना पड़ता है । इस क्रप्णाष्टमी नामक व्रत का विधिवत् पालन करने पर मनुष्य इकीस सौ कल्प पर्यन्त शिव लोक में देवताओं द्वारा पूजित होकर निवास करता है । ॥१-११॥

श्री मात्स्य महापुरागा में कृष्णाष्टमी वत-माहात्म्य नामक खप्पनवाँ श्रध्याय समाप्त ॥५६॥

#### सत्तावनवाँ अध्याय

नारद ने फहा — मगवन् चन्द्रमीले ! जिल पुनीत बत के पालन करने से पुरुष प्रत्येक जन्म में दीर्घायु आरोग्य, वंश युद्धि तथा अम्युकति से युक्त होकर राजा के कुल में उत्पन्न होता है, ऐसे किसी परम श्रेष्ठ बत को हमें विधिपूर्वक बतलाहुये ! !!१॥ •

श्री भगवान् वोस्ठे—नारद जी । श्रापने ऐसे पुनीत व्रत की चर्चा खेड़कर बहुत श्रच्छा काम किया, में उस ग्रुष व्रत को श्रापसे वतना रहा हूँ, जिसे श्रम्य पुराय देनेवाला कहा गया है, श्रीर निस्को केवल पुरायों के जानने वाले लोग जानते हैं । उक्त पुनीत व्रत की प्रसिद्धि इस मर्ख लोक में रोहियोचिन्द्र-रायन नाम से है । उस में चन्द्रमा के नामों का उच्चारण कर नारायण की मूर्ति की पूजा करनी चाहिये । जब कभी सोमवार के दिन शुक्त पक्त की पन्द्रहवीं श्रथात् पूर्तिमा तिथि पड़े श्रथवा पूर्यिमा तिथि को व्रस नच्छ पड़े, तब मनुष्य सरसों (सरतों के तेल) से श्रथवा घृत से श्रथवा पंचगत्य से विधिवत् स्नान करे । सदनन्तर विद्वान् पुरुप 'श्राप्यायस्व....' इत्यादि मन्त्र का एक सी श्राठ वार जप करे । इस व्रत के विधान का पालन शुद्र भी खल कपट तथा बातचीत से रहित होकर मीन भाव से करे । वरदान देनेवाले सोमरूप भगवान् विन्यु को हमारा नमस्कार है, नमस्कार है—इस प्रकार जप करे श्रीर जप करने के उपरान्त श्रपने घर श्राकर पणुसद्दन की चन्द्रमा के नामों का उच्चारण करते हुए कल श्रीर पूर्यों से विधिवत् यूना करे । ॥२-७॥

रान्त सीम की हमारा नमस्कार है—ऐसा कहकर पैरों की पूजा करे, अनन्त को नमस्कार है—ऐसा कहकर जान भाग श्रीर जंधों की पूजा करे फित सेवास्वी जलोदर को नमस्कार है—ऐसा कहकर दोंगें उठ भदेशों की, श्रानन्तवाह को नमस्कार है—ऐसा कहकर लिंग की पूजा करे ! किर इच्छानुरूप सुख देनेवाले को नमस्कार है, नमस्कार है—ऐसा कहकर चन्द्रमा के किट की सदा पूजा करनी चाहिये ! अमृतोदर को नमस्कार है—ऐसा कहकर उदरमदेश की, श्रामंक को नमस्कार है—ऐसा कहकर नामि की पूजा करनी चाहिये ! किर चन्द्रमा के लिये नमस्कार है—ऐसा कह सुख की, द्विजों के श्राधिपति (चन्द्रमा) को नमस्कार है, ऐसा कह हास्य की, बुख्य समृहों के त्रिय (चन्द्रमा) को नमस्कार है—ऐसा कह हास्य की, चन्द्रमा को नमस्कार है—ऐसा कह हास्य की, ज्ञानन्दरचरूप के लिए नमस्कार है—ऐसा कह भीहों की पूजा करे ! कमल के समान नीले हाथोंवाले की नमस्कार है—ऐसा कह रूप्णचन्द्र के कमल के समान मुन्दर दोनों नेत्रों की पूजा करे ! सम्पूर्त यज्ञों द्वारा वन्दनीय देख निपूद्त को नमस्कार है—ऐसा कह दीनों कानों की, उदिधिय को

नमस्कार है—ऐसा कह ललाट प्रदेश की श्रीर सुपुग्ना के श्रीधपति को नमस्कार है—ऐसा कह केशों की पूज फरें । शरांक विश्वेरवर किरीट धारण करनेवाले भगवान् विप्यु को नमस्कार है---ऐसा कह मुरारि के शिर फी पूजा करे श्रीर पुनः 'हे रोहिशि ! पद्मप्रिये ! सीभाग्य, सीस्य श्रीर श्रमरत्व प्रदान करनेवाली ! सुन्दर शरीरवाली ! देवि । त्राप ही लक्ष्मी स्वरूप हैं —ऐसा कहकर चन्द्रमा की पत्नी रोहिस्पी देवी की सुगन्धित पप्प, नैनेब, घूप श्रादि सामिश्रयों द्वारा मली भाँति पूजा करें । वत के समय पृथ्वी पर ही श्रयन करें । पुनः पात: काल उठकर स्नान करे श्रीर व्रत में खाने योग्य सामियों के साथ सुवर्ण सहित जलकलरा को लेकर, पाप विनारान.को नमस्कार है--ऐसा कहकर सब बस्तुःख्रों का दान करें । सर्वप्रथम उपवास करके गोमूत्र पान कर मांस रहित अन्न को. जो घी दूच से युक्त हो, विना नमक के ही अद्वाईस मास खाय। तदुपरान्त दो बड़ी तक पुराण इतिहासादि पुनीत कथाएँ सुने । नारद ! इस वत में चन्द्र स्वरूप भगवान् विद्या को कदम्ब, नील -फमल. केतकी. चमेली, रयेत कमल, रातपत्रिका, श्रम्लाम कुञ्ज, सिन्दुवार (निर्पु राही) मल्लिका, करवीर, तथा श्री चप्पक के सुन्दर पुष्पों द्वारा पृजित करना चाहिये। श्रावण से प्रारम्भ कर कमराः इन्हीं पुष्पों की सर्वदा देना चाहिये। जिस महीने में झत प्रारमं करे, उसी महीने में होनेवाले पुष्पों से हरि की पूजा भी करे। इस प्रकार वर्ष भर तक विधिपूर्वक व्रत करने वाला अनुष्ठान करने के उपरान्त व्रत की समाप्ति हो जाने पर दर्पेण तथा श्रम्य सामियों समेत एक राज्या भी दान करे । अती सुवर्ण की चन्द्रमा श्रीर रोहिए। की युग्न मृतिं बनवाये. जिसमें चन्द्रमा की मृतिं दः श्रंगुल की श्रीर रोहिगी की मृतिं चार श्रंगुल की हो । उसे मोती के ब्याठ दानों से युक्त कर, इवेत वस्त्र से नेत्र को डँक कर, दूध से युक्त कलग्र के उत्तर ब्रह्मत समेत कॉसे के पात्र की रखकर दिन के पहले पहर में रााली ईस तथा फलों के साथ मंत्रीच्चारण करते हुए उसका दान दे । फिर क्वेत रंग की एक गाय को, जिसका मुख सुवर्षों से खीर खुर चाँदी से अवंकृत ही. यहर्त्रों से सुरोभित कर दुहने के वर्तनों के समेत दान करे। साथ में एक सुन्दर रांख भी दान करे। अनेक मकार के व्यामूपर्णों से गुर्खवान् श्राष्ट्रस्य दम्पति को व्यलंकृत कर यजमान श्री समेत मन में यह फल्पना करे किंयह द्विज दम्पति चन्द्र स्वरूप हैं'।' फिर उन्हीं से प्रार्थना फरे—'हे कृप्ण ! जिस प्रकार सोम स्वरूप व्यापकी रीच्या को छोड़ कर रोहिसी कहीं व्यन्यत्र नहीं जाती, उसी प्रकार मेरा भी उन विमृतियों के साथ कभी वियोग न हो । हे भगवन ! श्राप संसार के सभी जीवों को परम श्रानन्द, मुक्ति एवं मुक्ति के प्रदाता हैं, हे चन्द्र ! श्राप में मेरी सर्वदा श्रमुपम मक्ति वनी रहे !' ॥८-२॥।

निष्पाप नारद जी 1 संसार से ढरनेवाले शक्ति के इच्छुक मनुष्य के लिए यह उत्तम मत सींदर्य आरोग्य तथा दीर्घाय का देने वाला है। अनिवर ! यह अत पितरों को सर्वदा मिय है। जो कोई पुरुष इस मत का विधिपूर्वक पालन करता है वह इबीस सी करूप पर्यन्त तीनों लोकों का अधिपति होकर चन्द्र-लोक को प्राप्त करता है। परचात् विधुत् के रूप में आप्त होकर शक्ति लाभ करता है। जो सी इस चन्द्र ययन नामक मत का अनुग्रान करती है वह उस श्रेष्ठ फल्त को प्राप्त करती है, जिसके प्राप्त करते से पुनवन्म इर्तम हो जाता है। इस प्रवार जो कोई मनुष्य चन्द्रमा के बीर्जन के प्रमंग से मनुम्यन (विष्णु) के पूजन के

भाहात्म्य का यह वर्षान पढ़ता है, सुनता है श्रथवा दूसरों को मित देता है वह भी शीरि (कृप्ण भगवान् विष्णु) के लोक को प्राप्त होकर देव बृन्दों द्वारा पूजित होता है। ॥२८॥

श्री मात्स्यमहापुरारा में रोहिराचिन्द्ररायन त्रत वर्गान नामक सत्तावनवाँ द्याच्याय समाप्त ॥५०॥

# ऋद्वावनवाँ ऋध्याय

सत घोले — ऋषिवृन्द ! जलाराख़ (समुद्र) में श्रवस्थित मस्य रूपधारी भगवान् विद्यु से सूर्यपुत्र मनु ने कहा — देवेरा ! तालाव, वाटिका, कूप, वावली, सरोवर तथा देवालयों के निर्माण की विधि में पूछ रहा हूँ। नाथ ! इन कार्यों में कौन लोग पुरोहित होने के बोग्य हैं ? इसमें किस प्रकार की वेदी बनानी चाहिये ? कितनी दिच्या दी जानी चाहिये ? इनके निर्माण का कौन-सा समय होना चाहिये ? कैसा स्थान होना चाहिये ? श्राचार्य कौन वर्षे ? कोन-कौन से पदार्थ इन कार्यों में प्रशंसित माने गये हैं ? इन सब बातों को श्राप होने यथार्थ रूप में बतलाइये !॥१-३॥

मत्स्य भंगवान् ने कहा--महाबाहु राजन् ! तड़ाग द्यादि के बनवाने में जो विधि बतलायी गयी है, उसे बतला रहा हूँ, मुनिये। वेदवादी लोग इस सम्बन्ध में पुरागों से इस प्रकार का इतिहास बतलाते. हैं। सूर्य के उत्तरायण होने पर शुभ शुरू पत्त में ब्राक्षण द्वारा निश्चय किये गये पुरायप्रद दिन में किसी योग्य त्राग्हण को बुलाकर मुख्यतया इसी कार्य के लिए नियुक्त करे । श्रीर पूर्व दिशा में किसी जलाराय के समीप ऐसे स्थान में, जहाँ पानी डालने पर उसका ढाल नीचे की छोर हो, चार हाथ की एक शुम वेदी, चारी श्रीर से समतल श्रीर चीकोर बनाये । श्रीर सोलह हाथ का चीकोर तथा चार द्वार वाले मराडप का वहाँ निर्माख करें । वेदी.के चारों त्रोर तीन मेखला वाले गड्ढे वनवाये, जो कि प्रमाण में रित (म्रिहिहस्त, मुट्टी बाँधने पर हाथ की लम्बाई जितनी होती है ) के बराबर हो । नुपारमज ! वे गड्ढे संख्या में नव हों सात हों श्रथना पाँच हों, इनके व्यतिरिक्त नहीं । उनकी गहराई एक वालिस्त के बरावर हो, श्रीर चौड़ाई वः या सात श्रंगुल की हो । उस मरहप के भीतर उन पूर्व कथित सातों गहुँदों में मेसलाओं को तीन पर्व ऊँची बनाना चाहिये । चन गढढों पर सभी श्रोर से एक रंगवाली पताका तथा ध्वेजाएँ सुगोभित करें। पीपल, वरगद, गूलर श्रीर पाकर की छोटी-छोटी ढालियों से सुरोभित करके मएडप के चारों और चारों दिशाओं में चार द्वार बनवाये । उक्त मएडप में ऋाठ मांगलिक हवन कर्जा हों, और ऋाठ ही द्वारपाल भी हों । पुरोहित ऐसा श्रेष्ठ ब्राह्मए हो, जो बिद्वानों के सम्पूर्ण लत्तर्सों से युक्त हो, मन्त्रों का जाननेवाला हो, जितेन्द्रिय हो, छलीन तथा सदाचार-परायस हो । प्रत्येक कुराडों के समीप में एक कलरा का स्थापन कराये, यज्ञ की सम्पूर्ग सामनियां वहीं स्यापित की आयँ । उनमें मुख्यतया पत्ना हो, दो मुन्दर चैंवर हों, दो बड़े-बड़े ताँबे के पात्र हों । देवतायों के लिए अनेक प्रकार की हवन करने योग्य सामियाँ हों, जिन्हें विचारगील आचार्य मन्त्रों का विधिपूर्वक उच्चारण करके पृथ्वी में बोहें । यूप त्रर्थात् यज्ञ में गाड़े जानेवाले खम्मे को तीन रत्नि के बरावर दूधवाले

वृत्तों से, जैसे---पीपल, वट पाकर ऋदि का बनवाना चाहिये । अथवा विजय की कामना करनेवाला यजमान श्रपनी लम्बाई जितना बड़ा यज स्तम्म स्थापित करे। इस श्रनुष्ठान में पच्चीस प्रोहितों को सुवर्ग से श्रनकृत करना चाहिये । उनके त्र्यामूपण मुख्यतया ये हों---मुवर्श के कुंडल, केयूर, कटक तथा श्रॅमूटियाँ। इसी प्रकार त्रानेक प्रकार के पवित्र वस्त्र भी हों। सभी पुरोहितों की एक समान दक्तिए। देकर पूजा करनी चाहिये: किन्त त्राचार्य को सभी यस्तुएँ द्विगुणित परिमाण में देनी चाहियें । यजमान को जो वस्त विशेष प्रिय हो उसे तथा एक राय्या भी स्त्राचार्य के लिए देनी चाहिये। इसके लिए सुवर्श के कच्छप तथा मकर. चाँदी के मत्त्य तथा नगाड़े, ताँये के कर्कट (केकड़ा) श्रीर मेटक तथा लोहे के शिश्मार बनवाने, चाहियें । हे राजन् ! इन सभी बस्तुओं को पहले ही से बनवाये । अनुष्ठान के अवसर पर यजमान रवेत माला श्रीर खेत रंग का वस्न पहनकर खेत रंग के चन्दन श्रादि से श्रलंहत हो । वेद के पारगामी पुरोहितों द्वारा सभी प्रकार की श्रोपधियों से युक्त जल द्वारा स्नान कराया गया हो । श्रपनी स्त्री तथा पुत्र-पौत्र श्रादि कटम्बवालों को साथ लेकर वह पश्चिमवाले द्वार से यज्ञमरहप में प्रथम प्रवेश करे। तत्परचात वत के माहास्य को जाननेवाला यजमान मग्**डप को रा**ष्ट्रि मांगलिक गीतों से, भेरी शहनाई ह्यादि वाजनें के गुट्दों से तथा पाँच प्रकार के रंगों से संयुक्त कर दे। फिर विचारवान यजगान, सीलह ध्ररों (चक्के के बीच में लगनेवाली लकड़ियों) वाले चक तथा चार मुखवाले ब्रह्म को उस चौकोर तथा मुग्रोमित यज्ञ मएडप के मध्यमाग् में बेदी के ऊपर स्थापित करें । तब सभी यहीं तथा लोकपालों को मन्त्रोचबारणपूर्वक प्रत्येक विशाओं में स्थापित करें । बेदी के मध्यमाग में यरुण के मन्त्र का उच्चारण कर कच्छप श्रादि को स्थापित करें । बुद्धिमान यजमान उसी मन्त्र से ब्रह्मा शिव तथा विच्छा को भी वहीं पर स्थापित करें । गरोरा को स्थापित कर लक्ष्मी तथा अभ्विका (पार्वती) को भी स्थापित करें । सभी लोगों की ग्रान्ति की कामना से सभी मृतों की भी स्थापना करे । इस प्रकार पुष्पों से तथा खाने योग्य फलों से देवतात्रों की स्थापना करके उन जलयुक्त कलरों को वजों से लपेट दे, श्रीर पुष्प तथा सुगन्यित पदा्यों से उन्हें सुशोभित करके द्वारपालों से निवेदन फरें — 'श्राप लोग वेद मन्त्रों का पाठ करें' तदनन्तर श्राचार्य श्रागे की पूजा प्रारम्भ करें । इस अनुष्ठान में पूर्व दिशा के द्वार पर दो ऋग्वेदाध्यायी बाह्मणों को नियुक्त करना चाहिये। इसी मकार दक्तिए दिशा में युजुर्वेद के अध्यायी, पश्चिम में सामवेदाध्यायी और उत्तर दिशा में अधर्व वेदाध्यायी प्राक्षण को नियुक्त करना चाहिये । यजमान को मरुडप में दिचिए। दिशा की श्रोर से उत्तर दिशा की श्रोर मुँह करके वैठना चाहिये । श्रीर यज्ञ करनेवाले पुरोहितों से कहना चाहिये कि 'आप लोग आव यज्ञ पारम्म करें'। फिर श्रेष्ट मंत्र के जप करने वाले बाहाएँ। से 'श्राप लोग मंत्र जप करने से तिनक रुक जॉय' — ऐसी श्राजा देकर मंत्रों का जाननेवाला श्राचार्य श्राम्न को भज्वलित करे श्रीर वरुण के मंत्रों से श्राज्य (धी) तथा समिया की उसमें आहुति करे । इसी प्रकार चारों ओर से पुरोहितगण भी वरुण के मंत्रों द्वारा हवन प्रारम्भ करें । प्रथमतः महाँ के लिए विधिपूर्वक हवन करना चाहिये । तब इन्द्र तथा शिव के लिए ! फिर विधिपूर्वक उनचास मंख्तों, लोकपालों एवं विश्वकर्मा के लिए श्राष्ट्रति देनी चाहिये। वह गण्च

ऋग्वेदाध्यायी) त्र्यपना पृथकं पाठ, रात्रिस्त्रत, शेद्र, पावमान्, सुमंगल पौरुपस्त्त का पूर्व दिशा से जप करते रहें । दिस्तग दिशा से यजुर्वेदाध्यायी लोग शाक, रौद्र, सौम्य, कुष्मागड, जातवेदस् , सौर सूरत श्रादि का जप करते रहें । इसी प्रकार है राजन् । पश्चिम दिशा के द्वार देश पर अवस्थित सामवेदाध्यायी बाह्मण वैराज्य, पौरुप सूक्त, सीवर्श सुक्त, र्रंदुसंहिता, शैराव सुक्त, पंचनिधन, गायत्र, ज्येप्ठ साम, वाभदेव्य, ृ ष्ट्रत्साम, रथन्तर, रोरव साम समेत गवण्त्रत, काएव, रच्लोग्न तथा वयस् ऋादि स्क्लोंका जप करें । ऋौर उत्तर दिशा से श्रथवंवेदाध्यायी ब्राम्हण शान्तिक तथा पीष्टिक सूकों का जप करें। इस मकार पहले ही दिन रात्रि काल में देवस्थापना फरके हाथी तथा घोड़े के नीचे की, सड़क, बिल, नदी के संगम, तालाब. गीओं के ठहरने के स्थान तथा चौराहे पर की मिट्टी लाकर उन कलाएँ। में छोड़नी चाहिये। कलरा को सफेद सरसीं समेत गोरोचन, गृशुल, गन्य तथा पंचगव्यादि से विधिवत् स्नान कराये । इसी प्रकार प्रत्येक किया विधि-पूर्वक महामन्त्र का उच्चारण करते हुए समाप्त करानी चाहिये । .कपर कहे गये प्रकारों से विधि युक्त सभी शुभ कमें द्वारा रात बिता कर पवित्र प्रातः काल होने पर यजमान ब्राह्मणों की सी गीएँ दान दे श्रथवा श्रहसठ गौत्रों को दे । श्रसमर्थतावरा पचास श्रथवा छत्तीस वा पच्चीस ही दे । तत्परचात् ज्यौतिपी द्वारा बतलाये गये मांगलिक शुभ लान में वेद के मनोहर शब्दों तथा विविध प्रकार के गान्धर्व वाजनों के बजते समय सुवर्षा के अलंकारों से अलंकृत कर एक गाय को जल में उतारे और सामवेद के गान करने वाले ब्राह्मण को उसका दान करे। हे राजन् ! फिर सुवर्ण से बनी हुई कटोरी को, जो पाँच प्रकार के रहीं से जड़ी हुई हो, लेकर उसमें सभी उपर्युक्त मकर मत्स्य त्रादि को स्थापित करे। चारों श्रोर से वेद तथा वेदाहों फे पारगामी विद्वानों द्वारा पकड़ी हुई, महा नदियों (गंगा, यमुना श्रादि) के जल से युक्त, दही सथा श्रचत से श्रतंकृत गी को उत्तर की श्रोर मूँह किए हुए जल में उतारे श्रीर उसे श्रथमें वेदाध्यायी भाक्षण द्वारा उच्चारण कराकर नहलाये। 'पुर्न मामेति .., तथा 'श्रापोहिष्ठा .. इत्यादि मंत्रों का जप करते हुए उसका दान दे । श्रनन्तर मग्रहप में श्राकर सरोवर की पूजा श्रीर बलिकर्म करे । हे श्रेष्ठ मुनिवृन्द १ इसके परचात् पुनः चार दिनों तक यजमान हवन करे । राजसिंह ! तदनन्तर चतुर्थी कर्म करे श्रीर उसमें भी श्रपनी शक्ति के प्रानुकूल दिल्ला। दे । तत्परचात् करुण के मंत्रों का उच्चारण कर द्यमा प्रार्थना करते हुए यज्ञ के पात्रों ग्रीर सामग्रियों को बसुबर-बस्तबर करके पुरोहितों को देकर महप को भी विभक्त कर दे । सुवर्ण से बनी हुई कटोरी और शस्या का दान उसे दे, जिसने देवताओं की स्थापना कराई हो । तत्पश्चात् एक सहस्र ब्राह्मणों को श्रथवा एक सौ त्राठ वा पचास त्राथवा बीस ब्राह्मणों को यथाराक्ति भोजन करवाये । पुराणों में सरोवरों की प्रतिष्ठा की यही विधि कही गई है। सभी प्रकार के कूएँ, आवली, पुण्करिएी के खनाने तथा देवत्रतिष्ठा में भी यही विघान प्रायः देखा गया है । प्रासाद (महल) तथा उद्यान (वाटिका) की प्रतिष्ठा में मंत्रों की ही कुछ विशेपता होती है, श्रन्य शेप विघान उसी प्रकार होते हैं । ब्रह्म ने उक्त पूर्ण विघान की श्रसमर्थता पर केवल श्राघे विधान को ही काने का श्रादेश दिया है । किन्तु इस श्राल्प विधान में मनुष्य को कुपएता छोड़कर एकामि बाह्मए की भौंति दान श्रादि देना चाहिये । इस प्रकार खनाये गये सरीवर में यदि

केवल वर्षा काल में जल रहता है तो भी श्रामिष्टोम नामक यज का फल मिलता है । जिसमें श्रास्काल में जल रहता है उससे भी वही पूर्वकृषित फल मिलता है । हेमन्त तथा शिशिर काल में जल रहने पर बाजपेय तथा श्रासिर नामक यज का फल माछ होता है । वसन्त के समय जल रहने पर लोग श्रश्यमेथ के समान पुग्य यतलाते हैं । श्रीर मीष्य काल में जल रहने पर राजसूय यज्ञ से भी बढ़कर फल प्राप्त होता है । हे महाराज ! वेदों के परिशीलन द्वारा श्रुद बुद्धिसम्पन जो कोई मनुष्य इन धर्म कार्यों को सम्पन करता है वह शीम ही कई के लोक को प्राप्त करता है श्रीर अनेक कहण पर्यन्त स्वर्ग में आनन्द का अनुमव करता है । अनेक महत्तम श्रादि लोकों का उपमोग करके वह मनोरम स्वर्णों के साथ दो परार्द्ध पर्यन्त विष्णु के उस परम पद को प्राप्त करता है, जिसे लोग अनेक बज्ञों द्वारा प्राप्त करते हैं । ॥१-४ ७॥ श्री मास्य महापराख में तहागविधि वर्णान नामक अद्दावनवाँ श्रष्ट्याय समाप्त । ॥५८॥

## उनसठवाँ अध्याय

श्रमियों ने कहा— सुत जी ! श्रम श्राप बुलों के लगाने की विधि विस्तारपूर्वक वजलाइये । बुद्धिमान मनुष्यों को किस मकार से बुलों को लगवाना चाहिये ? उन बुल लगाने वालों के लिए जो लोक कहे जाते हैं उन्हें भी हम जोगों को बताइये । इस लोक के परवात उन्हें जो फल प्राप्त करते हैं उन सबको भी कहिये । ॥१-२॥

सूत ने फहा—जगदीदवर ! यन क्लों के लगाने की विधि में कह रहा हूँ ! उद्यान की मूमि में भी उसी तहाग विधि के समान सभी सामिममों एकत्र करें । पुरोहित, मएडप, सामिममों, तथा त्राचार्य— से सभी उसी पकार के इसमें भी होने चाहियें । सुक्यों, वस तथा चन्दनादि से बादरणों की उसी मकार इसमें भी पूजा करनी चाहिये । क्लों को सभी प्रकार की श्रीषियों से मिले हुए जल द्वारा सिंचित करे किर उन्हें अत्रीर गुलाल स्त्रादि मांगलिक द्रव्यों से खलंक्टत करें । मालाएँ पहिना कर वहीं द्वारा चारों खोर से टूक दें । किर सुक्यों की बनी हुई सुई द्वारा सभी का कान क्षेद दे । उसी प्रकार सुक्यों निर्मित सलाई से उन्हें अंजन भी दे दे । सात वा स्त्राठ सुक्यों वा चांदी के फल बनवाये, श्रीर सभी कृतों को वेदी पर स्थापित कर के इन फलों को भी वहीं रख दे । हे नरेदवर ! इस कार्य में गूगुल की पूर थेष्ठ मानी यथी है । किर तांवे के वने हुए पात्रों को उत्पर से रसकर वस्त्र मन्य तथा चन्दनादि से खलंक्टत कर, फलरा को सात प्रकार के खाने हुए पात्रों के उत्पर सभी कृतों के नाचे स्थापित करें श्रीर उन सभी के भीतर सुवर्यों दाले । फिर बलि करें । दिशांति विद्वानों को यथावित लोकपालों तथा विरोप कर इन्द्र श्रादि देवताओं तथा वनस्थित के लिए श्राहृति करनी चाहिये । तदनन्तर श्वेत रंग के वसों से अत्तर, सुवर्य के श्राम्पणों से सुरोमित, काँसे के दोहन पात्र से संयुक्त, सोने से मेंड़े हुए सीगों की एक दूस देनेवाली गाय का, ज़िसका मुखमाग उत्तर दिशा की श्रीर हो, उन्हीं वृद्धों के मध्य भाग में दान करें । तदनन्तर श्रमेंचन के मंत्र से बाजन तथा मांगलिक

गीतों के मध्य में ऋक्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों से तथा चरुण की स्तुतियों का पाठ कराते हुए उन्हीं छुम्मों द्वारा श्रेष्ठ वाहरण की स्नान करना चाहिये । स्नान कर लेने के बाद यजमान सावधान चित्त हो रवेतरंग का वश्च पहन कर यथाराक्ति गीयों द्वारा उन पुरोहितों की पूजा करे । श्रीर कटक के सहित सुवर्ण निर्मित स्वां, श्चंगृहियों, कहों, लड़ाऊँ तथा राय्या की सभी सामियों का दान दे । श्माले चार दिनों तक दूध के साथ भोजन कराये । सरसों जन तथा काले तिल से हवन करे । इस हवन में पलाश की लकड़ी प्रशसित मानी गई है । हवन बीत जाने के बाद चौथे दिन उत्सव करे । इस उत्सव में भी श्रमनी राक्ति के श्वनुकूल उसी प्रकार दिल्ला दे । श्रपने को जो-जो वस्तुएँ विशेष प्रिय हीं, उन्हें भी मत्सर रहित होकर दान देना चाहिये । सभी वस्तुओं को देते समय आचार्य को द्विगुणित देना चाहिये, श्रीर प्रणामपूर्वक उन्हें विदा करना चाहिये । हम विधि के श्वनुकूल जो कोई युद्धिमान पुरुप वृत्तोत्सव करता है वह सभी इच्छाओं को प्राप्त करता है श्रीर इसके प्रभाव से श्रनन्त फल भी प्राप्त करता है हो राजेन्द्र ! जो कोई मनुष्य इस प्रकार एक वृत्त की भी स्थापना करता है, राजन्त्र ! वह भी स्वर्ण लोक में तीत सहस इन्द्र के समय तक निवास करता है । वृत्तों की बरावर संख्या में भूत में उत्पक्त हुए तथा मयिव्य में होने वाले श्रपने पूर्व तथा परचात् पुरुपों को वह नरक से तारता है श्रीर ऐसी परम सिद्धि को प्राप्त करता है, जिसके प्राप्त करने से पुनरागमन हर्लम हो जाता है । जो कोई मनुप्य इस माहात्य को युनता श्रयवा युगता है, वह भी देवताओं द्वारा पूजित होका है । गोमित होता है । गोस्त वित्ताओं हारा

श्री मात्स्य महापुराण में वृद्धोत्सव वर्णन नामक उनसठवाँ ऋघ्याय समाप्त ॥५.१॥

# साठवाँ ऋध्याय

मत्स्य भगवान् ने कहा— राजन् । उसी प्रकार एक अन्य सभी मनोरधों को पूर्ण करने वाले सीभाव्यययन नामक व्रत को मै बतला रहा हूँ, जिसे पुरायों के जानने वाले लीग जानते हैं । प्राचीनकाल में अव
भ्रः भुवः स्यः महः श्रादि लोक जल गये थे तब सभी मायियों का सौभाग्य एक स्थान पर स्थित हो गया था,
वह वैदुग्छ लोक में श्रवस्थित विद्यु भगवान् के बद्धस्थल में स्थित था । इस प्रकार बहुत दिनों तक
उसी दरा में पढ़े रहने के बाद जब स्पष्टि रचना के अवसर पर लोक अहकार में श्रावृत तथा प्रधान पुरुष
के साथ हुए तब ब्रह्मा श्रीर कृष्ण्य (विद्यु) के बीच, एक दूसरे को पराजित करने की इच्छा से,
श्राव्यन्त भीपण श्राम को लफ्ट लिंग के श्राकार में उद्मृत हुई । उस श्रान्ति इस जल जाने पर विद्यु
भगवान् के वद्धस्थल से वह (लीकसीमाम्य) भाहर निकला, क्योंकि वह वहीं विद्यु मगवान् के वद्धस्थल में
था । यद्धस्थल से निकल कर रस के रूप में जब तक वह पृथ्वीतल पर गिर रहा था तब तक श्राकार
मार्ग में ही ब्रह्मा के बुद्धिमान् पुत्र दक्त ने उसे अहण कर पान कर लिया । रूप तथा सीन्दर्य की वृद्धि
करने वाले उस परम रस को भी लेंने मात्र से परमारमा में लीन होने वाले दक्त जी का वल श्रीर तेज बहुत

श्रिभिक बढ़ गया । शेप जो कुछ पृथ्वी पर गिरा वह खाठ मांगों में विभक्त हुआ । जिनमें से मनुष्यों को सीभाग्य प्रदान करने वाली ये सात वस्तुएँ उत्पन्न हुई । जैसे रसराज ईख, निष्पाव, जीरा, धनिया, गी का दुग्य, विकार (धी), वृद्धान्म तथा फेसर । इनके श्रतिरिक्त जो श्राठवीं वस्तु थी वह खवण है । ये सभी वस्तुएँ सीमाग्याप्टक के नाम से कही जाती हैं । योग ज्ञान को जानने वाले न्रसा के पुत्र दक्त ने जो रस पान कर लिया था, उसके प्रभाव से उन्हें एक कन्या उत्पन्न हुई, जो सती के नाम से विख्यात है । श्रपने लालित्य (सीन्दर्य) से सभी लोकों को पराजित करने के कारण उसका 'लिलता' नाम भी कहा जाता है । उस तीनों लोक में परम मुन्दरी कन्या के साथ पिनाक धारण करने वाले श्रिव ने विवाह संस्कार किया, जो सीमाग्य-मयी तथा मुक्ति श्रीर मुक्ति—दोनों को देने वाली देवी है । शक्ति पूर्वक उसकी श्राराधना करने पर पुरुष श्रथण की क्या नहीं मास कर सकते है ॥१-१२॥

मनु ने कहा — जनार्दन । उस समस्त संसार का पालन करनेवाली देवी की व्याराधना कैसे की जानी चाहिये ? जगलाय ! उसका सम्पूर्ण विवान मुक्ते बतलाइये । ॥१३॥

मरस्य ने फहा--जनिषय ! यजमान वसन्त के महीने में शुक्त पत्त की तृतीया तिथि को दिन के पहले भाग में तिल द्वारा स्नान करे । उसी दिन उक्त विश्वात्मिका सुन्दरी सती देवी पाणि महस्य के मंत्रों द्वारा व्याही गयी थीं । व्यतः उक्त तृतीया तिथि को उसके साथ देवेश (शिवाजी) की व्यनेक प्रकार के फल, फूल, घूप, दीप, नेवेच खादि के द्वारा पूजा करें । मूर्ति को पंचगम्य द्वारा तथा सुगन्धित जल द्वारा स्नान कराये । स्नान कराने के बाद शिव के मूर्ति के समेत गौरी की पूजा करें । पाटला को नमस्कार है-ऐसा कह कर देवी के पैरों की और शिव को नमस्कार है- ऐसा कहकर शिव के चरणों की पूजा करे। जया को नमस्कार है---ऐसा कहकर देवी के दोनीं गुल्कों की, त्रिगुयात्मक शिव के लिए नमस्कार है--ऐसा कहकर शिव के दोनों गुल्कों की, भवानी को नमस्कार है, शिवा खीर रुद्रेश्वरी को नमस्कार है—ऐसा कह देवी के दोनों जींगे की, विजय को नमस्कार है — ऐसा कहकर शिव के दोनों जानुभागों की हरिकेश को नमस्कार है---ऐसा संकीर्तन करके 'बरदे! तुम्हें नमस्कार है---ऐसा कह दोनों उरु प्रदेशों की पूजा करे। ईशा के लिए नमस्कार है-ऐसा कहकर देवी के कटिकी, गंकर को नमस्कार है —ऐसा कह गंकर की, कोटवी को नमस्कार है - ऐसा कह दोनों कुत्तियों की, गूलपायि को नमस्कार है - ऐसा कह त्रिगृलपारी शिव जी की पूजा करे । मझले तुम्हें नमस्कार हे-पेसा कहकर उदर की पूजा करे । सर्वात्मा रुद्र को नमस्कार है-पेसा कहकर रुद्र फे उदर की पूजा करे। ईशानी को नमस्कार है—ऐसा कहकर देवी के दोनों कुनों की पूजा करे। उसी प्रकार वेदातमा को नमस्कार है—ऐसा कह शिव की पूजा करे। रुद्राग्गी को नमस्कार है—ऐसा कहकर करठप्रदेश की पूजा करे, और त्रिपुर विनाशक को नमस्कार है---ऐसा कह शिव जी के तथा श्रनन्ता देवी को नमस्कार है—ऐसा फहकर देवी के तथा जिलोचन को नमस्कार है—ऐसा कह शिव के, दोनों हार्थों की काल स्त्रीर श्रनल की प्रिये! तुम्हें नमस्कार है—ऐसा कह देवी के दोनों बाहुयों की श्रीर सीमाम्बक्ते मवनस्वरूप तुम्हें नमस्कार है-ऐसा कह भूपर्गों की सर्वदा पूजा करे । स्वाहा तथा स्वधा स्वस्य देवी को नमस्कार है-ऐसा

कहकर शिव जी के मुख की पूजा करें । व्यशोक व्यौर मधु में निवास करनेवाली देवी को नमस्कार है—-ऐसा फहकर देवी के विजय देनेवाले दोनों होठों की पूजा करें । उसी प्रकार सृष्टि के स्थाग्रु को नमस्कार है—ऐसा कह रिव की पूजा करें । चन्द्रमुखिषिये ! तुम्हें नमस्कार है—ऐसा कह देवी के हास्य की, तथा अर्धनारीस्वर को नमस्कार कर शिव की पूजा करें । असितांगी (कृप्ण वर्ष वाली) यह कहकर नासिका की, उम्र के लिए नमस्कार है—ऐसा कहकर लोकेरवर शंकर की पूजा करें। फिर ललिता, ऐसा उच्चारण कर देवी के दोनों मोहों की, शर्य को नमस्कार है —ऐसा कह पुरहन्ता शिव के भीहीं की पूजा करे। वासवी श्रीकएठ स्वामिनी को नमस्कार है--ऐसा कहकर देवी के केरों की पूजा करें। सब शिव के केरोंकी पूजा करें। मयानक सथा उम्र स्वरूपों वाली देवी को नमस्कार है —ऐसा कह देवी के शिर की, सर्वारमा को नमस्कार है—ऐसा कह शिव जी की विधिपूर्वक पूजा कर सौभायभद उन आठों वस्तुओं को मूर्ति के आगे रखे। वे स्नाठों वस्तुएँ ये हैं— घृत, निप्पाव, बुसुम्म, चीर, जीरा, रसराज, नमक तथा धनिया। ये वस्तुएँ दान देने पर सीमान्य पदान करती हैं, अतः इनका नाम सीमान्याप्टक रखा गया है। हे रानुर्यों को वरा में करनेवाले ! इस प्रकार उन सभी बस्तुर्क्षों को शिव तथा पार्वती के श्रागे निवेदन कर रात्रि में केवल सींग (शिव जी को जल चढ़ाने के लिए सींगों का पात्र) द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से जल पान करे स्त्रीर भूमि पर ही शयन करे। पुनः प्रातःकाल होने पर उसी प्रकार स्नान तथा जप कर पवित्रात्मा हो, वस्त, माला तथा श्रामुपर्यों द्वारा ब्राह्मण दग्पति की, भली भाँति पूजा कर के उक्त सीमान्याष्टक समेत, सुवर्या से बने हुए चरखों वाली मूर्ति का ब्राक्षस को दान करे और निवेदन करे—'मेरे इस ब्रत में ललिता देवी प्रसन्न हों। मनु जी ! इसी अकार सभी प्रकार के सीभाग्य की ऋभिलापा करनेवाले लोगों को भक्ति से विधिपूर्वक पूरे वर्ष तक सर्वदा छतीया तिथि को उक्त विधान करना चाहिये । केवल मोजन करने में तथा दान के मंत्रों में कुछ विरोपता है, जिसे मुम्ममें मुन लीजिये। चैत्र के महीने में सीगों द्वारा जल, बैरााख में गोबर, ज्येष्ठ में मँदार का फूल, श्रापाड़ में बेल का पत्ता, श्रावण में दही, मादों में कुरा का जल, श्रादिवन में दूध, कातिक में दही मिश्रित थी, श्रगहन में गाय का सूत्र, पौप में केवल थी, माथ महीने में काला तिल तथा फाल्गुन में पंचगत्य का प्राशन करना चाहिये । दान देते समय ललिता, विजया, भद्रा, मवानी, दुमुदा खिवा, वासुदेवी, गौरी, मंगला, कमला. सती तथा उमा प्रसन्न हों---यह कहना चाहिये । इसी प्रकार क्रम से उन महीनों में मरिलका, श्रशोक, कमल, कदम्ब, नीला कमल, मालती, कुठ्जक, करवीर, वारा, श्रम्लान, कुमकुम (केसर) तथा सिन्दुवार के फूल चढ़ाने के लिए कहे गये हैं। जपा, जवाकुसुम, मालती तथा रात-पत्रिका के भी पुष्प यदि मिल सकें तो प्रशंसित माने गये हैं। करवीर तो सभी महीनों में श्रेष्ठ मीना गया है। इस प्रकार विधिपूर्वक पूरे वर्प तक उपनास रख कर शिव की मिक्त से पूजा करे। पुरुप मक्त स्त्री श्रथवा कुमारी कोई भी हो — सब को बत की समाप्ति होने पर सभी सामित्रयों के समेत एक राय्या दान रूप में देनी चाहिये। उसी शय्या पर सुवर्ण से बने हुए पार्वती तथा शिव एवं गाय के साथ नन्दी (शिव वाहन) को मी स्थापित कर के ब्राह्मण को दान देना चाहिये। अन्य दम्पति को भी वस्त्रादि, अन्न, अलकार तथा धन से

ययारितित सन्तुष्ट करना चाहिये । सन की पूजा श्रामिगन तथा कृपणुता से रहित होकर करनी चाहिये । इस प्रकार विधिपूर्वक जो कोई इस सीमाम्यरायन नामक वत का भली प्रकार से श्रानुष्टान करता है, वह श्राप्त सभी मनोरयों को प्राप्तकर श्रेष्ठ पद माप्त करता है । इस व्रत का पालन किसी फल का त्याग करके करना चाहिये । राजन् ! जो कोई इस व्रत को पालन करने की इच्छा करता है वह कीतिमान होता है । प्रति मास इस प्रनीत व्रत का पालन करनेवाला गनुष्य सीभाग्य, श्रारोग्य, रूप, श्रायु, वस्त्र, श्रालंकार भूपणादि से नव श्रार तीन सी वर्षों तक कभी हीन नहीं होता । जो बारह वर्षों तक इस सीमाग्यरंपन नामक व्रत का पालन करता है, श्रायवा सात ही श्राठ वर्षों तक करता है, वह श्रीकण्ठ के लोक में देवताश्रों द्वारा पूजित होकर तीस सहल करण पर्यन्त निवास करता है । राजन् ! जो होई विवाहित स्त्री श्रायवा कुमारी इस व्रत का पालन करती है वह भी देवी की श्रातिग्रय कृपा से उवत फलों को प्राप्त करती है । जो इस व्रत के विधान को सुनता है श्रायवा किसी श्राय को इसके पालन की मित देता है, वह भी स्वर्ग लोक में विधान हो स्तर विस्ता है अथवा किसी श्रायत को इसके पालन की मित देता है, वह भी स्वर्ग लोक में विधान हो स्तर विस्ता हम निवास करता है । ॥१४-४८॥

हे जननाथ ! इस मर्स्यलोक में पाचीन काल में मदन (कामदेव) ने इस व्रत का अनुष्ठान िकया था, फिर कृतवीर्थ के पुत्र शतधन्या ने किया था, उसके बाद बरुए। च्यीर नन्दी ने किया था। इस व्रत के माहात्म्य की पुनीत कथा के बारे में इससे स्थिक और क्या कहें ? ॥४१॥

श्री मास्य महापुराग्रा में सीमाग्यग्रयन व्रत नामक साठवाँ व्यध्याय समाप्त ॥६०॥

## इकसठवाँ अध्याय

नारद ने कहा—हे पुर के नारा करनेवाले ! भू भुवस्वर् मह जन तप श्रीर सत्य नामक जो सात वेवलोक कहे गये हैं, इन लोकों पर किस प्रकार कमराः मनुष्य श्राधिपत्य प्राप्त कर सकता हे ? श्रीर हे नाथ ! किस प्रकार इस मर्त्यलोक में छुन्दर स्वरूप, दीर्घायु, सीमाग्य श्रीर विपुत्त यराश्री की प्राप्ति हो सकती है ? इसे हमें छुपया वतलाइये । ॥१-२॥

महेश्वर ने शहा—तपोधन ! प्राचीन काल में इन्द्र की आजा से देवदेशी राक्तों का विनारा करने के लिए आि ने इस पृथ्वी लोक में पवन की सहायता से सहसों दानवों को जला दिया था । उस समय तारक, कमलाव, कालदंदू, परावसु और विरोचन नामक राव्तस संग्राम भृमि से भाग गये थे । और वे सभी समुद्र के जल में प्रवेश कर गये थे । इस शकार उनको जलाने में अपनी असमर्थता देखकर अि और मास्त ने उस समय उनको उपेला कर दी थी । तभी से वे देवताओं, समस्त जंगम जीवों (चलनेवालों) मनुष्यों और मुनियों को प्रपिटत करके पुनः जल में प्रवेश कर जाते थे । ब्रह्म । इसी प्रकार वे राव्तस थीर गण् बारह सहस वर्षों तक अपने अभेय जल दुर्ग, के मरीसे तीनों लोकों को पीडित करते रहे । तय बहुत दिनों के बाद अमराधिप इन्द्र ने अमिन और मास्त को पुनः आजा दी

कि 'श्राप लोग इस समुद्र को मुंखा दें। यरुण का यह व्यात्रय हमारे राजुव्यों को रारण देने वाला है, श्रतः न्नाप दोनों मिलकर इसे एकदम विनष्ट कर दें ।' इस प्रकार इन्द्र के कहने पर श्रम्ति श्रीर मारुन ने राम्बर का विनास करने वाले इन्द्र से कहा—'देवेन्द्र ! सागर का विनास करना एक श्रधर्म का कार्य होगा. क्योंकि इससे बहुत बड़े जीवों के निवासस्थान का ही विनाश हो जायगा । र्घतः हे पुरन्दर ! हम दोनों इस प्रकार का पाप कर्म नहीं कर सकते । इस महान् समुद्र के केवल एक योजन भर में सेकड़ों करोड जीव जन्त गरा निवास करते होंगे । सुरशेष्ठ !े किस. मकार उनका विनाश किया जा सकता है १ व्यन्ति न्यीर मारुत के इस प्रकार कहने पर जलते हुए श्रम्नि की भौति कोध से लाल नेत्र हो सुरेन्द्र ने कोधपूर्वक उन दोनों से यह बात कही- 'विभावस ! देवगण कभी धर्म अथवा अधर्म के फल को नहीं भोगते । आप दोनों तो देवताश्रों के उक्त माहात्म्य के विरोप रूप से श्राधिकारी हैं । यतः पवन के साथ श्रापने हमारी श्राजा का उल्लंघन किया है श्रीर मुनियों की मौति श्रहिंसा वत धारण कर, धर्म-श्रर्थ तथा राख से शून्य राष्ट्रस्रों के प्रति उपेत्ता दिलाई है, अतः एक ही शरीर द्वारा मर्त्यलोक में मारुत के साथ मुनि रूप में आपकी उत्पत्ति होगी । श्रीर हे श्राने ! जब मनुष्ययोगि स्वीकार करने पर श्रामस्य रूप धारण कर तुम मनि होकर इस समुद्र का शोपण कर लोगे तब कहीं पुनः देवयोनि में उत्पन्न होगे ।' इस मकार इन्द्र के शाप के कारण बे दोनों देव उसी क्तरए प्रथ्वी तल पर पतित हो गये । तपोधन ! तत्पश्चात उन दोनों देवों ने एक ही रारीर में कुम्भ द्वारा जन्म महरा किया श्रीर भित्राबरुण के बीर्य से महर्षि वशिष्ठ के श्रातुज रूप में उत्पन्न होकर उम तपस्वी श्रगस्त्य सनि के नाम से ख्याति प्राप्त की 1 113---१ है।

नारद् ने कहा — पुर के शत्रु । वे भुनि किस प्रकार महिष् विशिष्ठ के आता रूप में उत्पत्त हुए ? श्रीर किस प्रकार मित्रावरुग उनके पिता हुए ? कुम्म से उन श्रुनिवर व्यगस्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? इन सब बातों को हम जानना चाहते हैं । ॥२०॥

ईश्वर ने कहा — प्राचीन काल में एक बार कभी गन्धमादन पर्वत पर भगवान विष्णु ने धर्म मुत होकर विपुत तपत्या की थी। उनकी इस तपत्या से भयभीत हो इन्द्र ने विष्म पहुँचाने के उदेश से अप्सराश्रों के समूहों के साथ माधव (वसन्त) श्रीर अनंग (कामदेव) को उनके पास भेजा था। जब अप्सराश्रों के गीत, बाव तथा शरीर सीन्दर्य श्रादि के प्रदर्शन तथा माधव श्रीर कामदेव के प्रयत्नों से विष्णु भगवान कामादि विष्णों भी श्रीर श्राक्तिंत नहीं हो सके, तब कामदेव, माधव तथा अप्सराश्रों के समूह को बड़ी चिन्ता हुई। उन सर्वों को श्रीर श्राधिक खुरुष करने के लिए नर के श्राप्त भगवान् विष्णु ने श्रपने उन्त प्रदेश से तीनों लोक को मोहित करनेवाली एक परम सुन्दरी भी को उत्पत्न किया। उसने श्रपने श्रनुपम सौन्दर्य द्वारा सभी देवताश्रों के साथ-साथ उन दोनों देवताश्रों को भी श्रातिश्रय खुरुष कर दिया। उस समय श्रप्तराशों के सामने विष्णु भगवान ने देवताश्रों से कहा—यह एक सर्वसाथारण के लिए गमनीय सामान्य श्रप्तरा है, श्रीर 'उर्वशीं' नाम से लोक में इसकी श्रसिद्धि होगी।' ॥२१—२६॥

भगवान् विप्शु के इस कथन के उपरान्त कामलोलुप होकर मित्र ने उर्वशी को बुलाकर कहा---

उत्पन्न हुए । ॥२७-३१॥

'तुम मेरे साथ विहार करो ।' उर्वशी ने मित्र के प्रस्ताव से सहमित प्रकट की और इस प्रकार स्वीकृति देने के परचात् जब कमल के समान सुन्दर नेत्रोंवाली उर्वशी थोड़ी ही दूर पर श्राकाशमार्ग से जा रही थी कि वरुए ने भी पीखे से उसे पकड़ लिया; किन्तु इस प्रकार उसने वरुए का श्रामिनन्दन नहीं किया । श्रीर बोली—'प्रमो ! सुम्मे मित्र ने पहले ही बुला लिया है, खतः में ब्याज खाप की सी नहीं ही सकती ।' वरुए ने कहा 'मुम्में तुम अपना चित्र खोड़कर अर्थात् सुम्में चित्र लगाकर जा सकती हो।' उर्वशी ने कहा—'बहुत अर्थ्या ।' इस प्रकार उर्वशी के चले जाने के बाद उसके इस रहस्त्र को जानकर मित्र ने उसे राप दे दिया कि 'तुम मनुष्य लोक में जाकर चन्द्रमा के पुत्र इल के आत्मज पुरुत्व की सी हो जाओ और उसी की सेवा करो । तुमने वेरुया के समान आवरुए मेरे साथ किया है।' ऐसा कहने के उपरान्त मित्र तथा वरुए—दोनों ने अपने-अपने अपने बोर्य को जल के कुम्म में गिराया, जिससे दोनों के बीर्य से दो श्रेन्ट ग्रीन

प्राचीन काल की बात है । एक बार कभी राजा निमि अपनी क्षियों के साथ एक स्थान पर जूआ खेल रहे थे, उसी स्थान पर ब्रह्मा के पुत्र विराप्त जी भी कहीं से आ पहुँचे । किन्तु राजा ने सम्मान प्रदर्शन नहीं किया और इस प्रकार यथीचित सेवा सत्कार द्वारा राजा ने जब विराप्त जी शी पूजा नहीं की तो उन्होंने राजा निमि को राप दे दिया कि—'तुम विदेह (देह रहित) हो जाओ ।' विराष्ठ का राप सुनकर राजा निमि ने भी उन्हें वही राप दे दिया । इस प्रकार आपस में एक दूसरे को शाप दे कर महिष् विराप्त काथा राजा निमि—दोनों ही एकदम निश्चेदों की माँति हो इस राप को नष्ट कराने के लिए संसार के स्वामी ब्रह्मा के पास गये । ब्रह्मा के आदेश से राजा निमि नेत्रों की पलकों पर निवास करने लगे । नारद जी ! उन्हीं को विश्वाम देने के लिए मनुष्यादि जीवों की पलकें कपर और नीवे की और जाती-आती रहती हैं । और महिष् विराप्त उसी जलकुम्म से उत्पन्न हुए । तत्पश्चात् गौर रारीर, चार बाहुओं वाले, अहा, यज्ञोपपीत और कमपहलु को धारण किन्ने हुए राज्तात्मा ऋषिश्रेष्ठ अवस्त्य जी भी उसी घट से उत्पन्न हुए । अपन पर्वत के एक भाग में वानमस्थियों के नियमों का पालन कर इन्हीं अवस्त्य ने अपनी की के साथ मलय पर्वत के एक भाग में वानमस्थियों के नियमों का पालन कर इन्हीं अवस्त्र ने अपनी की के साथ अनेक ब्राह्मण की शित पहिला रहकर अतियोर तपस्या की थी । बहुत दिनों के बाद तारक नामक राह्मल ह्यारा जगत् को अति पीड़ित रहकर उत्वोंने ही कुद्ध होकर समुद्र को भी डाला था । उनके इस अद्भुत कार्य के करने पर रांकर आदि सभी देवताओं ने उन्हें अनेक वरदान दिया था । उस अवसर पर ब्रह्मा तथा के करने पर रांकर आदि सभी देवताओं ने उन्हें अनेक वरदान दिया था । उस अवसर पर ब्रह्मा तथा कि करने पर रांकर आदि सभी देवताओं ने उन्हें अनेक वरदान दिया था । उस अवसर पर ब्रह्मा तथा कि वर्ष वर्ष वरदान देने के लिए उनके सभीप आये और बोले—मुनिवर आप को जो भी अभीए हो,

उसको बरदान रूप में हमसे माँगिये। ॥३२—३१॥

 अगस्त्य ने कहा—एक सहस्र क्ष्मा के पञ्चीस करोड़ वर्ष पर्यन्त में दक्षिणावल के मार्ग में विमान पर अवस्थित होकर मुसपूर्वक निवास करूँ और मेरे विमान के उदय होने के समय जो कोई मनुन्य मेरी पूजा करे, वह कम से सातों लोकों का अधिपति हो। ॥४०—४१॥

. ईस्वर ने कहा---नारद जी ! तदनन्तर वे देवगण 'ऐसा ही हो' कह कर जहाँ से आये थे वहाँ ् चले गये । श्रतः बुद्धिमान् पुरुषों को श्रमस्य को सदैव श्रव्यं देना चाहिये ॥४२॥

े नारद ने फहा-विभी ! अगस्य जी को किस प्रकार यह अर्घ्य प्रदान करना चाहिये ? श्रीर उनके पूजन का क्या विधान है ? उसे भी सुको बतलाइये ॥४३॥

ईश्वर ने कहा—पहस्य विद्वान् पुरुष को चाहिये कि रात्रि में प्रावःकाल सित्रिकट होने पर जब कि इनका (अगस्य) उदय व्याकारा मणडल में हुआ रहता है—रबेत रंग के तिलों झार स्वयं स्नान करे और उसी प्रकार के नात स्वेन रंग को भाला और वस धारण कर माला तथा वस्त्र से सुरोभित एक विना पूर्टे हुए कलाए की स्थापना करे। वह कलाए पाँच प्रकार के रहीं से शुक्त तथा थी के पात्र से सुरोभित हो। अनेक प्रकार के खाने योग्य कल तथा ताँचे से बना हुआ एक पात्र भी उनके साथ रखना चाहिये। अनक्तर सुवर्ण से बनी हुई विस्तृत सुजाओं तथा चार खुखों वाली एक पुरुषाकृति को, जो लम्बाई में अंगूठे जितनी बड़ी हो, उसी कुम्म में रख कर अनो तथा सात बखों के समेत, हाँसे से बने हुए पात्र, अज्ञत, तथा ग्रंख के साथ मंत्रोच्चारण पूर्वक श्रेष्ठ माझण को दान देना चाहिये। और तम अनन्य चिर्च से यम की दिसा दिसा सी और सुल करके लम्बी बाहु तथा उदर बाले गर्णेश को-स्थापित करना चाहिये। यदि अपनी सिक्त हो तो स्थेत रंग की दूम देने वाली सबस्सा गी की खुरों को चाँदी तथा सुल को सुवर्ण मय करके बखे हे समेत, पराटी तथा आमरण से विम्पित कर बालया को प्रणामपूर्वक दान करे। इस अनुष्ठान को करने वाले मनुष्य को सातवी रात्रि में अगस्य के उदय काल तक इन उपर्युक्त सभी बस्तुओं का दान करना चाहिये। नियमतः सात अथवा दस वर्णों तक इस बिधान को करना चाहिये, कोई-कोई लोग इससे भी अधिक इसकी अवधि बतलारों हैं। ॥४४-४-१॥

(श्रीर तत्र प्रार्थना करें) 'है कारा के फूल की मीति खेत रंगवाले ! श्राप्त तथा पवन के संयोग के उत्पन्न होने वाले ! मित्र श्रीर वरुषा के पुत्र ! कुम्मयोनि ! आपको मेरा नमस्कार है ! हे विन्ध्य पर्यंत के उत्पन्न होने वाले ! मित्र श्रीर को जलीय विष को दूर करने वाले ! रखवरलम ! लका निवासी देवेरा ! आपको मेरा नमस्कार है । श्राप्त भाषीनकाल में यातापी नामक राल्त को खा डाला श्रीर समुद्र को छुखा दिया, ऐसे लोगामुद्रा के प्रति श्रीमान् अगस्त्य मुनि ! आप को मेरा वारस्थार नमस्कार है । हे राज्य प्रति ! महामान्यप्रालिनि ! अगस्त्य की पत्नी ! वरानने ! लोपामुद्रे ! तुमको भी मेरा नमस्कार है । हे राज्य प्रति ! महामान्यप्रालिनि ! अगस्त्य की पत्नी ! वरानने ! लोपामुद्रे ! तुमको भी मेरा नमस्कार है । तुम के पत्नी वार्य मर्पा मर्सा ! इस प्रकार प्रति वर्ष फला की अभिलापा का परित्याग कर अनुम्रान करनेवाला पुरुप कभी विनाय को नहीं माप्त होता । तत्परचात् हवन करके अजमान को चाहिये कि वह किसी फल की अभिलापा न करे । इस प्रकार के विधान से जो पुरुप अगस्त्य को अर्घ्य दान देता है वह इस मर्प्यलोक में छुन्दर रूप त्या आरोग्य सम्यन्न होकर निवास करता है । दूसरे अर्घ्य दान के करने से वह सुवलोंक को प्राप्त करता है, इस के वाद स्वर्ण लोक को ! इस प्रकार जो कोई इस अनुम्रान को अपनी आयु पर्यन्त करता है । इसी प्रकार जो कोई इस अनुम्रान को अपनी आयु पर्यन्त करता रहता है वह परव्रक्ष को प्राप्त करता है । श्री ०-४ ६॥

इस मर्त्यलोक में जो कोई पुरुष इस युगल सुनि मित्रावरुण के संयोग से उत्पन्न होने वाले अगस्त्य जी को अर्घ्य दान देने के विधान को पड़ता है, सुनता है, अश्ववा इसके अनुझान करने की सम्मति देता है, वह भी विद्या भगवान के धाम को भार होकर देवबृन्दों द्वारा पृजित होता है।॥५०॥ श्री मात्स्य महापुराण में अगस्त्य की उत्पत्ति और पूजा विधान नामक इकसठवाँ अध्याय समास । ॥६१॥

## वासठवाँ ऋध्याय

मनु ने कहा—देव अनार्दन ! इस लोक में सीमान्य तथा आरोग्य का फल प्रदान करने वाले, परलोक में श्राच्य,फल देने वाले तथा शुक्ति और श्रुक्ति के प्रदाता किसी अन्य वृद्ध को श्रव सुमासे बसलाइये ! ॥१॥

मृत्स्य ने ऋहा—मनु । प्राचीन काल में कैलाग्र पर्वत के शिखर पर समासीन भगवान् शंकर ने देवी पार्वती के पूछने पर उनसे अनेक धर्ममयी लिलत कथाओं के प्रसंग में जिस पुनीत वत का उपदेश किया था, उस मुक्ति तमा मुक्ति की प्रदान करनेवाले वत को में अब आप से कह रहा हूँ, मुनिये। ॥२-३॥

ईडबर **ने कहा**—देवि । सायधान होकर अनन्त पुण्य फल देने वाले पुरुषों अथवा लियों के करने योग्य परम श्रेष्ठ वत को बतला रहा हूँ, सुनो । भारतें, वैगाल श्रथवा पुपयमद ध्यगहन महीने के हाक्ल पत्त में लतीया तिथि को श्वेत रंग की सरसों से विधिवन स्नान करके, गोरोचन, गोमूत्र तथा उप्ण गोबर से संयुक्त दही तथा चन्दन से विमिश्रित तिलक मस्तक पर लगावे, वर्गेकि यह तिलक ललिता देवी को श्रतिमिय तथा सीमाग्य भीर श्रारोत्य का देने वाला कहा जाता है। प्रत्येक पत्त में नृनीया तिथि को पुरुष पीले रंग के क्यड़े, स्त्री जितेन्द्रिय होकर रक वर्ष के कपड़े, विषवा स्त्री गेरु स्वादिं घातुस्रों से रेंगे गय लाल रंग के कपड़े तथा . कुंमारी दवेत रंग के कपड़े को धारण करे । तत्परवात् प्रथमतः देवी को पंचगव्य से फिर केवल दुग्ध से स्नान करावे । उसी प्रकार फिर मधु, पुष्प, सुगन्धित द्रव्य तथा जल से स्नान करावे ! खेतरंग के पुर्णो तथा श्रानेक प्रकार के फलों द्वारा घनिया, जीरा; लवरा, गुह, दूघ तथा घी समेत पुना करे । तत्परचात देवी की श्वेत रंग के व्यक्त तथा विल द्वारा पूजा करे । वरानने 1 इस प्रकार दोनों पादों की, श्री (लक्ष्मी) को नमस्कार है-एसा कह दोनों गुल्कों की, अशोका (शोक रहित करने वाली) को नमस्कार है-ऐसा कह दोनों जंगों की, पार्वती को नमस्कार है - ऐसा कह दोनों जानुक्यों की. मंगलकारिगो को नमस्कार है—ऐसा कह दोनों उरु प्रदेशों की, वामदेवी की नमस्कार है—ऐसा कह कटि भदेश की, पद्मोदरा को नमस्कार है--ऐसा कह उदर भदेश की, कामश्री को नमस्कार है--ऐसा कह वत्त्यल की, सीमायदायिनी की नमस्कार है-एसा कह दोनों हायों की, हरमुख्यी की नमस्कार है-पेसा कह दोनों बाहुओं की, दर्पण्यासिनी की नगस्कार है—पेसा कह मुस की, स्मरदा की नमस्कार है

ऐसा कह हास्य की, गौरी को नमस्कार है--ऐसा कह नासिका की, उत्पत्ता को नमस्कार है--ऐसा कह नेत्रों की, तुष्टि को नमस्कार है—ऐसा कह ललाट की, कात्यायनी को नमस्कार है—ऐसा कह केशों तथा शिर की पूजा करनी चाहिये । गौरी को नमस्कार है, धिप्पया को नमस्कार है, कान्ति को नमस्कार है, श्री को नमस्कार है, रम्मा ललिता तथा वासुदेवी को नमस्कार है, नमस्कार है—इस प्रकार विधिपूर्वक देवी की पूजा कर स्त्रपने स्त्रागे एक कमल जो बीज कोप के समेत बारह पर्चों से युक्त हो, केसर द्वारा चित्रित करे। उसमें पूर्व दिशा की श्रोर से गौरी को, उसके बगल में श्रपणी को, दिल्लाण की श्रोर से भवानी को, उसके बाद रुद्राणी को, पश्चिम दिशा की श्रोर सर्वदा सौम्या भदनवासिनी को वायव्य कीण से उपस्वरूप पाटलादेवी को, उसके बाद उमा को, फिर मध्य माग में मासांगा, मंगला उत्प्रदा तथा सती को चित्रित करे। इन सबों के मध्य भाग में शिव को स्थापित कर कमल के बीजकोप (नीचे वाले भाग में) में ललिता देवी को पुष्प, श्रक्तत, जल तथा नमस्कार समेत स्थापित करे। मांगलिक गीत वाद्य श्रादि को सुवासिनी (बीवनकाल तक पिता के परिवार में निवास करने वाली कुमारियों) कन्यात्र्यों द्वारा कराकर लाल रंग के बखों से, लाल रंग की माला तथा चन्दनादि से देवी की पूजा करे । फिर उन सभी देवियों के सिर पर सिन्दूर तथा स्नान करने योग्य चूर्ण कुंकुम श्रादि गिराये; क्योंकि इस पुगय कार्य के लिए सिन्दूर केसर तथा स्तान द्यतिराय इस्ट के देने वाले माने गये हैं । देवी की पूजा करने के बाद उपदेश देने वाले गुरु की भी प्रयत्नपूर्वक पूजा करनी चाहिये। जिस श्रनुष्ठान में गुरु की पूजा नहीं की जाती, उसकी सभी कियार्ये निष्फल हो जाती हैं। भादों के महीने में सर्वदा नीले कमल द्वारा गीरी की पूजा करनी चाहिये। कार के महीने में बन्धु जीव के (दोपहरी कें) पुर्प्यों से, कार्तिक में शतपत्रक (कमल) के पुर्प्यों से, श्रगहन में मालती के पुष्पों से, पौष में पीले कृरसटक (कटसरैया) के पुष्पों से, माध में देवी की पूजा कुन्द तथा कुंकुम के पुष्पों से करनी चाहिये। फाल्गुन महीने में सिन्दुवार के श्रथवा मालती के पुष्पों द्वारा उमा की पूजा करनी चाहिये। चैत्र महीने में महिलका तथा ऋशोक के पुष्पों से, वैशास महीने में गन्वपाटला के पुष्पों से, ज्येष्ठ महीने में कमल तथा मँदार के पुष्पों से आपाड महीने में नये कमल के पुप्पों से तथा श्रावण महीने में सर्वदा कदम्ब तथा मालती के पुप्पों द्वारा देवी की पूजा करनी चाहिये। इन महीनों में कम से गोमूत्र, गोबर, दूध, वही, धी, कुराोदक, बेल का पत्ता, मैंबार का पुष्प, जब, गो की सींग से स्पर्श किया गया वा चूता हुआ जल, पनगव्य (गाय का मूत्र, गोवर, घी, दूध, तथा दही) तथा बेल का प्राशन करना चाहिये । मादों श्रादि महीनों में प्राशन के लिए क्रमश:ये ही सामध्रियाँ बताई गई हैं। बरानने ! प्रत्येक पत्त की तृतीया तिथि को ब्राह्मण दम्पती की मली भाँति पूजा करके भक्तिपूर्वक वस्त्र, माला तथा चन्दन श्रादि सामग्रियों से श्रर्चना करे, जिनमें से पुरुष के लिए दो पीले वस्त्र श्रीर सी के लिए दुसुग्भ रंग की दो साड़ियों दे । तथा सुर्वण निर्मित-कमल के साथ निप्पाव, जीरा, लवग्ग, ईख का डुकड़ा श्रीर गुड़ समेत फल तथा पुप्प भी उसे देने चाहियें। (यह सब दान देने के परचात् प्रार्थना करे---) 'हे देवि ! जिस प्रकार देवाधिदेव शंकर मगवान् चुन्हें बोड़कर कहीं नहीं जाते, उसी प्रकार मुम्ने भी इस सम्पूर्ण सांसारिक द:ख रूपी सागर से तुम जगरो ।' भावों श्रादि महीनों में कम से देवी के कुमुदा, विमला, श्रानन्ता, भवानी, सुधा, रिखा, लिलात, गीरी, सती, रम्मा तथा पार्वती—इन नामों का उच्चारण कर 'प्रसन्न हो' ऐसा कहें । वत की समाप्ति हो जाने पर सुवर्ण निर्मित कमल के समेत एक शब्या का दान दे श्रीर चीबीस, अथवा वारह दम्पतियों की पूजा करें । किर प्रति महीने वाद श्राठ श्रथवा दः दम्पति की पूजा करें । इस त्रत में बुद्धिमान पुरुष सर्वप्रथम गुरु को दान देकर परचात् शेष बाक्षणों की पूजा करें । सर्वदा श्रानन्त फल देनेवाली इस श्रनन्त- तृतीया नामक त्रत के विधान को मैं कह चुका । देवि । सम्पूर्ण पापों को नष्ट करनेवाली, सीभाग्य तथा श्रारोग्य को देने वाली इस श्रनन्त पृतीया को कभी भी मनुष्य को कुम्प्युता वरा खोड़ना नहीं चाहिये । पुरुष हो श्रथवा की हो, कोई भी इसमें कुम्प्युता करने पर नीचे गिर जाता है । यदि इस त्रत का पालन करने वाली की गर्भिणी हो, सृतिका (बच्चा उत्पन्न करने वाली) हो, कुमारी हो, नक (१) श्रथवा तीमिणी हो वा श्रमुद्ध हो तो उसे स्वयम नियम युक्त रह कर दूसरों हो रात्रि में इसका श्रमुग्रम करवाना चाहिये । जो कोई पुरुष इस श्रनन्त-मलदायिनी तृतीया त्रत का पालन करता है वह सी करोड़ करप पर्यन्त श्रियलोक में पूजित होता है । तिर्थन पुरुष भी यदि तीन वर्षों तक उक्त तिथि को उपवास रसकर केवल पुष्प तथा मन्त्रादि से इसके नियमों का पालन करता है वह भी उसी फल को प्राप्त करता है । सथवा की, कुमारी श्रथवा विधवा—जो कोई भी इस व्रत का यथीचित पालन करती है, वह भी गीरी के श्रमुप्रह से श्रमुरहित हो उसी फल को प्राप्त करती है । ॥॥ — द द॥

इस प्रकार पार्वती के इस अनन्तवृतीया जल के विधान को जो कोई मनुष्य पड़ता है, अथवा द्धनता है, यह इन्द्रलोक का नियासी होता है और जो कोई इस तल के पालन करने की सम्मति भी देता है, वह भी देवताओं, अप्यसाओं तथा कित्रों द्वारा पूजित होता है ॥३१॥

श्री मास्त्य महापुरारण में व्यनन्ततृतीया व्रत माहास्य वर्णन नामक बासठवाँ ब्राध्याय समाप्त ॥६२॥

#### तिरसठवाँ अध्याय

ईश्वर ने कहा— अब इसके बाद में एक अन्य पापों को नाग करनेवाली सकत्याणिनी नामक स्तीया को बतला रहा हैं, जिसे प्राचीन काल की कयाओं को जानने वाले लोग जानते हैं। माध महीना आने पर शुक्त पत्त की स्तीया तिथि को प्रातःकाल में गाय के दूध तथा तिल हारा स्तान कर देवी को मासु तथा ईस के रस से स्तान करावे और सुगन्धित द्वयिमित्रत उदक हारा केसर का लेपन करें। इस प्रकार पहले दाहिने अगों को विधियत पूजा करके वाएँ अगों को पूजा करें। लिलता को नमस्कार है— ऐसा कह देवी के दोनों पैरों की फिर दोनों गुल्कों की पृजा करें। रान्ति को नमस्कार है—ऐसा कह उदर की, मदालसा को नमस्कार है—ऐसा कह स्तरि भी, मदालसा को नमस्कार है—ऐसा कह स्तरि भी, अमला को नमस्कार है—ऐसा कह स्तरि भी, मदालसा को नमस्कार है—ऐसा कह स्तरि भी, भवालसा को नमस्कार है—ऐसा कह स्तरि भी, भवालसा को नमस्कार है—ऐसा कह स्तरि भी, भवालसा को नमस्कार है—ऐसा

कह दोनों स्तनों की, कुमुदा को नमस्कार है—ऐसा कह कन्धों की, माघवी को नमस्कार है—ऐसा कह अुजा श्रीर भुजाओं के श्रममाग की, कमला को नमस्कार है—ऐसा कह युख तथा हास्य की, रुद्राणी को नमस्कार है-ऐसा कह भौहों श्रीर ललाट प्रदेश की, मोहन को नमस्कार है--ऐसा कह फिर से दोनों भौहों की, चन्द्रार्थधारियी को नमस्कार है---ऐसा कह दोनों नेत्रों की, दुष्टि को नमस्कार है---ऐसा कह पुनः मुख की, उत्कविठनी को नमस्कार है-ऐसा कह कच्छ प्रदेश की, अमृताको नमस्कार है-ऐसा कह दोनों स्तनों की, रम्भा को नमस्कार है—ऐसा कह वायीं कोस की, विशोका को नमस्कार है—ऐसा कह कटि प्रदेश की, मन्मथाधिष्णि को नमस्कार है-ऐसा कह इदय की,पाटला को नमस्कार है-ऐसा कह उदर की, सुरतवासिनी को नमस्कार है---ऐसा कह कटि की, हे चम्पकिये ! तुन्हें हमारा नमस्कार है---ऐसा कह उरु की, गीरी को नमस्कार है—ऐसा कह जानु और दोनों जंघों की, गायत्री को नमस्कार है—ऐसा कह दोनों गुल्कों की, घराघरा को नमस्कार है-एसा कह दोनों पेरों की, तथा विश्वकाया को नमस्कार है-एसा कह शिर थी पूजा करे। भवानी को, कामिनी को, कामदेवी को नमस्कार है, हे जगस्तिये ! तुम्हें हमारा नमस्कार है । श्रानन्दा को, धुनन्त्रा को, सुभद्रा को हमारा नमस्कार है, नमस्कार है।' इस प्रकार विविपूर्वक देवी की प्ला करके तब ब्राह्मण दम्पती की पूजा करे । यजमान श्राभिमान रहित हो मधुर श्रन-पान श्रादि से उन्हें भरपेट मोजन कराये । जल से भरे हुए घट को देकर दो रुपेत रंग के जोड़े वस्त्र तथा सुवर्ण निर्मित एक कमल देकर सुगन्धित द्रव्य तथा माला आदि से विधिवत् पूजा करनी चाहिये। और कहना चाहिये---'हमारे इस व्रत से कुसुदा देवी प्रसन्न हों'---ऐसा कर नमक का अत रखना चाहिये अर्थात् नमक नहीं खाना चाहिये। इस विधि से प्रत्येक महीने में देवी की पूजा करनी चाहिये । प्रथमतः माघ के महीने में नमक छोड़ दे । फिर फाल्गुन में गुड़, चैत्र में तेल तथा खेत सरसों, वैशाल में मधु, ज्येष्ठ महीने में पानक (पन्ना), आपाद में जीरा, श्रावर्ण में दूध, भादों में दही, बवार में थी, कार्तिक में मास्तिक (मधु), श्रगहन में धनिया श्रीर पूस में शुक्कर को वर्जित कर दे। प्रत्येक महीने में वत की समाप्ति होने पर इन्हीं उपर्युक्त वस्तुओंको करवा में भरकर पूर्णपात्र के साथ द्विकाल बेला में त्रार्थात् जब दो बेलाओं की संघि होती है, बाहरए को दान दे। माप ध्यादि महीने में क्रम से खेत रंग के लड्डू, हलवा, पूड़ी, धेवर, पृथ्रा, आँटे का बना हुआ पूछा, मॉइ, दूब, शाक, दही मिश्रित अन्न, इयडरी (?) अरगोकवर्तिका (?)—इन सब को करवे के ऊपर रलेकर देना चाहिये । उम्रदा, माघवी, गौरी, रम्मा, मदा, जया, रिवा, उमा, रति, सती, मंगला श्रीर रतिलालसा — इन बारह नामों का उच्चारण कर 'श्रमन्न हो' ऐसा कहें । सभी महीनों में पचगव्य का प्रारान (मत्तरा) बतलाया गया है। इस अत में सर्वेदा उपवास करना चाहिये, यदि वैसा करने में श्रशक्त हो तो केवल रात्रि में उपवास रखे । फिर माध महीना त्राने पर करवे के ऊपर राक्कर रख कर सुवर्णनिर्मित गौरी (पार्वती) की मूर्ति जो अगूठे जितनी बड़ी, चार मुजाओंवाली, मस्तक पर चिन्निका से मुरोभित, तथा खेत रग के े नेत्रावरण से श्रतकृत हो, बनवा कर पाँच प्रकार के रलों समेत पारा, सूत्र श्रीर कमण्डलु के साथ दान दे ! उसी प्रकार गाय के जोड़े, जो श्वेत रंग के हों, सुवर्ण द्वारा मुख पर श्रलकृत हों, श्वेत पत्त्रों से श्राच्छा-

दित हों, अन्यान्य वस्त्रों तथा पात्रों के समेत दान देना चाहिये। उस समय 'मवानी प्रसन्त हो'—ऐसा कहे। इस प्रकार की विधि से जो कोई पुरुप इस रसकत्याणिनी नामक अंत का पालन करता है वह तुरन्त अपने पापों से छुटकारा पा जाता है, और नव अरव, एक सहस्र वर्ष तक दुःसी नहीं होता। गीरि।' प्रत्येक महीनों में छुटकारा पा जाता है, और नव अरव, एक सहस्र वर्ष तक दुःसी नहीं होता। गीरि।' प्रत्येक महीनों में छुटकारा पा जाता है, अगर नव अरव, एक सहस्र वर्ष तक दुःसी नहीं होता। गीरि।' प्रत्येक महीनों में छुटकारा पालन करता है। अरानने! जो कोई सबवा स्त्री, कुमारी अथवा विधवा स्त्री इस व्रत का पालन करती है, वह भी उसी फल को प्राप्त करती है और सीमान्य तथा आरोग्य से सम्पन्न होकर पावती के लोक में पृजित होती है।।।१-२८॥

इस प्रकार जो मनुष्य प्रसंगवश इस कथा को पढ़ता है, बुनता है अथवा सुनाता है, वह किलपुग के पापों से रहित होकर पार्वती के लोक को प्राप्त करता है। और जो कोई किसी अन्य पुरुप को कल्याया की भावना से इस बत के अनुष्ठान करने की सम्मित देता है, वह देवताओं के स्थामी इन्द्र के विमान में अवस्थित होकर अन्तय काल तक के लिए नायक के पद की प्राप्ति करता है। ॥२६॥

श्री मास्त्य महापुराया, में रसकल्याणिनी माहास्त्य वर्णन नामक तिरसठवाँ श्रध्याय समाप्त ॥६३॥

## चौसठवाँ श्रध्याय 🗆

ईश्वर ने कहा — उसी प्रकार एक दूसरी पार्णे को विनष्ट करनेवाली तृतीया को में आप से बतला रहा हूँ, जो लोक में आप्रतीनन्दकरी नाम से विख्यात है। अब कभी शुक्ल पल की तृतीया तिथि को आपाड़ का (पूर्वापाइ, उत्तरापाइ) नस्त्र पड़े अथवा अक्षनल्द्य सेहिस्सी, मुमसिस, हस्त या मूल पड़े तो अस सुनन्दित द्रव्य तथा, जल से मली मांति स्नान करे। श्वेत रंग की माला घारण कर श्वेत चन्दादि से सरीर को सुरोभित कर श्वित भिक्त पूर्वक श्वेत रंग के पुष्पों तथा सुगन्धित पदार्थों से भवानी की पूजा करे, जो एक बहुत बड़े आसन पर महादेव के साथ विराजमान हों। ॥१-३॥

के कएठ प्रदेश की, उत्पत्त धारिए। को नमस्कार है--ऐसा कह देवी के दोनों हाथों की--हे जगरपते रुद्र ! न्नाप को हमारा नमस्कार है—एसा कह शिव जी के: परिरम्भिणी को नमस्कार है—ऐसा कह देवी की दोनों बाहुओं की, त्रिराल को नमस्कार है-एसा कह महादेव के, विलासिनी को नमस्कार है-एसा कह देवी के मुख की, बृपेश को नमस्कार है—ऐसा कह पुनः विभु (शंकर) के मुख की स्मेरलीला को नमस्कार है-ऐसा कह देवी के हास्य की, विश्ववक को नमस्कार है—ऐसा कह विमु के, मदनवासिनी की नमस्कार है— ऐसा कह देवी के दोनों नेत्रों की; विश्वधामा को नमस्कार है—ऐसा कह त्रिश्हली कें. नृत्यप्रिया को नमस्कार है-ऐसा कह देवी के दोनों भोहों की, तागडवेश को नमस्कार है, ऐसा कह शूली के, इन्द्रायी को नमस्कार है--ऐसा कह देवी के ललाट प्रदेश की और हव्यवाह को नमस्कार है--ऐसा कह विसु के, स्वाहां की नमस्त्रार है--ऐसा कह देवी के युकुट की तथा गंगाधर को नमस्त्रार है--ऐसा कह विसु के मुकुट की पूजा करे । बिरब के शरीर रूप बिरब के मुख रूप और विरव के पाद और कर रूप असत्र मुख पार्वती श्रीर परमेश्वर (शंकर जी) की मै बन्दना करता हूं ।' इस प्रकार कहते हुए विधिपूर्वक पूजा करके शिव तथा पार्वती की मूर्तियों के आगे विभिन्न रंगों के रज से कमल का आकार बनाये और कटक के समेत राल, चक, स्वस्तिका, श्रंदुरा श्रीर चॅनर के भी श्राकारों को चित्रित करे । ऐसा करते हुए पृथ्वी पर रज के जितने करा गिरते हैं उतने ही सहस्र वर्षों तक यजमान शिव लोक में पृजित होता है। विधान कर्त्ता की चाहिए कि अपनी राक्ति के अनुकूल बार घृतपूर्ण पात्र, सुवर्ण के सहित जल और अन्न से पूर्ण करवे के साथ ब्राह्मण को दान दे । श्रीर इसी प्रकार चार महीने तक प्रत्येक पत्त में उक्त तिथि को सभी सामित्रयों का दान दें । तत्पश्चात् चार महीने तक पहिले ही की भाँति करवे के ऊपर चार सतुये के पात्र श्रीर उसके कपर चार तिल के पात्र रखे । यजभान को सुगन्धित पदार्थ मिश्रित जल, पुष्प का जल चन्दन, केसर मिश्रित जल, विना पकाया हुआ दही श्रीर दूध, गी की सींग से स्पर्श किया हुआ जल, पीठी मिश्रित जल, कूट (एक प्रकार की सुगन्धित जड़ी) के चूर्ण से मिश्रित जल, उशीर से मिश्रित जल, जब के चूर्ण से मिश्रित जल और तिल विमिश्रित जल का कमरा: श्रगहन श्रादि महीनों में मारान करके रायन करना चाहिये। इन सब यस्तुर्क्यों का महीने के दोनों पत्तों में दो बार प्राथन करने का विधान है। सभी महीनों में श्वेत रंग के पुष्प इस पूजन में प्रशसनीय माने गये है । दान देते समय सभी स्थलों पर इस मंत्र का उच्चारण करे।

'निल्य हमारे पापों के नाश करने के लिए निसित्त मगलों को देने वाली पावेंती प्रसन्न हों तथा लिलता, भवानी सभी प्रकार की सिद्धियों एवं सौभाग्यों की देने वाली हों।' इस प्रकार वर्ष की समाप्ति होने पर लवण, गुड़ युक्त कुम्म, सज्जो, चन्दन, द्ववर्ण निर्मित कमल के साथ नेत्रावरण के लिए वस्त्र, युवर्ण की बनी हुई ईख तथा फलों से युक्त पावेंती और महेदवर की मूर्ति, रुई के गड़े और आवरण (चादर) से युक्त मनोहर शैया, जो तकिये से युक्त हो, किसी सफ्लीक ब्राक्षण को निवेदन करे (दे) और उससे कहे कि आप 'प्रसन्न हों।' यह सदा से होने वाली आर्द्रोनन्दकरी नामक नृतीया है,

जिसके विधिपूर्वक उपवास करने से मनुष्य उस स्थान को प्राप्त करता है, वो रांकर का परम स्थान है। इस लोक में धन-सम्पत्ति, दीर्घायु, श्रारोम्य श्रादि से युक्त होकर वह सर्वग्र श्रानन्द पाप्त करता है श्रीर कभी श्रीक नहीं प्राप्त करता। जो कोई स्त्री इस कत का विधिपूर्वक पालन करती है वह चाहे कुमारी हो वा विधवा ही वर्षों न हों, देवी के अनुमह से अनुमहीत हो उसी फल को प्राप्त करती है। इसी प्रकार प्रत्येक पत्त में मंत्र तथा पूजाविधि व्यादि का जानने बाला पुरुष उक्त वत का पालन कर रुदाएं। के उस लोक को प्राप्त करता है, जिसमें पहुँचकर पुनरागमन दुर्लंभ हो जाता है। जो कोई मनुप्य नित्य इस विधान का श्रवण करता है श्रयमा कराता है, वह इन्द्र के लोक में तीन युगों तक गन्मवों द्वारा पृतित होता है। इस त्रानन्द देने याली, सभी दुसों को दूर करने वाली तृतीया को जो कोई सधवा ऋहा विधवा स्त्री करती है, वह अपने घर में सेकड़ों सुखों का अनुमव करके पति के समेत पुनः पार्वती के स्थान की शाप्त करती है । ॥४-२८॥

श्री मात्स्य महापुराया में त्र्याद्रीनन्दकरी वृतीया वृत माहास्य वर्णन नामक चीसठवी त्राच्याय समाव ॥६४॥

# पेंसठवाँ ऋध्याय

ईश्यर ने फहा—इसके बाद में एक दूसरी सम्पूर्ण मनोर**यों** को पूर्ण करने वाले नृतीया को-बतला रहा हूँ । जिसमें दान किया हुआ, हवन किया हुआ, और जप किया हुआ --- समी श्राचय फल देने बाला होता है। यैग्राख महीने के शुक्ल पत्त की तृतीया तिथि को जो मनुष्य वत रहता है, वह श्रपने सम्पूर्ण सत्कर्मों का अन्तय फल शाम्र करता है। यह तृतीया इतिका नत्तत्र से युक्त होने पर निरोप पूज्य मानी जाती है। उक्त योग से युक्त तृतीया में दान दिया हुआ, हवन फिया हुआ श्रीर जप किया हुआ पदार्थ ऋत्य फलदायी कहा जाता है। इस त्रत के करने बाले मनुष्य की सन्तानें अचय होती हैं और इसमें किया हुआ सत्कर्म भी अचय फलदायी होता है । इस वत में अचत के द्वारा विप्सु मगवान की पूजा की जाती है अतः अल्यक्तृतीया के नाम से वह विख्यात है। इसमें अल्तों द्वारा मनुष्य स्नान करके विष्णु भगवान् को श्रज्ञत समर्पित कर ब्राक्षणों को भी उसी श्रेष्ठत का तथा शुद्ध सत् का दान दे और स्वयं उसी का भोजन करे, इससे श्रम्य फल की शाप्ति होती है। एक भी श्रम्य तृतीया का विधिपूर्वक ऊपर कहे हुए विघानों से करनेवाला मनुष्य इन सभी नृतीया के ब्रतों का फल प्राप्त करता है 1 इस आक्तय वृतीया तिथि में उपवास रखकर खनार्दन (भगवान् विप्पु) मगवान् की विधिवृर्वक त्राराधना कर मनुष्य राजसूय यज्ञ के फल की पासि करता है और श्रेप्ठ गति पाता है। ॥१-आ

थी मात्स्यमहापुरास्त्र में श्राह्मयतृतीयात्रत माहात्स्य वर्शन नामक पैंसडवाँ श्रध्याय समात ॥६५॥

# ब्राब्रठवाँ अध्याय

मनु ने कहा—माघव ! किस त्रत के पालन करने से मनुष्य को उत्तम सरस्वती (वाणी) सभी विवाजों में विरोप निपुणता, सौभाम्य, स्त्री-पुरुष में अभिन्नता, वन्धु बनों में श्रीति और दीर्घायु की प्राप्ति होती है, कृषया उसे मुम्ने वतलाइये ॥१-२॥

मत्स्य ने कहा--राजन् ! तुमने बहुत श्रच्छा प्रकृत किया, ऐसे सारस्यत नामक व्रत को सुनो. जिसके केवल गुरागान करने मात्र से इस लोक में सरस्वती देवी सन्तुष्ट हो जाती हैं। जो पुरुष जिस विशेष देवता का उपासक हो, उसी के दिन से प्रारम्म कर ब्राह्मणों की विधिपूर्वक पूजा कर इस श्रेष्ठ व्रत का श्रनुष्ठान करे । श्रथवा रविवार के दिन से महीं तथा ताराओं की उपयुक्त स्थिति में ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति-वाचन करा के उन्हें लीर का भोजन करवाये, श्रीर श्रपनी शक्ति के श्रनुकूल सुवर्ण के सहित खेत वस्र देकर, भक्ति पूर्वक रवेत रंग की मालाओं तथा चन्दर्नों से गायत्री देवी की पूजा करे। (ब्रीर पार्थना करें) 'हे देवि ! जिस प्रकार भगवान् ब्रह्मा ब्रह्मलोक में आप को छोड़ कर कहीं अन्यत्र नहीं रुकते, उसी प्रकार का थरदान हमें भी दो । हे देवि ! जिस प्रकार चारों बेद, सभी शास्त्र, गीत, नृत्य आदि संसार की सभी कलाएँ आप के विना नहीं रह सकतीं उसी प्रकार इन सब वस्तुओं की सिद्धि हमें भी मिले। सरस्वति 1 आप श्रुपनी लक्ष्मी, मेधा, घरा, पुत्रि, गौरी, तुष्टि, प्रमा, श्रीर मति—इन श्राठ संमृतियों (शरीरों) से मेरी सर्वदा रत्ता करो ।' इस मकार बीया, पारा, तथा मिया की धारया करने वाली कमयडलु तथा पुस्तक से सुराभित गायत्री देवी की रवेत रंग के पुष्प तथा ऋहातों द्वारा विधिपूर्वक पूजा कर के मौन व्रत धारण कर धर्मात्मा पुरुष को चाहिये कि वह सार्यकाल और पातःकाल भोजन करें। प्रत्येक पत्त में पञ्चमी तिथि को प्रक्षवासिनी सरस्वती देवी की १जा करनी चाहिये श्रीर सेर मर चावल, जो घृत पूर्ण पात्र से युक्त हो, सुवर्ण तथा दुःघ का दान देना चाहिये । उस समय कहे---'गायत्री देवी प्रसन्न हों।' इन सभी त्रत के विधानों को करते हुए मीन व्रत घारण करना चाहिये, बीच में भोजन नहीं करना चाहिये, जब तक कि तेरह महीने व्यतीत म हो जायँ। अत की समाप्ति हो जाने पर इवेत चावलों का भोजन करे, किन्तु भोजन करने के पूर्व ब्राह्मण् को दो वस्त्रों के समेत भोजन का दान देना चाहिये.। देवी के लिए एक चँदोवा, घरटा, चाँदी के वने हुए दो नेत्र, दूध देने वाली गाय, चन्दन, जोड़ा यस तथा शिर का कोई श्रामृषण देना चाहिये। उसी प्रकार उपदेश करने वाले गुरु की भी कृपणता छोड़कर वस्त्र, माला तथा चन्दनादि सामभियों द्वारा पृजा करनी चाहिये।-इस प्रकार ऊपर कही गई विधि से जो फोई इस सरस्वती के वत का अनुग्रान करता है वह विद्याचान्, धनी तथा लाल करठवाला (मुन्दुर करठयुक्त अर्थात् मृदुभाषी) होता है श्रीर संस्वती देवी के प्रसाद से त्रहा लोक में पूजित होता है। वो कोई स्री इसका अनुग्रान करती है वह भी उक्त फल को प्राप्त करती है। हे राजन्। यह स्त्री प्रस लोक में तीस सहस्र करूप पर्यन्त निवास करती है। जो कोई मनुष्य सरस्वती के ध्रत के इस विधान

का पाठ करता है अथवा अवस्या करता है, बह भी विद्याघर के लोक में तील सहस्र कहुए पर्यन्त निवास करता है । ॥३ — १ =॥

श्री मात्स्य महापुराण् में सारस्वत व्रत माहात्म्य वर्णन नामक छाछठवाँ श्रध्याय समाप्त ॥६६॥

# सरसठवाँ ऋध्याय '

, मनु ने पूछा—हे द्रव्य तथा भंत्रों के विधान की जाननेवाले ! सूर्य तथा चन्द्रमा के प्रहर्ण के अयसर पर किस मक्षार 'स्नान किया जाता है ! उसे हम मुनना चाहते हैं ॥१॥

मत्स्य ने कहा---जिस पुरुप की राशि पर महरा का योग होता है, उसके लिए श्रीपिध तथा मंत्रों के विधानों समेत स्नान करने की बिधि बतला रहा हूँ । चन्द्रमा के प्रहरा के श्रवसर पर प्रथमतः हासकों द्वारा स्वस्ति वाचन करा के चार बाहाओं की वस्त्र, भाला तथा चन्दनादि पूजा की सामप्रियों द्वारा विधिप्रचंक पूजा कर के, बहरा लगने के पूर्व ही श्रीपियों को लेकर चार विना टूटे हुए कलगों की ससुद्र की फलपना कर स्थापना करे । फिर हाथी, घोड़े, सड़क, बिल, संगम (नदी के संगम) तालाब, गीओं के ठहरने के स्थान, श्रीर राजा के द्वार देश से मिट्टी लाकर उनमें बोड़े । इनके श्रतिरिक्त उनमें पंचगन्य, शुद्ध मोतियाँ, गोरोचन, कमल, शंख, जो पाँच प्रकार के रहाँ से युक्त हों, स्फटिक, श्वेत रंग के चन्दन, तीर्थ का जल, सरसीं, दुसुद (हुई') के समेत राजदन्त (एक श्रीपिध विशेष) उसीर श्रीर स्मृतल भी छोड़े ! इन सभी श्रीपधियों को कलरों में छोड़ कर देवताश्रों का श्रावाहन करे। (फिर प्रार्थना करे) 'यज्ञ करने बाले मनुष्य के पापों को भारा करने वाले सभी समुद्र, नदियाँ, तीर्थ, बादल तथा नद—ये सब हमारे इन फलरों में त्रावें। जो यह बज धारण करने वाले बारह श्रादित्यों के प्रमुमाने गये हैं, ये सहस्र नयनों वाले इन्द्र भगवान् ग्रहों की पीड़ा का मारा करें । जो सभी देवताओं के मुख रूप, श्रमित कान्ति धारण करने वाले श्रम्नि देव हैं, वे चन्द्रमा के यहए। से उठने वाली हमारी पीडा का विनाश करें । जो क्षीबों के सभी प्रकार के प्रकट तथा ग्रप्त कमों के साची हैं. पेसे महिपवाहन धर्मराज (यम) देव प्रहरा से डरने वाली हमारी करोर पीडा का विनाश करें । जो सभी राज्यसों के गणों के स्वामी, साजात प्रलय की भीवार अस्ति के समान भागनक लंडग धारण करनेवाले तथा स्वरूप से भी श्रतिसय भयानक हैं. वे (नैचर् ति) हमारी राचरसें द्वारा उत्पन्न होने बाली पीड़ा को दूर करें । नाग पारा धारण करने वाले साज्ञात मकरबाहन, जो जलाधिपति वरुण देव हैं, वे चन्द्रग्रहण जनित हमारी पीडा का विनास करें। जो प्रास रूप होकर जगत के सभी चीवों की पालना करते हैं, ऐसे कृष्णमृग के प्रिय वाय देव इस लोक में भन्द्रमहरा के कारण उत्पन्न होनेवाली हमारी पीड़ा को नष्ट करें । जो यह कोषाध्यन्त, खड्ग, शूल तथा गदा के धारण करने वाले कुचेर देव हैं, ये चन्द्रग्रहण से उत्पन्न होने वाले हमारे विकारों को विनष्ट करें। भी यह चन्द्रभा की धारण करने वाले पिनाकी वृपवाहन शंकर देव है, वे चन्द्रश्रहरा से उत्पन्न होने वाली

हमारी पीड़ा का विनाश करें । इन तीनों लोकों में जितने चर श्रम्यर जीव निकाय है, वे सभी ब्रह्मा विप्णु तथा सूर्य से युक्त होकर हमारे पाणें को जला दें ।' इस प्रकार देवों को श्रामत्रित कर उन्हीं कुम्मों के जलों से श्रमिषिक्त यजमान ऋस् यज्ञ श्रीर साम—इन तीनों वेदों के मत्रों का उच्चारण करते हुए श्वेत रंग की माला तथा चन्दनादि पूजा की सामप्रियों द्वारा, वक तथा गी श्रादि का दान देकर इप्ट देवता श्रीर बाह्यणों की पूजा करे । फिर करवे के समेत पांच भकार के रलों के चित्रों के साथ इन्हीं पूर्वोक्त मत्रों को वक्ष के सिंहासन श्रथवा पर ति लें । फिर उन श्रेष्ठ बाह्यणों को चाहिये कि ये यजमान के रिर पर उसको स्थापित कर दें । तदुपरान्त यजमान प्रहणा की बेला को कहीं खिपकर बिताबे । उस समय पूर्वीभिग्नल हो इप्ट देवताश्रों को नमस्कार करते हुए पूजा करके चन्द्रमहण्ण के बीत जाने पर गोदान तथा मगल विधान कर उक्त श्रासन को, स्नान से निश्चल होने वाले बाह्यण को निवेदित करे । इस प्रकार ऊपर कहे गए विधि विधानों का पालन करते हुए पूजा करके चन्द्रमहण्ण को निवेदित करे । इस प्रकार उपर कहे गए विधि विधानों का पालन करते हुए जो कोई पुरुप शहण पर स्नान करता है, उसे कभी मह पीडा नहीं सताती श्रीर न उसके वन्ध्यर्ग का कभी विवाश ही होता है । इसके प्रभाव से वह उस परम सिद्धि को प्राप्त करता है, जिसे प्राप्त कर सतार में पुनरागमन दुर्जम हो जाता है । इसी प्रकार स्वर्यमहण्ण के श्रवसर पर मत्रों में सूर्य का नाम लेना चाहिये । सूर्यमहण्ण न्यों से स्वर्य न्यानों के श्रवसर पर नियापित चन्द्रमा के लिए श्रिष्ट का नाम लेना चाहिये । सूर्यमहण्ण न्यों से रहित होकर इन्द्र के लोक में पूजित होता है । ॥ १२-२५॥

श्री मात्स्य महापुराख में चन्द्रसूर्य-प्रहण-स्नान विधि एव माहात्म्य वर्णन नामक सरसठवाँ त्रध्याय समाप्त ॥६७॥

#### अरसठवाँ अध्याय

नारद ने फहा- आफिस्मक आपित आ जाने तथा चित्त के व्याञ्चल हो जाने पर मनुष्य को किस ब्रत का पालन करना चाहिये ? किस श्रेष्ठ ब्रत के द्वारा विपत्ति एवं दारिद्रव का विनारा होता है ? जिस स्त्री के प्रिय बच्चों की मृत्यु हो जाती है उसके आभिपेकादि कार्यों में कीन सा ब्रत करना चाहिये ? । ॥१॥

श्री भगवान् ने कहा — त्योघन ! पूर्व जन्म में किया हुआ पाप इस जन्म में रोग, दारिद्रघ आदि दुर्गति तथा प्रिय जन की छूछ के रूप में फलित होता है । इन सब विपिचयों के विनाशार्थ सदा करवाण करनेवाले मसुष्यों की सारी पीडाओं को दूर करने वाले ससमीस्नपन नामक अत का अनुष्ठान करना चाहिये । उस अत को आप से वतला रहा हूं । जिस स्थान पर दूध पीने वाले छोटे-छोटे वच्चों की मृत्यु होती देखी जाती है, वृद्ध तथा आतुर मनुष्यों की तथा यौवनावस्था में वर्तमान युवकों की मृत्यु देखी जाती है, वृद्ध तथा आतुर मनुष्यों इस मुख्यस्तागिपेचन को में वतला रहा हूं, यही आकस्मिक विपित्र, व्याकुलता तथा चिच के अम को विनाश करने वाला श्रेष्ठ अत है । ॥२-५॥

तपोधन । भविष्यत्काल में जब बाराह नामक करैंप होगा उसी समय सर्वश्रेष्ठ वैवस्वत मनु उत्पन्न

होंगे । उसी करण में जब पच्चीसचें सतयुग का प्रारम्भ होगा तम हैहय वंग्र का विस्तार करने याला, मतापरााली छतवीर्य नामक बीर राजा उत्सन्न होगा। हे नारद। यह प्रतापी राजा सातों होगें समेत इस निवित्त प्रस्पण्टल की सतहत्तर सहस्र वर्षों तक पालना करेगा। च्यवन ऋषि के राग के कारण उस राजा के सी पुत्र उत्पन्न होते ही विनास को प्राप्त हो जावेंगे। नारद जी। इस प्रकार जब उस राजा को मुगों के समान मुन्दर नेत्रों याला राजाओं के सभी लहागों से सम्पन्न श्रीमान सहस्रवाहु पुत्र रूप में उत्पन्न होगा तब राजा छतवीर्य सहस्र किरगों याले भगवान् भासकर की उपवास, बत तथा दिव्य वेद सूकों द्वारा त्याराधना कर पुत्र की पर्याप हीर्थांयु के लिए इस विरोध स्तान का विधान करेगा। छतवीर्य हारा पृष्टे जाने पर भगवान् मास्कर सम्पूर्ण दोगों को शान्त तथा पापों को विनष्ट करने वाले इस श्रेष्ठ अत का विधान उससे इस प्रकार धतलाोंगें।।।।६-१२॥

ह्युपे ने फहा--नराधिप ! व्यापको बहुत कप्ट मिला । व्यापका यह पुत्र दीर्घजीवी होगाः किन्तु इसके लिए हम ऋापको संसार के मनुर्व्यों के कल्याणार्थ पापों को नष्ट करनेवाले सप्तमीस्नपन नामक वत को वतला रहे हैं । नारद ! जिस स्त्री के बच्चे मरते हीं, उसके जब प्रत्र उत्पन्न हो तो उसके सातवें महीने पर श्रयवा किसी शास्त्र पत्त की सप्तभी तिथि को यह सब विधान प्रशंसित माना गया है । उक्त श्रवसर पर मह तथा तारा वल का विचार करके बाह्मणों द्वारा स्वस्तिवाचन करा के इन सब विधानों को करना चाहिये: परन्तु वालक का जन्म नत्तन यदि उक्त तिथि को पड़ रहा हो तो अदिमान पुरुप उक्त तिथि को छोड दे। इसी प्रकार पृद्ध तथा रोगी श्राथवा श्रान्य दूसरे प्राणियों के लिए भी विचार कर लेना चाहिये। इस प्रकार उक्त तिथि को गोबर द्वारा लीपी हुई पृथ्वी पर विधानकर्जा एकामि उपासक की भाँति लाल साठी के चायलों तथा गाय के दूध के समेत चरु (हवनीय पदार्थ) को सूर्य तथा शिव को मंत्रों द्वारा प्रदान करें। नारद जी । प्रथमतः सूर्य देवता के लिए कही गई सात ऋचाओं का कीर्चन कर सात घी की च्याहति करे. उसी प्रकार शिव के लिए भी । इस व्रत में मेंदार तथा पलाश की समिधाओं द्वारा हवन फरना चाहिये। इसमें जब तथा काले तिल द्वारा एक सी व्याठ बार ब्याहति देनी चाहिये। फिर उसी प्रकार घत से व्याहतियों ( मृ: भुवः स्वः महः जनः तपः श्रीर सत्यम्—ये सात व्याहतियाँ कही जाती हैं ) का उच्चारण कर एक सौ आठ बार हवन करे । हवन करके पुनः युद्धिमान पुरुष स्नान करे. इससे अधिक मंगल की प्राप्ति होती है । फिर हाथ में कुरा लिए हुए वेदों के विद्वान आंक्रण द्वारा सूर्य की सात ऋचाओं के उच्चारण से श्राममंत्रित एक विना टूटे हुए कलश की स्थापना करे, वह फलरा तीथों के जल से पूर्ण हो तथा पंचरल से युक्त हो । इसी प्रकार धन्यान्य कलरों की स्थापना भी की जानी चाहिये. जो सब के सब सम्पूर्ण मांगलिक श्रीपिध्यों तथा पंचगन्य से युक्त हों ! वे भी पंचरत्न, फल तथा पुष्प से युक्त हों, वस्त्रों से चारों श्रोर लपेटे गये हों । हाथो, घोड़ा, सड़क, बिल, संगम: तालाव और गीर्क्स के ठहरने की जगह से शुद्ध मिट्टी लाकर उन सभी कलशों में छोड़नी चाहिये। रत संयुक्त चार कलशों के मध्य भाग में स्थित एक कलश को पकड़कर बाह्मण सर्य के मंत्रों का उच्चारण करे श्रीर तब सात ऐसी कियों द्वारा. जिनमें से कोई हीन श्रंगीवाली श्रथवा करूपा न हीं.

यथारिक माला, वस्न तथा त्रामृपणों से पूजित की गई हों, श्रीर जिनके साथ ब्राह्मण भी हों, उस मृतवत्सा (जिस सी का बच्चा मस्ता हो ) सी का श्राभिषेक करवाना चाहिए। (श्राभिषेचन के मंत्र नीचे हैं।) 'यह वालक दीर्घजीवी हो, श्रीर यह सुन्दरी जीवित पुत्रों वाली हो, सूर्य, ग्रह तथा नन्तत्र मरहलों के साथ चन्द्रमा, इन्द्र के समेत सभी लोकपालगण, प्रवा, विष्णु और शिव--ये सँव देववृन्द तथा श्रन्यान्य देववृन्द इस बालक की रत्ता करें । सूर्य, रानैश्चर अथवा अन्य जो कोई हवनीय पदार्थी के खानेवाले वालकों के प्रह हों, ये सभी इस बालक को, इसकी माँ को तथा इसके पिता को कहीं भी पीड़ा न पहुँचांवें। इस प्रकार श्रभिपेचन हो जाने के उपरान्त यह मृतवत्सा सी श्रपने कुमार तथा पति के साथ इयेत रंग के वस पहिनकर उन सात हित्रयों की भक्तिपूर्वक पूजा करें । फिर गुरु की पूजा करें । सुवर्ण की धर्मराज की मूर्ति बनवाकर और उसे तांचे के पत्र पर रलकर गुरु को निवेदित करे। कृपणता छोड़कर बस्त्र, सुवर्ण तथा रहीं के . समृहों से तथा पृत श्रीर खीर के समेत श्रमेक सुन्दर सुस्वादु खाद्य पदार्थों से श्रम्यान्य ब्राह्मणीं की भी पूजा करे । गुरु को चिहिये कि यह खाद्य पदार्थों को खाकर इन मंत्रों का उच्चारण करे । 'यह बालक सी वर्ष की दीर्घायुवाला तथा सुखी हो । जो कुछ भी इस चालक का पूर्वजन्म कृत पाप हो, वह बड रानल में फेंक दिया गया । त्रहा, शिव, वसु, स्कन्द, विप्तु, इन्द्र तथा श्रक्ति श्रादि सभी देववृत्द इस बालक की दुर्टो ( प्रहेंगें, व्याधियों ) द्वारा रत्ता करें स्त्रीर इसे सर्वदा वरदान देनेवाले हीं । इत्यादि स्रार्शावादों का उच्चारण करते हुए गुरु की यजमान खी को पूजा करनी चाहिये। गुरु के लिए उसे श्रपनी शक्ति के श्रनुकूल एक कपिला गाय देनी चाहिये श्रीर प्रणाम कर विदा करना चाहिये ! तत्परचात् पुत्र के समेत सूर्य श्रीर रांकर को प्रणाम कर हवन करने से वचे हुये चरु (हवनीय पदार्थ) का स्वयं भन्त्या करना चाहिये । आदिस्य ( सूर्य ) को हमारा नमस्कार है--ऐसा उच्चारण कर प्रणाम करना चाहिये । यही विधान आकस्मिक विपत्ति, चित्त व्याकुलता तथा बुरे स्वप्नों के अनिष्ट को भी दूर करने के लिए कहा गया है। सर्वदा करनेवाले को, श्रपने जन्मदिन का नक्तन छोड़कर इस विधान को करना चाहिये । शुक्त पक्त की सप्तमी को शान्ति के लिये जो इस विधान को करता है वह कभी दुःखी नहीं होता । सर्वदा इस विधान के द्वारा मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करता है । इसी के प्रभाव से सहस्रवाहु ने दस सहस्र वर्षों तक इस पृथ्वी मगडल का शासन किया। द्विजश्रेष्ठ ! तूर्य भगवान् इस पुरुवनद, पवित्र, दीघीयु प्रदान करने वाले सप्तमीस्नपन नामक व्रत का विधान वतला कर वहीं पर अन्तर्हित हो गये । मैने इन सब उसी सर्वश्रेष्ठ सप्तमी स्नपन नामक, सभी दुष्ट अहीं की शान्त करने वाले, बालकों के विशेष हितकारी वृत के विधान को तुम से बतलाया है । मनुष्य को आरोग्य की सूर्य से, धन की श्रम्ति से, ज्ञान की ईश्वर (महादेव जी) से श्रीर मोल की जनादेन (भगवान विष्णु) से श्रमिलापा करनी " चाहिये | यह वत बहुत बड़े पापों का बिनाराक, बालकों का वृद्धि कारक तथा ऋति कल्याराकर है, जो कोई श्रनन्यचित्त होकर इसके विधान को सुनता है, मुनि लोग कहते हैं कि उसे भी सिद्धि पास होती है। ॥१३-४२॥

श्री मात्स्य महापुराख में सप्तमी वत माहात्म्य वर्णन नामक श्ररसठवाँ व्यध्याय समाप्त ॥६८॥

# उनहत्तरवाँ अध्याय

मत्स्य ने कहा--प्राचीन काल में रथन्तर नामक कल्प के श्रवसर पर स्वयम् महात्मा ब्रह्म ने मन्दराचटा पर श्रवस्थित पिताकथारी शिव से इस प्रकार पृद्धा । ॥१॥

ब्रह्मा ने कहा —देवताओं के स्वामिन् ! देव ! किस प्रकार थोड़ी ही तपस्था से मनुष्यों को यातिय तथा अनन्त पेरवर्य एवं मीद्र की प्राप्ति हो सकती है ? महादेव ! अधोत्तव ! (जिसका स्वरूप इन्द्रियों के हारा प्रत्यन्त नहीं होता) आप के प्रसाद से कीन-सा बत अज्ञात है ? इस मर्त्यनोक में थोड़ी ही तपस्या हारा महत्कल की प्राप्ति जिस बत से हो, उसको हमें बतलाइये । ॥२-३॥

मरस्य ने फहा--- त्रक्षा द्वारा इस प्रकार पूर्वे जाने पर लोकमायन उमापति विश्वारमा शंकर ने मन में प्रीति उरपन्न करने वाली इस पुनीत कथा को इस प्रकार कहा । ॥४॥

ईक्यर ने कहा-इस तेईसर्वे स्थन्तर नामक करुप के व्यतीत हो जाने के उपरान्त जय फिर बाराह नामक फरुप होगा और उसमें वैवस्वत नामक कख्यागुकर सात्य मन्यन्तर में श्रद्धाईसवाँ द्वापर नामक युग व्यावेगा, तब उसकी समाप्ति के व्यवसर पर सातों शोकों के बनानेपाले महादेव बाह्यदेव जनार्दन विप्या मगवान् संसार का भार दूर करने के लिए महर्षि द्वेपायन, रीहियोय (क्लराम) तथा केशव-इन तीन मृतियों में श्राविर्मृत होंगे । वहीं केशव भगवान् उस समय कंसादि महावलवान् राज्ञसों का विनाश कर संसार के दु:खों का अन्त करेंगे । उनकी पुरी का नाम द्वारावती होगा । इस समय यह कुरास्थली नाम से विख्यात है। जगरपति राङ्ग धारी केराव के निमित्त हमारे ऋदिरा से विश्वकर्मा उस श्रेष्ठ पुरी का निर्माण करेगा । वह श्रेष्ठ पुरी श्रानेक दिव्य विमृतियों से सुसम्पन्न होगी । उसी नगरी में मविष्यत्काल में एक बार कभी सभा में अमित कान्तिधारी कैटमासुर के रात्रु भगवान् विष्णु यदुवंशियों, राधा श्रादि सभी क्षियों, भूरि दिच्चिए। देने वाले राजाश्रों, कुरुविश्यों, देवताश्रों तथा गन्धवों द्वारा चारों श्रीर से चिरे हुए सुरोमित होंगे I उसी समय श्रानेक धर्मसम्बन्धी पुरानी कथाश्री के प्रसंग में कथा की समासि पर भीनसेन द्वारा पूछे जाने पर प्रवापी भगवान उन धर्मी की कहेंगे, जिन्हें आप ने मुफसे पूछा है। स्वयम भगवान ही उन रहस्यों को प्रकट करनेवाले भी होंगे । ब्रह्मा जी 1 इस पुनीत धर्म बत के प्रवर्तक तथा करने वाले भी उस समय में बलवान पाएडपुत्र बुकोदर भीम ही होंगे। भीम के उदर में मेरे द्वारा प्रदत्त पर वृकनामक तीक्ष्ण अगिन निवास करेगा, अतः उस धर्मात्मा का नाम वृकोदर पड़ेगा । वह श्रीमान् भीमसेन मतिमान्, स्वामिमानी, शीलवान्, महान्, दस सहस्र हाथियों के समान बरावाला. कामदेव के समान सुन्दर तथा श्रजर (सर्वदा युवक) होगा । धर्मारमा होकर भी उदर में तीक्ष्ण श्रमि के निवास के कारण श्रन्य उपवास नतीं को करने में श्रसमर्थ जान कर विश्वात्मा, जगत्स्वामी भगवान् वासुदेव इस वत को उसे बतलायेंगे। यह श्रेष्ठ वत निखिल यज्ञों का फल देने वाला, सम्पूर्ण पापों का विनाशक, समस्त दुष्टों (महों या शुत्रुओं) को शान्त करने बाला, सभी देववृन्दों द्वारा पुजित, पवित्र से भी पवित्र,

मंगलों को भी मंगल देने वाला, भविष्य से भी श्रांति भविष्य तथा प्राचीन से भी श्रांति प्राचीन है । श्रार्थात् ऐसा कोई भी वत न तो भतकाल में था श्रीर न मविष्य में होगा । ॥५-१८॥

बासुदेव ने कहा-महान् भरत कुल में उत्पन्न भीमरोन ! यदि तुम श्रष्टमी, चतुर्दशी श्रथवा द्वादशी श्चादि तिथियों में श्रथवा श्रन्यान्य दिनों व नत्त्रज्ञों में उपवास करने में श्रसमर्थ हो तो इस सर्व पापों को दूर करनेवाली पुरुष तिथि को इस विधान द्वारा उपवास रख भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करों । जब माप महीने में शुक्तपत्त की दशमी तिथि श्रावे तब शरीर में सर्वत्र पी लपेट कर तिलों द्वारा स्नान करना चाहिये। श्रीर उसी प्रकार पवित्रात्मा हो नारायण को नगस्कार है— ऐसा कह विप्या भगवान् की विधिवत् पूजा करके कृप्ण को नमस्कार है—ऐसा कह दोनों पैरों की, सर्वात्मा को नमस्कार हैं— ऐसा कह शिर की, श्रीवरसधारी की नमस्कार है, वैकुएठ को नमस्कार है—ऐसा कह वैकुएठ (मगवान् विप्ता) के वक्तस्थल की, गंल धारण करनेवाले, गदा घारण करनेवाले, चक्र घारण करनेवाले तथा पदा घारण करनेवाले को हमारा नमस्कार है--ऐसा कह नारायण की चारों बाहुओं की कमराः पूजा करनी चाहिये । दामोदर को नमस्कार है-ऐसा कह उदर की, पंचरार को नमस्कार है-ऐसा कह मेह (लिंग) की, सौभाग्य नाथ को नमस्कार है-ऐसा कह दोनों उरु प्रदेशों की, भूतघारी को नमस्कार है—ऐसा कह दोनों जानुर्क्यों की, नील को नमस्कार है—ऐसा कह दोनों जंघान्त्रों की, विश्वस्रष्टा को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों पेरों की पूजा करे। देवी को नमस्कार है, ग्रान्ति को नमस्कार है. लक्ष्मी को नमस्कार है, श्री को नमस्कार है, पुष्टि को नमस्कार है, तुष्टि को नमस्कार है, पृष्टि को नमस्कार है, इप्टि को नमस्कार है, नमस्कार है। विहंगों के स्वामी, वायु के समान येगवाले, विप (सर्पी) को ज्याकुल करनेवाले पत्ती (गरुड़ ) को हमारा नमस्कार है—ऐसा कहकर गरुड की नित्य पूजा करनी चाहिये । इस प्रकार गीविन्द की विधिपूर्वक पूजा करके गन्ध, माला, धूप तथा अनेक प्रकार के उत्तम फलों द्वारा उमापति ( रांकर ) तथा गयोरा की भी पूजा करनी चाहिये। तत्परचात् मीन होकर गाय के दूध वे पकाई हुई लिचड़ी को घी के साथ खाकर बुद्धिमान पुरुष सी पग चले। बरगद श्रथवा खदिर की दातून लेकर बुद्धिमान, पुरुप दाँतों को स्वच्छ करे श्रीर श्राचमन कर पूर्व या उत्तर दिशा की श्रीर मुख करके सूर्यास्त हो जाने पर सायंकाल की संघ्या करे और यह कहे-नारायण ! श्रापको हमारा नमस्कार है, मैं श्रापको शरण में हूँ । इस प्रकार एकादशी को निराहार रहकर भगवान, विप्णु की विधि-वत् पूजा कर रात्रि भर उसी प्रकार स्थित रहे श्रीर प्रातःकाल जल वा दुग्ध द्वारा स्नान कर श्रेष्ठ शाहाराों द्वारा घी की आहुति दे कर भार्थना करे । 'हे पुरहरीकान् । यतात्मा होकर मै श्रेष्ट ब्राह्मर्गों के साध द्वादरी को दुग्य का मोजन करूँगा ! श्रापकी कृपा से मेरा यह त्रत निर्विष्ठ सम्पन्न हो ।' ऐसा कहकर मृत्रि पर ही शयन करे और पुनः इतिहास और पवित्र कथायें सुने । राजन् ! भात:काल होने पर नदी तट पर जाकर मिट्टी लगाकर खुव स्वान करे और पवित्रात्मा होकर पापरखों को बोड़ दे तथा निधिपूर्वक सन्ध्या वन्दन कर पितरों को तर्पण दे। श्रनन्तर सातों लोकों के एकमात्र श्राधीववर भगवान् हपीकेरा को नगस्कार .

कर बुद्धिमान् पुरुष श्रपने घर के सामने की श्रोर मगडण की रचना करें ।- राजन् ! मग्रहण की दस . वा त्याठ हाथ की बनानी चाहिये। राजुसदूरन । उस मगडप में चार हाथ प्रभाग की वेदी बनाये। चार हाथ के प्रमासा का उसमें तोरमा लगाये । तत्परचात् कलरा की स्थापना करके दिकपालीं की पूजा करे । फिर काले मृग चर्म पर अवस्थित होकर जल पूर्ण कलग के बिद द्वारा निकलती हुई जल की धारा को सारी सत शिर पर धारण करे. उसी प्रकार विप्रामगवान के शिर के उत्तर भी दर्भ की धारा रात मर गिरावे । मग्रहप में व्यरित्र जितना बड़ा चीन मेखलायों से सुरोमित एक अगर बनाये । उसका मुख योनि के व्याकार का बनाये । उसी में बाक्सणों द्वारा विप्ता के मंत्रों का उच्चारण करा कर दृश्य घतं तथा तिलों द्वारा एकामि उपासक की भौति हवन कर भनी भौति गाय के दूध से संयक्त विद्यान चरु का हुवन करे और छूत की निष्पाव के आधे मनागा जितनी धारा अनि में गिरावे। है महाबीर ! तदनन्तर तेरह जल कुम्मों की स्थापना करे, जो अनेक मकार के लाख पदार्थों से युक्त हों. इवेत रंग के वसीं से ढेंके हुए हीं, तींबे के पात्रीं से सुरोभित तथा पंचरत से युक्त हीं । उस समय उत्तरागियल हो चार ऋग्वेदाध्यायी बाक्षणों द्वारा श्राहति देनी चाहिये । इसके श्रीतिरिक्त यजुर्वेद जानने वाले चार बाक्षणों द्वारा रुट का जाप, चार सामयेदाध्यायी आकर्षों द्वारा यिन्तु का जाप करवाना चाहिये । चारों श्रोर श्रारिष्टों को शान्त करने के लिए मांगलिक पाठ करवाने चाहियें । इन बारह आक्षणों की यस मांला तथा चन्दन आदि पूजा की सामग्री, श्रॅंगूठी, कटक, मुवर्ण निर्मित सूत्र, मुन्दर वस, राय्या श्रादि से पूर्वों करनी चाहिये । उक्त कार्य में उपाध्याय (गुरु) को सभी वस्तुएँ द्विगुणित देनी चाहिये। धन की रूपणता नहीं करनी चाहिये। है कुरुवंशियों में श्रेष्ठ भीमसेन ! इसी प्रकार मांगलिक गीत वाद्यादि करा कर रात विता कर पवित्र प्रातःकाल होने पर उठकर तेरह मुचर्ण द्वारा मुख प्रान्त पर श्रालंकृत, दूध देने वाली, शीलवती (सीधी) गीर्ये तेरह कौसे के दोहन पात्रों से युक्त दान देनी चाहियें। उन गीर्यों की ख़री चाँदी द्वारा मड़ी गई हो, बस युक्त हों, चन्दन द्वारा अभिसिंचित की गई हों । फिर उन सभी बाहाणों को मिक्त पूर्वक लाब तथा भीज्य पदार्थी से तथा अनेक प्रकार के अनों से खूब सन्तुष्ट करके स्वयं विना चार नमक का भीजने कर विदा करें। उन ब्राह्मणों के पीछे अपनी सी तथा पुत्र समेत खाठ पग चल कर यह प्रार्थना करें - भेरे इस बत में देवाधिदेव क्लेशनाशक भगवान केशव पसन हीं । जिस बकार शिव के हृदय में बिप्ण और . बिप्गा के हृदय में शिव निवास करते हैं, जिस प्रकार में इनमें किसी भी प्रकार का अन्तर नहीं देखता हैं, उसी प्रकार मेरी अायु का कल्याए हो ।' ऐसा कह कर उन कलशों को गीओं तथा रायनं, आसन श्रादि सभी यस्तुर्यों को, बुद्धिमान् पुरुष उन ब्राह्मएगें के घर पर स्वयमेव पहुँचा दे । यदि बहुतेरी शब्धात्रीं का त्रभाव हो तो एक खून मुसज्जित तथा सभी सामित्रयों से युक्त राग्या ब्राह्मण को त्रवश्य देनी चाहिये। नरराहित ! जो विपुत समिति की इच्छा करे उसे चाहिये कि वह दिन इतिहास तथा पुराण श्रादि घार्मिक कथाओं को बोंच कर वा सुनकर बितावे । इसलिए भीममेन । तुम भी पराकम कर मत्सर एवं क्रोध आदि से . रहित हो इस उत्तम त्रत का मली मौति अनुष्ठान करो, तुम्हारे स्नेह के कारण ही मैंने इसे वतलाया है। वीर !

तुम्हारे कर लेने के बाद यह बत तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा । जो कल्याियानी द्वादशी नाम से प्राचीन करुपों में प्रसिद्ध थी, वह श्रव सभी पापों को दूर करने वाली तुम्हारे नाम पर भीमद्वादशी नाम से प्रसिद्ध होगी। हे महावीरों में श्रेष्ठ ! इस सुकर नामक कल्प में उक्त द्वादशी वत के तुम श्रादि कर्जा बनो. जिसके स्मरण तथा कीर्चन मात्र से सम्पूर्ण पाप विनष्ट हो जाते है श्रीर करने वाला देवताश्रों का श्राधिपति होता है । इस श्रेष्ठ द्वादशी व्रतं को पूर्व जन्म में एक श्रहीर कुल में उत्पन्न होने वाली कन्या ने श्रांति कुत्तूहल वरा करके अप्सराओं के प्रधान पद को प्राप्त किया था, वह इस समय स्वर्ग लोक में उर्वशी के नाम से विरुवात है। वैरयकुल में उत्पन्न एक दूसरी कन्या ने इसका अनुष्ठान कर पुलोग की कन्या हो कर देवराज इन्द्र की पत्नी के पद को प्राप्त किया । वह वैश्य कस्या जो इस पुराय उत्सव में परिचारिका थी, इस जन्म में मेरी विय पत्नी सत्यभामा है। इस कल्याणमयी तिथि में श्रयनी सहस्र धाराओं द्वारा प्रभासमान सहस्र किरणों वाले भगवान् भारकर ने भाचीन काल में स्नान किया था, जिसके प्रभाव से इस विस्तृत मानुमण्डल तथा बेद शक्ति सम्पन्न रारीर को उन्होंने बास किया । इसी श्रेष्ठ बत को महेन्द्र प्रमुख वसुत्रों तथा अन्यान्य देवतात्रों और राह्मसों ने भी किया था। इसके श्रेष्ठ फेलर्निकी यदि हमारे मुख में करोड़ों जिहाएँ हों, तन भी नहीं कह सकता । इस प्रकार कलियुग के पापों को दूर करने वाली ज्वनन्त द्वादशी के माह्मत्त्य को यादवेन्द्र वसुदेव के पुत्र भगवान् कृप्णाचन्द्र भीमसेन से स्वयमेव कहेंगे । इस मर्स्यलोक में जो कोई इसका श्रनुष्ठान करता है, वह इसके पुरुष से श्रपने नरेक में गिरे हुए समस्त पितरों को तारता है । चतुरानन ! को कोई मनुष्य भक्तिपृर्वक इस श्रघों को नारा करने वाली तिथि के विधान को सुनता है श्रथवा दूसरों के उपकारार्थ पाठ करता है, वह नरश्रेष्ठ सय प्रकार के मनोरथों को प्राप्त कर तुम्हारी समकज्ञता श्राप्त करता है। निप्पार्य श्री होदरी माप महीने में प्राचीन काल में कल्यागिनी नाम से पूजित होती थी, वही पायहुपुत्र भीमसेन द्वारा करने के उपरान्त अनन्त पुरुष देने वाली भीमद्वादशी के नाम से विख्यात होगी । ॥१६-६५॥ 🦯 🦈 📜 📑

श्री मातस्य महापुरास्य में भीमद्रादशी वत माहात्स्य वर्सन नामक उनहत्त्वाँ श्रथ्याय समाप्त ॥६१॥

#### सत्तरवाँ ऋध्याय

ईश्वर ने कहा—कमल से उत्पन्न होनेवाले ब्रह्मन् ! उसी द्वापर युग में भगवान् वाष्ट्रदेव छत्पा की सोलह सहस्र लियों होंगी । एक बार वसन्तु ऋतु के समय में कोकिल और अमरों के समहों से गुआयमान एक सुन्दर तालाव के किनारे, जिसमें खेत रम के कमल खिले हुए होंगे और संगन्धित हवा वह रही होगी, वे सभी सिखर्या आपस में गोष्टी (बात-बीत) सुख के अनुभव में जीन होंगी । उसी समय आमूष्णों से

38

यलंकृत, मृग के समान सुन्दर नेत्रों वाले, मालती के पुर्णों से शिर को सुशोभित किये, रातुष्ठों के नगरों की जीतनेवाले, सालात कामदेव की भाँति परम रूपवान श्रीमान साम्य तालाव के समीप वाले मार्ग से जाते हुए कामदेव के वाया से तह उन कियों द्वारा उत्सुक नेत्रों से देखे जायंगे। साम्य के सुन्दर रूप पर श्राकिपत उन सभी कियों के मन में इस प्रकार जम काम की बृद्धि हो जायंगी तब जगत्त्वामी मगवान कृष्ण श्रापन ज्ञान चल्ल से उन्हें इस प्रकार काम वश्र देख कर यह शाप दे देंगे कि — 'मेरे परोल में सुन लोगों ने काम लोलुप हो कर ऐसा पाप पूर्ण एवं श्राधमिय कार्य किया है, श्रातः तुम सब को चोर हर से जायंगे।' शाप से श्रात दुःखित उन गोपियों द्वारा प्रसन्न किये गये भृतमावन श्रानन्तात्मा ब्राह्मणों के मेनी शाह धारी मगवान वासुदेव मिय्य में फल्याण करने वाले श्रीर समुद्र से उन लियों की वासता छुड़ाने वाले उपदेशों को उन्हें हेंगे। 'दाल्क्य नामक श्रापि जिस युनीत व्रत का उपदेश तुम लोगों को करेंगे, वही व्रत दासता में भी तुम लोगों का उद्धारक होगा।' ऐसा कह द्वारकाधीश मगवान उन लोगों का श्राहिंगा मन कर वहाँ से चले जायेंगे।' ॥२-१०॥

इस प्रकार बहुत दिन ज्यतीत हो जाने के उपरान्त दुर्शों का संहार कर संसार का भार हटा चुकते पर जब मगनान् केराव स्वर्ग लोक को प्रस्थित हो जायेंगे श्रीर मुसलोत्यित से समस्त यद्वंशियों का विनारा हो जायगा तब यद्वंशियों से बिहीन वे कृष्ण की पिलयाँ दासों द्वारा सखद्र में हर ली जायंगी । रूक्त कार्य में नियुक्त वीरवर श्र्वंत भी उस श्रवसर पर पराजित हो जायंगे । इस प्रकार वे कृष्ण की लियाँ उन्हीं दासों की लियाँ वन जायंगी श्रीर दास गण्य उनके साथ सम्मोग करेंगे । ब्रह्माजी । इस प्रकार दासों के घर में शोक तथा दुर्दशा से मस्त होकर वे एक समय वेटी रहेंगी उसी समय महा तपस्वी योगास्मा दाख्य नामक ऋषि वहाँ पर श्रावंगे । ऋषि का वारम्बार प्रणाम कर श्रव्यं से सम्मानित कर श्रन्ताप करती हुई वे कृष्ण कियाँ बहुत विलाप करेंगी । उस समय वे जगत्स्वामी श्रनन्त श्रवराजित श्रवने पृज्य पति भगवान् कृष्णचन्द्र का, द्वारका पुरी की विपुत्त स्रव सामग्री का, दिव्य माला चन्दनादि श्रेगार सामग्रियों का, श्रवेक प्रकार के रहाँ से सुशोभित सुन्दर भवनों का, दिव्य हारकापुरी का, एवं देवताओं के समान सुन्दर श्रपने बच्चों तथा हारका निवासियों का स्मरण कर हाय-हाय करने लगेंगी श्रीर सुनि के सम्मुल उपस्थित हो कर इस मक्षर सामृहिक रूप में यह प्रक करेंगी । ॥११-१६॥

स्तियों ने कहा— 'मगवन् ! चोरों ने बलपूर्वक हम सर्गों का व्यपहरण कर लिया है, उन नीनों ने हमारे साथ सम्मोग भी कर लिया है । ऐसी स्वधमें से पतित हम अमागिनों के आप रारणदाता हों । प्राक्षणदेव ! प्राचीन काल में परम बुद्धिमान मगवान केशव ने इस कार्य के लिए हम लोगों को आप ही की रारण में जाने की आजा दी थी । तपोधन ! किस धोर पाप कर्म के कारण हम एक बार परमात्मा कृष्ण का संयोग प्राप्त कर आज वेश्या धर्म में गिर गई ? हम वेश्याओं के लिए इस स्थिति में जो धर्म कहे गये हो, उन्हें हम लोगों को बतलाइये । इस प्रकार गोपियों द्वारा पृक्षे जाने पर चैकितायन दाल्प्य ऋपि उन सर्वों से कहेंगे । ॥१ ७-१ ६॥

दारम्य ने कहा — गोपियो ! प्राचीन काल में श्राप सभी श्रप्सरा श्री श्रीर सब को सब श्राम की पुत्री थीं । एक बार मानससरीवर में जब आप सभी जलकीड़ा कर रही श्री तो आप लोगों के पास देविष नारद जी पहुंचे ! उस समय योगविद नारद को श्राप सबों ने प्रणाम नहीं किया प्रस्तुत गर्वपूर्वक उनसे पृद्धा — नारद जी ! किस प्रकार भगवान विच्छु हम सब के पित हो सकेंगे — इसका हमें उपदेश दीजिए ! पृद्धा — नारद जी ! किस प्रकार भगवान विच्छु हम सब के पित हो सकेंगे — इसका हमें उपदेश दीजिए ! पृद्धा — नारद जी ! किस प्रकार भगवान विच्छु होंगे ! किन्तु श्राप लोगों ने श्रपने सीन्दर्य श्रीर तीभाग्य ही श्रम्य जनम में श्राप सब के पित भगवान विच्छु होंगे ! किन्तु श्राप लोगों ने श्रपने सीन्दर्य श्रीर सीभाग्य के घमंड में श्राकर सक्तरे विना मखाम किये ही यह प्रवन किया है, सो उसके कारण श्रीष्ठ हो भगवान से श्राप सब का वियोग भी हो जायगा ! श्रीर चोरों द्वारा हरी जाकर श्राप सभी वेरयाधर्म को प्राप करेंगी !' इस प्रकार काम द्वारा मोहित श्राप सभी नारद श्रीर स्वयम् परम बुद्धिमान् भगवान् कृष्ण के अभिरागों के कारण सम्पति वेरयाधर्षि में श्राकर करेंसी है । वारांगनाश्रों ! इस समय मै जो कुछ कह रहा हूँ, उसे ध्यानपूर्वक छुनिये । ॥२०-२५।।

दारम्य ने फहा—पाचीनकाल में होनेवाले सैकड़ों देवासुर संगाम में देवताश्चों द्वारा श्रवसर श्रवसर पर मारे गये दानव, श्रमुर तथा राज्य श्रादि की सैकड़ों, सहस्रों क्षियों से—जिन्हें दूसरे दूसरे लोगों ने व्याह लिया था श्रयवा जिन्हें वलपूर्वक दूसरों ने उपमुक्त कर लिया था—बोलनेवालों में सर्वश्रेष्ठ देवेरा इन्द्र ने कहा । ॥२६--२७॥

इन्द्र ने फहा—मिक्तिमती सुन्दरियो । श्रव से तुम लोग येश्यावृत्ति स्वीकार कर राजधानी श्रथवा देवमन्दिर श्रादि सभी स्थलों में निवास करो । राजा लोग तुम्हारे पति के समान हैं श्रीर उनके पुत्र भी पति के समान हैं । उनके साथ इस प्रकार के व्यवहार से तुम सब का कल्याया होगा । जो कोई पुरुष श्रपनी राक्ति के अनुकुल शुरुक लेकर तुम लोगों के घर जाय, उसकी सदा सेवा करना, चाहे वह दिर ही वमों न हो, किन्तु दम्भी पुरुषों को श्रोड़कर । हे सुन्दरियो ! देवताश्रों श्रथवा पितरों के पुर्यमद हिनों के श्राने पर श्रपनी राक्ति के श्रानुकुल गी, पृथ्वी, सुवर्षा तथा श्रल श्रादि सामिश्रों का दान करना दिनों के श्राने पर श्रपनी राक्ति के श्रानुकुल गी, पृथ्वी, सुवर्षा तथा श्रल श्रादि सामिश्रों का दान करना सथा श्राक्षणों की श्राङ्मा का पालन करना । इसके श्रातिरिक्त जो कुछ दूसरे श्रत श्रादि है उनका भी मै उपदेश कर रहा हूँ । तुम सब विना किसी विकल्प के उनका पालन करना । वे श्रत तुम लोगों को उपदेश कर रहा हूँ । तुम सब विना किसी विकल्प के उनका पालन करना । वे श्रत तुम लोगों को संसार सागर से उद्धार करने में पर्याप्त सहायक होंगे, इन्हें केवल वेदों के जाननेवाले लोग ही जानते से सारा सागर से उद्धार करने में पर्याप्त सहायक होंगे, इन्हें केवल वेदों के जाननेवाले लोग ही जानते हैं । जब सूर्य के दिन हस्त, पुण्य श्रयवा पुनर्वस्त नत्त्र पढ़े तो सभी स्वान योग्य श्रीविध्यों द्वारा वार श्री मिलीभाँति स्नान करे । ऐसा करने से वह पचरार कामदेव की श्रविक्त पूजा करनी चाहिये । उस दिन कामदेव का श्रविक्त पूजा करनी चाहिये । काम को नमस्कार है—ऐसा कह लोगों की पूजा करनी चाहिये । कंदर्गनिधि को नमस्कार है—ऐसा कह लिंग की, प्रीतिमान को जंपाश्रों की पूजा करनी चाहिये । कंदर्गनिधि को नमस्कार है—ऐसा कह लिंग की, प्रीतिमान को जंपाश्रों की पूजा करनी चाहिये । कंदर्गनिधि को नमस्कार है—ऐसा कह लिंग की, प्रीतिमान की

۲ aa

नमस्कार है-ऐसा कह कटि प्रदेश की, सीस्यसमुद को नमस्कार-ऐसा कह नाभि की, वाम को नमस्कार है—ऐसा कह उदर की. इदयेश को नमस्कार है—ऐसा कह इदय की, श्राह्मादकारी को नमस्कार है—ऐसा कह दोनों स्तनों की, उत्कर्रठ को नमस्कार है, ऐसा कह वैदुग्रठ के वत् की, आनन्दकारी को नमस्कार है— ऐसा कह मुख़ की, पुष्पचाप को नमस्कार है—ऐसा कह बाएँ श्रंग की, पुष्पवाण को नमस्कार है—ऐसा कह दाहिने थंग की, मानस को नमस्कार है-ऐसा कह मीलि प्रदेश की, विलोल को नमस्कार है-ऐसा कह केशीं तथा सर्वोत्मा को नमस्कार है—ऐसा कह देवाधिदेव के सभी श्रंगों की पृजा करनी चाहिये । पारा श्रीर श्रंकरा घारण करनेवाले. पीतवस से सुरोभित रांख चक्र तथा गदा से संयुक्त राग्नात्मा शिव की नमस्कार है। कामदेव स्वरूप मगवान् विद्यु को नेमस्कार है, सर्वग्रक्तिमान् को नमस्कार है, मीति को नमस्कार है, रति को नमस्कार है, श्री को नमस्कार है, पुष्टि को नमस्कार है, तुष्टि को नमस्कार है, सभी प्रकार के श्चर्य तथा सम्पत्तियों को नमस्कार है।इस प्रकार नमस्कार कर कामिनी श्वनंग स्वरूप देवाधिदेव भगवान की सुगंधित द्रव्य, माला, पूप, नैदेव ब्रादि पृजा की सामग्रियों द्वारा विधिवन् पूजन करे । तपरचान् घेदपारगामी विद्वान बाहाण को बुलाकर, जिसका कोई श्रंग विकृत न हो, गन्ध, पुप्प तथा श्रन्य पूजा की सामग्रियों द्वारा पृत्रित कर शाली के एक सेर चावल की वृत पात्र से युक्त करके दान देना चाहिये और उस समय यह कहना चाहिये-- 'मायव प्रसन हों' । तदनन्तर बाह्मए को यथेप्सित आहार कराकर 'रित के लिए यह कामदेव के समान हैं।--ऐसा श्रपने चिख में विचार कर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की सभी इच्छाओं को वह विलासिनी पूर्व भरे श्रीर हास्य युक्त मीठे वचन वोलते हुए उसके लिए श्रनन्य मात्र से श्रपने की समर्पित कर दे । इस प्रकार रविवार से प्रारम्भ करके इन सत्र विधानों को समा**स करना** चाहिये । सेर मर चायल का दान तो तेरह महीने तक बराबर देते रहना चाहिये । तेरहवाँ महीना श्राने पर भामिनी को चाहिये कि उक्त ब्राह्मण के लिए सभी बन्धार की सामित्रियों से क्षुशोमित एक विलक्षण शैय्या दान करे. जिस पर तिकृता तथा गहे श्रीर ऊपर विद्याने के चादर तथा श्रावरण भी हों। उसी राज्या के साथ प्रदीप, जूता, द्याता, सड़ाऊँ तथा बैठने के त्यासन भी हों । पत्नी के समेत उक्त ब्राह्मण को सुवर्ण के सूत्र, ऋँग्रुटी, बाजवन्द श्रादि श्रामुपर्गों, सुक्ष्म क्सीं, तथा धूप, माला, चन्दनादि सामश्रियों से विधिवत् श्रलंकृत करके गुड़ के घड़े के उत्पर ताँवे के पात्र के त्रासन पर सुवर्शनिर्मित नेत्र पट से ढेंके हुए पत्ती के समेत कामदेव की मूर्ति की भी दान दे। मूर्ति कॉसे के पात्र, भोजन तथा इद्धदरह से संयुक्त हो। निन्न मंत्र का उच्चारण करते हुए उसका दान देना चाहिये और एक दूध देनेवाली गाय भी उसी समय दान करनी चाहिये । हे विद्या भगवान जिस प्रकार मैं कामदेव तथा केशव में सर्वदा अन्तर (भेद) नहीं देखती, उसी प्रकार सर्वदा मेरी भी सभी इच्छाएँ पूर्ण हों । केराव ! जिस प्रकार त्राप के रारीर से लक्ष्मी श्रलग हो कर श्रन्यत्र कहीं नहीं जातीं उसी प्रकार देवेश श्रमो ! श्रपने शरीर में सुक्ते भी श्राप सम्मिलित करें ।' तत्परचात् सुवर्णी निर्मित कामदेव की प्रतिमा को महरा करते समय उस श्रेष्ठ बाह्मए को चाहिये कि 'क इदं''' कस्माऽदात् .... इत्यदि वैदिक मंत्र का उच्चारण करे । तत्परचात् भदिदाणा करके श्रेष्ठ ब्राह्मण की निदा

कर राज्या, ज्यासन श्रादि दी गई सभी सामिप्रियों को कामिनी उसके घर मिजवा दे । उसके वाद जब कोई बाहाएए रित के लिए रिवचार के दिन घर पर श्राये तो उस समय उसकी भी श्राज्ञा माननी चाहिये श्रीर पर्याप्त श्रादर करना चाहिये ! इस प्रकार से तेरह महीने तक श्रेष्ठ बाहाएंगें को यथेप्सित तृप्त करना चाहिये श्रीर उनके चले जाने पर श्रन्य लोगोंं का सेवन करना चाहिये ! बाहाएगं की श्राज्ञा से श्रन्य जो कोई रूपवान पुरुष श्राद्धि रूप से घर पर श्रावे, उसकी भी—अपने कल्याएगं की जिस श्रकार कोई हानि न हो, कोई विच्न न पड़े—सेवा करनी चाहिये ! इस प्रकार देव तथा मानव का श्राद्धि प्रय यह कर्म, जो मार्भ का संभृति करने वाला है, श्रनुरागपूर्वक करते हुए यथाराकि श्रद्धावन बार इस ब्रत का श्राचरण करना चाहिये ! विरोप कर दुम लोगों के लाम के लिए ही मैंने इस ब्रत के विधान को बतलाया है । इसके सर्वेद्धा पालन करने से मर्त्यलोक में वेदयाशों को श्रवर्म का दोप नहीं लगता ! ।।२८-६१।।

प्राचीन काल में इन्द्र ने उन दानव पिलयों के लिए जिस ब्रत को बतलाया था उसी को में (दालस्य) ने आप लोगों से कहा है, इस अवस्था में वे ही सब निवम आप लोगों के लिए भी उपकारक होंगे। गोपियो ! कल्याणी वारिलयों के समस्त पापों को दूर करने वाले अनन्त कल दावक इस निवम को मेंने आप लोगों से कहा है, इसका अवस्य पालन की जिये । जो कोई सुन्दरी वेदया इस ब्रत का असंड तथा अरोप (सन्पूर्ण विधियों समेत) रूप से पालन करती है वह माधव के वेदुग्छ लोक में सुरोमित होती है और सम्पूर्ण देव बन्दों द्वारा पृजित होकर विद्या अगवान के परमानन्द दावक पद को भी भास करती है। ॥६२-६३॥

श्री भगवान् ने महा—हस प्रकार तपस्वी दालम्य जी उस समय उन गोपियों को चारिलयों के इस पुनीत व्रत का उपदेश कर के अपने स्थान को चले जायेंगे और उनके जाने के पश्चात् वे सब गोपियों देवरणों द्वारा इस व्रत का अविकल रूप में अनुस्तान करेंगी। ॥६४॥

श्री मात्स्य महापुराया में त्रानहदान वत विधान एवं माहात्त्य वर्शन नामक सत्तरवाँ ऋध्याय समाप्त ॥७०॥

#### इकहत्तरवाँ ऋध्याय

श्रक्षा ने कहा—सब के उत्पर कृषा करनेवाले देव! मोह (श्रक्षान वा अम) से श्रथवा मद (श्रहंकार) से जो कोई पुरुष किसी परकीय स्त्री के साथ समागम करता है, उसकी निष्कृति के लिए भी कोई उपाय ववलाइये। मगवन्! इस मर्त्यलोक में पुरुष को श्रयवा स्त्री को जिस उपाय से विरह, शोक, ज्याधि, भय श्रादि न हों उस ब्रत को भी हमें बतलाइये। ॥१—२॥

श्री भगवान् ने कहा — ज़बा जी ! आवंग महोने की कृष्णपत्त की द्वितीया तिथि को ह्यार सागर में भगवान् मधुसद्दन केशव अपनी श्रियतमा लक्ष्मी के साथ निवास करते है अतः उक्त तिथि को सात सौ कल्प तक फल देनेवाले गी, मृमि तथा सुवर्श का दान देकर गोविन्द की विधिपूर्वक पूजा करके मनुष्य सभी मनोरयों को प्राप्त करता है । वह अञ्चल्यरायन नामक द्वितीया कही जाती है, उसमें विधिवृर्वक इन मंत्रों द्वारा विच्लु अगवान् की पृजा करनी चाहिये । ॥३—५॥

'श्रीवत्स को धारण करनेवाले, श्री के कान्त, श्री धामन् । श्रीपते । श्रव्यय । धर्म, ऋर्य तथा काम को देनेवाली मेरी गृहस्थी त्रापक्षी कृपा से कभी नष्ट न हो । पुरुषों में श्रेष्ठ ! मेरे घर से ऋति अथवा इष्ट देवताओं का कभी अभाव न हो; मेरे पितरों का अभाव न हो, हमारे पति-पत्रों के मध्य में कभी वियोग न हो। देव । जिस प्रकार श्राप कभी लक्ष्मी से वियुक्त नहीं होते, उसी प्रकार हे देव । हमारा भी मी-सम्बन्ध कभी सण्डित न हो । बरदान देनेवाले ! जिस प्रकार खाप लक्ष्मी से ख्रशून्य (युक्त) राय्या पर रायन करते हैं, उसी महार मधुन्दन ! मेरी भी राय्या सर्वदा ऋशून्य रहे ।' इस प्रकार प्रार्थना कर गायन. बाद्य तथा मांगलिक राज्यों के गीच देवाधिदेव का संजीतन करना चाहिये । जो सभी प्रकार के गायन बाच त्रादि का प्रवन्य कराने में ज्ञसमर्थ हो, उसे देवल घगटा ही बनवाना चाहिये; स्टोंकि त्रसमर्थ के लिए पगटा ही सभी वाजे के समान माना गया है । इस प्रकार यंजमान विधिपूर्वक गोविन्द की प्रजा करके यिना तेल लगाये ही स्नान करें । रात में भोजन तब तक विना चार नमक के करना चाहिये. जब तक यह अनुष्टान चार बार न हो जाय । तत्परचात् प्रातःकाल होने पर लक्ष्मीपति विष्णु भगवान् ही मृतिं से संयुक्त दीप, अन्न, पात्र आदि आवश्यक सामिधयां समेत एक विलत्ताण रास्या, जो लड़ाऊँ, जता. छाता. चैंबर आसन तथा यान्यान्य अभीष्ट सामिपयों से युक्त हो, स्वेत रंग के पुष्प तथा वस्त्र से स्पोमित हो. तकिया तथा गई लगे हों, यथाग्रकि अनेक प्रकार के फला, आमूपण तथा अकादि भी रखे गये हो. एक सुदुम्पवाले विप्तु के उपासक बेदन सदाचार सम्पन्न अविकृत श्रंगों वाले ब्राह्मण को दान देनी चाहिये । उसी शैष्या पर बिठाकर द्विज दम्पचि को विधिपूर्वक श्रनंकारों से श्रनंहत कर पत्नी के लिए खाद्य सामियों के समेत भोजनादि के पात्र तथा पुरुष (ब्राह्मए) के लिए सभी सामियों से संयक्त सुवर्ग निर्मित देवाधिदेव की प्रतिमा, जो जल कुम्म से युक्त ही, दान देनी चाहिये। इस प्रकार जो कोई प्ररुप विन्युमगवान् के अशुन्यरायन नामक इस पुनीत व्रत का अनुष्ठान कृपण्ता छोड़ कर 'तथा विप्तामगवान् में ध्यान लगाकर करता है, उसे कभी पत्री का वियोग नहीं होता । स्त्री यदि करती है तो वह कमी विधवा नहीं होती । ब्रह्मा जी ! जब तक जगत् में चन्द्रमा, सूर्य श्रीर तारे विद्यमान रहते हैं तब तक उक्त दम्पति कभी कुरूप श्रयना शोकाकुल नहीं होते । पितामह ! उनके पुत्र, पशु, रहादि धन कभी नष्ट नहीं होते । इस श्रश्च्यरायन नामक वत को करने वाला पुरुष सात सहस्र सात सी कल्प पर्यन्त विष्णु मगवान् के लोक में पृजित होता है। ॥६-२०॥

श्री मात्स्य महापुराया में श्रश्चत्यरायन व्रत माहात्स्य वर्गान नामक इकहत्तरवीं श्राच्याय समाध ॥७१॥

## वहत्तरवाँ ऋध्याय

ईदगर ने फहा—िपतामह ! श्रव भविष्य में घटित होने चाले रूप तथा सम्पत्ति को देने वाले एक श्रान्य वत वृत्तान्त को सुनो । उसी द्वापर नामक युग के श्रान्तिम भाग में महर्षि पिप्पलाद का युधिष्टिर श्रादि पाएडवें के साथ सुन्दर संवाद होगा । उस समय नैमिपारस्य में रहने वाले तपीनिष्ठ पिप्पलाद नामक महासुनि के पास जाकर परम घर्माराज के पुत्र युधिष्ठिर एक प्रश्न पूर्विगे । ॥१-२॥

युचिष्टिर ने कहा—िकस प्रकार मनुष्यं आरोग्य, ऐरवर्य, धर्म में मति, गति, श्रव्यंगता (किसी श्रंग की श्रहीनता) एवं शिव तथा विप्तु में श्रनुषम भक्ति प्राप्त कर सकता है १ ॥२॥

ईश्वर ने कहा—जन्नाजी ! इस प्रकार युधिष्ठिर के पूजने पर परम युद्धिमान् पिप्पलाद जी का जो उत्तर होगा, वह ऐसा होगा । परम धार्मिक ऋषि पिप्पलाद धर्मपुत्र युधिष्ठिर से जो कुछ कहेंगे उसे स्वाप सुनिये । ॥१॥

विष्पलाद ने कहा —'भद्र! ऋापने बड़ा अच्छा विषय छेड़ दिया है, अब उसे में आप से बतला रहा हूँ ।' ऐसा कह कर ऋषि राजा युधिप्ठिर को परम पुनीत श्रंगार नामक त्रत का उपदेश देंगे । युधिष्ठिर! इस मर्त्यलोक में भी इस प्राचीन इतिहास की चर्चा लोग करते हैं, जिसमें विरोचन श्रीर परम बुद्धिमान् मृगुनन्दन शुक्त का संवाद हुन्ना था। एक वार ब्रह्माद के सोलह वर्षीय पुत्र विरोचन की, जो रूप तथा कान्ति में ससार में सब से श्रिषिक था, देखकर मृगुनन्दन शुक्त हैंसने लगे। श्रीर विरोचन से बीले—'महाबाहु विरोचन ! तुम धन्य हो, तुम्हारा कल्याण हो ।' इस प्रकार शुक्त को हँसते हुए देख कर देवताओं के राष्ट्र विरोचन ने उनके हँसने का कारण पूछते हुए कहा—'ब्रह्मत् ! श्राप ने किस प्रयोजन से यह श्राकिस्मिक हास्य किया है ? श्रीर किस लिए मुन्ते 'धन्य' 'धन्य' कहा है ? इसका कारण मुन्ते बतलाइये। इस प्रकार पूछने पर विरोचन से बोलने बालों में परम श्रेष्ठ शुक्र ने कहा-नत के माहात्म्य से परम श्राश्चर्यचिकत होकर मैंने यह हास्य किया है। सुनिये। प्राचीन काल में दत्त के विनाशार्थ परम कूद्ध, शल घारण करने वाले भगवान् शकर के महा भयानक मुख प्रदेश के ऊपर ललाट से एक पसीने की बुँद नीचे की श्रीर गिरी । जिसने सातों पाताल लोकों का भेदन कर सातों महासमुद्रों को महमसात कर दिया. श्रीर श्रनेक मुख श्रीर नेत्र घारण कर मीपण जलती हुई श्राग की लफ्टों की मॉति भयानक, दस सहस्र पैर और हार्थों को धारण कर वीरमद के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की । इस प्रकार दक्त का यज्ञ विघ्वस कर, पुन: मृतल से उत्पन्न हो तीनों लोकों को जलाने का उपक्रम करते हुए उसे शिव ने रोक दिया । शिव ने कहा—'बीरभद्र ! तुम दत्त के यज्ञ का विनाश कर चुके, श्रव इस लोक को जलाने वाले श्रपने क्रूर कार्य को बन्द कर दो । तुमसमी ग्रहों के प्रथम शान्ति प्रदाता बनो, मेरे वरदान से मनुष्य तुम्हारा दर्शन और पूजन करेंगे । पृथ्वी के पुत्र ! तुम श्रमारक के नाम से प्रसिद्ध होओगे श्रीर समस्त देव लोक में तुम्हारा श्रद्धितीय रूप होगा । जो मनुष्य तुम्हारे दिन चतुर्थी तिथि होने पर तुम्हारी पूजा करेंगे उन्हें श्रनन्त रूप, श्रारोग्य

एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी।' शिव के ऐसा कहने पर इच्छानुकूल रूप भारण करनेवाले वीरमद्र सचमुच शान्त हो गये। राजन् ! उसी ज्ञण् पुनः उत्पन्न हो कर उन्होंने अहों का स्थान प्राप्त किया। एक बार कभी उनके लिए किये गये। उक्त श्रेष्ठ पूजन, अर्थ्यान आदि पुनीत अनुष्ठानों को सह (सेवक) रूप में नियुक्त होकर आप ने देख लिया था इसी लिए देवताओं के शृतु कुल में उत्पन्न होकर इस जन्म में आप इतने रूपवान् हुए। आप की रुप्त बहुमुली एवं दूर गामिनी है। अतः देवता तथा दानव सभी आपको विरोचन नाम से कहते हैं। सह द्वारा किये गये अत को केवल देखने मात्र से भाव आप की इस अद्मुत रूप संपत्ति को देखकर में आरच्ये में पड़ गया। इसी लिए आपको मेंने घन्य-धन्य भी कहा। धन्य है इस अत का माहात्य, जिसके केवल देखने मात्र से इस प्रकार सुन्दर रूप प्राप्त होता है। उसके करने वाले के लिए किर कहना ही वमा है ? दितिपुत्र ! घरणीमुत मंगल के उक्त यह में गोदान आदि कर्मों को सम्पन्न कराते समय आपने मिक एवं निष्ठा के भावों से देखा या आतः उक्त पुत्य के प्रमाव से आप की यह सुन्दर आइति देख के गर्मे द्वारा हुई ! ॥५-२ ३॥

ईडवर ने फहा- महात्मा भागव (शुक्त) की ऐसी बातें सुनकर श्रद्धाद पुत्र बीर विरोचन ने विस्मित होकर पूछा । ॥२४॥

विरोधन ने फहा — मगबन् । त्राव में उक्त श्रंगारक त्रत को मली भौति धुनना चाहता हैं। जिसमें दिये गये दान को पूर्व जन्म में मैंने देखा था। उस श्रेष्ठ त्रत के माहास्य तथा विधि को श्राप यथार्थ रूप में मुमसे बतलाइये। इस प्रकार विरोचन की वार्ते सुनकर शुक्त ने पुनः बिस्तारपूर्वक उनसे कहा। शरू-२६॥

शुक्र ने कहा — है दानव ! जय कभी मंगल के दिन चतुर्थी तिथि पड़े तब उस दिन पद्मराग (लाल रंग की मिए, मूँगा) को पहिन कर मिट्टी लगाकर स्नान करें । और उन्तरिमुख हो बैठ कर 'श्रामिम् घाँ दिवो ....' इत्यादि मंत्र का पाठ करें । सद को चाहिये कि यह चुपचाप, मोग से रहित होकर दिना कुछ खाये पिये केवल मंगल का स्मरण करें । तदनन्तर स्पांस्त हो जाने पर गोयर से ऑगन को खूब लीप पोत कर चारों और से अन्तत, पुष्प और माला खादि से छुओमित करें । फिर पूजा करके केसर द्वारा आठ पठों वाले एक कमल को ऑगन में लिखे (चित्र बनाये) । केसर के अमाव में लाल चन्दन (देवी चन्दन) का विधान है । चार करवे, जो अनेक प्रकार के महत्य तथा मोज्य पदार्थों से सुक्त हों, लाल रंग वाले साठी धान के चावल और प्रमाग से संयुक्त हों, आँपन के चारों कोनों में स्थापित करें और उसी प्रकार चारों और विविध प्रकार के फल, गन्ध, माला आदि पूजा की सामिश्रयों को भी यथास्थान रलें । तदुपरान्त एक किपला गाय ही, जिसकी सींग सुवर्ण से तथा सुर चाँदी से गड़े गये हों, वखड़े तथा कोंसे की बनी हुई दोहनी भी साथ हो, विधि पूर्वक पूजा करके दान दे । इसी प्रकार लाल रंग के इपम की भी, जो सरल स्वभाव का हो, पूजा करनी चाहिये। सात प्रकार के वखों से सुक्त अल भी उसके साथ हो। उसी प्रकार सुवर्ण निर्मित स्रति चार सुवाओं वाली भगवान की सूर्ति, जो सुवर्णमय पात्र में रखी गई हो, और वह पात्र निर्मित स्रति विद्युत्व चार सुवाओं वाली भगवान की सूर्ति, जो सुवर्णमय पात्र में रखी गई हो, और वह पात्र

गुड़ के ऊपर हो श्रोर भी से शुक्त हो, दान करें। इन सामिश्रयों को समस्त यहाँ के विधान जाननेवाले, उत्तम कुलवाले कुटुनी एव श्रेष्ठ नाक्षण को हाथ ओड़कर मिलिपूर्यक दान देना चाहिये, किसी दम्मी (होंगी) को यह दान नहीं देना चाहिये। दान देने के पहले इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिये। 'हे पृथ्वी के पुत्र! तिराहकारी शंकर के स्वेद-विन्दु से उत्पन्न होने वाले! महासाय-शाली! में सौन्दर्य प्राप्त करने की श्रमिलापा से श्रापकी श्ररण में श्राया हैं, श्राप को मेरा नमस्कार है, मेरे शर्म्य को प्रहण फीजिय।' इस मंत्र द्वारा रक्त चन्दन मिश्रित जल का श्रम्य देकर लाल रंग की माला तथा वलादि द्वारा श्रेष्ठ श्राक्षण की पूजा करनी चाहिये। पदचात् उसी मंत्र का उच्चारण कर श्रमनी शक्ति के श्रमुकुल एक गाय श्रीर चैल के समेत भीम की मूर्ति तथा सम्पूर्ण सामिश्रयों समेत एक श्रम्या मी शाक्षण को दान देनी चाहिये। लोक में उसे जो-जो वस्तुएँ विशेष इप्ट हों, अपने घर में भी जो वस्तु विशेष प्रिय हो, उन्हें भी श्रम्य रूप में मात्र करने की श्रमिलापा से ग्रुणवान श्राक्षण को दान देना चाहिये। तत्ररचात् प्रदिच्या कर श्रेष्ठ शाक्षण को विदाकर रात में घृत के साथ विना नमक का मोजन करना चाहिये। तो कोई पुरुप भक्ति से इस श्रंगारक वित का श्राठ वार श्रम्य चिना नमक का मोजन करना चाहिये। जो कोई पुरुप भक्ति से इस श्रंगारक वित का श्राठ वार श्रम्य चिना नमक का मोजन करना चाहिये। जो कोई पुरुप भक्ति से इस श्रंगारक वित का श्राठ वार श्रम्य का चन्त्र में श्राप से वतला रहा हूँ । वह प्राणी प्रत्येक जन्म में सीन्दर्य तथा सीमान्य से सम्बत, विन्तु श्रम्यवा शिव का मक होकर सातों द्वीगें का स्वामी होता है श्रीर इसी के प्रमाव से सात सहस करप पर्यन्त श्रिव के लोक में पृजित होता है। इसलिए वैत्येन्द्र 1 जम भी इस व्रत का श्रमुजन करों। ॥२५०-१३॥

पिप्पलाद ने फहा — राजन ! इस प्रकार की वार्त कह भूगुनन्दन शुक्र चले गये, दैत्यराज विरोचन ने सभी विधियों समेत उक्त व्रत का अनुष्ठान किया । राजन ! तुम भी इन सब विधियों समेत उक्त व्रत को सम्पत्न करों, वगोंकि वेद के जानने वाले लोग इसका अन्तय फल बतलाते हैं । ॥४४॥

ईश्वर ने कहूं। — अद्भुत पराक्षमपूर्ण कार्यों को कत्ने वाले शुधिष्ठर ने 'ऐसा ही कहँगा' कह कर महर्षि पिप्पलाद की विधिपूर्वक पूजा कर उनके वचन को पूरा किया। जो कोई पुरुष इस वृतान्त को अनुन्यवित होकर सुनता है, भगवान उसकी भी मनोरथ-सिद्धि करते हैं। ॥४५॥

श्री मात्स्य महापुरास्य में ऋड़ास्क अत माहात्म्य वर्स्यन नामक बहत्तरवाँ ऋध्याय समाप्त ॥७२॥

#### तिहत्तरवाँ अध्याय

पिप्पलाद ने कहा — मूणल ! अब इसके बाद तुम विपरीत शुक्र की शान्ति के उपायों को सुनो । इस मत्पेलोक में शुक्र के उदय काल में यात्रा के आरम्म एव समाप्ति पर सुवर्ण में चाँदी के अथवा काँसे के वने हुए पात्र में, जो श्वेत रंग के पुष्प तथा वस्त्र से सुशोभित एवं श्वेत रंग के चावल से मता हुआ हो, चाँदी की बनी हुई, शुक्र की मतिमा, जो श्वेत रंग की मोती से शुक्त हो, स्थापित कर निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण कर सामवेद के अध्ययन करने वाले ब्राह्मण को दान देना चाहिये। 'समूर्ण लोकों के

स्वामी । भूगुनन्दन । आपको हमारा नमस्कार है, हमारे सम्पूर्ण मनोर्खों को सिद्ध करने के लिए आप इस अर्घ्य की अहरा कीजिये; आपको हमारा नमस्कार है। मारत । यात्रा आपि कार्यों में जब प्रतिकृत दिशा में शुक्र का उदय हो तब उपर्युक्त विधान को करने से मनुष्य अपने सम्पूर्ण मनोर्धों को पाछ करता है और विप्तु के लोक में प्वित होता है। वब तक शुक्र की यह पूजा मांगलिक पुष्प, बड़ा, पूड़ी, गेहें और चना द्वारा नहीं की जाती तब तक धर्म अर्थ तथा काम की इच्चा करने वाले मनुष्य को अपनी सिद्धि के लिए आहार नहीं अहरा करना चाहिये। युधिष्टिर । अब में वृहस्पति की पूजा का विधान वतला रहा हूँ । सुवर्ण निर्मित पात्र में सुवर्ण के के हुए देवराज इन्द्र के पुरोहित वृहस्पति की पीले रंग के पुष्प तथा पीले वल से सुशोमित कर स्थापित करें । और स्वयम सरसों पलाश और पीपल के संयोग से पंचान्य मिश्रित जल द्वारा स्नान कर पीले रंग के चन्दन एवं अंगरागादि तथा वल को धारण कर धृत का हवन करे और प्राक्रण को प्रणाम कर गाय के सिहत उक्त प्रतिमा आदि वस्तुएँ दान दे। और प्रार्थना करे 'अंगिरा गोत्रोत्यन । वाक्पते । बृहस्पते । आप को हमारा नास्कार है । कूर महीं द्वारा पीडित व्यक्तिमों को अमृत के समान फल देने वाले आप को हमारा वारम्वार नामकार है । कुर्जी पुत्र ! सूर्य की संकान्ति के समय यात्राओं में अथवा अम्युद्ध के कार्यों में बृहस्पिन की पूजा करने से मनुष्य सभी मनोर्यों को प्राप्त करता है । ॥१-११॥

श्री मास्य महापुराया में गुरु-शुक्र पृजा विधि नामक तिहत्तरवाँ त्राध्याय समाप्त ॥७३॥

## चौहत्तरवाँ अध्याय

ब्रह्मा ने कहा — संसार सागर से पार करने वाले ! भगवन् ! स्वर्ग, व्यारोग्य तथा व्यानन्द की देने वाले किसी क्रन्य वत को व्यव हमें वतलाइये ! ॥१॥

ईदबर में कहा— अब में सूर्य सम्बन्धी (रिवशर को पहने वाले) धर्म (वत) को आप से बतला रहा हूँ। जो लोक में कल्याए। सप्तमी, विरोक सप्तमी, फलाद्या (फलों से समृद्ध ) सप्तमी, पाप-नाशिनी सप्तमी, पुरव्यवधी मन्द्रार सप्तमी तथा कल्याए। दाविनी शुम सप्तमी के नाम से ख्यात हैं। ये सभी सप्तमिया देव आर्थों तथा अप्रविश्वां हारा पृज्जित तथा अनन्त पन्त देने वाली कही जाती हैं। इन सर्वों के विधान में कम्पाः अविकल रूप में आप को बतला रहा हूँ। जब शुक्ल पत्त की सप्तमी तिथि कल्यािएनी नाम से पुकारी जाती है, और विजया भी उसी का नाम है। उक्त तिथि में मातःकाल उठकर गाय के दूध से स्नान करे और रवेत रंग का वक्त पहिन कर अन्तां हारा प्वामिश्रक हो आठ पर्यों वाले एक कमल का चित्र बनाये और उसके मध्य माय में उसी आकार की क्यिंग (पद्म का निचला माग, बीजकोप) भी बनाये। ततुपरान्त पुण्य तथा अन्तां से चारों और कमराः देवाधिदेव (सूर्य) का विन्यास करे। प्रथमतः पूर्व दिशा की और

तपन को नमस्कार है, अभि कोण में मार्तगढ को, दिवाण दिशा में दिवाकर को, नेर्क्टर्स कोण में विधाता को, पश्चिम में वरुण को, बायुकोण में भास्कर को, उत्तर दिशा में विकर्त्तन को श्रीर श्राठवें दल में रिव को नमस्कार है। आदि मध्य श्रीर श्रन्त सभी स्थलों मैं परमात्मा को हमारा नमस्कार स्वीकार हो'-इन मत्रों द्वारा विधिपूर्वक पूजा कर नमस्कार करने के उपरान्त शुम्न स्वच्छ खेत रंग के वक्ष, फल, खाद्य सामग्री, पूर, माला तथा चन्दनादि पूजा की सामग्रियों से भक्तिपूर्वक गुड तथा लवण द्वारा मग्डप में **सुशोभित बालुका की येदी पर सप्त महा** ज्याहृतियों (मृ. मुव स्व न्यादि) का उच्चारण कर श्रेष्ठ बाह्मणों की पूजा कर विसर्जन करे। अपनी शक्ति के अनुकूल मिक्तपूर्वक गुड़ दुग्व तथा छत से पूजा कर तिल सहित पात्र तथा सुर्र्ण ब्राह्मए को दान दे। इस प्रकार नियम (वत) करने वाले को चाहिये कि रात्रि में रायन कर दूसरे दिन प्रात काल उठकर अपना स्नान तथा जप त्रादि समाप्त कर ब्राक्षर्यों के साथ घृत तथा दुग्प से बने हुए पदार्थ का मोजन करे तथा मोजन के उपरान्त वेदज्ञ, विडाल के समान कपट व्यवहार न करने वाले त्राक्षण को सुवर्ण समेत पृतरूर्ण पात्र श्रोर जल का पात्र दान देना चाहिये । उस समय कहे-'मेरे इस बत में परमात्मा सूर्य भगवान प्रसन्न हों ।' इस विधि से महीने-महीने इस बत का पालन करे । तेरहवाँ महीना श्राने पर तेरह गुीएँ दान दे, जिनके प्रत्येक श्राग वस्न तथा श्रवकार से धुरोभित हों, धुलभाग सुवर्ण द्वारा अलकुत हों श्रीर सब की सब दूध देने वाली हों l धन हीन पुरुष को चाहिये कि वह गर्व रहित हो एक ही गाय का दान दे। इस वत में कृपणता नहीं करनी चाहिये; क्योंकि जो श्रज्ञान से कज़सी फरता है। वह नीचे गिर जाता है। इस उपर्युक्त विधि से जो कोई पुरुष करूयाग्यसप्तमी का ऋनुष्ठान करता हे, वह सम्पूर्ण पापों से छुटकारा पाकर सूर्य के लोक में पृजित होता है, इस लोक में भी वह अनन्त आयु श्रारोग्य तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है। यह कल्याणसप्तमी सर्वदा सम्पूर्ण पापों को हरनेवाली, सभी देवताओं द्वारा पृजित एव सभी दुए महीं के उपदवीं की शान्त करनेवाली है । इस श्रमन्त फल देने वाली कल्याण सप्तमी के वृतान्त को जो कोई सुनता है श्रथवा पढ़ता है, वह सम्पूर्ण पापों से छुटकारा पाता है। (१२-२०)

श्रीमात्स्य महापुराख में कल्यासायतमा वत विधि वर्सन् नामक चीहचरवाँ ग्रध्याय समाप्त ॥७४॥

## पचहत्तरवाँ ऋध्याय

ईश्वर ने कहा—मुनिपुगव ! उसी प्रकार पुरायदायिनी विशोक सप्तमी को मैं आपसे बतला रहा हूं, विसका मन रसकर मनुष्य इस लोक में कभी शोक मम्न नहीं होता । माघ के महीने में शुक्ल पत्त की पड़ी तिथि को काले तिलों द्वारा स्नान कर दन्त धावन करके खिचड़ी खाय और रात में मुख्यास के नियमों का पालन कर ब्रह्मचारी की भोति रहे । प्रात काल उठमर स्नान जप आदि नित्य कर्मों को कर पवित्र हो सुवर्ण का कमल बनाकर सूर्य को नमस्कार हे—ऐसा कह लाल कनेर के पुष्पों तथा लाल राम के

्वो वर्लो से उनकी पूजा करें । श्रीर प्रार्थना करे— 'श्रादित्य ! जिस प्रकार श्रापही के द्वारा यह समस्त जगत् योक रहित है, उसी प्रकार में भी योक रहित होऊँ श्रीर प्रत्येक जन्म में मुस्ने श्रापकी भिक्त प्राप्त हो । इस प्रकार पटी तिथि में ही सूर्य की पूजा कर जायाणों को भी मिक्टपूर्वक पूजा करनी चाहिये । रात्रि में गो मूत्र का प्रारान कर रायन करे श्रीर प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से श्रवकार प्राप्त कर बावाणों को गुड़ युक्त पात्र के समेत श्रव हाता पूजा करे । उसी प्रकार मिक्त पूर्वक दो श्रीर वस्त तथा वह कमल भी आक्षरा को दान कर देना चाहिये । सप्तमी तिथि में मीन धारण कर विना तेल तथा नमक का भोजन कर रायदि की इच्छा रखने चाले को पुराणों का श्रवण करना चाहिये । इस प्रकार उपयुक्त विधि पूर्वक दोनों—श्रवण तथा ग्राहर—पत्तों में तथ वक्त यह विधान करे जब तक पुनः माध मास की श्रुक्त सप्तमी न श्रा जाय । इस बत की समाप्ति होने पर मुवर्ग निर्मित कमल के साथ एक कलरा दान देना चाहिये । सभी सामप्रियों समेत एक राय्या तथा दूध देने वाली एक कपिला गाय भी देनी चाहिये । इस विधि से जो कोई पुरुष श्रवणता बोड़कर इस विशोकतप्तमी नामक कत का पालन करता है वह श्रेष्ट गति प्राप्त करता है । शीर रात कीटि सहस्र जन्म तक रोग तथा दारिह्य से रहित हो शोखाकुल नहीं होता श्रीर जिस जिस मनोरथ की चिन्तना करता है उसे विधुल रूप में प्राप्त करता है । जो व्यक्ति निष्काम मुग्न से करता है वह परव्रभ को प्राप्त करता है । जो कोई इस विशोकत सप्तमी के श्रवान्त को सुनता है श्रयवा पाठ करता है, यह भी इन्द्र लोक को प्राप्त करता है श्रीर कमी दुःसी नहीं होता ।।।१-१३॥

श्री मास्य महापुराण में विग्रोकसन्तमी वत माहात्म्य वर्णन नामक पचहत्त्वाँ श्रध्याय समान्त ॥७५॥

## छिहत्तरवाँ ऋध्याय

ईश्वर ने कहा— अब फलसप्तमी नामक अन्य अत को भी में बतला रहा हूँ, जिसका उप-वास रखकर मनुत्य पाप से छुटकारा पाकर स्वर्गलोक का व्यधिकारी होता है। मार्गरीप (अगहन) के धुम महीने में सप्तमी तिथि को नियमपूर्वक उपबास रखकर खुवर्ण का कमल बनाये और उसे राक्कर के साथ छुटम्बलाले बाहरण को दान दे। फिर धर्म की मर्थादा जाननेवाले पुरुप को चाहिये कि वह एक पल (चार तोले) भर सुवर्ण की सूर्य की मूर्ति वनवाये और उसे साथकाल की येला में 'मुम्त पर सूर्य मसल हो' यह कहकर दान करे। फिर अप्रभी तिथि को बाहरणों की विधिपूर्वक पूना करके दुन्य का मोजन देकर स्वयं फल का बत तब तक करे जब तक रूप्या पल की अप्रभी न आ जाय। उस अप्रभी तिथि को भी इसी कम्म से विधिपूर्वक उपवास रखकर उसी मकार सुवर्ण निर्मित कमल के साथ सुवर्ण फल दे तो रावकर युक्त पात्र, वक्त और पुष्प आदि सामिषियों से युक्त हो। इस नकार पूरे वर्ष भर दोनों— छुप्या तथा शुक्त— अप्टामियों को कमराः उपवास रखकर सभी वस्तुर्ण दान देकर सूर्य के मन्त्र का उच्चारण करे। 'मानु, अर्क, रिव, ब्रह्मा, सूर्य, शुक्त, हिर, रिव, श्रीमान, विभावसु, त्वया और वरुष प्रसन हों। प्रत्येक महीने की सम्रमी तिथि को इन्हीं नामों में से क्षमणः एक एक नाम ले। प्रत्येक पत्त में इस व्रत को करते समय फल का दान भी करना चाहिये। इस व्रकार व्रत की समाप्ति हो जाने पर व्रत तथा व्याम्पणों द्वारा एक बाधण दग्पित की पूजा करनी चाहिये, व्योर खुवर्ण निर्मित कमल के दलों से युक्त शकर से मरा हुआ कलश का दान भी देना चाहिये। उस समय पार्यना करे— भगवन सूर्य 1 जिस प्रकार सर्वदा व्यापके भक्तों के मनोर्थ निष्फल नहीं होते उसी प्रकार सात जन्म तक सुभो भी व्यनन्त फलों की प्राप्ति हो' इस व्यनन्त फल देनेवाली फलसम्रमी को जो कोई करता है वह सम्पूर्ण पाणें से छुटकारा मासकर विशुद्धारमा हो सूर्य लोक में पूजित होता है। उस व्यक्ति के मदिरापान व्यादि निन्दित कर्म— वे चाहे इस जन्म के हों अथवा पुराने जन्म के हों— नष्ट हो जाते हैं, जो इस पुनीत व्रत का व्यनुष्ठान करता है। इस फलसम्भी नामक व्रत का व्यनुष्ठान करनेवाला पुरुष सर्वद्वा रोगों से विद्युक्त रह व्यपनी इक्कोस मीती हुई कीर भविष्य में होनेवाली पीड़ियों के पुरुषों की संसार सागर से पार उतारता है। जो इस वृतान्त को सुनता है व्रव क्षम पढ़ता है वह भी कल्याण प्राप्त करता है। ॥१२-१३॥

श्री मास्य महापुराण में फलसप्तमी वत विधान वर्णनः नामक बिहत्तरवाँ श्रम्थाय समाप्त ॥७६॥

#### सतहत्तरवाँ अध्याय

ईवन्द ने कहा — अन पापों को नागु करनेवाली एकरेंग नामक सप्तमी को बतला रहा हैं, जिसके प्रभाव से अनन्त आयु, आरोग्य तथा ऐरवर्य की प्राप्ति होती है । वैराख महीने के शुक्र पक्ष में सप्तमी तिथि को नियमपूर्वक वित स्वकर प्रातःकाल खेत रंग के तिलों द्वारा स्नान कर रचेत रंग के पुष्प माला और वन्दनादि से विश्वित हो मराहप में बनी हुई बालुका की वेदी पर केसर द्वारा बीजकोप समेत एक पत्र का चित्रण करें। उसमें सविता को नमस्कार है — ऐसा कह गन्य और चुर दान करें। पुरा जल का कला एवकर शुक्त पात्र के साथ स्थापित करें, जो क्वेत रंग के वलों से तथा खेत रंग के पुष्प माला एवं चन्दनादि से विधिवत अलंकृत तथा सुवर्ण से संयुक्त हो। वक्त कलाए की हैस मन्त्र द्वारा पूजा करनी चाहिये। 'द्वार विश्व और वेद से संयुक्त हो, 'वेदवादी' इस नाम से पढ़े आते हो, सभी प्राण्यासिकों के लिये अगृत के समान फलदायी हो, अतः गुक्ते रामा सूर्य के सूक्त का स्मरण तथा पुराणों का अवण करते हण सित रहे। इस प्रकार दिन और रात बीत जाने के बाद अगृती तिथि को नित्यकर्म से अवकारा प्राप्त कर उन सब सामप्रियों को विद्यान बाहणों को दान करें। किर अपनी रास्ति के अनुकूल रक्तर, एत तथा दूस से वने हुए खाद परार्थों द्वारा वासणों को सोजन करवाये और स्वयम् मीन वत धारण कर तेल और नमक के विना मोजन करें। इस विधान से प्रत्येक महीने में वत का अनुस्तान करें। वर्ष की समाप्ति पर रावर युक्त करार के समेत एक राय्या, जो सभी सामित्रयों से सुसिजत हो, एक दूस देनेवाली गाय तथा राहर संपत्र करार के समेत एक राय्या, जो सभी सामित्रयों से सुसिजत हो, एक दूस देनेवाली गाय तथा राहर संपत्र रावर करार करार के समेत एक राय्या, जो सभी सामित्रयों से सुसिजत हो, एक दूस देनेवाली गाय तथा राहर संपत्र

पुरुप सम्पूर्ण सापनों से सम्पन्न एक गृह को दान में दे । फिर श्रपनी राक्ति के श्रनुकूल एक सहस्र निफ्क (सोलह मासे सुवर्ण) श्रपवा सो वा दस वा पाँच ही निफ्क सुवर्ण का दान दे । एक सुवर्ण निमंत श्रप्त का दान तो देना ही चाहिये, इसमें भी पूर्व ही की भौति मन्त्रोच्चारण करे । दान श्रादि कार्यों में रूपणता नहीं करनी चाहिये, रूपणता करने से दोपमागी होना पड़ता है । श्रमुत पीते हुए सूर्य के मुख से जो श्रमुत के विन्दु पृथ्वी पर गिर पड़े थे वे शालि मूँग श्रीर ईस कहे जाते हैं । ईस का सार भाग, जो श्रमुत के समान सुक्वादु तथा गुणदायी है, रावकर है । रावकर इन तीनों पदार्थों में श्रेष्ठ है, श्रदा यह शक्कर सूर्य भगवान के हवनीय पदार्थों — इन्य-कत्य दोनों में विशेष इष्ट तथा पुण्य दायिनी मानी गई है । यह शर्करा नामक सक्षमी श्ररवमेष यज के समान फलदायिनी, सभी दुष्ट शहों से उत्पन्न होनेवाली बाधाओं को श्रान्त करनेवाली एवं पुत्र तथा पीत्र की प्रविद्धनी है । जो कोई पुरुप विशेष मिक्त से इस श्रक्त नामक सक्षमी श्रद की भावि करता है । इस निप्पाप शर्करसक्षमी नामक त्रत के विधान को जो कोई मनुष्य श्रनता है, स्मरण करता है, श्रयवा पाठ करता है, वह सूर्य के लोक में पूजित होता है । श्रीर जो कोई इस श्रेष्ठ तत के श्रनुष्टा करने की सम्मति मात्र देता है वह भी देवताश्रों तथा देवांगनाश्रों से प्रपमाला श्रादि सामिवर्यों द्वारा पृजित होता है । ॥१२१७॥

श्री माल्य महापुराण में रार्करासप्तमी वृत विधान वर्णन नामक सतहत्तर्वो श्रच्याय समाप्त ॥७७॥

## **अठहत्तरवाँ** अध्याय

ईषटर ने कहा----- श्रव इसके बाद में उसी पकार पुषय देनेवाली कमल नामक ससमी का बत बतला रहा हूँ, जिसका कीर्तन मात्र करने से इस मर्त्यलोक में भगवान सूर्य सन्दुष्ट हो जाते हैं । बसन्त भरत की श्रमल (शुक्र) सप्तमी तिथि को बते रंग की सरसों द्वारा स्वान कर सुवर्ण निर्मित तिल से पूर्ण पात्र में श्रम कमल को रसका, उसे दो वक्षों द्वारा टककर गम्य तथा पुष्पों से विधिपूर्वक पृतित करें । कमलहस्त को हमारा नमस्कार है, विश्वकारित ! श्रापको हमारा नमस्कार स्वीकृत हो, दिवाकर ! श्राप को हमारा नमस्कार है, प्रभाकर ! श्रापको हमारा नमस्कार है। इन मंत्रों से पूजा कर सायंकाल में जलकतर में समेत एक कपिला गाय, जो विधानपूर्वक श्रलंकृत की गई हो, वल पुष्पमाला एवं श्रामपूर्णों द्वारा नाहरणों को विधिपूर्वक पूजा करके द्वान दे । इस प्रकार पूरा दिन श्रीर रात बीत जाने के उपरान्त यथारावित नाहरणों को मोजन करवाये श्रीर स्वयं मांस तथा तेल के विगा मोजन करे । इस विधि से पत्येक महीने भी गुक्र पद्व की ससमी तिथि को कृत्रपुता छोड़कर यह श्रमुत्यान करे । श्रव की समाप्ति हो जाने पर सुवर्णीनिर्मत कमल के साथ एक राय्या तथा दूध देनेवाली एक यथाराकि सुवर्ण से विधिवत श्रलंकत गाय दान में दे । पात, श्रासन, दीप श्रादि सामग्रियोँ— जो विशेष इस हों— दान देनी चाहियें! इस विधि से जो कोई मनुत्य कमल

सप्तमी का श्रमुष्टान करता है वह अनन्त लक्ष्मी को प्राप्त करता है श्रीर सूर्य के लोक में पूजित होता है। प्रत्येक करप में वह अलग-अलग सातों लोकों में अप्सराओं से चारों ओर धिरा हुआ श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है। जो कोई इस वत विधान को देखता है, इसके वृतान्त को मित्तपूर्वक पढ़ता है, सुनता हे अथवा करने की सम्मति मात्र देता है, वह भी इस मर्त्यलोक में अचल लक्ष्मी की प्राप्ति कर गन्धवों श्रीर विद्यापरों के लोक का अधिकारी होता है। ॥१-११॥

श्री मात्स्य महापुराख में कमलससमी त्रत विधान वर्णन नामक त्रठहत्तरवाँ त्रध्याय समाप्त ॥७८॥

## उन्यासीवाँ ऋध्याय

ईइयर ने फहा—श्रव इसके वाद मैं सम्पूर्ण पापों को नष्ट करने वाली, सम्पूर्ण मनोरखों को पूर्ण करने वाली, सुमनोहर मन्दार नामक सप्तमी को बतला रहा हूं। माय महीने की शुक्र पत्त की पश्चमी तिथि को अरुप भोजन करके बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि दातून करके प्र**डी तिथि को उपवास रखे और** ब्राक्सर्यों की विधिर्मुक पृजा कर रात्रि में मन्दार (पारिभद्र) का प्रारान करे । पुनः प्रातःकाल उठकर स्नान कर शक्तगों को यथा शक्ति मोजन करवाये। और आठ मन्दार के पुष्पों को सुवर्ध निर्मित कराकर उसी मकार सुवर्ण द्वारा एक पुरुष की आकृति बनवाये, जिसके हाथ में पदा सुरोभित हो । फिर काले रंग के तिलीं द्वारा सार्चे के पात्र में त्र्याठ दल वाले कमल को यनाकर सुवर्ग निर्मित मन्दार के फूलों द्वारा पूर्व दिशा से भास्कर को नमस्कार है—ऐसा कह पूजन करे । उसी प्रकार ऋग्नि कोएा में सूर्य के लिए, दिलाए दिशा में श्वर्क के लिए, नैऋत कोशामें श्रर्यमा के लिए परिचम दिशा में वेदधामा के लिए वायज्य कोशा में चएडमानु के लिए उत्तर दिशा में पृष्णा के लिए, ईशान कोया में आनन्द के लिए और कमल की कॉर्याका (बीजकोप) में सर्वोत्मा के लिए नमस्कार है यह कह कर छुवर्षा पुरुप की स्थापना करे । वह छुवर्षा पुरुप श्वेत रंग के बस्त्रों से मली माँति चारों त्रोर ढँका हुत्रा हो स्त्रीर खनेक प्रकार भक्ष्य फल, माला स्रादि से पूजित हो । इस प्रकार पूजा करने के उपरान्त उन सभी सामित्रयों को वेदज्ञ ब्राक्षण को दान दे श्रीर गृहस्थ स्वयं पूर्वाभिमुख हो 'मीन त्रत धारण कर तेल तथा लवण के विना भोजन करे। इस ऊपर बताई गई विधि से महीने-महीने में प्रत्येक सप्तमी तिथि को यह विघान कृषयाता छोड़कर पूरे वर्ष भर करे। व्रत की समाप्ति पर समृद्धि की इच्छा रखनेवाले पुरुष को चाहिये कि वे ही वस्तुएँ कलरा के ऊपर स्थापित कर श्रपनी श्रिथिक शक्ति के व्यनुकूल गौत्रों के साथ दान दे। 'मन्दार नाथ को हमारा नमस्कार है, मन्दार-भवन को हमारा नमस्कार है, रविदेव l तुम हम लोगों को संसार समुद्र से पार उतारो l' इस प्रकार प्रार्थना कर उक्त विधि से जो मनुष्य मन्दार सप्तभी का श्रनुष्ठान करता है वह पाप रहित हो सुख पूर्वक करूप पर्यन्त स्वर्ग में त्र्यानन्द प्राप्त करता है। पाप के समूह रूपी श्रति भयानक त्रज्ञान श्रंपकार में प्रकारा देने वाली इस सप्तमी के समीप जाने से मनुष्य संसार में स्थित सभी पदार्थों को यथाभिलपित रूप में प्राप्त करता

है। त्रामीष्ट फलों को देनेवाली इस मन्दार संसमी के खतान्त को जो मनुष्य सुनता है त्राथवा पढ़ता है, वह भी समस्त पार्वों से छुटकारा पाता है। ॥१-१५॥

श्री मात्स्य महापुराण् में मन्दारसप्तमी व्रत विधि वर्णन नामक उन्यासीवाँ श्रध्याय समाप्त ॥७६॥

#### ऋस्सीवाँ ऋध्याय

श्री भगवान ने कहा - अब इसके बाद में कल्याण देने वाली शुभ नामक अन्य सप्तमी बत की भी बतला रहा हूं, जिसका उपयास रखकर मनुष्य रोग शोक एवं दुःखादि से छुटकारा पांता है । प्रथमद कार के महीने में स्नानादि नित्यकर्म कर पित्र हो बाह्मणों द्वारा स्वास्तियाचन करवा कर शुभ सप्तमी ब्रत का श्रनुष्ठान प्रारम्भ करना चाहिये । प्रथमतः सुगन्धित पदार्थ, पुष्य, माला एवं चन्दन से मक्तिपूर्वक किंपला गाय की पूजा करे । (पार्थना करे) 'सूर्य से उत्पन्न होने वाली, सम्पूर्ण संसार की आश्रयमूत, संगलमयी सुन्दर शरीर वाली आपको मैं सम्पूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ । तत्परचात सेर भर तिल को ताँव के पात्र में रख सुवर्श निर्मित एक दूपम को सुगन्धित पदार्थ, माला, पुण्य, गुड़ के साथ अनेक प्रकार के फल, धृत एवं दुम्ब से बनी हुई खादा सामित्रयों का सायंकाल की बेला में दान दे और कहे--- 'श्रर्यमा प्रसन्न होंगा तत्पश्चात् गर्व रहित हो पञ्चगन्य का प्रारान कर मृति पर ही रात में रायन करे। प्रातःकल होने पर भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों की विधियत पूजा करे। इसी विधि से मनुष्य को सर्वदा भरवेक महीने में दो वस, छुर्वण निर्मित रूपम तथा छुर्वण की गाय दान देनी चाहिए। वर्ष भर व्यतीत हो जाने पर ईख तथा राज्या, जो गद्दा, उकिया, श्रादि सामग्रियों तथा पात्र श्रासन श्रादि से यक्त हो. साँचे के पात्र में सेर भर तिल और सुर्वण निर्मित वृपम-इन सब सामियों को वेदज ब्राह्मण को 'विश्वारमा प्रसन्न हों। कह कर दान देना चाहिये। इस विधि के अनुसार जो विद्वान् मनुष्य इस शुभ सप्तमी का श्रनुष्ठान करता है, उनकी प्रत्येक जन्म में विपुल सम्पत्ति तथा कीर्ति होती है। देयलोक में जाकर वह श्राप्सराश्री तथा गन्धवंगाणों से पूजित होता है, जब तक भलय नहीं हो जाता तब तक गणाध्यत होकर निवास करता हे और पनः कल्प के आदिकाल में सातो द्वीपों का अधिपति होता है। यह पुण्यदायिनी शुम सप्तमी एक सहस्र ब्रह्महत्या तथा एक सी अूण्हत्या के घोर पापों को विनाग्र करने में समर्थ मानी जाती है । इस शुम सप्तमी के बुतान्त को जो कोई मनुष्य पढ़ता है अथवा इसमें दिये जाने वाले दानादि कार्यों को किसी प्रसंग से दो घड़ी मात्र देख लेता है, वह भी इस मर्त्यलोक में सभी पापों से विमुक्त होकर परलोक में विद्यापरों के नायकरव की प्राप्ति करता है। जी कोई मनुष्य सातों विधानों से युक्त इस शुभ सप्तमी को सात वर्षों तक करता है, वह क्रम से सातों लोकों का व्यथिपति होकर मुरारि मगवान् विप्णु के परम पद की प्राप्ति करता है । ॥१-१ ४॥ थी मात्स्य महापुराण में शुभसप्तमी वत विधि वर्णन नामक श्रास्तीवाँ श्रध्याय समात (I=oII

#### इक्यासीवी श्रध्याय

## इक्यासीवाँ ऋष्याय

मतु ने कहा—इस पृथ्वीतल पर कौन-सा ऐसा उपवास अथवा व्रत है जी पुरुष को श्रमीप्ट वस्तु अथवा व्यक्ति के वियोग से उत्पन्न होने वाले शोक समृह से उद्धार करने में समर्थ, सम्पत्ति एव हैश्वर्य श्रादि का देनेवाला और भव भीति का विनाश करने वाला है ? ॥१॥

मत्स्य ने कहा--मनु ! सुमने जो विषय पूछा है वह जगत भर का थिय है, उसका महत्त्व देवताओं को भी नहीं मालूम है। यद्यपि वह वत इन्द्र श्रप्तुर तथा मानव समूह—किसी को नहीं मालूम है, तथापि तुम्त जैसे मिक्तमान से मै उसे प्रावस्य कहूँगा । वह वत पुरायपद कार के महीने में विशोक द्वादशी के नाम से विख्यात है। दशमी तिथि को अल्प मोजन कर विद्वान् पुरुष को चाहिये कि नियमपूर्वक उत्तराभिमुख श्रथवा पूर्वाभिमुख होकर दातों को स्वच्छ करके उक्त का वारम्म करे। 'एकादशी तिथि को निराहार रह केराव तथा लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा करके आगामी दिन में मै भोजन करूँगा' इस अकार का सकल्पपूर्वक नियम करके रायन करे और आत.काल उठकर सम्पूर्ण औपियों तथा पचगव्य द्वारा स्नान करें | परचात् रवेत रंग की माला तथा वस धारमा कर कमलों द्वारा विन्छा भगवान की पूजा करें ! विस्रोक को नमस्कार है- ऐसा कह दोनों पैरों की, बरद को नमस्कार है- ऐसा कह जधात्रों की, श्रीश को नमस्कार है-पेसा कह दोनों जानु प्रदेशों की, जलशायी को नमस्कार है-पेसा कह दोनों उठ देश की पूजा करनी चाहिये। कन्दर्भ को नमस्कार है—ऐसा कह शुद्ध देश की, नाधव को नमस्कार है— ऐसा कह कटि भ्देश की, दामोदर को नमस्कार है—ऐसा कह उदर की, विपुल को नमस्कार है— पेसा कह दोनों पारवें की, पद्मनाथ को नमस्कार है-पेसा कह नामि की, मन्मथ को नमस्कार है- ऐसा कह हृदय की, श्रीघर को नमस्कार है—ऐसा कह विसु के वन्तस्थल की, मधुजित को नमस्कार है—ऐसा कह होनों हाथों की पूजा करे । चक्र धारण करने वाले को नमस्कार है-ऐसा कह बाँधी बाहु की, गदाघारण करने वाले को नमस्कार है - ऐसा वह दाहिने हाथ की, वेबुगठ को नमस्कार है- ऐसा कह कपठ प्रदेश की, यज्ञमुख को नमस्कार है—ऐसा कह मुख की, अशोकनिधि को नमस्कार है—ऐसा कह नासिका की, वाहुदेव को नमस्कार हे-पेसा कह दोनों श्राँखों की, वामन को नमस्कार है-ऐसा कह ललाट-प्रदेश की, हिर की नमस्कार हे-ऐसा कह पुन दोनों मौहों की पूजा करे। माधव को नमस्कार है-ऐसा कह केरों की, विश्वरूपी (विश्वातमा) को नमस्कार हे-ऐसा कह किरीट की, सर्वात्मा को नमस्कार हे-ऐसा कह शिर की पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार फल, पुष्प माला एवं चन्दनादि से गोविन्द की विधिपूर्वक पूजा फरके मएडल ने रचना करके मेद के साथ हवन के लिए वेदी का निर्माण करे, जो चारों ऋोर से चीकोर तथा परिमाण में रिक मात्र श्रीर उत्तर दिशा भी श्रीर ढालू चिकना चारों श्रीर से मतीज

<sup>ी</sup> नीम कीण प्रथवा चार कीए वा बृत्त वे आकार वा मण्डल जो बद्धादि कार्यो में बनाया जाता है।

श्रीर तीन किनारों से घिरा हुश्रा हो । ये किनारे एक श्रंगुल ऊँचे तथा दो श्रंगुल चौड़े हों । हवन के चत्वर के उपरी भाग में आठ अंगुल की मिचि बनी हो ! फिर सूप में नदी की वालू से लक्ष्मी की एक मृति बनाये और चत्वर में सूप रख कर बुद्धिमान् पुरुष 'लक्ष्मी की पूजा 'कर रहा हूँ'---ऐसी भावना करके निम्न मंत्रों से पूजा करे। 'देवी को नमस्कार है, शान्ति को नमस्कार है, लक्ष्मी को नमस्कार है, श्री को नमस्कार है, पुष्टि को नमस्कार है, तुष्टि को नमस्कार है, बृष्टि को नमस्कार है श्रीर हृष्टि को नमस्कार है। यह विशोका नामक सप्तमी हमारे दु:सों का नाश करने वाली हो, सुक्ते बरदान देने वाली हो, विशोका मेरी सम्पत्तियों के लिए हो. विशोका मेरी संगूर्श सिद्धियों के लिए हो । तत्परचात् इवेत बस्न द्वारा सप को नारों भ्रोर से व्याच्छादित कर फल, व्यनेक प्रकार के वस्न तथा सुवर्ण निर्मित कमल द्वारा विधि-पूर्वकपूजन करे । सभी रात्रियों में बुद्धिमान् पुरुष कुरामिश्रित जल पान करे श्रीर सारी रात नाच गान श्रादि कराये । फिर तीन पहर व्यतीत होने पर यजमान रायन करके उठे श्रीर उसी समय शैच्या पर श्रव-स्थित आसगों के दम्पतियों के पास जाकर अपनी शक्ति के अनुकृत तीन अथवा एक ही की यस्त्र, माला पुष्प एवं चन्दनादि पूजा की सामित्रयाँ द्वारा 'जल में रायन करने वाले विष्णु भगवान को हमारा नमस्कार स्वीकृत हो - ऐसा कह कर पूजा करे । इस प्रकार रात्रि में नाच गान आदि करा के रात मर जागरण करने के उपरान्त प्रातःकाल होने पर स्नान कर के एक ब्राह्मण दम्पति की पुनः पूजा करे । तदनन्तर यथा शक्ति कुपराता छोडफर मोजन करे और पुरागा इतिहास आदि धार्मिक क्याओं को सुनकर वह दिन बिताये। इस विधि के अनुसार प्रत्येक महीने में इस बत का पालन करे और बत की समाप्ति पर एक सुन्दर शैय्या. जो गुडथेन से युक्त, तकिया, गहा, विद्यीने श्रीर त्रोदने की सामप्रियों से संयुक्त हो, दान दे। प्रार्थना करे 'देवेरा 1 जिस प्रकार लक्ष्मी श्राप को छोड़कर श्रन्यत्र नहीं जातीं उसी प्रकार सुरूपता, त्यारोग्य तथा शोक का श्रभाव—ये सब सर्वदा मेरे पास रहें। जिस प्रकार विप्ताु भगवान् से रहित होकर भगवती लक्ष्मी कहीं अन्यत्र नहीं जातीं उसी प्रकार सुम्हे भी विशोकता प्राप्त हो श्रीर केराव में मेरी उत्तम मिक्त हो।' उपर्युक्त मंत्र से गुडधेन, से संयुक्त शैय्या तथा लक्ष्मी के समेत उक्त स्पृष्मा दान समृद्धि की इच्छा रखनेवाले को यजमान को देना चाहिये। इस बत में सर्वदा कमल, कनेर, बाए, अम्लान, केसर, केतकी, सिन्दुवार, मल्लिका, गन्धपाटल (गुलाम) कदम्ब, कुञ्जक (कुजा) श्रीर मालती—ये पुण्य विशेष प्रशंसित माने गये हैं । ॥२-२८॥

श्री मात्स्य महापुराया में विशोकद्वादशी वत वर्गन नामक इक्यासीवाँ ऋध्याय समाप्त ॥८१॥

<sup>ै</sup>दान देने के लिये गुह द्वारा थेनु की बाकृष्टि बनाई बाती है। विसका पूर्व विवरण कांगे कायेगा।

## वयासोवाँ ऋध्याय

मुनि ने कहा — जगत्स्वामिन् ! गुडभेनु का विधान अब हमें बतलाइये । इस गुडभेनु का अनुष्ठान किस प्रकार सम्पन्न होता है श्रीर उसे इस मर्त्यलोक में किस मंत्र का उच्चारण कर देना चाहिये ? इस्पया यह सब कहिये । ॥१॥ •

मत्स्य ने ऋहा-गुडधेनु का इस मर्त्यलोक में जैसा विधान है, श्रीर उसके करने से जो फल माप्ति होती है, सम्पूर्ण पापों को नष्ट करनेवाले उस त्रत को मैं वतला रहा हूँ । गोवर से खूव लिपी पुती हुई पृथ्वी पर चारों श्रोर से छुरा। विञ्चाकर परिमास में चार हाथ विस्तृत काले मृग का चर्म, जिसका शिर पूर्व दिशा की स्रोर हो, बनाये श्रीर उसमें गाय की कल्पना करे । उसी प्रकार छोटे काले मृग चर्म को रखे श्रीर इसमें बबड़े की कल्पना करे। पूर्व दिशा की श्रीर मुख, उत्तर दिशा की श्रीर पैर बनाकर बबड़े : के समेत गाय को इस प्रकार कल्पित करें। सर्वदा उत्तम गुड्येनु चार भार गुड़ के परिमाण में बनती है, श्चीर उसका वञ्चड़ा एक भार (गुड) का बनाना चाहिये। मध्यमा गुडधेनु दो भार की मानी गयी है श्रीर उसका बल्रड़ा ऋाधे भार का इसी प्रकार कनिष्ठा गुरुधेनु एक भार के परिमाण में होती है, उसका बङ्डा चौथाई भार का होना चाहिये । तात्पर्य यह कि अपनी सम्पत्ति के श्रनुकूल इसका निर्माण कराना चाहिये। ये घेतु और क्वड़े घृत के मुल वाले तथा खेत रंग के महीन वर्जों से चारों और देंके हुए हीं। इनके कान सुतुही से, पर ईखों से तथा नेत्र शुक्र मुक्ता के दानों से वने हुए हीं । उन दोनों के शरीर माग की नाड़ियाँ सफेद सूत के धागे की वनी हों और खेत रंग के कम्पल की बनी हुई सास्ना ( गाय और वैल के गले का लोमसमूह ) हो । पीठ लाल रंग के दागों वाली हो, दोनों के रोयें इवेत रंग के मृग पुच्छ (चमर) के हों, दोनों की भीहें मूंगे की बनी हुई हों, दोनों के स्तन नवनीत के बने हुए हों, रेग्रमी वस्त्र की पूँछे हो, फाँसे के बने हुए दुहने के पात्र हों, नीलम मिया की बनी दोनों की आँखें के सारे हों। दोनों के सींगों पर सुवर्षों के अलंकार विम्पित हों, खुरों में चौंदी मेंद्री गई हो, अनेक प्रकार के फलों से नासिका के दोनों बिद्रों एवं पुटों की स्वना की गई हो। इस प्रकार उन दोनों की रवना करके चूप दीप एवं पूजन की श्रान्य सामप्रियों द्वारा उनकी विधिवत् पूजा करनी चाहिये । पूजा का मंत्र यह है । 'जो समस्त प्राशिमात्र की लक्ष्मी रूप है श्रीर देव वर्गों में लक्ष्मी रूप से विरावमान है, वह देवी धेनु रूप से मुक्ते शान्ति पदान करें। जो भगवान शंकर के रारीर में अधिष्ठित एवं उनकी सर्वेदा प्रिय भगवती रुद्राणी है, वह धेतु रूप से मेरे पापों को दूर करें । भगवान् विप्त्यु के वद्मस्थल में विराजमान जो लक्ष्मी रूपा है श्रीर स्मिन की प्रियमार्या स्वाहा रूप से भी जो विद्यमान कही जाती हैं, जो चन्द्रमा-सूर्य और इन्द्र की राक्ति रूप मानी गई हैं, वह धेनु रूप से हमारी श्री के लिए हों । मगवान् ब्रह्मा की, कुवेर की एवं लोकपालीं

१ एक भार भाठ हजार तीला का माना गया है।

की जो लक्ष्मी स्वरुपा हैं, वहीं घेनुरूप लक्ष्मी हमें वरदान देने वाली हों । जो मुख्य पितरों को सन्तुष्ट करने के लिए स्वया रूप हैं, यज्ञ भाग मोगी देवताओं को सन्तुष्ट करने के लिए स्वाहा रूप हैं, वही सप्पूर्ण पापों को दूर करने वाली धेनु रूपा भी हैं, वे मुफ्ते ग्रान्ति प्रदान करें।' इस प्रकार उक्त धेन की पूजा कर उसे ब्राह्मण को दान कर दे। यही सम्पूर्ण घेनुक्रों के दान करने का विधान कहा जाता है। पहली गुडधेनु है, दूसरी घृतघेनु, तीसरी तिलधेनु, चौथी जलधेनु, पाँचनी विख्यात सीरधेनु, छठवीं मधुधेनु, सातवी रार्फरापेनु, व्याठवीं दिविवेनु, नवीं रसपेनु श्रीर दसवीं स्वरूपतः सान्नात धेनु है । द्रव (बहने बाले) पदार्थों की धेनु की रचना कुन्म (कलरा) द्वारा होती है, श्रीर श्रन्य श्रद्रव पदार्थों की राशि ऋथवा स्तप रूप से। कोई-कोई मनुष्य इस लोक में सुवर्षा द्वारा धेर्नु की रचना की इच्छा करते हैं श्रीर श्रन्य महर्षिगया नवनीत तथा रहों से । किन्तु सभी प्रकार की घेनुयों के दान कर्म में यही उपर्युक्त विधान है, श्रीर प्रायः यही सामग्रियाँ मी । सर्वदा पर्व-पर्व पर मंत्र उच्चारण तथा त्र्याबाहन स्त्रादि कर के मुक्ति-मुक्ति प्रदायिनी इन धेनुर्क्यों का त्रपनी ब्रद्धा के श्रनुकूल दान करना चाहिये। गुडधेनु के वर्णन के प्रसंग से मैंने सभी प्रकार की धेनुष्यों का वर्णन कर दिया, ये सभी सम्पूर्ण यहाँ के फल देने वाली, कल्याग्यदायिनी तथा पाप हारिए। हैं। सभी प्रकार के बतों में विशोकड़ादशी नामक बत सर्वश्रेष्ठ है। इस लोक में उसके श्रंगमृत गुडचेनु के दान का विधान प्रशंसित माना गया है। पुरंपपद अयनों की संक्रान्ति, विपुव अर्थात् तुला श्रीर मेप की संक्रान्ति श्रथवा व्यतीपात नामक योग में वा अहरा श्रादि विरोप पर्वो पर इन गुडधेनु ऋादि दानों को देना चाहिये । यह विशोकद्वादरी पुण्यमदाविनी, पापहारिणी तथा मंगल-दायिनी है, इसका पुनीत त्रत रखकर मनुष्य विष्णु भगवान् के श्रेष्ठ स्थान को पाष्ठ करता है । इसके प्रभाव से मनुष्य इस मत्र्येलोक में सीमान्य, दीर्घायु और आरोग्य को प्राप्त करके अन्त समय में मगवान का स्मरण कर विन्यु के लोक को प्राप्त करता है। राजन् ! उस धर्मात्मा पुरुप को नव सहस्र श्रयुत वर्ष तक कभी शोक, दुख अथवा दारिद्रभ की प्राप्ति नहीं होती। जो कोई ली नित्य नृत्य तथा गीत आदि में तत्पर रह-फर इस विशोकद्वादरी वतं का विधिवद पालन करती है वह भी उक्त फल को माप्त फरती है । राजन् l इसी कारण समृद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष को नित्य भगवान विष्णु के सामने गायन, वादन श्रादि उत्सव परम भक्ति के साथ कराने चाहियें । इस प्रकार इस लोक में जो कोई मनुष्य मधु, सुर तथा नरका-सुर के रात्रु भगवान् विष्णु की पूजा के विधान को मली भाँति पढ़ता है, सुनता है, देखता है, स्रथमा उसके श्रनुष्ठान की सम्मति मात्र देता है वह भी इन्द्रलोक में देववुन्दों द्वारा एक कल्प पर्यन्त पृजित होता है । ॥१-३१॥

श्री मातस्य महापुराण् में विशोक्रद्वादर्शः वत माहात्स्य वर्णन नामक वयासीवाँ श्रध्याय समाप्त ॥८२॥

#### तिरासीवाँ ऋध्याय

नारद ने कहा--भगवन् ! भैं दान के सर्वश्रेष्ठ माहात्म्य को सुनना चाहता हूँ, जो परलोक में अन्तय फल देनेवाला तथा देव खीर ऋषि गर्सों द्वारा पूजनीय है । ॥१॥

उमापतिने फड़ा-मुनिषु गव ! मैं मेरु (पर्वत) दान के दस प्रकारी को वतला रहा हूँ, जिनके दान देने से मनुष्य देवताओं द्वारा पृजित लोकों की आधि करता है। इस लोक में मेरु दान के देने से मनुष्य जो श्रेष्ठ फल मात करता है वह पुराखों तथा बेदों के ऋष्ययन तथा यहाँ वा देवमन्दिरों के निर्माख से भी नहीं प्राप्त कर सकता । इसलिए क्रमपूर्वक में पर्वतों के दान का विधान बतला रहा हूँ । सर्वप्रथम धान्य (श्रन्त) का शैल होता है, दूसरा लवरणाचल (नमक का पर्वत), तीसरा गुडाचल (गुड का पर्वत) चौथा सुवर्णाचल, पाँचवा तिलाचल, बठाँ कपासाचल, सातवी घृताचल, श्राठवाँ रताचल, नवाँ राजताचल (चौंदी का पर्वत) श्रीर दसवाँ शर्करांचलं। क्रमपूर्वक इन श्रवलों के दान का विधान वतला रहा हूँ। पुरायप्रद श्रयन, तथा तुला एवं मेप की संकान्ति, जब सूर्य उत्तर से दिश्या वा दिश्या से उत्तर होना है तब, व्यतीपात नामक योग, चन्द्रप्रहुण, शुक्त पत्त की तृतीया तिथि, अहुण श्रादि के श्रवसर पर चन्द्रमा के ड्र जाने पर, विवाह आदि के उत्सव बर्जों में, द्वादशी तिथि को वा शुक्त पत्त की पृर्शिमा की-,जब पुरायप्रद मांगलिक नन्त्रतों का योग हो — शाक्षीय यथोचित नियमों को जाननेवाला पुरुष इन धान्य शैल आदि का दान दे । इसके लिए तीथों में, देवमन्दिरों में, गीश्रों के ठहरनेवाले स्थानों में श्रथवा श्रपने भवन के श्रॉगन में ही मक्तिर्वंक विधान से मरहप बनवाये, जो चार कोनवाला हो । उसका प्रवेशद्वार पूर्व श्रथवा उत्तर दिशा की त्रोर हो। वहाँ की पृथ्वी पूर्व त्रीर उत्तर दिशा की त्रोर दालू हो। उक्त मग्डप की गोवर द्वारा लिपी पुती पृथ्वी पर चारों श्रोर से कुछा विद्याकर मध्य भाग में विष्करम े पर्वतों के समेत उक्त पर्वतों का थाकार बनवाये । एक सहस्र द्रोण े परिमाण के चात्र द्वारा इस लोक में उत्तम गिरि की रचना की जाती है । इसी प्रकार मध्यम गिरि पींच सी द्रोगा के परिमागा का होता है श्रीर कनिन्ठ गिरि तीन सी द्रोगा का होता े हैं । महामेर, जो श्रलों द्वारा बनाया आता है, मध्यमाग में सुचर्श निर्मित तीन पृत्तों से संयुक्त, पूर्व दिशा में मोती श्रीर हीरे द्वारा श्रलकृत, दक्तिण दिशा में गोमेदक श्रीर पुष्पराग (पीत) मणियों से सुरोभित, पश्चिम में मरकत श्रीर नीलम मिएयों से समन्वित तथा उत्तर दिशा में वैदूर्य श्रीर पद्मराग से सुरोभित रहता है। सत्र स्रोर से पत्राल श्रीर श्रीखगड (चन्दन) के खगडों द्वारा सुरोभित, लतास्रों द्वारा चेप्टित तथा शुक्तियों की बनी हुई शिलाओं से युक्त उसे करना चाहिये। इस वर्वत में भगवान् ब्रह्मा, विप्णु, शिव तथा सूर्य की

<sup>ै</sup>मुमेर थिरि नो शहता के लिए चारों दिशाओं में चार वर्जत अविश्वत माने जाते हैं जिनके नाम मन्दर, गन्धमादन विपुत्त कीर सुपादन हैं। इनके रंग कमक: देवेत, पीत, नील एन लाल हैं।

विनीता सेर का एक द्रोण होता है।

प्रतिमाएँ भी सुवर्ण की स्थापित होनी चाहियें । इस समय यजमान को गर्व रहित होकर पर्वत के ग्रिसर पर श्रनेक ब्राह्मण समृहों को विक्राना चाहिये । उस पर्यंत की चार चोटियाँ होनी चाहियें, जो चीटी की वनी हुई हों। उनके किनारे पर भी चौंदी लगी रहनी चाहिये। उसी प्रकार ईख श्रीर बांसों से पिरी हुई कन्दरायें और अन्यान्य दिशाओं में थी और दूध के मारने भी उनमें होने चाहियें। पूर्व दिशा में श्वेत रंग के वसीं द्वारा बादलों के समृह बनाने चाहिये, उसी पकार दिच्छा में पीले वसीं द्वारा, परिचम में चितकवरे और उत्तर में लाल रंग के वर्ली द्वारा बादलों की पंक्तियाँ बनानी चाहियें। तत्पश्चात् क्रमपूर्वक महेन्द्र प्रभृति श्राठों दिक्यालों को, जो चाँदी के वने हुए हीं, विधिपूर्वक स्थापित कर चारों श्रीर से मन को लुभानेवाले पूज्य. चन्दन तथा श्रनेक प्रकार के फलों के समूहों की रचना करनी चाहियें। उक्त पर्वत के उपर पाँच प्रकार के रंगोंवाले चॅदोवा श्रीर खिले हुए रवेत रंग के पुष्पों के श्रामुपर्णों की भी सजावट करानी चाहिये। इस प्रकार सर्व प्रथम श्रमरिगिर मेरु की स्थापना करके उसके वारों श्रोर वारों दिशाश्रों में उक्त मात्रा के चौथाई माग द्वारा क्रमपर्वक विष्करम पर्वतों की रचना करे । वे भी पुष्प तथा चन्दनों से विधिवत अलंहत हों । पूर्व दिशा में अनेक प्रकार के फल समूहों से धुक्त, कनक भद्र (देवदारु) श्रीर कदम्ब के बृत्तीं से सुरोमित, जब से मन्दर नामक पर्यंत की रचना करे श्रीर क्षवर्ण निर्मित कामदेद की मूर्ति से युक्त कर पुष्प वस्न तथा चन्द्रनादि से उसे समृद्ध करे । इसी प्रकार व्यपनी शक्ति के व्यनुकूल चोंदी के बने हुए बन तथा दुग्य द्वारा बने हुए श्ररुखोदक नामक तालाय से भी उसे मुग्रोभित करना चाहिये । दक्षिण दिग्रा में गेहूँ की शशि द्वारा मुवर्ख से संयक्त उस गन्धमादन नामक पर्वत की स्थापना करनी चाहिये, जो सुवर्णमय यज्ञपति, पृत के बने हुए सरो-बर, बलों तथा चौँदी के बने हुए वनों से समन्यित हो । परिचम दिशा में तिल से बने हुए पर्वत की रचना करनी चाहिये. जो अनेक प्रकार की सुगन्धियाँ, पुष्पों, सुवर्ण से बने हुए पिप्पल (पीपल वृक्त या पत्नी बिरोप) तथा सुवर्ण से वने हुए हंस से सुगोमित हो। इसको भी उसी प्रकार चौदी के बने हुए पुप्प, वन तथा वस्तों से संयुक्त बनाना चाहिये । इसके अगले भाग में दही द्वारा सितोदक नामक वालाब की रचना करनी चाहिये । इस प्रकार कपर कहे गए विस्तृत तिलरील की विधिपूर्वक स्थापना करके उत्तर दिशा में सुपार्श्व नामक पर्वत की स्थापना करनी चाहिये, जो उड़द का बना हुआ, सुन्दर वस्त्रों, पुष्पों तथा शिखर पर सुवर्ण निर्मित यट वृत्त तथा श्रन्यान्य वृत्तों श्रीर सुवर्ण निर्मित धेनु से ग्रीमायमान हो । उपर्युक्त प्रकार से उसे भी मधु द्वारा निर्मित महसरोवर तथा चाँदी से वने हुए चमकीले वन से युक्त करना चाहिये । इसके उपरान्त वेदां सथा पराखों के मर्म को जानने वाले श्रानिन्दित चरित्र तथा स्वरूपवान, सहनशील, दयावान चार श्रेष्ठ ब्राह्मखाँ द्वारा, पूर्व दिशा में हाथ भर का यज्ञकुराख बनाकर तिल, जब, धृत, समिधा तथा कुशों से हबन कराना चाहिये ! श्रीर रात भर गम्भीर तथा मृदु स्वर में होने वाले गीतों तथा तुरुही के सब्दों को कराते हुए जागरण करते रहना चाहिये। श्रव में पर्वतों के श्राबाहन का प्रकार बतला रहा हूँ। 'सम्पूर्ग देवताओं तथा गर्गों के भवन एवं रहों के व्याकर स्वरूप ! व्यमरिगरि ! तुम हम लोगों के घर में से विरोध भावना (वैर माव) को शीघ ही नष्ट करो, श्रीर हम लोगों को उत्तम शान्ति दो तथा हमारा कल्याएँ करो, श्रीत

भक्तिपूर्वक मैने त्राप की विधियत् पूजा की है। सनातन! तुम्हीं मगवान् रांकर हो, ब्रह्मा हो, बिप्पु हो, सूर्य हो श्रीर मूर्त तथा श्रमूर्त (निराकार तथा साकार) से परे समस्त संसार के बीज (श्रादि कारगा) रूप हो, तुम हमारी रत्ता करो । तुम ही,समस्त लोकपालों, रद त्रादित्य तथा वसु गर्गों तथा विश्वात्मा विप्गू मगवान् के मन्दिर रूप हो, मुक्ते श्रद्मय शान्ति पदान करो। तुम समस्त देवतात्र्यों, देवांगनात्र्यों तथा शिव से श्रशून्य रहने वाले हो, ऋतः मुफ्तको इस समस्त दुःख रूपी संसार सांगर से उनारो ।' इस प्रकार उस मेरु गिरि की पूजा करके बिष्कम्भ पर्वतों में से सर्वप्रथम मन्दर नामक पर्वत की पूजा करनी चाहिये। 'मन्दराचल ! तुम चैत्ररथ तथा भद्राश्य नामक वर्षों से सुशोभित हो, रीघ ही सुन्मे सन्तोप देने वाले बनो । गन्धमादन ! जन्तृदीप में शिरोमिशि के समान सुरोभित तथा गन्धर्व वनों की रोमा से संयुक्त तुम मेरी कीर्ति श्रवल बनाओं। तुम केतुमाल श्रीर वैन्नाज नामक वर्नों से संयुक्त शिखर पर सुवर्णमय पीपल से श्रलंकृत हो, मेरी पुष्टि तुम्हारे प्रसाद से निश्चल हो । सुर्पादव ! उत्तर तथा कुरू नामक देशों तथा सावित्र नामक वन से तुम नित्य मुशोभित रहते हो मेरी लंक्सी भी तुम्हारी अनुकृष्या से ऋत्तय हो।' इस प्रकार उन सर्वों को श्रामंत्रित कर पुनः पवित्र प्रातः काल होने पर यजमान स्नान कर मध्यभाग में स्थित मेरु पर्वत को गुरु को ्रदान देना चाहिये । सुने ! उन विष्कम्म नामक चारों पर्वतों को क्षमपूर्वक पुरोहितों को दान देना चाहिये । नारद जी । इस दान कार्य में चौत्रीस गीएं दान देनी चाहियें । श्रसमर्थता में दस, नव,सात, श्राठ वा पाँच तफ देने का विधान है। गुरु के लिए इनके ऋतिरिक्त श्वेतवर्णी की एक दूध देने वाली गाय दान करनी चाहिये । सम्पूर्ण पर्वतों के दान में यही विधि बतलाई गयी है । ब्रह्मा श्रादि देवताश्रों तथा लोकपालों के ये ही मन्त्र हैं स्त्रीर पुजन में सर्वदा वे ही सब सामित्रयाँ भी रहती है । पर्वतों केदान में उनके मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण कर हवन करना चाहिए । विधान कर्जा को नियमित उपवासी रहना चाहिये, श्रासमर्थता में केवल रात भर का उपवासभी प्रशस्त माना गया है । नारद जी ! श्रव सव पर्वतों के दान में जो ऋन्य विघान है.— उन्हें छुनो । दान देते समय जिन मंत्रों को पढ़ना चाहिये और पर्वतों के देने पर जिस फल की प्राप्ति होती है--उन सम को बतला रहा हूँ । 'अन्न ही ब्रह्म स्वरूप कहा निया है, क्योंकि श्रन्न में ही प्राया बसते हैं । श्रत्न से ही जीव पैदा होते हैं, सारा संसार श्रत्न ही से वर्तमान है, इसलिए श्रत्न ही लक्ष्मी रूप है, श्रीर श्रत्न ही जनार्दन रूप है। हे पर्वतश्रेष्ठ । तुम उसी श्रत्न के पर्वत स्वरूप हो श्रतः तुम मेरी सर्वदा रत्ता करो।' जो कोई मनुष्य इस विधि से श्रात्रमय पर्वत का दान देता है वह सौ मन्वन्तर पर्यन्त देव लोक में पूजित होता है। श्रप्सराश्रों तथा गन्धर्वों के बृन्द द्वारा पूजित वह महामाग्यराली वह श्रति शोमायमान सुन्दर विमान से स्वर्ग के सिंहासन पर त्राता है और पुगय के नारा हो जाने पर भी राजाधिराज का पद प्राप्त करता है । ॥२-४५॥

श्री मात्स्य महापुराण् में दान माहात्म्य वर्णन नामक तिरासीवाँ श्रघ्याय समाप्त ॥८३॥

## चौरासीवाँ अध्याय

ईश्वर ने कहा— श्रव इसके उपरान्त में सर्वश्रेष्ठ लगण के पर्वत का विधान वतला रहा हैं, जिसके विधिपूर्वक दान देने से मनुष्य रिव से संयुक्त अर्थात् रिव के लोकों की आिंध करता है। उसम लगणावल मनुष्य को सोलह झोणों का बनाना चाहिये। मध्यम उसके श्राधे श्राठ होण से श्रीर श्रथम चार होण से। इस प्रकार लगणावल का विधान वतलाया जाता है। निर्धन मनुष्य को श्रयनी राक्ति के श्रमुक्त एक होणा से कुछ श्राधिक परिमाया का कराना चाहिये। श्रीर विष्करण पर्वतों को श्राला से एक चौथाई होणा का बनवाना चाहिये। श्रीर उसी प्रकार सुवर्णनिर्मित सभी लोकपालादि की भी स्थापना करनी चाहिये। श्रीर उसी प्रकार सुवर्णनिर्मित सभी लोकपालादि की भी स्थापना करनी चाहिये। पूर्व कथित रीति से ही इसमें भी कामदेव तथा सरोवर श्रादि की स्थापना करानी चाहिये श्रीर उसी प्रकार जागरणा भी करते रहना चाहिये। श्रव दान के मंत्रों को सुनिये। 'हे लवणा। तुम सीमान्य सरोवर से समुस्यत हो, इसलिए पर्वतश्रेष्ठ। उसके द्यान करने के कारणा तुम मेरी रह्मा करो। सभी प्रकार के श्रव एवं रस सुन्हारे विना उत्हार नहीं होते। तुम पार्वती जी तथा शिव जी के सर्वदर श्रीत प्रिय परार्थ हो, श्रव सुक्ते भी स्थानत करो। विष्णु मगवान के सरीर से उत्तर होकर तुम श्रारोग्य के पढ़ाने वाले हो, श्रव सुक्ते भी स्थान करो। विष्णु मगवान के स्थार से उत्तर होकर तुम श्रारोग्य के पढ़ाने वाले हो, श्रवः कर से सुम इस संसार सागर से भीरी रह्मा करो।' इस पकार के विधान से जो कोई मनुष्य लवण के पर्वत का दान देता है वह पार्वती के लोक में एक कल्प पर्यन्त निवास करता है श्रीर तत्यरचात् परम गति को भार करता है।।।१-१।।

श्री मात्स्य महापुराण में लवणाचल कीर्तन नामक चीरासीवाँ बाध्याय समाप्त ॥८४॥

#### पचासीवाँ श्रध्याय

ईश्वर ने कहा — अब इसके उपरान्त में श्रेष्ठ गुड़ के पर्वत का विधान बतला रहा हूँ, जिसकें विधिपूर्वक दान देने से मनुष्य देव पूजित स्वर्ग लोक की शस्ति करता है। यह गुड़ाचल उत्तम दर्ग भार से, मध्यम पाँच भार से तथा किनेष्ठ वीन भार से वनाया जाता है। निर्धन मनुष्य उसके आधे अर्थात् टेड़ भार द्वारा इसका विधान करे। उभर कथित रीति के अनुसार ही इस गुड़ाचल में भी आमन्त्रण, प्जन, सुवर्ण निर्मित कृत् देवताओंं की पूजा तथा विष्कृम्म पर्यतों, तालायों और वन देवताओं की रचना करनी चाहिये। उसी अल्ल पर्वत के समान लोक पालों का स्थान, हवन, जागरण आदि कार्य भी होना चाहिये। और उस समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिये। 'जिस मकार देवताओं में सर्वश्रेष्ठ विश्वास्मा मगवान् विष्णु हैं, वेरों में सानवेद, योगाम्यासियों में बहादेव, सभी प्रकार के मंत्रों में प्रण्व (ॐ) एवं कियों में पार्वती श्रेष्ठ मानी गर्द हैं, उसी प्रकार रसों में सर्वश्र ईस का रस सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गुढ़ के पर्वत! इसलिए मुक्ते भी

उस परम लक्ष्मी को वो । गुड़पर्वत ! यतः लुम\_उस सर्वसीमाम्य दायिनी के सहज श्रीर पार्वती के निवास स्वरूप हो, श्रतः ग्रमे शान्ति प्रदान करो ।' इस प्रकार के विधान से जो गुड़ पर्वत का दान देता है, वह गन्थवों द्वारा पृजित होकर पार्वती के लोक में पृजित होता है । श्रीर सी कल्प व्यतीत हो जाने के बाद श्रायु तथा श्रारोग्य से सम्पन्न श्रीर शजुर्जों से श्रजेय होकर सातों द्वीपों का श्राधीरवर होता है । ॥१-१॥ श्री मास्य महापुराण् में गुड़पर्वत कीर्तन नामुक प्रजासीवों श्रष्ट्याय समाष्ठ ॥८५॥

## ्र छियासीवाँ ऋध्याय

ईश्वर में कहा,—अय इसके बाद में अंट्ड सुद्धर्ण पर्वत के दान का विधान बतला रहा हूँ, जिसके विधिपूर्वक दान देने से मनुष्य ब्रह्म के लोक को प्राप्त करता है। उचम सुवर्याचल एक सहस्र पल का, मध्यम पाँच सी पल का और अधम उसके आधे अर्थात् दाई सी पलों का बनता है। निर्धन मनुष्य अपनी राक्ति के अनुकूल इसको बनाये। सुनिपुंगय! अन्नमय पर्वत के समान रोप सब सामित्रयों को इसमें भी बनाना चाहिये और उसी प्रकार विष्क्रम पर्वतों की रचना कर पुरोहितों को दान आदि भी देना चाहिये। प्रार्थना मंत्र—'ब्रह्म के बीजस्वरूप! तुम को हमारा नमस्कार है, ब्रह्ममां धु तुम्हारे लिए हमारा नमस्कार है। तुम अनन्त फलदायक हो, अतः हे रिलोच्चय! मेरी रच्चा करो। तुम अनिन की सन्तान हो, जगत् के स्वामी हो। पुरयस्वरूप हो अतः हे गिरिश्रेष्ठ सुवर्ण पर्वत के रूप से तुम मेरी सर्वद रच्चा करो।' इस विधि से जो कोई मनुष्य सुवर्ण पर्वत का दान करता है वह सर्वश्रेष्ठ आनन्दकारी ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है श्रीर वहां पर सी करन निवास करने के अनन्तर परम गति प्राप्त करता है। ॥१-६॥

श्री मास्त्य महापुराण् में सुवर्णनलकीर्तन नामक वियासीवॉ व्यथ्याय समाप्त ॥८६॥

### सतासोवाँ अध्याय

- ईश्चर ने कहा—अन इसके उपरान्त मैं विधिपूर्वक तिल पर्वत के दान को वतला रहा हूँ, जिसके दान करने से मनुष्य अगवान् विष्णु के सनातन लोक को प्राप्त करता है। उत्तम तिल शैल दस द्रीणों `् का श्रीर मध्यम पाँच द्रोणों का बतलाया जाता है। हे बाह्मणों में श्रेष्ठ ! इसी प्रकार तीन द्रीण का किन्छ तिल शैल वतलाया गया है। इसके चारों खोर अन्य विष्क्रम्य नामक पर्वतों को पूर्व कथित रीति से ही बनाना चाहिये। धनिपुंगव ! दान के मजों को वतला रहा हूँ। 'मधु नामक राचस के बध के अवसर पर भगवान् विष्णु के स्रीर के पपीने से तिल, कुश और उद्धर पैदा हुए थे, अतः इस लोक में वह हमारी स्नित्त के लिए हो। रोलेन्द्र तिलाचल ! यत. देन तथा पितु-दोनों के हच्य तथा कम्य में तुन्हीं चारों खोर से रचक होते हो अत धुकों भी इस ससार के करों से उचारो, तुन्हें इम नमस्कार करते हैं।' इस प्रशार अतन्त्र कर जो सर्वश्रेष्ठ तिलों के पर्वत का दान देता है, वह भगवान् विष्णु के उस पद को प्राप्त करता

है, जिसे भाष कर पुनरागमन दुर्जम हो जाता है । इसके पुरम से वह दीर्घाय भार करता है, पुत्र-वीत्रादिकों से परम युख शाष्ठ करता है तथा पितृगक्ष और गन्धवों द्वारा पूजित होकर स्वर्ग को जाता है । ॥ १-७॥ श्री मात्स्य महापुराक्ष में तिलाचल कीर्तन नामक सतासीवों श्राच्याय समाष्ठ ॥८०॥

### अडासीवाँ अध्याय

ईश्वर ने फहा— यन इसके उपरान्त में सर्वश्रेष्ठ कपास के पर्वत के दान की विधि यतला रहा हैं, जिसके विधिपूर्वक दान करने से मनुष्य कभी नष्ट न होने वाले परम पद की प्राप्ति करता है ! इस मर्त्यन्तों के उसी प्रकार उत्तम कपासावल वीस भारों हारा निर्माण कराया जाता हैं, दस भारों का मध्यम पर्वत तथा पाँच मारों हारा श्रायम पर्वत वत्या पाँच मारों हारा श्रायम पर्वत वतलाया गया है । निर्धन मनुष्य को चाहिये कि वह इस्पाता छोड़ कर फेक्ल एक भार हारा भी दान करे ! सुनिपुंगव ! पूर्व कथित श्रात पर्वत की गाँति सभी सामियों का प्रयन्य कर रात के व्यतीत हो जाने पर मातःकाल में इसका दान दे श्रीर इस मंत्र का उच्चारण करे । 'कपास के पर्वत ! तुम ही सर्वदा लोगों के रारीर के डकने वाले हो, अतः तुम्हें हम नमस्कार करते हैं, मेरे पाप समहों के तुम विध्यसक बनो ।' इस मकार के विपान हारा जो मनुष्य श्रिव के सभीप में कपास के पर्वत का दान करता है वह रिश्वलोक में एक कल्प पर्यन्त निवास कर पुनः इस लोक में राजा होता है । ॥१-५॥

श्री मास्य महापुराण में कपासाचल कीर्तन मामक श्रद्धासीवाँ श्रध्याय समाष्ठ ॥८८॥

## नवासीवाँ अध्याय

ईश्वर ने फहा—श्वर इसके उपरान्त में सर्वश्रेष्ठ युत के पर्वत के बान की विधि बतला रहा हूँ, जो तेज तथा अमृत मय, दिव्य एवं महापापों का विनाशक है । बीत भरे हुए थी के कलागों द्वारा उठम धृताबल बनता है, यह कलागों से मध्यम श्रीर पाँच से श्रयम बतलाया गया है । जो निर्धन है, वह भी इस लोक में विधिपूर्वक दो कुम्मों द्वारा इसका विधान कर सकता है । पूर्वकश्वर रीति के श्रमुसार विष्क्रम्म पर्वतों को उसके चौथाई श्रंग्र द्वारा बनवाये । साठी के बावल से पूर्ण पात्रों को उन कलागों के उत्तर स्वापित करना चाहिये । विधिपूर्वक उन्हें (कलागों को) उँचा करके एक दूसरे से—जिस प्रकार गोमा श्रिषक हो—मिला देना चाहिये । रवेत रंग के वलों द्वारा टक देना चाहिये श्रीर ईल तथा फल श्रादि सामप्रियों से समन्वित कर देना चाहिये । इस लोक में ग्रेप श्रम्य विधानों को श्रव्य पर्वत की गाँति ही बतलाया जाता है । इसमें भी उसी प्रकार देवताश्रों की स्थापना करके हवन तथा पूजन श्रादि करने चाहिये । श्रीर रात के ब्यतीत होने पर प्रातःकाल गुरु को इसका दान करना चाहिये । ग्रान्तिच हो उसी प्रकार विष्क्रम्म पर्वतों को प्रतिहों को देना चाहिये । मन्त्र— श्रमुत तथा तेज के संयोग से यह उत्पन्न हुशा है, श्रतः वृत्ताचि विस्वासमा मगवान् गुकर इस मत में मुक्त पर प्रसन्न हों । बस तेजीयय है श्रीर वह तेज वृत्त में श्रवस्थित

है 1 हे नगोत्तम ! उस छत के पर्वत रूप से तुम मेरी सर्वदा रत्ता करो । इस विधान से सर्वश्रेष्ठ छत पर्वत का दान देना चाहिये, इससे महापाधी भी शंकर के लोक को पास करता है। सुन्दर हंस तथा सारस पित्यों से सुक्त, छोटी-छोटी घंटियों के जाल की मालाओं से सुशोमित विमान पर बैठकर सिद्ध विद्याघर तथा अप्रप्तराओं के समूहों से विरा हुआ यजमान इस दान के पुएय से पितरों के साथ तब तक विहार करता है जब तक महाप्त्य नहीं हो जाता । ॥१-१०॥

श्री मात्त्य महापुरागा में घृताचल धीर्तन नामक नवासीवाँ श्रध्याय समाप्त ॥८६॥

## नव्वेवाँ ऋध्याय

ईरवर ने फदा- अब इसके बाद मैं सर्वश्रेष्ठ रस पर्वत के दान का विधान बतला रहा हूँ। एक सहस्र मोतियों द्वारा उत्तम रत्न पर्वत की, पाँच सौ द्वारा मध्यम की तथा तीन सौ द्वारा ऋषम की विधि बतलाई गई है । उसके चारों त्रोर पूर्ववत् चौथाई भाग द्वारा विष्कम्भ पर्वतों की रचना करनी चाहिये। विद्वानों को पूर्व दिशा में हीरा श्रीर गोनेद द्वारा (मन्दराचल की) दिच्या दिशा में नीलम श्रीर पद्मराग मिए द्वारा गंग्यमादन की रचना करनी चाहिये, परिचम दिशा में मिले हुए. विमलाचल की वैदूर्य श्रीर विद्वमों द्वारा तथा उत्तर दिशा में सुवर्णसमेत पद्मराग मिण द्वारा सुपार्श्व पर्वत की रचना करनी चाहिये। इस रलपर्वत में भी श्रत्न पर्वत की माँति श्रन्य सब श्रंगों की पृति करनी चाहिये। उसी प्रकार श्राबाहन भी करे, दृत्तों तथा देवताओं को भी उसी भौति सुवर्णमय बनावे । पातःकाल होने पर यजमान को मत्सर रहित हो पुष्प तथा गन्ध श्रादि पूजन की श्रन्यान्य सामियों द्वारा पूर्व रीति के श्रनुसार गुरु श्रीर पुरोहितों की पूजा करनी चाहिये श्रीर उस समय इन मन्त्रों का उच्चारण करना चाहिये। 'जब सब देवगण भी रहों में श्राश्रय लेते हैं तब तुम तो नित्य ही उन्हीं रहीं से निर्मित हो, अतः हे श्रवल ! तुम्हें हमारा नमस्कार स्वीकृत हो । रत के दान करने से भगवान् विप्णु दाता को सब प्रकार से सन्तुष्ट करते हैं इसलिये हे पर्वत ! इस रतदान से तुम हम लोगों की रक्षा करो ।' इस विधि के अनुकृत जो रक्षमय गिरि का दान देता है । हे राजन् ! यह सी करुप पर्यन्त इस लोक में निवास करता है श्रीर रूप, आरोग्य तथा सर्वगुणसम्पन्न होकर सातों द्वीपों का श्रिषिपति होता है। इन्द्र द्वारा पूजित होकर विप्शु भगवान् के लोक को शाप्त करता है। इस जन्म में श्रथवा श्रन्य जन्म में ब्रह्महत्या श्रादि जो भी घोर महापाप किये जाते हैं वे सब इस दान के प्रमाव से इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार वज्र द्वारा ताडित पर्वत । ॥१-११॥

श्री मात्स्य महापुराण् में रत्नाचल कीर्तन नामक नव्नेवाँ श्रध्याय समाप्त ॥१०॥

समम्म कर विना कुछ पारिश्रमिक लिए ही उस दान में यून तथा प्रमुख देवता श्रादि को शति सुन्दर गड़ कर तैयार किया था । राजन् ! उस स्वर्शकार की स्त्री ने भी वेरया के उक्त पर्वत के दान में वही परिचर्या की थी. श्रीर मुदर्श निर्मित उन देवताओं श्रीर षृत्तों को उज्ज्वेल करके चनुद्राया था । इस प्रदार भक्तिपूर्वक उक्त दम्पति की सहायता से गुरु शुश्रुमा व्यादि कार्यों को पूरा कर वेश्या लीलावती बहुत दिवस व्यतीत हो जाने पर काल की गति को प्राप्त हुई। नारद बी ! वह वेश्या व्यपने इस शुभ कर्म के प्रभाव से जीवन में किये गये सम्पूर्ण पापों से विमुक्त होकर शिव के घाम की चली गई। श्रीर वह सोनार, जो दरिद होते हुए भी श्रति सामर्थ्यशाली या. श्रीर देने पर भी अपने पारिश्रमिक को बेरया से नहीं महए। किया या. इस समय श्राप हैं. जो इस जन्म में सातो द्वीपों के श्रविपति तथा दस सहस्र सूर्य के समान तेजस्वी हैं । उस जन्म में आपकी जिस पत्नी ने आप द्वारा बनाये हुए सुवर्षा निर्मित ष्टलों को मली माँति स्वच्छ करके उज्ज्वल किया था. वह इस जन्म में भी थाप की पत्नी मानुमती हैं। पूर्वजन्म में देवता तथा वृत्तों के उज्ज्वल करने के कारण इस मर्त्यलोक में उनका इतना उज्ज्वल रूप हुया है । रात्रिकाल में यतः शान्त चित्र होकर स्राप दोनों ने लयण पर्वत के विधानों के सम्पन्न होने में सहायता पहुँचाई थी, इसी कारण प्रध्वीतल में टुजेंब, श्रारोग्य पर्व सीभाग्य से सम्पन्न होकर श्राप दोनों को उत्तम लक्ष्मी की माधि हुई है। राजन ! इस जन्म में तुम भी धान्याचल आदि दस पर्वतों का विधानपूर्वक दान करो । 'ऐसा ही करूँगा' कह कर राजा धर्ममुर्ति ने गरु की वातों का सत्कार कर उक्त धान्याचल व्यादि सभी पर्वतों को सैकड़ों बार वशिष्ठ को दान किया श्रीर फल स्वरूप देवतात्रों द्वारा पृजित होकर विप्यु भगवान् के लोक की प्राप्त किया । निर्धन मनुष्य यदि मक्तिपर्वक इन पर्वतों के दानों को देखता है, दानी मनुष्यों द्वारा देते समय उनका स्पर्ध मात्र कर लेता है, श्रथवा इस धृतान्त को ही भक्तिपूर्वक सुनता है, वा सम्मति देता है, तो वह भी निप्पाप होकर स्वर्ग को जाता है । मुनिपुंगव ! इस मर्त्यलोक में मनुष्यों के वर्णन करने पर भवभय को नाग्र करने वाले ये रीलेन्द्र गरा। दःस्वमों के प्रभाव को शान्त कर देते हैं, तो जो कोई शान्तात्मा इन सप्पूर्श पर्वतों के दान कर्म को मंती माँति करता है उसके लिए भला क्या कहा जा सकता है ? ॥२३-३५॥

श्री मात्त्य महापुराया में पर्वत बदान साहात्म्य नामक बानवेवाँ श्रध्याय समाप्त ॥१२॥

#### तिरानवेवाँ अध्याय

स्त ने कहा----प्राचीन काल में एक बार बैठे हुए वैश्वम्यायन से शौनक ने पृछा--सम्पूर्ण मनोरथों को प्राप्त करने के लिए कभी विनष्ट न होने वाले शान्तिक एवं पौष्टिक शुभ कमों को किस प्रकार फरना चाहिये ? । ॥१॥

वैग्रम्पायन ने कहा — अकृत् । लक्ष्मी की कामना करने वाले एवं शान्ति की अभिलापा करने बाले मनुष्य को अहयज्ञ का आर्म्भ करना चाहिये ! उसी अकार आयु की बृद्धि एवं पुष्टि की प्राप्ति के लिए भी वही अनुष्ठान करना अंग्ड है। अब जिस मकार से उक्त महण्य समाप्त होता है, उसे में कह रहा है, धुनिये। सण्पूर्ण राखों की परिपाटी के अनुसार, मन्य विस्तार को सन्दिष्ठ करके, पुरायों तथा श्रुतियों द्वारा प्रमायित महों की चान्ति का विधान में बतला रहा हं। पिछतों द्वारा निर्दिष्ट पुण्यभद दिन में बाक्षणों द्वारा पाठ वा मागलिक स्तोत्र करवाकर महों तथा महों के अधिदेवों की स्थापना कर हवन प्रारम्भ करना चाहिये। पुरायों तथा वेदों के जानने वाले पिछतों ने तीन प्रकार के मह यज्ञ के विधान बतलाये हैं। प्रमाम बह, जिसमें दस हजार श्राहुति थी जाती है। दितीय वह, जिसमें एक लाख श्राहुति श्रोर तीसरा सम्पूर्ण मनोरयों का प्रदान करने वाला वह, जिसमें एक करोड़ श्राहुति दी जाती हे। दस सहस्र श्राहुति भी नवमहों का यज्ञ पूर्यो होना बतलाया जाता हे, उसकी विधि जिस प्रकार पुरायों तथा वेदों में बतलायी मई है, मै बतला रहा हे, धुनिये। हवन दुगढ़ के उत्तर तथा पूर्व दिग्रा की श्रोर दो बीता चीडी, दो किनारों से थिरी हुई, एक बीता ऊँची, चार कोनों वाली, उत्तर की श्रोर मुख वाली वेदी देवताशों की स्थापना करने के लिए बनवाये। उसमें स्थापना करने के परचात् देवताशों को उसमें स्थापन करने विशेष विष्ठ प्रचात् विवार विवार शोर स्थापन करने विष्ठ परचात् विवार विवार शोर स्थापन करने के परचात् विवार विवार विवार शोर स्थापन करने के परचात् विवार विवार स्थापन करने के परचात् विवार विवार शोर स्थापन करने विवार विवार विवार स्थापन करने के परचात् विवार विवार स्थापन करने के परचात् विवार विवार स्थापन करने विवार विवार विवार स्थापन करने विवार विवार स्थापन करने के परचात्र विवार स्थापन करने के परचात्र विवार स्थापन करने के परचात्र विवार स्थापन करने विवार स्थापन करने के परचात्र विवार स्थापन करने स्थापन करने के परचात्र विवार स्थापन स्थापन करने के परचात्र स्थापन स्थापन स्था

सूर्य, चन्द्रमा, मगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, शहु तथा केंद्र-ये ससार के हित करने वाले ब्रह बताये गये हैं। उक्त वेदी के मध्य भाग में सूर्य को अवस्थित जानना चाहिये। दिल्ए से लोहित (भगल) की, उत्तर से बृहस्पति की, पूर्वीत्तर से बुध की, पूर्व से शुक्त की, दिश्चिण पूर्व से चन्द्रमा की, पश्चिम से गुनेश्चर को, पश्चिम दक्षिण से राहु को, श्रोर पश्चिम उत्तर से केंत्र को जानना चाहिये । इन सभी महीं को रवेत रंग के चावल से स्थापित करे । सूर्य का ऋथिदेवता शिव को जानना चाहिये । इसी मकार चन्द्रमा के श्रिधिदेवता पार्वती, मगल के स्कन्द, बुध के भगवान विप्ता, गुरु वृहस्पति के प्रका, शुक्र के इन्द्र, शनेश्चर के यमराज, राहु के काल श्रीर केंद्र के चित्रगुष्ठ <del>-</del> ये इन नव शहाँ के श्रिधिदेवता हैं। श्रागि, जल, प्रयवी, विप्सु, इन्द्र, ऐन्द्री, मजापति, ब्रह्मा श्रीर सर्पगरा—ये प्रत्यधिदेवता हैं । इस अहयज्ञ में इन उपर्युक्त देवगर्णों के अतिरिक्त विनायक, दुर्गा, वायु, आकारा तथा दोनों अदियनी कुमारों को भी व्याहतियों द्वारा श्रावाहित करना चाहिये । मगल के समेत सूर्य को लालवर्श का स्मरण करना चाहिये । -श्रर्थात् सूर्यं श्रोर मगल का स्वरूप लालवर्ण का होना चाहिये । इसी प्रकार चन्द्रमा श्रीर शुक्र को खेत रग का, बुध श्रीर बृहस्पति को पीलेवर्ण का, शनेश्चर श्रीर राहु को काले वर्ण का तथा केंत्र को धृम्र वर्ण का जिस रग के यह हों उसी रगका वस्न तथा पुष्प त्र्यादि भी उन्हें दान करना चाहिये। बुद्धिमान् पुरुष इस प्रहयज्ञ में धूप, सुगधित द्रव्य श्रादि तथा उत्पर से एक सुन्दर चँदीवा तान कर—जिस प्रकार श्रिषिक सुन्दर हो—फल एन पुष्प त्रादि सामित्रयों द्वारा त्रहों की स्थापना करे । सूर्य के लिए गुड श्रीर चावल, चन्द्रमा के लिए छत तथा दुग्ध से बना हुआ पदार्थ, मगल के लिए हलुआ, बुध के लिए दूध तथा साठी का चावल, बृहस्पति को दही श्रीर चावल, शुक्र को घी श्रीर चावल, शुनेश्चर को खिचड़ी. राहु को बकरी का मास श्रीर केतु को विचित्र रंग का चावल का दान करना चाहिये। इन्हीं सब

## इक्यानवेवाँ अध्याय

**ई** द्व**र ने फहा—श्वन इ**सके उपरान्त में सर्वश्रेष्ठ चांदी के पर्वत के दान का माहात्म्य वतला रेहा हूँ, जिसके विधिपूर्वक दान करने से मनुष्य श्रेष्ठ चन्द्रलोक को प्राप्त करता है । दस सहस्र पल के परि-माण मर चौंदी द्वारा उत्तम रजताचल, पाँच सहस्र द्वारा मध्यम तथा व्याधे—दाई सहस्र पत्न—द्वारा ब्राधम का विधान बतलायां गया है। असमर्थ मनुष्य को अपनी राक्ति के अनुकूल बीस पल से अधिक द्वारा इसकी रचना करानी चाहिये। पूर्व कथित रीति के व्यतुसार इसमें भी मुरूप गिरि के चौथाई व्यंग द्वारा विष्कम्म पर्वतों की रचना करवानी चाहिये। बुद्धिमान पुरुष को पूर्वीक्त रीति से विभिगृर्वक इसमें भी चाँदी के बने हुए मन्दर द्यादि पर्वतों को बनाकर सुवर्णमय लोकपाल खादि की पूजा करनी चाहिये। इस पर्वत का तट सुवर्णमय तथा ब्रह्मा विष्णु और सूर्य से अक्त बनाना चाहिये । श्रान्य पर्वती में जो बस्तुएँ चाँदी की होती हैं वे इसमें सुवर्ण की होनी चाहियें ---यही इतना भेद है। श्रन्य श्रेप जागरण श्रादि कार्य पूर्वोक्त रीति के अनुसार ही करना चाहिये। तत्परचात् पातःकाल होने पर गुरु की चाँबी का पूर्वत दान देना चाहिये. वस्रों तथा श्रामुपर्यों से पुरोहितों धी पुजाकर विष्यःम नामक पर्वतों को उन्हें देना चाहिये । दाता को श्रापने हाथ में छुरा लैकर गर्व रहित हो दान देते समय:इस मन्त्र का पाठ करना चाहिये। 'द्रम पितरें के, विप्ला के. इन्द्र के और रिव के अति श्रिय पदार्थ हो; अतः हे राजवाचल । शोक रूपी संसार के सागर से सुमे बचाओं । इस प्रकार निवेदन करके जो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ चाँदी के पर्वत का दान देता है वह दस सहस्र गौश्रों के दान का फल प्राप्त करता है । श्रोर वह विद्वान् चन्द्रमा के लोक में गन्धर्व, किवर तथा श्रप्तराश्रों के समूहों द्वारा पृजित होकर महाप्रलय पर्यन्त निवास करता है । ॥१-१०॥

श्री मात्स्य महापुराण में रीप्याचल कीर्तन नामक इक्यानवेवाँ श्रय्याय समाप्त ॥१ १॥

# वानवेवाँ ऋष्याय

ईश्वर ने फहा— स्रव इसके उपरान्त में सर्वेश्वेष्ट राकर के रील के दान का विधान यतला रहा हैं, जिसके विधिपूर्वक दान करने से सर्वदा झखा, विन्यु, सूर्य तथा शिव सन्तुष्ट रहते हैं । शकर के आठ आर द्वारा उत्तम तथा महान् श्र्वल, चार भार द्वारा मध्यम श्रवल तथा दो मारों द्वारा श्रयम श्रवल तथा ताता है । जो थोड़ी सम्पति बाला पुरुष है, वह एक भार श्रथला त्याचे भार द्वारा इसकी रचना करे । मुख्य प्वत के चौधाई श्रय द्वारा विष्क्रम्भ नामक पर्वतों की रचना करानी चाहिये । श्रवमय प्रवेत के समान इसमें भी सभी सामित्रयों का श्रवम्य कर देवताओं से संयुक्त तीन खुवर्श निर्मित चुन्हों को मेरु के अपर उसी प्रकार स्थापित कराना चाहिये । सभी प्वतों के शिक्षर पर मन्दार, पारिजात तथा करपट्टा के चुन्हों को स्थापत करना चाहिये । पर्वतों के पूर्व तथा परिचम की श्रीर हरिचन्दन श्रीर करण वृत्त की स्थापना करनी चाहिये । सर्वदा मन्दर नामक

विष्क्रम्भ पर्वत पर पश्चिम की श्रोर मुख किये कामदेव की, गन्यमादन पर्वन पर उत्तर की श्रोर मुख किये कुपेर की, विपुलाचल पर पूर्व की श्रोर मुख किये वेदम्रीत हंस की श्रीर सुपार्य पर दिल्ला की श्रोर मुख किये वेदम्रीत हंस की श्रीर सुपार्य पर दिल्ला की श्रोर मुख किये सुवर्ग निर्मित धेनु की मार्ति होनी चाहिये । पूर्व कियेत धान्य पर्वत की मांति हतमें भी श्रावाहन श्रादि कार्यों को करके मध्य भाग में श्राविध्य सुख्य मेरू को गुरू के लिए दान देना चाहिये श्रीर रेप चार विष्क्रम्भ पर्वनों को इस निम्निलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए पुरोहितों को दान करना चाहिये । 'यह एकर युक्त पर्वत सीभाग्य तथा श्रमुत का सार है, है गैलेन्द्र ! तुम सर्वद्रा हमारे लिए श्रानन्ददायी को । श्रमुत पीते हुए देवताश्रों के मुख से जो बूँद्र पृथ्वी पर गिर पड़ी थीं, है श्रकराचल ! तुम उन्हीं से निर्मित हुए हो, श्रतः मेरी रक्त करो । ग्रावर कामदेव की धनुष के मध्य भाग से उत्तर हुई है, है महापर्वत । तुम उसी शक्त से वेने हुए हो, श्रतः ससार सागर से मेरी रक्ता करे। ! जो मनुष्य इस विधि से शक्तर के शैल का दान देता है, वह सम्पूर्ण पायों से झुरकारा पा कर परम गित प्राव करता है । श्रम ने नैकर-वाकरों के समेत वह चन्द्रमा, सूर्व तथा तथा ताराश्रों का सान्निध्य प्रावरूत विष्णु मगवान की प्रेरणा से वहां उनके साथ ही विमान पर सुरोभित होता है । इस क्कार सी कच्च व्यवित होता है । इन सभी पर्वतों के दान वेते समय मतसर रहित हो ययाशिक भोजन करना चाहिये । गुरू की श्राज्ञा से सभी पर्वतों के दान में चार नमक के विना भोजन करना चाहिये। पर्वत की सब सामश्रियों झाझाण के घर पर पर्ववा देनी चाहिये । ॥१-१ ६॥

ईस्यर ने कहा—प्राचीनकाल में धृहत् नामक कल्प में इन्द्र का मित्र धर्ममूर्ति नामक एक राजा था, जिसने सहसों देत्यों का कथ फिया था। उसके श्रमित तेन के प्रमाय से चन्द्रमा सूर्य श्रादि देवमण्य मिलन पड़ जाते थे, सैकड़ों राशु नाम लेने मात्र से पराजित हो जाते थे। इच्छानुकूल रूप धारण करने वाला वह राजा मनुष्य होकर भी दूसरों से नहीं जीता गया। उसकी रागी तीनों लोक में सर्वश्रेष्ठ खुन्दरी मानुमती नामक थी, जो श्राकृति में लक्ष्मी के समान दिव्य सीन्दर्य सम्पन्न एव देवांगनाओं को भी लिजित करने वाली भी। राजा को वह महारानी भागों से भी वड़ कर. प्रमू मू श्रम् द श्रम्भी दस सहस्र दासियों के मध्य में लक्ष्मी की तरह सर्वदा रोगायमान रहती थी। इसी प्रकार राजा की भी वस सहस्र राजा कमी नहीं छोड़ते थे। एक बार कभी गुरू के स्थान पर जाकर राजा ने श्रत्यन्त श्राश्चर्य एव कुत्तृहल में श्राकर श्रमने पुरोहित श्रक्षीय से सहस्र से पूरा।।।१०-२१॥

राजा ने कहा — भगवन् । किस धर्म के प्रमाव से हमारी लक्ष्मी इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ है ? और किस कारण से हमारे शरीर में विपुल तेज सर्वेदा देदीप्यमान है ? । ।।२२॥

चिसष्ठ ने कहा — राजन् । धाचीन काल में लीलावती नाम की एक रिवमिक्तपरायण वेश्या थी, उसने विधिपूर्वक चलुर्दशी तिथि को सुवर्धानय वृद्धों के समेत अपने गुरु को लवण (नमक) पर्वत का दान दिया था । श्रीर उसी समय शह योनि में उत्पन्न सोनारी का काम करने वाला शौरड नाम से मसिद्ध लीलावती के घर में उसका एक सेवक भी रहता था, जिसने लीलावती के सुवर्ण से अति ब्रह्मापूर्वक धर्म कार्य समम्म कर विना कुछ पारिश्रमिक लिए ही उस दान में वृत्त तथा प्रमुख देवता श्रादि को श्रांत सुन्दर गढ़ कर तैयार किया था। राजन् ! उस स्वर्शकार की स्त्री ने भी वैरया के उक्त पर्वत के दान में बड़ी परिचर्या की थी, श्रीर मुक्गा निर्मित उन देवतास्रों श्रीर वृद्धों को उज्ज्वल करके चमझाया था । इस प्रकार भक्तिपूर्वक उक्त दम्पति की सहायता से गुरु शुश्रूमा श्रादि कार्यों को पूरा कर वेश्या लीलावती बहुत दिवस व्यतीत हो जाने पर काल की गति को मास हुई। नारद जी ! वह वेदया व्यपने इस शुप्त कर्म के ममाव से जीवन में किये गये सम्पूर्ण पाणों से विमुक्त होकर खिब के घाम को चली गई। श्रीर वह सोनार, जो दरिट होते हुए भी न्नति सामर्थ्यग्राली था, श्रीर देने पर भी त्रपने पारिश्रमिक को वेरया से नहीं प्रहण किया था, इस समय श्राप हैं, जो इस जन्म में साठो द्वीपों के श्राधिपति तथा दस सहस्र सूर्य के समान तेजस्वी हैं । उस जन्म में श्रापकी जिस पत्नी ने श्राप द्वारा बनाये हुए सुवर्श निर्मित युन्हों की भली भाँति स्वच्छ फरके उज्ज्वल किया था. वह इस जन्म में भी धार्प की पत्नी भानुमती हैं। पूर्वजन्म में देवता तथा वृत्तों के उज्ज्वल करने के कारण इस मर्त्यलोक में उनका इतना उज्ज्वल रूप हुत्र्या है । रात्रिकाल में यतः शान्त नित्त होकर श्राप दोनों ने लवण पर्वत के विधानों के सम्पन्न होने में सहायता पहुँचाई थी, इसी कारण पृथ्वीतल में दुर्जेंब, श्रारोम्ब एवं सीभाग्य से सम्पत्न होकर ऋाप दोनों को उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है। राजन ! इस जन्म में तुम भी धान्याचल श्रादि दस पर्वतीं का विधानपूर्वक दान करो । 'ऐसा ही करूँगा' कह कर राजा धर्ममूर्ति ने ग़रु की बातों का सत्कार कर उक्त धान्याचल श्रादि सभी पर्वतों को सैकड़ों वार दशिष्ठ को दान किया श्रीर फत स्वरूप देवताओं द्वारा पृत्तित होकर विप्तु भगवान् के लोक को प्राप्त किया । निर्धन मनुष्य यदि मिक्तपूर्वक इन पर्वतों के दानों को देखता है, दानी मनुष्यों द्वारा देते समय उनका स्पर्ध मात्र कर लेता है, व्यथवा इस बृतान्त को ही मक्तिपूर्वक सुनता है, वा सम्मति देता है, तो यह भी निप्पाप होकर स्वर्ग को जाता है । मुनिपुंगव । इस मर्त्यलोक में मनुष्यों के वर्णन करने पर भवमय को नागु करने वाले ये रीलेन्ट गया दःस्वमों के प्रमान को ग्रान्त कर देते हैं, तो जो कोई शान्तात्मा इन सम्पूर्ण पर्वतों के दान कर्म को भली माँति फरता है उसके लिए भला क्या कहा जा सकता है ? ॥२३-३५॥

थी मास्य महापुराया में पर्वत प्रदान माहात्म्य नामक बानवेवाँ श्राच्याय समाध ॥६२॥

### तिरानवेवाँ ऋध्याय

सूत ने कहा — प्राचीन काल में एक बार बैठे हुए बैराग्यायन से शीनक ने पृद्धा — सम्पूर्ण मनोरयों को प्राप्त करने के लिए कभी विनष्ट न होने वाले ग्रान्तिक एवं पौष्टिक श्रुम कर्मों की किस प्रकार करना चाहिये ? । ॥१॥

वैशम्पायन ने कहा-- प्रक्षन् । लक्ष्मी की कामना करने वाले एवं शान्ति की अभिलाप करने वाले मनुष्य को बहयज्ञ का आरम्भ करना चाहिये । उसी अकार आयु की बृद्धि एवं पुष्टि की प्राप्ति के लिए भी वही अनुष्ठान करना श्रेन्ठ है। अब जिस प्रकार से उक्त शहयज्ञ समाप्त होता है, उसे में कह रहा हूँ, धुनिये । सम्पूर्ण राखों की परिपाटी के अनुसार, मन्य किस्तार को संनिष्ठ करके, पुराणों तथा श्रुतियों द्वारा प्रमाणित शहों की राम्ति का विधान में बतला रहा हूँ । पिष्टतों द्वारा निर्दिष्ट पुण्यभद दिन में ब्राक्षणों द्वारा पाठ वा मांगलिक स्तोत्र करवाकर महीं तथा महीं के अधिदेवों की स्थापना कर हवन प्रारम्भ करना नाहिये । पुराणों तथा येदों के जानने वाले पिष्टतों ने तीन प्रकार के मह यज्ञ के विधान वतलाये हैं । प्रयम वह, जिसमें पक्त लाख आहुति श्रीर तीसरा सम्पूर्ण मनोरयों का प्रदान करने वाला वह, जिसमें एक करोड़ आहुति दी जाती है । दस सहस आहुति श्रीर तीसरा सम्पूर्ण मनोरयों का प्रदान करने वाला वह, जिसमें एक करोड़ आहुति दी जाती है । वस सहस श्राहुतियों से नवज़हों का यज्ञ पूर्ण होना वतलाया जाता है, उसकी विधि जिस प्रकार पुराणों तथा येदों में बतलायी गई है, में बतला रहा हूँ, धुनिये । हवन श्रुयद के उत्तर तथा पूर्व दिशा की श्रोर दो बीता चीड़ी, दो किनारों से धिरी हुई, एक बीता ऊँची, चार कोनों वाली, उत्तर की श्रोर प्रख वाली वेदी देवताशों की स्थापना करने के लरवात देवताशों का श्रावाहन करे । श्रीर इस प्रकार विधि देवताशों को उसमें स्थापना करने के लरवात देवताशों का श्रावाहन करे । श्रीर इस प्रकार विधि देवताशों को उसमें स्थापन करने के लरवात देवताशों का श्रावाहन करे । श्रीर इस प्रकार विधि देवताशों को उसमें स्थापन करने के लरवात देवताशों का श्रावाहन करे । श्रीर इस प्रकार विधी देवताशों को उसमें स्थापन करने के लरवात देवताशों का श्रावाहन करे । श्रीर

सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु तथा केंतु — ये संसार के हित करने वाले मह बताये गये हैं । उक्त वेदी के मध्य भाग में सूर्य को श्रवस्थित जानना चाहिये । दक्तिए से लोहित (मंगल) कों, उत्तर से गृहस्पति को, पूर्वोत्तर से बुध को, पूर्व से शुक्र को, दिल्ला पूर्व से चन्द्रमा को, पश्चिम से शरीरचर की, पश्चिम दिवाण से राहु की, श्रीर पश्चिम उत्तर से केंद्र की जानना चाहिये । इन सभी पहीं को खेत रंग के चायल से स्थापित करें । सूर्य का श्राधिदेवता शिय को जानना चाहिये । इसी प्रकार चन्द्रमा के अधिदेवता पार्वती, मंगल के स्कन्द, बुध के भगवान् विप्यु, गुरु बृहस्पति के ब्रह्मा, हाक फे इन्द्र, रानैश्चर के यमराज, राहु के काल श्रीर केतु के चित्रगुस<del> वि</del>वे इन नव अहीं के श्राधिदेवता हैं। · श्रमिन, जल, पृथ्वी, विप्णु, इन्द्र, पेन्द्री, पजापति, ब्रह्मा श्रीर सर्पगण्ये प्रत्यधिदेवता हैं l इस अहयज्ञ में इन उपर्युक्त देवगर्णों के श्रविरिक्त विनायक, दुर्गा, वायु; श्राकारा तथा दोनों श्रवियनी कुमारों को भी व्याहृतियों द्वारा श्रावाहित करना चाहिये । मंगल के समेत सूर्य को लालवर्ण का स्मरण करना चाहिये । " श्रार्थात् सूर्य श्रीर मंगल का स्वरूप लालवर्ण का होना चाहिये । इसी प्रकार चन्द्रमा श्रीर शुक्त को खेत रंग का, बुध श्रीर वृहस्पति को पीलेवर्ण का, शनैश्चर श्रीर राहु को काले वर्ण का तथा केतु को पृत्र वर्ण का जिस रंग के यह हों उसी रंग का वस्न तथा पुष्प त्र्यादि भी उन्हें दान करना चाहिये। बुद्धिमान् पुरुष इस ब्रह्मज में घूप, सुगधित द्रव्य श्रादि तथा ऊपर से एक सुन्दर चँदोवा तान कर--जिस प्रकार श्रविक सुन्दर हो—फल एव पुष्प श्रादि सामग्रियों द्वारा ग्रहीं की स्थापना करे । सूर्व के लिए गुड़ श्रीर चावल, चन्द्रमा के लिए घत तथा दुग्व से बना हुआ पदार्थ, मंगल के लिए हलुआ, बुध के लिए दूध तथा साठी का चावल, बृहस्पति को दही श्रीर चावल, शुक्त को घी श्रीर चावल, शुनेश्चर को खिचड़ी, राहु को बकरी का मांस और केंद्र को विचित्र रंग का चावल का दान करना चाहिये। इन्हीं सब

साच पदार्थी द्वारा महीं की पूजा करनी चाहिये। तदनन्तर पूर्व श्रीर उत्तर दिशा की श्रीर दही श्रीर श्रदात से श्रतहत, श्राम के फलावें। से ढेंके हुए, फल श्रीर जोड़े वस के समेत पाँच प्रकार के रहीं से उक्त पोंच भंगों (श्रययवों) वाले कलरा की स्थापना करनी चाहिये, जो ट्टटा हुआ न हो श्रीर उसीमें करण की स्थापना करनी चाहिये । विपेन्द्र ! गंगा प्यादि संप्यूर्ण पवित्र नदियों की, समुद्रों की, सरोवरों की, हाथी, घोड़ा, सड़क, बिल, नदी के संगम, तालाव खीर गीओं के नाड़े के नीने की मिट्टी लाकर उसे सम्पूर्ण थीपि मिश्रित जल से संयुक्त कर यजमान के स्नान के लिए धर्मज पुरोहित को इस महयज में पहले ही से सुरक्तित रखनी चाहिये । परचात् इस मंत्र से स्नान कराये-- 'सन समुद्र, नदियाँ, सरीवर, नद श्रादि यजमान के पापों के नष्ट करनेयाले यहाँ आर्थे । गुनिश्रेष्ठ ! इस प्रकार मंत्रोच्चारण कर इन देवताओं का आवाहन कर धी. जय. तिल श्रादि सामग्रियों द्वारा हवन कार्य गारम्भ करना चाहिये । श्रॉक, पलाग्न, खदिर, श्रपामर्ग (चिरचिरा) पीपल, श्रीतुम्बर (गूलर) शमी, दृव, श्रीर कुरा—ये कमंशः नव प्रहों की समिपाएँ हैं। इनमें से एक एक की एक सी ब्राट, श्रथवा केवल श्रद्धाईस समिधाओं द्वारा मधु, घृत तथा दही के साथ इवन करना चाहिये । फैलाने पर तर्जनी श्रंगृली से श्रंगृहे जितनी वड़ी, बरोहीं से रहित, विना डाली श्रीर पत्नी की समि-धाएँ बुद्धिमान् पुरुष सर्वदा सभी कार्यों में प्रयुक्त करे । प्रमार्थ के महत्त्व की जाननेवाला यजमान सभी देवताओं के लिए विलवुत्त चीरे-धीरे-- जिससे फोई, दूसरा न सुन सके--- अलग अलग देवताओं के उनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन्हीं-उन्हीं के लिए हवन करें । घी में हुवीए हुए चरु महत्र श्रादि पदार्थी की दस बार श्राहुति देकर तब व्याहितयों का उच्चारण करके हथन करे । श्राक्षण पुंगवीं को चाहिये कि वे उत्तर दिशा की ख़ीर अथवा पूर्व दिशा की खीर मुख करके हवन करें, खीर चरु को देवता के मंत्रों के उच्चारण के साथ ही साथ श्रामि में छोड़ें (ंउस धी में डुबोई हुई चरु को मली मौति हवन कर लेने के पश्चात् सामान्य हवन करना चाहिये । बाहार्गों को 'बाह्यन्योन'…इत्यादि मंत्र का उच्चारण कर सूर्य के लिए हवन करना चाहिये। इसी प्रकार चन्द्रमा के लिए 'श्राप्यायस्य'···इत्यादि मंत्र का उच्चारए कर. मंगल के लिए 'श्रमिम् धा दिवा '''' इस मंत्र का कीर्तन कर, सोमस्त बुध के लिए 'श्रमने विवस्यदुपस'''' इस मंत्र का उच्चारण कर, बृहस्पति के लिए 'बृहस्पते परीदीयारथेन'''' इस मंत्र का उच्चारण कर हवने करना चाहिये। युक्त के लिए भी 'युक्त ते ध्यन्यत'''' इस मंत्र का पाठ करना बतलाया गया है, रानेश्चर के लिए 'राजो देवीरभोष्ठयः''' इस मंत्र का पाठ करके हवन करना चाहिये। राहु के लिए 'कयानरिचत्र श्रामुबत'''' इस मंत्र का पाठ बतलाया जाता है, केंतु की शान्ति के लिए 'कें<u>त</u>ं कृरवन्निप'''' इस मंत्र का याठ करना चाहिये। शिय जी के लिए 'श्रा वी राज....' इस मन्त्र का पाठ कर हवन करना चाहिए। 'श्रापो हिद्या" '' इस मंत्र का पाठ पार्वती के लिए और 'स्योन ''' '' 'इत्यादि का स्वामिकार्तिकेय के लिए बतलाया गया है। विप्तु मगवान् का मंत्र 'विष्णोरिवं ....' इत्यादि है और ब्रह्मा के लिए 'तमीरा'''' इत्यादि मंत्र का जप करना चाहिये। तत्पश्चात् 'इन्द्रमिहेव तात्'''' इस मंत्र का पाठ कर इन्द्र के , लिए हवन करना चाहिये । यम के लिए 'चाऽयं गीः:'''' इत्यादि मंत्र का पाठ कर हवन करना चाहिये ।

काल के लिए 'ब्रह्म जज्ञानम्''''' इस मंत्र का पाठ प्रशंसित माना गया है। चित्रगृप्त का मंत्र देदज्ञ लोग 'चाजातमः''' इत्यादि जानते हैं । 'श्राम दुतं युग्गीमहे'''' इस मंत्र को श्राम के लिए लोग वतलाते हैं I 'उरत्तमं वरुणः''' इस मंत्र का पाठ जल के लिए कहा गया है । वेदों में पृथ्वी के लिए 'पृथित्यन्तरिवामः'''' यह मंत्र वतलाया गया है। विष्णु के लिए 'सहस्रशीर्पा पुरुष'''' यह मंत्र वतलाया गया है, इन्द्र के लिए 'इन्द्रापेन्द्रो मस्त्वत्' यह मंत्र कहा गया है। देवी के लिए 'उचानपर्णे सुमगे'''' यह मंत्र बतलाया जाता है । प्रजापित के लिए 'प्रजापित';''' यह मंत्र बतलाया गया है । 'नमोऽस्त सर्पेम्यः' यहं मंत्र सर्पों के लिए कहा बाता है, ब्रह्मा के लिए 'एप ब्रुप्ता य ऋल्विम्प्यः'''' यह मंत्र कहा गया है ! विद्वानों ने गणेरा के लिए 'चाऽऽनूनं' यह मंत्र चतलाया है। 'जातवेदसे मुनवाम'''' इत्यादि दुर्गा का ' मंत्र कहा जाता है। श्राकारा का 'श्रादित्मलस रेतस'''' यह मंत्र बतलाया गया है। वास का मंत्र 'कागा रिर्मुनहीनां' धतलाया है । व्यश्विनीकुमारां का 'एपो उपा व्यपूर्व्या'''' यह मंत्र कहा जाता है 'मूर्पानं दिव'''' इस मंत्र का उच्चारण कर पूर्णाहुति करनी चाहिये । हे ब्रह्मन् 1 हवनकी समाप्ति हो जाने पर बाजा तथा मांगलिक गीतों के मध्य में श्रमिपेचन के मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूर्व तथा उत्तर की श्रोर सुख फरके उसी जलकलरा के द्वारा यजमान का स्नान वे चार माझरा करायें, जो विरुत अथवा न्यून श्रंगों वाले न हों तथा सुवर्ण निर्मित माला आदि से विमूपित हों । 'न्रामा विप्ता तथा शिव-ये सब देवता तुम्हारा श्रमिपेचन करें 1 बाहुदेव, जगन्नाथ, शक्तिशाली संकर्पण, प्रयुक्त, तथा श्रनिरुद्ध स्नादि तुम्हारी विजय करें । देवराज इन्द्र, भगवान् श्राम्न, यम, निर्ऋति, वरुण, वायु, कुवेर, श्रिन, ब्रह्मा के सहित रोपनाग श्रीर दिक्याल गण -ये सब तुम्हारी रचा करें । कीति, लक्ष्मी, वृति, मेघा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, मति, बुद्धि, लज्जा, वपु, शान्ति, तुष्टि श्रीर कान्ति—ये माताएँ जो सब धर्म की पत्तियाँ हैं, श्राकर तुम्हारा अभिपेचन करें । सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, रानैश्चर, राहु श्रीर केतु-सब मह एस होकर दुम्हारा श्रभिपेचन करें । देव, दानव, गन्धर्व, यत्त, राज्ञस, सर्प, ऋषि, सनि, गीएँ, देवमाताएँ, देव-स्नियाँ, वृत्त, नाग, देत्य, अप्सराएँ, सब प्रकार के अस्त्र राख, राजागए।, वाहन, औपिथवीं, रह, काल, के अवयव-' युग दिन, रात, पहर, घड़ी, पला, विपला श्रादि—नदियाँ, समुद्र, पर्वत, तीर्थ, बादल समूह, नद—ये सब हुम्हारे मनोरथों के पूर्ण करने के लिए हुम्हारा अभिषेचन करें ।' इस प्रकार शेष्ठ ब्राह्मणों से सम्पूर्ण श्रीपधियों एवं सुगन्धित वस्तुत्र्यों द्वारा स्नान कराये जाने के बाद यजमान अपनी पत्नी के समेत रवेत वल धारण कर इयेत रंग के सुगन्धित चन्दनादि से विमृपित हो श्रपने परिनिष्ठित तथा विहान, पुरोहितों की विस्मय रहित हो प्रयत्तपूर्वक दिल्ए। त्रादि से पूजा करे । सूर्य के लिए कपिला गाय तथा चन्द्रमा के लिए शंख का दान देना चाहिये । मंगल के लिए भार ढोने में समर्थ, डीलवाले एक लाल बैल का दान देना चाहिये । हुध के लिए सुवर्ण का दान करना चाहिये, बहरपति के लिए पीले रंग के दो वस्त्र देने चाहियें । दैल गुरु शुक्त के लिए रवेत रंग का बैल, सूर्य पुत्र शनैरचर के लिए काली गाय देनी चाहिये, राहु के लिए लोहें की बनी हुई वस्तु देनी चाहिये श्रीर केतु के लिए श्रेन्ठ बकरा। यजमान को सुवर्ष्य के साथ ये दित्तगाएँ देनी चाहियें।

, अथवा संभी महों के लिए सुवर्ण से अलंकत गीएँ ही देनी चाहिये, अथवा सुवर्ण ही दे। तासर्य यह कि जिससे गुरु प्रसन्न हो वही बस्तु देनी चाहिये। सभी कार्यों में निम्न मंत्रोच्चारण के साथ ही दिविणा देनी चाहिये । मंत्र—'हे कपिले ! तुम रोहिण्। रूपां हो, सम्पूर्ण देववर्गों की पूजनीया हो, सर्व तीर्थ तथा देवनयी हो, श्रतः मुक्ते शान्ति पदान करो । शंख । तुम जगत् के सभी पुरायमय पदार्थी में भी श्रापिक प्रायपद हो, मंगल दायी में भी: सर्वाधिक मंगलदाता हो, विष्णु मगवान के हार्यों में सुरोभित रहते हो. व्यतः सुन्ते शान्ति भदान करो । जगत को त्यानन्दित करने वाले ! तुम वृपभ रूप से साज्ञात धर्म हो, मगवान "श्रष्टमूर्ति के बाहन हो अतः ग्रुम्के ग्रान्ति प्रदान करो ।' फिर (सवर्ण से) प्रार्थना करे। 'सुवर्ण । द्वम मगवान् हिरएयगर्भ (ब्रह्माजी) के गर्म स्वरूप हो, श्रीप्र श्रीर सूर्य के बीज हो, ध्यनन्त पुरुष तथा फल को देने वाले हो, अतः सुम्हे शान्ति प्रवान करो । (वल से) 'यतः पीले यस का जोड़ा मगवान् विप्णु को श्राति निय है, इसलिए विप्णो । उस के दान देने से तुम सभी शान्ति दो।' 'पृथ्वी । तुम घेनु रूप में भगवान् विष्णु के समान फल देनेवाली. पूजनीय तथा सम्पूर्ण पापों को नष्ट करने वाली हो, श्रवः मुक्ते नित्य शान्ति श्रदान करो । सारे लाइल (हल) तथा हथियार श्रादि के परिशंपपूर्ण कार्य तुम्हारे ही श्रधीन हैं श्रदाः मुक्ते ग्रान्ति पदान करो । सूर्य के बाहन ! तम नित्य ही सभी प्रकार के बज कार्यों में प्रमुख अंग रूप से निर्धारित रहते हो अतः मुक्ते गान्ति प्रदान करो । गीअरे के श्रक्तों में चीदहों अवन निवास करते हैं, अंतः इस लोक तथा परलोक में बह हमारी लक्ष्मी के लिए सहायक हों,। यतः भगवान् विप्ताः की शैच्या सर्वदा अग्रून्य (लक्ष्मी से युक्त) रहती है ऋतः दान देने से हमारी शैय्या भी मत्येक जन्म में अशून्य रहे । सभी रहीं में सम्पूर्ण देवगण निवास करते हैं अतः रहों के दान करने से देवगण हमें भी रत्नों को दें। अन्य वस्तुओं के दान पृथ्वी दान के सोसहर्वें भाग की भी समानता नहीं कर सकते श्रातः इस लोक में उस परमपुरायपद पृथ्यो दान के करने से मुक्ते गान्ति ,भाष्ठ हो ।' इस मकार ,भक्तिपूर्वक कृपणता छोड़कर रत्न, सुवर्ण बसादि, पूप, पुप्प ,प्यं, चन्दन आदि पूजा की सामिमेगों द्वारा, महों की विभिपूर्वक पूजा फानी चाहिये । इस विधि के अनुकूल की मनुष्य महीं की पूजा करता है, वह सम्पूर्ण, मनोर्शों को मात करता है ' श्रीर मृत्य के उपरान्त स्वर्ग लोक में पूजित होता है । जिस निर्धन मनुष्य को कोई एक मह श्रात्यन्त पीड़ा देने वाला हो, उस बुद्धिमान् पुरुष को चाहिये कि उस पीड़ा पहुँचाने वाले एक यह की यत्नपूर्वक पूजा करके श्रान्य प्रहों की भी पूजा करे । अहगरा, गीपँ, राजा तथा विशेषकर बाह्मण लोग पूजित होने पर तो पूजा करनेवालों के मनोर्थों को पूर्ण करते हैं, किन्तु अपमानित होने पर उसे जला देते हैं। जिस प्रकार बाए के प्रहार से बचाने में कवच वारण (बचानेवाला) होता ,है उसी प्रकार दुर्दें व के प्रहार को निवारण करने वाली यह शान्ति (गृहयज्ञ),वार्ण होती है । इसलिए समृद्धि की इच्छा करनेवाले मनुष्य को दक्तिणा के विना यज्ञ नहीं

<sup>े</sup>पुम्बी, जल, तेल, बाबु, बाराया, यदा, वर्ष और चन्द्रमा, भाठ मूर्विवाले मनवान् श्रव्ह ।

करना चाहिये । क्योंकि भरपूर दिच्छा देने पर एक ब्राह्मण भी सन्दुष्ट होकर मनोरथ सिद्ध कर सकता है । सर्वदा दस सहस्र आहुतियों द्वारा सम्पन्न होने वाला यह हवन नव शहों के यज्ञ में होता है । मुनिश्रेन्ड । विवाहोत्सव, देवप्रतिष्ठा श्रादि कार्यों में तथा चित्त के उद्विग्न होने श्रथवा श्राकिसक श्रापत्तियों के घटित होने पर सर्वथा विज्ञों के नारा के लिए यह दस सहस्र चाहुतियों का हवन करने का विधान वतलाया गया हैं। श्रव इसके परचात् एक लाल श्राहुतियों वाले यज को मुनो, क्योंकि बुद्धिमान् लोग सत्र प्रकार के मनीरयों की प्राप्ति के लिए इस लत्तहोग की महत्ता जानते हैं । यह पितरों को व्यतिभिय तथा भुक्ति व्यीर पुक्ति का देनेवाला है। प्रहों सपा तारा के बल को प्राप्त कर द्यर्थात् ऐसी लान में जब कि कर्त्ता की राशि पर अहीं सया ताराओं की करूर दृष्टि न पड़ती हो, बाक्सलों द्वारा बेदपाठ तथा स्वस्ति वाचनादि मांगलिक स्तोत्र फराकर द्यपने घर की उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बुद्धिमान् पुरुष मग्रहप की रचना करें। अथवा शियालय की समीपवर्ती मूमि पर ही मगडप बनाये । चार फोर्नोवाला दस हाथ श्रथवा श्राठ हाथ परिमाण का मगडप विधान पूर्वक बनवाना चाहिये, जिसका प्रधान द्वार उत्तर दिशा की श्रीर हो । बुद्धिमान पुरुष मगडप की मृनि की प्रयत्नपूर्वेक पूर्व तथा उत्तर की ओर डालू रखे। मरहप की पूर्व तथा उत्तर दिशा भी ओर एक भाग में, जिस प्रकार विधान बतलाया गया है, उसी के अनुकूल एक मुन्दर कुगड निर्मत करे, जो चारों श्रोर से समान तथा चौकोना हो, उसके मुख माग पर योनि के आकार का पृतपात्र रखने का स्थान बना हो और बह मेसलाश्रों से घलंकत हो । उस कुगड की मेसला चार श्रंगुल की विस्तृत तथा उतनी ही ऊँची होनी चाहिये । इसकी मूमि चारों श्रोर से बरावर श्रीर पूर्व श्रीर उत्तर की श्रीर फ़ुकी हुई होनी चाहिये । समी लोकों की शान्ति के लिए उक्त नवमह यज्ञ का विधान बतलाया गया है। उत्तर बतलाये गये परिमाण से अधिक वा न्यून युग्रड अनेक प्रकार का मय देनेवाला होता है अतः उपर्युक्त परिमास के अनुकूल ही ग्रान्तिकुरड बनाना चाहिये । ब्रह्मा ने लल आहुति वाले हवन को इससे दस गुना अधिक पुरायदायी माना है, इसे प्रयक्तपूर्वक यथेष्ट श्राहुति तथा दक्षिणा से सम्पन्न करना चाहिये । दो हाथ विस्तृत तथा चार हाथ लच्या यज्ञकुराड इस ललाहुति के हवन में बनाना चाहिये, इसके भी मुखमाग पर पूर्ववत् योनि का निर्माण हो श्रीर उसके चारों श्रोर तीन मेखलाएँ वनी हों। उक्त कुराड के उक्तर श्रीर पूर्व की श्रोर तीन भीते पर श्रवस्थित, पूर्व श्रीर उत्तर की श्रीर मुका हुया चारों श्रीर से चौकोना, विष्कम्म का श्राघा कँचा स्थिएंडल ( वालू की बनी हुई बेदी, जो तीन प्राचीरों से युक्त हो) देवताओं के स्थापित करने के लिए विश्वकर्मा ने बतलाया है। जिनमें प्रथम प्राचीर दो श्रंगुल ऊँची तथा रोप दो प्राचीरें एक श्रगुल ऊँची होनी चाहियें। प्रिडत लोग इन समी प्राचीरों की चीड़ाई तीन श्रंगुल वतलाते हैं । स्विपडल की मिति दस श्रंगुल ऊँची होनी चाहिये । उक्त रीति के अनुसार इस हवन में भी पुष्प तथा अनुतों द्वारा देवताओं का आवाहन करना चाहिये। हे मुनियों में श्रेन्ठ ! श्र्यधिदेवता तथा पत्यधिदेवतात्रों के साथ समी ग्रहों को सूर्य के सम्मुल ही स्थापित करना चाहिये । उन्हें उत्तर दिशा श्रथवा पराङमुख (पीद्धे की झोर ) नहीं स्थापित करना चाहिये । इस ह्यन कार्य में लक्ष्मी की इच्छा करने वाले पुरुष को गरुड़ की विरोध पूजा करनी चाहिये । उसका मंत्र यह

है—हे गरुड । सामवेद की ध्वनि ही तुम्हारा शरीर है । तुम परमात्मा विप्तुप के वाहन हो, सर्वेदा विष-युक्त पापों ( सर्पों ) का नारा करनेवाले हो, व्यतः सुक्ते रान्ति बदान करो ।' पूर्वकथित रीति के अनुकृत ही क्तरा स्थापन का विधान करके उसी प्रकार हवन कार्य का प्रारम्म करे। एक लज्ञ आहुतियों का हवन फरके जितनी समिधाओं की संख्या हो उतनी श्राहुति पुनः दे, तत्पश्चात् पृतकलग्र द्वारा जलती हुई श्रनि के ऊपर घृत की घारा गिराने। गृलर की ऐसी गीली लकड़ी, जिसमें सोसलायन न हो, सीधी हो बाहु भर लम्बी हो, का सुवा बनवाकर उसी के द्वारा उन दोनों स्तम्भों (सम्भों) के उपर करके थी की घारा मली मौति अगिन के उसर गिराने । हवन करते समय अगि विन्ता, शिव, चन्द्रमा का सुक्त गान कराना चाहिये । उसी प्रकार ज्येष्ठसाम, महावेश्वानर साम का भी मांगलिक पाठ करवाना चाहिये । यज-मान का स्नान तो उसी प्रकार कराना चाहिये, जैसा कि ऊपर कह चुके हैं। काम कोच से रहित हो शान्तात्मा यजमान को भी पूर्वकथित रीति से प्रथक्-प्रथक् पुरोहितों को दत्तिगा देनी, चाहिये। इस नवग्रह यज्ञ में वेद के जाननेवाले चार उत्तम ब्राक्षण चाहिये। वेदों के पारगामी शान्तवित्त दो ही पुरोहित दस सहस्र त्र्याहृतियों वाले हवन में होने चाहियें, विस्तार इससे श्रविक नहीं करना चाहिये। उसी प्रकार इस लक्त आहुति वाले हवन में ययाराकि अहारह पुरोहित होने चाहिये अथवा उसी प्रकार चार ही पुरोहितों की नियुक्ति मत्तर रहित हो करनी चाहिये। मुनियों में श्रेष्ठ । उत्पर कहे गये नवग्रह यज्ञ की . अपेन्। इस लन्न हवन यन में दरगुनी ऋषिक लाच सामग्रियों, का तथा आमूपखों का यथाराक्ति दान करना चाहिये 1 राकिसम्पन्न पुरुष को एक रीच्या, जो उत्तमोत्तम वस्तों से संयुक्त हो, सुवर्शा निर्मित बाज्-यन्द, विजायठ, फान श्रीर श्रॅंगुलियों के विविध श्राम्पण तथा गले का हार श्रादि भी दान देना चाहिये। मनुष्य को यह यह कृपण्तावरा दिल्ला रहित नहीं करवाना चाहिये । श्रज्ञान से श्रथवा लोभ से जो इसमें यथेष्ठ दान नहीं करता उसका परिवार नष्ट हो जाता है । समृद्धि की इच्छा रखनेवाले पुरुप को यथाग्रक्ति श्रम दान करना चाहिये क्योंकि अन्नदान के विना किया हुआ यह यह दाख्रिय देनेवाला होता है। अन्नहीन यज्ञ राप्ट का विनाशक होता है, मंत्रहीन पुरोहित का एवं दक्तिणाहीन हवन करने वांले का; इस प्रकार अनु-चित रीति से सम्पन्न यञ्च के समान कोई राजु भी संसार में नहीं है। व्यल्प धनवाले पुरुप को कभी इस एक लाख आहतियों वाले हवन का अनुष्ठान नहीं करना चाहिये; क्योंकि यज के श्रवसर पर उत्पन्न होनेवाली · विश्रह जन्य अपूर्णतो पीड़ाकारक होती है। इसलिए श्रल्पविच मनुष्य को विधिर्विक उसी (अपने प्रोहित की) श्रथवा दो वा तीन श्रथवा एक ही वेद पारगाभी बाह्यण की भयलपूर्वक दिल्ला श्रादि से पूजा करनी चाहिये, इससे श्राधिक की नहीं । श्रापने विच के श्रानुकृत लक्त हवन का श्रानुष्ठान करना चाहिये, इससे श्राधिक फल की प्राप्ति होती है क्योंकि इसके विधानपूर्वक अनुग्रान करने से मनुष्य श्रपने सभी मनोरयों को प्राप्त करता है श्रीर धिव के लोक .में वसु त्यादित्य तथा मस्त् गर्खों द्वारा एक सौ श्राठ कल्पपर्यन्त पृजित होता है, वत्परचात् मोक्त की पाछि करता है। वो कोई मनुष्य किसी विशेष श्रमिलाषा से इस लज्ञ हवन को विधि पूर्वक सम्पन्न करता, है, वह अपने मनोरय की माधि करता है और अनन्त पद का उपमोग करता है। पुत्र का

चाहने वाला पुत्र प्राप्त करता है, घनार्थी घन प्राप्त करता है, खी चाहने वाला सुन्दरी खी प्राप्त करता है, कुमारी कन्या सुन्दर पति प्राप्त करती है। अधिकार से अष्ट पुरुप अपने अधिकार को पुनः प्राप्त करता है और लक्ष्मी का श्रमिलापी यथेए लक्ष्मी प्राप्त करता है । जो जो कामना मनुष्य इस यज्ञ से करता है, उसे पज़र परिमाण में प्राप्त करता है । जो किसी कामना से रहित होकर इसका अनुष्ठान करता है वह परव्रक्ष में लय होता है । प्रमा ने इस लताहुति हवन से परिमाण में सीगुणी ऋषिक श्राहुति, प्रयत्न, दिल्लाण एवं फलयुक्त कोटि होन का विधान बतलाया है। श्रयांत् उसमें सभी वस्तुएँ सी मुगी लगती हैं। इस यज्ञ में पूर्वकथित भी रीति से ही महों तथा देवताओं का आवाहन और विसर्जन करना चाहिये । होम, स्नान तथा दान श्रादि कार्यों में भी उन्हीं मंत्रों की बतलाया गया है। बुखड़, मरहप एवं वेदी में अवस्य दुछ विशेषता है, उसे मै बतला रहा हूँ, सुनी । इस कोटि हवन में सब श्रोर से बरावर, चीकोना, चार हाथ परिमाण का प्रगड बनाना चाहिये, जो दो योनि वक्तों तथा तीन मेललाक्यों से युक्त हो। पंडित लोगों की पहली मेलला दो ऋंगुल ऊँची बनानी चाहिये उसी प्रकार दूसरी को तीन श्रमुल ऊँची बतलाते हैं। तीसरी मेखला की ऊँचाई श्रीर चीड़ाई चार श्रंगुल की होनी चाहिये । पहले कही गई उन दोनों मेखलाश्रों का विस्तार तों तो ही श्रंगुल करना चाहिये। योनि को सात वा स्रांठ श्रंगुल चौड़ी श्रीर एक बीता लम्बी बनानी चाहिये । इसका मध्यम माग कच्छप की पीठ की मांति उठा हुया हो, दोमी वगलों में एक श्रंगुल ऊँचाई हो। यह हाथी के झोंठ की भाँति लम्बी तथा छिद्र युक्त होनी चाहिये। सभी नुगडों में योनि के बनाने का यही लक्ष्य बतलाया जाता है। सभी स्वलों पर इस कोटि हवन में मेसलाओं के ऊपर पीपल के पत्ते के समान चार बीते की वेदी होनी चाहिये, जो छुडौल तथा तीन मेललायों से युक्त हो । मेलला एव वेदी की ऊँचाई का प्रमाण ऊपर कहा जा चुका है । इसमें सोलह हाथ का चौमुखा मगडल होना चाहिये, उसमें पूर्व दिशा के द्वार देश पर ऋग्वेद पारगामी ब्राह्मण की विठाना चाहिये। इसी मकार बुद्धिमान् पुरुषों को दक्तिण दिशा में यजुर्वेद के विद्वान को, पश्चिम दिशा में सामवेदाध्यायी को और उत्तर दिशा में अथर्वेद विज्ञ प्राक्षण को विठाना चाहिये । हवन करने के लिए वेद तथा वेदांगों के पारगामी आठ विद्वानों को नियुक्त करना चाहिये, इसी प्रकार बारह श्रीर बाह्मणों को भी रखना चाहिये । इन सभी ब्राह्मणों की वस्त्र, पुष्प, माला, श्राम्पण एवं पूजन की श्रन्य सामित्रयों द्वारा भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिये । पूर्व दिशा में नियुक्त ऋग्वेद फे ज्ञाता ब्राह्मण को उत्तराभिष्ठल होकर रात्रि सूक, रीद्र सूक, पावमान सूक, क्षमगल, एवं शान्ति प्रद स्तोत्रों का पाठ करते हुए शान्त मान से स्थित रहना चाहिये । दत्तिए। द्वार पर नियुक्त यजुर्वेदी आक्षण से - शाक्त, शाक्त, सीम्य, कीप्पाणड एवं शान्ति स्क्त का पाठ करवाना चाहिये । सामवेद के बन्दों का गायक पश्चिम दिशा से सुवर्ण, वैराज, श्राम्नेय ।' रुद्रसहिता ज्येप्ठसाम तथा शान्तिक का पाठ करे । उत्तर दिशा में स्थित श्रथवंवेदी विद्वान को भी शान्तिस्क, सौरस्क, कल्यासभद शाकुनक स्क, पौष्टिक एन महाराज्य का पाठ करते रहना चाहिये । मुनिश्रेष्ठ ! इसमें भी पाँच श्रयना सात बाह्मणों द्वारा पूर्वकथित रीति से हवन कराना चाहिये । स्नान एव दान के वही पूर्वकथित मंत्र हैं । केवल वसुधारा का विधान लक्त

हवन में कुछ विशिष्ट है। इस प्रकार की विधि से जो मनुष्य इस कोटि हवन का श्रानुष्टान करता है, वह श्रापने सम्पूर्ण मनोरयों को पास करता है थौर तत्पश्चात् विप्ता भगवान् के परमपद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इन तीनों महयजों के विधान को पढ़ता है श्रमवा सुनता है, वह सम्पूर्ण पापों से ह्यटकारा पा विराद्धारमा बन इन्द्र के पद को जाता है । धर्मज़ पुरुप श्रद्धारह सहस्र श्रश्यमेघ यज्ञ करके जो फल शाप्त करता है वह इस कोटि हवन के करने से प्राप्त करता है। जैसा कि शिव जी का कहना है, इस कोटि हवन के करने से यक सहस्र बझहत्या एवं एक करोड़ गर्महत्या करने का पाप नष्ट होता है। शत्रुक्षों को वरा में करने के लिए. शत्रुओं का मारण एवं उच्चाटन खादि करने के लिए जो तंत्रकर्म किया जाता है, उन सब की, इस नवमह यज्ञ का व्यतुष्ठान करके तत्पश्चात् करना चाहिये । इसके न करने से पुरुष का किया हुव्या वह काम्य यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता, इसलिए उसके फरने के पूर्व उक्त दस सहस्र आहतियाँ वाले हवन का अनुष्ठान तो अवस्यमेव करना चाहिये। उच्चाटन एवं किसी को वरा करने के अनुष्ठान में कुंड को गोलाकार वनाना चाहिये, जो तीन मेखलाओं से युक्त, एक मुखवाला एवं विस्तार में रिल भर जितना न हो। इन सभी कारों में पलारा की समिधा बतलायी गयी है, उसे मधु और गोरोचन से युक्त कर चन्दन अगुरु एवं फेसर से भलीमाँति सिंचित कर लेना चाहिये । ब्रक्षा ने सर्वत्र मघु, घी, बेल एवं कमल द्वारा दस सहस्र ब्राह्सतियों वाले यज्ञ के करने का विधान बतलाया है। घर्मात्मा पुरुष बश्यकर्म में बेल के पत्ते एवं कमल के द्वारा 'समित्रिया न त्राप श्रोपध्यः....इस वैदिक मंत्र द्वारा हवन करे । इसमें कलग्रस्थापन श्रीर श्रभिपेचन नहीं करने चाहियें । गृहस्थ पुरुष सब प्रकार की श्रीपिथ्यों द्वारा स्नान करके रवेत रंग का बस्त्र धारण कर खुवर्ण के बने हुये करठहार द्वारा बाक्सणों की निधिपूर्वक पूजा करे । उन्हें महीन बस्त्र दे, सुवर्ण के समेत रवेत रंग की गीएँ भी दे। यह पापनाशक हवन सम्पूर्ण शत्रुष्टीं की स्वतंत्र सेनास्त्रीं की भी वश में कर देता है, श्रीर राज़ को भी मित्र बना देता है। विद्रेपया एवं मारण श्रादि तंत्रकार्यों में तीन कीया का कुंड वनाना चाहियें. जिन के कोनों पर दो मेखलाएँ बनी हों। श्रीर वह सब श्रोर से एक हाथ लम्बा हो। पश्चात् ब्राह्मण जनेक को माला की तरह धारण कर लाल रंग की पगड़ी बाँध, लाल रंग का बस्त्र धारण कर हवन करें । नव कीओं के रक्त से भरे हुए तीन पात्रों से युक्त समिधाओं को लेकर बाज पद्मी की हिंडुयों के समूह के साथ बाएँ हाथ से इवन करे। उस समय ब्राह्मणों को शिखा छोड़कर शत्रु के श्रकल्याया की कामना करते हुए हवन करना चाहिये । 'दुर्भित्रियास्तर्सं सन्तु'''''तथा 'हुँ फट' श्रीर 'श्येनाभिचार' नामक मंत्र का उच्चारण कर छुरे को अभिमंत्रित कर रानु का एक पुतला यनाकर उसी से काटे और इस प्रकार रानु के उस कल्पित शरीर के सभी टुकड़ों को भी श्रिम में छोड़ दे । इस महयज्ञ के विधान की समाप्ति होने पर सर्वदा पुनः मारण एव विद्वेषण त्रादि तंत्र कार्यों को करते हुए इसका विधान करना चाहिये । तंत्र के यह यज मनुष्य को इसी जन्म में फल देने वाले होते हैं, अन्य जन्म में नहीं। इसलिए समृद्धि की इच्छा रखनेवाले

<sup>े</sup>शुरूठी बोधने वर धाय को जितनी लक्ष्मारे होती है उसे रशि गहरे हैं, उतना नहीं। अर्थाय कनिश्चित्र भैंशुनी के फैलाने पर दाप की जितनी लम्मारे होती है, उतना सम्मार

मनुष्य को इस जन्म में ग्रान्ति कारक यंशों का ही अनुष्ठान करना चाहिये। जो मनुष्य इन तीनों महयजों का अनुष्ठान विना किसी कामना के करता है वह विष्णु भगवान् के उस स्थान को प्राप्त करता है, जिसे प्राप्त कर पुनर्जन्म दुर्लम है। जो मनुष्य इस विधान के बृतान्त को पहला है अथवा सुनता है उसे कभी महों की पीड़ा नहीं होती और न उसके माइयों आदि का कभी विनाश होता है। यह तीनों महयशों मा लिखा हुआ विधान जिस स्थान पर रहता है, वहाँ पर चालकों को कोई पीड़ा, सेग अथवा बन्धन नहीं होता। बुद्धि-मान लोग इस कोटि आहुतियों वाले यज्ञ को सम्पृर्ण यशों का फल देने वाला, सम्पूर्ण पाणें का विनाशक एवं भुकि-मुक्ति फल का प्रदाता जानते हैं। अध देवता लोग लच्च आहुतियों वाले हवन का अश्वमध यज्ञ जितना फल बतलाते है, उसी प्रकार नवमह यज्ञ का बारह यशों के समान कल कहते हैं। उत्सव एवं आनन्द को देनेवाले, सम्पूर्ण पाणें को नष्ट करनेवाले देव यशों के आमिषेक का यह विधान में अब बतला बुका। जो इसी प्रकार इसका पाठ करता है, अथवा मसंग से सुनता मात्र है यह अपने राजुओं को पराजित करता है और स्वयं दीर्घायु एवं आरोग्य से युवत रहता है। ॥१०-१६१॥

श्री मास्त्य महापुरागा में नवग्रह होम शान्ति विधान नामक तिरानवैवाँ श्रम्याय समाप्त ॥६३॥

#### े चौरानवेवाँ अध्याय

शिय ने कहा--सूर्य सर्वदा लाल कमल के सुन्दर श्रासन पर समासीन, हाथ में पद्म धारण किये हुए, पद्म के भीतरी भाग की तरह कान्ति युक्त, सात घोड़े श्रीर रस्ती (लगाम) से युक्त दो भुजाश्रों बाले होते हैं । वर देने वाले चन्द्रमा को, श्वेत रंग के वस्त्रों से अलंकत, ब्वेत रंग के अरव एवं श्वेत रथ पर इवेत रंग के ऋामूपर्यों से मुसज्जित, हार्यों में गदा युक्त श्रीर दो बाहुर्योवाला बनाना चाहिये । बरदायक पृथ्वी पुत्र मंगल लाल रंग की पुप्प माला एवं वस्त्र से अलकृत शक्ति शूल और गदा धारण किये हुए चार भुजाओं से युक्त तथा रवेत रोम वाले होते हैं। अपने भक्तों को वरदान देने वाले हुध पीते रंग की माला श्रीर वस धारण किये हुए, कनैर पुष्प के समान श्रुतिमान्, हाथ में तलवार, चर्म श्रीर गदा धारण किये हुए, सिंह पर समासीन होते हैं । देवता और दैत्यों के गुरु वृहस्पित और शुक्र क्रमशः पीले श्रीर श्वेत रंग वाले, चर्तुभुज, दगर बारण किये हुए, पारा, यज्ञोपबीत और कमण्डलु से सुरोभित होते हैं । नरदायक सूर्य पुत्र शनैश्चर को नीलम मिंगु के समान कान्तिमान् , शूल्धारी, गिद्ध पर श्रासीन, वाग्र श्रीर धनुप धारग्र किए हुए बनाना चाहिये । इसी फ्कार वरदान देने वाले राहु इस लोक में भयानक सुलाकृति, सन्न, चर्म श्रीर <u>श्र</u>ूल धारख किये हुए, नीले रंग के सिंहासन पर शोभायमान वतलाये जाते हैं । केतु सर्वदा घूझ के समान श्राकृतिवाले, दो मुनावाले, गदा धारगा किये हुए, विकृत मुख वाले, गिद्ध पर समासीन होते हैं । लोक मंगल को करनेवाले इन समस्त नवग्रहों को मुकुट युक्त बनाना चाहिये और ऋपने एक सौ ग्राठ श्रंगुल ऊँचा बनाना चाहिये । ॥१-६॥ -- 'में 'च - च - च - चीरा वेर्वे श्रध्याय समाप्त ||१८।।

#### पंचानवेवाँ अध्याय

नारद ने कहा — 'मृत श्रीर मनिष्य के जानने वाले ! मगवन् भुक्ति तथा मुक्ति के फर देने वाले किसी श्रान्य बत की भी यदि श्रापने सुना हो तो मुक्तसे कहिये !' नारद के इस प्रकार कहने पर शिव ने कहा — ब्रह्मत् । राज्य राक्त का पारगामी, तपस्या में मेरे ही समान प्रमावशाली, बिस्तृत पुराणों एवं वेदों का जानने वाला यह नन्दी मामक गणेदवर भूपम रूप धारी धर्म है । नारद जी । श्रव इसके बाद श्रापको शैव (शिव सम्बन्धी) मतों को यही बतलायेगा । ॥१-३॥

मत्स्य ने कहा—देवाधिदेव शंकर मगवान् ऐसा कह कर वहीं पर अन्तिहित हो गये। तदनन्तर व्रतों के माहात्त्यों के मुतने के परम इच्छुक नारद नन्दिकेश्वर से बोले—नन्दिकेश्वर I मगवान् शिव ने लैसा स्वादेश दिया है उसी के अनुसार आप सुन्ते माहेश्वर व्रत का विधान वतलाह्ये ॥॥॥

नन्दिकेश्वर ने फहा - नहरन् । सावधानतापूर्वक माहेश्वर वत का विधान प्रनिये । तीनों लोकों में विख्यात शिव चतुर्दशी नामक बत को मैं बतला रहा हूँ। अगहन महीने की शारू पत्त की त्रयोदशी तिथि को एक बार भोजन कर देवाधिदेव शंकर की प्रार्थना करे—'भगवन् में आप की शरण में हूँ। चतुर्दशी तिथि को निराहार रह भली माँति त्राप की पूजा कर सुवर्ण निर्मित पृषम का दान कर के में दसरे दिन मोजन करूँगा । ऐसी प्रतिज्ञा कर के रायन करे । इसरे दिन प्रातःकाल उठकर मती मनुष्य स्नान तथा जप श्चादि करने के पश्चात पार्वती के साथ शंकर की छुन्दर कमल के पुप्पों एवं छुगन्धित पदार्थ तथा छल. माला एय चन्दनीदि सामग्रियों द्वारा पूजा करें। शिव को नमस्कार है—ऐसा कह दोनों पैरों की पूजा करनी चाहिये। इसी प्रकार सर्वात्मा को नमस्कार है--ऐसा कह शिर की, त्रिनेत्र को नमस्कार है--ऐसा कह नेत्रों की, हरि को नमस्कार है—ऐसा कह ललाट प्रदेश की, इन्दुमुखको नमस्कार है—ऐसा कह मुख की, श्रीकराठ को नमस्कार है-पेसा कह कन्यों की, सद्योजात की नमस्कार है-ऐसा कह दोनों कानों की, वामदेव को नमस्कार है-पेसा कह दोनों भुजाओं की, अधोरहृदय की नमस्कार है-पेसा कह हृदय की पूजा करनी चाहिये। संस्कृत को नमस्कार है — ऐसा कह दोनों स्तनों की, ईशान को नमस्कार है — ऐसा कह उदर की पूजा करनी चाहिये । अनन्तधर्म को नमस्कार है—ऐसा कह दोनों पाश्वों व्यर्थात् क्षचिमदेशों की, ज्ञानमूत को नमस्कार है —ऐसा कह कटि प्रदेश की, श्रनम्तवैराम्यसिंह को नमरकार है —ऐसा कह दोनों उरुश्रों की पूजा करनी चाहिये । पुनः बुद्धिमान् पुरुष श्रनन्तरवर्यनाथ को नमस्कार है---ऐसा कह दोनों जानुश्रों की यूजा करे । प्रधान को नमस्कार है—ऐसा फह दोनों जंधों की, व्योत्मात्मा को नमस्कार है—ऐसा कह दोनों गुल्फों की श्रीर व्योगक्रेगात्मरूप को नमस्कार है—ऐसा कह केरों की तथा पीठ की पूजा करनी जाहिये । पुष्टि को नमस्कार है, तुम्टि को नमस्त्रार है--ऐसा कह पाँघीती की भी पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार पूजन करने के उपरान्त जल करारा समेत सुवर्णनिर्मित कृपम को ववेत रंग के वल तथा पुष्प माला श्रादि से सुरोभित कर पाँच प्रकार के रहीं से संयुक्त कर अनेक प्रकार की खाद्य सामप्रियों के साथ मुयोग्य आक्षण को दान ऋरे । पार्थना का मंत्र—

'इस यज्ञ में देवाधिदेव पिनाक धारण करनेवाले सचोजात भगवान् शकर प्रसन्न हों।' तदनन्तर मगलकारी ब्राह्मणों को बुलाक्र भक्तिपूर्वक भोजनादि सामग्री द्वारा उन्हें तृप्त करे श्रीर स्वय दिधिमिश्रित छत को खाकर उत्तर दिशा की श्रीर मुख कर पृथ्वी पर ही शयन करे। फिर पूर्णिमा तिथि को त्राहार्णों की विधिवत प्जा कर मीन धारण कर भोजन करे । इसी प्रकार ऋष्ण पत्त की चर्तुंदर्शी तिथिको भी इन सभी विधानों को सम्पन्न करे । उसी तरह सभी चतुर्दशी तिथियों में पूर्वकथित रीति से पूजन करे । प्रत्येक महीनों में जी-जो विशेषताएँ हैं, **उन्हें** कम से सुनिये । श्रगहन श्रादि महीनों में कमशः इन निम्नलिखित नामों का उच्चारण करना चाहिये । शकर ! तुन्हें हमारा नमस्कार स्वीकृत हो, करवीरक ! तुन्हें हम नमस्कार करते हैं, व्यम्यक ! तुन्हें हमारा नमस्कार स्वीवृत्त हो, तत्परचात् महेश्वर को नमस्कार करे । महादेव ! तुम्हें हमारा नमस्कार स्वीकृत हो, तवनन्तर स्थायु को नमस्कार हे--ऐसा कहे। नाथ पशुपते ! तुम्हें हम नमस्कार करते हैं। पुनः शम्सु को नमस्कार हे । परमानन्द ! तुन्हें हमारा नमस्कार हे, सोमार्थधारी को हमारा नमस्कार हे, भीम को नमस्कार है—ऐसा कह फिर कहे दिव मि आप ही की शरण में हूं । गोमून, गोनर, दुम्ब, दही, घृत, दुशमिश्रित जल, पचगव्य, बेल, कपूर, व्यगुरु, जब तथा काला तिल — ये सामप्रिया श्रगहन श्रादि महीनों में क्रमशः विधिपूर्वक प्राग्त के लिए बतलायी गई हैं । प्रत्येक महीने की दोनों --कृष्ण तथा शुक्त --- बतुर्दशी तिथियों में इनमें से एक-एक ं के प्रारान करने का विधान वतलाया गया है। मन्दार, मालती, धतुरा, सिन्दुवार, अरोकि, मल्लिका, व्यर्क, कदम्ब, गुलाव तथा कमल-इन सबे में से एक-एक के पुष्पों से दोनों चतुर्वशी तिथियों में पार्वतीपति शकर की पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार पुन कार्तिक महीना ऋाने पर ऋज, अनेक प्रकार की खाद्य सामधी, वल, पुष्प, माला एव श्राभूषण त्रादि से ब्राह्मणों को लूब सन्तुष्ट करना चाहिये। ब्रती पुरुष वेदोक्त विधि के श्रनुकूल नीले रग का वृपोत्सर्ग करके सुवर्णनिर्मित शिव तथा पार्वती की सूर्ति को तथा गाय के साथ वृपम नन्दीश्वर की मूर्ति को, जो स्नाठ मीतियों के समेत हों, दान दे। तथा श्वेत रंग के रेशमी वस्त्र से स्नाच्छाचित सम्पूर्ण साम-प्रियों से युक्त जल कलग के समेत एक शब्धा भी दान दे। युन तॉब के बने पात्र के ऊपर साठी के चावल समेत शिव जी को स्थापित कर शान्त, बेद बतधारी ज्येष्ठसाम को जानने वाले बाह्मण को दान करें । कभी बगुले के समान कपट अतथारी आक्षण को दान नहीं देना चाहिये । गुण्यज्ञ, श्रोत्रिय एव वेदपाठी तत्त्वज्ञ श्राचार्य को ही यह दान देना चाहिये । वल, पुष्प, माला एव श्रामुप्पा श्रादि को, श्रविकृत श्रगींवाले, सहनशील, सदा फल्यासकारी सपत्नीक बाह्मस की विधिपूर्वक पूजा कर टान देना चाहिये। गुरु की विद्यमानता में गुरु को ही यह दान देना चाहिये, उनकी अविद्यमानता में-किसी अन्य त्राग्हण को। दान देने में कृपणता नहीं करनी चाहिये, कृपणता करने से दोपमागी होकर मती पतित हो जाता है । इस प्रकार की विधि से जो मनुष्य शिवचतुर्दशी का व्यनुष्ठान करता है वह सी अश्वमेध यज्ञ का फल पात करता है। ब्रह्महत्या श्रादि पाप-चे चाहे इस जन्म के किये हों श्रथवा पूर्व जन्म के, पितरों के किये हों वा पितरों के माई बन्यु के—सभी इसके पुरुष प्रभाव 'से नष्ट हो जाते हैं । इस लोक में दीर्घायु, श्रारोग्य, कभी नष्ट न होने वाले कुल और श्रन्न की विपुल समृद्धि प्राप्तकर तथा परलोक स्वर्ग में चतुर्भुज ब्रद्धा एव गणाघिप गणेश का पद भोगते हुए सी करोड़ वर्षों तक निवास कर शंकर का पद प्राप्त करता है। इस शिय चतुर्दशी के अनन्त पत्त का माहात्त्य यदि मुख में दस सहस्र करोड़ जिह्नाएँ भी हो जायँ तन भी बहस्पति, इन्द्र, बहा, सिद्धों के समृह और में स्वयं वर्षान नहीं कर सकता । जो सम्पूर्ण पापों का विनाश करनेवाली शिवचतुर्दशी के इस विचान को पहता है अथवा सर्वदा इसका स्मरण करता है अथवा ईप्या की श्रादि से रहित हो छैवल सुनता भर है, उस अनिन्द्रनीय चरित्रवाले मनुष्य की देवताओं की करोड़ों सुन्दरी नास्यों सुति करती हैं तो भला जो बती सर्वदा इसका अनुन्द्रान करता है उसके लिए क्या कहा जा सकता है श्रो की अतिशय मिक्त से अपने पित से अर्थों से अथवा गुरु जनों से पृथकर इस बत का पालन करती है वह भी परमेश्वर के प्रसाद से शिव के परम पद को प्राप्त करती है। ॥५-१८॥

श्री मात्त्य महापुराण में शिवचतुर्दशी वत क्यान नामक पंचानवेवाँ श्रम्याय समाप्त ॥२५॥

#### ञ्जानवेवाँ अध्याय

निद्केश्वर ने कहाः — नारद जी ! फल त्याग करने का माहारूय 'द्विनये, जो परलोक में श्रत्य फलदायी एवं सम्पूर्या कामनाश्रों को पूर्य करनेवाला है । मुनिवर ! कल्याण मद श्रगहन के महीने में तृतीया तिथि को उक्त बत प्रारम्भ करना चाहिये श्रयना द्वादरी। श्रप्टमी वा चतुर्दरी—किसी भी तिथि में प्रारम्भ करना चाहिये । शुक्त पत्त की इन्हीं तिथियों में बाह्मखों द्वारा देद मंत्रादि का पाठ करवाकर इस वत का आरम्भ करना चाहिये । अनिवर्ध्य । दूसरे पुरायमद महीनों में भी इसका आरम्भ किया जा सकता है । यथाग्रक्ति दिस्तिणा समेस दुरुव में वने हुए पदार्थों का बाक्षर्यों को भोजन करवाये। इस वद में अहारह प्रकार के अर्को का पर्व श्रन्य फल तथा कन्द आदि का एक वर्ष पर्यन्त त्याग करना चाहिये, केवल श्रीपिय में सम्मिलित अल या फल को छोड़ कर । नन्दी के समेत शिव तथा धर्मराज की प्रतिमा सुवर्ग द्वारा निर्मित करवाये । कुम्माएड, विजीरा, चकोतरा (एक प्रकार का नीव्) भाँटा, कटहल, आमड़ा, कैया, तरवृजा, वालुक, (ककड़ी था फचरी), येल, पीपल, बेर, जम्बीर (एक प्रकार का बीव्) केला की फली, कमरल तथा दाडिम--इन सीलहों फलों को अपनी आर्थिकस्थिति के अनुरूप द्ववर्ण का बनवाये। मूली, ऑवला, जासन, इमली, करींदा, कंडोल, मिर्च, इलायची, कुन्दुरू, करीर, कुटज, शमी, शूलर, शारियल, श्रंगूर तया दोनों यहती---इन सोलह फलों को ययाराकि चाँदी का बनवाये । ताड़ तथा श्रयस्त के फलों को तामनय कराना चाहिये उडी प्रकार विकेक्ट वा मैनकल स्या काश्मरी (संभारी) के फल, स्रलकी कन्द, रता्ल्, प्रतृरा, पिहटिया, चित्रवरुली के फल, कूट, शास्मलि के फल, ध्याम, मटर, महुधा, बरगद तथा पटोल (परोरा)—इन सोलह फर्लों को यथाराक्ति ताँचे का बनवाना चाहिये। फिर श्रत्न के ऊपर बल के दो कलरों को रखना चाहिए, वो वस से युक्त हों । तत्परचात् एक सुन्दर राय्या प्रस्तुत करे श्रीर उसके उपर दो यस्न रखे । फिर मोजन के तीन पात्रों समेत यमराज, रद तथा ष्टप-इन तीनों की मूर्तियों को तथा एक गाय को कुटुमी शान्त

एवं सपतीक ब्राह्मए की उस पुरुष प्रद दिन में विधिपूर्वक पूजा करके दान दे । पार्थना मंत्र—'इन सब प्रकार के फलों में 'करोड़ों देवता निवास करते हैं, इन सब फलों के त्याग बत से मेरी शिव जी में टढ़ मिक्त हो । शिव तथा धर्म सर्वदा अनन्त फल के दाता कहे जाते हैं, मेरे इस फल के सहित दान करने से ये मुभे नरदान देने वाले हों । शिव के भक्तों को सर्वदा श्रवन्त फल की माधि होती है, मुभे भी भरयेक जन्म में अनन्त फल की प्राप्ति हो । में ब्रह्मा, विप्सु, शिव तथा सूर्य में किसी प्रकार का अन्तर नहीं देखता. विश्वारमा भगवान् राकर सर्वदा हमारे कल्याणुकारी वर्ने ।' इस प्रकार प्रार्थना कर भूपणादि से अलंकत कर उन सामप्रियों को देकर यदि शक्ति हो तो वती एक शब्या का भी दान करे, जो सभी प्रकार की शयनीय सामित्रयों से युक्त हो । श्रसमर्थ पुरुष को, जैसा कि उत्पर कहा जा चुका है, उन्हीं फलों को ही दान देना चाहिये और सुवर्शनिर्मित शिव तथा धर्म की मृति को दो जल कलाशों के समेत दान देना चाहिये। प्रती पुरुप ब्राह्मण को दान करने के परचात् स्वयम् मीन धारण कर तेल के विना भोजन करे । यथाराक्ति श्रन्यान्य खाद्य वस्तुएँ भी ब्राह्मणों की खिलाये । सूर्य, विप्तु श्रीर शिव के उपासक भागवत जनों के लिए इस फल्याग्दायी सत्र फलों के त्याग व्रत की महत्ता चेदज्ञ लोग जानते हैं। द्विज्युंगव! खियों को भी यथाराक्ति इस वत का पालन करना चाहिए, क्योंकि मुनिश्रेष्ठ । इससे बदकर श्रमन्तफलदायक कोई श्रन्य वत न तो एस लोक में है श्रीर न स्वर्गलोक में। हे सुनिसत्तम ! फलों में लगे हुए सुवर्गा, चाँदी तथा ताँवे के जितने परमाणु---उनके चूर्या किए जाने पर---होंगे, उतने ही सहस्र युगों तक व्रती पुरुष रुद्र के लोक में पूजित होता है । मनुष्यों के समस्त पापों का विनष्ट करनेवाला यह पुगय अत सर्वदा अनुष्ठान करने वाले का आजीवन कल्यगाकारी होता है, इसके प्रमाव से अन्य जन्मों में भी वती कभी पुत्र के वियोग का दुःख नहीं भोगता। इसी के प्रभाव से वह अन्त में इन्द्र लोक में स्थान पास करता है। मुनीन्द्र ! जो अरुपविचशाली पुरुप इस पुनीत दान कथा को देव मन्दिरों में श्रथवा धार्मिक पुरुषों के भवन में पढ़ता है श्रथवा सुनता है, वह भी इस लोक में अपने पापों से निर्मुक्त हो कर मृत्य के बाद भगवान विन्ता के आनन्दकारी लोक को प्राप्त करता है। ॥१-२५॥

श्री मात्स्य महापुराण में सर्वपत्तत्याग माहात्म्य नामक ज्ञानवेवॉ ऋघ्याय समाप्त ॥१६॥

#### सत्तानवेवाँ अध्याय

नारद ने कहा—नन्दीश्वर ! अब इसके बाद किसी ऐसे वत को,—जो पुरुपों को अनन्त फल देनेवाला, आरोग्यपद एव ग्रान्तिकारक हो, कृषधा बतलाइथे । ॥१॥

नन्दिकेश्वर ने कहा--विश्वातमा मगवान् का जो परब्रह्मस्वरूप, कभी नष्ट न होने वाला तेजः पुज्ज है, वही संसार में सूर्य, श्रामि श्रीर चन्द्रमा के रूप में श्रवस्थित है। विशवर्य । उनकी श्राराधना करके पुरुष सर्वदा क्षुराल प्राप्त करता है । श्रात्षंव रविवार के दिन से सदा रात्रि कालः में भोजन करना चाहिये । जब हस्त नज़ब से युक्त रविवार का दिन पड़े तब उसके पूर्ववर्ती शनैरचर के दिन ही ईप्या तथा क्रोधादि विकारों से रहित हो ब्रती एक बार भोजन करे। श्रीर रवि के दिन रात्रि में श्रेष्ठ बाग्हणों कों भोजन करवा फर लाल चन्दन से बारह दल बाले एक सुन्दर कमल का पूर्व दिशा से सूर्य को नमस्कार कर विन्यास करे । इसी प्रकार थानि कोण में दिवाकर को,दिचाण दिशा में विवस्वान् को, नैक्टर्स कोण में भग को, पश्चिम के दल में बरुण को, बायु कोण में महेन्द्र को, उत्तर में श्रादित्य को, ईशान कोण में शान्त को नमस्कारपूर्वक विन्यस्त करे । बीजकोप के पूर्व दिशा वाले दल में सूर्य के अश्वों का विन्यास करे, उसी प्रकार दक्षिण में द्धर्यमा, पिइचम में मार्तगढ, उत्तर में रिव देव एवं करिएका (बीजकोष) में भारकर का विन्यास करें। सत्परचात उसी पदा पर तिल एवं लाल चन्दन समेत लाल पुष्प एवं जल से श्रर्थपदान करे श्रीर इस मन्त्र का उच्चारण करे । मंत्र-'दिवाकर । तुम काल स्वरूप हो, संसार के समी चराचर जीवों के स्वामी हो. वेद स्वरूप हो, सब कुछ देखनेवाले हो, अभि एवं इन्द्र के स्वरूप हो, अतः मेरी रचा करो । हे भास्कर । तुग्ही 'स्रप्रिमीले' इत्यादि मंत्र स्वरूप हो, तुम्हें हगारा नमस्कार है, है भारकर ! हे वरदान देने वाले ! तम 'ज्योति:पुनी के अध्यक्त हो, 'इपेत्वोजें' एवं 'अम आयाहि'''' इत्यादि मंत्रों के स्वरूप भी चुन्हीं हो तुन्हें हमारा नमस्कार है, श्रार्च दान के पश्चात विसर्जन करे श्रीर रासमें तैल के विना मोजन करे । इस प्रकार वर्ष भर व्यतीत हो जाने के उपरान्त सुवर्ण की उत्तम कमल श्रीर दो भुजाश्रों ,वाले पुरुप की प्रतिमा श्रपनी द्याधिक शक्ति के बातुरूपं बनवाये । और अधिक मूख्य वाली एक कपिला गाय, जिसकी सींगे सुवर्ण से, हुरों चाँदी से मंदी गई हों श्रीर वबड़े श्रीर काँसे के बने हुए दोहन पात्र से जो युक्त हो, तथा ग्रह से भरे हए ताँबे के पात्र के उपर उपर्धुक पद्म तथा पुरुष की प्रतिमा को रखकर दान करना चाहिये । लाल वस्न. पुष्प तथा धूप आदि पूजर्न की साममियों एवं सुवर्णमय लाल रंग के सिंगों से ब्राह्मस की विधिपूर्वक प्रजा कर संकल्प कर पदा सहित पुरुप का दान देना चाहिये। श्रेष्ठ वतों में दान लेने के अधिकारी, अविकृत अंगों वाले. जितेन्द्रिय, शान्त एवं कुटुम्बी ब्राक्षण को ही इसका दान देना चाहिये । मंत्र-'पाप को नष्ट करने वाले: सात श्रश्वों पर चढ़ने वाले, साम ऋक् एवं यर्जुनेद के तेज को धारण करने वाले, जगत् के सप्टा, विधाता संसार सागर के जहाज, निखिल विश्व स्वरूप, मगवान् सूर्य को हम नमस्कार करते हैं।' इस विधान से जो मनुष्य एक वर्ष तक इस लोक में इसका श्रानुष्ठान करता है वह पापों से उन्मुक्त हो चारो श्रोर फलें जाते हुए चँवर समूहों के मध्य में स्थित हो सूर्य लोक को प्राप्त करता है। पुराय के नष्ट हो जाने पर वह धर्ममूर्ति पुनः अमित कान्ति युक्त होकर शोक दुःख भय रोगादि से वर्जित हो साती द्दीपों का अधिपति होता है। जो पति, गुरु एवं देवता की सेवा में अनुरक्त सी, वेदस्ति भगवान्

<sup>े</sup>नकाशन — रविवार के दिन भर कुल भी ओडन म 'करके राजियाल मी ओडन करें। विवार और विराध को दी पड़ी दिन रोव रहने पर ओजन करना चाहिये किन्तु ग्रहरणाहमी तो रात में ही ओवन करें।

प्रेसेसे आदि सनुभो की सींगों दारा निर्मित एक प्रकार का बाध जो शिव का विशेष विष बतलाया नाता है।

सूर्य के दिन इस पुनीत नक्तमत का श्रमुष्ठान करती है, हे नारद जी ! वह भी देवपति इन्द्र द्वारा पृजित हो सूर्य के लोक को प्राप्त करती है, इसमें तिनक भी सन्देह नहीं । जो मनुष्य इस दान विधि को पढ़ता है सुनता है अथवा पदनेवाले का अनुमोदन करता है, वह भी धुक लोक में स्थित हो देवताओं द्वारा प्जित होकर श्रद्य काल पर्यन्त स्वर्ग लोक में निवास करता है। ॥१-२०॥

श्री मात्त्य महापुरायां में त्र्यादित्य वार कल्प नामक सत्तानवेवाँ श्रघ्याय समाप्त ॥१०॥

# अद्वानवेवाँ 'अध्याय

ं निन्दिकेश्वर ने फहा---- अब इसके बाद में दूसरे संक्रान्ति के अवसर पर किये जाने वाले उद्या-पन आदि पुराय वर्ती का फल बतला रहा हूँ, जो सन्पूर्ण कामनाओं का पूर्ण करनेवाला एवं परलोक में श्चस्य फल प्रदान फरने वाला है । ययन (जिस समय सूर्य दक्षिण से उत्तर एवं उत्तर से दक्षिण जाते हैं) तथा विपुत (जम रात श्रीर दिन वरावर हो जाते हैं तुला श्रीर मेप की संक्रान्ति) के श्रवसर पर उक्त संक्रान्ति वत का श्रमुष्टान करना चाहिये। व्रती पुरुष संक्रान्ति के एक दिन पूर्व एक समय दोपहर को नियमित भोजन करके संमान्ति के दिन प्रातःकाल दातून करके तिलों द्वारा स्नान करे । रिव की संमान्ति के अवसर पर पृथ्वी पर चन्दन द्वारा कमल को कर्सिएका (बीजकोप) समेत बनाये श्रीर उसमें सूर्य का श्राबाहन .करे । बीजकोष में सूर्य का न्यास करे तत्पश्चात पूर्व दिशा में श्रादित्य का, दिलाए में ऋडमंडल को नमस्कार है—पैसा कह उप्णाचि (उप्ण किरणों वाले) को, सबिता (सृष्टि करने वाले) को नमस्कार है— ऐसा कह नैक्स्टिय फोएा में पुनः पश्चिम दिशा में तपन (सूर्य) का विन्यास करे । वायव्य कीया में भग का न्यास कर उनकी पूजा करे । उत्तर दिशा में मार्तगढ एवं ईशान कोशा में विप्शु का विन्यास करे । तत्पश्चात् बालू की बनी हुई वेदी पर गन्ध पुष्प माला एवं फल आदि से उन सबों की पूजा करे और यथाशिक सुवर्षी का कमल बनवाकर सुवर्शीमय घृत पात्र एवं जल कलश समेत ब्राह्मण को दान करे । किर प्रथ्वी पर सूर्य के लिए चन्दन एवं पुप्पमिश्रित जल का श्रप्य करे !---मन्त्र 'हे घ्युग्वेद यर्जुवेद एवं सामवेद के स्वामिन् श्चनन्त ! निस्तिलविश्वस्वरूप ! विश्वारमन् विश्व भर में सर्वाधिक तेजस्वी, स्वयम उत्पन्न होने वाले जगत् के चालक ! श्राप को मै नमस्कार करता हूँ ।' इस विधि के श्रानुकूल प्रत्येक महीनों में यह श्रानुप्तान करना चाहिये प्रथवा एक ही बार वर्ष की समाप्ति पर सम्पूर्ण विधानों को बारह बार करना चाहिये। इस प्रकार वर्ष की समाप्ति हो जाने पर घृत एवं दुम्ब से बने हुए खाद्य पदार्थों द्वारा श्रीम तथा श्रीष्ठ न्नाह्मणों को विधियत् तुप्त कर बारह कलारों को बारह गौन्त्रों तथा रखसमेत सुवर्ण के बने हुए कमल से संयुक्त कर दान करना चाहिये । गीएँ दूघ देने वाली तथा सीघी होनी चाहियें, उनकी सींगें सुवर्ण तथा खुरें चाँदी से अलंकृत हों, सभी माला एवं वस्त्र से मुशोभित की गई हों, काँसे की बनी हुई दोहनी से युक्त हों । असमर्थ पुरुष को आठ, सात अथवा चार गीएँ तक देने का विघान है । अति द्ररिद पुरुष को जेवल एक किंपिता भी का दान थेछ ब्राक्षण को कराग चाहिये। वर्ग इस प्रकार अपनी राक्ति के अनुरूप सुनर्ग, नाँभी अथवा ताँचे की चनी हुई रोप सहित एटवी की प्रतिमा को दान करें। अशक पुरूप को वासुकि समेत एटवी की अदिमा काकर सुनर्ण निर्मित सूर्य की प्रतिमा के साथ दान करना चाहिये। इस अनुसान में प्रति को योग्यातिक रूपणता नहीं करनी चाहिये, रूपणता करने से निरम्य ही वह नीचे गिर जाता है। नारद जी। इस प्रत के अनुसान करने से मनुष्य का तक गण्यर्व आदि देव योनियों से पृजित ही ह्या में निवास करता है जब तक महेन्द्र प्रभृति देवगण, हिमालय प्रभृति वर्ग एवं सातों समुद्रों समेत पृथ्वी का अहिस्तर रहता है। तदनन्तर वहाँ से पुण्यक चुन्त हो जाने पर बह इस संसार में सिरि के प्रारम्भ में उत्तम कुल एवं गील सराचार सम्पन्न हो सपक्षिक संन्दर गरीर शुक्त अनेक पुत्र वर्ग परिवार वर्ग से सेवित सातों द्वीयों का क्याभी होता है। इस प्रकार सूर्य संकान्ति वर किये जाने वाले इस पुण्यन्द्र अनुश्राम को ने मनुष्य मिन्द्र परिवार वाले है सुनता है स्वया किसी को अनुस्तम की सम्मति मात्र देता है वह भी देवपित इन्द्र के मनन में देवताओं द्वारा पृजित होता है। ॥१२-१४॥

श्री\_मास्य महापुराण में संक्रान्ति ट्यापन विषि नामक अद्वानवेगौँ अध्याय समास ॥१८।

## े निन्यानवेवाँ अध्याय

मन्दिकेदपर ने कही — नारद थी ! अप मैं भगवान विप्णु के सर्वश्रेष्ठ पिमृतिद्वादशी नामक मत को धतला रहा हैं, जो सम्पूर्ण देवलाओं द्वारा पृजित है, सुनिये ! कार्तिक, चैन, वैशाल, अगहन, फाट्युन, अथवा आपाड़ के महीने में शुक्त पत्त की दरामी तिथि को अवसादार करके सुद्धिमान मनुष्य सायंकाल की सन्ध्योपासना करने के धाद इस नियम को अंगीकार करें । पकादशी तिथि को निराहार रह कर भगवान विष्णु की विथि पूर्वक पूजा करके वह संकल्प कर भगवान द्वादशी को आक्षाण के समेत में भोजन करूँगा । केशव ! हमारा यह नियम निर्वेष्ठ समाप्त एवं सफल हो, मैं आप को नमस्कार करता हूँ !' रात्रिकाल में रायन करते हुए इस प्रकार का मानसिक संकल्प करना चाहिये ! तद्वपरान्त प्रातःकाल उठकर स्नान जप आदि से निकृत हो परिजाला मत रवेत रंग की पुण्य माला एवं चन्दनादि सामियों द्वारा कमलनेत्र मगवान की पूजा करें ! विश्व को नमस्कार है—ऐसा कह दोनों भैरों की, अशोक को नमस्कार है—ऐसा कह दोनों जाउंगों की, शिव को नमस्कार है—ऐसा कह होनों की, क्षेत्रों की, क्षेत्रों को नमस्कार है—ऐसा कह होनों सहों हों हों हों से, सायंदर को नमस्कार है—ऐसा कह टान की, आदित्य को नमस्कार है—ऐसा कह दोनों सत्त्रों की, सायंव को नमस्कार है—ऐसा कह टान की, उत्करती की नमस्कार है—ऐसा कह सीनों सत्त्रों की, सायंव को नमस्कार है—ऐसा कह विष्णु के वत्त्रयल की, उत्करती की नमस्कार है—ऐसा कह सीनों सत्त्रों की, भायंव को नमस्कार है—ऐसा कह सुल की और है नारद ! केशव को नमस्कार है,—ऐसा कह की नमस्कार है, एसा कह सुल की और है नारद ! केशव को नमस्कार है, एसा कह की जमस्कार है, की नमस्कार है, उत्करता की नमस्कार है, एसा कह सुल की अपहला है है। एसा कह सुल की नमस्कार है, उत्करता है, वरद को नमस्कार है, उत्करता कह सिर की नमस्कार है, सुल की नमस्कार है, उत्कर की नमस्कार है अपहला है ने उपरान्त बती

श्रपने नाम का उच्चारण कर हाथों में राख, चक्र, गदा, तुलवार तथा कमल धारण करने वाले भगवान को पुनः नमस्कार करे । तदुपरान्त हे ब्रह्मन् ! सर्वात्मा को नमस्कार है—ऐसा कह शिर की पूजा करनी चाहिये। बुद्धिमान पुरुष श्रपनी राक्ति के श्रानुकूल कमल के समेत धुवर्षी का मत्स्य बनवाकर जल कलरा के समेत मगुडप के व्यगले. माग में स्थापित करे तथा तिल संयुक्त गुड़ का पात्र, जो श्वेत रंग के वल से डँका हुआ हो, स्थापित करे, फिर रात भर इतिहास एवं पुरानी घर्म कथाओं की चर्चा करते हुए जागरण करे। रात च्यतीत हो जाने पर प्रातःकाल किसी कुटुम्बी ब्राह्मण की छुनर्शमय कमल एवं जल कलरा समेत देव की उक्त सुवर्ण मूर्ति दान कर दे । मंत्र—'देव ! श्राप श्रपनी समस्त विम्**तियों से कमी वि**सुक्त नहीं होते, इस दुःख रूपी संसार सागर के कीचड़ से हमें भी पार करें ।' शुनिवर ! इस प्रकार भगवान् के दसीं श्रवतारीं समेत दत्तात्रेय एवं व्यास की मूर्तियों को कमल के साथ प्रत्येक महीने में पूरे वर्ष भर दान करे श्रीर पापरह, छल, कपट त्रादि दुर्गु यों को एक दम छोड़ दे । मुनिश्रेष्ठ । इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुकूल बारह ह्यादरी ब्रतों को सनाप्त कर वर्ष की समाप्ति पर उक्त लयग् (नमक) पर्वत तथा गाय के समेत एक गुम्या गुरु को दान करें । ग्रक्तिसम्पन्न पुरुप विधिपूर्वक वस्त्र, अलंकार एवं अन्यान्य आमूपणादि से गुरु की पूजा कर गृह के साथ गाँव वा खेत का दाने करे। इस अनुष्ठान में यथाग्रक्ति अन्यान्य प्राक्षणों को भी भीजन कराकर चल, गी, रलसमृहं तथा धन राशियों द्वारा सन्तुष्ट करे । श्राट्पवित्त मनुष्य श्रपनी राक्ति के श्रनुकूत थोड़ा दान करें । जो पुरुष अस्यन्त दरिद्र हो किन्तु भगवान विष्णु के प्रति निष्ठायान् हो यह इस व्रत में केवल पुष्प द्वारा भगवान का पूजन कर दो वर्ष तक इसका नियम रखे। उपर्युक्त विधि के श्रानुसार जो मनुष्य इस विमृतिद्वादरी नामक वत को सम्पन्न करता है वह पापों से छुटकारा पाकर व्रपने,सी पूर्व पितरों को तारता है। उसे एक लक्त जन्म पर्यन्त कभी शोक नहीं भोगना पड़ता और न कोई ज्यापि सताती है न दारिद्रच श्रीर न परकीय बन्धन । प्रत्येक जन्म में यह शिव तथा विष्णु सगवान का मक्त होता है । महान् ! यही नहीं वह पुरावात्मा पुरुष एक सी आठ सहस्र युगों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है श्रीर तदुपरान्त पुनः राजा होता है । ॥१-२१॥

श्री मात्स्य महापुरागु में विद्गु व्रत वर्गान नामक निन्यानवेवाँ श्रध्याय समाप्त ॥११॥

#### <del>\_\_\_\_</del> एक सौ ऋध्याय

नन्दिके उबर ने कहा — नारद जी ! प्राचीन काल में रथन्तर नामक कल्प में सूर्य के समान श्रातिस्थय तेजस्वी गुप्पवाहन नामक एक जगल्यसिद्ध राजा ॥ मुनिवर ! उसकी उम तपस्या से सन्तुष्ट होकर ब्रह्मा ने उसे एक सुवर्ष का कुमल दिया था, जो इच्छित स्थान पर तुरन्त जाने वाला था । राजा उस कमल के द्वारा श्रपने नगर निवासी समस्त प्रजाजनों समेत देवता थों के लोकों में एवं पृथ्वी पर स्थव-स्थित समस्त द्वीपों में यथेष्ठ विचरण किया करता था । कल्प के श्रादिम काल में वह पुष्कर (कमल)

नियासी राजा जहाँ पर निवास करता था वह सातवाँ द्वीप (पुष्कर) लोक में विरोप प्जनीय समभा जाता था, यतः बाद में चलकर उसका नाम भी पुष्कर हीप पड़ा । भगवान ब्रह्मा ने उसे यह कमल का वाहन प्रदान किया था व्यतः राजा को भी देव तथा दानवंगए पुष्पवाहन कहा करते थे । मुनीन्द्र ! व्यपनी परम श्रेष्ठ तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा द्वारा प्रदच उस जंगम कमल पर समासीन राजा पुष्पवाहन के लिए तीनों लोकों में कोई भी स्थान व्यगम्य नहीं था । उस प्रतापशाली राजा की की भी चारों थोर से सहसों मुन्दरी कियों द्वारा प्रजित व्यनुपम सीन्दर्यशालिनी एवं शंकर की पार्वती की भौति व्यतिवल्लमा थी । उसका नाम लावर्यवरती था । उसके व्यतिशय धर्मारणां एवं धनुर्यारियों में धुरन्धर पुत्रों की संख्या भी दस सहस्र थी । इस प्रकार व्यपनी इन व्यनुपम समस्त विमृतियों को देखकर राजा व्यपने मन में वारम्थर विहिनत होता था । एक बार मुनिपवर प्रचेता को व्याया हुव्या देखकर उसने उनसे व्यपने मन में वारम्थर विहिनत होता था । एक बार मुनिपवर प्रचेता को व्याया हुव्या देखकर उसने उनसे व्यपने मन की यह बात कही । ॥१-७॥

्राजा ने फहा- मुनीन्द्र 1 किस कारण से मेरी विमृति इतनी निर्मल एवं देवतार्थों तथा मनुष्या द्वारा पूजित है ? क्या ऐसा कारण है कि मेरी श्री रूप-लावएय में सभी देवांगनाओं को पराजित करनेवाली है ? मेरे श्राल्प पुरुष से ही विधाता ने क्यों ऐसा सुन्दर एवं विस्तृत कमल का ऐसा ग्रह सुक्ते दिया । है, जिसमें मन्त्रियरों, हाथी, रथ त्रादि समूह एवं प्रजाजनों से पिरे हुएँ सी करोड़ राजा धृन्द भी यदि प्रवेश कर जायें तो आकारा के मध्य में चारों खोर विचरण करने वाले तारागणों से संयुक्त चन्द्रमा की भौति यह . न बिदित हो सकेगा कि वे कहाँ गये ? त्राप यह नतलाइये कि इस सम्पूर्ण फंत प्राप्ति के मूल कारण उस परम धर्ममय कार्य को अन्य जननी के उदर से उत्पन्न होकर अर्थात् पूर्व जन्म में मैंने किया था अथया मेरी इस सुन्दरी स्त्री ने किया था श्रम्यना मेरे पुत्रों ने किया था। प्रचेतः ! इन सब बातों को कृपया श्राप सुन्ते बतलाइये। राजा की ऐसी बार्ते सुनकर मुनिवर प्रचेता ने राजा के इस थाकस्मिक एवं धद्मुत प्रभावपूर्ण पृचान्त की भ्रन्य जन्म से सम्बन्धित जानकर यथार्थतया बतलाना भारम्भ किया । राजन् । तुन्हारा पूर्व जन्म व्यति घोर कर्म करने वाले व्याप के कुल में हुआ था और तुम स्वयं भी प्रतिदिन बोर पापकर्म करने वाले थे। तुम्हारा शरीर भी अन्य पुरुषों के अंगों के बोड़ों की माँति नहीं जुड़ा हुआ था, कुरूप श्रीरटेट्टा मेदाथा। दुर्गन्धिपुक्त जीवों एवं साँप आदि के समान बाहर से देखने में परम कुरूप था। उस जन्म में कोई भी मित्र पुत्र आदि यन्युजन पिता माता श्रीर वहन तुम्हारे हितेपी नहीं थे । ये सभी तुम्हें वरानर कुवाच्य श्रादि कहकर दुःख पहुँचाया करते थे। राजन्। परन्तु तुम्हारी यह परम श्रिया कुरूप गुर्खवाली स्त्री तुम्हारी संगिनी थी श्रीर सर्वदा तुम्हारे .कल्यामा में निरत रहती थी । उसी समय एकवार इस मत्येलोक में अति मयानक अनाष्ट्रिए पड़ी, अतिराय लुया पीड़ित हो तुम एक दिन कुछ भी अन्न, फल, मांस आदि नहीं जुटा सकें, और घूमते चूमते एक वहुत वहे तालाव के पास गये, जिसमें कमल खिले हुए ये श्रीर चारी श्रीर के तटों पर की वड़ फैला हुआ था। उसमें प्रविष्ट होकर अधिक संख्या में कमल इकट्टा कर तुम बैदिश नामक पुर की चोर गये । और उसे नहाँ विकय कर मूल्य मास करने के इरादे से तुम पुर में चारो स्त्रोर घूम त्राये; पर पूरा दिन बीत जाने पर भी ंडन कमलों का कोई बिकेता नहीं दिसाई पड़ा श्रीर तुम थकान तथा छुधा से श्रति पीड़ित हो एक मवन

के श्रॉगन में हीं के समेत बैठ गये । तदनन्तर रात में तुम्हें किसी स्थान पर जोरों से होने वाले मांगलिक शब्द सुनाई पड़े । उसे सुन कर तुम स्त्री समेत वहाँ गये, जहाँ से वह मांगलिक ध्वनि श्रा रही थी । वहाँ जाकर तुमने मएडप के मध्य माग में विधिवत् की जाने वाली मगवान् विष्णु की पूजा देली।वहाँ श्रनंगवती नामक वेश्या विभृतिद्वादशी व्रत का अनुष्ठान कर रही थी और माध महीने की समाप्ति पर भगवान् ह्यीकेश को विधिपूर्वक अलंकत कर सुवर्णिनिर्मित कल्पटुम के समेत न्त्रपने गुरु को सर्वश्रेष्ठ लवणाचल तथा सम्पूर्ण सामित्रयों समेत एक शुप्या का दान कर रही थी। तुम दोनों—पति पत्नी—ने इस प्रकार पूजा में संलग्न श्रनंगवती को देखकर यह सोचा कि मेरे इन कमलों से क्या होगा? वड़ा श्रन्वा होता यदि इनके द्वारा भग-वान् विन्तु को अलंकत कर दिया जाता । राजन् । उस समय तुम दोनों के हृदय में इस प्रकार की मिक्त उत्पन्न हुई । तुम्हारे श्रनुरोध पर भगवान् विप्ता एव लवसाचल की उन्हीं कमलों द्वारा विधिवत् पूजा की गई । बाद में बचे हुए पुष्प समूहों से शुख्या एवं पृथ्वी की भी विधिवत् पूजा एवं सजावट हुई । तदनन्तर श्चनंगवती ने सन्तुष्ट हो कर यह त्राज्ञा दी कि इस उपकार के बदले में इन्हें सुवर्ण की तीन सी सुद्राएँ दी जायँ । किन्तु श्रतिराय सात्त्विक भावना के वरीभूत होकर तुम दोनों ने उस दिये जाते हुए धन को श्रंगी-कार नहीं किया । राजन् । तब अनद्भवती ने तुम दोनों के लिए चार प्रकार के पकवान लाकर कहा-लीजिये भोजन फीजिए.। फिन्तु उसे भी तुम लोगों ने स्वीकार नहीं किया श्रीर कहा—'हे नरानने ! हम भोजन कर लेंगे; फिन्तु हे निप्पापे l जन्म के पापी, कुत्सित कर्म करने बाले, हठधर्मी हम दोनों को तुम्हारे साथ साथ उपवास करने में त्राज विशेष त्रानन्द मिल रहा है । हे अनघ ! उसी प्रसंग में धर्म का लेशमात्र संचार हुम्म में हुन्ना। इस प्रकार वैश्या के साथ साथ हुम दोनों ने भी उस रात भर जागरण किया। पातः काल होने पर वेश्या ने लवणाचल के समेत शब्या का दान किया, गुरु को कई गॉव दिये; श्रन्यान्य बारह बाह्यणों को भी यल श्रतंकार श्रादि से प्रसज्जित कर करवे के समेत गीए दीं । श्रीर प्रहृत्, मित्र, दीन, श्रन्ध एवं दरिदों के साथ भोजन किया श्रीर उन (तुम) व्याध दम्पति की भी विधिपूर्वक पूजा की श्रीर विदा किया । राजन् ! वह व्याध स्त्राप ही थे, जो इस जन्म में राजराजेरवर हुए, उस कमल समृह से विष्णु, भगवान् की पूजा करने के कारण तुम्हारे सर्व पाप नष्ट हो गये श्रीर तुम्हें यह पुष्कर (कमल) का भवन मिला ! राजन् । उस तुग्हारे श्रवुल पराक्रम—जो मूखे रहते हुए भी मुद्राएँ नहीं लीं—के माहात्य के कारण श्रव्स तपस्या से ही मगवान् लोकनाथ चर्तुमुज ब्रह्मा, जो स्वय भगवान् केराव के स्वरूप कहे जाते हैं, सन्तुष्ट हुए और उन्हीं की प्रसन्नता के फलस्वरूप तुम्हारा यह भवन (पुष्कर) यथेए स्थान पर तुरन्त पहुँच जाने घाला हो गया । वह ध्वनंगवती येश्या सम्प्रति कामदेव की पत्नी रति की सपत्नी (सीत) के रूप में प्रीति नाम से उत्पन्न हुई है, जो लोक की व्यानन्ददायिनी एवं समस्त देवताव्यों की पूज्य है । इस कारण हे राजेन्द्र ! इस पुष्कर को प्रयोतल पर छोड़ कर गंगा जी के किनारे उक्त विमृतिद्वादरी। नामक यत का सम्पृर्यीतया द्रुम भी व्यनुष्रान करो । राजन् । इसके करने से तुमको व्यवश्य मोत्त की प्राप्ति होगी । ॥८-३३॥

> नन्दिकेरवर ने कहा--- त्रक्षम् । इस प्रकार की वार्ते कह कर अनिवर प्रचेता वहीं पर श्रन्तिहित ।•

हो गये श्रीर राजा पुप्पवाहन ने उनके कथनानुकृत उक्त बत का श्रमुष्टान संपन्न किया । ब्रह्मन् । इस विमृति-द्वादरी नामक बत का श्रमुष्ठान करते समय श्रस्तगृह बत का नियम करना चाहिये । बारह द्वादरी तक, जिसी प्रकार से भी सम्भव हो, कमलों द्वारा इस बत को समाप्त करना चाहिये । धुनिवर । इसमें यथाशक्ति ब्राह्मणों को प्रचुर दिल्लिण देनी चाहिये, कृषणता नहीं करनी चाहिये । भक्ति से ही भगवान् विप्णु सन्द्वष्ट होते हैं । इस मत्युलोक में पापी मनुष्यों के भी चापों को नष्ट करनेवाली इस कथा को जो मनुष्य पढ़ता है भक्तिपूर्वक धुनता है श्रथवा सम्मृति मात्र देता है, वह सी करीड़ वर्ष पर्यन्त देवलोक में निवास करता है । ॥ १ ४ - ३ ७॥

श्री मात्स्य महापुराण में नृन्दिकेश्वर-नारद-संवाद प्रसंग में विभृतिद्वादर्शी वत वर्शन नामक सीयाँ अध्याय समाछ ॥१००॥

#### एक सौ एक अध्याय

नन्दिकेश्यर ने कहा --नारद जी ! अब इसके उपरान्त में उन सर्व श्रेष्ठ साठ वर्तों का विधान बतला रहा हैं, जिन्हें स्वयंप भगवान, रांकर ने उसे बतलाया है और जो घोरातिघोर पारों के विमाग करने बाले हैं । मती मनुष्य पूरे वर्ष तंक फेवल रात्रिकाल में भोजन करके कुटुम्ब बाले ब्राह्मण् को सुवर्णा के बने हुए चक्र तथा त्रिशूल एवं दो त्रेष्ठ वस्त्रों का दान करे । इसके फलस्वरूप वह दाता शिव स्वरूप होकर हम लोगों के साथ शिव जी के लोक में आनन्द का अनुभव करता है। यह महापापनाशक देववत है। जो पुरुष केवल एक बार दोपहर में नियमित भोजन कर वर्ष की समाप्ति पर सुवर्ण निर्मित वुपभ के समेत शिव की मृति तथा तिलमगी गाय का दान देता है; वह शंकर के लोक को प्राप्त करता है। यह महापाप नाग्रक रुद्रवत है। जो एक दिन का व्यवधान देकर ठीसरे दिन केवल रात्रिकाल में भोजन कर वर्ष की समाप्ति पर कृपभ समेत सुवर्गनिर्मित नील कमल का शक्कर युक्त पात्र के साथ दान करता है, वह विद्या मगवान के परम पद को प्राप्त करता है, यह लीलावत के नाम से कहा जाता है। आपाद आदि चार (आपाद. सावन, भादों तथा त्राश्विन) महीनों में जो मनुष्य शरीर में तेल लगाना वर्जित कर देता है श्रीर भोजन की सब सामप्रियों का दान करता है वह हरि के भवन को प्राप्त करता है। इस लोक में यह बत मनुष्य में प्रीति बढ़ानेवाला श्रीतिवत नाम से विख्यात है। जो मनुष्य चैत्र के महीने में .बही, दूध, घृत एवं गुड़ ऋादि का सेवन वर्जित रलकर रस संयुक्त पात्रों के समेत सूक्ष्म वस्त्रों का दान करता है एवं उसी प्रसंग में बाह्मण दम्पति की 'गौरी मेरे उसर प्रसन्न होंग- ऐसी कामना करके विधि-पूर्वक पूजा करता है. वह भवानी (पार्वती) के लोक का फल देने वाले इस गौरी नामक वत द्वारा पूर्ण फल की प्राप्ति करता है । पुनः चैत्र महीने की पुष्प ज्यादि शुम नवात्रों से युक्त त्रयोदरी तिथि को नक वद ( फेबल रात्रि में मोजन करने का नियम) का पालन कर जो मनुष्य सुवर्णनिर्मित दस अगुल के अशोक

वृद्धं की, ईख तथा वस्त्र से संयुक्त कर 'प्रबुक्त जी असल हों--ऐसी कामना से ब्राह्मण की दान देता है, -वह एक कल्पपर्यन्त विप्पुलोक में निवास कर पुनः शोक रहित हो उत्पन्न होता है। सर्वदा शोक के विनाश करनेवाले इस पुरम्बत का नाम कामबत है। श्रापाढ़ श्रादि चार महीनों में जो मनुष्य भाँटा का मोजन एवं नख का कटाना छोड़कर मधु श्रीर घृत को कलरा के समेत दान करता है श्रीर फिर कार्तिक महीने में त्राक्षरण को सुवर्ण का दान करता है, वह शिव का लोक प्राप्त करता है, यह शिववत कहा जाता है । जो मनुष्य हेमन्त श्रीर शिशिर चारतुर्श्वों में पुष्पीं को व्यवहार में लाना वर्जित करता है श्रीर फाल्गुन की पूर्णिमा तिथि को श्रमनी शक्ति के श्रमुकूल सुवर्ण के तीन पुर्पों को सायंकाल के समय 'शिव श्रीर भगवान विप्णु प्रसन्न हों - ऐसी कामना से दान करता है, वह परमपद की प्राप्ति करता है, यह सीम्यगत कहा जाता है । फालान महीने की तृतीया तिथि को जो नमक वर्जित रखता है श्रीर इस प्रत के समाप्त होने पर शैय्या का एव सम्पूर्ण सामित्रयों समेत गृह का दान करता है एवं उसी प्रसंग में जाझण् दम्पति की 'पार्वती जी प्रसन्न हों'—इस कामना से विधिपूर्वक पूजा करता है वह एक करुपपर्यन्त गीरी के लोक में निवास करता है । यह सौभाग्य नामक व्रत कहा जाता है । तत्पश्चात् सायकाल में मीनव्रत धारण कर वर्ष की समाधि पर घतपूर्ण कलरा, जोड़ा वस्त्र, तिल एवं घरटा को जी ब्राह्मण को वान देता है यह सरस्वती देवी के उस स्थान को प्राप्त करता है, जहाँ पहुँच कर पुनर्जन्म दुर्लम है, यह सीन्दर्य एवं विद्या का दैनेवाला सारस्यत नामक व्रत है । जो मनुष्य पद्मनी तिथि को उपवास रखकर लक्ष्मी की विधिपुर्वक पुजा ं कर वर्ष की समाप्ति होने पर छुवर्ण का कमल गाय समेत दान करता है वह लक्ष्मी का स्थान पास करता है श्रीर प्रत्येक जन्म में लक्ष्मीसम्पन्न रहता है। सदा पापों के विनाश करने वाले इस व्रत का नाम सम्पद् वृत है। भगवान विष्णु एवं गुंकर जी के सम्मुख पूरे वर्ष तक ऋगों में लेपन कर जो मनुष्य जल कलग्र समेत धेनु का दान देता है वह श्रापने दस सहस्र जन्म पर्यन्त राजा होता है श्रीर तदनन्तर शिव के लोक ं को प्राप्त फरता है, यह समी श्रमिलापाओं का पूर्ण करनेवाला श्रायु वत है। मीन वत धारण कर एक ही स्थान पर पीपल वृत्त, सूर्य तथा गंगा जी को प्रशाम कर जो मनुष्य एक वर्ष तक ईर्प्या कोघ आदि दुर्गुगों से रहित हो केवल दोपहर में एक बार नियमित भोजन करता है और ब्रत की समाधि होने पर पूजनीय ब्राह्मण दग्पति की पूजा कर तीन गौत्रों के समेत मुवर्श के बृद्ध का दान करता है वह श्रश्वमेध यज्ञ के समान उत्तम फल को प्राप्त करता है, समृद्धि एवं कीर्ति का फल देने वाला यह कीर्तिवृत है। गोवर द्वारा मण्डल का निर्माण कर भगवान् विच्छु का श्रथवा शिव का घृत से स्नान करा कर पुप्प समेत श्रदातों से जो पूजा करता है, श्रीर इस प्रकार वर्ष की समाप्ति होने पर तिलधेनु समेत शुद्ध तथा परिमाण में श्राट श्रगुल विस्तृत सुवर्ग्यानिर्मित कमल का सामवेदी ब्राह्मया को दान करता है, वह रिग्व के लोक में पृजित होता है । इस लोक में यह सामन्नत कहा जाता है । नवमी तिथि को दोपहर के समय नियम से एक बार मोजन कर अपनी शक्ति के अनुकूल अनेक कन्याओं को मोजन कराकर उन्हें भोजन की सामग्री एव सुवर्णजटित चोली तथा वक्ष का दान तथा आक्षण को सुवर्ण का सिह दान करता है वह मनुष्य

शिव का स्थान प्राप्त करता है श्रीर एक श्ररम जन्म पर्यन्त सीन्दर्यसम्पन्न एवं शत्रुश्रों द्वारा श्रपराजित रहता है। लियों को मुख देने वाले इस अत को नीरनत कहते हैं। जो मनुष्य पूरे वर्ष तक पूरिणमा तिथि को दूध का नत रखता है श्रीर वर्ष की समाप्ति पर श्राद्ध कर पाँच दूध देने वाली गीश्रों का तथा जल कलरा समेत पीले रंग के वस्त्रों का दान करता है वह विप्तु मगवान् के लोक को प्राप्त करता है. श्रपने सी पूर्व पितरों को नरक से उवारता है तथा करुप की समाप्ति होने पर राजाधिराज होता है। यह पितृत्रत कहा जाता है । चेत्र श्रादि चार ( चेत्र, वेराख, ज्येष्ठ तथा वैराख ) महीनों में जो विना याचना किये ही इसरों को जल देता है और बत की समाप्ति पर अब एवं वस्न समेत मणि, तिल संयुक्त पात्र तथा सुदर्श का दान करता है वह ब्रह्म के लोक में पृजित होता है और कल्प की समाप्ति पर निश्चय ही राजा होता है, यह आनन्दनत कहा जाता है। पूरे वर्ष तक पंचामृत ( दूध, शहर, धी, दही और शहद ) द्वारा मगवान की मृति को स्नान कराकर वर्ष की समाप्ति पर पुनः पंचामृत के समेत धेन तथा राख का ब्राह्मया को दान देता है, यह मगबान, गंकर के स्थान को शांत करता है श्रीर करूप की समाप्ति पर राजा होता है, यह पृतित्रत कहा जाता है। जो मनुष्य मांसाहार छोड़ कर एक वर्ष पूर्ण ही जाने पर गाय का दान करता है और उसी प्रकार छुवर्शनिर्मित स्ग का दान करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है तथा कल्पान्तर में राजा होता है, यह अहिंसा नत कहा जाता है। माथ के महीने में प्रात:काल स्नाम कर द्विज दग्पति की पूजा करे एवं वस्त्र, माला तथा श्राम्पण से श्रलंकृत हो उन्हें मली प्रकार मोजम कराये. जो मनुष्य ऐसा फरता है वह एक कल्पपर्यन्त सूर्य के लोक में निवास करता है, यह सूर्यव्रद के नाते से प्रसिद्ध है । आपाद आदि चार महीनों में प्रातः काल जो मनुष्य स्त्रान करता है, एवं कार्तिक के महीने में ब्राह्मणों को भोजन एवं गाय का दान देता है, वह भगवान विच्लु के लोक की प्राप्त करता है। यह शुभ विष्णुवत है। जो मनुष्य एक श्रयन से लेकर दूसरे श्रयन पर्यन्त पुष्प एवं घृत का व्यवहार छोड देता है चीर प्रत की समाप्ति पर धृतघेनु के समेत पुप्पों की मालाओं का दान करता है तथा ब्राह्मण को घृत तथा दुग्व से बने हुए पदार्थ का दान करता है, वह शिव के स्थान को प्राप्त करता है. शील एवं क्रारोम्य का फल प्रदान करनेवाले इस वत का नाम शीलवत है । ॥१-३ ८॥

सायंकाल में जो दीण्दान करता है एवं एक वर्ष पर्यन्त तेल का सेवन वर्जित रखता है, वर्ष की समाधि होने पर पुनः दीप तथा झवर्यानिर्मित चक तथा शल और जोड़े वल का दान कुलीन माझए की करता है, वह इस मर्त्यलोक में तेजस्वी होता है और अनन्तर शिव जी का लोक प्राप्त करता है। यह झत दीिष्ठत्रत के नाम से प्रसिद्ध है। जो मनुष्य कार्तिक महीने की प्रथम गृतीया तिथि को गोन्त्र तथा कुल्यी का प्राप्तन कर एक वर्ष पर्यन्त केवल रात्रि में मोनन करता है और वर्ष की सथाप्ति होने पर गोदान करता है, वह पार्वती के लोक में एक कल्पपर्यन्त निवास करता है और रखनन्तर इस लोक में राजा होता है। धर्मदा कल्याया करने चाले इस मत का नाम रहमत है। चैत्र के महीने में दो मनुष्य सुगन्तित हम्यों का लेपन वर्जित रसता है, एक पात्र और सुगनित हम्यों से सुक्त दो रबेव वक्ष माझए। हो राना

फरता है वह वरुग का स्थान प्राप्त करता है, यह दृद्यत नामक त्रत है। वैशाख के महीने में पुष्प तथा नमक वर्जित रख फर जो गोदान करता है वह विष्णु मगवान के स्थान में एक करूपपर्यन्त रह फर पुनः इस लोक में राजा होता है। कान्ति तथा कीर्ति देने वाले इस प्रनीत व्रत का नाम कान्तिव्रत है। तिल राग्रि से संयुक्त यथाशक्ति तीन पत्त से श्वाधिक सुवर्षा द्वारा निर्मित त्रक्षायड की प्रतिमा को बनवाकर जो तीन दिनों तक तिल दान कर अच्छे त्राक्षण तथा श्रम्नि को सन्तुष्ट कर माला, वस्त्र एवं श्रामृष्णादि से ब्राह्मण दम्पति की 'विश्वातमा प्रसन्न हों'-इस मावना से पुग्य दिन में पूजा कर दान देता है, यह उस पर व्रक्ष की प्राप्ति करता है, जिसे प्राप्त कर पुनर्जन्म नहीं होता, निर्वाण (मोद्र) पद देने वाले इस व्रत का नाम ब्रह्मनत है। जो मनुष्य प्रजुर धुवर्ण समेत दो मुखवाली ऋर्यान् सबस्सा धेनु का दान देता है श्रीर दिन में दुम्य का व्रत भारण करता है, वह परम पद की प्राप्ति करता है, यह पुनरागमन दुर्लम करनेवाला घेनुमत है। दुःधनत में तीन दिन तक स्थित रह कर यथाराक्ति एक पल से ऋषिक सुवर्षा द्वारा कल्पवृत्त की प्रतिमा बनबाकर सराङ्गल की राशि के समेत दान देनेवाला मनुष्य ब्रह्मपद को प्राप्त करता है, यह कर्पवित कहा गया है। मास भर उपवास रख कर जो एक सुन्दर गी ब्राह्मण् को दान करता है वह विप्या के पद की प्राप्ति करता है, यह भीमव्रत स्मरण किया जाता है। भीस पल से श्रधिक सुवर्ण द्वारा निर्मित प्रथ्वी भी मूर्ति को दान कर जो दिन में दुग्य बत धारण करता है वह शिवलोक में पूजित होता है । सात करूप पर्यन्त कर्रा के पीछे चलनेवाले (फल देनेवाले) इस वत को घरावत के नाम से स्मरण करते हैं। माध अथवा चैत्र के महीने में जो गुड़ थेनु का दान करता है, और तृतीया तिथि में केवल गुड़ का बत घारण करता है वह गौरी के लोक में पूजित होता है। परमानन्दकारक इस वत को महावत कहते हैं। जो एक पल पर्यन्त उपवास रखकर प्राप्तरण को दो कपिला गीत्रों का दान करता है, वह देव तथा राज्यसवृन्द द्वारा सुसेवित ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है और करूप की समाधि होने पर राजाधिराज होता है। यह प्रभावत के नाम से स्मरण किया जाता है। पूरे वर्ष तक नियमित रूप से दोपहर को एक बार भोजन करके जो खाद्य पदार्थों समेत जलकलाग्र का दान देता है वह एक कल्पपर्यन्त शिव के लोक में निवास करता है। यह मासिमत कहा जाता है। जो अप्रमी तिथि को केवल रात्रि में नियमित भोजन करके वर्ष की समाधि पर धेनु का दान करता है, वह इन्द्र के नगर को शास करता है। यह सुगतिव्रत के नाम से विख्यात है। वर्ष आदि चार (वर्ष), गरद, हैमन्त और शिशिर) ऋतुर्क्षों में जो ब्राह्मण को इन्घन का दान करता है और ब्रंत की समाप्ति पर धृतधेनु का दान करता है, वह परव्रद्धा की प्राप्ति करता है। यह सम्पूर्ण पापों का विनाश करनेवाला वैश्वानर नामक व्रत है। एकादरी तिथि को नियमित रूप से रात्रिकाल में भोजन कर एक वर्ष पूरे हो जाने पर मुवर्णीनिर्भत विष्णु भगवान् के चक नामक अस्त्र को जो ब्राह्मण को दान करता है, वह विष्णु के लोक को ु प्राप्त करता है और कल्पान्त में राज्य का श्रिषिकारी होता है । यह कृष्णावत के नाम से प्रसिद्ध है । जो नियमित रूप से दुख का आहार कर वर्ष की समाप्ति पर ब्राह्मण को दो गीपँ दान करता है, वह लक्ष्मी का लोक प्राप्त करता है, यह देवीनत के नाम से स्मरण किया जाता है। सप्टमी तिथि को केवल रात्रि में भोजन कर जो वर्ष की समाधि पर एक दुग्ध देनेवाली गाय दान देता है वह सूर्य का लोक प्राप्त करता है, यह भानुत्रत कहा जाता है। चतुर्थी तिथि को केवल रात्रि में मोजन करके जो सुवर्णनिर्मित हाथी की प्रतिमा दान करता है वह शिव के लोक को पास करता है, इस परम पुग्यपद शिवलोक को देनेवाले वत का नाम विनायक वत है। जो चार महीने तक महाफल (वेल तथा कैया) का त्यागकर कार्तिक महीने में सुवर्शनिर्मित उन्हीं फलों को तथा दो गौत्रों को बाहाए को दान करता है, वह विप्तु भगवान, का लोक प्राप्त करता है, यह वत विप्रमु-लोक का फल देनेवाला है श्रीर इसका नाम फलवत है। जो सप्तमी तिथि को उपवास रखकर वर्ष को समाधि पर स्वर्णानिर्मित कमलं तथा यथाशकि गौ, सुवर्ण तथा अत्रत समेत कलग्र का दान करता है. वह सूर्य लोक को प्राप्त करता है, तयोक्त फलदायी ईस वत का नाम सीर वत है। जो पुरुष उपवास रखकर वर्ष की बारह द्वादरी तिथियों को समाप्तकर यथाशक्ति भी, यस्त्र तथा सुवर्ण द्वारा बाहाणों की विधिवत पूजा करता है वह परमपद की प्राप्ति करता है, यह विष्णु वत के नाम से प्रसिद्ध है । जो कार्तिक की पूर्णिमा तिथि को वृणेत्सर्ग कर रात्रि काल में मोजन करता है, वह शिव का स्थान प्राप्त करता है. यह वार्षत्रत कहा गया है। कृच्छ् (अधिक कष्ट देनेवाले प्राजापत्य ज्ञादि) व्रत का अनुष्रान समाप्त कर बाह्मणों को गो दान कर जो भोजन करता है वह शंकर के स्थान को प्राप्त करता है, यह प्राजापत्य नामक वत है। चतुर्थी तिथि को नियमित रूपेण रात्रिकाल में भोजन कर एक वर्ष पूरा हो जाने पर जो 'गोयन (गीझों के समूह) का दान करता है, वह शिव का स्थान भार करता है, यह पुरवमद ज्यानक वत कहा जाता है । सात रात तक उपनास कर जो त्राक्षम् को छूत समेत कलश का दान करता है, यह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, तथीक फल देनेवाले इस बत को लोग धृतत्रत कहते हैं। वर्षा ऋतु में पृथ्वी से कप्र श्राकारा में रायन करने का नियम बनाकर जो बत के श्रान्त में दूध देनेवाली गी का दान करता है, वह नित्य इन्द्रलोक में निवास करता है, यह इन्द्रवत के नाम से विख्यात है। जो मनुष्य तृतीया तिथि को विना अग्नि द्वारा पकाये हुये भोजन को साता है और अन्त में गोदान करता है, यह शिव को प्राप्त करता है, जिन्हें प्राप्त कर पुनर्जन्म दुर्लम है। इस लोक में पुरुषों को आनन्द देने वाले इस पुरुष बत को अयोबत फहते हैं। जो उपवास रखकर दो पूज से श्राधिक **स्वर्ण द्वारा निर्मित** दो घोड़ों समेत रथ की मतिमा को दान करता है वह सी करुप पर्यन्त स्वर्ग लोक में निवास करता है और करुप के अन्त में राजाधराज होता है. यह श्ररवत्रत कहा जाता है । उसी प्रकार उपनासी रहकर जो मनुष्य दो हाथियों समेत सवर्ण के एवं का दान करता है, वह एक सहस्र कल्प पर्यन्त सत्य लोक में निवास करता है श्रीर तदपरान्त राजा होता है. यह करित्रत के नाम से स्मरण कियां जाता है । एक वर्ष व्यतीत हो जाने पर उपवास का त्याग कर जो गोदान करता है, वह यहाँ का श्राधिपत्य पाप्त करता है, यह सुखबत के नाम से शसिद्ध है। रात भर जल में निवास कर जो पातः काल गोदान करता है, वह वरुगा का लोक प्राप्त करता है. यह वरुगवत के नाम से विख्यात है। जो चान्द्रायण वत का श्रनुष्टान करता है श्रीर सुवर्ण के बने हुए चन्द्रमा का दान करता है, वह चन्द्रमा के लोक में निवास करता है, तयोक्त फल पदान करने वाले इस

वृत को नाम चन्द्रवत कहा गया है। जेठ के महीने में अप्रमी तथा चतुर्दशी तिथि को पाँच स्वानियों का ताप सहन कर सायंत्राल के समय सुवर्शनिर्मित घेनु की प्रतिमा का दान करता है वह रुद्र के लोक को शप्त करता है, यह रुद्रव्रत के नाम से विख्यात है। जो तृतीया तिथि को शिवालय में एक बार ध्वजा का व्यारोपण करता है, पर वर्ष की समाप्ति पर धेनु का दान करता है, वह भवानी के लोक को प्राप्त फरता है, यह मवानी व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। माघ महीने की सप्तमी तिथि को रात्रि काल में गीले यस पहिन कर जो विवाता है, एवं प्रातःकाल गोदान करता है, वह एक कल्प पर्यन्त स्वर्ग लोक में निवास कर पुनः पृथ्वी पर राजा होता है। यह पवन ध्रत है। तीन रात्रि तक उपवास रख कर फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि को एक शुभ भवन का जो दान करता है वह सूर्य का लोक प्राप्त करता है, वह धाम व्रत के नाम से परिद्ध है। उपवास रल कर पातः, मध्याह एवं सायंकाल में जो त्राम्पणों द्वारा माझण दम्पति की विधिपूर्वक पूजा करता है वह इस लोक में इस इन्द्रवत के माहात्म्य से विपुल व्यन्न तथा गीओं की एवं ऋन्त में मोत्त भी पासि फरता है। शुरू पत्त की द्वितीया तिथि को चन्द्रमा के उद्देश्य से जो आक्षरा को लवण संयुक्त एक पात्र दान करता है एवं वर्ष की समाधि पर धेनु दान करता है वह शेप जी का स्थान प्राप्त करता है, तथा पुनः राजापिराज होता है, यह सोमवत के नाम से स्मरण किया जाता है। प्रतिपदा तिथि को नियमित रूप से एक बार दोपहर में मोजन कर एक वर्ष की समक्षि पर जो एक कपिला गी दान करता है वह घेरवानर ( श्रम्मि ) का स्थान प्राप्त करता है, यह शिवव्रत के नाम से विख्यात है । दशमी तिथि को नियमपूर्वक केवल एक बार दोपहर में मोजन का नियम कर जो वर्ष की समाप्ति पर दस धेनुत्रों एवं दसों दिरात्रों की सुवर्ण मयी प्रतिमा का दान करता है वह निखिल ब्रह्मायड का ऋषिपति होता है। यह महापापनाशी विश्व त्रत के नाम से हमरण किया जाता है। जो मनुष्य इन सर्वे श्रेष्ठ साठ त्रतों के नियमों को पंद्रता है श्रयवा सुनता है वह भी सी मन्वन्तर पर्यन्त गन्धवों का श्रिधिपति होता है । हे नारद जी ! समस्त मानव समुदाय के परम उपकारी इन पुरयमद साठ वर्तों को मै तुमसे बतला चुका, श्रव इसके श्रतिरिक्त कुछ मुनने की यदि तुम्हारी इच्छा है तो दृसरे अत बतलाऊँ। श्रपने प्रियजनों के लिये कौन-सी बात श्रक्यनीय हो सकती है १॥४०-८५॥

श्री मात्त्य महापुराया में साठ वत विधान एव माहात्म्य वर्णन नामक एक सौ एक व्यथ्याय समाप्त ॥१०१॥

## एक सौ दूसरा ऋध्याय

निन्दिकेश्वर बोर्हे- नारद जी ! निर्मलता एवं भावों में पवित्रता विना स्नान के नहीं प्राप्त होती, त्रातः मन को शुद्ध करने के लिए किसी भी व्रत के त्रारम्भ में स्नान करना चाहिये । मंत्रज्ञाता विद्वान पुरुष को उमर निकाले हुए (कुएँ के जल) वा बिना निकाले हुए (तालाब त्रादि के) जल हारा स्नान करना चाहिये। श्रीर मूल मंत्र के हारा जलागार को तीर्य बना लेगा चाहिये। त्रश्मीत् उसमें पुरुषतीर्य की मायना करनी चाहिये। यह मूल मंत्र "नमो नारायखाय" (नारायख — मगवान् विच्यु को नगस्तर है।) कहा गया है। हाथ में कुशा लेकर विधिपूर्वक खाचमन कर जितेन्द्रिय एवं पवित्रातमा हो चारों थोर जार हाथ परिमाय तक तीर्थ की करपना कर इन निमालिखित मंत्रों द्वारा वहीं विवेकी पुरुष को गंगा का खाबाहन करना चाहिये। 'हे जहु कुन्ये। तुम भगवान् विच्यु की एकमात्र शक्तिस्वरूप हो, उनकी सेवा में सर्वत्र सरस रहने वाली हो एवं उन्हीं के चर्खों से निकली हो, खातः जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त होनेवाले गायों से हमारी रला करो। यायु ने स्वर्ग, पृथ्वी पवं धाकारा में मिलाकर सभी तीर्थों की संख्या साढ़े तीन करोड़ मतलाई है, जो सभी तुम में निवास करते हैं। तुम्हारे देवताओं में 'नन्तिनी' (खानन्द देनेवाली) तथा 'निलनी' (कमलों वाली, खाकारा गंगा) नाम प्रियद हैं। इसके खातिरिक पृथ्वी, विह्गा (आकारागामिनी) विद्यकाया, खम्हता, रिवा, विद्यापरी, सुप्रयान्ता, विद्यवसादिनी, लेमा, जाह्वी, राग्ता, रान्तिप्रयाविनी— ये भी तुम्हारे पवित्र नाम हैं। तुम्हारे इन पुराय नामों का स्नान करते समय कीर्यन करना चाहिये।'

'बिच्छो: पादमस्ताऽसि बैच्याबी विष्णुदेवता, पाहि नस्त्वेनसस्तस्मादाजन्ममरायान्तिकात् । तिराःकोट्योऽर्घकोटी च तीर्धानां वायुष्त्रधीत् । दिवि सुव्यन्तरित्ते च तानि ते सन्ति जाहवि । नन्दिनीत्येव वे नाम देवेषु निलनीति च, दक्ता पृथ्यी च विहया विश्वकायाऽस्ता रिया । विद्याधरी सुत्ररान्ता तथा विरवमसादिनी, क्तेमा च जाहवी चैव शान्ता शान्तिमदायिनी ।

इन उपर्युक्त नामों के कीर्जन करने से उस जलागार में त्रिपयगामिनी गंगा सिलिहित हो जाती हैं। इन नामों को सात वार जपकर अपने शिर पर प्रति चार वो, तीन, चार, पाँच अथवा सात बार तक जल डाले। पुनः उसी प्रकार अभिमंत्रित कर विधिपूर्यक मृतिका से स्नान करे। मंत्र—'हे बसुन्यरे! (अपने अंतर में घन पार्या करनेवाली) अशयकान्ते। (अश्वों द्वारा दवायी गयी) रचकान्ते (रथ द्वारा दवायी गयी) तथा विष्णुकान्ते! (विष्णु मगवान द्वारा दवायी गयी) जिन दुष्कर्मों को मैंने किया है, उससे होनेवाले पापों को तुम समसे, दूर करो। बराहमूर्ति (श्रकर रूपवारी मगवान विष्णु), गतवाहुवारी, कृष्या द्वारा तुम (हिरयक्षिपु) से झीनकर) उत्तर लायी गयी हो, अला द्वारा प्रदत्त हो, सहिष काश्यप द्वारा अभिमंत्रित हो, अतः सेरे अंगों पर चढ़कर तुम मेरे समस्त पापों को दूर करो। सृतिके। तुम्हों में सब दुष्ट रखा हुआ है, सम्पूर्ण कीर्मों को उत्तर करनेवाली! सुमते। इन्हों में नमस्तार करता हैं, सुकी पुष्टि दो।'

'उद्भुतासि वराहेण कृम्योन ग्रतवाहुना, मृक्ति अहरत्वासि काश्यपेनामिमंत्रिता । श्रास्त्य मम गात्रासि सर्व पाप प्रचोदय ।मृत्विके। देहि नः पुष्टि त्वयि सर्व श्रतिष्ठितम्। नमस्ते सर्वलीकानां प्रमवारासि स्वत

द्स प्रकार विधिर्वक स्नान कर परंचात श्राचमन कर, श्रीर फिर वहाँ से उठकर रवेत रंग के द्युद्ध दो वर्लों को धारण करें। तत्परचात् श्रेलोवंग की तुष्टि के लिए तुर्पण करें। उस समय कहे 'देव, यस, नाग, गन्धर्व, श्रप्तसाप, श्रमुर, क्रूर (क्रूम्बह श्रयवा पत्ती श्रादि जन्द्र) सर्प, ग्रुपण (गरुड श्रादि पत्ती) पृत्त, श्रमाल, श्रन्य पत्तीगण एवं श्रन्य जीवद्यन्द जो वायु में रहने वाले, जल में रहनेवाले, श्राकारगामी, निराचार एवं पाप तथा धर्म में निरत रहनेवाले हैं—उन सब की तृष्टि के लिए में यह जलदान कर रहा हैं।' "देवा यत्तास्तथा नागा गन्धर्वाऽप्सरसोऽसुराः । क्रूराः सर्पाः सुपर्धाश्च तर वो जम्बुकाः खगाः । वाय्वाधारा जलाधारास्तथेवाकाशगामिनः । निराधाराश्च ये जीवा पापे धर्मस्तास्तथा । तेपामाप्यायनायेतद्दीयते सलिलं भया ।"

तदनन्तर बाँधे कन्धे पर यज्ञोपनीत रखकर देवताओं को जल दे। पश्चात् जनेक को माला की भाँति धारण करले और मिक्तपूर्वक मनुष्यों तथा ब्रह्मपुत्र नहिंपयों को जल दे। उसी प्रकार 'सनक, सनन्दन, सनातन, किपल, आधुरि, बोढु, पंचिशल—ये सभी मेरे दिये हुए जल द्वारा सदा तुम्र हों— ऐसा कह कर तर्पण करे। इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्य, पुलह, क्रह्म, प्रनेता, बसिण्ठ, स्रुप्त, नारंद प्रमृति देविष तथा व्रह्मपियों का अलत तथा जल द्वारा तर्पण करे। तत्परचात् जनेक को दाहिने कन्धे पर रखकर बार्य घटने को सृति पर टेक कर अधिष्याच, सीम्य, हविष्मान्, क्रम्पा, सुकाली, बहिंपद् आदि देवितरों तथा अन्यान्य यज्ञभागमोजी पितर गर्णों को तिल तथा चन्द्नमिश्रित जल द्वारा विधिपूर्वक तर्पण करे। 'यमराज, धर्मराज, सुरु, अन्तक, वैबस्वत, काल, सर्वमृत्तक्य, औदुम्बर (चौदह यमों के मध्य में एक यम।) दण्या, नील, परमेधी, बृकोदर, चित्र तथा चित्रगुप्त को नमस्कार है।' ऐसा कहकर विधिपूर्वक हाथ में सुरु लेकर बुद्धिमान् पुरुष इन पितरों का भी तर्पण करे। पितामह आदि पितृवंश के पूर्वपुरुष एवं नाना सुरु लेकर बुद्धिमान् पुरुष को नाम एवं गोत्र का उच्चारण कर भक्तिपूर्वक विधिवत तर्पण द्वारा खून एस अरके इस मंत्र का उच्चारण करे। 'इसारे (इस जन्म के) परिवार के जो लोग नहीं हैं, जो लोग हैं और जो हमारे पूर्व जन्म के परिवार के हैं, वे सब विधिपूर्वक तृष्य हों, वे सब भी तुस हों, जो हम से जलाइति द्वारा तुस होंने की इच्चा रखते हैं।'।।१२-२४।।

तदुपरान्त आवंभन कर आगे की और विधिपूर्वक पुष्प समेत अस्तों द्वारा एक कमल बनाये। श्रीर प्रयतपूर्वक लाल चन्दन समेत जल का अर्घ्य सूर्य के नामों का उच्चारण करते हुए दे। "विन्पाह्व- अर, विन्पा के मुलक्ष्य, सहल किरणों वाले, सभी प्रकार तेजोमय देव तुम्हें हमारा नित्य नमस्कार है। हे राव, सर्वेश, सर्ववत्सल, जगतस्वामिन, दिव्यचन्दन से मुशोभित तुम्हें हमारा नमस्कार है। हे पश्चासन! मुगडल एवं वाज्वन्द से अलंकृत, सम्पूर्ण लोकों के स्वामी! तुम्हें हम नमस्कार करते हैं। तुम ही सम्पूर्ण संसार को उद्बुद्ध करनेवाले हो। हे सर्वगामी! सत्यदेव! भास्कर! मेरे सत्कर्मों एवं दुष्कर्मों—सभी को तुम सेवते हो, में तुमको प्रणाम करता हैं। मेरे अपर तुम प्रसन्न हो। दिवाकर! प्रमाकर! तुम्हें हमारा वारम्वार नमस्कार है।"

इस मकार उक्त नामों का उच्चारण करते हुए सूर्य को नगस्कार एवं तीन गार प्रदक्षिणा कर जो मनुष्य ब्राक्षण, गो एवं सुवर्ण का रूपर्य करता है, वह विच्छु मगवान के लोक को प्राप्त करता है । ॥२६-२१॥ श्री मात्स्य महापुराण में स्नानविधि नामक एक सी. दूसरा श्रय्याय समाप्त ॥१०२॥

## एक सौ तीसरा ऋध्याय

निद्देकेस्वरं बोले--नारद जी ! श्रव इस कथा के उपरान्त में प्रयाग क्षेत्र का वर्णन कहाँगा. जिसे प्राचीन काल में मार्करहेय ऋषि ने पाराङ्गपुत्र युधिन्ठिर से कहा था । चत्र महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और सारे कुरु देश का राज्य पृथापुत्र अधिष्ठिर की भाष हुत्या तो उस समय कुन्ती पुत्र राजा अधिष्ठिर भाइयों की मृत्यु से श्रतिराय दुखित होकर सोचने लगे । 'हमारे भाई राजा सुयोधन म्यारह श्रद्धीहिसी सेना के स्वामी थे, किन्तु हम लोगों को दुःल में डालकर वे मृत्यु को पास हुए, हम पाएड़ के पाँच पत्र वाह्यदेव भगवान् कृप्या का साहाय्य प्राप्त कर किसी प्रकार बचे रह गये । महावलगाली भीष्म, द्रोगा, कर्या, पुत्र तथा भाइयों समेत राजा दुर्योधन का संहार हम लोगों ने कर डाला । सभी राजा लोग तथा व्यन्यान्य श्रपने को शूर्वीर माननेवाले बीरगण काल के कराल गाल में चले गये । गीविन्द 1 हम लोगों के इस राज्य भोग विलास श्रादि सामियों एवं जीवन से श्रव क्या लाम है ? हाय ! ऐसे कप्टमय राज्य को धिवकार है । इस प्रकार की चिन्ता में निक्रम राजा युधिष्ठिर विकल हो कर उत्साह एवं व्यापार से शून्य हो गये श्रीर भीचे मुख करके छुछ देर तक यूं ही बैठे रहे । छुछ देर बाद होरा आने पर राजा ने पनः पनः इसी बात की चिन्ता करते हुए सोचा । ऐसा कीन-सा विनियोग ( प्रायश्चित ) नियम ( व्रतोपवास ) श्रथका तीर्थ है, जिसके द्वारा इस घोर महा पाप से में मुक्त हो सकूँगा श्रीर जिसे प्राप्त कर मनुष्य सर्वश्रेष्ठ भगवान विन्तु के लोक को प्राप्त करता है। ऐसे पुरुषपद तीर्घादि को मैं भगवान कृष्ण से कैसे पूछ सकता हैं: क्योंकि उन्होंने स्वयं हम लोगों से यह घोर पाप करवाया है । धतराष्ट्र से कैसे पूछ सकता हैं: जिनके सी पुत्रों को हमने मार डाला है, महर्षि व्यास से भी कैसे पूछ सकता हूँ, जिनके गोत्र का विनास हुआ है । इस मकार की घोर चिन्ता में धर्मपुत्र महाराज युधिन्ठिर विकल थे । उस समय सभी पारडवरून्द श्रापने ज्येप्ट . आता युधिन्दिर के इस गोक से उद्विम होकर से रहे थे । इनके अतिरिक्त जो अन्यान्य वीरगरा पार, इपन युधिप्टिर के समीप वहाँ विद्यमान थे, वे तथा कुन्ती श्रीर द्रोपदी भी, जो वहाँ प्रसंगतः आ गयी थी, श्रत्यंत विकल हो रही थीं । सब के सब चारों खोर से रूदन करते हुए प्रथ्वी पर गिरे पड़े थे ! ॥१-१२॥

बाराएसी नगरी में मार्करडेय नामक ऋषि निवास करते थे, जो राजा युधिन्दिर से मली भाँति परिचित थे। राजा युधिन्दिर को इस मकार निकल एवं दु:सी जान कर वे शीप्र ही काशी से हिस्तनापुर पहुँचे फ्रीर राजा के द्वार पर स्थित हुए। द्वारपाल ने ऋषि को द्वार पर प्राया देस राजा से शीप्र जाकर निवेदन किया। 'महाराज! श्राप को देखने के लिए मार्करहेय नामक ऋषि द्वार पर उपस्थित हैं। द्वारपाल की बात सुनकर धर्मपुत्र राजा युधिन्दिर स्वयं द्वार पर पहुँच श्राये। ।।१३-१५॥

शुधिष्टिर ने कहा — महामुने । महामाग्यरा िन् । आप का बारमार स्वागत है। आज हमारा जन्म सफल हो गया। इमारे पूर्व पुरुषों का उद्धार हो गया। मुनिवर ! आज आप के दर्शन पा जाने से हमारे पितरगण सचयुच सन्तुष्ट हो गये। हमारा यह पार्थिव रारीर पवित्र हो गया। ॥१६-१७॥

निद्केश्वर ने कहा--तत्परचात् महात्मां युधिप्ठिर ने महासुनि मार्कग्डेय को सिंहासन पर विठाकर उनके पैरों को घोकर विधिपूर्वक पूजा की। अति सन्तुष्ट एवं पूजित हो कर मार्कग्रहेय जी ने पृद्धा---राजन् ! तुम किस लिए रुदन कर रहे थे ? किस कारण से इतने विकल थे ? तुम्हें कीन-सी बाधा सता रही भी १ श्रीर तुम्हारा क्या श्रशुभ हुआ १ शीघ्र ही हमसे सब वार्ते बतलायो । ॥१८-१२॥ युधिष्ठिर ने कहा--महामुने ! राज्य पद की प्राप्ति के लिए हम लोगों ने जो-जो श्रनुचित कार्य

किये हैं, उन्हीं सब को सोचकर मैं इस समय अत्यधिक चिन्तित हुआ हूँ । ॥२०॥

मार्करखेग ने कहा-महावाहु ! राजन् ! चत्रियों के धर्म की जो व्यवस्था है, उसे छुनो । बुद्धिमान पुरुप को युद्ध करने में कोई पाप लगता है—ऐसा मैने कहीं नहीं देखा, तो फिर राजनीति से---विशेपतया चत्रिय जाति को---युद्ध करने में कीन-सा पाप लग सकता है १ श्रतः इस प्रकार का विचार इदय में रखकर युद्ध में पाप लगने की चिन्ता तो तुम्हें नहीं ही करनी चाहिये।' मुनि की ऐसी बातें सुनक्र राजा युधिप्टिर ने सुनि को शिर नवा कर पुनः प्रणाम किया श्रीर श्रीत विनय श्रीर नम्रता-पूर्वक सम्पूर्ण पापों के विनाश का उपाय पूछा । ॥२१-२३॥

युधिष्ठिर ने फहा--बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ ! तीनों लोक के नित्य प्रत्यत्त दर्शन करने वाले श्राप से मैं उन उपायों को पूछना चाहता हूँ, जिनसे मनुष्य श्रपने समस्त पाप कर्मों से छुटकारा पा जाता है। श्राप कृपया उन्हें संज्ञेष में हमसे कहें । ॥२४॥

मार्कपडेय ने कहा--महाबाहु राजन् ! सम्पूर्ण पापों को नष्ट करने वाले, परम पुरायपद, प्रयाग नामक क्षेत्र की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन, जो पुरायकर्मी मनुष्यों के लिए सर्वोधिक पुरायदायी कहा जाता है, मैं तुमसे कह रहा हूँ, सुनो । ॥२५॥

श्री मात्स्य महापुराख में प्रयाग माहात्म्य वर्शन नामक एक सी तीसरा श्रध्याय समाप्त ॥१०३॥

## एक सौ चौथा श्रध्याय

पुधिष्ठिर ने कहा-भगवन् ! मुनिवर्घ्य ! प्राचीन कल्प में प्रयाग की जैसी स्थिति थी, देवताओं में प्रमुख ब्रह्मा जी ने इसके विषय में आप से जैसा कुछ कहा है, उसे मै उसी प्रकार सुनना चाहता हूँ । मनुष्य प्रयाग तीर्थ की यात्रा किस प्रकार करते हैं ? वहाँ की निरोपता क्या है ? वहाँ पर मृत्यु हो जाने से क्या फल मिलता है ? श्रीर वहीं के स्तान करनेवालों को किस फल की प्राप्ति होती है ? यह भी बतलाइये कि जो लोग प्रयाग तीर्थ में ही निवास करते हैं, उन्हें कीन सा फल प्राप्त होता है ? इन सभी बातों को कृपया हमें वतलाइये, इन्हें सुनने का हमें गड़ा कुतृहल है 1 ॥१-३॥

मार्कराडेय ने कहा-वत्स । प्रयाग तीर्थ की जो विरोपता है और वहाँ जाने पर जो फल मिलता है, प्राचीन काल में ब्राक्षणों द्वारा कहे गये जिस माहात्म्य को मैने सुना है, उन सप्र वार्तों को में तुमसे

वतला रहा हूँ । प्रयाग के प्रतिष्ठान्पुर नामक नगर से वासुकि के वालाव के श्रप्रभाग तक, वहाँ पर कम्वल, व्यरवतर तथा बहुमूलक नामक नाग गए निवास करते हैं, तीनों लोकों में सुनिसद प्रजापित ब्रह्म जी का चेत्र वहा जाता है। मनुष्य वहाँ स्नान कर स्वर्ग को श्राप्त करते हैं। जो मनुष्य वहीं पर श्रपने शाख त्याग करते हैं, वे पुनः नहीं उत्पन्न होते एवं वहाँ पर निवास करने वालों की रक्ता ब्रह्मा श्रादि देवगण् समवेत भाव से—एकत्र हो कर-करते हैं। राजन् ! इस विस्तृत प्रयाग त्तेत्र में सम्पूर्ण पापों के नष्ट करने वाले कल्याणदायी अनेक तीर्थ हैं, जिन्हें सैकड़ों-वर्षों में भी में नहीं गिना सकता ! अतः संतेष में प्रयाग तीर्थ का कीर्तन कर रहा हूँ । साठ सहस्र धनुर्वारी सर्वदा गंगा की रज़ा करते हैं, उसी प्रकार सप्त बाहन भगवान् सविता (सूर्य) यसुना की रत्ता करते हैं, विरोपतया प्रयाग की सर्वदा स्वयं देवराज इन्द्र रत्ना करते हैं, इसके मगृहल की रत्ता श्रन्यान्य देवताओं के साय स्वयं भगवान् विन्यु करते हैं। सुनसिद्ध श्रन्त्यवट ही रता सर्वेदा भगवान् शंकर हाथ में त्रिशृत लेकर करते हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण पापों को विनष्ट करनेवाले वहाँ के सभी स्थानों की रक्ता देवगृन्द करते हैं। अतः अधर्म से पिरा हुआ मनुप्य उस लेत्र में नहीं जा सकता । राजन् । ऐसे उत्तम प्रयाग होत्र के स्मरण करने मात्र से कुंद्य स्वरण वा त्राति स्वरण पाप भी यदि आपको लगा होगा तो वह मी नष्ट हो जायगा। ऐसे प्रयाग तीर्थ के दर्शन करने से, केवल नाम का कीर्तन करने से अथवा वहाँ की मृतिका के स्पर्य करने मात्र से भी मनुष्य श्रपने पापों से खुटकारा पा जाता है। राजेन्द्र ! उस प्रयाग चेत्र में पाँच कुराड हैं, उनके मध्य भाग में गंगा बहती हैं। परम पुनीत श्याग चेत्र की सीमा में प्रवेश करने भाग से पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं । सहस्र योजन दूर से ही गंगा का स्मरण करने से मनुष्य-चाहै कितना ही पोर पापी वर्षों न हो-परम गति पास करता है। इस प्रयाग दीर्थ के नाम कीर्तन करने से घोर पापों से छुउकारा मिलता है, देखने से मंगल मिलता है, स्नान करने तथा जल के पान करने से तो मनुष्य श्रपने पूर्वें की सातवी पीड़ी तक का उद्धार करता है। जो तरवज्ञानी पुरुष इस प्रयाग क्षेत्र में बहुनेवाली गंगा तथा यमुना की मध्य भूमि में सत्यवादी होकर कोप को वस में रख, अहिंसा परायण हो बेदोक्त धर्मानुसार गी तथा त्राक्षण की कल्याय भावना में निस्त रहकर स्नान करता है वह धोर पापों से दुक हो जाता है। यह मन से जिस ऋमिताया के पूर्ण होने की चिन्ता करता है उसे प्रचुर परिमाण में प्राप्त करता है । अतुष्य उस सम्पूर्ण देवताओं द्वारा राज्यित प्रयाग तीर्घ में मनुष्य को ब्रह्मचर्य बत धारण कर एक मास तक श्रवस्य निवास करना चाहिये और पितरों तथा देवताओं का विधियत् तर्पण करना चाहिये । वहाँ निवास करते हुए जिन-जिन मनोर्खों की अभिताषा मनुष्य करता है उन्हें श्रवश्य प्राप्त करता है। चीनों लोक में विख्यात सूर्य की कन्या महामाम्यशालिनी यमुना उस पुनीत प्रयागलेत्र में आई हुई हैं। चौर वहीं पर सासात् महादेव शंकर भी नित्य सिन्निहित रहते हैं । युधिष्टिर ! यह प्रयाग तीर्घ मनुत्यों को नड़ी कठिनाई से मिलने वाला एवं परम् पुरुवपद हैं । हे रालेन्द्र ! वहाँ पर स्नाव व्यादि करके देव, दानव,

<sup>ै</sup>स्पी, <sup>व</sup>बस्ती ।

गन्धर्व, ऋषि, सिद्ध तथा चारण श्रादि दिन्य योनिधारी स्वर्ग लोक की प्राप्ति करते हैं । ॥१-२०॥ श्री मात्स्य महापुरास्य में प्रयाग माहात्स्य वर्णन नामक एक सौ चौथा श्रध्याय समाप्त । ॥१०॥॥

#### एक सौ पाँचवाँ अध्याय

मार्कएडेय ने फहा-राजन् ! प्रयाग का माहात्म्य मै पुनः वतला रहा हूं, छुनो । जिसे छुन-कर निश्चय ही मनुष्य सप्पूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है, निश्चित व्यवसाय करनेवाले दु:सी एव दरिद्र— इन सन के फल्यामा के लिए प्रयाग ही एक तीर्थ स्थान कहा गया है ! यह एक गोपनीय विषय है । मनुष्य किसी ब्याधि से पीड़ित हो, दीन हो, अथवा वृद्ध हो, किसी विपत्ति में ग्रस्त हो यदि इस प्रयाग चेत्र में गंगा तथा यसना के पुनीत संगम पर अपने प्राणों को छोड़ता है तो वह तपाये हुए सुवर्ण की भाँति सुन्दर, सूर्य के समान तेजोमय विमानों द्वारा, गन्धर्व एवं अप्सरा समूह के मध्य भाग में सुरोभित होकर स्वर्ग लोक में कीड़ा करता है और अपने यथेष्ठ मनोरथों की प्राधि करता है--ऐसा ही महर्पियों ने कहा है। उनके वे सुन्दर विमान सभी प्रकार के दिव्य रह्मों से सुरोमित, अनेक प्रकार की ध्वजा एव पताकाओं से अलक्ष्त, दिव्य छन्दरियों से आकीर्ण एवं अन्यान्य मांगतिक लक्ष्णों से छुरोभित रहते हैं। यह भाग्यशाली मनुष्य स्वर्गलोक में शुयन करते हुए श्रमेक प्रकार के मनोहर गीतों एव मांगलिक वायों ( बाजनों ) के द्वारा जगाया जाता है । इस प्रकार जब तक पूर्व जन्म का स्मरण नहीं करता तब तक स्वर्गलोक में पूजित होता है। तत्परचात् पुराय के चीए हो जाने पर स्वर्ग से च्युत होकर भी वह उस समृद्ध परिवार में जन्म धारण करता है, जो सुवर्ण एव रहों से परम समृद्ध रहता है । इस जन्म में उत्पन्न होने पर वह पुनः इस भयाग तीर्थ का स्मरण करता है श्रीर पुनः वहाँ जाता है। श्रापने देश में हो, जंगल में हो, विदेश में हो अथवा अपने घर पर हो-कहीं भी हो-प्रयाग तीर्थ का स्मरण करते हुए जो माणों की छोड़ता है, वह परम पुनीत बहालोक की शाप्ति करता है—ऐसा महर्पिगण कहते हैं। उस ' शक्तों के रूच सम्पूर्ण मनोरओं को देने वाले एव प्रध्वी सुवर्ण की पैदा करनेवाली होती है तथा वहाँ पर ऋषि, मुनि एवं सिद्ध वृन्द निवास करते हैं। उसी लोक में वह प्राणी निवास करता है। इस सत्कर्म के द्वारा वह भाग्यशाली मनुष्य मर्त्यलोक में पवित्र, सहस्रों स्त्रियों से घिरे हुए मन्दाकिनी के मंगलमय सुरम्य तट पर, ऋषियों के साथ आनन्द का अनुभव करता है श्रीर सिद्ध, चारण गन्धर्व एव देवताश्रों द्वारा पूजित होता है। तत्परचात् स्वर्ग से च्युन होवर वह जम्बृद्धीप का श्राधिपति होता है। उस जन्म में भी पुन: पुन: मांगलिक कर्मों की चिन्ता में निरत रह कर वह निरचय ही गुखवान एव धनी होता है । मनसा, वाचा, कर्मणा सर्वदा धर्म में निरत रहक्त जो मनुष्य गंगा तथा यसुना के पुनीत सगम पर श्रपने मंगल के निवित्त किये जानेवाले भागवा फितरों के उद्देश्य से किये जानेवाले (श्राद्ध श्रादि ) श्रायवा देवता के पूजन स्मादि कार्यों में गोदान करता है तथा सुवर्ण मिए। मुक्ता स्त्रादि बस्तुएँ दान करता है, उसकी वह तीर्थ यात्रा सफल हो जाती है

श्रीर वह पर्याप्त पुराय प्राप्त करता है । इस पुनीत तीर्य में जाकर श्रयंवा श्रन्यान्य पुरायप्रद देव मन्दिरों में जाकर तीर्थ यात्री को दान नहीं महरण करना चाहिये। श्रीर वहाँ के सभी कार्यों में — निरोपतया ब्राह्मण को— साववान होना चाहिये । लाल रंग की श्रयवा रवेत रंग की दूध देनेवाली गाय की सीगों को सुवर्ण द्वारा ख़ुरों को चाँदी द्वारा मदा कर काँसे के धने हुए दोहन पात्र के समेत प्रयाग तीर्थ में शान्त, घर्मज एवं वेदों के पारगामी त्राह्मण को इवेतरंग के बन्न से विमृषित कर विधिवूर्वक द्वान करना चाहिये तथा उसके साथ-साथ श्रन्यान्य बहुमूल्य बर्क्को एवं रह्मों का भी दान देना चाहिये। हे नृपतिवर ! इस प्रकार दान करनेवाला प्राणी उस गी के शरीर में जितने रोम रहते हैं उतने ही सहस्र वर्षों तक स्वर्गलोक में पूजित होता है। न्नगते जन्म में जिस स्थान पर वह पुरुप उत्पन्न होता है, वहीं पर वह गी भी उसके घर उत्पन्न होती है। इस श्रेष्ठ कर्म के माहात्म्य से यह पाणी धोर नरक को देख भी नहीं सकता ! प्रस्तुत उत्तर कुरु प्रदेश . को प्राप्त कर अत्तव काल पर्यन्त वह त्रानन्द का अनुमव करता है । राजन् ! पक लाल साधारण गीर्थी की अपेचा दूध देनेवाली एक अच्छी गाय का ही दान प्रसस्त माना गया है अतः उसे अवस्य देना चाहिये। म्योंकि ऐसी एक ही गाय दान देने से पुत्र, स्त्री तथा नीकर-चाकर आदि को भी, संसार-सागर से तार सकती है। यही कारण है कि सब मकार के दान कार्यों में गोदान का विरोप महस्व माना गया है। विपम एवं श्रति भयानक महापाप से उत्पन्न होनेवाले ऐसे संकट में, जिससे कोई नहीं उबार सकता, एक गाय ही मनुष्य को उचारती है, ऋतः श्रेष्ठ शाक्षण को ऐसी गाय का दान श्रवस्यमेव करना चाहिये। ॥१-२२॥ श्री मात्त्य महापुराख में प्रयाग माहात्त्य वर्खन नामक एक सी पाँचवाँ अध्याय समाप्त ॥१०५॥

----

## एक सौ इठवाँ अध्याय

युधिष्टिर ने फहा — भगवन् । ज्यों न्यों श्राप प्रयाग का साहास्य वर्णन श्रमते कर रहे हैं, 'र्यो-र्यो श्रमे ऐसा लग रहा है कि में श्रपने समूर्य पायों से निश्चित छुटकारा पाता जा रहा हूँ । महासुनि । धर्म के प्रति श्रद्धा एवं निश्चय भाव रखने वाले पुरुषों को किस विधि से प्रयाग तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये श्रीर प्रयाग में पहुँच कर किस नियम के पालन करने की श्राज्ञा शासों में की गई है १ श्रप रूपया यह सब सुमें बतलाइये। ॥१-२॥

मार्कएडेय ने कड़ा—राजन् । में प्रयाग की यात्रा का विधानकम तुमसे , बतला रहा है, सुनी । जिस प्रकार कट्टियों द्वारा निर्मात विधानों को मैंने सुना है, जिस प्रकार लोगों को उन्हें करते देखा है, उसी प्रकार कह रहा हैं, सुनी । जो मनुष्य प्रयाग तीर्थ की यात्रा करने के लिए बैच पर चढ़कर जाता है, उसका पत्र मतला रहा हैं, सुनी । वह गोबेश की कष्ट देनेवाला पुरुष परम दारुण एवं घीर नरक में निवास करता है, श्रीर उस पापी के हाथ से दिये गये जन को पितरगण नहीं महण् फरते । जो पुरुष स्वपनी ही तरह श्रमने पुत्रों तथा सी श्रादि परिवार के लोगों को भी श्रपने ही साथ

प्रयाग-स्नान करवाता है तथा त्रिवेखी का उन्हें पवित्र जलपान कराता है, एवं उपर्युक्त सम्पूर्ण दान देने योग्य वस्तर्ज्ञों का ब्राह्मणों को दान दिलाता है ( उसकी यह तीर्थयात्रा परम सफल होती है ) । जो मनुष्य श्रपने ऐरवर्य के मद वा मोह से किसी वाहन द्वारा प्रयाग तीर्थ की यात्रा करता है, उसका सब किया घरा चीपट हो जाता है, ख्रतः बाहन को इस यात्रा में वर्जित रखना चाहिये । इस प्रयाग तीर्थ में गंगा एवं यमुना मदी के संगम पर जो वेदोक्त विधि के अनुसार अपने वैभव एवं सम्पत्ति के अनुकूल कन्या दान करता है. वह अपने इस श्रेष्ठ कर्म के माहात्त्य से तथोक्त भवानक नरक को नहीं देखता तथा उत्तर दूरु प्रदेश की प्राप्त कर अत्त्य काल पर्यन्त आनन्द एवं सुख का अनुभव करता है एवं सुन्दर रूपवान् धार्भिक प्रवृत्ति वाले पुत्र-पैत्रों को पांस करता है। राजेन्द्र! उस परम पुनीत प्रयाग तीर्थ में जाकर मनुष्य को श्रपने वैभव के श्रनुसार दान देना चाहिये। दान देने से तीर्थ-रनान का फल विरोप अधिक हो जाता है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं करना चाहिये। दान देनेवाला तब सक स्वर्ग में निवास करता है, जब तक स्रष्टि का मलम नहीं होता । प्रयाग तीर्थ में स्थित श्रज्ञयवट के मूल भाग पर जाकर जो ऋपने प्राणों को छोड़ता है वह श्रम्य समस्त लोकों का श्रतिकमण कर रुद्रलोक में निवास करता है। उस प्रयाग तीर्थ में भगवान गंकर के श्राश्रय में श्रवस्थित बारह श्रादित्यगण श्रपने प्रलर ताप से जब तपते हैं तब सारे जगत् को जला देते हैं, किन्तु अन्तयबट का मूलभाग तब भी नहीं जलता । जब अलयकाल चाने पर सूर्य, चन्द्रमा एवं समस्त संसार का विनाश हो जाता है श्रीर सारा संसार जलमझ होकर एक समुद्र की भाँति दिखाई पड़ता है उस समय भी उस परम पुनीत भयाग तीर्थ में भगवान् विप्तु यज्ञ की आराधना में तत्पर रहकर निवास करते हैं। गंगा तथा यसना के संगम पर अवस्थित उस प्रयाग तीर्थ की देवता, दानव, गन्धर्व, ऋषि, सिद्ध एवं चारणपुन्द सर्वदा सेवा फरते रहते हैं । राजेन्द्र ! इसलिए उस श्याग की यात्रा मनुष्य को अवस्यमेव करनी चाहिये, जहाँ पर ब्रक्षा श्रादि देवगण, श्रद्धपि, सिद्ध, चारण, लोकपाल, साध्य, लोक में वन्दनीय पितरगण, सनक, सनन्दन, सनरकुमार, श्रंगिरा श्रादि महर्षि गण, बहुत बड़ेन्बड़े ब्रह्मरिं गण, नाग, बड़े श्रेष्ठ गरुड त्यादि पत्ती, त्राकारागामी सिद्धगया, समुद्र, नदियाँ, पर्वत, नाग तथा विद्याघर गरा--ये सब निवास करते हैं, यही नहीं पत्युत वहाँ पर स्वयं प्रजापति ब्रह्मा को पुरस्सर कर विप्णु भगवान भी निवास करते हैं । हे राजसिंह ! तीनों लोक में विख्यात गंगा तथा यसना के प्रनीत संगम पर अवस्थित प्रयाग च्रेत्र पृथ्वी का जघनस्थल कहा जाता है। भारत ! उससे बढ़कर पुरायपद तीर्थ तीनों सोकों में श्रन्यत्र कहीं नहीं है। उसका नाम सुनने मात्र से, उसके नाम के कीर्चन मात्र से तथा वहाँ की मंचिका का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य श्रपने घोर पाप कर्मों से छुटकारा पा जाता है। वहाँ गगा यमुना के संगंत पर भ्रवस्थित होकर जो मनुष्य व्रत का निरचय करके श्रमिपेचन करता है, वह राजसूय तथा भ्रश्यमेध यज्ञ सम्पन्न फरने के समान पुण्य भाष करता है । तात ! न तो किसी देवता के वचन से और न लोक के वचन से---फिसी प्रकार भी—द्वान्हारी प्रयाग की तीर्थयात्रा दूषित करने योग्य नहीं हो सकतो । कुरुनन्दन । भूतल में सत्र साठ करोड़ दस सहस्र श्रेष्ठ तीर्थ माने गये है, उन सन्नों का सन्निधान इस प्रयाग तीर्थ में ही होता है ।

इस पवित्र तीर्थ में गंगा यमुना के संगम पर भागों को दोड़नेवाला भागी उस श्रेष्ठ गति की भाष्ठ करता है, जिसे योगी एवं सत्य परायण मनीपी लोग प्राप्त करते हैं । युधिष्ठिर ! ऐसे परम पवित्र प्रयाग तीर्य की यात्रा जो प्राणी नहीं फरते वे बस्तुतः इस सोक में जीवन ही नहीं धारण करते. व्यर्थान् वे जीते हुए भी मतक के समान हैं छोर तीनों लोफ के परम तहब से चिन्नत ही रहते हैं । उस परम श्रेष्ठ, परम पवित्र तीर्थ स्थान प्रयाग का दर्शन करने मात्र से पाणी राष्ट्र के शास से मुक्त चन्द्रमा की भाँति पाप मुक्त होकर शोभायमान होता है । यसुना के विस्तृत पवित्र तट पर कम्बल और व्यरवतर नामक दो नागों का निवास स्थान है, जहाँ पर स्तान एवं जल पान कर प्राणी अपने सम्पूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है। उसी प्रयाग तीर्थ में ग्रेलोक्य में सुप्रसिद्ध महादेव के पुनीत स्थान पर जाकर मनुष्य श्रपने दस पूर्व एवं दस पीखे पैदा होने वाली पीढ़ियों को इस मबंसागर से तार देता है । वहाँ पर अभिपेचन करने वाला अरयनेम यज्ञ का फल प्राप्त करता है और स्वर्गलोक में फल्प पर्यन्त आनन्द का अनुभव करता है। भारत ! प्रयाग में गंगा के पूर्वी फिनारे पर श्रांति प्रसिद्ध प्रतिष्ठानपुर तथा समुद्रकृप नामक पवित्र तीर्थ स्थान हैं, दन प्रनीत स्थानों पर प्रक्षचर्य वृत धारण कर कोच श्रादि तुरी भावनाश्रों को वरा में रखकर यदि मनुष्य तीन रात तक निवास करता है तो सम्पूर्ण पापों से मुक्त एवं पवित्रारमा हो व्यवस्था यज्ञ का फल पाष्ट फरता है। गंगा के पूर्वी किनारे पर श्रविस्थित प्रतिष्ठानपुर से उत्तर दिशा की श्रोर तीनों लोक में विख्यात 'हंसपपतन' नामक एक तीर्घ है। भारत ! उसमें स्तान करने मात्र से आए। व्यश्वमेष यज्ञ का फल प्राप्त करता है। उसके पुरुष प्रभाव से वह तब तक स्वर्ग लोक में पूजित होता है जब तक प्रथ्वी पर सूर्य और चन्द्रमा रहते हैं । यहाँ स्थित पुरस्पाद 'उर्थशी रमस्र' नाम से विख्यात बिस्तृत 'हंस पारहर' नामक तीर्थ में जो धपने प्राणों को छोड़ता है, उसकी जो फल मिलते हैं, उन्हें भी छुनिये। राजन्! उपर्धक्त स्थानी पर प्राण त्याग करने वाला प्राणी साठ सहस्र साठ सी अर्थात् ६६ सहस्र वर्षी सक स्वर्गलोक में पितरों के साम सेमित होता है। नरश्रेप्ट 1 बस्त 1 स्वर्य लोक में निवास करते हुए यह माणी परम सुन्दरी क्रप्सरा उर्दशी को सर्वदा देखा करता है एवं ऋषि, गन्धर्व तथा किश्वर गर्यों से पूजित होता है। तदनन्तर पुरुष के सीय हो जाने पर स्वर्गलोक से च्युत होकर वह उर्वशी के समान सर्वाहसुन्दरी एक सौ कन्याओं को प्राप्त करता है, एवं अनेक सहस्र खियों के मध्य में विराजमान होकर उनका पति होता है. तथा दस सहस प्रामों का राजा होता है, किंकिएी तथा नृपुर के मृदुल राज्दों द्वारा वह लगाया जाता है। इसी प्रकार अनेक दुर्लम सोगों का मोक्ता वन वह पुनः टरी वीर्घ (प्रयाग) की सेवा करता है। नित्य रवेत रंग के वक्ष पहिने कर इन्द्रियों को वश में रखकर नियमपूर्वक एक समय भोजन करके एक महीने तक जो प्रयाग तीर्थ में निवास करता है वह पुनर्जन्म में राजा होता है तथा प्रवर्ण के श्राम्पर्यों से श्रलंडूत एक सी क्षियों को प्राप्त करके समुद्र पर्यन्त पृथ्वी का श्राधीश्वर होता है । धन धान्यादि से परिपूर्ण हो कर पुनः नित्य दान करता है एवं अनेक प्रकार की विपुल मोग्य सामियों का विधिपूर्वक उपमीय कर उसी तीर्थ को प्राप्त करता है। उसी प्रयाग तीर्थ में स्थित परम रमाग्रीय सन्ध्यावट के पास ब्रह्मचर्य

त्रत धारण कर इन्द्रियों को वशु में रख उपवास कर पवित्र मन से सन्ध्योपासना करनेवाला त्रवातीक की शास करता है । उसी प्रयाग के कोटितीर्थ में जाकर जो श्रापने प्राणों को छोड़ता है वह सहस्र करोड़ वर्ष पर्यन्त स्वर्गलोक में पूजित होता है । तदनन्तर पुरायकर्म के त्तय हो जाने पर स्वर्ग से च्युत होकर सुवर्ण मिण मुक्ता श्रांदि से मुसमृद्ध कुल में स्वरूपवान् होकर वह पुनः जन्म ग्रहण करता है । वामुकि नाग के निवास से उत्तर दिशा की श्रोर मोगवती नामक तीर्य में जाकर, जहां पर दूसरा दशारवमेव नामक तीर्थ है, जो मनुष्य श्रभिपेचन करता है वह श्रद्रवमेष यज्ञ का फल शाप्त करता है, एवं उसके पुरुष प्रभाव से धनाव्य, रूपवान्, नीतिनिपुण्, दान करनेवाला तथा धर्मपरायण् होता है । चारों वेदों के श्रध्ययन से जो पुगय पाप्ति होती है, श्राजीवन सत्य वचन बोलनेवालों को जो फल माप्ति होती है, श्राजीवन श्रहिंसा व्रत के श्रंगीकार करने का जो धर्म बतलाया गया है, उतना ही श्रेय प्रयाग तीर्थ की यात्रा से प्राप्त होता कहा जाता है । गंगा में जहाँ-कहीं भी मनुष्य स्नान करते हैं, वहाँ-वहाँ पर उन्हें कुरुलेत्र के समान पुराय प्राप्त होता है, किन्तु जहाँ पर गंगा विन्घ्याचल से मिली हुई हैं, यहाँ ये कुरुक्तेत्र से दसगुना द्यधिक फल देनेवाली कही वाती हैं । जिस स्थान पर अनेऊ तीयों से संयुक्त महामाम्यशालिनी तपोधना गंगा बहती हैं उसे सिद्धों का द्देत्र समम्प्रता चाहिये, इसमें कुतर्क नहीं करना चाहिये । यह पुरवसलिला गंगा पृथ्वीतल पर मनुष्यों को तारती हैं, पाताल में नागों को तारती हैं तथा स्वर्ग लोक में देवताओं को तारती हैं, इसीलिए उनका पुराय नाम त्रिपथगा (तीन मार्ग से जाने वाली) कहा जाता है। पुनीत गंगा में शरीर की जितनी हिंडुयाँ पड़ती हैं खतने ही सहस्र वर्षों तक वह प्राची स्वर्गतीक में पृजित होता है । तदुपरान्त पुरायत्तीय होने पर स्वर्ग से ज्युत हो तर यह जम्बूदीप का स्वामी होता है। गंगा सभी तीयों से अधिक पुरायदायिनी हैं, निर्देगों में सबसे बड़ी एव पवित्रसलिला कही जाती हैं, सभी जीवधारियों को-विशेषतया महापापियों को भी-मोच् देने वाली हैं। ये सभी स्थानों पर तो अति छलम हैं; किन्तु तीन स्थानों—गंगाद्वार ( हरद्वार ), प्रयाग सथा नेगा और सागर के सगम—पर दुर्लम मानी गई हैं । इन स्थानों पर स्नान करके प्रायी स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं तथा जो यहाँ प्राप्त स्थाग करते हैं, वे पुनर्जन्म नहीं धारण करते । पुरातन पापों से जिनकी श्चन्तरात्मा मलिन हो गई है, जो श्रापनी सद्गति की सोज में हैं, ऐसे समस्त जीवधारियों को मुक्त करने के . लिए गंगा से मदकर कोई अन्य तीर्थ नहीं है । पवित्र से भी खति पवित्र, मंगल से भी छति मंगलदायिनी, महादेव के शिर से मर्त्यलोक में गिरनेवाली, कल्याएामयी गगा मनुष्यों के सन्दर्श पार्पे को दूर करनेवाली हैं । सतयुग में नैमिप त्तेत्र ऋति पवित्र माना जाता या, त्रेतायुग में सर्वश्रेष्ठ पुण्कर त्तेत्र था, द्वापर में कुरुत्तेत्र परम पवित्र माना जाता या, कलियुग में सबसे श्राधिक महत्त्व गंगा का है । राजन् ! इस कारण मनुष्य को गंगा का ही सेवन विरोप रूप से करना चाहिये, उसमें भी विरोपकर प्रयाग तीर्थ में । इसके ऋतिरिक्त भव-भय से बचने की कोई श्रन्य औपघि इस घोर कलिकाल में दूसरी नहीं है ॥३-४८॥

श्री मात्त्य महापुराख् में प्रयाग माहात्त्य वर्षान नामक एक सौ छठाँ त्राध्याय समाप्त ॥१०६॥

## एक सौ सातवाँ अध्यायं

मार्कएडप ने कहा—राजन् । प्रयाग तीर्य का श्रेण्ड माहात्त्य पुनः सुनो, जिसे सुनकर हर्समें तिनक भी सन्देह नहीं कि मनुष्य श्रपने सम्पूर्ण पाणों से सुरकारा पा जाता है । उस प्रयाग तीर्थ में गंगा के उत्तरी किनारे पर मानस नामक एक पवित्र तीर्थ है, जहाँ पर तीन रात उपवास कर मनुष्य श्रपने सम्पूर्ण मनोर्थों को प्राप्त करता है । धनवान् मनुष्य गी, गीम तथा सुवर्ण श्रादि का दान कर जो फल मास करता है, वह फल उसे वहीं जाने मात्र से प्राप्त हो जाता है; भाणी पुनः उसी पवित्र तीर्थ का स्मरण करता रहता है । जो प्राणी निकाम भाव से श्रयवा किसी कामना से गंगा की धारा में गिरता है, वह मर कर स्वर्गतीक को प्राप्त करता है तथा नरफ को कभी नहीं देखता । स्वर्गलोक को प्राप्त कर वह माम्यराली सोते समय श्रम्दराणों के सुमपुर गीर्जो हारा ज्याया जाता है और इस तथा . सारस पिल्यों से युक्त विमान पर चढ़कर गमन करता है । राजेन्द्र । इस प्रकार श्रमेक सहस्र वर्षों तक वह प्राणी स्वर्गलोक में श्रामन्द का श्रमुमव करता है । तदुपरान्त पुरुपकर्म के सीरा हो जाने पर स्वर्गलोक से च्युत होकर भी यह सुवर्ण, मिण् सुक्ता श्रादि बहुमूल्य प्रशांस से सुसस्द्र किसी सम्ब्रान्त परिवार में जन्म वारण करता है ॥११-५॥

, माघ के महीने में उस प्रयाग दीर्थ में गड़ा तथा यहना के पुनीत संगम पर साट सहस्र तीर्थ तथा साठ करोड नदियाँ आती हैं । इसलिये माध के महीने में उसमें तीन दिन तक स्नान करने का जितना फल प्राप्त होता है उतना फल एक लाख गीर्श्नों के विधिपूर्वक दान देने से प्राप्त होता है । गप्ता यमुना के पवित्र संगद पर जो भागी करसा की श्रमि ( उपने की श्राम ) का सेवन करता है वह सभी श्रंगों से सम्पन्न, सीरोग तथा हाथ पैर छादि पाँचीं वाछ इन्द्रियों से संयुक्त हो, शरीर में जितने रोमकूप रहते हैं, उतने ही सहस्र वर्षी तक स्वर्गलोक में पृजित होता है । उसके बाद श्वीरणपुरुष हो जाने पर स्वर्गलोक से च्युत होकर वह प्रध्वीलोक में जम्बृहीप का स्वामी होता है तथा विपुल मोग-विलास की सामित्रयों का उपमोग कर पुनः उसी तीर्घ का स्मरण करता है । राजेन्द्र । इस लोकविष्यात गङ्गा यसुना के पुनीत संगम पर राह् द्वारा चन्द्रमा के प्रस लिये जाने अर्थात् महरण के अवसर पर जो मनुष्य जल में प्रवेश करता है वह सम्पूर्ण पार्पी से छुटकारा पा जाता है। इस पुरुष के प्रमाव से वह चन्द्रलोक को प्राप्त करता है तथा चन्द्रमा के सार्य थानन्द का श्रानुमन करता है। इस प्रकार साठ सहस्र वर्षों तक वह स्वर्गलोक में पूजित होता है। स्वर्ग में जाकर वह प्राची ऋषियों तथा गन्धवीं द्वारा सेवित इन्द्र के लोक में निवास करता है। तत्परचात् स्वर्ग से पुरुषज्ञीरा हो जाने पर च्युत होकर धन-धान्यादि से सुसमृद्ध कुल में उत्पन्न होता है। जो मनुष्य प्रयाग तीर्थ में रिंग्र को नीचे तथा पैरों को कपर की ओर करके अगिन की ज्वाला का पान करता है वह एक लाख वर्ष तक स्वर्गलोक में पृजित होता है ! राजेन्द्र ! स्वर्ग से पुरयक्तीया हो जाने पर भी वह व्यक्तिहोत्री (हवन करनेवाला) होता है तथा विपुत्त मोग सामग्रियों का उपमोग कर उसी तीर्थ की पुनः सेवा करता है। वो प्रासी इस प्रयाग तीर्थ में श्रपने ग्ररीर को काटकर पिल्यों को खाने के लिए दे देता है, उस पिल्यों द्वारा खाए गये ग्ररीर

वाले को जो फल मिलता है, उसे सुनिय । वह प्राणी एक लाख वर्ष पर्यन्त चन्द्रलोक में पृजित होता है श्रीर वहाँ से भी अप्ट होकर मर्त्यलोक में परम धार्मिक राजा होकर जन्म धारण करता है। ग्रुणवान्, रूपवान्, विद्वान् तथा भीठी वार्ते वोलनेवाला वह पुरुष विपुल भोग्य सामिश्रयों का उपभोग कर पुनः उसी तीर्य (प्रयाग) की सेवा करता है। यसुना के उत्तरी किनारे पर तथा प्रयाग के दिल्ला दिखा की ध्रोर ऋष्णुपमीचन नामक परम श्रेन्ड तीर्थ सुना जाता है, वहाँ एक रात उपवास कर स्नान करनेवाला भाणी अपने सभी ऋणों से सुक्त हो जाता है श्रीर सर्वेदा ऋष्ण रहित होकर स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। ॥६-२१॥

श्री मास्य महापुराण में प्रयाग माहास्य वर्णन नामक एक सौ सातवों श्रध्याय समाप्त ॥१००॥

#### एक सौ ज्ञाठवाँ ज्ञध्याय

पुषिष्टिर ने कहा—सगवन् ! श्रापने प्रयाग का जो माहात्म्य वर्शन किया है, उसके झुनने तथा प्रयाग के कीर्तन करने से श्रव मेरा हृदय एकदम शुद्ध हो गया है। श्रव सुक्ते वहाँ पर श्रवरान ब्रत करने से जो फल प्राप्त होता है उसे वतलाइये श्रीर यह भी वतलाइये कि सम्पूर्ण पापों से भुक्त होकर यह पवित्रात्मा पुरुष किस लोक को प्राप्त करता है ? ॥१-२॥

मार्कराडेय ने कहा —हे समर्थ राजन् । उस प्रयागतीर्थ में खनरान बत का पालन करने से जो फल प्राप्त होता उसे सुनो । श्रद्धालु, जितेन्द्रिय एवं बुद्धिमान् मनुष्य प्रयाग में अनरान बत का अनुष्ठान कर पद-पद पर अश्वमेष यज का फल प्राप्त करता है और सर्वदा सभी खंगों से सुसम्पन्न, नीरोग तथा पाँचों हिन्द्रयों से समन्वित रहता है । इस प्रकार हे राजन् । अपने इस पुष्य के प्रमाय से यह दस पूर्वज तथा दर बाद में उत्पन्न होनेवाले अपने वंशवों को तारता है और स्वयं सम्पूर्ण पापों से खुटकारा प्राप्तकर परम पद की प्राप्ति करता है । ॥३-४॥)

पुधिष्ठिर ने कहा—प्रमो ! श्रांत सीमाय्य प्रदान करनेवाली ऐसी धर्म वार्ताश्रों से, जिन्हें श्राप मुफ्तने बतला रहे हैं, यह सिद्ध होता है कि शोड़े से ही परिश्रम के द्वारा बहुत श्राधिक पुराम एवं स्वर्गीद की प्राप्ति हो जाती है श्रीर हूमरी श्रीर सरक्रमंपरायण लोग श्रानेक सदनुष्ठानों से पूर्ण श्रारवमेधादि यहाँ द्वारा वड़ी साधना के बाद स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं । ऐसा क्यों ? इस विषय को लेकर मेरे मन में पड़ा धुत्हुल उठ रहा है, कृपया उसे श्राप निवासित करें । ॥६-७॥

मार्फ्युंच ने कहा — महाबलशाली राजन् ! पूर्वकाल में घ्रष्टिपयों के समीप इसी प्रसंग में काम ने जिन वालों को कहा था उन्हें भैने भी सुना था, उन्हीं को वतला रहा हूँ, तुम भी सुनो ! उस प्रयाग तीर्थ का मण्डल पाँच योजन में फैला हुआ है ! उसी पवित्र सूमि में प्रवेश करने पर मनुष्य को पद-पद पर अर्थनेष यज्ञ का फल प्राप्त होता है । उस मण्डल में जो मनुष्य अपने प्रार्थों को खोड़ता है वह सात पूर्वज्ञ तथा चौदह बाद में होनेवाले वशकों को तारता है । राजन् ! इसलिए प्रयाग की ऐसी महिमा जान

फर सर्वदा उसकी सेवा करनी चाहिये। इस कथा में श्रद्धा न रसनेवाले ऐसे पुरुष, जिनका श्रन्तःकरण् पाप से दृषित हो गया है, देवताओं द्वारा सुरचित प्रयाग तीर्थ को नहीं प्राप्त कर सकते। ॥⊆-११॥

युधिष्टिर ने कहा — पितामह । स्नेह से श्रमवा घन के लोग से जो पुरुष स्वार्थ एवं इच्छा के बर में हो जाते हैं, उन्हें किस प्रकार तीर्थ का फल होगा ? श्रीर वे किस प्रकार के पुरुषफल के श्रीर कारी हो सकते हैं ? क्या करना चाहिये, वया नहीं करना चाहिये, इन सब वातों को जाननेवाले सब प्रकार के व्यापारों के करनेवाले मनुष्य को प्रयाग में कीन-सी गति पास होती है ? कृपया यह सब सुम्मे वतलाइये । ।।१२-१३॥

मार्करादेय ने कहा—राजन् । श्रित गोपनीय, सन्पूर्ण पापों को दूर करनेवाली इस बात को बवला रहा हूं, सुनो । जो पुरुष इन्द्रियों को बरा में रख एक मास पर्यन्त अथाग में स्नान करता है, वह अपने सन्पूर्ण पापों से झुटकारा पाकर परमपर की प्राप्ति करता है। प्रयाग में श्राकर विश्वासपात करनेवाले प्राप्ति के बया करना चाहिये—उसे सुनो । उसे भिचाग्रित द्वारा एकत्र किये गये श्रव का मोजन करना चाहिये तथा प्रातःकाल, मध्यान्ह श्रीर सायंकाल तीनों देखा में स्नान करना चाहिये। इस प्रकार तीर्थ सेवन करने से तीन महीने में वह प्राणी प्रथान में श्रपने घोर पाप से झुटकारा पा जाता है। जो प्राणी विना कुछ जाने ही तीर्थयात्रा के प्रयम्पद श्रनुशनों को प्रयाग में सम्पन्न करता है, वह सम्पूर्ण मनोरयों को प्राप्त कर सर्वा लेते से पिता होता है श्रीर कभी नष्ट न होने वाले घन-धान्य से प्रिएर्ण उचन पर को प्राप्त करता है। इसके श्रातित्क उपर कहे गये माहाल्य को जानकर जो तीर्थयात्रा के नियमों का पालन करता है वह सर्वत श्रोपत एवं ऐश्वर्य श्रादि से सम्पन्न रहता है। श्रपने इस पुत्रव कर्म से यह प्रपितामह (विनामह के पिता) श्रादि पितरागणों को तार देता है। पर्म के रहस्यों को वाननेवाले! द्वारारे वारग्यार के पूजने से मैंने दुम्हारे कल्यात्रा के लिए धर्मानुकूल इन वातों को, जो परम गोपनीय तथा सर्वदा स्थिर रहने वाली हैं, बवला चुका।।।१९०-१८॥

युधिष्टिर ने कहा—छने ! व्यापके दर्शन पा जाने से व्याज मेरा जन्म सफल हो गया, व्याज मेरे पूर्वज सबसुन तारे गये ! व्यापकी कृषा से में व्यक्ति मसत्र तथा व्यनुग्रहीत हुव्या ! धर्मास्मन् ! मगवन् ! सबसुन व्याज में व्यपने पापों से भुक्त हो गया, व्यन में व्यपने को निव्याप समक्ष रहा हूँ ! ॥१६-२०॥

मार्क एडेय ने कहा- उन्हारे ही परम भाग्य से तुन्हारा जन्म सफल हुआ है और उन्हारे ही भाग्य से तुन्हारे पूर्वज भी तारे गये हैं। इस प्रयाग तीर्थ के पुरुषप्रद माहात्म्य के कीर्तन से पुरुष की बृद्धि होती है तथा मुनने से पाप का विनाश होता है। ॥२१॥

युधिष्ठिर में इ.इ. महामुने ! यमुन में स्नान करने पर क्या पुष्य मिलता है ? तथा वहाँ पर स्नान का क्या फल होता है ? इन सब कार्यों को किये जाते हुए जिस प्रकार व्यापने देला हो और मुना हो इपया उसे भी हमें यतलाइये । ॥२२॥

मार्फपडेय ने फहा — उस प्रथाग वीर्थ में प्रवाहित महामाम्यग्रातिनी तीनों लोक में सुविख्यात

सूर्य की दिव्य तेजोमयी कन्या यसुना की बड़ी प्रशंसा की गई है । जिस प्रकार कलियुग के धोर पार्यों के उद्धार के लिए गंगा भगवान के पैरों से निकली हैं, उसी प्रकार पापों के विनाशार्थ सूर्य से यमुना का प्राहुर्भाव हुआ है । यमुना सहरों योजन से ही पापों का विनारा करनेवाली हैं । युधिप्टिर ! यमुना में स्नान करने. -वहाँ का जल पान करने तथा कीर्चन करने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है, श्रीर उसका दर्शन करने से मनुष्य श्रपने कल्याण का दर्शन करता है । यमुना में श्रवगाहन तथा पान करके वह सातवें प्र्व पुरुषों तक का उद्धार करता है । पुरायपदा यमुना के तट पर जो त्रापने भागों को छोड़ता है वह परम गति प्राप्त करता है । प्रयाग तीर्थ में यसना के दक्तिए तट पर अभितीर्थ है तथा परिचम दिशा की स्रोर धर्मराज का नरक नामक तीर्थ है । यहाँ पर स्तान करके मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, श्रीर जो वहाँ पर श्रपने प्राणीं को कोंड़ते हैं, वे पुनर्जन्म नहीं घारण करते। इसी मकार के पुरुषदायी सहसीं अन्यान्य तीर्थ यमुना के दिल्ए तट पर अवस्थित हैं । उत्तर दिशा की श्रोर महातैजस्वी सूर्य मगवान, का निरंजन नामक एक तीर्थ है, जहाँ पर इन्द्र के साथ देवगण तीनों-पातः, मध्याह घोर सायंकाल की-सन्ध्यात्रों की उपासना करते हैं। अधिष्ठिर! उस परम पवित्र तीर्थ की सेवा देवगण तथा ऋन्यान्य पिडत गण सदा किया करते हैं । इसी प्रकार प्रयाग तीर्थ में सम्पूर्ण पापों को नष्ट करनेवाले अनेक तीर्थ स्थित हैं, तुम श्रद्धायुक्त उन तीर्थों में जाकर श्रमि-पेचन श्रादि करो । उन पवित्र तीथों में स्नान फरनेवाला पुरुष स्वर्ग की प्राप्त करता है तथा वहाँ मरनेवाले पुनर्जन्म नहीं धारण करते । गंगा तथा यमुना-ये दोनों समान फल देनेवाली पुगय नदियाँ हैं, नड़ी होने फे कारण गंगा की सर्वत्र पूजा की जाती है। कुन्तीपुत्र ! तुम इन सब तीयों में जाकर अभिपेचन श्रादि करो । इनमें स्नान करने से सारे जीवन के घोर पाप क्ष्मण भर में नष्ट हो जाते हैं । जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस प्रयोग माहात्म्य का पाठ करता है तथा इसका श्रवण करता है, वह सम्पूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है तथा स्वर्गलोक को प्राप्त करता है । ॥२३-२४॥

थी मात्त्य महापुराण में प्रयाग महात्म्य वर्णान नामक एक सी आठवाँ अध्याय समाप्त ॥१०८॥

#### एक सो नवाँ ऋध्याय

मार्कण्डेय ने कहा—राजेन्द्र 1 ब्रक्षा के मुख से उत्पन्न होनेवाले पुराणों में मैंने स्वयं ब्रक्षाजी के मुख से तीर्यों की संख्या रात-रात, सहस-सहस्र तथा लाख लाख तक मुनी है, ये सभी श्राति पुराय देनेवाले तथा परम पवित्र कहे जाते हैं, उनकी गति भी श्रत्युचम मुनी जाती है। उन सभी तीर्थों में सोमतीर्थ महापुरायदायी तथा महान पापनाशी माना गया है। राजेन्द्र 1 उस तीर्थ में स्नान करने मात्र से मनुत्य श्रपनी सेकड़ों पीड़ियों को तारता है। इसतिए मनुष्य को प्रत्येक उपायों से वहाँ श्रवस्य स्नान करना चाहिये॥१-३॥

युधिष्टिर ने कहा- ग्रिनिवर ! इस पृथ्वी लोक में नैमिप तीर्थ अति पुषयभद माना गया है, अन्तरित्त में पुष्कर तीर्थ का विरोप महत्त्व है और तीनों लोकों में कुरुत्तेत्र की विरोप परांसा की गई है.! एक से एक उत्तम तीर्यों को छोड़कर आप केवल एक ठीर्थ की इतनी प्रगंसा क्यों कर रहे हैं ? मुझे आपक्षे यह बात ग्रासीय प्रमाणों से रहित, अधद्धेय तथा अनुचित मानूम पढ़ रही है तथा उसी प्रकार प्रयाग की परम दिज्य गति देने वाली तथा यथामिलियत मनोरयों को पूर्या करनेवाली को बात आप बतला रहे हैं, वह भी इसी प्रकार की हैं; वयोंकि इस प्रकार बोड़े ही परिश्रम द्वारा अनन्त फल पास करने की प्रगंसा आप कर रहे हैं ! अतः इस विषय में आपने जैसा देला हो, जैसा सुना हो, कृपया देशा ही कह कर हमारे संग्रम को दूर करें ! ॥३-४॥

मार्फ्एडेय ने फहा — सुन्हें 'अश्रद्धेय हैं' — ऐसा तो नहीं कहना चाहिये; वर्षोंकि पाप से जिनकी अन्तरात्मा मलिन हो गई है, ऐसे श्रद्धाहीन पुरुष को भी जो बात प्रत्यता होती है उसे ऋश्रद्धेय कीने कहा जा सकता है। श्रद्धारहित, मलिन, दुष्टि बुद्धिवाले तथा ऐसे पुरुप, जो मांगलिक कार्यों से विवुख हो गये हैं—सब फे सब पापी हैं। मेरी समम्प्त में तुप्हारे अपर भी ऐसा ही फोई पाप है, जिससे श्रमिम्त होकर द्धमने ऐसा कहा है। प्रयाग तीर्च का माहात्म्य हमने जैसा प्रत्यन्त देखा है, जैसा सुना है तथा वहाँ पर जिस प्रकार दान श्रादि कर्म किये जाते हैं, उन्हें में बवला रहा हूँ, सुनी । जगन में जी दुख भी विना देखी हुई, देखी हुई तया सुनी हुई बार्ते हैं —ये सभी ग्राम्त्रों के प्रमाणों द्वारा श्रपने कल्याण में युक्त की जाती हैं. उन्हें जो नहीं मानता वह बलेश सहन करता है तथा कभी उसे योग की प्राप्ति नहीं होती । ऐसे सुन्दर योग को सहसों जन्में में कोई-कोई मनुष्य पाष्ठ करते हैं । सहसों बोगों की व्यारायना करने पर जिस प्रकार पञ्च योग की प्राप्ति होती हैं, उसं प्रकार प्रदृत योग की प्राप्ति वह नहीं प्राप्त कर सकता, जो केवल समी मकार के रस ब्राह्मणों को समर्पित करता है। किन्तु मयाग च्लेत्र में शरीर त्यागने वाले प्राणी को वह प्रकृत योग समस्त रूपेण पाष्ठ होता है । भारत । इसका एक प्रधान कारण में बतला रहा हैं, उसे श्रद्धापूर्वक छनी । जिस प्रकार जगत के सभी जीवों में ब्रह्म की सचा सर्वत्र दिखाई पड़ती है किन्तु त्राबरण में उसका विरोप श्रंग्र विद्यमान् रहता है--पैसा रहने पर श्रम्य बीव श्रमान्न कहे जाते हैं, किन्तु सभी बीवों में ब्रन्न की सत्ता मानकर उसकी पूजा की जाती हैं। उसी प्रकार सभी तीयों में कुछ न कुछ विरोप महत्त्व रहने पर भी प्रयाग ठीयें को बुद्धिमान् पुरुष विशेष रूप से पूजनीय मानते हैं । युचिष्ठिर ! सचसुच इस तीर्थराज प्रयाग की विशेष महिमा है श्रीर वह पूजा के योग्य है। ब्रह्मा भी नित्यप्रति उस तीर्थराज का स्मरण करते हैं, ऐसे तीर्थराज भयाग को प्राप्त होकर मनुष्य की किसी विशेष वस्तु की कामना नहीं रह जाती । मला कीन ऐसा है जो देवत्व को प्राप्त होकर मनुष्य होने की कामना करेगा, इसी उपमा से ऋन्य तीर्थों के साथ प्रयाग की विरोप महिमा का रहस्य तुम समक्क सकोगे । इस प्रयाग तीर्थ की जो विरोप महनीयता थी उसे में तुन्हें वता चुका । ॥६-१०॥

- युधिष्टिर ने कहा--राजन् ! बुन्हारे हारा पुनः पुनः प्रयाग की महिमा सुनकर में परम विस्मित हो गया हैं। किस योग से उसकी प्राप्ति होती है श श्रीर किस कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है ? ने श्रेष्ठ कर्मों के फल से दाता श्रानेक प्रकार के मोग तथा विपुल पृथ्वी की प्राप्ति करते हैं, वे कर्म कीन से हैं ? में उन्हीं को आप से पूछ रहा हैं, श्रीर यह भी जानना चाहता हूँ कि वे प्रीणी क्या पुनः पृथ्वी की प्राप्त होते हैं ?ा।१८-१२॥

मार्करहेप ने कहा— महाबाहु राजन् । सुनी । पृथ्वी, श्राक्ष, बाक्षए, बाख, सुवर्ण, सिलल, सी, माता तथा पिता—हन सब की जो नीच पुरुष निन्दा करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती । ऐसा प्रजापित ब्रह्मा ने कहा है । इस प्रकार के निन्य कमीं द्वारा परम पद की पासि परम दुर्लम है । जो मनुष्य पाप कर्म करने वाले हैं, वे घोर नरक को जाते हैं । हाथी, श्रव्य, गी, बैल, मिए, सुक्ता श्रादि बहुमूख्य वस्तुएँ सभा सुवर्ण—इन सब को जो व्यक्ति परोत्त में दूसरे की चुरा लेते हैं और बाद में ले जाकर दान करते हैं, वे उस स्वर्ग को नहीं प्राप्त कर सकते, जिसे श्रपने पास से तथा श्रपनी ईमानदारी की कमाई दान देने वाले प्राप्ती प्राप्त कर सुख का श्रनुमव करते हैं । प्रस्तुत श्रपने इस नीच कर्म से वे पुनः नरक में दुःस जोगते हैं । ॥२०-२॥।

हे युधिष्ठिर ! उक्त प्रकार के योग, धर्म, बाता, सत्य, श्रसत्य, श्रस्ति एवं नाह्ति व्यर्थात् सत् तया श्रसत्फल—इन सन का विवरण्, जिसे स्वयं श्रंशुमान् सूर्यं ने कहा है, मैं तुमसे वतला रहा हूँ । ॥२५॥। श्री मास्त्य महापुराण् में प्रवाग माहात्स्य वर्णन नामक एक सी नवां श्रध्याय समाप्त । ॥१०६॥

#### एक सौ दसवाँ अध्याय

मार्फिएडेय ने कहा—राजन् ! प्रयागतीर्थं का माहात्म्य और भी बतला रहा हूँ, छुनो ! नैमिप, पुष्कर, गोतीर्थ (गोक्फ्यं तीर्थ) सिंजुसागर, गया, नैक्क तथा गंगासागर आदि पिनन तीर्थ तथा अन्यान्य अति पिन जितने तीर्थ हैं, जितने पुण्यप्रद पर्वत हैं, उनमें तीस करोड़ और दस हजार जो परम पिन तीर्थ हैं, वे सब नित्य प्रयाग में उपिस्यत रहते हैं । बुद्धिमान् लोग प्रयाग के विषय में ऐसा कहते आये हैं । उसी प्रयाग तीर्थ में तीन अमिन के कुएड हैं, जिनके मध्य से गंगा प्रवाहित होती हैं । इस मकार सम्पूर्ण तीर्थों द्वारा पूजित गंगा प्रयाग से बाहर निकलती हैं । तीर्नों लोक में विख्यात सूर्य मगवान् की दिव्य तेजोमणी कन्या लोकमावनी यगुना गंगा के साथ वहाँ पर मिली हैं । राजसिंह । गंगा तथा यगुना के संगम को पृथ्वी का जयनस्थल माना गया है वहाँ पर अवस्थित तीर्थराज प्रयाग की सोलहवीं कला की समानता भी संसार के अन्य तीर्थ नहीं कर सकते । वायु ने कहा है कि इस पृथ्वीलोक स्वर्गलोक तथा पाताललोक में छुल मिलाकर साड़े तीन करोड़ पवित्र तीर्थ हैं, वे सभी गंगा में सिलिहित रहते हैं । उसी प्रयाग तीर्थ में कम्बल तथा अञ्चतर नामक नागराजों के पवित्र निवास-स्थान है तथा वहीं पर मोगवती नामक तीर्थ है, जो प्रजापति क्रसा के हवन करने की बेदी है । युधिष्ठर ! उस प्रयाग तीर्थ में परम तपस्वी अप्रियाण सथा वेद और यज्ञ ऋषिगों के स्वरूप धारण कर ब्रह्म की आराधना करते हैं । वहीं रहकर देवता तथा चक्रवर्त नृपितिगण यज्ञ की आराधना करते हैं । वहीं रहकर देवता तथा चक्रवर्त नृपितिगण यज्ञ की आराधना करते ही आराधना करते ही वीर्थ तीनों

लोकों में नहीं है । समर्थ ! यह प्रयाग तीर्थ व्यपने व्यनुपन प्रभाव से परम पवित्र तीन फरोई दस सहस्रं सीयों में सबसे श्रियक प्रभावशाली है । जहाँ पर महामाग्यशालिनी गंगा स्वयं विद्यमान हैं, ऐसा परम तपोमय वह देश है । गंगा के तीर से संधुक्त उस परम पथित्र तीर्थ को सिद्धों का क्षेत्र जानना चाहिये । इसं पुरायपर माहात्म्य को सत्य मानना चाहिये 1 इसे साधु पुरुषों के श्राकी हितेशी मित्रों के तथा श्राज्ञाकारी शिप्यों के कान में धीरे से कहना चाहिये । यह परम पवित्र माहात्म्य स्वर्गनद, सत्य, मुखदायी, पुरायनद, धर्ममय एवं धन्य है ! सम्पूर्ण पापाँ के विनास करनेवाले इस माहात्म्य की महर्षिगरा भी गीपनीय रखते हैं ! इसका श्रध्ययन फर दिजासि स्वर्गलोक को पास करते हैं । पवित्र मन से जी कोई मनुष्य नित्य इस प्रयय-पद तीर्घराज प्रयाग का माहात्य सुनता है, वह श्रपने पूर्व जन्म की जाति का स्मरण (ज्ञान) करता है तथा स्वर्ध के ब्रासन पर समासीन हो बानन्द का अनुभव करता है । वेद के ब्रानगामी शिष्ट लोगों के ध्यनकरण करनेवाले सत्पुरुपों द्वारा मनुष्य उन पवित्र तीथीं में पहुँचाये जाते हैं । कुरुनन्दन ! व्यतः तुम भी उन पवित्र तीयों में स्तान करो, दुएबुद्धि मत बनो । समर्थ ! तुम्हारे आगहपूर्वक पूछने पर ही मैंने इस गोपनीय माहात्म्य को वतलाया है, तुमने इसे पूँककर श्रपने पितामह प्रभृति सभी पितरा को तार दिया । हे युधिष्ठिर ! संसार में जितने भी वत, दान, तपस्या, तीर्थ, पचुर दिच्छासन्पन्न यज्ञ, योग, साधन, सांख्य, सदाचार तथा श्रम्यान्य जो ज्ञान के कारण हैं ये सभी प्रयाग की सोलहवी कला की भी समता नहीं कर सकते । इस प्रकार का ज्ञान, योग, साधन तथा प्रयाग जैसे परम पवित्र तीर्थ का संयोग-चये सब यही कठिनाई से एकत्र होते हैं, इसी कारण मनुष्य इस उचम तीर्थ के स्नान करने से परमगति की माप्ति करता है, तीनों कालों में उसका ज्ञान बना रहता है तथा श्रन्त में स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है । ॥१-२०॥

श्री मात्स्य महापुराया में प्रयाग माहात्म्य वर्णन नामक एक सी दसवाँ खप्याय समाव ॥११०॥

#### एक सौ ग्यारहवाँ ऋध्याय

युधिष्ठिर ने यहा — महामुनि । प्रयाग के विषय में इस सब माहास्य का, जिसे व्यापने मुक्ते बताया है, कारण क्या है ? कृपया मुक्तसे शतलाइये, जिससे हमारे समस्त परिवार का उद्धार हो । ॥१॥

मार्क्स हो न कहा — राजन् ! सुनो ! प्रयाग में इस समस्त संसार के उत्पन्न करनेवाले, पालन करनेवाले तथा संहार करनेवाले श्रावनाशी भगवान ब्रह्म, विष्णु तथा शिव सर्वदा निवास करते हैं । इस सारे संसार में चराचर जितने औव हैं ब्रह्मा उन सब की सृष्टि करते हैं, विष्णु उन सब की पालना करते हैं, श्रिव कल्प को समाप्ति पर उन सभी के साथ समस्त संसार का संहार करते हैं। किन्तु उनके उस मलयकाल के समय भी कभी इस प्रयाग दीर्थ का विनाश नहीं होता । समस्त प्राशियों का ईश्वर वह स्वयमेव इस प्रयाग में निवास करता है, उसे इस प्रकार निवास करते हुए जो देखेता है, बास्तव में वही देखनेवाला है श्रथवा

सभी प्राणियों में श्रेष्ठ जो प्राणी इस प्रभार देखता है वही वास्तव में देखनेवाला है । इस उपाय से जो वहाँ निवास-करते हैं, वे परमगति प्राप्त करते हैं । ॥२-५॥

युधिष्टिर ने कहा—यह किन्वदन्ति जिस कारण जगत् में फैल रही है कि प्रयाग तीर्थ में लोकनायक मगवान् ज़ज़ा, विष्णु तथा शिव निवास करते हैं, उसे वास्तविक रूप में हमें वतलाइये । किस प्रयोजन से उक्त देवगण् वहाँ निवास करते हैं थे ॥६॥

मार्कएडेय ने कहा— युधिन्दिर ! ब्रंझा, विप्णु तथा महेरवर जिस प्रयोजन से प्रयाग में निवास करते हैं, उसे मै मतला रहा हूं । प्रयाग तीर्थ का मगडल पाँच योजन में विस्तृत है, वहाँ पाप कर्म के निवारण तथा धर्म की रहा। के लिए उक्त देवगण निवास करते हैं । प्रतिन्ठानपुर की उत्तर दिशा में कप्य रूप धारण कर ब्रह्मा निवास करते हैं । प्रयाग तीर्थ में येणीमाध्य का रूप धारण कर स्वय भगवान विप्णु निवास करते हैं , मगवान गंकर श्रह्मयवट के स्वरूप में वहाँ निवास करते हैं । इस्ते श्रातिरक्त गन्धवों समेत देव, सिद्ध तथा महर्षिगण पाप कर्म के निवारण के लिए उक्त तीर्थ की रह्मा करते हैं । जिस परम पवित्र तीर्थ में द्याप पापों को हवन कर देने से मनुष्य नरक लोक को नहीं देखता, ऐसे प्रयाग में मगवान ब्रह्मा, विप्णु, महेरवर, सातों द्वीप, सभी समुद्र तथा पृथ्वी भर के समस्त पर्वत रह्मा में तत्पर रहकर महाकल्प की समाधि पर्वन्त निवास करते हैं । युधिन्तिर ! इधिन्तिर श्रम्य वहुतन्से देवगण भी वहाँ निवास करते हैं । उक्त तीनों देवताओं ने यहीं आध्य प्राप्त कर प्रयंग का निर्माण एवं उद्धार किया है । परम प्रसिद्ध यह प्रयाग तीर्थ प्रजापति ब्रह्मा का होत्र माना गया है । युधिन्तिर । यह प्रयाग तीर्थ परम पवित्र तथा प्रयंग का देनेवाला है । निप्पाप राजेन्द्र ! माहयों के साथ श्रपना कार्य सँमालिय ॥१-१४।।

श्री मास्त्य महापुराख में प्रयाग माहात्त्व वर्णन नामक एक सी म्यारहवाँ ऋष्याय समाप्त ॥१११॥

## एक सौ वारहवाँ ऋध्याय

मन्दिकेडवर ने कहा—इस प्रकार मार्कराडेय की वार्ते सुन महाराज सुधिष्ठर ने अपने सव माइयों तथा दीपदी के साथ ब्राह्माणों को नमस्कार करके गुरुवनों तथा देवताओं का सर्पया किया । संयोगतः ठीक उसी समय भगवान् वासुदेव भी वहाँ पहुँच गये । तदनन्तर पाराडवों ने भगवान् मापव (इन्या) की पूजा की । मगवान् इन्या प्रमृति महाराग पुरुवों ने घर्मपुत्र महाराज सुधिष्ठर का राज्य पद पर अभिपेक किया । तदनन्तर महासुनि मार्करडेय जी 'कल्याया होंग पेसा कह कर उसी ज्ञाया अपने आश्रम को वापस आ गये । महापुरुव घर्मोद्ध्र प्रसाराज सुधिष्ठर प्रताय अपने आश्रम को वापस आ गये । महापुरुव घर्मोद्ध्र प्रताय सुधिष्ठर सुलापुरुव आतःकाल उठकर इस प्रयागकर के अपने भाइयों के साथ सुलपूर्वक निवास करने लगे । जो कोई मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस प्रयागमाहारूय का पाठ करता है तथा नित्य प्रयाग का स्मर्या करता है वह परम पद की प्राप्ति करता है और

सम्पूर्ण पापी से मुक्त होकर शिवलोक को जाता है । ॥१-६॥

वासदेव ने फहा--गहाराज ! मैं जो काम ध्यान से बतला रहा हैं, उसे दीजिये । उम प्रयाग सीर्थ में जाकर सब मकार के संतापों को घोड़कर जा तथा हवन कीजिये। राजेन्द्र युधिष्टर ! हम खोगों के साथ नित्य प्रवास का स्मरण कीविये । ऐसा बरने से आप इसी शरीर से स्वर्ग लोह की शान्त करेंसे. इसमें तिनक भी सन्देह मत पीलिये । जो गनुत्य प्रयाग तीर्थ की यात्रा करता है व्यथवा प्रयाग में निवास करता है, यह सम्पूर्ण पापों से ग्रुक्ति प्राप्त कर विशुद्धारमां हो शिव लोक वो जाता है । इन्द्रियों को वरा में रत. पवित्र भाव से सन्तुष्ट हो, किसी प्रकार के दान व्यादि को व्यगीकार न कर जो मनून्य प्रयाग में यहंकार यादि से दूर रहता है, वही सीर्थ का वास्तविक फल प्राप्त करता है। क्रीक्राहित, संयवाधी, सदव्यवहार परायण पर्व दृदशतिज्ञ बन फर जो व्यपने ही समान व्यन्य दीवों के प्रति भी व्यवहार परता है. वही इस उत्तम तीर्थ का वास्तविक फल भाष्त करता है । राजन् ! कड़े-बड़े महर्षियों तथा देवनाओं ने अगेक होटे-पड़े यहाँ के फरने का विधान बनलाया है, किन्तु धनहीन साधारण पुरुष छन महुज्ययसाध्य यजों को फेरी सप्पन्न कर सकते हैं ? मर्गोफि उन यज्ञों में अनेजानेक बहुमूख्य सामधियों की आवस्यकता रहती है। उन्हें या तो राजा लोग पूर्वा कर सफते हैं वा विरत प्रिक्त लोग पूर्वा कर सफते हैं। इसलिये है महाराज सुधिहिर ! उन यहाँ के समान फल भाष्त करने के लिये दिस्ती को जो विधान वतलाया गया है. उसे सनी । भरतकलग्रेष्ठ । यह ऋषियों के लिए भी गोपनीय विषय है । तीर्थयात्रा का पुराय यहीं के पुरव से भी विरोप महत्त्वपूर्ण होता है । भरतपुराविष्ठ ! माप महीने में गंगा में दस सहस तीर्व तथा तीन करोड़ नदियाँ निवास करती हैं । राजेन्द्र ! यह करते समय विरोप रूप से तुम पुनः उन सब की देखींगे । महाराज । व्यपनी सारी चिन्ताओं को छोड़रुर तुम स्वस्य हो जाको और निय्कंटरु व्यपना राज्य करी । इस मकार जब कभी फिर यह का अनुन्धान करोगे तन मुक्ते यहाँ देख सक्षेगे। ॥६-१७॥

निन्दिकेडवर ने कहा— अधिष्ठिर से ऐसा कह कर महामाग्यराली परमतक्षी मार्कपटेय मुनि वहीं पर व्यन्तिहित हो गये। तदनन्तर व्यपने परिवार वर्ग के साथ राजा अधिष्ठिर उस प्रयाग तीर्घ को गये श्रीर वहीं यथाविधि स्नान किया। इस प्रकार उन्होंने परम सन्त्रोप लाग किया। देवपि नारद! उसी तरह व्याप भी उस परम पवित्र प्रयाग तीर्घ की ब्योर जाइये चीर वहीं व्यभिपेचन कर व्याप भी ब्राज कृतकृत्य हो जाइये। ॥१८-२०॥

सत ने कहा—इस अकार नारद से बार्ते कर नन्दीश्वर वहीं पर अन्तर्हित हो गये श्रीर नारद भी वहाँ से गीत्र ही त्रयाग की श्रोर त्रस्थित हुए और वहाँ पहुँच कर साखीय विधि से जप तथा स्नान आदि कार्य सम्पन कर ब्राह्मणों को दान दे अपने आश्रम की श्रोर चले गये। ॥२१-२२॥

श्री मात्स्य महापुराख में श्रयाग माहात्स्य वर्णन नामक एक सौ वारहवाँ ऋत्याय समाप्त ॥११२॥

# एक सौ तेरहवाँ ऋध्याय

च्छिपियों ने महा—ससार की यथार्थ वार्तों के जानने वाले स्त जी ! इस जगन् में कितने. द्वीप हे ? कितने समुद्र हें ? कितने वर्ष है ? उनमें कितनी निर्देश सुनी जाती हैं ? इस विस्तृत पृथ्वी का प्रमाण कितना हे ? लोकालोक पर्वन क्या हे ? चन्द्रमा तथा सूर्य की गति कितनी है ? उनकी श्रय-स्थिति तथा परिमाण क्या हे ? इन सभी वार्तों को विस्तारपूर्वक श्राप हमें बतलाइये । इन सब विपयों को श्राप के गुख से इन लोग सुनना चाहते है । ॥ १ - ३॥

स्त ने ऋहा-दीपों की सल्या एक सहस है, जो सभी प्रमुख सात द्वीपों के अन्तर्गत आ जाते हे, उन समें को क्रमपूर्वक वतलाकर समस्त ससार का वर्णन कोई नहीं कर सकता । श्रत चन्द्रमा सूर्य तथा महों के साम उन्हीं सात हीपों को में थ्याप लोगों से बतला रहा हूँ । उन सनों का मनुष्यसुलम ु तर्क एव गनेपणा द्वारा प्रमाण जिम प्रकार वतलाया गया हे, उसे भी वतला रहा हूँ। जो विषय मनुष्य की विचारगक्ति से बाहर होता है वह ऋचित्त्य कहा जाता है, इसलिए जो भाव वा विचार श्रविन्त्य हैं वे तर्क द्वारा गम्य माने जाते हैं । जो विषय प्रकृति से परे होता हे यह भी श्रविन्त्य कहा गया है। अपर में आप लोगों। को सातों वर्षों का वर्णन छना रहा है। और इसी प्रसग में इस जम्बूहीप का वर्णन, इसका विस्तार एव इसका मगडल जितना कहा गया है, उसे भी योजन के परिमाण में बतला रहा हूँ, सुनिये। यह विशाल लम्बूद्वीप एक लक्त योजन में विस्तृत है, इसमें अनेक प्रशर के सुन्दर-सुन्दर देश, प्राम तथा नगर हैं ! सिद्धों तथा चारणों की इसमें बहुत अधिकता है । सब प्रकार की बहुमूल्य घातुओं से सम्पन चहानों एव गुफाओं के समूहों से सयुक्त अनेक छन्दर पर्वत इसमें बिद्यमान है, उन पर्वतों से निकलनेताली नदिया इसमें चारों खोर बहती है। इसके पूर्व तथा परिचम में फैले हुए ऋति विस्तृत छ वर्षपर्वन हैं। जिनमें दोनों छोर से पूर्व छोर पश्चिम के समुद्रों को अलग करनेवाला प्राय सभी ऋतुत्रों में हिम से त्राच्छादित रहनेवाला, श्रेष्ठ हिमवान् नामन गिरि है। दूसरा सुवर्ष से सुशोभिन हेमक्रूट नामक गिरि हे । तीसरा, जो चारों खोर से देखने में परम सुदर है, निपध नामक महापर्वन हे। चौथा मेरु नामक पर्वत है, जो चार रगोंपाला, सुवर्षी सयुक्त तथा उल्यमय कहा जाता हे। बह मेरु गिरि चारों दिशाओं में चोबीस सहस योजनों तक फैला हुआ है, इसका ऊपरी भाग बृत्त की श्रारुति के समान तथा नीचे चार कोण्याला है। चारों श्रोर श्राने प्रकार की रगोंवाली पार्श्वमूमियों से सथुक्त वह सुमेरु प्रजापित ब्रह्मा के समान सभी गुणों से सयुक्त है। पूर्व दिशा से श्वेनवर्शीवाला वह सुमेरु पर्वन अध्यक्त ब्रह्मा की नामि के बन्धन से उत्पन्न हुआ हे, इसी क्वेतवर्णता से उसमें ब्राह्मण के गुणों की समता मानी गयी है। दक्तिए दिशा से देखने में वह पीले रंग का है, इसी से वह वेश्यवृत्ति का माना गया है।

<sup>ै</sup>सीवालोक नामक एक पर्वत है, जिसके एक ओर प्रकाश तथा दूसरी ओर अधनार रहता है।

परिचम दिशा से उसकी शोभा अमर के पंख के समान श्याम है, इसी से इसके मेरु नाम की सार्थकता अर्थ श्रीर कर्म—दोनों से—सिद्ध होती है तथा इसकी शहता भी सिद्ध होती है। इसी प्रकार उस सुमेह पर्वत का परिचमी .भाग लाल रंग का है, जिससे इसका चित्रवल सिद्ध होता है। इस सुमेरु पर्यंत के चारों रंग सकेद, पीले, काले तथा लाल कहे जा चुके । नील नामक पर्वत वैदूर्य मिएयों से संयुक्त है । दवेत पर्यत पीले रंग का तथा सुवर्ण से सम्पन्न है। श्रंगवान नामक पर्वत, जो सुवर्ण सम्पन्न है; मयूर की पृंद के समान विचित्र रंगी-बाला है-ये सब पर्यतराज सिद्धों तथा चारणों से सेवित हैं । उनके मध्यभाग का ब्यास नव सहस्र योजन विस्तृत कहा जाता है । मध्यभाग में इलाइच नामक एक वर्ष है, जो महामेर के चीरों श्रीर फैला हुशा है श्रीर चौशीस सहस्र योजन की समतल मूमि में विस्तृत है । इस इलावृत्त वर्ष के मध्य माग में महामेरु पर्वत धूमरहित व्यप्ति के समान व्यति प्रकाशमान् होकर शोमित होता है । मेरु के मध्य भाग से दक्तिशा दिशा की चोर दक्षिणमेरु तथा उत्तर दिशा की स्रोर उत्तरमेरु प्रसिद्ध है । इन सात वर्षों में सात वर्षपर्वत माने गये हैं. जो दिन्तिया तथा उत्तर की दिशाओं की स्रोर दो-दो सहस्र योजन तक फैले हुए हैं। जम्बूदीप का विस्तार उन्हीं वर्षों तथा पर्यतों के विस्तार के वरावर तक कहा जाता है। उन सब में नील श्रीर निषय नामक पर्वत बड़े हैं तथा हेमकूट, इधेत, हिमबान, श्रंगवान,-ये अपेन्सकृत छोटे हैं । ऋपभ पर्वत परिमाण में जम्बद्वीप के समान विस्तृत कहा जाता है । उसके बारहवें भाग से हेमकूट नामक पर्वत न्यून है, और उससे बीसवें भाग से न्यून हिमवान् पर्यत है। यह हेमकूट महागिरि श्रष्टासी सहस्र योजन में विस्तृत कहा जाता है। हिमवान् पंर्वत पूर्व और पश्चिम दिशा में श्रास्ती सहस्र योजन तक फैला हुआ है। द्वीप (जम्बुद्वीप) के मएडलाकार श्रवस्थित होने के कारण इन पर्यतों की स्थिति में न्यूनाधिक्य बतलाया गया है। इन वर्षों में भी पर्वतों की भाँति भिन्नता है, तथा एक से उत्तर दिशा की श्रीर दूसरे का क्षेत्र पड़ता है। उन सभी वर्षें एवं पर्वतों में मनुष्यों के रहने योग्य देश हैं, उनकी कुल संख्या सात है । ये मत्येकं वर्ष ऐसे दुर्गम पर्वतों से पिरे हुये हैं, जिनमें अनेक भारने हैं । सात नदियों के कारण ये एक दूसरे से असम्बद्धः पवं गमनागमन रहित हैं । इन सभी वर्षों में अनेक प्रकार के जीवों की जातियाँ बसती हैं। यह हिमयत न्यमक वर्ष भारतवर्ष के नाम से भी बिख्यात् है । उसकी सीमा से लेकर दूसरे पर्वत हेमकूट तक किंपुरुपवर्ष बतलाया जाता है । उस हेमकूट पर्वत की सीमा से निषध नामक पर्वत तक हरिवर्ष नामक वर्ष कहा जाता है। इस हरिवर्ष के बाद मेरु पर्वत तक इलावृत नामक वर्ष है। इलावृत्त के बाद नील नामक पर्वत तक रम्यक नामक वर्ष प्रसिद्ध है । रम्यक वर्ष के बाद क्वेत नामक पर्वत तक विस्तृत हिरएयक नामक वर्ष है । उस हिरएयक वर्ष के बाद शृंगराक है, जिसकी कुरुवर्ष नाम से प्रसिद्धि है। मेरु पर्वतं के दिलागु तथा उत्तर दिशा में धनुष के श्राकार के दो वर्ष हैं , जो चार सहस्र योजन में विस्तृत हैं । इलावृत्त नामक वर्ष उनके. मध्य माग में है । निषय की पूर्व दिशा की श्रोर भेरु के दक्षिणांश की दक्षिणवेदी और इलावृत्त वर्ष के उत्तरांश में मेरु के उत्तरार्द्ध की उत्तर बेदी है। उन्हीं दोनों के मध्य भाग में मेरु को जानना चाहिये, जहाँ पर इलावृत्त श्रवस्थित है l नील पर्वत के दक्तिए तथा निषध पर्वत के उत्तर महागिरि

मील्यवान् है, जो उत्तर-दिल्ला की श्रोर लम्बा है। वह माल्यवान् गिरि बत्तीसं सहस्र योजन तक पश्चिम दिशा में फेलकर समुद्र की सीमा तक चला गया है। नील श्रीर निपध पर्वन के बीच में वह माल्यवान् गिरि एक सहस्र योजन तक लम्बा है। इसी प्रकार वत्तीस सहस्र योजन तक विस्तृत गम्बमादन नामक पर्वन भी कहा गया है। दोनों मग्रहलों के घेरे में सुवर्णमिरिडत मेरु नामक गिरि चारों दिशाश्रों में चार प्रकार भी कहा गया है। दोनों मग्रहलों के घेरे में सुवर्णमिरिडत मेरु नामक गिरि चारों दिशाश्रों में चार प्रकार भी कहा गया है। दोनों मग्रहलों के घेरे में सुवर्णमिरिडत मेरु नामक गिरि चारों दिशाश्रों में चार प्रकार के रंगों से सुरोमित, चीकोर एवं समान कंखा पूर्व दिशा की श्रोर हवेन, दिल्ला की श्रोर पीला, पश्चिम दिशा की श्रोर अमर के एस के समान काला एवं उत्तर दिशा की श्रोर लाल रंग का वह वतलाक्षा जाता है। वह मेरु पर्वत इस प्रकार अनेक प्रकार रंग-विरंग की पर्वत श्रीयों से सुरोभित, अनेक प्रकार के आस्प्रचादि से सुसज्जित राजा की भाँति शोभित होता है। इस रहित श्रिप्त की भाँति कान्तियुक्त वह पर्वतराज मध्याह के सूर्य की माँति परम सुरोभित होता है। यह मेरु पर्वत चौराली सहस्र योजन उत्तर, सोलह सहस्र योजन निम्न प्रदेश में प्रविष्ट कथा श्राहिस सहस्र योजन विस्तृत है। इसकी चारों दिशाश्रों की गोलाई का परिमाण चौड़ाई से द्विगुणित कहा जाता है। 118-४०॥

इस प्रकार दिव्य तेजोभय वह सुपेरु नामक महान् गिरि अनेक प्रकार की दिव्य श्रीपिधर्यों से समन्वित है। उसकी पारवैम्मि में तपाये हुए सुवर्ण के समान कान्तिमय अनेक सुवन हैं, जिनमें नियास करनेवाले देव, गन्धर्व तथा राच्त्सों के समूह तथा अप्सराओं के वृन्द वारों और से इस पर्वतराज में श्रानन्द का श्रमुभव करते है। इस प्रकार वह जीवों को पवित्र करनेवाले श्रमेक लोकों से चारों श्रोर से थिरा हुआ है। इसके (पूर्व में) भद्रारय, (उत्तर में) भारत, पश्चिम में केतुमाल तथा उत्तर में उत्तरकुरु नामक प्रदेश है । उसी प्रकार उसके चारों खोर सब प्रकार के बहुमृत्य रह्यों से सुशोभित मन्दर, गन्यमादन, विपुत्त तथा सुपारर्व नामक विष्क्रम्भपर्वत विद्यमान हैं। उन पर्वतों के उत्पर चार सुन्दर सरोवर तथा वन प्रदेश हैं । उनके नाम श्ररुणोद, मानस, सितोद तथा भद्र है । मन्दर नामक विष्कम्भपर्वत मैं भद्र कदम्ब (कदम) का बन है, इसी प्रकार गन्धमादन में जामुन का, विपुल में पीपल का तथा सुपार्श्व में बरगद का जंगल है । गन्धमाटन पर्वत की पश्चिम छोर अमरगरिटक नामक एक प्रमिष्ट्यात पर्वत है, जो वर्तीस सहस्र योजन तक चारों श्रोर फैला हुश्रा है । वहाँ शुभकर्मपरायण केतुमाल नाम से विख्यात लोगों का निवास स्थान है, जो कालाग्नि के समान भयानक अभी वाले श्रतिराय पराक्रमी तथा मलरााली होते हैं। यहाँ की लियाँ लाल कमल के समान सुन्दर वर्स्स वाली एव देखने में परम सुन्दरी होती हैं। यहीं पर दिन्य तेजीमय बहुत यहा एक कटहल का धृत है, जिसके पत्ते बड़े चमकीले हैं। उसका रस पीकर वहाँ के सब प्राणी दस सहस्र वर्ष तक जीवित रहते हैं। माल्यवान् पर्वत की पूर्व दिशा की क्रोर पूर्व गिरिडका नामक जो पहाड़ी है, वह बचीस सहस्र योजन विस्तृत है । उसी में मदारव नामक देश है, वहाँ के निवासी सर्वदा प्रसन्न चित्त रहते हैं । वहीं भद्रमाल नामक एक प्रसिद्ध बन है, जिसमें कालांग्र नामक पक बहुत बड़ा वृत्त है । वहाँ पर निवास करने वाले पुरुष परम पराक्रमी बलवान तथा गीरवर्ण के होते हैं ।

सियों कुमुद के समान गीर वर्ष्ण वाली, परम सुन्दरी, चन्द्रमा के समान व्याकर्पक, पूर्णिमा के चन्द्रमा की भौति प्रकारमान सुखवाली, एवं चाँदनी की मोति शीतल रहीर वाली होती हैं, उनके शरीर से कमल के समान सुगंधि निकलती रहती हैं। उस कालाग का रस पान कर वहाँ के सारे निवासी सर्वेश युवक बने रहते हैं, उनकी व्यायु दस सहस्र वर्ष की होती है, वे सर्वेश नीरोग रहते हैं। ॥४-५५॥

स्त ने कहा— आचीन काल में मेरे उपर श्रतिशय श्रतुमह कर बद्धा ने इन देशों की स्थिति को बतलाया था, जिन्हें में खाप लोगों को बतला चुका। श्रव श्राप लोगों को बया बतलाऊँ ?' इस मकार स्त की बात सुन कर तथीनिष्ठ ऋषिगण परम श्रानन्दित हुए, ये कौत्हल में श्राकर पुनः पूजने लगे। ॥५६-५७॥

मुनियों ने कहा— 'शुनिवर्य ! पूर्व तथा पश्चिम के देशों नो ती श्राप हम लोगों को बतला चुके श्रव उत्तराय में विद्यमान वर्षों तथा पर्वतों को हम लोगों से बतलाइये । उनमें निवास करने वाले उन पार्वतीय लोगों का भी यथावत वर्षान हमसे कीजिये ।' इस प्रकार उन ऋषियों के पूछने पर स्तृत पुनः बोले । ॥५८-४ हा।

सत ने कहा-पूर्व कथा के प्रसंग में में जिन वर्षों का वर्यन आप लोगों से कर चुका हैं, उन्हीं के विषय में सुद्ध श्रीर भी बता रहा हूं, सुनिये ! नील पर्यत की दिल्ला तथा निषम की उत्तर दिशा में रमणुक नामक वर्ष है। वहाँ की प्रजा, विरोप विलासिनी एवं स्वच्छ भीर रारीर वाली होती हैं। वहाँ के सारे मनुष्य गीरवर्षा, छत्तीन तथा देखने में परम सुन्दर होते हैं। वहाँ पर भी न्यम्रोध (वरराद) का एक बहुत बड़ा रोहिए नामक वरगद का वृक्त है। उसी का रस वहीं के निवासी पान करते हैं, जिसने वे समी नररत सर्वेदा हुए-पुष्ट, महाभाष्यराली श्रीर ध्यारह सहस्र वर्ष तक जीवित रहनेवाले होते हैं। स्वेत नामक पर्वत के उत्तर तथा श्रृंगवात् के दक्तिए। हिरएवत नामक वर्ष है, बहीं पर हेरएवती नामक एक नदी है। वहाँ के निवासी महा पराक्रमी, बलवान्, निरय प्रसन्न रहनेवाले, गौरवर्ण, कुलीन तथा देखने में परन सुन्दर होते हैं । वहाँ के वे नरश्रेष्ठ वारह सहस्र पॉच सी वर्ष की दीर्पायु तक जीवित रहते हैं । उसी वर्ष में पत्तें से ढँका हुआ एक लकुच (बड़हर) का बहुत बड़ा बूच है, यहाँ के निवासी उसी का रस पान किया करते हैं। उस शृंगवान् नामक पर्वत की तीन यहुत ऊँची पर्वतश्रेणियों हैं, जिनमें से एक मिए युक्त, दूसरी छवर्ण युक्त तथा तीसरी सब प्रकार के बहुमूल्य रहीं तथा मुवनों से सुरोभित रहती है। इस श्रंग नामक पर्वत के उत्तर से दिल्ए समुद्र तक उत्तरकुरु नामक सुरम्य भदेश है, वो सिद्धों द्वारा सेवित सधा परम पुरवपद कहा जाता है । वहाँ के छत्त मीठे फल देनेवाले तथा वहाँ की नदियाँ दिज्य तेजीमयी एवं त्रपृत के समान सुस्वादु जलवाली हैं। वहाँ के वृत्त वस्न उत्पन करते हैं तथा विविध प्रकार के फल एवं श्रामुपण भी उत्पन्न करते हैं । उनमें से कुछ पृत्त चिच को हरनेवाले एवं मनोरथ को पूर्ण करनेवाले हैं। कुछ दूसरे प्रकार के दृध देनेवाले मनोहर धृज् भी वहाँ हैं, जो श्रमृत के समान सुस्त्रादुमय तथा सर्वदा छहों प्रकार के रसों से परिपूर्ण रहते हैं । वहाँ की सारी मृमि मिएामथी एवं महीन सुवर्ण के समान

चमकनेवाली पीली वालू से युक्त है, वहीं स्पर्य से परम सुस देनेवाली निःशन्द एवं मंगलदायिनी वायु सभी स्थलों में सर्वदा घहा फरती है। वहीं पर वे मंगलमय पुरम निवास करते है, वो स्वर्गलोक से पुरम स्वीस होने पर जन्म धारण करते हैं। वहीं के दम्पति गौरवर्ण कुलीन एवं चिरकाल तक योवन धारण करने लाले होते है। वहों की क्षियां श्रम्पसार्यों की तरह परम सुंदरी होती है। वे सभी प्राणी उन सीरवाले इसों का व्यक्त के समान सुस्याद सीर पान करते हैं। वहों के वे दम्पति साथ ही एक दिन उत्पन्न होते हैं शौर एक ही साथ ऐहिक जीवन लीला भी समाध फरते हैं। परस्पर चक्रवाकों की भाँति सर्वदा स्नेह रखते हैं तथा रोग, शोक एवं चिन्ता से मुक्त नित्य प्रसन्न चित्रवाले होते हैं। उनकी लम्बी श्रायु ग्यारह सहस्न वर्ष की होती है। वहाँ कोई भी सी विषवा नहीं रहती ॥६०-७७॥

सूत ने कहा—'परम धार्मिक ऋषिगए। नारतीय युग में इसी प्रकार की स्रष्टि का विस्तार मैंने उन वर्षों का देखा है। पुनः श्राप लोगों को श्रीर क्या सुनाऊँ १' इस प्रकार परम बुद्धिमान् सृतपुत्र के कहने पर ऋषियों ने उत्तर वायय सुनने की उत्कग्ठा से पुनः स्तनन्देन से पृद्धा। ॥७८-७६॥

थी मात्त्य महापुरागा में द्वीप चर्णन नामक एक सौ तेरहवाँ व्यप्याय समाध ॥११२॥

## एक सौ चौदहवाँ ऋध्याय

प्रापियों ने कहा — प्रवक्ताओं में श्रेष्ठ ! सद्मत परायण ! जिसमें उत्पन्न होकर स्वायम्मुव प्रभृति चौदह मनुष्ठों ने प्रजा की सृष्टि की, ऐसा परम पवित्र यह भारतवर्ष नामक देश कहा जाता है, हम उसके विषय में आपसे विस्तारपूर्वक जानना चाहते हैं । कृषया इसका भली भाँति उत्तर दीजिये । ॥१-२॥

ऋषियों की इस प्रकार की श्रान्थर्थना छन परम प्रसिद्ध गैराधिक लोमहर्पण के पुत्र सूत ने उस समय उन पवित्रात्मा ऋषियों की बातों पर बुद्धियूर्वक पुनः पुनः विधियत् विचार किया श्रीर तय उन सवीं को इस प्रकार का उत्तर दिया । ॥३-॥॥

सूत ने कहा—ऋषिगण ! थव इसके उपरान्त में इस भारतवर्ष में निवास करनेवाली प्रजामों का वर्णन करूँगा । उपरान करने एवं पालन-पोपण करने के कारण मनु का 'भरत' नाम कहा जाता है । महित और प्रत्य के अनुकूल धर्ष करने पर भरत के नाम पर ही इस देश को भारतवर्ष कहा जाता हैं । महित और प्रत्य के अनुकूल धर्ष करने पर भरत के नाम पर ही इस देश को भारत वर्ण कहा जाता हैं । 'वहाँ से मनुष्य को स्वर्ग मोत्त एवं दोनों का मध्यम माय—इन तीनों पदों की मारतवर्ष है । अर्थात जहाँ के निवासिगों को उक्त तीनों प्रकार की अवस्थाओं का अनुभव होता है, वहीं मारतवर्ष है । मूस्पडल में इस अगतवर्ष को लोप कर्मों का विधान नहीं है । यह पुनीत मारतभूमि ही मनुष्यों की कर्म मृमि हैं । इस भारतवर्ष के नव भेद हैं, उन्हें छुनिये । इन्द्रदीप, क्येर, ताम्रपर्ण, गमितनान, नागद्वीप, सौम्य, गन्धवं, वरुण—ये आठ, तथा नवों यह भारत, जो समुद्र से मिला हुआ है ।यह द्वीप उत्तर से दिल्ला तक एक सहस योजन में विसन्त है । गंगा के मुस द्वार (उत्पित स्थान) से लेकर कुमारी

(श्रन्तरीप) तक यह लावा है । टेढ़े (तिरब्रे, एक कीण से दूसरे कीण तक) टेढ़े ऊपर में यह दस सहस्र योजन विस्तृत है। इस द्वीप की सीमा के सभी श्रोर के देशों में म्लेच्छ जातियों का निवास स्थान है। पूर्व तथा पश्चिम के मार्गों में क्रमशः किरात तथा यवनों की जातियाँ निवास करती हैं। मध्य माग में ब्राह्मण्, चित्रय, बैश्य तथा शृह जाति के लोग विभागपूर्वक स्वधर्म पालन करते हुए निवास करते हैं। वे यज्ञ, तप, युद्ध एवं व्यवसाय त्रादि स्व-स्व वर्णाश्रम धर्म में व्यवस्थित जीवन विताते हैं। उन सभी वर्णवालों के पारस्परिक व्यवहार धर्म. श्वर्थ एवं काम से संयुक्त तथा श्वपने-श्रपने श्वाश्रम के कर्नों में ही नियंत होते हैं। निष्काम मावना से युक्त, धर्म, वार्थ, काम मोच-इन पाँच प्रकार के धर्मों की प्राप्ति यहाँ होती है। इस द्वीप के मनुष्यों की कर्म प्रश्वति स्वर्ग एवं व्यपवर्ग की प्राप्ति के लिये होती है। इस विद्याल मानव द्वीप को, जो तिरहें लम्या कहा जाता है, जो सम्पूर्णरूपेण जीत लेता है, यही सम्राट कहा जाता है । श्रन्तरिक्त लोक को जीवने वालों का यह पवित्र लोक सम्राट् माना गया है, स्त्रीर यह स्वराट् नाम से भी प्रसिद्ध है । इसका बिस्तृत वर्णन पुनः कर रहा हूँ, सुनिये । इस बिस्तृत वर्ष में सात कुलपर्वत माने गये हैं. जिनके नाम महेन्द्र, मलय, सख, शक्तिमान्, ऋज्ञान्, विन्व्य तथा पारियात्र हैं। उन ं सातों के समीप में अन्यान्य सहलों पर्वत हैं । उन सबों में अनेक विचित्र रंग की विशाल पर्वत श्रेशियाँ योमायमान हैं, जो मनुष्यों को जात हैं । उनमें भी कितनी ही थोटी-मोटी सहायक श्रेणियाँ हैं । जिनमें मिले हुए श्रार्य एवं म्लेच्छ—दोनों जातियों के लोगों के रहने के स्थान यने हैं रे सभी प्रान्त में रहनेवाले श्रार्य तया म्लेच्छ जातियों के लोग नदियों का जल पान करते हैं । इस देश में नदियों की बहुत श्रिधिकता है । गंगा, सिन्यु, सरस्वती, रातद्रु,, चन्द्रभागा, यष्ठना, सरयू, पेरावती, वितस्ता, विशाला, देविका, छह, गोमती, धीतपापा, बाहुदा, दपद्वती, कीशिकी, तृतीया, निरचला, गएडकी, इन्न, लीहित—ये नदियाँ हिमालय पर्वत की पारर्यमृमि सें निकली हुई हैं । वेदस्पृति, वेत्रवती, वृत्रभी, सिन्यु, पर्णागा, नर्मदा, कावेरी, महानदी, पारा, घन्वती, विदुपा, वेसुमती, शिवा, श्रवन्ती तथा बुन्ती—ये नदियाँ पारियात्र नामक पर्वत से द्याशित हैं । शोश नामक महानद तथा नन्दना, सुक्तशा, जमा, मन्दाकिनी, दशार्शा, चित्रकृदा, सग्रसा, पिणली, रथेनी, चित्रीत्पला, विमला, चंचला, धूनवाहिनी, शुक्तिमन्ती, शुनी, लज्जा, मुकुटा, हादिका-ये निर्मल जलवाली मंगलकारिणी निदयाँ ऋष्य (ऋच ) यान् पर्वत की कन्याएँ हैं । तापी, पयोद्या, निर्विन्त्या, निर्वा, ऋषमा, वैसा, वैतरसी, विश्वमाला, कुसुद्वती, तीया, महागीरी, दुर्गमा तथा शिला नामक शीतल जलघारिए। मंगलदायिनी नदियाँ विनय्य गिरि के चरण से निकली हुई हैं। गोदाबरी, भीमरथी, कृष्ण्येणी, बञ्जुला, तुंगमदा, सुरयोगा, बाह्या तथा कारेरी—ये दित्तगापय की मदियाँ सहय नामक पर्यत के चरण पान्त से निकली हुई हैं । कृतमाला, ताअपणी, पुष्पजार उत्पत्तावती नामक गीतल जलपारिणी, मंगल प्रदायिनी नदियाँ मलयगिरि की कन्याएँ हैं । त्रिमागा, ऋषिकुल्या, इज़ुदा, त्रिदिवाचला, साम्रपर्णी, मूली, शरवा ये सभी कल्याग्रदायिनी नदियाँ महेन्द्र गिरि की वन्याएँ हैं। कारिका, सुकुमारी,

मंन्दवाहिनी, रूपा तथा पाशिनी-ये नदियाँ शुक्तिमान् गिरि की कन्याएँ हैं। ये पुरायजला, चारों श्रोर प्रवहमान, संभुद्र में गिरनेवाली सभी नदियाँ निखिल विश्व की मातृका स्वरूप हैं, सम्पूर्ण पापों को नष्ट करनेवाली तथा मंगलदायिनी हैं। इन समें की सहायक छोटो-मोटी नदियों की संख्या सैकड़ों सहस्रों तक है। इन्हीं पुराय निर्देशों के किनारे कुरु, पांचाल, शाल्व, जांगल, शूरसेन, भद्रकार, वाहच, सहपटच्चर, मत्त्य. किरात, कुल्य, कुन्तल, कारी, कोशल, श्रावन्त, कलिंग, मूक तथा अन्यक श्रादि मध्य देशीय देश कहें जाते हैं । ये सभी सहच नामक पर्वत के सभीप पवित्र एवं मनोरम देश हैं, इस स्थान पर गोदावरी नामक नदी बहती है । सन्पूर्ण पृथ्वी में ये प्रदेश श्रातिशय मनोमुग्यकारी हैं । यहीं पर गोवर्धन, मन्दर तथा रामचन्द्र का प्रियकारक गन्धनादन नामक पर्वत है । भरद्वाज मुनि ने श्री रामचन्द्रजी के लिए वहाँ स्वर्गीय पृक्त एवं दिज्य तेजोमयी श्रीपियों को स्वर्गलोक से उतार कर लगाया था । वहाँ का सुन्दर देश सर्वदा पुश्वों से सुरोमित तथा मन को सुख करनेवाला है । बाह्यक, बाटधान, खाभीर, कालतोरक, खान्य, सूट, पहलब, ष्ट्राचलिंडक, गान्धार, यवन, सिन्यु, सौबीर, मद्र, शक, द्वह्य, पुलिन्द, पारद, हार, मूर्तिक, पुरमठ, कपदकार. केकेच्य तथा दरा नामक स्वियों के उपनिवेश, वैश्य तथा शहां के निवास स्थान तथा अति, भरद्वाज प्रस्थल, सदसेरक, लग्पक, तलगान तथा जंगली प्रान्तीं समेत सैनिक श्रादि उत्तरापथ के देरा हैं । श्रव पूर्व विशा के देशों को सुनिये । अंग, वंग, मद्गुरक, अन्तर्गिरि, वहिर्मिरि, प्लवंग, मातंग, यमक, मल्लवर्याक, सुक्ष, उत्तर प्रिवजय, मार्ग, वागेय, मालव, प्राग्न्योतिप्, पुगड्र, विदेह, ताम्रलिप्तक, ग्रााप्व, मागथ, ग्रोनर्द -ये सब पूर्व दिशा के देश फहे जाते हैं। दक्षिणापथ के देशों में पाणब्य, केरल, चोल, खरूब, सेतुक, स्रतिक, छपय, वानिवासिक, नवराष्ट्र, माहिपिक, किला, कारूप, सैहीपक, व्याटव्य, रावर, पुलिन्द, पिन्य-पुणिका, दगडक, बेदर्भ, कुलीय, सिराल, तापस, रूपस, तैचिरिक, समस्त कारस्कर, वासिक नामक देश तथा ये देश, जो नर्मदा के श्रान्तर्शन्त में बसे हुए हैं, कहे जाते हैं। भारकच्छ, सारस्यत, सगाहेय काच्छीक, सीराष्ट्र, अर्बुद (अरब) तथा श्रानर्त—ये पश्चिमी देश फहे जाते हैं । अब विन्ध्यगिरि के र्धांचलु में बसे हुये देशों को धुनिये । मालवा, करूप, उत्कल, मेकल, श्रीपड्र, माप, दशार्था, किप्किन्चक. भोज, स्तोराल, कोराल, त्रेपुर, बैदिरा, तुमुरा, तुम्बुरा, नैपघ, पह्रमा, श्रुरूप, शीरिडकेर, वीतिहोत्र, तथा श्रवन्तिका नामक देश विन्व्य गिरि के पृष्ठदेश में श्रवस्थित कहे जाते हैं । श्रव इसके उपरान्त में उन देशों को बतला रहा हूं , को पर्वर्तों पर श्रवस्थित हैं । वे निराहार, सर्वग, कुपथ, श्रपण, कुथमावरगा, उद्धा, दर्व, समुद्गक, त्रिगर्व, मएडल, जामर तथा किरात नामक देश हैं । इस भारतवर्ष में मुनियों ने सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग--नामक चार युगों को वतलाया है। उनका यथावत् वर्णन मै कर रहा है । ॥५-५७॥

मत्स्य ने कहा--लोगहर्पण के पुत्र पौराणिक सत की इस पुनीस कथा को सुनकर पुनः उत्तर की सुनने की उत्कट इच्छा से भेरित होकर सुनियों ने उनसे पूछा ॥५८॥

मृद्यियों ने कहा-विद्वानों में परम श्रेष्ठ ! श्राप भारतवर्ष का यथावत् वर्णन तो सुना चुके !

श्रव हम लोगों को किंग्पुरुपवर्ष तथा हरिवर्ष का यथावत वर्णन सुनाइये। तथा जम्मूहीप के श्रान्तर्गत श्रान्य हींगें के निवासियों तथा उन हींगें के विस्तार एवं उनमें होनेवाले बनों का भी वर्णन कीजिये। इस मकार ऋषियों के पूळने पर पीराणिक सूत ने उनके परनों के श्रानुकृत, ऋषियों हारा देखे गये पुराण समत उत्तर इस प्रकार उन्हें देना प्रारम्भ किया। ॥%६-६१॥

सूत ने कहा-विवष्टन्द ! श्राप लोग जिस विषय को सुनना चाहते हैं, उसे कह रहा हूँ, सावधानी-पूर्वक छुनिये । जानू वर्ष एवं किप्पुरुष वर्ष बहुत बड़े मन्दन वन के समान ग्रोमासम्पन्न हैं । किप्पुरुष वर्ष में मनुष्यों की ऋायु दस सहस्र वर्ष की होती है। वहाँ के मनुष्य मत्ती भाँति तपाये गये सुवर्गा के समान गौर वर्ण के होते हैं । उस परमपुरायभद कियुरुष वर्ष में एक बहुत वड़ा पाकड़ का वृत्त है, जिससे सर्वदा मधु निकला करती है । उस श्रेष्ठ रस का पान करनेवाले यहाँ के निवासी किंपुरुप लोग सर्वदा शोक एवं रोग आदि से रहित, नित्य प्रमुदित मनवाले तथा धुवर्ण के समान सुन्दर गीर वर्ण के होते हैं। यहाँ की लियाँ प्राप्तरा कही जाती हैं। उस कियुक्प वर्ष के बाद हरिवर्ष नामक देश कहा जाता है, जहाँ के मनुष्य सुवर्ष के समान कान्तिमान् होते हैं। देवलोक से पुराय कीरा होने पर च्युत होकर वे लोग इस वर्ष में उत्पन्न होते हैं। उस हरिवर्ष में रहनेवाले लोग सभी श्रंगों से श्रस्यन्त सन्दर होते हैं । वे ईल के फरवायाकारी रस का पान करते है । इससे उन लोगों के पास गृद्धावस्था नहीं फटकती, थे ग्यारह सहस्र वर्ष की लम्बी आयु तक जीवित रहनेवाले होते हैं। सभी वर्षों के मध्यमाग में अवस्थित जिस इलाइत नामक वर्ष की चर्चा में आप लोगों से पूर्व में कर जुका हूं, उसमें सूर्य का मकारा नहीं होता श्रीर न वहाँ के निवासी ताराओं के समेत चन्द्रभा तथा सूर्य आदि प्रकारामान गहों को ही जानते हैं। उस इलावत के निवासी कमल के समान धर्मावाले, कान्तिमान तथा कमल के दल के समान लाल नेत्रीवाले होते हैं। सभी लोग कमल के समान सुगन्धियुक्त एवं नीरोग होते हैं। वे आयुन के फल का रस पान करते हैं । खुवर्ण द्वारा निर्मित सुन्दर वस्न धारण करनेवाले वे प्राणी स्वर्गलोक से पुरुवत्तीण होने के कारण च्युत होकर वहाँ उत्पन्न होते हैं। वे श्रेष्ठ मनुष्य तेरह सहस्र वर्ष की लम्बी श्रायु तक जीवित रहते हैं। मेरु पर्वत के दक्षिया एवं निषध की उत्तर श्रोर सुदर्शन नामक जामन का विराख दृत्व हैं; जिसका विनार कभी नहीं होता । सिद्ध तथा चारणों से घुसेनित वह वृक्ष सर्वदा फलों फूलों से घुरोभित रहता है । उसी युत्त के नाम पर इस द्वीप का जग्बृद्वीप—यह नाम विख्यात हुआ है। वह महान् जम्बृद्वीप एक लक्ष योजन में विस्तृत है । उसं धृत्तराज की ऊँबाई स्वर्ग लोक तक पहुंची हुई है तथा उसके फल का रस नृदी रूप में परिशात होकर वहाँ पर निरन्तर बहुता रहता है । उसके रस की घारा मेरु पर्वत की चारों स्रोर से परिक्रम कर पुनः उस बृज्ञ के मूल भाग को पहुँचती है। उस द्वीप के निवासी उस सुन्दर रस का पान फर सर्वदा हुए पुष्ट एवं नीरोग बने रहते हैं। जासुन के रस के पान के कारण उन्हें बृद्धावस्था कभी दुःल नहीं देती, न मूख ही लगती है, न बकाबट लगती है और न कोई दुःख ही होता है। उसी जम्बुद्धीप में देवतात्र्यों के श्राम्पण्य जिससे बनाये जाते है, वह बहुमुख्य सुवर्ष उत्पन्न होता है। जो

हन्द्र'गोप (भीरबह्दी) के समान चमकीला होता है। यह जाम्बृत्य उस वर्ष (भदेश) के बृत्तों के फतों का सुन्दर रस है, जो चू कर नीचे आने पर चमकीलो सुवर्ष के रूप में परियात होकर देवताओं के आमृपणों का काम देता है। उनके राव, मल, मृत्र आदि एवं सभी ओर आठों दिशाओं में फैली हुई गन्दी वस्तुओं को ईश्वर के अनुमह से मृमि स्वयं प्रस (अपने में समाप्त कर) लेती है। हिमालय पर्वत के रहनेवालें राज्य, पिशाच तथा यहा गए। हैं। हैमकूट नामक गिरि पर अपसराओं समेत गत्यर्व गए। निवासं करते हैं। तथा गेप, वासुकि, तलक आदि वड़ेनड़े सर्पराल भी उसकी सेवा करते हैं। महामेर गिरि पर परमश्रेप्ठ तैतीस यज्ञ के देवगाए कीड़ा करते हैं निद्यम एवं वैदूर्य नामक मिरियों से समृद्ध नील नामक पर्वत पर ब्रह्मिं तथा सिद्धगया निवास करते हैं। देखों एवं दानवों का निवास स्थल रवेत नामक गिरि पर कहा जाता है। श्रेष्ठ श्रंगवान् नामक पर्वत पितरों का विहार स्थल है। इस प्रकार इने वर्षों को, जो भारतवर्ष के अन्तर्गत गिनाये गये हैं, वतला चुका। इनमें से प्रत्येक में जीवों के निवासस्थल हैं, ये परस्पर गतिमान तथा स्थिर हैं। देवताओं एव अनुव्यों ने अनेक प्रकार से इनके विस्तार को देखा है। इन्हें इससे अधिक विस्तारपूर्वक वर्षोण तम्हीं किया जा सकता, नंगलार्थी पुरुष को केवल इन पर श्रद्धा युवनी चाहिये। ॥६२-८६॥

श्री मास्स्य महापुराख में सुवनकोष वर्खन नामक एक सी चीदहवाँ श्रध्याय समाप्त । ॥११४॥

### एक सौ पन्द्रहवाँ ऋध्याय

मुद्ध ने कहा — जनार्दन ! श्रापके मुख से बुधपुत्र राजा पुरूरवा का जीवन चरित्र, सम्पूर्ण पापों को विनष्ट करनेवाली एवं मंगलकारियी श्राद्धकर्म की विधि, व्याई हुई धेनु के दान करने का फल, काले स्ग-चर्म के दान तथा वृपोस्सर्ग के फल — इन सब पुष्य कथाश्रों को मै पूर्व में छुन चुका । केशव ! चुपुत्र राजा पुरूरवा का रूप-वर्शन छुनकर छुमे बड़ा ही छुत्तुहल हुशा है । श्रात छुम्मे यह बतलाइये कि किस श्रेष्ठ कर्म के परियान से राजा पुरूरवा ने ऐसे परम मनोहर रूप एव ऐसे परम श्रेष्ठ सौभाग्य को प्राप्त किया था, निससे परमहन्दरी उर्वशी ने त्रिमुवन में सबसे श्रिषक छुन्दर देवलाश्रों एवं परम मनोरम रूपभारी गन्धवों को छोड़कर सर्वतोगायेन उसे ही स्वीमार किया था। ॥१२-॥॥

मत्स्य ने कहा — जिस श्रेष्ठ कर्म के कल से राजा पुरूरवा को पैसा परम मनोहारि रूप तथा उत्तम सीमाग्य प्राप्त हुआ था, उसे बतला रहा हूँ, खुनो । यह राजा पुरूरवा प्राचीन काल में चाछुप नामक मन्वन्तर में राजा चाछुप मनु का वशज एव मददेश का स्वामी था । उस जन्म में भी इसका नाम पुरूरवा ही था । सब प्रकार के राजीचित गुर्खों से सम्बन्न होते हुए भी प्राचीन जन्म में बह रूपवान नहीं था । ॥६-८॥

र—एक वरणानी कीडा। चेलल वर्ण याल श्रं चलपत्र होने के कारण इन्द्र ही ज्वारा एक होता है, ब्रतः उसका इन्द्रमोप नाम पटाः

[इसी पदन की सुत से] ऋषियों ने पूछा—स्तनन्दन ! किस कर्म के परिशाम से पुरुरवा मददेश का स्वामी हुआ ? और किस कर्म से ऐसा सुन्दर रूपबान् हुआ ? ॥२॥

**एत ने दहा---यह महाराज पुरुरवा पहले जन्म में ब्राह्मणों के एक मन्द्री** तटवर्ती आम में एक श्रेष्ठं ब्राह्मस् था, उस जन्म में भी इसका पुरूरवा — यही-नाम था । निष्पाप । उस जन्म में महदेशा-भिमति होने के पूर्व त्राह्मण पुरूरवा ने एक बार छादशी विधि की राज्य-प्राप्ति की व्यभितामा से भगवान् बिप्तु की पूजा की । उस पूजा में उसने उपनास रखकर भी सेल लगाकर स्नान किया । जिससे श्रपने उपवास के फल में हो मददेश का निष्करटक राज्य उसने प्राप्त किया, किन्तु उपवास में तेल लगाने के कारण वह रूपरहित हो गया । राजन्ै । इसलिए उपवास रखनेवाले मनुष्य को तेल लगाकर भरसक स्नान नहीं करना चाहिये, उपवास के समय यह कर्म श्राति रूपनाशक होता है । पूर्व जन्म में जो कुछ हुआ था, उसे तो त्राप लोगों को मुना जुका, श्रव उस राजा के मद्रदेशाधिपति हो जाने के पाद की कथा मुनिये। यद्यपि सभी प्रकार के राजगुण उस राजा में थिचमान थे, किन्तु रूपहीन होने के कारण प्रजा का उसमें तिनिक भी श्रनुराग महीं था। श्रातः सुन्दर रूप शास करने की इच्छा से राजा ने तपस्या .करने की श्रभिलापा की 1 एक दिन उसने श्रपना राज्यमार मंत्री को सीपकर हिमालय पर्वत की श्रीर प्रस्थान किया । महायग्रस्थी राजा पुरुरवा उस समय निःसहाय (विना नीकर चाकर के) द्यवस्था में था केवल तपस्या ही उसकी एक मात्र संगिनी थी। अपने ही राज्य सीमा के अन्तर्गत तीर्थ स्थानों के देखने की कामना से पैदल ही उसने यात्रा प्रारम्भ की श्रीर श्रति मनोहारिए। ऐरावती नदी के तट पर गया। वहाँ जाकर हिम के समान निर्मल यरास्यी उस राजा पुरूरया ने हिमालय गिरि से निकलने वाली, चन्द्रमा केसमान रीतल जलयुक्त. अथाह जल के गम्भीर येग से सुरोभित, हिम के समान निर्मल एवं स्वच्छ उस ऐरावती नदी को देखा । ॥१०-१२॥ श्री मात्स्य महापुराया में तयोवन में पुरूरवा त्रागमन नामक एक सी पन्त्रहवाँ ऋध्याय समाप्त ॥११५॥।

### एक सौ सोलहवाँ ऋध्याय

सत ने कहा— राजा पुरूरवा ने दिव्य तेजीमयी, पुगवदायिनी, कल्यासकारिणी हिमालय की पुत्री, गन्धर्वो द्वारा पिरी हुई, नित्य देवराज इन्द्र द्वारा पृजित, उस पुरयनदी को देखा। उस दिन चारों दिशाश्रों से सोमा सम्पन्न, देवताओं के हाथी ऐरावत के मद जल से सुसिक्त, धारा के मध्य माग में इन्द्र के धनुष के समान प्रानेक रंगों से सुरोभित वह ऐरावती स्नानार्थ सरस्स में आए हुए तपस्वियों से सुक्त, श्रेष्ठ शाक्सर्य इन्दों से सुसोवित एवं सुवर्य के समान चमकनेवाली थी। ऐसी नदी को महाराज पुरूरवा ने देखा। उस समय रवेत रंग के राजहंतों की पंक्तियों से बह दकी हुई थी, चैंवर के समान कास से सुरोमित हो रही थी,

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup>यहाँ राजम् । सम्बोधन मनु के'लिये वाया है ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>श्रस नामक एक वास होती है, जिसके फून सफेट होते हैं।

सत्पुरुपों द्वारा नहवाई गई नायिका की भौति उस नदी को देखकर राजा को परम प्रसनता प्राप्त हुई। हृदय को मनोहर लगनेवाली, पुषयमयी, मन में भिक्त एव प्रेममाव बढ़ानेवाली, मुशीतल, परम मनोहर, कभी घटने स्त्रीर कभी बद्दनेवाली वह ऐरावती उस समय चन्द्रमा की दूसरी मूर्ति की भाँति मालून पड़ रही थी। श्रति गीतल तथा चयल जलयुक्त, ब्राक्षण श्रथमा पित्तियों के घुन्द द्वारा सेवित, लोल लहरों द्वारा सुरोमित, हिमालय भी श्रेष्ठ कन्या ऐरावती को देलकर राजा को परम प्रसन्नता हुई। तपस्वियों से सुरोभित, श्रमृत के समान सुस्वारु जल से पूर्ण, सम्पूर्ण पार्वे को नष्ट करनेवाली, स्वर्ग पर चढ़ने के लिए सीटी के समान सहायिका, जलनिधि की परम सुन्दरी भियतमा, महर्षि वृन्दीं द्वारा सुसेवित, सभी जीवों के मन में उत्सुकता प्रकट करानेवाली वह मनोहर सरिता सभी चराचर जगत् का उपकार करनेवाली, स्वर्ग का सीधा मार्ग पफड़ानेवाली, दोनों फिनारों पर गोद्यों के समृहों से व्याप्त, सेवार से रहित, परम मनोहर, इस तथा सारस जाति के पत्तियों के कलकल निनाद से गूँजित तथा कमलों से सुरोमित थी। गहरी (गम्भीर) नाभि के समान भैंबरों वाली, जबनस्थली के समान सुरम्य स्थल माग के पवित्र किनारों से सयुक्त, नेत्र के समान त्याकर्पक नीले फमल की शोभा से युक्त, मुख के सभान खिले हुए कमलोंवाली, बरफ के समान निर्मल एव स्वच्छ फेनरूपी वर्कों को भारण करनेवाली; श्रोंठों के समान चकवाक के जोड़ों से युक्त, कल्याणमयी, दांतों की सुमनोहर पक्तियों के समान वगुलों की श्वेत पक्तियों से घुरोमित तथा भीहों के समान जल में चलनेवाली चचल मझलियों की पक्तियों से यह विराजित हो रही थी । उन्नत स्तनों के समान जल में बिपे हुए मतवाले हाथियों के मनोहर फ़ुम्भ-स्थलों से सुरोमित, नृपुर के समान सुमञ्जर हसों के सुन्दर राज्यें से गूँचित, बलव (करुए) के समान कमल की नाल के समृहों से सथुक्त, उस ऐरावती नामक नदी को एक सर्वाग धुन्दरी रमणी की माँति देख कर राजा को परम प्रसन्नता हुई । हे राजन् ! उस ऐरावती नदी में रूप के मद से मतवाली, गन्यर्वो के पीछे चलनेवाली खप्सरार्थ्यों के समूह मध्याह के समय सर्वदा विहार करते थे । उन श्रप्सरात्रों के ग्ररीर से धुले हुए सुन्दर केसर के साथ-साथ श्रपने दोनों किनारों के श्रनेक प्रकार के धुलों के पुर्पों की विभिन्न प्रकार की सुगन्धियों से सुगन्धित, तरगों के समृहों में सूर्य की परखाई पड़ने से चकाचीध -के कारण कठिनाई से देखने योग्य सर्यमण्डल को धारण करनेवाली, देवतात्र्यों के हाथी पेरावत की चोट से चिद्धित दोनों किनारों से युक्त उस ऐरावती का जल देवगञ्ज के कपोल स्थल से बहने वाले मद जल तथा देवांगनाओं के स्तनों में लगाये अये चन्दनों से व्याप्त एव सुगम्पित हो रहा था, जिससे अमरगण उसे चारों श्रीर से घेरे हुए थे। उस ऐरावती नदी के दोनों किनारों के वृद्ध सुगन्वित पुष्पों से लसे हुए थे श्रीर सुगन्धि के परम लालनी तथा जरदी मचानेवाले अमरों के समूहों से घिरे हुए थे। उस ऐरावती के मनोहर किनारों पर जाकर पशु, तपस्वी ऋषिगण एव अप्सराचीं समेत देववृन्द सर्वदा कामवश होकर प्रीति करने लगते थे । यहाँ देवताओं के समान सुन्दर पवित्र ष्रागों वाले पुरुष तथा कमल एवं चन्द्रमा के समान श्राकर्पक मुखवाली स्वर्ग की मुन्दरियों के समान क्षियों प्रायः विहार करते हुए पाई जाती थीं । वह ऐरावती नदी सर्वदा देवता, भील, राबर, पुलिन्द आदि जगली जाति, राजाओं के समृह, एष बाघ सिंह आदि हिंसक जगली

जानवरों के समूहों द्वारा श्रापित परम पवित्र बल को घारण करती है। उस कमल समूहों से संयुक्त जलवाली, ताराश्रों के समेत श्राकाश मण्डल के समान सुरोमित, सल्फुलों के मनोरशों को पूर्ण करनेवाली ऐरावती को देखते हुए राजा श्रामे बढ़ें। उस पुर्ण नदी के दोनों सुन्दर किनारे तर पर स्मनेवाली चन्द्रमा की किरणों के समान श्वेत रंग की कास श्रादि घासों तथा श्रानेक प्रकार के बहुत वड़े-बड़े सुन्दर एवं विगाल यूनों से सुरोमित थे। वह नित्य विविध प्रकार की उपासना में श्रानुरक ब्राह्मणों तथा देवताओं द्वारा सुसेवित होती थी। जो मक्तजन के सकल पाप पुंजों का श्रीष्ठ ही विनाश करनेवाली थी, श्रानेक होटी-ख़ोटी नदियों के समूहों को साथ लेकर चलती थी, श्रानेक श्रेष्ठ मुनियों द्वारा पृजित थी, श्रामे पुजों की मौंति सभी-मनुष्यों का पालन करती थी, सर्वदा वर्क के समूहों से संवुक्त थी, सर्वदा वेत समूहों से युक्त रहती थी, श्रामे कल्याण की कामना के लिए मनुष्य समृहों द्वारा सर्वदा सेवित थी ऐसी—सिहों के समूहों से युक्त, हाथियों के बुन्दों से सेवित, कल्वरुम के सुगन्धित पुलों से श्रुक्त जलवाली, सुवर्ण के समान चमकनेवाले जल से समुद्ध पुलं चन्द्रमा की किरणों के समान श्रीतल जलवाली—ऐरावदी नदी को, चन्द्रमा ही के समान श्रुष्ठ एवं निर्मल युक्तवी राजा (पुरुरवा) ने देखा। ॥१३ ३-२॥।

श्री मात्स्य महापुराया में भुवनकोश वर्षान प्रतंग में ऐरावती वर्षान नामक एक सी सोलहवाँ अध्याय समाप्त ॥११६॥

# एक सौ सत्रहवाँ ऋध्याय

सूत बोरे — उस पुरामिलला ऐरावती नदी को देखते हुए सथा मार्ग पर चलते हुए राजा पुरुत्वा ने — जिसकी सारी थकावट नदी की ठंडी बायु से दूर हो गयी थी — हिमबान नामक महागिरि को देखा ! वह हिमबान पर्वत ऐसे अनेक पायु बर्णवाले, गागनवुम्भी, पर्वत के रिक्सों से युक्त था, जहाँ पर पित्तवृन्द भी उड़कर नहीं जा सकते थे, और जो केवल करपाय की इच्छा रखनेवाले सिद्धजनें द्वारा ही गम्य थे ! चारों और से निकलनेवाली नदियों के प्रवाह के घोर राज्द से वहाँ दूसरे शब्द बिन्तुल , नहीं सुनाई पहते थे ! वह हिमबान गिरि शीवल जल से प्रपूर्ण तथा अति मनोरम था ! राजा ने देखा कि वह हिमबान पर्वत देवदार के वने काले जंगलों को अँगरसे की भौति तथा मेगों को उत्तरीय बख की भौति अपने उपनर और हुए हैं। वह पाड़ी की भौति रवेत बादलों को धारण किये हुए हैं, ग्रुश्ट की भौति एक और चन्द्रमा तथा दूसरी और पूर्य की धारण किये हैं, सन्द्रमें को धारण किये हुए हैं, कहीं कहीं पर गेरू आदि धातुओं से सुरोभित सारे शरीर पर चन्द्रनादि का अंगराग लगाये हुए हैं। पीठ पर मानो पोंचों अँगुलियों की छाप लगा दी गई है। इस प्रकार भीपण गर्भी के समय में भी श्रात शीवल, सुन्दर शिलाओं के सम्हारों से समन्वत, कहीं अपनराशों के महावर लगाये हुये चराणों के विद्धों से चिहित, कहीं सूर्य की किरणों से छुए (प्रकाशित), कहीं घोर

<sup>ै</sup>वर्फ जमें रहने के कारण सर्व की किरणों के पहने से वर्फ गुल जाता है, जिससे जल और अधिक शीवल हो जाता है।

श्रन्थरार से पिरे हुए श्रीर कहीं भयानक गुफाश्रों के मुख भागों से जल पीते हुए की तरह इस महान् हिमवान नामक पर्वत को राजा ने देखा। कहीं कीड़ा में निरत विद्यावरों से सुशोभित, कहीं गाते हुए प्रमुख किन्नरों के समृहों से युक्त, क्हीं मधुशाला (मदिरा पान करने की स्थली) में गन्धर्व एव श्रप्सराश्रों के समृहों द्वारा गिराये हुए कलपटुम, परिजात आदि दिव्य पुर्प्यों से परिष्कृत, उस हिमवान् को राजा ने देखा । कहीं पर गन्धवों की मर्दित एव परम मनोहर शय्यात्रों के पुष्पों से त्र्याकींख-- जिन पर से सोनेवाले उठ गये है---कहीं —जहाँ पर बायु भी नहीं पहुंच सकती — ऐसे दुर्गम तथा नीले श्रीर हरे रग के प्रदेशों से युक्त, कहीं पर पुष्पों से सुरोमित, ऐसे करवाणमय, श्रांति रुचिर हिमबान् पर्वत को राजा ने देखा। तपिरिनर्यों को शरण देने-बाले एव कामी जनों के लिए ऋति दुर्लभ पर्वतीय वन को, जिसमें हाथियों द्वारा बडे-बड़े पेड़ तोड़ डाले गये हैं तथा मृगगण इच्छानुकूल चूम रहे हैं — राजा ने देखा । वहाँ कहीं पर सिंहों की मयानक गर्जना सुनकर हाथियों के समृह बहुत श्रान्त एवं व्याङ्गल होकर भीपण चिम्घार करते हुए दिलाई पडते हैं तथा कहीं पर वैसे नहीं दिखाई पड़ते हैं। वहाँ के तटवर्ती प्रदेश लता के बुंजी में निवास करनेवाले तपस्वियों के समूहीं से मुगोभित हैं । जिसमें उत्पन्न होनेवाले रहों से तीनों लोक अलवृत हो गये हैं, उस सर्वराज वामुकि स्नादि की शरणस्पनी, नित्य सत्पुरुपों द्वारा सेवित, रान श्रादि सम्पत्तियों से प्रमूर्ण गिरिवर (हिमवान) को श्रेप्ट राजा ने देखा। जहाँ जारुर तपस्वीगया थोड़े ही प्रयत्न से सिद्धि की प्राप्ति कर लेते हैं, जिसके देखने मात्र से सम्पूर्ण पापों का विनाश हो जाता है, जिसके किन्हीं-किन्हीं स्थलीं पर नायु के येग से लाये हुए यड़े-चड़े तथा छोटे-छोटे भरनों के जलों से व्यनेक पर्वतीय प्रान्तों की तृष्टि होती हे, ऐसे हिमवान् को राजा ने देखा। राजा ने कहीं पर उस हिमवान् पर्वत के हुछ शिलरों को जल से प्लावित तथा कुछ को सूर्य की किरर्यों से सतप्त होने के कारण अगम्य रूप में देखा । मानव केवल मन द्वारा ही वहाँ पहुँच सकता है । इसका कोई छोर देवदारु के विशाल षृत्त समूहों की शाखाओं प्रशाखाओं से एकदम न्याप्त एवं निरवकाश दिखाई पडता है, तो कोई खोर बॉसी की कोठ के समान दुर्भेख एव दुर्गम प्रदेशों से शोभित हे। इसके किसी स्थान पर छाते के समान महा शिखर वर्फ से आच्छल है। कहीं वरफ से ढॅभी हुई कन्दराएँ हैं, कहीं सैकडों मुन्दर मरनों के प्रवाहों की ग्रोमा दिल रही है। कही पर कलकल से ही जल की ध्वनि आ रही है, श्रयीत जलधारा दिलाई नहीं पड रही हे । इस प्रकार सुदर हिमालय को देखते हुए महानुभाव मद्देशाधिपति पुरुरवा ने वहाँ एक सुन्दर स्थली देखी श्रीर वहीं पर श्रानन्द विभोर हो एक सुन्दर-सा स्थान प्राप्त कर निवास करने का निश्चय किया । ॥१-२१॥

श्री मास्त्य महापुराख में सुवनकोरा प्रसग में हिमालय वर्णन नामक एक सी सनहवाँ खध्याय समाप्त ॥११७॥

## एक सौ ऋठारहवाँ ऋध्याय

सत ने कहा—देव योग से (महाराज पुरुखा) उसी पर्वतराज हिमालय के सुरम्य प्रदेश में— जहाँ पर कोई अन्य मनुष्य नहीं जा सकता था-पहुँच गये, जिस से श्रेष्ठ नदी पेरावती निकली हुई है, श्रीर जो मेघ के समान काले रंग का है । वहाँ पर श्रनेक प्रकार के शाल (साख़ू), ताल (ताड़), तमांल, फ़नेर, ग्राल्निल (सेमर), घरगद, पीवल, सिरसा, तथा ग्रीगम के बुनों के समूह और श्लेप्मातक (लसोदा) श्रामला, हरें, बहेड़े, मूर्जपत्र (भोजपत्र) मूँज, सरपत श्रीर रामशर की माड़ें, समच्दद (एक प्रकार का दुन, जिसके एक साथ सात-सात पर्चे रहते हैं, सतीन, खतवन या छितिवन भी इसे ही फहते हैं) महानिन्य (बकाइन) नीम, निर्मुगढी (शेफाली), हरिदु (इसे दारु हल्दी भी कहते हैं), देवदारु, पीलु वृत्त, कालेयक (अगर) पद्मक (पद्माल), चन्द्रन, बेल, कैया, देवीचन्द्रन, माराध्र (तरव्र्जे की एक जाति), प्रालरीट, श्रब्दक (नागरमोथा), श्रर्जुन, सुन्दर फूलोंबाले हस्तिकर्या (पलाश), फूले हुए कंचनार, पुराने श्रामले के पेड़, लदिर के वृत्त, धनिया, खजूर, नारियल, चिरींजी, आमड़ा, हिंगीट, तन्तुमाल, मनोहर धव के धृत्त, कारमरी, शालपर्यी, जातीफल (जायफल) सुपारी, कटफल (कायफर) इलायची की लताओं के फल, मन्दार, कचनार, किंद्युक (पढ़ारा), कुसुमांद्युक, जवास, रामी, तुलसी, बेंत, जल में उगनेवाले बेंत, थोड़े लाल रंग के तथा व्यतिगय लाल रंग के संतरी के नृश, रामठ (जिसके रस से हींग बनाई जाती है), मेंहदी, लाल पर्जीवाले अशोक, अशोक, आफरल (अकरकरा), अविचारक, मुचुकुन्द, कुन्द, अहूसा, परुपक (कालसा), किरात (चिरायता), किंकरात (बब्ल), केतकी, सफेद केतकी, सहिजन, अंजन , कलिंग (तरब्जा), निक्टेंटक, (देरा), तथा सुवर्ण की मौति चमकनेवाले सुन्दर बल्कलों से सुरोभित विवय साल के श्रेन्ट यून्त तथा फामदेव के बाया के समान सुन्दर आम के वृत्त सुरोभित हो रहे थे। पीली जूही, सफेद जुही, मालती, चम्पक के समृह, तुम्बर (एक प्रकार की धनिया), अतुम्बर(?) मोच (केला वा सेनर), लोच (गोरलमुखडी), बड़हर, तिल तथा कमल के सुन्दर फूल तथा फामियों के प्रिय चन्यक (चाव नामक वृत्त) के पुष्प तथा शंकुरी से, बकुल (मीलसिरी), पारिभद्र (फरहद नीम), हरिद्रक, जलकदम तथा पर्वत की श्रेणियों पर उत्पन्न कामदेव के बरुतम कुंकुम (फेसर), कटफल, बदर (बेर), परम उज्ज्वल दीवक की भौति सुरोमित कदम्ब के बृत्तों से, लाल रंग के पाली (लाल चीता) के बनों तथा रुवेत रंग के अनार तथा चप्पकों के धृत्तों से, बन्यूक (दोपहरिया), सुबन्धूक तथा कुओं के सम्हों से, पाटला तथा गुलाब के पुप्पों से, मल्लिका, करवीर (श्रर्जुन श्रथना कनेर), करनक (लाल कटसरैया), हिमनर (१) छोटी जामुन, बड़ी जामुन, विजीस, कपूर, गुरु, श्रमुरूह भादि के बृत्तों से, विन्य (पुक फल) प्रतिबिम्म, वितान की तरह फैले हुए सन्तानक (कल्पवृत्तों) तथा गुग्गुल

<sup>ै</sup>युक्ती के इन जावों में कई युन: पुन: आ गये हैं, उनके उनके भिन्न किन्न भेदी को जानना चाहिये।

के वृत्तों से; हिन्ताल (हैंताल नामक एक वृत्तं, जो दित्तण भारत में श्राधिकांश पाया जाता है) तथा श्वेत ईखों से, मल्लिफा लता, कनेर, अशोक, चकवढ़, पीलु, धाय तथा घने चिलिबल के बृत्तों से; इमली, लोघ, विदंग, खिरनी, लसोड़ा, काल (रक्तचित्रक नामक एक वृत्त), जम्बीर, श्वेतवृत्त वरुण (वरना नामक एक यृत् विरोप), भिलावा, इन्द्रजव, वल्गुज (सोमराजी नाम से प्रसिद्ध); सिन्दुवार ( सम्हालू ), मन को हरनेवाले केसर तथा नागरेसर के वृत्तों से, करांदा, कसौंदी, मिर्च तथा हुरहुर के पौदों से, स्ट्राल के वृत्ते, श्रंगूर की लताम्रों, सप्तच्छद युत्त एवं पुत्रजीवक नामक बृत्तों के समहों से वह सारा वन्य प्रान्त व्याघ हो रहा था। कहीं पर कंफोलक (शीतलचीनी), लवंग, दालचीनी तथा पारिजात के वृत्तों से, तथा कहीं पर किनारे पर उगी हुई पिप्पली (पीपर) तथा नागवल्ली नामक लताओं के कुंजों से वह सुरोभित था। कहीं काली मिर्च, नवमिक्तका तथा श्रंगूर की लताओं से मानों वरहप बना हुआ था तो कहीं पर फलों से छुगोमित त्रपुरी (एक प्रकार की नीत फ़्लों वाली लता) की लताएँ, कहीं पर युप्पायडों (कुग्हड़ों) की श्रीर कहीं पर कह् की लताएँ, कहीं पर ककड़ी श्रीर पदोल (परवर) तथा ककोंटकी (कॉकोड़ नामक एक लता) की लताएँ, कहीं पर बेगन तथा भटकटेया के फल, कहीं पर अनेक प्रकार की मूली तथा कॉंटेदार वृक्त गोभायमान थे। ्रवंतफमल, विदारी, रुरुट, स्वादकराटक, भागडीर, विद्सार, राजजम्बुक, बालुक, सुवर्चला तथा सभी प्रकार के सरसों के पौदे भी थे। काकोली, चीर काकोली, खत्रा, ऋतिच्छत्रा (तालमखाना), कासमदी, कन्दल, काएडक, सीर तथा काल नामक शाकों से तथा सेम की लताओं एवं अनेक मकार के अल के पीदों से सारा मदेश शोभित हो रहा था । हे राजन् । श्रानेक प्रकार की चित्र-विचित्र, दीर्थायु यरा तथा यत देनेवाली, बुदापे एवं मृत्यु को नष्ट फरनेवाली, ज्रुषा तथा भय को दूर करनेवाली, सीमाग्यदायिनी श्रीपिपी तथा श्रनेक ्रमकार की कँटीली बाँसों की टहनियाँ, कटे हुए बाँसीं के टूँठ, जो वायु के प्रवेश से शब्द करने लगते थे, वहाँ थे । वहाँ पर चन्द्रमा के समान उज्ज्वल प्रकारामान् काँस के फूलों से तथा रामरार, सरपत कुरा तथा मनोहर ईस के गुल्मों से तथा श्रनेक प्रकार के दुर्जम मनोहर क्यास और मालती के प्रजीं य सताओं से सारी वनन्मि सुरोमित ही नहीं थी। मन को हरनेवाले केलों की पंक्तियाँ वहाँ सुरोमित थीं। मरकत मिर्गि के समान घासों से हरी-भरी सारी बनमूनि सुशोभित हो रही थी 1 कहीं-कहीं पर केसर तथा इरा के मनोहर पुप्पों से पृथ्वी श्रलंकृत थी। कहीं पर तगर, श्रतिविष (विष को शान्त करनेवाली एक लता), जटानाँसी तथा गूगुल के अनेक रंग-विरंगे तथा राजतर (कनैर) श्रीर मूमि पर फेले हुए जम्बीर के पुष्प, जी मन को हरनेवाले थे श्रीर जिन पर सुमो विचर रहे थे, छुरोमित थे। अनेक प्रकार के अदरक, अजमीदा, कुबेरक (तून नामक वृत्त विशेष), श्रौरं चिरीजी के पौदें भी वहाँ थे। रंग विरंगे, सुगंधिपूर्ण, कमल के वहाँ पुष्प खिले हुए थे। उनमें दुः इं उदयकालीन सूर्य के समान, कुछ पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान, दुंझ सुवर्ण के समान, कुछ ञलसी के फूल के समान श्रीर कुछ सुगो के हैने के समान थे। वाँचों प्रकार के तथा अन्यान्य रंगों के स्थलपङ्क भी वहाँ सुरोभित हो रहें थे। देखनेवाले की दृष्टि को सुख देनेवाले चन्द्रमा के समान श्राकर्पक दुमुदों, अप्ति की ज्योति के समान आकार वाले मनोहर हाथियों के मुखों में लगे हुए लाल एवं नीले फमलों की शोमा तो देखती ही बनती थी । सफेद कमल, गुंजातक, कसेर, श्रंगारक (ज़लकएरकी नामक जल में उगने वाली एक लता), कमल की नाल, चौंदी के समान श्वेत रंग के कमल तथा करट (इ.सुम्भ) से सारा वन प्रान्त शोभायुक्त हो रहा था । राजन् । जल में तथा स्थल में उगनेवाले विशेष प्रकार के पत्ल, मूल तंथा पुष्पों से यह बनम्मि सुरोभित थी, सुनियों के लाने योग्य श्रानेक प्रकार के नीवार शादि पदार्थ भी वहाँ थे। वहाँ जाकर राजा ने पैसा कोई भी श्रन्त, राक, फल, मूल, फल्द तथा पुष्प श्रादि पदार्थ. जो नागलोक स्वर्गलोक मर्त्यलोक जल के किनारे बाले प्रान्त तथा जल में उत्पन्न होते हैं. नहीं पाया जो विचमान् न हो । वहाँ के कृतों में प्रत्येक ऋतुत्रयों में सर्वग्न फूल श्रीर फल प्राप्य थे । श्रापनी तपस्या के प्रभाव से मददेगाथिपति राजा पुरत्या ने उस वन प्रान्त को देखा था । वहाँ पर उसने अनेक मकार के रंग-विरंगे पत्तियों को देखा । मयूर, रातपत्र (फठफोरबा), चटक (गीरैया नामक पत्ती विशेष), कोकिल, कादम्बक (हंस की एक जाति), हंस, जल युवयुक्त (कोइहा नामक पत्ती), खंजरीट, कूरर, कालकृट (जलकीया नामक पत्ती विरोप), पित्तवों को मारनेवाले खट्बांग (उसी नाम का एक पत्ती) गौक्वेडक (हारिल), धार्तराष्ट्र (एक प्रकार के हंस जिनके शरीर सफेद तथा चोंच व चरण काले होते हैं), सुगो, बगले, पिहार्यों पर भात करनेवाले चक्रवाक, कटुक (कर्कगुष्यनि करनेवाले विशेष पत्ती), टिटिहिरी, भट, पुत्रपिय, लोहपृष्ठ (सफेद चीरह, जिसे कंकमी फहते हैं), गोबर्म, गिरिवर्तक, पारायत (कब्तर) कमल, सारिका (सेना) जीवजीवक , लवा. बर्तक (बटेर की एक जाति), वार्ताक (यह भी बटेरों की एक जाति है) रक्तवर्रम, पमदक, सामवृद्ध रिसे मों जिनके शिर पर लाल चोटी रहती है) स्वर्णचूड़, (जिनके शिर पर मुवर्ण की भाँति पीले रंग की चोटी रहती है) सामान्य मुर्गे, कुरुकुट, चातक, कलविंक (चटफ, इसका नाम-ऊपर एक बार या सुका है) शुंखुमचूड़ (फेसर की भाँति पीले रंग की चोटी वाला पद्यों) सुन्दर मुंगराज, सीरपाद, मृलिंग (मृनि में रहनेवाला एक पत्नी), डिएडम (हारिल पत्तियों की एक जाति), मंजुलीतक (एक मकार का चीरह जाति का पद्मी) दात्यूह (जलकीश्रा पद्मी), मारद्वाज (मरदृल नामक पद्मी) तथा चप नामक पित्रयों के सुराहों को सथा इनके अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार पिक्सों को राजा ने वहाँ देखा। इसी प्रकार अनेक प्रकार के शंगली जानवर, छोटे-छोटे मृग झीने, बड़े-बड़े मृग समूह, बाघ, सिंह, मेड़िया, श्रानेक प्रकार के गीदड़, रीछ, चीता. वानर, लागुली बानर, बायु के बेग के समान दौड़ने वाले खरगोरा, मार्जार, कादम्ब, बिडाल म्यादि जानवरों की देखा । चूहे, नेवले, साही, काव श्रादि जानवरों की भी देखा । श्रीर युन्न के समान मनोहर लम्बी मालति वाले, मतवाले हाथी, भैंसे, गवय, बेल, चमर और समर जाति के मृग तथा खेत रंग के गधों के समूहों को देखा । वहाँ अनेक पकार के मेढ़े, मेढ़ें, मृग, कुत्ते, काले रंग के अति काले रंग के कराल, मृगमातुर्क, दार्दीवाले महासरम, कौंच, कारक, सम्बर, कराल, कृतमाल, कालपुच्छ, तोरगा, उँट, गैंडे, सुद्रार, जंगली घोड़े, सच्चर, गघे, श्रादि सभी जीव जन्तु परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले होकर भी

<sup>ी</sup>शीनजीवक, एक प्रकार का पद्मी विसक्ते देखने से विष कान्त हो जाता है।

श्रिविरुद्ध रहते हुए दिखाई पड़े । इस प्रकार इन चन्य पशुओं के एक दूसरे में वैराहित प्रेम भाव को देख कर राजा परम विस्मित हुआ। वह पुरायपद श्राश्रम प्राचीनकाल में महर्षि श्रत्रि काथा, जिसे राजा ने देखा था। उन्हीं के प्रसाद से वह इतना शोमासम्पन था श्रीर यही कारण था कि वे हिंसक जानवर श्रापस में एक हुसरे से विरोध नहीं करते थे । महर्षि अत्रि ने उस आश्रम के इन जीवों की शकृति में इंस प्रकार का परि-वर्तन कर दिया था कि जिसके प्रभाव से मांस के खानेवाले जानवर भी दूध तथा फल का आहार करते थे । राजा ने वहाँ पर्वत के चरण प्रान्त में नीचे की श्रीर श्रपना निवासस्थान बनाया । हे राजन 1 वहाँ कहीं भैंसे श्रीर कहीं पर वकरियाँ अमृत के समान स्वादुयुक्त दूध बहाया करती थीं । वहाँ की सभी शिलाएँ भीतर से श्रीर जाहर से दृष् श्रीर दही से परिपूर्ण थीं । समस्त पृथ्वी के श्रीधेपति राजा पुरुरवा को यह देखकर परम प्रसन्नता हुई। वहाँ के तालाव परम मनोहर थे और नदियाँ अतीव निर्मल जल से पूर्ण वह रही थीं । नालियाँ कहीं गरम जल से और कहीं ठंढे जल से भरी हुई थीं। उस सुन्दर पर्वत की कन्दरायें तो पग-पग पर सेवन करने योग्य थीं । उस व्याश्रम के चारों श्रोर पांच योजन के वेरे में कभी वरफ नहीं गिरता था न वहाँ पर सेन्दर पर्वत के नीचे के भाग में तराई का कोई जनपद था। अर्थात् वह जनहीन पान्त था। है राजन् । उस पर्वतराज की पीले रंग की एक चोटी वहाँ पर अवस्थित है, जिस पर बादलों के समृह एकन्न होकर सर्वदा बरफ की वर्ण किया करते हैं, वहीं पर एक दूसरी पर्वत श्रेणी भी है, जिस पर जल बरसानेवाले काले बादलों के समूह उस श्रेष्ठ शिखर पर बड़ी-बड़ी चट्टानों के साथ नित्य वर्षा किया करते हैं I जहाँ पर वह मन को हर लेने वाला आश्रम अवस्थित है, वहाँ की पृथ्वी मनुष्य की सभी अभिलापाओं को पूर्ण फरने वाली है, प्रमुख देवताओं के उपयोग में आने के कारण वहाँ के युक्तों के फल भी नित्य सफलता को ्रपाप्त कराते हैं । सर्वदा गूँजने वाले अमरी के समूहों तथा श्राप्तराखों द्वारा सैवित परम पवित्र वह श्राध्रमें . पाप रूपी पर्वत को नष्ट करने में बज्ज की भाँति शीभित हो रहा था । हे राजन् ! खेलने वाले बन्दरी ने वहाँ के बरफ के समूहों को इघर-उघर से तोड़ फोड़कर चन्द्रियन की भौंति. शोमायुत कर दिया थां। चारों श्रीर से वह त्राश्रम सर्वदा बरफ से घिरी हुई गुफाश्रों एवं पथरीले मार्गों से घिरा हुन्ना था, इस **कार**ण उसमें सामान्य लोग नहीं जा सकते थे । पूर्वजन्म की तपस्या के फल से महाराज पुरूरमा ने उस पुराय आश्रम को देवाधिदेव भगवान् की कृषा से प्राप्त किया । इसं प्रकार मद देश के राजा पुरूरवा ने थकावट को दूर करनेवाले, मनको हर लेनेवाले, मन को मुख्य करने वाले सैकड़ों प्रकार के पुष्पों से श्रालंकृत, स्वयं महर्षि श्रन्नि द्वारा श्रति सुन्दर निर्मित, परम कल्याणकारी उस पुनीत एवं सुन्दर श्राश्रम को देखा । ॥१-७७॥

श्री मातस्य महापुराण में मुवनकोशप्रसग में आश्रमवर्णन नामक एक सो श्रठारहवाँ श्रध्याय समाप्त ॥१ १ 🗐

#### एक सौ उन्नीसवाँ ऋध्याय-

सूत ने कहा — उस श्राश्रम में दो हिमाच्छादित महान् पर्वत शिखर थे, उन दोनों के मध्य भाग में श्रवस्थित श्रति ऊँचा एक तीसरा पर्वत शिखर भी था, जो सर्वदा बादलों के समूहों से रहित एवं 'विस्तृत शिलाओं के समूहों से व्याप्त था । उसके नीचे के प्रदेश के पश्चिमी भाग में, जहाँ घने वृत्तों के संमूह थे, मालती की लताओं से घिरा हुत्रा, देखने में श्रतीय सुन्दर एक विवर (छिद्र) प्रदेश था। महाराज र ने देखते ही श्रति कुतूहल वरा उसमें प्रवेश किया । श्रन्यकार से घिरे हुए श्रतिराय संक्षीर्ण उस विद की चार सौ हाथ की दूरी समाप्त कर आगे अपने ही प्रकार से प्रकाशित बहुत विस्तृत तथा श्रति गहरे एक सरोवर पर राजा पहुँचे । वहाँ पर न तो सूर्य का प्रकाश था श्रीर न चन्द्रमा ही विराजमान् थे । किन्तु तिस पर भी रात-दिन — दोनों में वहाँ दिन की माँति प्रकाश हो रहा था। वह सरोवर एक कोस से भी श्रिष्क मूमि माग पर फैला हुआ था । उस के चारों थोर पर्वत से मिली हुई परम स्वच्छ श्रीर परिप्कृत एक वेदी थी, जहाँ पर छवर्षा चांदी एवं मुंगे के समान रंग वाले युद्ध शोभायमान थे। उन वृद्धों के पुष्प श्रपनी ही चनक से प्रकारामान मिंगा पवं मोतियों की भाँति चमक रहे थे। उस मनोहर सरोवर में विविध प्रकार के कमल खिले हुए थे। है पाधिव । उनके दल पद्मराग, केसर, हीरा एवं पत्ते मरकत, मील, एव वैदूर्य मिरा के तथा उन का बीज कोप पीले रंग के झुवर्श का था। उस तालाब के मध्य में जो मृमि भाग था वह केवल बज़ से ही ज्यास नहीं था प्रत्युत अनेक प्रकार के रत्नों से जटित भी था । जल में टरपन होने वाली शुंख, कीडी तथा सुतुहीं की सीपों से वह भरा हुआ था 1 हे राजन् ! वह बड़े मयानक मकरों तथा मस्त्यों के रहने का स्थान भी था । उसमें सहलों मरफत मणि तथा हीरों के टुकड़े पड़े हुए थे । पदाराग (लाल मणि) इन्द्रनील (पला) महानील (एक मणि) पुष्पराग (पुलराज) तथा कर्कोंटक नामक मणियों के दुकड़े भी पड़े थे । तुत्यक तथा रोप नामक मिण्यों के खरड भी उसमें वहाँ-तहाँ पड़े थे। इसी प्रकार राजावर्त, मुख्य, रुचिराज्ञ, सूर्यकान्त चन्द्रकान्त, नीलम, वर्णान्तिम, ज्योतीरस, रम्य, तथा स्यमन्त नामक मिएयों के खरड भी ग्रोभित हो रहे थे। राजन् । सुरम्धि, सर्पम्या, वलक्मिया, स्फटिक मणि की चट्टानें, गोमेद, पित्रक, धूलीमरकत, वैद्र्य, सीगन्यिक, मुख्य बज्र राजमणि, ब्रह्ममणि, तथा ताराश्रीं के समान कान्तियुक्त मीतियों के समृह भी उस सरोवर में विसरे पेंड़े हुए थे । उसका सुन्दर जल कुछ गर्म रहता था, जिससे स्नान करने पर गीत दूर हो जाता था । हे राजन 1 उस सुन्दर सरोवर के मध्य भाग में एक वैदूर्य मिण की चट्टान थी, जो दो सी घनुप विस्तृत थी। महर्षि श्रत्रि ने श्रपनी तपत्या के प्रमाव से उसे निर्मित किया था, वह चारों श्रोर से चौकोनी तथा श्रिठि सुन्दर वनी हुई थी । हे राजेन्द्र ! पूर्वकथित विलद्वार की मौंति उस मनोहर द्वीप में उस प्रदेश के सारे स्थान सुवर्णनिर्मित थे। हें राजन्। उस चटान पर अवस्थित श्रति रमसीय वह पुष्करिसी (पोसरी) थी, वो कमलों से सुरोभित एव निर्मल सुरीतल जल से परिपूर्ण थी । हे राजन् ! चारों श्रोर से चौकोर वह परम सुन्दर, मन को हरने वाली पुष्करिए। निर्मल श्रावाश के समान शोगा पा रही थी। उसका वह

सुरीतल जल सुस्वादु, पचने में हल्का एवं सुगन्धि से पूर्ण या। वह गले को जिस प्रकार कप्ट नहीं पहुँचाता था, उसी शकार कुन्ति प्रदेश में जाकर पिपासा को भी शान्त करता था, पूर्ण दृक्षि पहुँचाता था । उसके पान फरने से गरीर को बड़ा सुख मिलता था । उस पुष्करिगी के मध्य भाग में महर्षि श्रत्रि ने श्रुपनी तपस्या से एफ सुन्दर महल तैयार किया था । उसके भीतर जाने के लिए सुनर्रा की सीड़ियाँ बनी हुई थी, और अनेक प्रकार के रहों से वह सुन्दर प्रासाद अति मनोहर लगता था। वह फल्याग्यकारी प्रासाद चौंदी.का चना हुआ था और चन्द्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल श्रीर मेनोहर था। निर्मल विद्रम तथा सुन्दर चैदूर्य मिए जटित सीदियों उसमें बनी हुई थीं । उसके बड़े-बड़े खम्मे इन्द्रनील ( नीलम मिए ) के बने थे। उसकी नीचे की फर्रा पर मरकत मिएयाँ जड़ी हुई थी। रहों की किरणों के समूहों से व्यतिशय चमकने वाला वह सुन्दरं प्रासाद देखने में व्यति मनोहर लगता था । उस प्रासाद में देवाधिदेव जनाईन भगवान् ( विप्णु की मूर्ति ) सभी प्रकार के त्रामूपणों से त्रालंद्रत सर्पों के फर्णों के ऊपर शयन कर रहे थे । देवाधिदेव सुदर्शनचक्रधारी मगवान का एक चरण घुटने से तिकुड़ा हुआ था । हे निप्पाप ! शेप के फरा पर रायन करनेवाले भगवान् विद्यु का दूसरा चरण सर्पराज रोपनाग के ऊपर फैला हुआ था श्रीर लक्ष्मी की गोद में शोभित थां। रोपनाग के फण पर रखा हुआ देवाधिदेव भगवान का पक हाथ फेयूर ( वाजू ) तथा विजायठ से सुरोभित या श्रीर हथेली का प्रष्टमाग रिरोमाग पर रखा हुआ था । दूसरा हाथ फैला हुआ या । तीसरा हाथ सिक्दुई हुए पुरने के मणियन्य से सुशोभित, कुछ सिकुड़ा हुआ तथा नामि के पास फैले हुए हाथ पर श्रवस्थित था । चीथे हाथ को सुनी । चीधे हाथ में मगवान, सन्तान (करपदुम ) का पुष्प लिए हुए थे श्रीर उसे नासिका प्रदेश के समीप तक हो गये थे । उस समय कमल के समान सुन्दर लक्ष्मी के हाथों से भगवान के चरण दवाये जा रहे थे। इस प्रकार कल्पद्रुम की भाला तथा मुकुट से विमूपित, सुन्दर मियारों के हार तथा केयूर से अलंकृत, मनोहर अंग्ठी तथा बाजूबंद से सुरोभित, रोपनाग के फर्या पर श्रयस्थित रहीं की किरणों से सुप्रकारित, महर्षि श्रत्रि द्वारा प्रतिष्टित भगवान् को, जिनकी लीला श्रपरम्पार है, सिंद्र गया जिनकी पूजा किया करते थे, कलपटुम के पुष्पों से जो विधिवत् पूजित थे, दिव्य चन्दन से जिनके शरीर में लेप किया गया था, दिन्य धूप द्वारा जिनकी धूप (सुगन्धि) पूजा हुई थी, सर्वदा रसीले, सुन्दर एवं मनोहर फलों का सिद्धमण जिन्हें उपहार मेंट करते थे, जिनके शिरोमाग पर कमल के पुष्प सुरोमित थे, जिनका पार्र्व प्रदेश श्रात उत्तम था-ऐसे भगवान् विष्णु को सामने देखकर राजा ने प्रणाम किया श्रीर शास्त्रीय विधि के अनुकृत शिर श्रीर घुटने को पृथ्वी पर टेककर एक सहस्र नामों का कीर्तन कर उन मधुसूदन भगवान की स्तुति की । फिर उठकर बारम्बार प्रदक्तिगा की और तदनंतर उस आश्रम को श्रतीय मनोहर देख वहीं पर निवास करने का विचार किया । उस विवर प्रदेश के बाहर एक मनोहर गुफा का सहारा लेकर वे मञ्जसदन की पूजा करते हुए तपस्या करने लगे । इस प्रकार राजा नित्य तीन वार स्नान कर श्रमि की पूजा में लीन रहें, श्रनेक प्रकार के सुमनोहर, पुष्प, मूल, फल तथा गोरस श्रादि पूजा की सामग्रियों से भगवान मधुसूदन की पूजा करते थे। इस प्रकार नर्पित सभी प्रकार के आहारों का परिस्थाग कर

मगवान् की उस वावली का जल पीकर श्रपने प्रायों की रक्षा करते थे । विना कुछ बिद्याए ही गुफा की भूमि पर रायन करते हुए श्राहार किया को छोड़कर केवल जल द्वारा श्रपना समय काटते थे । इस प्रकार इतने कष्टों पर भी उन्हें कभी बकावट नहीं लगती थी प्रत्युत उनका राशीर श्रद्भुत तेजोमय होता गया । इस प्रकार उस राजा पुरुर्ता ने सर्वदा देवाधिदेव मगवान् विप्तु की पूजा में तत्पर रह, टु:खों को कुछ भी न सममते हुए स्वर्ग के समान परम मनोहर उस श्राहम में कुछ काल तक निवास किया। ॥१ — १९॥

थी मास्य महापुराण के अवनकोरा असंग में श्रायतन वर्णन नामक एक सी उन्नीसवाँ श्रम्याय समास ॥१११॥

## एकं सौ वीसवाँ ऋध्याय

स्रत ने कहा—इस प्रकार आहार रय अड़व आदि सुखसाधनों से प्रवदन बंचित राजा प्ररूपमा उस परम रमग्रीय बन प्रदेश में गन्धवों के साथ व्यप्सशक्षों की कामकीड़ा देखता था । प्रतिदिन वह -राजा प्रख़र परिमाण में पुष्पों को तोड़-तोड़ उनकी भालाएँ वना भगवान् के न्थागे निवेदित कर परचात् गन्धर्वों को दिया करता था । पुष्पों के तोड़ने में रुख्लीन, सुक्षपूर्वक क्रीडा करती हुई उन श्रम्सराधीं की अनेक प्रकार की काम चेटाओं को राजा ने देखकर भी नहीं देखा (उदासीनता से देखा)। पुष्प तोड़ते समय लताओं के गुरुमों में चारों ओर से पिरी हुई, सिलयों द्वारा छोड़ दी गई, किसी व्यप्सरा को उसके कान्त ने त्याकर उस लता-जाल के बन्धनों से छुड़ाया। कमल के समान सुगन्धि से पूर्वी ग्ररीरवाली किसी श्राप्सरा के श्वासीच्छ्यास से गंघलीभी मधुर्थों ने आकर उसके मुँह को छैंक लिया था, जिसे उसके कान्त ने आकर छुड़ाया । कोई सुन्दरी ऑस में मकरन्द पह जाने से अपने नियतम के रवास की बायु से रजरहित नेत्रोंवाली बनायी गई व्यर्धात् वियतम ने फूँककर आँखों से घूल निकाली। पुष्पों को तोड़कर किसी सुन्दरी ने श्रपने पियतम को सींप दिया था, और श्रय पियतम के द्वारा गुये ग्ये पुष्पों की माला पहनकर वह स्वयं सुशोभित हो रही थी। काम को बड़ानेवाली कोई सुन्दरी इसलिए अपने को छतकूत्य मान रही थी कि वह श्रपने शियतम के हायों से तोड़े हुए पुष्पों की उन्हीं के हायों से बनाई हुई माला को पहने हुई थी। 'इस घने लताकुंज में एक लता बहुत ही फूली हुई है' श्रर्यात् इस लता-छंज में श्राकर पुष्प चयन करो—इस भकार कहते हुए रित के इच्छुक पित द्वारा कोई सुन्दरी पकांत में लाई ( पहुँचाई ) गई थी । पति द्वारा नवाकर नीचे की गई लता की डाली से पुप्पों को तोइनेवाली कोई सुन्दरी अपने को सभी सिलयों से सभी गुर्णों में अधिक समक्त रही थी। कमलिली के पुष्पों द्वारा, गन्धवों के साथ कीडा करनेवाली देवांगनार्थों में से कुछ सुन्दरी राजा पुरूरवा की देख रही थीं । सुन्दर मुसकराने , वाली कोई श्रप्सरा जल से श्रपने विवतम को मार रही थी, श्रीर कोई पति से जल द्वारा मारी जाने के कारण व्यति प्रसन्न हो रही थी। पियतम के जल ताड़न से लिल होकर कोई सुन्दरी पति के उत्पर जल

फैंक रही थी श्रोर इस परिश्रम के कारख श्वास किया की शीवता से उसके स्तन नाच रहे थे । प्रियतम के जलताडन तथा केरों के सीचने से कोई सुन्दरी बन्धन के छूट जाने के कारण मुख पर बिटकी हुई केराराशि से इस प्रकार शोभित हो रही थी. मानो मतुषों ने कमल को छेक लिया हो। श्रपने नेत्रों के समान कमलिनी के सम्हों में छिप .जाने के कारण कोई सुन्दरी पति के श्रति प्रसन्ततापूर्वक खोजने के उपरान्त बहुत देर बाद मिली । 'बहुत स्नान कर चुकी', इस प्रकार कहती हुई कोई सुन्दरी शीत लग जाने का बहाना बनाती हुई, भिमतम का मनचाहा त्र्यासिंगन बहुत देर तक करती रही । सुन्दर हँसनेवाली कोई सुन्दरी जल से भीगे हुए सूट्म चल को, जो विल्कुल श्रंगों में चिपक गया था, धारण कर श्रपने प्रियतम को काम के बरा में कर रही थी। कोई सुन्दरी जल में कएठ की माला के सूत्र को पकड़कर पति द्वारा लींची जा रही थी, और उस माला के सूत्र के टूट जाने पर जब पति गिर पड़ा तो वह बहुत देर तक हँसती रही। कोई सुन्दरी तली द्वारा पुरने के पास नलत्तत कर देने पर कुछ भुक गई थी छीर कोई भयभीत-सी हो बहुत देर तक अपने पियतम की गोद में खड़ी रहने के बाद अन्यत्र चली गयी थी। कोई अप्सरा सूर्य की-छोर पीठ कर श्रपने केरों से जल निचोड़ रही थी और चट्टान पर वैठे श्रपने प्रियतम से कामातुर दिए द्वारा देखी जा रही थी । इस पकार टूटी हुई मालार्क्यों से व्याप्त, नहाकर ढवैल किया हुन्या, स्तर्नों में लगे हुए कुकुम के रंग से रॅगा हुआ उस तालाब का जल उपभुक्त नायिका की भाँति ग्रीभित हो रहा था। तदुपरान्त विधिवत् स्तान कर गन्धवों श्रीर श्रप्सराश्रों के समृहों से पूजा किए जाते हुए देवाधिदेव भगवान् जनार्दन को राजा ने देखा। इसी प्रकार दूसरे किसी स्थान पर लता गृहों में बेठकर प्रियतन में चित्त सगाकर ऋपने खंगों को ऋामूपसादि से सजाती हुई सुन्दियों को राजा ने देखा । कोई सुन्दरी हाथ मैं-दर्भेण लेकर स्वरूप देख रही थी, इसी अवसर पर दूती के मुख से त्रियतम के शुलाने का सन्देरा सुनकर वह च्यम होगई श्रीर श्रधिक रोभित होने लगी । कोई दृती के संदेश से उतावलेपन में श्राकर कामांतुर हो श्रामुपर्यों को विपरीत स्थानों में सजाकर भी न जान सकी कि मैंने श्रामुपर्यों को उच्टा पहन लिया है। थायु द्वारा गिराये गये अस्यन्त सुगन्धित पुप्पों से अलंकृत हरे भरे वन्य प्रान्त में मधपान करती हुई फिसी सुन्दरी को राजा,ने देला । कोई सुन्दरी अपने हाथों से प्रियतम को झासव पान करा रही थी और कोई वरांगना प्रियतम के हार्यों से समर्थित श्रासय का पान कर रही थी। कोई सुन्दरी श्रपने चंचल नेत्रों के समान सुन्दर दो कमलों के समेत जल को स्वय पी गई और फिर श्रपने प्रियतम से पूछने लगी कि 'श्ररे ! वे मेरे दोनों कमल कहाँ चले गये ?' 'तुम्हें निदित नहीं, उन्हें तो तुम पी गई' इस प्रकार की बात प्रियतम ने बससे कही.। वैसा जानकर (मैं कमलों को भी पी गई ) सुग्धा होने के कारण वह सुन्दरी वहुत ही लजा गई । सुन्दर भौहोंवाली कोई सुन्दरी वियतम के पीने से बचे हुए, कामोत्तेजक उस विरोप रस (श्रासव) को पति के हार्थों से ऋपित करने पर स्वय पी रही थी । ॥१-३०॥

तत्परचात् उन श्रप्यसात्रों की मधुराला में राजा पुरुरवा ने सितार की सुमधुर प्विन से विमिश्रित श्रनेक प्रकार के गीतों को सुना । हे राजन् । वे श्रप्यसाएँ सर्वदा सायंकाल के समय श्रनेक प्रकार की यादा सामिश्रयों समेत देवाधिदेव मगवान् जनार्दन के सम्मुख नृत्य किया करती थीं। एक पहर रात बीत जाने पर गुफा के द्वार से निकल वे अपने पियतमों के साथ उस सुन्दर धनायी हुई गुफा में, जो अनेक प्रकार की लताओं से युक्त, अनेक प्रकार की सुगंधित, पुष्पों की ग्राशियों से सुशोधित एवं अनेक प्रकार की विचित्र राज्याओं से अलंकृत थी, निवास करती थीं। हे महाराज ! इस प्रकार उस पर्वत प्रदेश पर अपसराओं की केलि देखते हुए (राजा पुरूरवा) मगवान केराव में चित्त लगाकर-तपस्या करते रहे। एक वार राजा के पास जाकर गन्धर्य और अपसरा के समूहों ने कहा—'शतुओं को वश में करनेवाले राजनः!' आप स्वर्ग के समान इस अनुपम, हम लोगों के इस सुन्दर प्रदेश में आगये हैं, अब इम लोग आपके मनोवांक्षित वरदानों को देंगे, यदि आप चाहें तो उन्हें स्वीकार कर अपने घर चले जायें अथवा यहीं वने रहें, जैसी इच्छा हो। ॥३४-३७॥

राजा ने बहा- 'श्रमित तेजस्यी श्राप लोगों का दर्शन कभी निष्कल नहीं होता। श्रतः भगवान मनुसुदन जिस प्रकार हमारे उत्पर प्रसन्न हों, वैसा वरदान हमें आज ही देने की छपा करें।' राजा की बातें सुनकर उन लोगों ने कहा कि 'ऐसा ही होगा ।' तदुपरान्त रांजा पुरूरवा ने वहाँ पर मगवान विन्धु की पूजा करते हुए एक मास तक निवास किया । श्रीर श्रपने व्यवहारों के कारण वह सर्वदा गम्धर्व एवं श्राप्सराश्चों का मेमपात्र बना रहा । राजा के धैर्ययुक्त इस तपाकर्म से वे लोग सर्वदा सम्तुष्ट रहे । महीने के बीच में ही राजा ने सहसों रहों से सुशोमित उस विचित्र आश्रम में अवेश किया । और एक महीने तक केवल जल का प्याहार करते हुए वहाँ तब तक निवास करता रहा जब तक फाल्युन मास की शास्त्र पंत्र की ्र श्रन्तिम तिथि नहीं हो गयी । तदनुसार फाल्गुन महीने के शुक्त पद्म की श्रन्तिम तिथि को राजा पुरूरवा ने स्वा में देवाधिदेव उन्हीं भगवान् विष्णु के कल्याणामय इन वावयों को सुना । 'हे राजन् ! व्याज की रांत बीत जाने पर दुम महर्षि अत्रि से मिलोगे, और उनका साद्यातकार कर अपना मनोरथ पूर्ण करोगे ।' स्वप्न देखने के उपरान्त देवराज इन्द्र के समान पराक्रमी राजिंप पुरूरवा ने प्रातःकाल उठकर इन्द्रियों को वरा में रख विधिपूर्वक स्तान किया, श्रीर इच्छानुकूल भगवान् जनार्वन की पूजा की । तत्पंडचान् उसे तपोनिषि महर्षि अति का सालात् दर्शन मिला, जिससे वह कृतकृत्य हो गया । इस प्रकार सालात् होने पर धर्म-परायण राजा ने महर्षि से स्वप्न में देवाधिदेव भगवान विष्णु से होनेवाली नातों की चर्चा की । राजा द्वारा महर्षि श्रन्नि ने देववाक्य सुनने के उपरान्त कहा-- 'पृथ्वीरत्तक ! इस विषय में तुम्हें श्रपने मन में किसी श्रन्य विचार को स्थान देने की त्रावरयकता नहीं, त्रार्थात् सय कुछ सत्य-होगा । इस प्रकार देवाधिदेव भगवान् जनार्दन की प्रसन्नता प्राप्त कर राजा पुरूरवा ने देवपूजा की श्रीर हवन किया श्रीर इस प्रकार उसने श्रुपने सभी मनोर्थों को भगवान् केराव के वरदान से प्राप्त किया । ॥३८-४८॥ <sup>-</sup>

श्री मात्स्य महापूराया में सुवनकोरा प्रसंग में ऐलाश्रम वर्षान नामक एक सी बीसवी श्रध्याय समाप्त ॥१२०॥

## एक सौ इक्कीसवाँ अध्याय

स्रत ने कहा- उसी त्राश्रम से उत्तर दिशा की श्रोर हिमालय के मध्य प्रष्ठ भाग पर श्रव-स्थित, श्रनेक प्रकार के रलों से युक्त, कल्पट्टम की पंक्तियों से सुराोभित पर्वत शिखरों से संयुक्त, भगवान् संकर द्वारा सुसेचित फेलास नामक पर्वत है। उस केलास नामक पर्वत पर श्रीमान् कुनेर गुहुयकों के साथ ्र निवास करते हैं । श्रतकापुरी के श्राधिपति राजा कुबेर श्राप्सराश्रों के साथ वहाँ श्रानन्द करते हैं । वहीं फैलास के चरण प्रान्त से उत्पन्न शीतल एवं कल्याण मय जल से परिपूर्ण मन्दोदक नामक एक तालाय है, जिसका जल दही के समान शुत्र है। उसी सरोवर से दिव्य तेजोमवी कल्यायकारियो मन्दाकिनी नामक नदी निकली हुई है। उस नदी के किनारे नन्दन नामक एक 'दिव्य महावन है। उस कैलास पर्वत की पूर्व श्रीर उत्तर दिशा की श्रोर सब प्रकार की धातुश्रों से विमंडित, अनेक प्रकार की सुगन्धियों से सुगन्धितं; दिव्य सुवेल नामक पर्वत तक फैला हुआ, रत्न की तरह चमकनेवाला, चन्द्रप्रम नामक गिरि है । उसके समीप ही अच्छोद नामक एक दिव्य सरोंवर है। उस सरोवर से कल्याणुदायिनी श्रच्छोदा नामक एक नदी निकली हुई है। उस श्रच्छोदा नदी के किनारे पर दिव्य चैत्रस्य नामक महावन है। उसी के समीपस्थ पर्वत पर अपने अनुचरों के साथ मणिभद्र नामक अरूकमी यह सेनापित चारो श्रोर से गुडकों द्वारा रहित होकर निवास करता है। वह पुरयसलिला मन्दाकिनी तथा कल्याणदायिनी श्रच्छोदा नामक नदिमौँ पृथ्वी मएडल के मध्यमाग से वहती हुई महासमुद्र में प्रविष्ट होती है। कैलास पर्वत की दिलए श्रीर पूर्व दिशा की छोर कल्यासकारी सभी प्रकार की छोपिथों से पूर्य, मैनसिल नामक धादु से युक्त,-सुवेल नामक गिरि तक फैला हुन्ना, सुवर्ण शिखरों से विमंडित, सूर्य के समान चमकनेवाला हेमप्रंग श्रथवा लोहित नामक एक महान् पर्वत है। उसके पाद प्रदेश के समीप लोहित नामक महान् सरोवर स्रवस्थित है, उसीसे लौहित्य<sup>े</sup> नामक महानद निकला हुआ है । उस महानद के किनारे पर विरोर्क नामक देवताओं का एक जंगल है । उसी पर्वत पर मियाधर नामक जितेन्द्रिय यद्य परम धार्मिक एवं सीम्य गुह्मकों से रिचत होकर निवास करता है । कैलास पर्वत की पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर क्कुयान नामक औपिध्यों से युक्त पर्वत है। उस ककुद्रान पर्वत पर भगवान रुद्ध के ककुद्री (वृप नन्दिकेश्वर) की उत्पत्ति हुई है। त्रिकमृत पर्यंत के सम्मुख त्रैककुद नामक कज्जल के समान काला शैल विराजमान है । वहीं पर सब प्रकार की घातुत्रों से युक्त, विस्तृत एवं विशाल वैद्युत नामक पर्यंत भी है । उसके चरण प्रान्त में सिद्धों से सेवित एक मानस नामक दिव्य एवं महान् सरोवर है, उसी सरोवर से लोक को पावन करनेवाली पुरयसलिला सरयू नदी निकलती है, जिसके किनारे पर विख्यात वैभाज नामक दिव्य वन । है श्रीर वहीं पर प्रहेति का पुत्र, कुवेर का सेवक ब्रह्मधाता नामक व्यनन्त पौरुपशाली रात्त्तस निवास करता है । कैलास पर्वत की पश्चिम

<sup>🤊</sup> एक देवसोनि 🛊 जो कुवेर के कीप की रखवाली किया करते हैं। گ महापुत्र ।

दिसा में सारी श्रीपिथों से पूर्ण दिव्य वरुण नामक पर्वतराज है, जो सुवर्ण से सुरोमित है। वह रोमासाली पर्वत भगवान रांकर का ऋतितिय, सुवर्ग के समान चमकने वाला और ऋनेक सुवर्गामय दिव्य शिलाओं के समृहों से समृद्ध है। अपने सेकड़ों सुवर्ग के समान चमकनेवाले शिखरों से वह श्राकाराको छूता हुत्रा सा है। श्रंगवान नामक महान् दिन्य पर्वत दुर्गम तथा सुसमृद्ध है। उसी पर्वत पर घृष्ठलोहित ै भगवान् राकर निवास करते हैं। उसी पर्वत के चरणमान्त में रीलोद नामक एक सरीवर है और उसी से फुग्यसलिला रीलोदका नामक नदी निक-तती है। जिसका अन्य नाम चत्तुसी भी है। वह नदी उन दोनों पर्वतों के मध्यमाम में बहुती हुई पिरचमके समुद्र: में जाकर गिरती है। कैलास पर्वत की उचर दिया की श्रीर श्रति शुभकारी सर्वी पथ नामक गिरि है, जी हरिताल से पुक्त गीर पर्वत तक फैला हुझा है । यह दिव्य श्रीपिध्यों से पूर्ण महान पर्वत सुवर्ण की चोटियों से युक्त है । उस पर्वत फे चरणप्रान्त में महान् दिन्य मनोहर एवं सुवर्ण के समान बालृ से युक्त बिन्दुसर नामक महान् सरोवर है, जहाँ पर "गंगा के परम पुनीत जल से सिक्त इड्डीवाले होकर मेरे पूर्वज स्वर्ग को चले जायँ", ऐसी , मायना से माबित होकर गंगा जी के लिये राजा भगीरय ने ध्यनेक वर्षा तक निवास किया था। उसी स्थान पर त्रिपयगामिनी गंगा जी संबंधधम प्रतिष्ठित हुई थीं । तदुपरान्त सोम के पाद से निकलकर वे सात भागों में विमक्त हुई थीं। उसी बिन्दुसरोवर के तट पर मिएयों से सुरोमित यज्ञ के स्तम्म, तथा सुवर्णजटित **ध**न्दर विमान धुरोभित हैं । वहीं पर देवताओं के साथ यज्ञ कर देवराज इन्द्र ने सिद्धि प्राप्त की थी । वहाँ पर दिव्य द्यायापथ एवं नक्त्रों के मंडल विद्यमान हैं। वहीं से दिव्य तेजोमयी त्रिपथगामिनी गंगा रात्रि के समय विरोप कान्तिपुर्त हो श्राकारा श्रीर स्वर्ग लोक को पवित्र करते हुए प्रयंत लोक में श्राई हैं। रांकर के मस्तक -पर गिरकर, उनकी थोग राक्ति द्वारा श्रवरुद्ध, कोष से भरी गंगा के जल के जो बुंद उस समय पृथ्वी पर गिरे थे, उनसे एक बहुसर नामक तालाय बन गया था । उसी तालाय का नाम बाद में चलकर विन्दुसर हो गया। उस अवसर पर रांकर से अवरोधित, क्रोध में भरी गंगा ने यह निरंचय किया था कि 'अपने प्रवाह के येग से में रांकर को साथ ले पृथ्वी को फाड़कर पाताल को चली आर्केंगी? पर रांकर उनकी इस कृर चेपा तया अभिनाय को समम गये और उनके इस अभिमान को जानकर अतिकृद्ध हुए और अपने अंगों में ही उन्हें विपा लैंने की बात ने भी सोचने लगे। पर ठीक इसी समय केवल नहीं के जालों से युक्त, जुया से व्याकुल, चीएाकाय राजा (भागीरथ) को त्र्यागे देख इन्होंने यह सोचा कि इसने तो छुक्ते पहले ही से गंगा के श्रवतरण में सहायता देने के लिए सन्तुष्ट किया था, इसी कार्य के लिए मैं इसे बरदान भी दे चुका हूँ, अतः कोघ की अपने वरा में किया। क्रिंपतमा ब्रह्म द्वारा कही गई बार्तों का विशेष घ्यान खा, और ऋपने तेज से रोजी हुई गंगा को भगोरय की उम तपस्या से प्रसन्न होकर पृथ्वी के उपकारार्च अपने शिर्से बाहर कर दिया । तरुपरान्त गंगा से सात प्रवाह प्रस्फुटित हुए । जिनमें से सीन पूर्व श्रीर तीन पश्चिम दिशा की श्रीर प्रवाहित हुए ।इस प्रकार त्रिपथगा

१ — मो गुर्च के समान काले और लाग रंग के हैं। सगवान शंकर का गया विषयान गरने से इत्या और केंद्र लाग रंग का है, अनः ये नोजकोहित शूक्कोहित चारि नामों से प्रसिद्ध है।

गंगा के सात प्रवाह हुए। उसकी नलिनी, हादिनी और पावनी नामक घाराएँ पूर्व दिशा की श्रोर तथा सीता, चुत श्रौर सिन्धु नामक धाराएँ पश्चिम दिशा की श्रोर प्रवाहित हुई । उन घाराश्रों में सातवीं धारा राजा भगीरथ के दाहिनी श्रोर पीचे-पीळे चली, इसीलिए उसका नाम मागीरथी हुआ । वह मागीरथी दक्तिण के समुद्र में भिली । ये सातों भारायें हिमवर्ष को सींचती हैं । श्रीर यही सातों कल्याणदायिनी नदियाँ विन्दु-सरोवर से निकली हुई हैं । ये प्रायः उन म्लेच्छों के देशों को सीचती हैं, जो पहाड़ियों से युक्त कुफ़ुर, रीघ, : मर्चर, यथन, खस, पुलिक, कुलत्थ, तथा श्रंगलोक्य प्रभृति प्रदेश कहे जाते हैं। यह हिमवान् पर्वत को दो -भागों में विमक्तकर दिल्ला के समुद्र में मिलती है। चतु नामक नदी बीर मरु, कालिक, दालिक, तुपार, वर्षर, पहुच, पारद, तथा शक प्रभृति देशों को सीचकर समुद्र में मिलती है। सिन्धु नामक धारा दरद, उर्जाुड, गान्धार, स्रोरस, कुहु, शिवपौर, इन्द्रमरु, वसति, समतेज, सैन्धव, उर्वेस, बर्ब, कुपथ, भीमरीमफ, शुनासुल श्रीर उर्दमह स्मादि देशों में प्रवाहित होती है। गन्धर्व, किनर, यत्त, रात्त्स, विद्यापर, उरग, कलाप मामवासी किन्पुरुप, किरात, पुलिन्द, कुरु, भारत, पांचाल, कौशिक, मत्स्य, मागध, श्रंग, प्रक्षोचर, बंग, ताम्रलिप्त नामक त्रावों के देशों को कल्यासकारिसी गंगा पवित्र करती है। त्रागे विन्ध्यगिरि से त्रवस्द्ध होकर यह दक्तिगा समुद्र में प्रविध होती है । उसी विन्दुसरोवर से पुण्यसलिला ह्वादिनी नामक धारा पूर्वामिमुख होकर निकलती है और वह सम्पूर्ण उपक निपाद नामक देशों को सींचती है । इसी मकार धीवर, ऋषिक, नीलम्रुल, केकर, अनेककर्ण, किरात, कालंजर, विकर्ण, कुशिक, स्वर्गमीमक आदि देशों में बहती हुई समुद में फिनारे पर मिल जाती है । वहीं से नलिनी नामक धारा भी पूर्व दिशा की ओर जाती है । यह घारा कुपय, इन्द्रचुग्न सरोवर, सरपथ, तथा नेत्रशंकु पथ नामक देशों में बहती हुई उज्जानक तथा मरु देश के मध्यभाग से कुथपावरण नामक देश में जाती है श्रीर इन्द्र द्वीप के समीप जाकर छार ससुद्र में प्रविष्ट होती है। वहीं से पारवती नामक घारा वेगपूर्वक पूर्व दिशा की श्रीर जाती है, वह तोमर, हंसमार्ग तथा समूहक श्चादि जनपदों को सीचती हुई पूर्व के देशों में बहती हुई श्रानेक्ष स्थलों पर पर्वतों को फोड़कर कर्यापावरया नामक देशों में और फिर व्यव्यमुख नामक देश में पहुँचती है । इसकी धारा मेरु पर्यंत को सीचते हुए विद्यापरों के देशों में जाती है श्रीर वहाँ से शैमिमएडल नामक बहुत बड़े सरोवर में प्रविष्ट हो जाती है । इन उपर्युक्त भारात्रों की सहायक अनेक सैकड़ों क्या हजारों छोटी-छोटी नदियाँ तथा भारायें हैं, जो इनमें आकर मिलती है। उन्हीं के जलसे इन्द्र वर्ण करता है। वशौकसारा नामक नदी के सुन्दर तट पर सुरिभ नामक वह वन प्रदेश है, जिसमें जितेन्द्रिय हिरयथश्रम नामक कुबेर का श्रानुचर, जो महान तेजस्वी, . सुविख्यात पराक्रमी तथा यज्ञ से विसुख है, निवास करता है एवं वहीं पर खगस्य गोत्रोत्पत्र ब्रह्मराज्ञस ु विद्वानों का भी निवास स्थान है। उनकी संख्या चार है। ये कुबेर के अनुचर उन्हीं के आश्रय में रहनेवाले हैं । पर्वत पर निवास करने वालों की सिद्धियाँ इस प्रकार जाननी चाहिये। धर्म, श्रर्थ एवं

विदान होते हुए भी जो बाह्य बुरे वर्मी में लीन रहते हैं, वे बहाराचस कहे गये हैं।

काम के अनुसार इन स्थानों पर द्विगुणित सिद्धि प्राप्त होती है । वहाँ हेमकूट नामक गिरि के पृष्ठ भाग पर सपों का एक सरोवर है, जिससे सरस्वती तथा ज्योतिज्यती नामक दो नदियाँ निकलती हैं, जो कमशः पर्व श्रीर परिचम के समुद्रों में जाकर मिलती हैं। निषय नामक उत्तम पर्वत के प्रष्ट माग पर विप्रापद नामक एक सरोवर है. जो उसी पर्वत के अप्रमाग से उत्पन्न हुआ है। ये दोनों सरोवर (नाग श्रीर विप्गुपद) गन्धवों के लिए श्रिति श्रनुकूल हैं । सुमेरु पर्वत की पार्श्वमृति में चन्द्रपम नामक महान् , सरोवर एवं जम्बू नामक पुष्पदायिनी नदी निकलती है, जिसमें निकलने वाले जाम्बूनद (सुवर्ण) का नाम सुप्रसिद्ध है । प्रयोद तथा पुरुदरीकवान नामक दो व्यन्य सरोवर कमराः नीले श्रीर दवेत रंग के हैं । दोनों सरोवरों से दो श्रन्यं सरोवर निकले हुए हैं । उनमें एक सरोवर से उत्तरमानस नामक एक सरोवर स्मरण किया जाता है, जिससे मृत्यां तथा मृगकान्ता नामक दो नदियाँ उत्पन्न होती हैं । कुरु भदेश में कमल तथा मछलियों से ब्यास वैजय नामक बारह सरोवर विख्यात हैं। ये बारहों सरोवर समुद्र के समान गहरे जल से युक्त हैं । इन सरोवरों से शान्ती,तथा मध्वी नामक दो नदियाँ निकलती हैं । किम्पुरुष त्यादि जो आठ वर्ष कहे . गये हैं उनमें इन्द्र वृष्टि नहीं फरता । वहाँ की श्रेष्ठ नदियों में ही उद्भिद (श्रश्च त्रादि) तथा जल प्रवाहित होते रहते हैं । बलाहक, ऋपम, चक तथा मैनाक नामक चार पर्वत हैं, जो परयेक दिशाओं से द्वार समुद्र तक विस्तृत हैं। चन्द्रकान्त, द्रोण तथा समहान् नामक पर्वत उत्तर दिशा में उत्तर के समुद्र तक फैले हुए हैं। परिचम दिशा में चक, विशिक तथा नारद नामक पर्वत हैं, जो परिचम दिशा में फैले हुए समुद तक विस्तृत हैं । जीमूत, द्रावण, मैनाक तथा चन्द्र नामक महापर्वत दक्तिए दिशा में दक्तिए के समुद्र तक फैले हुए हैं । दक्तिणापय के सद्भद्र में चक श्रीर भैनाक नामक पवर्तों के मध्य भाग में संवर्तक नामक श्राम्न का निवास है, जो जलों का पान करता है । समुद्र में निवास करनेवाला, उर्व ऋषि की सन्तान तथा खरवा के मुख के समान मुखवाला वह श्रक्ति समुद्र के वल का पान करता है । प्राचीन काल में इन्द्र द्वारा सभी पर्वतों के पत्तों के काटे जाने के मय से उक्त चारों पर्यंत ज्ञार समुद्र में भागकर द्विप गये थे। उन पर्वतों के द्विपे स्वरूप कृष्ण पत्त तथा शुक्त पत्त के चन्द्रमा के हीने पर दिखाई देते हैं। भारतवर्ष के जो मेदोपमेद वसलाये जाते हैं ये सभी कहे जा चुके। वर्ष संबन्धी अन्यान्य वार्ते अन्यत्र कही जा चुकी हैं। इन वर्षों में एक वर्ष दूसरे वर्ष की श्रपेदा गुर्णों में उत्तरीतर श्रधिक होता है । श्रारोग्य, श्रायुःप्रमाण, धर्म, श्रर्थ एवं काम—इन सर्थे के ुश्रनुसार शासी उन-उन वर्षों में विभाग कम से व्यवस्थित रहते हुए निवास काते हैं । उन वर्षों में श्रनेक प्रकार की जातियाँ समयेत रूप में निवास करती हैं। इस प्रकार यह विरव समस्त बस्तव्यों की धारण किये हुए पृथ्वी त्राथवा जगत् के नाम से त्रावस्थित है । ॥१-८२॥

श्रीमातस्य महापुराण् में भुवनकोश्च प्रसंग में जम्बूढ़ीय वर्णन नामक 'एक सी इक्कीसवॉ' व्यच्याय समाप्त ॥१२१॥

## एक सौ वाईसवाँ ऋध्याय

सूत ने कहा-- ऋषिवृन्द ! अब में शाक नामक द्वीप की स्थिति का वर्शन कर रहा हूँ, हुम लोग सुनो । यह द्वीप जम्यू द्वीप के विस्तार से द्विगुणित तथा चारों दिशाओं के संयुक्त परिमाण से त्रिगुणित है। इसी शाक द्वीप से द्वार समुद्र (लवए सागर) चारों श्रोर से पिरा हुश्रा है। इस शाकद्वीप में श्रनेक पुएयपद जनपद हें तथा यहाँ के मनुष्य चिरकाल वाद मृत्यु प्राप्त करते हैं । द्वामाशील एवं तेजस्वी वहाँ के निवासियों में दुर्भिन्न एवं दारिद्रम क्यों कर हो सकता है ? इस द्वीप में भी विविध मणियों से ऋलंकृत इवेत रंग के सात पर्वत हैं। शाक व्यादि तीन द्वीचों में सात-सात पर्वत, जो सीधे तथा लम्बाई में दूर तक चले गये हैं, प्रत्येक दिशाओं में फैले हुए हैं, और वर्षपवर्तों के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे सब के सब रतना करादि नामक शिखरों वाले, वृक्तादि से सुसम्पन्न पर्वत प्रत्येक दिशाओं में द्वीप की लम्बाई के साथ एक स्रोर चीर समुद्र तक तथा दूसरी ऋोर चार समुद्र तक फैले हुए हैं । प्रथमतः शाक द्वीप के उन सात दिव्य महा पवर्ती का मै वर्णीन करता हूँ। उनमें प्रथम पर्वत, जो देवताओं ऋषियों तथा गन्धर्वों से युक्त है, मेरु फहा जाता है। पूर्व दिशा में फेला हुत्र्या सुवर्शामय वह पर्वत उदय के नाम से भी प्रसिद्ध है, उस पर मैघों क समृह वृष्टि करने के लिए ब्राते हैं ब्रीर बरस कर चले जाते हैं। उसी पर्वत की बगल में जलधार नामक महागिरि है, सब प्रकार की वनीपधियों से युक्त वह पूर्वत चन्द्र नाम से भी विख्यात है । उसी पर्वत पर से इन्द्र नित्य श्रेप्ट जल को महरा फरता है। वहीं पर नारद नामक सुसम्पन्न पर्वतराज है, जिसका दूसरा नाम दुर्ग शैल है । प्राचीन फाल में वहीं पर दोनों नारद तथा पर्वत नामक श्रमल उत्पन्न हुये थे । **उसकी बगल में ऋति विद्याल स्याम नामक महागिरि है। ऐसी प्रसिद्ध है कि प्राचीन काल में वहीं पर प्रजाएँ** श्यामलता को प्राप्त हुई थीं । काले विशाल पर्वत के समान यह वही पर्वतांश दुन्दमि (नगारा) है, जिसके शब्द को सुन फर देयताओं के गृतुर्थों की मृत्यु हो जाती थी। प्राचीन काल में देवताओं ने इसी पर्वत पर ऐसी दुन्दुमि स्थापित करके वजाया था । इसके खन्तरमदेश में रखों की मालाएँ (समृह) तथा शाल्मिल के वृत्त हैं । उस पर्वत की पार्श्वभूमि पर अवस्थित चाँदी से युक्त अति महान् अस्त नामक पर्वत है, उसका सोमक नाम भी कहा जाता है। शाचीन काल में गरुड ने श्रपनी माता के लिये इसी पर्वत पर देवताओं से संचित किये गये श्रमृत को छीना था। उसकी बगल में श्रम्बिकेश नामक पर्वत है, जो सुमना नाम से भी स्मरण किया जाता है। बराह ने उसी पर्वत पर हिरएयान्त का संहार किया था। उस अम्बिकेश पर्वत की बगल में सब प्रकार की श्रीपिधियों से समृद्ध, स्फटिक की शिलाश्रों से युक्त, परम रमग्रीय विश्रान नामक महागिरि है । इससे श्रम्नि की वृद्धि होती है, इसी कारखसे इसका नाम विभाज (खूप चमकनेवाला) भी पड़ा। वही पर्वत इस लोक में बूसरे केशव नाम से भी विख्यात है। यह बायु वहीं से बहती है। विप्रबुद्ध ! उन पर्वतों के वर्षों के नाम बतला रहा हूँ, कमपूर्वक सुनिये । जिस प्रकार पर्वत दो नामों वाले हैं, उसी प्रकार वहीं के वर्षों के भी दो-दो नाम हैं। उदय नामक गिरि का वर्ष उदय सथा जलधार — इन

दी नामों से विष्यात है, वही पहला वर्ष गतमय नामसे भी प्रसिद्ध है । दूसरे पर्वत जलवार का वर्ष सुदुगार नाम से स्मरण किया जाता है, वही शैशिर नामसे भी विस्त्यात है। तीसरे पर्वत नारद का वर्ष कीमार है, जो मुखोदय नाम से भी विख्यात है । चौथे स्थान पर्वत का देश व्यनीचक नाम से स्मरण किया जाता है, मुनिगण टस फल्यासमय वर्ष का दूसरा नाम व्यानन्दक भी बवलाते हैं । फैंची पर्वत सीमक का वर्ष कुमुनीत्कर नाम से जानना चाहिये, उसी सोमक वर्ष का दूसरा नाम श्रासित मी बतलाया जाता है । वंडे पर्वन श्राम्बकेंग्र का वर्ष मैनाइ श्रीर दोनक नाम से स्मरण किया जाता है । साउवें केसर पर्वत का वर्ष महादुम नामक है उसी को विमान पर्वत का भूव नामक वर्ष भी कहते हैं । इस साफ डीप का विस्तार, लम्बाई, चीड़ाई सभी छुछ जम्बूद्वीय के मान से (उसर) बतला चुके हैं। इस द्वीप के मध्यमांग में एक गाक नामक महान् धनस्पति है। उस द्वीप में निवास फरने वाली प्रचाएँ सान्ध की परम अनुमामिनी हैं । इन वरों में देव, गन्धर्व, सिद्ध एवं चारण व्यदि देवयोनियों में उत्पन्न होने वाली भजाएँ बिहार करती हैं तथा, पर्वतीं के दर्शनीय समग्रीक स्थानों को देखते हुए कीटा करती हैं। उस शाक द्वीप में आक्रण चादि चारों वातियों से बादीर्श परम सन्दर क्षया पुरायपद नगर हैं। प्रत्येक वर्षों में समुद्र में गिरने वाली सात निर्देशों हैं, वे सब दी-दो नामी वाली हैं । गंगा वहाँ पर सात मागों में स्मरण की जाती है । पहिली गंगा सुकुमारी, जो कल्यागुकारी तथा गुणी जल से प्रमूर्ण है, अनितवा नदी के नाम से विख्यात है । दूसरी गंगा सुकुमारी तपःसिद्धा है जो सती—इस दूसरे नाम से विख्यात है । वीसरी नन्दा और पावनी नाम से बउलाई खाडी है । बीधी नदी का नाम शिविका है, जो द्विविधा नाम से भी स्मरख की जाती है । पाँचवी इन्तु नामक नदी को कुह नाम से भी विख्यात वानना चाहिये। घटनी नदी वैसुका तथा श्रमृता के नाम से विख्यात है, इसी प्रकार साववी सुकृता तथा गमस्ती नाम से निम्यात है। ये सात महामाम्यरालिनी, प्रत्येक वर्षों में . यहनेवाली, कल्वाणकारी, वर्लों से मरी हुई नदियाँ राक द्वीप निवासी सभी शांखियों को पवित्र करती हैं । इन नदियों में अनेक छोटी नदियाँ, नाले तथा सरोवर आ-आ कर मिलते हैं; क्योंकि वहाँ पर इन्द्र बहुत बल बर्रसाता है । उन होटी नदियों के नाम तथा उनकी लम्बाई नहीं यदलाई जा सकती; किन्तु वे सब की सब परम पुर्वेदगुयक एवं ग्रेष्ट निदर्यों हैं। उन के किनारे वाले नगरीं एवं गामों के निवासी उन नृदियों के जल को सदा पीते हैं और हप्ट-पुष्ट रहते हैं । वे सातों देश शान्तमय, प्रमोद, शिव, आवन्द, सुल, लेनक तथा नव के नाम हो दिख्यात हैं। वर्गाश्रम धर्म की मर्यादा की मानने वाले नीरोग तथा वली वहाँ के सभी निवासी मत्य के कष्ट से वर्जित रहते हैं । उन शाक द्वीप निवासियों में अवसर्पिए। (बड़ी जाति वालों का छोटी जाति वालों की पूर्वा से वह का सम्बन्ध रखना वा उनके कार्यों की नकत करना) बुद्धि नहीं है और न उत्सर्पिणी (होटी जाति वालों का वही जाति को कन्या से विवाह सम्बन्ध रखना वा अनुकरण करना) पुद्धि ही है। यहाँ पर चारों युगों के साथ-साथ देश की अवस्था में कोई अन्तर नहीं होता। सर्वदा बेता सुग के समान वहाँ का समय बीवता है । शाक द्वीप श्रादि पाँच द्वीपों में सर्वत्र ऐसी ही व्यवस्था जाननी चाहिये । देरा के विचार से ही काल की स्वामाविक गति स्वरण की जाती है प्रयोद

जो देश जैसा होता है, येसी ही वहाँ की सामयिक परिस्थिति भी होती है । उन वर्षों में कहीं पर भी वर्षा-श्रम मर्यादा को भंग करने वाली वर्णासंकर सन्तानें नहीं मिलेंगी। इस प्रकार धर्म के यथावत् रीति से पालन करने के कारण वहाँ की प्रजा एकान्त सुख का अनुभव करती है। उनमें माया (अज्ञान) का लेश मात्र भी नहीं है तो ईर्प्या स्त्रीर डाह मला कैसे उत्पन्न हो सकती है ? उनमें घर्म का विपर्यय कभी नहीं देखा जाता। सभी लोग अपने-अपने धर्म पर स्थिर रहते सुने जाते हैं, उन पर समय का कुछ भी प्रभाव नहीं दिखता। न तो वहाँ पर दराड की कोई व्यवस्था है स्त्रीर न दराड देने वाला ही कोई है। स्त्रपने स्त्रपने धर्म की मर्यादा को जानने वाले वहाँ के निवासी एक दूसरे की रचा में सदा तत्पर रहते हैं। चारों स्रोर से मण्डलाकार, नदी के जल से पिरा हुआ, महान् कुरा नामक द्वीप बादल के समान ऊँचे अनेक घातुओं से विचित्र रंग वाले मिर्या तथा विद्रम से सुरोभित पर्वता से थिरा हुआ है। वह श्रानेक परम रमणीय नगरा तथा फल-फूल से समृद्ध वृत्तों से युक्त है, चारों श्रीर से धन-धान्य से प्रपूर्ण, सर्घदा फल-फूल से सुसम्पन्न सब प्रकार के रत्नों से युक्त सभी स्यतों पर जंगली तथा प्रामीण पशुत्रों से वह आकीर्य रहता है । अब संदोप में कमानुसार कुछ द्वीप का यर्रान सुनिये । उस तीसरे कुरा नामक द्वीप के समझ वर्रान को मैं बतला रहा हूं । उस कुरा द्वीप से चारों खोर चीरसागर विरा हुचा है। वह कुछ द्वीप शाक द्वीप के विस्तार से द्विगुर्शित है, उसमें भी रत्नों के उत्पचि-स्थान स्वरूप सात पर्वत जानने चाहियें। वहाँ की नदियाँ भी रत्नों की खानें हैं। उनके नाम मुम्तसे सुनिये । जिस प्रकार शाक द्वीप की नदियों तथा पर्वतों के दो नाम है उसी प्रकार हुरा द्वीप की नदियों तथा पर्वर्तों के भी दो नाम हैं । पहिला सूर्य के समान चमकनेवाला कुमुद नामक पर्वत है, वही विद्वुनोच्चय पर्वत के नाम से भी विख्यात है । सभी प्रकार की धातुओं से युक्त शिखरींवाले, चिलाओं के समूहों से सुतग्रद्ध दूसरे पर्वत का उनत नाम विख्याति है, वही हेम पर्वत के नाम से भी कहा जाता है। अपने हरिताल के बचों से युक्त शिलरों द्वारा चारों श्रोर से द्वीप को घेरने वाले तीसरे पर्यंत का नाम बलाहक है जो कज्जल के समान काली चट्टानों से ज्याव है, वह पर्वत बुतिमान् — इस दूसरे नाम से भी प्रसिद्ध है । चौया द्रोग नामक पर्वत है, जिस महापर्वत पर विराल्यकरणी (ट्रूटी हिंडुयों को यथास्थान घेठाने घाली) तथा यत संजीवनी (मरे हुए को जिन्दा करनेवाली) नामक श्रेन्ठ श्रीपधियाँ है। वह सुसमृद्ध पर्वत पुष्पवान नाम से भी कहा जाता है। उनमें से पाँचवाँ श्रति प्रमुख वस्तुत्रों से समृद्ध कंक नामक पर्वत है, जो कुरोराय पर्वत के नाम से भी प्रसिद्ध है। उस फुराद्वीप में अनेक दिव्य फलों से शुक्त, दिव्य वृत्तों से ब्यास, मेघ के समान काले रंग का महिष नामक छठवाँ पर्वत है, वही पुनः हिन पर्वत के नाम से भी विख्यात है। उसी महिप पर्वत पर महिप नामक श्रिप्ति निवास करता है, जो जल में उत्पन्न हुआ था। उस द्वीप का सातवाँ पर्वत ककुदानि नाम से कहा जाता है, सब प्रकार की घातुओं से युक्त पही मन्दर गिरि नाम से भी विख्यात है। मन्द धातु जल रूप अर्थ का प्रकाशक है अर्थात् उसका अर्थ जल भी है श्रतः उसी जलसमूह को मंधन (विदारख) करने के कारख यह गिरि मन्दर नाम से विख्यात है। उस मन्दर मामक पर्वत पर अनेक प्रकार के बहुमूल्य रह्न समूह हैं, जिनकी रत्ता स्वयं इन्द्र प्रजापित के साथ करते हैं।

श्रीर वहाँ की प्रजाशों की भी श्रानेक प्रकार से ये रहा। करंते हैं । इन पर्वतों के श्रान्तर विष्काभ परिगाए में दुगुने कहें जाते हैं । कुरा द्वीप में उपर्युक्त ये ही सात पर्वत कहे गये हैं । उन पर्वतों के सात वर्षों (देशों) को भी में विभागपूर्वफ बतला रहा हूँ । प्रथम पर्वत कुमुद का वर्ष रवेत कहा जाता है, जो उन्नत के नाम से भी विख्यांत है । बुसरे पर्वत उन्नति के वर्ष का नाम लोहित है, जो वेगुमगडलक के नाम से भी विख्यात है। तीसरे पर्वत बलाहक का वर्ष जीमृत है, जो स्वैरथाकर नाम से भी विख्यात है। चीधे पर्वत द्रोग के वर्ष का नाम हरिक है, जिसको लक्ष्ण नाम से भी पुकारते हैं। कंक नामक पौंचर्य पर्यत का वर्ष करुन्द श्रीर प्रतिमान-इन दो नामों से प्रसिद्ध हैं । क्ठें पर्यंत महिए का वर्ष महिए श्रीर प्रभाकर नाम से विख्यात हैं। सातवें पर्वत ककुद्री का वर्ष कपिल नाम से विख्यात है। उपर्युक्त नामों वाले ये सात वर्ष और ये सात पर्वत उस कुरा द्वीप में हैं, जो सब एक दूसरे से अलग-अलग हैं । उस कुरा द्वीप में भी सात नदियाँ हैं. जो एक-एक वर्षों में प्रवाहित होती हैं। ये सब की सब दो-दो नामीवाली पवित्र जल से परिपूर्ण सुनी जाती हैं। पहिली घूतपापा नामक नदी है, जो योनि नाम से भी स्मरण की जाती है। दूसरी नदी सीता को जानना चाहिये श्रीर वही दूसरे निरा नाम से भी विख्यात है । तीसरी पवित्रा नामक नदी है, जो वित्रच्या नाम से भी पुकारी जाती है । चीथी हाहिनी नामक नदी है, जो चन्द्रमा नाम से मी स्मरण की जाती है। पांचवी नदी विद्युत् है, जो शुक्का नाम से भी प्रसिद्ध है। छठीं नदी पुरहा को जानना चाहिये. जो विभावरी नाम से भी बिख्यात है । इसी प्रकार सातवीं महती नामक नदी है, जो धृति नाम से स्मरण की जाती है। इन उपर्युक्त निद्यों के श्रातिरिक्त वहाँ सैकड़ों क्या सहलों अन्य छोटी-छोटी निदयों भी प्रवाहित होती हैं स्त्रीर उन्हीं सातों प्रमुख नदियों में जाकर मिलती हैं, वयोंकि इस कुरा द्वीप में इन्द्र विरोप वृष्टि करता है। इस प्रकार कुश डीप की स्थिति का वर्शन तुम लोगों को में सुना लुका। श्रीर शक डीप के विस्तार मान से उसके सनातन विस्तार को भी वता सुका । श्रार्थात् कुरा डीप का परिमाण **रा**क डीप से हिगुणित है । वह फूरा द्वीप छत तथा मगड के समुद्र द्वारा चारों श्रोर से थिरा हुआ है । इस प्रकार समी श्रीर से वह महान् द्वीप चन्द्रमा की भांति थिरा हुआ शोभित होता है । यह चारों श्रीर के विस्तार एवं मएडल के परिमाण में चीरसागर से दुगुना माना जाता है। श्रव उसके बाद मैं कीरूच नामक द्वीप का वर्णन जिस प्रकार किया जाता है, वैसा ही आप लोगों से कर रहा हूँ । कुश द्वीप के विस्तार से उसका विस्तार दुगुना कहा जाता है। उस की खद्वीप से घृत समुद्र चारों श्रोर से घिरा हुआ है। सभी श्रोर से चक्के की माँति गोलाकार उस द्वीप से यह घृत समुद्र घिरा हुआ है । श्रेष्ठ ऋषिवृन्द ! उस कौछद्वीप में ' परम सुरम्य ऊँचे पर्वत हैं, जिनमें प्रथम पर्वत देवनगिरि के नाम से पुकारा जाता है, देवन के बाद गोविन्द पर्वत का विस्तार है, गोविन्द के बाद कौंच नामक प्रथम गिरि है, कौंच से बाद में पावनक पर्वत का विस्तार है, पावनक के बाद अन्धकारक नामक पर्वत है, अन्धकार के बाद देवावृत नामक पर्वत है, उस

<sup>&</sup>lt;sup>विसम्</sup>द्रक्ते पाठ ऋगुद्ध सालूस पड़ता है। '

देवावृत के प्रमन्तर पुगडरीक नामक महान् गिरि है । ये रतों से प्रपूर्ण सात पर्वत क्रीघ्र द्वीप के कहे जाते हैं। इनके विप्कम्भक का परिमाण आपस में एक दूसरे से द्विशुणित बतलाया जाता है। उन पर्वतों के देशों को नाम सहित बतला रहा हैं, मुनिये । कौज पर्वत का प्रदेश कुराल नामक है, और वामन पर्वत का प्रदेश मनोतुग है। मनोतुग के बाद उप्ण प्रदेश है, वही तीसरा भी कहा जाता है। उप्ण के बाद पावनक प्रदेश है, और पावनक के बाद अन्धकारक नामक देश है। इस अन्धकारक नामक देश के बाद मुनिदेश कहा जाता है, श्रीर उस मुनि देश के बाद दुन्दुभिस्वन नामक देश कहा जाता है। ये सभी देश सिद्धों तथा चारणों से श्राकीर्ण हैं। यहाँ के निवासी प्रायः गौर वर्गीके होते हैं श्रीर सदा पवित्र रहते हैं। ऐसा सुना जाता है कि इन प्रत्येक प्रदेशों में कल्याणुकारिणी नदियाँ बहती हैं। गौरी, कुमुद्रती, सन्ध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याती तथा पुरुडरीका-इन सात नामों वाली गगा वहाँ स्परण की जाती हैं। इनके इधर-उघर यहने वाली, अगाघ जल से पूर्ण सहस्रों अन्य नदियाँ भी आ-आकर उनमें मिलती है। अनुक्रम पूर्वक उन पर्वत प्रदेशों की स्वामाविक स्थिति एवं वहाँ के निवासियों की उत्पत्ति एवं प्रलय का यथावत् वर्णन विस्तार से सैकड़ों वर्षों में नहीं किया आ सकता । अब इसके उपरान्त मै शाल्मल द्वीप के विस्तार का वर्षान कर रहा हूँ, सुनिये । वह शालमल द्वीप विस्तार में कीख द्वीप से द्विगुर्गित हे, वह चारों श्रोर से दिप तथा मरड (माँड़) समुद्र को घेरकर अवस्थित है। वहाँ पर अनेक पुरुष नगर हैं तथा वहाँ के , निवासी चिरफाल के बाद मरते हैं । ये चमाशील एव तेजस्वी होते हैं, श्रतः उन्हें द्रारिद्रय कहाँ से दुःखी कर सकता है । वहाँ का प्रथम सुमना नामक पर्वत है, जो सूर्य के समान (चमकने वाला) हे और पीत वर्षा का है । उसके बाद कुम्ममय नामक पर्यत है । दिव्य औपधियों से युक्त उस पर्वत की सर्वप्रुल नाम से भी प्रसिद्धि है। तीसरा मुवर्णसम्पन्न अमर के पत्र के समान रग वाला रोहित नामक महान् गिर्रि हे, वह श्रेन्ड गिरि परम दिव्य प्रभा सम्पन्न एवं तेजोमय है । सुमना पर्वत का देश कुरात एव दूसरे पर्वत सर्वस्रुल का देश सुखोदय है, जो सभी प्रकार के सुखों का देने वाला हे, रोहित नामक जो तीसरा पर्वत है, उसका वर्ष रोहिंग नाम से बिख्यात है। वहां पर अनेक प्रकार के रत्नों की रत्ना स्वय इन्द्र प्रजापित के साथ करता है. श्रीर प्रजाओं के लिए स्वय प्रसल होकर उनके सब कार्यों का विधान करता है। उस द्वीप में मेथबृन्द पृष्टि नहीं करते श्रीर न वहाँ शीत एव उज्याता ही का श्राधिम्य रहता हे। इन तीनों द्वीपों में वर्णाश्रम धर्म की चर्चा विद्यमान है । वहाँ पर न तो ग्रह गण है, न चन्द्रमा है, और न वहाँ के निवासियों में ईर्प्या, डाह मय श्रादि पाया जाता है । वहाँ अन्नादि एव जल उन्हीं पर्वतों से शाध होते हैं । वहाँ के निवासियों को पद्रस व्यंजन श्रपने श्राप तेवार मिलता है । उनमें नीच-ऊँच का भेद भाव नहीं है, न लोभ है श्रीर न सेना श्रादि सामग्री

<sup>ै</sup> जिसर बामन मामक थोई पर्वत नहीं बतलाया गया है। इससे सालूव पजता दें कि योकिट पर्वत का दूसरा नाम हो वामन पर्वत है। यमि उपले पर्वत का दूसरा नाम हो वामन पर्वत है। यमि उपले पर्वत का समय सर्वत्रमा देवन का नाम विवा गया है, विन्तु कोंध को ही प्रयम सतवाया गया है, सकते नाद दूसरा पर्वत बोबिन्द है। होनों के नामकरण में भी अधीतः साम्य है। बार वाले पर्वत प्रदेशों का अम सतवाया गया है, सकते नाद दूसरा पर्वत बोबिन्द है। होनों के नामकरण में भी अधीतः साम्य है। बार वाले पर्वत प्रदेशों का अम

ही है। त्रारोग्य एवं बल सम्पन्न वहाँ के निवासी एकान्त सुल का त्रानुभव करते हैं। तीस सहस्र वर्ष ते मानसिक सन्तोप की सिद्धि प्राप्तकर सुल, दीर्घायु, सुन्दर स्वरूप, धर्म, एवं ऐरवर्ष को भोगते हुए ये लोग जीते रहते हैं। कुरा, कौछ एवं शाल्मल हुन तीनों द्वीपों के सभी प्रदेशों की ऐसी ही स्थिति जानर्म चाहिये। इस प्रकार कल्यायामय शाल्मल द्वीप तक में द्वीपों का वर्षान कर चुका। इस शाल्मल द्वीप का मगडल (परा) परिमाण में द्विशुणित सुरा समुद्ध से चारों श्रोर चक्के की माँति थिरा हुत्रा है। ॥१-१०॥ श्री मात्स्य महापुराण में भ्रुवन कोश प्रसंग में द्वीपवर्णन नामक एक सी बाईसवाँ श्राप्ताय समास ॥१९२॥

# एक सौ तेईसवाँ अध्याय

हिंत ने कहा --- तपस्वी गरा ! अब मैं गोमेदक नामक खठवें द्वीप का वर्रान कर रहा हूँ । उस गोमेदक द्वीप से छुरा समुद्र पिरा हुव्या है। ग्राल्मल द्वीप के विस्तार से उसका विस्तार द्विगुियात है। उस द्वीप में दो उच्च पर्वतों को जानना चाहिये। वहाँ का प्रथम छुमना नामक पूर्वत श्रंजन के समान काले रंग का तथा दूसरा कुमुद नामक पर्वत सब प्रकार की श्रीपिधर्यों से युक्त है। दूसरा पर्वत सुदर्शमय, शोमा सम्पन्न एवं धृत्ताविकों से त्राकीर्या सहता है। यह गोमेदक द्वीप बठवें द्वरा समुद्र की श्रमेत्ता परिमाए में . द्विगुणित तथा इज़ुरस नामक सक्षद्र से चारों श्रोर विरा हुआ है। झुविस्तृत धातकी श्रीर कुमुद नामक दो पदेश उसके हव्यपुत्र के नाम से विख्यात हैं। प्रथम प्रदेश जो सीमन (सुमना का प्रदेश) है, यही धातकी खरड भी कहा जाता है, प्रथम पर्वत धातकी का ही वह प्रदेश स्मरण किया जाता है। गौमेद नाम से जो वर्षे कहा जाता है, वहीं सर्वेष्ठल के नाम से भी प्रसिद्ध है। उस प्रथम प्रदेश के बाद द्वितीय पर्वत कुछर का मदेरा भी कुमुद नाम से प्रसिद्ध है। उस गोमेदक द्वीप में ख्रान्य समस्त पर्वतों से छिषक ऊँचे ये दोनों पर्वत हैं । सुमना नामक पर्वत उस द्वीप की पूर्व दिशा में श्रवस्थित है, श्रीर पूर्व से पश्चिम समुद्र तक फैला हुआ है । उसी प्रकार परिचम के ऋर्ष भाग में कुछद नामक पर्वत अवस्थित है । इन पर्वतों के चरए। पान्तीं से वह प्रदेश दो भागों में बँट गमा है, दित्तिया दिशा का आधा भाग धातकी खयड कहा जाता है, और उत्तरी श्राघा माग कुमुद नाम से पुकारा जाता है, जो कि उस मान्त का दूसरा उत्तम वर्ष माना जाता है। उस गोमेद द्वीप के दोनों विस्तृत प्रदेश कहे जाते हैं। अब इसके उपरान्त में सातवें द्वीप का उत्तम -वर्षान कर रहा हूँ। इस गोमेद द्वीप से विस्तार में वह सातवाँ द्वीप दुगुना माना जाता है। कमलों से व्यास यह सातवों पुष्कर द्वीप इद्धारस समुद्र की चारों श्रीर से घेर कर श्रवस्थित है। चित्र-विचित्र मिंग मय पर्वतों के रिखरों से संकुलित, कमलों से छुरोभित, रोभा सम्पन्न चित्रसानु नामक महान पर्वत उस द्वीप में पूर्वार्क्स में श्रवस्थित है, जो श्रनेक शिलाश्रों के समूहों से श्राकीर्था है। वह महान् वित्रसातु गोलाई में सचाईस सहस्र योजन विस्तृत एवं चीबीस सहस्र योजन ऊँचा है। पुष्कर ह्रीप के परिचमार्थ में मानस नामक गिरि समुद्र तट पर श्रवस्थित है, जो पूर्व दिया में उदीयमान चन्द्रमा की माँति शोमित है। वह पर्वत

साढे पचास सहस्र योजन केंचा है । परिचम माग में ऋवस्थित उस मानस पर्वत का पुत्र महावीत नामक पर्वत उस द्वीप की पूर्वार्क में भी रक्ता करता है। इस प्रकार वह पुण्कर द्वीप दो विभागों में विभक्त कहा जाता है । परम सुरवाद पीने योग्य जलयुक्त समुद्र से वह पुण्करद्वीप चारों श्रीर से पिरा हुआ है. श्रीर गोलाई एवं विस्तार दोनों में गोमेद द्वीप से द्विगुणित है । इसके भीतरी प्रदेशों के निवासी मानवगण तीस सहस्र वर्ष प्रयन्त जीवन धारण करते हैं । वहाँ के उन दीर्घजीवी निवासियों के व्यवहार में कोई विषयंग नहीं देखा जाता । प्रत्युत यही बात उनके लिए स्वामाविक मानी जाती है । वे सर्वदा श्रारोग्य, सुख एवं पेरवर्य की अधिकता तथा मानसिक सन्तोप की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार इन तीनों द्वीपों में सभी स्थलों पर सल, दीवीय एवं सीन्दर्य की कमी नहीं पाई जाती। वहाँ के निवासियों में भीच-ऊँच का भेदमाव नहीं है, पराक्रम एवं रूप मैं भी सभी एक समान हैं। वहाँ पर न तो कोई मारा जाता है न कोई किसी को मारता है । ईर्प्या, डाह, मय, लोम, द्वेप, दग्म एवं रापथ का नाम तक नहीं है । उनमें सत्य, श्रमस्य एवं धर्माधर्म का बलेड़ा कभी नहीं उठता । वर्णाश्रम धर्म की चर्चा, पशुपालन, विशक्तिवृति एवं कृपिकर्म की भी वहाँ वाले नहीं फरते । उनमें त्रयीविद्या, दएडनीति, सेवा एवं ग्रारीरिक दएड श्रादि की व्यवस्था भी नहीं पाई जाती । वहाँ पर न तो वृष्टि होती है, न निदयों हैं न अधिक गर्भी पड़ती है, न अधिक सर्दी । अन्न श्रादि लाच सामियाँ तथा जल वहाँ के पर्वतों से चुकर स्वतः गिरते हैं । उत्तर कुरु प्रदेश की भाँति वहाँ पर भी सर्वदा एक-सा मौसम बना रहता है। इस प्रकार बुढ़ापा एवं क्लेग्र से वंक्ति वहाँ के निवासी सुलपूर्वक श्रपना कालयापन करते हैं । घातकी खरह एवं महायीत दोनों प्रदेशों के नियासियों की यही दशा है । इसी प्रकार ये सातों द्वीप सात समुद्रों से घिरे हुए हैं । द्वीप के बाद जो समुद्र पड़ता है वह विस्तार में उसी द्वीप के बराबर ही माना गया है । इसी प्रकार द्वीपों और समुद्रों की श्रापस में बृद्धि जान लेनी चाहिये । अपने जल समूह के अत्यधिक उद्देक होने के कारण ही अपार जलराशि का समुद्र नाम कहा जाता है। भरिप धातु का रमण् (ब्रह्मा में वा सुख भोगादि में निरत रहता) अर्थ है। जिस स्थल पर रहनेवाली चार प्रकार की प्रजाएँ कीटापूर्वक निवास करें उसको वर्ष कहते हैं । उन द्वीपों में रहनेवाली प्रजाएँ श्रात सुलपूर्वक कालयापन करती हैं । पूर्व दिशा में चन्द्रमा के उदित होने पर सर्वदा समुद्र बल से पूर्ण हो जाता है, श्रीर श्रस्त हो जाने पर कीय हो जाता है। वह पूर्ण समुद्र श्रपनी मर्यादा के भीतर ही जल से पूर्ण होता है श्रीर चन्द्रमा के हास के समय भी उसी सीमा में जल का स्तय भी होता है। चन्द्रोदय के समय जल की बृद्धि के साथ समुद्र की भी शृद्धि तथा जल के दाय के साथ-साथ उसका भी हास होता है । इस पर भी उसकी परिधि में किंचिन्मात्र न्यूनाधिक्य परिलक्ति नहीं होता। शुक्र तथा कृष्ण पद्दों में चन्द्रमा के उदित एवं श्रस्त होने पर समुद्र में भी जल की वृद्धि तथा हानि होती देखी जाती है । श्रीर वह वृद्धि तथा स्वय परिमागा में एक सी पन्द्रह अगुल तक कहा जाता है । पर्वो पर दो बार (पृष्णिमा तथा अमावास्या को) यह समद्र की होनेवाली वृद्धि तथा हानि देखी जाती है। दोनों श्रोर जल रहने के कारण समुद्रस्थ देश को हीप फहते हैं । उदक (जल) धारण करने के कारण समुद्र का उदधि नाम पड़ा । इसका सभी वस्तुओं को निर्गार्गा

कर लेने के कारण गिरि तथा पर्वाकार विन्यास से युक्त होने के कारण पर्वत नाम कहा जाता है। शाक द्वीप में शाकमय पर्वत है, इसीलिए उस द्वीप का नाम भी शाक पड़ा। कुरा द्वीप में नगर के मध्यभाग में कुरा। का एक स्तम्य (समृष्ट्) है, इसी से उसका नाम कुराद्वीप पड़ा । कीव्च द्वीप में कीव्च नामक एक गिरि है, जिसके नाम पर उसे कौञ्च कहते हैं। शालमल द्वीप में एकं महान् शालमलि (सेमर) का वृत्त है, जिसकी सभी लोग पूजा करते हैं। गोमदेक द्वीप में गोमेद नामक एक महान् पर्वत है, उसी के नाम पर उसका नाम लोग गोमेदक कहते हैं। पुष्कर नामक द्वीप में पद्म के त्राकार का न्यमोध (बरगद) का एक विशाल वृद्ध है, जिससे द्वीप का नाम भी पुष्कर स्मरण किया जाता है। वहाँ पर उसकी ब्रसांच से उत्पत्ति होने के कारण बड़े-बड़े देवगण पूजा करते हैं। उसकी उत्पत्ति का विषय श्रस्पट है। उसी पुष्कर द्वीप में प्रजापित ब्रह्मा जी साध्य नामक देवगर्यों के साथ निवास करते हैं । वहाँ वैंसीस देवता महर्षिगणों के साथ उनकी पूजा करते हैं। वे श्रादिदेव भगवान् वहाँ पर श्रेष्ठ ऋषियों तथा देवताओं हारा पूजित होते हैं। जम्बू द्वीप से अनेक प्रकार के रत्न दूसरे-दूसरे द्वीपों तक प्रवर्तित होते हैं। उन सभी द्वीपों में तथा उन वर्षो<sup>र</sup> में, जिन्हें ऊपर बतला चुके<sub>,</sub> हैं, रहनेवाली पंजाओं का व्यवहार सरलता, ब्रह्म-चर्य, सत्य, संयम, आरोम्य एवं आयु:प्रमाण में क्रमरा: एकं द्वीप की अपेक्षा दूसरे द्वीप वालों में द्विगुणित होता है । वहाँ की प्रजाएँ श्रपने सहज पारिडत्य से सर्वदा सुरक्तित रहती हैं श्रर्थात् वे लोग स्वभावतः श्रपने जीवन की भरवेक कठिनाइयों को दूर करने में पिएडत होते हैं । वहाँ पर भीजनादि सामिश्रयाँ तो विना प्रयत्न किये ही सर्वेदा स्वयमेव सम्मुख उपस्थित रहती हैं, इस प्रकार पट्रस व्यंजन का, जो महान् वल देनेवाला है, वहाँ के निवासी उपमोग करते हैं । उस पुष्कर दीप के बाद श्रति विशाल, मुस्वाद जल से पर्छ बारिथि उसे चारों ओर से घेरकर अवस्थित है । उस मुस्तादु जलयुक्त समुद्र के मएडल की चारों श्रीर मएडलाफार एक श्रति महान् पर्वत है, जो प्रकाश एवं श्रन्थकार दोनों से सर्वदा युक्त रहता है। उसकी लोकालोक नाम से प्रसिद्धि है । उसके अगले आधे माग में प्रकार तथा पिछले आधे भाग में सर्वदा अन्यकार रहता है । परिमास में सम्पूर्ण लोकों के विस्तार जितना पृथ्वी के अर्घमाग बाहर से वह महान पर्वत फ़ैला हुआ है, और चारों ओर से जल राशि से घिरा तथा देंका हुआ है। पृथ्वी के दस गुने परिमास में दस गुनी श्रमिन सभी श्रोर से जल को धारस करती है। श्रमिन से परिसाम में दस गुनी श्रिषिक वायु श्रामि को धारण करती हुई स्थित होती है। यह विशाल वायुमंडल तिरहे होकर जगत के . समस्त जीवों को सभी घ्रोर से व्याच्छादित कर व्यस्थित है। वायु से परिमाण में दसगुना व्यधिक ब्राकाग्र चीवों को घारण किये हुए है, उस व्योग से परिमाण में दस गुने श्रविक म्वादि हैं । उन मृतादि से भी परिमास में दस गुने अधिक महद्मृत को महत्त्व घारस करता है (१) और उस महत्त्व को अन्यक एवं व्यनन्त बन्न भारण करता है । वे विकार विकारियों में श्राधाराधेय सम्बन्ध से व्यवस्थित रहते हैं । ये

<sup>🤊</sup> काभार (कालव) तीन प्रकार के होने हैं। कीपहनेतिक (एंत देश 🖥 सुरवस्थ), नैपयिक चीर क्रतिस्थापक । जैसे चराई

पृथ्वी ऋादि विकार श्रापस में एक दूसरे से विशिष्ट रहते हैं। एक दूसरे से ऋषिक रहते हैं तथा एक दूसरे में अनुभविष्ट (मिले-जुले) भी रहते हैं । इसी मकार ये सब घापस में उत्पन्न होते हैं श्रीर एक दूसरे से हिले-मिले रहते हैं, अतएव इनमें स्थिरता रहती है। ये विकार पहले श्रविशेष रहते हैं, श्रीर फिर बाद में श्रापस में मिल जाने से विशिष्ट हो जाते हैं। उन पदार्थों में पृथ्वी से लेकर वायु तक के विकार श्रन्य की श्रपेता श्रापस में एक दूसरे से उस विशिष्ट रूप में परिच्छन होम्स स्थित हैं। उन मृतादि से परे सभी थोर अलोक ?(लोकों का श्रभाव) का स्मरख किया जाता है । श्रर्यात् इन मृतों से परे कोई लोक नहीं है । श्रालोक ? (अलोक) व्याकारा में चारों व्योर से वे विकार इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, जिस प्रकार बहुत बड़े पात्र के अन्तर्गत छोटे-छोटे पात्र स्थित रहते हैं । एक दूसरे के आधार पर आधारित होने के कारण ये एक दूसरे से परिमाण में हीन हैं, श्रीर त्र्यालोक १.....त्र्याकारा में ये भेद श्रन्तर्गत रहते हैं १....एक दूसरे से परिमाण में श्राभिक होनेवाले इन तत्वों का निर्भाण हुआ है ?....जब तक इन तत्वों का श्रास्तित्व रहता है तभी तक दृष्टि का भी श्रस्तित्व कहा जाता है। इस लोक में जीवधारियों का जीवन इन्हीं मूर्तों के श्रधीन है। इन महामूर्ती का प्रत्याख्यान (वहिष्कार) करके कार्य (जगत् ) की उत्पत्ति विद्यमान नहीं रह सकती । इसीलिए वे मेद, जो मर्यादित हैं, कार्यात्मक स्मरण किये जाते हैं। ऋौरं वे महदादि भेद कारणात्मक होते है। इस मकार पृथ्वी मएडल का सन्निवेरा, विभागानुसार सातों द्वीपों एवं समुद्रों की स्थिति का वर्णन, उनके विस्तार सहित मण्डलों की स्थिति एव गणाना श्रादि को जानना चाहिये। परिमाण में एक देशी (१) प्रधान पुरुप के विश्व का स्वरूप मै यथावत् रीति से सुना शुका । इस प्रकार मैंने भली मोति सासांरिक स्थिति को प्रकाशित कर दिया है। राजन् ! उस सांसारिफ स्थिति (रचना) का बृत्तान्त इतना ही श्रवण् करना चाहिये। ॥१-६४॥ श्री मात्स्यमहापुराण् में अवनकोरा प्रसग में सप्तद्वीपनिवेश वर्णन नामक एक सी तेइसवॉ अध्याय समाप्त ॥१२२॥

### एक सौ चौवोसवाँ अध्याय

स्त ने कहा — ऋषिकृत् । अब इसके बाद मै चन्द्रमा और सूर्य की गति बतला रहा हूँ । ये चन्द्रमा तथा सूर्य सातों समुद्रों तथा सातों द्वीपों समेत समग्र प्रथ्वी तल के अर्थमाग तथा पृथ्वीके बहिंगत अन्य अनेक लोकों को प्रकाशित करते हैं । सूर्य और चन्द्रमा विश्व की अन्तिम सीमा तक प्रकार करते है, पिडत लोग इस अन्तिम तक ही आकारा लोक की तुल्यता स्मरण करते है । सूर्य अपनी अविलम्बित गति दारा साधारणतथा तीनों लोकों में पहुँचता है । अति शीघ प्रकारादान द्वारा सभी लोकों की रहा करने के कारण उसका रिव नाम से स्मरण किया जाता है । युनः चन्द्रमा और सूर्य का प्रमाण चतला रहा हूँ । महनीय

पर सोता है, थाली में बोजन वर रहा है, गोज में नित्त लगा हुआ है, सब में ब्यात्म है। इनमें व्याधार और धाषारी का परस्पर जो सदस्य है, वह आधाराभैयसम्बन्ध के नाम से प्रसिद्ध है।

चिर्वसिद्धान्त का भूगोलाष्याय, 'ब्रह्माण्ड सम्युटपरिश्रमण समन्तादम्बन्तरे दिनक्रस्य करमसारः ।'

(पूजनीय) होने के कारण महत्-शब्द इस श्रर्थ में श्युक्त होता है । इस भारतवर्ष के विष्कृप्भ के समान ही परिमाण में सूर्य का मण्डल माना गर्या है । वह विष्कम्म, कितने यौजनों में है, इसे बता रहा हूँ, सुनिये। सर्य के विन्य का व्यास नव सहस्र योजन है। इस विन्य की परिधि का विस्तार इसकी अपेता तिगुना है । इस विष्कम्म एवं मएडल से चन्द्रमा सूर्य से द्विगुणित बड़ा है । ऋव इसके अपरान्त मैं पुन: सातों समुद्रों तथा द्वीपों समेत पृथ्वी का परिमाए योजनों में बतला रहा हूँ । पुराएों में पृथ्वी का जो परिमाए संख्या में बतलाया गया है उसे ही में बतला रहा हूँ । प्राचीन काल के श्रमियानी इस लोक से व्यतीत हो चुके हैं: पर इस काल के ऋमिमानियों के समान ही वे मी थे। पुराने देवता तथा दानव--दोनों ही श्रमिमानी रूप श्रीर नाम से व्यतीत हो चुके हैं, इस कारण इस समय के देवताश्रों के श्रनुसार पृथ्वीतल का परिमारा बतला रहा हूँ । सम्पूर्ण पृथ्वी के परिमारा के बराबर ही दिव्यलोक की अवस्थिति वर्तमान काल के लोगों ने मानी है। सम्पूर्ण पृथ्वी पचास खच्च योजनों में विस्तृत मानी गई है। उसका श्राचा माग मेरु पर्वत के चारों स्रोर उत्तरीत्तर विस्तृत है। मेरु के मध्यमाग से प्रत्येक दिशाश्रों में यह एक करोड़ योजन की मानी गयी है। नवासी लाख पचास सहस योजन सम्पूर्ण पृथ्वी के मराइल के द्रार्थ माग का विस्तार माना गया है। अब सम्पूर्ण पृथ्वी का विस्तार, योजनों में सुनिये। चारों दिशाओं में यह पृथ्वी तीन करोड़ उन्यासी लाख योजनें। में श्रापने .पृष्ठफल`से विस्तृत मानी गई है । सातों द्वीपें तथा समुद्रों समेत प्रयोमग्रहल का यही विस्तार माना गया है। प्रयो के मध्यवर्जी मीतरी मग्रहल का विस्तार इस याहरी विस्तार से तीन गुना श्रमिक है, उसका परिमास ग्यारह करोड़ सैतीस लाख योजन कहा जाता है। यही पृथ्वी के मध्यवर्ती मग्डल का विस्तार गिना गया है। आकारा में सारागर्गी की अवस्थित जितने मण्डल में है उतना ही सम्पूर्ण पृथ्वी मण्डल का विस्तार माना गया है। फल स्वरूप भूमि के समान ही स्वर्ग का मएडल माना गया है। मेरु पर्वत की पूर्व दिशा में मानसोत्तर पर्वत की चोटी पर महेन्द्र की बस्वेकसारा नामक खुवर्ण से सजायी गयी एक पुरुष नगरी है । श्रीर उसी मेह पर्वत की दक्तिए। दिशा की श्रीर मानस की पीठ पर श्रवस्थित संयमनपुर में सूर्य का पुत्र यम निवास करता है। मेरु पर्वत की पश्चिम दिशा की श्रीर मानस नामक पर्वेठ की चोटी पर श्रवस्थित बुद्धिमान वरुण की सुपा नामक परंम रमणीय नगरी है। मेरु की उत्तर दिशा में मानस गिरि की चोटी पर महेन्द्र की (बस्वेकसारा) नगरी ् के समान परम रमणीय चन्द्रमा की विमावरी नामक नगरी है। उसी मानसोचर के छिखर पर चारों दिशाओं में लोकपाल गए। धर्म की व्यवस्था एव लोक के संरत्तर के लिए अवस्थित हैं। दक्तिगायन के समय सूर्य उक्त लोकपालों के कमर अमए करता है, उसकी गति सुनिये । यह दक्तिगायन का सूर्य घनुष से हुटे हुए वाण की तरह गीमगति से चलता है। श्रीर श्रपने ज्योति:चकों को साथ लेकर सर्वदा गतिशील

<sup>ै</sup>श्योतित में चन्द्रमां का विस्तार सर्वे से बहुत कम माना गया है। देशिये, सर्वसिद्धान्त का प्रयम मान चन्द्रमहराधिकार का मदम दलेक 1

रहता है । जिस समय श्रमरावती (बुस्वेकसारा) पुरी में सूर्य मध्य में श्रांता है उस समय वेयस्यत के संयमन पुर में वह उदित होता हुआ दिखाई पड़ता है, सुपा नामक नंगरी में उस समय श्राधी रात होती है श्रीर विभावरी नगरी में सायंकाल होता है । इसी प्रकार जिस समय वैवस्वत (यमराज) के संयमन पर में सूर्य मध्याद्व का होता है उस समय बरुण की सुपा नगरी में वह उदित होता हुआ दिखाई पड़ता है. विभावरी पुरी में आयी रात रहती है और महेन्द्र की अमरावती पुरी में सायंकाल होता है। जिस समय वरुए की सुपा नगरी में सूर्य मध्याह का होता है, उस समय चन्द्रमा की विमावरी नगरी में ऊँचाई पर प्रस्थान करता है श्रर्थात् उदित होता है । इसी फ्रार महेन्द्र की श्रमरावती पुरी में जब भानु उदित होता है उस समय संयमनपुर में श्राधी रात रहती है श्रीर वरुण की सुपा नगरी में श्रस्ताचल की जाता है। इस प्रकार सूर्य श्रालातचक की भौति शीध गति से चलता है श्रीर स्वयं अमण करता हुआ नत्त्रतों को अमण कराता है। इस प्रकार चारों पारवीं में सूर्य पदक्षिणा फेरता हुआ गमन करता है तथा ऋपने उदय तथा ऋस्त काल के स्थानों पर बारम्बार उदित श्रीर श्रमत होता रहता है। दिन के पहले तथा पिछले भागों में दो-दो देवताओं के निवास-स्थानों पर वह पहुँचता है । र इस प्रकार वह एक पुरी में पातःकाल उदिते हो बढ़नेवाली फिरणों और कान्तियों से युक्त होकर मध्याह कार्ल में तपता है और मध्याह के अनन्तर तेजीविहीन होती हुई उन्हीं किरगों के साथ श्रास्त होता है । सूर्य के इंस प्रकार के उदय श्रीर श्रास्त से पूर्व श्रीर परिचम की दिशाओं की सृष्टि स्मरण की जाती है। वह सूर्य जिस प्रकार पूर्व माग में तपता है जसी प्रकार दोनों पारवाँ तथा पृष्ठ (पश्चिम) भाग में भी तपता है । जिस स्थान पर प्रथम उसका उदय दिलाई पड़ता है उसे उसका उदय स्थान और जिस स्थान पर लय होता है उसे उसका अस्त स्थान कहते हैं । धुमेरु पर्वत समी पर्वतों के उत्तर में और लोकालोक पर्वत की दक्षिण और अवस्थित है। सर्व के दूर हो जाने के कारण मूमि पर श्राती हुई उसकी किरणें श्रन्य पदार्थों पर पड जाती हैं, श्रतः यहाँ श्राने से वे रुक जाती हैं, इसी कारण रात में वह नहीं दिखलाई पड़ता । इस प्रकार जिस समय पुष्कर के मध्यमाग में सूर्य होता है उस समय कपर निथत दिखलाई पड़ता है । एक मुहुर्त में (दो घड़ी) सूर्य इस प्रध्वी के सीसर्वे माग तक जाता है । इस गति की संख्या योजनों में ध्रुनिये । वह पूर्ण संख्या इकतीस लाख पचास सहस्र योजन ्रसे भी श्रिथिक स्मरण की जाती है । सूर्य की इतनी एक मुहुर्च की गति है । इस कम से वह जब दक्षिण दिशा में अमरा करता है तो एक गास में उत्तर दिशा में शास होता है। दिह्मणायन में सूर्य पुण्कर द्वीप के मध्यभाग में होकर अमण करता है। मानसोत्तर और मेरु के मध्य में इसका तीन गुना अन्तर है-ऐसा . सुना जाता है । सूर्य की विशेष गति दक्षिण दिशा में जानिये । नव करोड़ पैंतालीस लाख योजन का यह मएडल कहा गया है श्रीर सूर्य की यह गति एक दिन श्रीर एक रात की है। जब दिवाणायन से निवृत होकर

<sup>ै</sup>किसी जलती हुई बरेंद्र को चडकरदार गोलाई झ मुमाते उसथ को आग की लपटों गोला चक्कर दनता है उसे भारतातचक कहते हैं।

सुर्य विपुव स्थल पर हो जाता है उस समय चीर सागर की उत्तर दिशा की श्रीर अमग् करने लगता है । उस विधुव मएडल को भी योजनों ें में सुनिये । सम्पूर्ण विधुव मएडल तीन केरोड़ एक लाख ईकीस योजनों में बिस्तृत है। जब श्रावर्ण, मास में चित्रमानु उत्तर दिशा में सूर्य हो जाता है तब गोमेद द्वीप के अनन्तर वाले प्रदेश में उत्तर, दिशा में वह विचरण, करता है। उत्तर दिशा के प्रमाण दक्तिण दिशा के प्रभारण तथा दोनों मध्य मरहिल के प्रमारण को कमपूर्वक एक समान जानना चाहिये। इस के मध्य में जरदगव, उत्तर में ऐसवत तथा दित्ताण में बैरवानर नामक स्थान सिद्धान्ततया निर्दिष्ट किये गये हैं । उत्तरा बीधी नागबीधी श्रीर दक्तिए। बीथी अजबीथी मानी गई हैं । दोनों आपाड़ (पूर्वापाड़ श्रीर उत्तरापाड़) तथा मूल-ये तीन तीन नज्ज अजावीथी आदि तीन वीथियों के कहे जाते हैं। अर्थात् मूल पूर्वापाद उत्त-रापाद, व्यमिनित, पूर्वामाद्रपद, स्वाती श्रीर उत्तरामाद्रपद—ये नागवीथी कहे जाते हैं। श्ररिवनी, मरागी श्रीर कृतिका ये तीने तल्लन नामवीथी के नाम से स्मरण किये जाते हैं। रीहिणी, श्राद्री श्रीर सम-शिरा—ये भी नागवीथी ही के नाम से स्मरण किये जाते हैं । पुष्य, आस्लेपा श्रीर पुर्नवहु (दोनी) — इन तीनों की पेरावती नामक बीथी स्मरण की जाती हैं। ये तीन वीथियाँ हैं, इनका नार्ग उत्तर कहा जाता है । पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी झौर मघा—इनकी आर्पमी वीधी है । पूर्व माद्रपद, उत्तरमाद्रपद श्रीर रेवती—ये गोवीथी के नाम से स्मरण किये जाते हैं। श्रवण, धनिष्ठा श्रीर रातमिया—ये जरदगव नामफ बीथों में है, इन तीन बीशियों का मार्ग मध्यम कहा जाता है। इस्त, चित्रा तथा स्वाती —ये अजावीयी फे नाम से स्मरण किये जाते हैं, ज्येष्ठा, विशासा तथा ऋतुराधा—ये मृगवीथी कहे जाते हैं। मूल, पूर्वापाढ़ श्रीर उत्तरापाद —ये वेश्वानरी बीधी के नाम से विस्थात हैं । इन तीन वीथियों का मार्ग दित्तिए। दिशा में है । अब इनमें से दो का अन्तर योजनों द्वारा भवा रहा हूँ। यह अन्तर इकतीस लाख तैंतीस सी योजनों का है। यहाँ इतना स्रम्तर बतलाया,गया है। श्रत्र विपुत्र स्थल से दिन्ति खायन श्रीर उत्तरायण पर्यों का परिमाण योजनीं में बतला रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिये । मध्य भाग में स्थित एक रेखा दूसरी से पचीस ऋषिक सहस्र योजन ्रश्चन्तर पर है। बाहर श्रीर भीतर की इन दिखाओं श्रीर रेखाओं के मध्य में चलता हुआ सुर्वे सर्वेदा उत्तरायण में भीतर से मण्डलों को पार करता है । श्रीर दिन्तणायन में सूर्यमण्डल बाहर रह नाता है ? इस प्रकार यहिंमाग से विचरण करता हुआ सूर्य उत्तरायण में एक सौ श्रस्सी योजन भीतर भवेश करता है । श्रम मएडल का परिमास सुनिये । वह मएडल श्राहारह सहस श्राहावन योजन का सुना जाता हैं। उस मएहल का यह परिमाण तिरखा जानना चाहिये। इस प्रकार एक दिन रात में सूर्य मेरु के मएडल को इस प्रकार प्राप्त होता है ? जिस प्रकार खुण्हार की चाक नामि के क्रम पर चलती है। सूर्य की मौति चन्द्रमा भी माभि के कम से ही मंडल को पाछ होता है। दक्तिणायन में सूर्य चक के समान रीघता से श्रपनी गति समाप्त कर निवृत्त हो जाता है, इसी कारण से प्रमाण में श्रविक मूमि को यह थोड़े ही समय में

<sup>ै</sup>वह स्थान का रेखा जिस पर समें के पहुँ चने के समय किन और रात बरावर होते हैं :

चलकूर समाप्त कर लेता है। दिवाणायन का सूर्य केवल बारह मुहूतों में नक्षणों की कुल संख्या के आधे अर्थात् साढ़ें तेरह नक्त्रों के मंडल में अमण करता है। श्रीर रात के रोप श्रद्धारह मुहूर्तों में उतनेही अर्थात साढ़े तेरह नव्हत्रों के मंडल में अभण करता है । कुन्हार की चाक के मध्य भाग में स्थित वस्तु ? जिस प्रकार मन्द गति से अमण करती है उसी प्रकार उत्तरायण का मन्द्रपराकम शील सूर्य मन्द्र गति से अमण करता है । यही कारण है कि वह वहत श्रधिक काल में भी अपेदाकृत योड़े मंडल का अमण कर पाता है। उत्तरायण का सूर्य श्रद्वारह मुहुर्तों में केवल तेरह नल्त्रों के मध्य में विचरण करता है- श्रीर उतने ही नल्त्रों के मंडलों में रात के यारह मुहुर्तों में अमण करता है। सूर्य श्रीर चन्द्रमा की गति से मन्द गति में चाक पर रखे हुए मिट्टी के पिंड की भौति चनाकार घूमता हुआ धुव भी मंद गति से नक्तत्र मंडलों में निरन्तर अमण करता रहता है। भूव तीस मुह्तों में व्यर्थात् पूरे दिन-रात भर में अमल करता हुआ दोनों सीमात्रों के मध्य में स्थित उन मंडलों की परिक्रमा करता है। उत्तरायणा में सूर्य की गति दिन में मंद कही गई है और रात को तीक्ष्ण सुनी जाती है, इसी प्रकार दिक्तिगायन में सूर्य दिन में शीव गति से चलता है और रात में. मंदगति हो जाती है। इस प्रकार अपने गमन के तारतम्य से दिन और रात का विभाग करता हुआ वह दिल्ला की ऋजावीथी एवं लोकालोक की उत्तर दिशा की श्रीर प्रवृत्त होता है। लोकसंतान पर्वतं श्रीर वैश्यानर के मार्ग से बाहर की श्रीर यह जब श्राता है तब पुष्कर नामक द्वीप से उसकी कान्ति श्रिषक मलर हो जाती है । पथ की पार्र्य भूमियों से बाहर की श्रोर वहाँ लोकालोक नामक पर्वत है, जिसकी कँचाई दस सहस्र योजन है श्रीर श्रवस्थिति मंडलाकार है । उक्त पर्वत का मंडल प्रकाश एवं अन्यकार—दोनों से युक्त रहता है। सूर्य, चन्द्रमा. नज्ञ, मह एवं तारागण सभी ज्योतिप्युज्ञ इस लोकालोफ के भीतरी भाग में प्रकाशित होते हैं । जहाँ पर प्रकाश होता है, उतना ही लोक माना गया है, उसके उपरान्त की संज्ञा निरालोक (अन्यकारमय) मानी गयी है। लोक पातु ज्यालोकन अर्थात् दिखाई देने के अर्थ में प्युक्त होता है और न दिखाई पड़ने का नाम ही अलोकता है। अनए करता हुआ सूर्य जब लोक (प्रकाश) श्रीर श्रलोक (प्रकाश रहित) की संन्धि पर पहुँचता है व्यर्थात् दोनों का संयोग कराता है तो उस समय को लोग सन्ध्या के नाम से पुकारते हैं । उपा और व्युप्टि में परस्पर श्रन्तर माना गया है । श्रर्थात् मातः की उपा एवं सन्ध्या दोनों संधिकालों में कुछ श्रन्तर है । ऋषि गंग उपा को रात्रि में और ब्युप्टि को दिन के भीतर स्मरण करते हैं । एक मुहुर्त तीस कला का स्त्रीर एक दिन पन्द्रह मुहुर्त का होता है । दिनों के प्रमाण में द्वास श्रीर वृद्धि जो होती है उसका कारण सन्य्या काल में एक मुद्धतं की हास-युद्धि है, जो बढ़ा घटा करती है (?)। सूर्य विषुव प्रमृति विभिन्न पर्यों से गमन भरता हुआ तीत मुहूर्तों का ? व्यतिक्रम करता है। सम्पूर्ण दिन के पाँच भाग कहे गये हैं। दिन के प्रथम तीन मुहूर्तों को प्रातःकाल कहते हैं । उस प्रातःकाल के व्यतीत हो जाने पर तीन मुहूर्त तक संगव नामक फाल रहता है । उसके श्रनन्तर तीन मुहुर्त तक मध्याह काल रहता है । उस मध्याह काल के बाद श्रपराह फाल का स्मरम् किया जाता है। पंडितों ने इस को भी तीन ही महूरोि का बतलाया है। अपराह फे बीत जाने पर जो फाल पारम्म होता है, उसे सायंकाल फहते है । इस प्रकार पन्द**ह गु**ड़तीं वाले एक दिन

and the same

में ये तीन-तीन मुहूती के पाँच काल होते हैं । बिपुव स्थान में सूर्य के जाने पर दिन का प्रमाण पन्ट्रह मुहूती का स्मरण किया जाता है । दिन्तिणायन में दिन का प्रमाण बढ़ जाता है श्रीर इसके बाद इन्तरायण में श्राने पर घट जाता है। इस प्रकार दिन बढ़कर रात को घटाता है श्रीर रात बढ़कर दिन को कम करती हैं। वियुव रास्त श्रीर वसन्त ऋतु को माना गया है। जहाँ तक सूर्य के श्रालोक का श्रन्त होता है वहाँ तक की संज्ञा लोक है और उस लोक के परचात् अलोक की स्थिति कही जाती है। उस लोक और प्रालोक है के मध्य भाग में होकपालों का निवास-स्थान है। उन लोकपालों में ऐसे चार महात्मा हैं, जो सृष्टि के मलय पर्यन्त वहाँ निवास करते हैं। प्रथम लोकपाल विराज सुधामा नामक हैं, दूसरे कर्दम प्रजापित हैं, तीसरे पर्जन्य हिरएपरोमा तथा चौथे राजस् केन्रुमान नामक हैं। ये चारों लोकपाल श्रालस्य, क्रोध, वैर, श्रमिमान श्रीर सांसारिक कार्यों से विगुल रहकर लोकालोक पर्वत की चारों दिशाश्रों में निवास करते हैं। वैश्वानर के मार्ग से बाहर उत्तर दिशा की घोर देवताओं तथा ऋषियों द्वारा सेवित जो श्रगस्य ऋषि का शिसर है, उसकी पितृयाण नाम से असिद्धि है । उस पुनीत स्थान पर प्रजा की कामना करने वाले श्रामिन होत्र के उपासक, लोक को सन्तित प्रदान करने वाले, पितरों के मार्ग पर व्यवस्थित ऋषिगण निवास करते हैं। राजन् ! वे लोकोपकारी ऋषि गरा, जीवों के झारम्य किये हुए कमें को सफल करनेवाले तथा मंगलदायी श्रार्शीबादों के देने वाले हैं 1 उनका मार्ग दिहाणापथ कहा जाता है । प्रत्येक युगों में सनातन मर्यादा से स्कलित होने वाले धर्मों को अपनी उम तपस्या एवं श्रुतियों की परम्परा द्वारा वे पुनः स्मापित करते हैं। वे सभी उत्पन होकर श्रपने पिछले उत्तराधिकारियों के वर इस लोक में मृत्यु हो नाने के बाद जन्म धारण करते हैं और पीछे वाले श्रपने पूर्वजों की मृक्ष्यु के बाद उनका स्थान प्रहुण करते हैं । इस प्रकार पर्याय क्रम से जन्म धारण करते हुए ये लोग समस्त मूर्ती के महाश्रलय तक विद्यमान रहते हैं । श्रष्टासी सहस्र गृहस्था-अभी ऋषिगण सर्च के दक्षिणापम में अवस्थित होकर सुष्टि के अलय तक विद्यमान रहते हैं। ऋषियों की यह संख्या क्रियानिन्हों की है, जो रमराानों की रारण पाष्ठ करते हैं। ऋषिगण लोक-व्यवहार की रत्ता के लिए जीवों द्वारा श्रारम्भ किये गये कर्म, इच्छा, द्वेष, श्रासक्ति, मैधुन तथा स्वेच्छाचारितायरा श्रान्यान्य सीमारिक विपर्यों में श्रासक्त हो जाने से सिद्ध होने पर भी यहाँ इमग्रानों की क्षेत्रा कर रहे हैं । द्वापर युग में मजा की कामना करनेवाले सात ऋषि गया उत्पन्न हुए थे ; किन्तु उन लोगों, ने बाद में चलकर सन्तति से घुगा की, जिससे मृत्यु को जीत लिया। उन कर्घ्यरेता त्रायीन् असंद नमचारी प्रदासी सहस म्हिपियों का मार्ग उत्तरापय है । वे भी सिष्टि के अलय तक नष्ट नहीं होते । वे लोक कल्याण के करने, निपुन के बर्जित रखने, ईर्प्या, द्वेप धादि दुर्गुणों से निष्टुच रहने, सर्वसाधारण बीवों द्वारा श्वारम्म किये गये कार्यों को छोड़ देने तया श्रान्य काम शादि सहवास विषय के वासनामय शब्दों में दोप देखने के कारण इस सिद्धि को प्राप्त हुए। इन शुद्ध कारणों से ही उन लोगों ने अमरत्व की प्राप्ति की थी। सृष्टि के महा मलय तक जीवन धारण **करना ही अमरत्व क**हलाता है । अखंड ब्रह्मचारी कव्चरेता त्रंलोतर दी स्थिति माल तक जीवन धारण करते हैं किन्तु कामासक व्यक्ति तन तक नहीं बच सकता । गर्महत्या एव ऋरवमेष

स्रादि यज्ञों से उत्पत्त होनेवाले पापों तथा पुष्पों की भाँति ये कब्बेरेता महर्षि गए। महाभलय के उपरान्त नष्ट होते हैं। प्रधात जिस भकार ये घोर पाप तथा महान् पुष्प महा भल्य तक जीवाला के साथ लगे रहते हैं, बीच में नष्ट नहीं होने उसी प्रकार कब्बेरेता का रारीर भी तब तक विधमान रहता है। सह ऋषियों के मंडल से अपर उत्तर दिशा में जहाँ पर भुव निवास करते हैं मगवान् विष्णु का तीसरा परम दिव्य पद है, वहाँ पहुंचकर प्राणी शोच से विग्रुक्त हो जाते हैं। वही स्थल भगवान् विष्णु का परम पद माना गया है। जो माणी उस भ्रुव लोक की कामना करने वाले हैं वे भ्रुव के ही पर्व में श्रास्था रखते हैं अर्थात् उन्हीं की भाँति वे श्राचरण करते हैं। ॥१-११३॥

श्री मात्स्य महापुरास्त में अवन कोश प्रसंग में चन्द्र सूर्य का लोक विस्तार वर्षान नामक एक सी चीनीसवाँ श्रध्याय समाग्र ॥१२॥।

#### एक सौ पचीसवाँ अध्याय

ऋषिगण ! इस मकार सूर्य, चन्द्रमा एवं शहेंगायों के अमण की दिव्य कथा को सुनकर ऋषियों ने लोमहर्पण के पुत्र सूत से पुनः पूछा ॥१॥

ऋषियों ने कहा—सीम्य ! ये ज्योतिर्गण शह, नत्त्र श्रादि किस पकार सूर्य के मंडल में अमण करते हैं ? सभी एक समूह में मिलकर वा श्रालग-श्रालग ? कोई इन्हें अमण कराता है श्रायवा ये स्वययेव अमण करते हैं ? इस रहस्य को जानने की हमें बड़ी इच्छा है, क्रमया कहिये ।।।२-३।।

सृत यो हो— म्हापिमण् । यह विषय प्राणियों को मोह में बालने वाला है । क्योंकि प्रत्यत्त दिलाई देता हुथा भी यह व्यापर लोगों को आहवर्ष एवं अज्ञान में बाल देता है । मैं कह रहा हूँ, हुनिये । जहाँ पर चीदह नक्त्रों में शिद्युमार नामक एक ज्योतिश्चक व्यवस्थित है वहाँ आकाश में उनानपाद के पुत्र भुव मेह (लिक्क) (?) के समान एक स्थान में अवस्थित है । यह भुव अभण करता हुआ नक्त्र गर्णों को सूर्य और चन्द्रमा के साथ अमाला है और स्वयं अभण करता है। चक के समान अमण्य करते हुए इसी के पीछे-पीछे सम नक्त्र गण्य अमण्य करते हैं । वायुमय वन्ध्यों से भुव में वैधे हुए वे ज्योतिर्मण्य भुव के मन से ही अमण्य करते हैं । उन ज्योतिश्चमों के भेद, योग, काल के निर्धाय, अस्त, उदय, उत्पात, दिल्लायन एवं उत्तरायण में स्थिति, विद्युव रेखा पर गाम आदि कार्य सभी धुव की भेरणा पर ही निर्मर करते हैं । इस्त लोक के जीवों की जिनसे उत्पत्ति होती है, वे जीमृत नामक मेघ कहे जाते हैं । उन्हीं की ग्रुष्टि से स्रष्टि होती है। वे मेघ गण्य आवहन नामक वायु के आश्रय पर टिके हुए है । इससे डेढ़ योजन की दृरी पर अवस्थित रहकर वे जल की वृद्धि करते हैं । ये ही वृद्धिकार्य मेघगण हैं । वहाँ से एक योजन उत्पर जाकर मेघ गण्य विकार की प्राप्त होते है । उन्हीं मेघों से यतः वर्षा होती है अतः वे ग्रुप्टि के एक मात्र आश्रय कहे जाते हैं । पुकरा-वर्तक नामक मेघ गण्य पत्त से उत्पत्त कहे जाते हैं । महान तेजस्वी देवराज इन्द्र ने अपनी इच्छा के अनुसार

.-500

उड्ने वाले, परम समृद्ध, जीवों के नारा करने की इच्छा रखने वाले पर्वतों के पत्नों को काट डाला था। त्रति परिमास्। में जल घारस करने वाले ये पुष्करावर्तक नामक मेच उन्हीं पर्वों से उत्पन्न हुए थे। यही कारस है कि ये उक्त नाम वाले कहे गये । वे श्रमेक रूपों को घारण करने वाले. श्रति कर्केश धोर शब्द करने वाले, फल्प की समाप्ति के श्रवसर पर भहावृष्टि करने वाले तथा महा प्रतय के श्रवसर पर फैलने वाली प्रचंड थ्यम्नि को शान्त करनेवाले हैं । वे वायु के सहारे दोये जाते हैं । इनमें अमृत का वास रहता है I ये ही कल्प अर्थात् महापलय के भी साधक हैं । विशाल अगडकटाह (ब्रह्मागड) के मिल होने पर, जिससे स्वयं चतुरानन ब्रन्ता जी उत्पन्न हुए हैं, उसके विशाल कपाल (टुकड़े) ही इस कूप में परिशत हो गये थे। वे ही इन मेघों के रूप में हैं । उन सभी मैघों की तृप्ति धूम द्वारा होती है, उनमें कोई तारतन्य (न्युनाविस्य) नहीं है । उनमें सबसे उत्तम पर्जन्म नामक मेम है । उसके श्रविरिक्त चार दिगाज नाम से मुख्यात हैं । सर्प, पर्वत, गज, एवं मेघ—ये सब एक ही कुल से उत्तपत्र कहे जाते हैं । जो पीछे दो भागों में विमक्त हो-गये हैं । किन्तु इन सर्वे का उत्पत्ति-स्थान एकमात्र जल वहा गया है । पर्जन्य श्रीर वृद्ध दिमाज वृन्द हेमन्त ऋतु में ग्रीत से उत्पन्न होनेवाले तुपार की वृष्टि श्रन्न की वृद्धि के लिए करते हैं । झठवाँ परिवद्ध नामक वायु, जो श्रतितेजोमय तथा व्याकारा गंगा को यारण करनेवाला है, इन सर्वी का व्यावय कहा जाता है। · वह पुरस्पदायिनी श्राकाश गंगा। दिव्य गुरू युक्त श्रमृत के समान वल से समन्वित तथा त्रिप्यगामिनी नाम से विख्यात है । उससे गिरता हुन्या जल दिमाज बृन्द ऋपने मोटे शुग्रहादग्रहों से ग्रीकरों के रूप में छोड़ते हैं, जो नीहार के नाम से प्रसिद्ध है । दिवाण पार्श्व में हेमकूट नामक पर्वत विख्यात है, यह हिमालय के उत्तर तथा दक्तिए। बोर्नो मार्गो में विस्तृत है, उस पर निवास करनेवाला पुरव नामक मेय है, जो मली भाँति वृष्टि की वृद्धि करने के लिए है । उस स्थान पर जो वृष्टि होती है वह तुपारों से ही उसन होती हैं । इसीलिए हिमवान् पर्वत से हिमयुक्त थायु प्रवाहित होती है । मेघ गण अपने येग से हिमक्स्रों को सीचकर उस महागिरि को मिचित करते हैं। उस हिमवान् पर्वत के वाद जो देग हैं उनमें नाम मात्र की रोप वृष्टि होती है । इसके उपरान्त इमाह्य नामक वर्ष है, जो मली मौति माणियों की वृद्धि के लिए रूयात है । ये पिञ्जले को दो वर्ष बताये गये हैं, उनमें बृष्टि की ऋषिकता है ! इस पद्मार सन प्रकार के मेघों का तथा उनके द्वारा होनेवाली वृष्टि का वर्णन में कर जुका 1 ॥१-२६॥

सूर्य ही सब प्रकार की शृष्टि का कर्ता कहें जाते हैं । इस लोक में होनेवाली शृष्टि, घूए, तुपार, रात-दिन, दोनों सन्याएँ, शुम एवं अशुम फल—समी मुध से प्रवर्तित होते हैं । भ्रुव में स्थित जल को सूर्य महत्या करता है । सभी प्रकार के जीवों के शरीर में जल परमासु रूप में आश्रित रहता है । स्थावर लंगम जीवों के महम होते समय वह सुएँ के रूप में परिएत होकर सभी और से निकलता है । उसी धूम से मेंपगाय उत्पन्न होते हैं । आकार मण्डल में अप्रमय स्थान कहा जाता है । अपनी तैजोमयी किरसीं से सूर्य सभी लोकों से कल को प्रहूस करता है । ये ही किरसीं वायु के संयोग द्वारा समुद्र से भी जल को सीचिती हैं । ददन्तर सूर्य शीपमादि घटता के प्रमाव से समय-समय पर परिवर्तन कर जल को अपनी द्वेत करसीं

ا جارك( مادار مادار

द्वारा उन मेघों को जल देता है। वायु द्वारा प्रचालित होने पर मेघों की जलराशि बाद में चलकर प्रभी तल पर गिरती है। श्रीर तदनन्तर छ महीनों तक सभी प्रकार के जीनों की सन्तुष्टि एव श्रमिरृद्धि के लिए सूर्य पृथ्मी तल पर पृष्टि करता है। वायु के वेग से उन मेघों में शब्द होते हैं। विजलियाँ श्रमिन से उत्पल सतलाई जाती है। भिह सेचने भातु से मेघ शब्द जल छोड़ने श्रथमा सिंचन करने के श्रथे में निप्पल सतलाई जाती है। भिह सेचने भातु से मेघ शब्द जल छोड़ने श्रथमा सिंचन करने के श्रथे में निप्पल होता है। जिससे जल न गिरे उसे श्रम्भ (न अश्यते श्रापो यस्मादसावम्र ) कहते हैं। इस प्रकार होता है। जिससे जल न गिरे उसे श्रम्भ (न अश्यते श्रापो यस्मादसावम्र ) कहते हैं। इस प्रकार होता है। जिससे जल न गिरे उसे श्रम्भ (न अश्यते श्रापो यस्मादसावम्र ) कहते हैं। इस प्रकार हि जलपित करनेवाले स्वर्थमुव के सरहाण में रहते हैं। उसी श्रम श्रम विवरण करता है। उस पृष्टि का उपसहार करती है। नहनों का मण्डल सूर्य मण्डल से विहर्गत होकर विवरण करता है। अम सचार समाप्त हो जाता है तम श्रम श्रम श्रम मण्डल में वे सभी प्रवेश करते हैं। श्रम इसके बाद में सूर्य के राय का प्रमाण बतला रहा है। १।००२।

एक चक, पाँच व्यरे, तीन नाभि तथा सुवर्षा की छोटी आठ पुट्टियों द्वारा बनी हुई नेमि (जिस पर हाल चढ़ाई जाती है) से बने हुए तेजोमय शीव्रगामी स्य द्वारा सूर्य गमन करते है। उनके रथ की लग्गई एक लाख योजन कही जाती है । जुवे का दगड उससे दूना कहा गया है । वह सुन्दर रथ ब्रह्मा ने मुख्य प्रयोजन के लिए बनाया है । सतार मर में यह मुन्दर रथ श्रनुपम हे । मुनर्ण द्वारा उसकी रचना हुई है। यह सचसुच परम तेजोमय है। पवन के समान वेगशील, चवके की स्थिति के ब्रानुकूल चलने वाले श्रद्भकर थारी छन्दों से यह सथुक है। बरुण के रथ के चिह्नों से वह मिलता-जुलता है। उसी श्रमुपम रथ पर चढ़कर भगवान् भास्मर प्रतिदिन आकार मार्ग में विचरण करते हैं । सूर्य के अग तथा उसके रथ के प्रत्येक श्राग प्रत्यज्ञ वर्ष के श्रावयवों के रूप में कल्पित किये गये हैं । दिन उस एक्चक सूर्यस्थ की नामि हे और ऋरे उनके सबस्सर हैं, छहीं ऋतुएँ नीम कही जाती हैं। सत्रि उनके रथ का बरुथ तथा वर्म (याम) अर्घ्यव्यक्षा के रूप में कल्पित है। चारों युग उस रथ की पहिये के छोर तथा क्लापें जुवे की अप्रभाग हैं। दसों दिशाएँ अरवों भी नासिका तथा चए उनके दांतों की पित्तवाँ हैं। निमेप उनके श्रमु: प्रश्न तथा कला जुबे का दरह है। अर्थ तथा काम—इस (स्थ) के जुबे के अन्त के अवयव है। गावत्री, त्रिप्टुप्, जगती, त्र्यसुप्टुप्, पक्ति, बृहती तथा उप्पिक—ये सात छन्द व्यश्व रूप धारण कर वायु वेग से उस रथ को बहन करते हैं। इस रथ का चक्र अन्तु में विधा हुआ है। और अन्त भ्रुव से सलग्न है। चक्र के साथ श्रन्त तथा श्रन्त के साथ घुव अमग्र करता है। घुव की प्रेरखा से प्रेरित रथ का श्रन्त चक्र के समेत अमण् करता है। इस प्रकार किसी विशेष प्रयोजन के वश होकर उस रथ की निर्मिति ब्रह्मा ने की है। उक्त साथनों से संयुक्त भगवान सूर्य का वह रथ व्याकाश मगडल में अमग्र करता है। इसके

<sup>ै</sup>लाहि की चहर वा सीकडों वा बता हुआ आवरण वा फूल, जो अनुवस के आपात से रथ मो सुरस्तित रखने के लिए उसके कर डाली जानी है।

र्वतः पुस्तकों में 'धर्म' पाठ पाया जाता है। परन्तु 'धर्म' पाठ श्रमित समीचीन है।

अर्थ के नाचे रहनेवाली पहिये के अवर वंधी हुई लकती ।

दिल्प भाग की योर जुया श्रीर श्रम्स का रिरोमाग है। चक्का श्रीर जुवे में रिश्म का संयोग है। चक्के श्रीर जुवे के अमण करते समय दोनों रिश्मयों भी मण्डलाकार ? अमण करती हैं। वह जुया श्रीर श्रम्स का रिरोमाग कुग्हार के चक्के की माँति प्रुव के चारों श्रोर परिश्रमण करता है। उत्तरायण में इसका अमण मण्डल ध्रुव मण्डल में श्रविष्ट हो जाता है, श्रीर दिल्णायन में ध्रुव मण्डल से वाहर ? निकल श्राता है। इसका कारण यह है कि उत्तरायण में ध्रुव के श्राकर्पण से दोनों रिश्मयों संनित्त हो जाती हैं, श्रीर दिल्णायन में ध्रुव के रिश्मयों के परित्याम कर देने से वड़ जाती हैं। ध्रुव जिस समय रिश्मयों को श्राकृष्ट कर लेता है उस समय सूर्य दोनों दिशाशों की श्रोर श्रस्ती सो मण्डलों ? के व्यवधान पर विचरण करता है। श्रीर जिस समय ध्रुव दोनों रिश्मयों को स्थाग देता है उस समय भी उतने ही ? परिमाण में वेगपूर्वक बाहरी श्रीर से मण्डलों को वेष्टित ? करता हुआ अमण करता है (१)।।।३८-५८॥

श्री मात्स्य महापुराण के अवनकोरा प्रसंग में सूर्य श्रीर चन्द्रमा की गति वर्णन नामक एक सी प्रचीसवाँ श्राच्याय समाध ॥१२५॥

## एक सौ छव्वीसवाँ ऋध्याय

सत बोले--ऋषिष्टन्द ! मगवान् भारकर का वह रथ महीने-महीने के क्रमानुसार देवताओं द्वारा यिपोहित होता है यर्थात् प्रत्येक महीने में देवादिगया इस पर व्यारोहित होते हैं। और इस प्रकार बहुत से ऋषि, गन्धर्व, श्रप्तारा, सर्प, सारथी तथा राज्यस के समूहों के समेत वह सूर्य को वहन करता है । ये देवादि के समृह कम से सूर्य मगडल में दो-दो मास तक निवास करते हैं । धाता, अर्यमा-दो देव, पुलस्य तथा पुलह नामक दो ऋषि प्रजापति, वासुकि तथा संकीर्यं नामक दो सर्प, भानविद्या में विशारद तुम्युरू तथा नारद नामक दो गन्धर्य, छत्तस्थला तथा पुजिकस्थली नामक दो अप्तराएँ, रयकृत तथा रथीजा नामक दो सार्था. हैति तथा प्रहेति नामक दो राज्ञस-ये सन सम्मिलत रूपेण चैत्र तथा वैग्राख के महीने में सूर्य मएडल में निवास करते हैं । ब्रीप्त ऋतु के ज्येष्ठ तथा आपाइ--दो महीनों में मित्र तथा बहुए नामक दो देव, ऋत्रि तथा वसिष्ट नामक दो ऋषि, तसक तथा रम्मक नामक दो सर्पराज, मेनका तथा धन्या नामक दी अप्सरायें, हाहा तथा हुहू नामक दो गंधर्व, रथन्तर तथा रथकृत नामक दो सारथी, पुरुषाद श्रीर वध नामक दो राज्ञस सूर्य मएडल में निवास करते हैं । तदुपरान्त सूर्यमएडल में अन्य देवादिगण निवास करते है । उनमें इन्द्र तथा विवस्तान्—ये दो देव, श्रांगिरा तथा मृगु—ये दो ऋषि, एलापत्र तथा शंसपाल नामक दो नागराज, विश्वावमु तथा सुपेण नामक दो गन्धर्व, भात श्रीर रवि नामक दो सार्थी, प्रग्लोचा तथा निम्लोचन्ती नामक दो श्रप्सरायें तथा हैति तथा व्यात्र नामक दो राज्य रहने हैं । ये सब सायन तथा भारों के महीनों में सूर्यभग्डल में निवास करते हैं । इसी प्रधार शरद ऋतु के दो महीनों में बान्य देवगण निवास करते हैं। पर्जन्य और पूषा नामक दो देव, भरद्वात और गीतम नामक दो महर्षि, चित्रसेन और

मुर्तिच नामक दो गन्धर्व, विश्वाची तथा घृताची नामक दो ग्रुम लक्षण सम्पन्न श्राप्साएँ, मुनिसद्ध ऐरावत तथा पनज्ञय नामक नागराज, सेनजित तथा मुपेण नामक सारथी तथा नामक चार तथा वात नामक दो राज्यस—ये सब श्राश्चिन तथा कार्तिक मास में सूर्यमण्डल में निवास करते हैं। हेमन्त ऋतु के दो महीनों मं जो देवादिगण सूर्य में निवास करते हैं—वे ये हैं। श्राप्त श्रीर माग—ये दो देव, करमप श्रीर कतु—ये दो ऋषि, महापद्म तथा कर्कोटक नामक सर्पराज, चित्रसेन श्रीर पूर्णांग्र नामक गायक गन्धर्व, पूर्वाचित तथा पर्वग्री—ये दो श्रयसाएँ, तज्ञा तथा श्रारिष्टिनीम नामक सारथी एवं नायक विद्युत तथा सूर्य (?) नामक दो छम राज्यस—ये सव मार्गराणि श्रीर पीप के महीनों में सूर्य मण्डल में निवास करते हैं। तदनन्तर शिरिर श्राद्ध के दो महीनों में स्वष्टा तथा विष्णु—ये दो देव, जमदीम तथा विरवामित्र—ये दो श्राप्त, काद्रवय तथा कथलाश्यतर—ये दो नागराज, सूर्यवर्चा तथा धृतराष्ट्र—ये दो गन्धर्व, —मुन्दरता से मन को हर लेने वाली तिलोचमा तथा रम्मा नामक दो श्रप्तराएँ, भ्रद्धित तथा सत्यिवत् नामक दो महावलवान् सारथी महापेत तथा यज्ञोपेत नामक दो राज्यस निवास करते हैं। ॥१-२३॥

ये उपर्युक्त देव स्नादि गए। कम से दो-दो महीने सक सूर्य मंडल में निवास करते हैं । ये धारह सप्तर्गो (देव, भरपि, रालस, गन्धर्व, सारधी, नाग श्रीर अप्सरा) के जोड़े इन स्थानों के अभिमानी कहे जाते हैं । और ये सब बारह सप्तक देवादिगण् भी श्रापने श्रतिराय तेज से सूर्य को उत्तम तेजों वाला बनाते हैं । ऋषिगण श्रपने बनाए हुए गेय वावयों से सूर्य की स्तुति करते हैं । गन्धर्व एव श्रप्सराएँ श्रपने श्रपने नृत्यों तथा गीतों से सूर्य की उपासना करती हैं। विद्या में परम प्रवीण सारथी यत्त्रगण सूर्य के श्रद्भवों की डोरियाँ पकड़ते हैं । सर्पगण स्ट्येमण्डल में द्वुत गति से इपर-उघर दौड़ते तथा रात्तसगण पीझे-पीझे चलते है। इनके ऋतिरिक्त बालिखल्य ऋषि उदयकाल से सूर्य के समीप ऋवस्थित रह कर उन्हें श्रस्ताचल को प्राप्त कराते हैं । इन उपर्युक्त देश्ताओं का जिस प्रकार का पराक्रम, तपोबल, योगवल, धर्म, तस्य तथा शारीरिक वल रहता है, उसी प्रकार उनके तेज रूप इन्धन से समिद्ध होकर सूर्य अधिकाधिक तेजस्वी रूप में तपता है। यह सूर्य अपने तेजोबल से समस्त जीवों के अकल्याय का प्रशमन करता है, मनुत्यों की त्रापदा को इन्हीं मगलमय उपादानों से दूर करता है श्रीर कहीं कहीं पर गुमाचरए करने वालों के अकल्यांण को हरता है। ये उपर्युक्त सप्तर्म के साथ ही अपने अनुचरों समेत आकार) . मण्डल में अमण करते हैं। ये देवगण दयावरा प्रजावर्ग से तपस्या तथा जप कराते हुए उनकी रक्ता करते हैं तथा उनके हृदय को प्रसन्नता से पूर्ण कर देते हैं। श्रतीत काल, सविष्यत्काल तथा वर्तमान काल के स्थानाभिमानियों के ये स्थान विभिन्न मन्वन्तरों में भी वर्तमान रहते हैं । इस प्रकार नियमपूर्वक चौदह की संख्या में जोड़े रूप में वे सप्तक देवादि गए। सूर्य मंडल में निवास करते हैं और चौदह मन्वन्तरी तक क्रमपूर्वक विद्यमान रहते हैं । ॥२४-३४॥

इस प्रकार सूर्य भीष्म, शिशिर तथा वर्षा ऋतु में अपनी किरखों का क्रमशः परिवर्तन कर षाम, हिंम तथा चृष्टि करता हुआ प्रतिदिन देवता, पितर तथा मनुष्यों को तृष्ठ करता है । और प्रतिद्यख अमण करता है। देव गण दिन-दिन के कम से शुक्त एवं कृष्ण पन में महीने भर काल स्वय के अनुसार उस भीठे व्यम्त का पान करते हैं, जो सुवृष्टि के लिए सूर्य की किरखों द्वारा रिचत रहता है। सभी देवता, सीम्य तथा काव्यादि पितरगण सूर्य के उस अमृत रस का पान करते हैं और कालान्तर में सुवृष्टि करते हुए संसार की तृष्ठ करते हैं। मानव गण सूर्य की किरखों द्वारा वढ़ाई गई, जल द्वारा परिवर्द्धित तथा वृष्टि द्वारा प्रविद्धित तथा वृष्टि करते हैं। सूर्य की उस संवित अमृत राशि से देवताओं की तृष्टि पन्दिह दिनों तक तथा स्ववामय पितरों की तृष्टि एक महीने तक होती है। वृष्टि जनित अन्न राशि से मनुष्य गण सर्वग्र अपना जीवन धारण करते हैं। इस मकार सूर्य व्यवनी किरखों द्वारा सब की पालना करता है। ॥३५-३८॥

सूर्य त्रापने उस एकचक रथ द्वारा शीघ गमन करता है श्रीर दिन के व्यतीत हो जाने पर उन्हीं विषम (सात अरवीं) संख्यक छाइवीं द्वारा यह अपने स्थान की पुनः प्राप्त करता है । हरे रंग वाले अपने श्ररवों से वह वहन किया जाता है ऋौर श्रपनी सहस्र किरगों से जल का हरण करता है एवं तृप्त होने पर हरित वर्ण बाले ऋपने ऋरवें से संयुक्त रथ पर चड़फर उसी जल को पुनः छोड़ता है । इस प्रकार ऋपने एक चक्र बाले स्थ द्वारा दिन रात चलता हुन्ना सूर्य सातों द्वीपों तथा सातों समुद्रीं समेत निखिल प्रस्वी मंडल का अमग्रा करता है । टेसका वह अनुपम स्थ अरव रूपधारी अन्दों से युक्त है उसी पर वह समासीन होता है। वे श्रश्य इच्छातुकृत रूप धारण करने वाले, एक बार जोते गये, इच्छातुरूप चलने वाले तथा मन के धेग के समान शीघ्रगामी हैं । उनके रंग हरे हैं, उन्हें थकावट नहीं लगती। वे दिव्य तेजीमय शक्ति शाली तथा ब्रह्मवेता हैं । प्रति दिन श्रपने निर्धारित परिधि मंडल की परिकमा बाहर तथा मीतर से वे करते हैं । युग के आदि काल में जोते गये ये श्रश्व महा प्रलय तक सूर्य का भार वहन करते हैं। यालिक्य आदि ऋषि. गण चारों स्रोर से परिस्रमण के समय सूर्य को रात-दिन घेरे रहते हैं । महर्षि गण स्वरचित स्तोत्रों द्वारा उसकी स्तुति करते हैं । गन्धर्व तथा अप्सराश्चों के समृह संगीत तथा नृत्यों से उसका सरकार करते हैं। इस प्रकार वह दिनमणि भास्कर पित्तियों के समान वैयशाली ऋरवों द्वारा अमण कराया जाता हुआ नृत्त्त्रों की बीथित्रों में विचरण करता है। उसी की भाँति चन्द्रमा भी श्रमण करता है। चन्द्रमा की हास-बृद्धि सूर्य के समान ही कही गई है। फिर्स्स भी इसकी सूर्य के ही समान कही जाती हैं। चन्द्रमा का र्य तीन चर्कोवाला है। उसके दोनों स्रोर अरव जुते हैं। घह उस स्थ, अरव तथा सारथी के समेत ही गर्म से उत्पन्न हुआ था। उसका सुन्दर स्थ हार से सुरोमित, उन तीन चकों तथा स्वच्छ इवेत रंग बाले दस श्रश्वों से श्रलंकृत है, जो दिन्य तेजोमय्, श्रनुपम तथा मन के समान वेगराली हैं। वे श्रश्य एक बार रथ में जोते जाते हैं तथा महामलय होने तक बरावर भार वहन करते रहते हैं। रथ में जुते हुए, इवेत श्राँख श्रीर कान वाले, एक रंगी, शंख के समान सुन्दरं वे श्रदव चन्द्रमा कां मार यहन करते हैं । श्रज, त्रिपथ, षृष, बाजी, नर, हय, श्रंशुमान, सप्तथातु, हंस तथा व्योमपृग---में दस चन्द्रमा के श्रश्वों के नाम हैं। वे बलवान् श्रश्व महामत्तय तक चन्द्रमा को वहन करते हैं। इसं

प्रकार देवताओं तथा पितरों द्वारा चारों श्रोर से घिरा हुआ चन्द्रमा अमस करता है । शुरू पत् के प्रारम्भ में सूर्य के पर भाग में अवस्थित होने के कारण चन्द्रमा का रिक्त भाग एक-एक दिन के कम से पूर्ण होता जाता है । देवताच्यों द्वारा व्यवत के पी लेने से नष्ट शक्ति वाले चन्द्रमा को सूर्य व्यपने तेज से तृष्टि लाभ कराता है । श्रीर इस प्रकार पन्द्रह दिनों में देवतात्र्यों द्वारा पीकर रिक्त किये गये जन्द्रमा के एक एक भाग को सूर्य अपनी एक किरण द्वारा एक-एक दिन के कम से पूर्ण करता जाता है। सूर्य की सुपृक्षा नामक किरण द्वारा रुधि को प्राप्त चन्द्रमा की कलाएँ युक्त पत्त में बढ़ती जाती है श्रीर रूप्ण पत्त में घटने लगती हैं और फिर शुक्त पल में बृद्धि को प्राप्त हो जाती हैं। इस रीति से सूर्य की राक्ति प्राप्त कर चन्द्रमा का रारीर वृद्धि को प्राप्त होता है श्रीर पृर्णिमा के दिन उसका सम्पूर्ण महल श्वेत दिखाई पड़ने लगता है। चन्द्रमा शुक्त पत्त में एक-एक दिन के क्रम से वृद्धि को आप्त होता है। जलों के सारमूत रसमात्रात्मक चन्द्रमा के सौम्य श्रमृत को कृष्ण पद्म की द्वितीया से चतुर्दशी तक देवतागण पान करते हैं। सूर्य के तेज से एक पत्त में देवताओं के भक्तणार्थ इस प्रकार ऋमृत एकत्र होता है और पृर्धिमा तिथि को वह पूर्य हो जाता है। उस समय एक रात तक देवगण ऋषियों तथा पितरों के साथ उसकी उपासना ( सेवन ) करते है । सूर्य के श्रमिमुख उपस्थित चन्द्रमा का शरीर कृष्ण पत्न के प्रारम्भ में देवताओं द्वारा पी जाती हुई श्रपनी एक-एक कलाओं के कम से चीए होता जाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर क्रचीस सहस्र तीन सी तैंतीस देवता चन्द्रमा का वह श्रमृत पान करते हैं । देवताओं द्वारा पी गई चन्द्रमा की दे फलाएँ छप्पा पत्त में हास को तथा गुक्ल पत्त में बृद्धि को प्राप्त होती हैं। एक-एक दिन के क्रम से एक पत्त तक देवगण चन्द्रमा के अमृतरस का पान कर अमावस्या को अन्यत्र चले जाते है। उस समय · श्रमावस्या को पितरगरा चन्द्रमा के पास रहते हैं । तदनन्तर पन्द्रहर्वे भाग के कुछ रोप रह जाने पर दूसरे दिन तीसरे पहर के समय उन शेप फलाओं को वे केवल दो कला समय तक पीते है। श्रमावस्या को चन्द्रमा की किरणों द्वारा निकलते हुए उस अपनृत को पी कर आधे महीने की समाप्ति हो जाने पर वे पितरगण भी श्रन्यत्र चले जाते हैं । पितरगण सीम्य, बहिंपद्, अभिष्वात तथा काव्य नाम से प्रसिद्ध है । पाँच वर्षों के सबत्सर नामवाले जो कान्य सज्जक पितरगण कहे जाते है, वे भी द्विज के नाम से स्मरण किये ं जाते हैं। उन सीम्य नामक पिनरों को परम तपस्वी जानना चाहिये। सोम्य, वहिंपद्व, तथा ऋग्निप्दाच—ये तीनों पितरगण एक ही समान तपस्वी है। ये पितृलोक में नित्रास करनेत्राले हिज कहे जाते हैं। पूर्णिमा तिथि को पितरों द्वारा पिये जाने पर चन्द्रमा की कला का जो भाग च्रय होता है वह पन्द्रहर्यों भाग है। श्रमावस्या के बाद से चन्द्रमा का रिक्त भाग पूर्ण होता है। चन्द्रमा की वृद्धि और त्तय दोनों पत्त के श्रादि सिक्शल में ही होते हैं । उसकी सत्ता सोलह कलाओं में रचित है । इस प्रकार सूर्य के कारण चन्द्रमा में ह्वास एव वृद्धि होती कही जाती है । ॥३१-७२॥

श्री मात्स्य महापुराण में भुवनकोप प्रसम में सूर्य त्रादि गमन वर्णन नामक एक सौ छन्नीसवाँ त्राध्याय समाध ॥१२६॥

## एक सौ सत्ताईसवाँ ऋध्याय

सत ने फहा- मार्गिवृन्द ! अब इसके उपरान्त में तारा, यह तथा स्वर्मानु के रथ का वर्णन कर रहा हूँ । चन्द्रमा के पुत्र बुघ का रथ तेजोमय, निर्मल तथा खेत रंग का है। उनका वह रम मापु के समान वेगराली पीले वर्कों वाले दस अश्वों से युक्त है । उन अश्वों के नाम श्वेत, पिरांग, सारंग, नील, श्याम, विलोहित, दवेत, हरित, प्रमत् और वृष्णि हैं । इन्हीं दस महाभाग्यसाली, अनुपम, वायु के वेग के समान अरबों से द्वघ का रथ युक्त है। मंगल का रथ आठ चकीवाला तथा सुवर्श निर्मित बतलाया जाता है । वह भीमरंथ स्प्रिप्त में उत्पन्न लाल रंग के स्राठ सरवीं तथा ध्वजायों से युक्त है । इस सुन्दर रय के द्वारा कुमार मंगल सरल सथा चक गति में चलते हैं। देवताओं के व्याचार्य वृहस्पति श्वेत रंग के मुवर्णी निर्मित सुन्दर रेय पर गमन करते हैं। यह उनका रथ आठ धरवें से संयुक्त तथा अग्नि में उत्पन हुई ध्वबाओं से सुरोभित है। देवगुरु बृहस्पति एक राशि पर एक वर्ष रहते हैं और अपनी अभीष्ट दिगाओं की उसी रथ से जाते हैं। मृगुपुत्र शुक्र आठ छुन्दर अरवों समा श्रिम के समान ध्यताओं से युक्त शीश्रगमी रय द्वारा श्रमण करते हैं । रानैश्चर भी बलवान् , बायु के समान वेगरात्वी, श्रक्वों से युक्त काले लीह निर्मित रथ पर श्रापिकड़ होकर गमन करते हैं । जिस मकार राहु के आठ काले रंग बाले वायु के समान वेगराली अद्दव हैं, अधी मकार उनका रथ अन्मकार से युक्त की भाँति है। मली गाँति आवरणों से सुसज्जित ऋरवगण राहु के उस रथ-का बहन करते हैं । पर्व के श्रवसर पर सूर्य के 'मगडल में स्थित राहु चन्द्रमा के पास जाता है स्त्रीर कृष्ण पद्ध के अन्त में महरा। लगने पर चन्द्रमा के स्थान से सूर्य के पास त्राता है। केतु के श्ररव बायु के समान बेगशाली हैं श्रीर उनकी संख्या श्राठ है। वे श्ररव नृगादि के पूएँ के समान कान्तिवाले, दुर्वल तथा बड़े ही दारुख हैं। नवप्रहों के श्रश्यों को रथों के समेत में वतला चुका । ये सभी बायु की रश्मियों द्वारा ध्रुव में बैंधे हुए हैं । श्रदश्य बायु की रहिमयों द्वारा प्रेरित ये महीं के रथसमूह अवनेन्यमने पथ पर अमण करते हैं। बिस प्रकार ध्रुव में बँघे हुए चन्द्रमा सूर्य आदि भ्रह गण आकारा में भ्रमण करते हैं, अन्यान्य ज्योतिंगण भी उसी प्रकार श्रद्धन्य बायु रिमेर्यो द्वारा निगद्ध होकर भुवरके पीछे-पीछे चलते हैं। जिस प्रकार नदी के जल में पड़ी हुई नौका जल के साथ बहती है एसी मकार वासु की 'राक्ति से देवताओं के वे निवास-स्थान बहन 'किये जाते हैं ।'चन्द्र सूर्य त्रादि महाँ के मंडल वायु की रेरिम द्वारा ही बहन किये जाते हैं । इसीलिए त्र्याकारा में ये देवगृह के नाम से प्रसिद्ध हैं। आकाश में जितनी ताराओं की संख्या है उतनी ही संख्या ध्रुव की रश्मियों की मी है। वे सभी रश्मियाँ भुव में वैधी हुई हैं। 'इसी से अमण करती हुई ताराओं को वे अमाती हैं। जिस प्रकार तैल पेरने का यन्त्र स्वयं घूमता है श्रीर अपने से सम्बद्ध श्रन्य वस्तुओं को भी अमाता है, उसी प्रकार वासु द्वारा बद्ध वे ज्योतिंगण जारों खोर धुव में वैंधकर अमण करते हैं। इस प्रकार आलातवक की तरह बायु चक्र द्वारा प्रेरित होक्र' ज्योर्तिगरा अमण करते हैं। े विस वायु के द्वारा थे अमते हैं, वह प्रवह

नाम से प्रसिद्ध हैं । इस प्रकार धुव में बँघे हुए ज्योतिश्वक वायु द्वारा चारों श्रोर अमण करते हैं। श्राफाश में स्थित जो शिराुगार नामक चक कहा गया है, सभी ताराख्यों समेत घ्रुव की अवस्थिति उसी के भीतर है। उसे रात्रि के समय देखने पर दिन का सब पाप नष्ट हो जाता है । इस शिशुमार चक्र के पूर्ण शरीर में जितनी ताराएँ हैं, उतने ही वर्षों तक देखने वाला प्राणी जीवित रहता है । श्रोर इसकी श्राकृति को यदि विभाग पूर्विक भली भॉति कोई जान लेता हे तो श्रपनी श्रायु से उतना वर्ष श्रीर श्रीधक जीवित रहता है। इस (शिशामार चक्र) के उत्तरीय कपोल में उत्तानपाद को जानना चाहिये। यज को इसके अधर माग में तथा धर्म को मुर्धा पर अवस्थित मानना चाहिये । इसके हृदय भाग में नारायण तथा साध्य देव गए तथा होनों पादों में ऋरिवनी कुमार को जानना जाहिये । वरुण तथा ऋर्यमा-ये दो पश्चिम भाग में उसके रथ के अवयव मृत है । शिश्न (लिंग) स्थान पर सवत्सर को तथा गुदास्थान पर मित्र को जानना चाहिये । उसकी पुच्छ पर अग्नि, महेन्द्र, मरीचि, करवप तथा ध्रुव अवस्थित है । यह ताराश्रों से बना हुआ स्तम्म चन्द्रमा, सूर्य, नक्तत्र, तारा गए। तथा महादि के साथ न तो कभी अस्त होता है और न कभी उदित। उसकी ओर अभिमुख होकर ज्योति समृह चक्र के समान श्राकारा में श्रवस्थित हैं । ध्रुव कें ही सरदाय में श्रवस्थित वे सब देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्राकाश महल में मेंहू (लिंग) के समान स्थित उन्हीं (भुम) की मददिाणा करते है। उन ग्राग्नीध तथा कारथप के बरा में ध्रुव ही सर्वश्रेष्ठ है। ये ध्रुव अफेले ही मेरु के अन्तर्वर्ती शिखर पर निम्नमुख किए श्रवस्थित सभी ज्योतिश्वकों को आकृष्ट करते हुए तथा मेरु की देखते हुए प्रमुख करते रहते है । ॥१-२ र॥

श्रीमात्स्य महापुराण में भुवन कोश प्रसग में श्रुव प्रशासा वर्णन नामक एक सौ सत्ताईसचाँ अध्याय समाप्त ॥१२०॥

#### एक सौ श्रष्टाईसवाँ श्रध्याय

मृत्पियों ने महा—सूत जी 1 ये सब जितनी कथाएँ आपने सुनाई हैं उन सब की तो हम लोगों ने सुन लिया, किन्तु वे देवगृह किस प्रकार के हैं ? (हसे जानने की इच्छा रोप है) अत पुन आप उन ज्योतिस्पुजों का वर्शन करें । ॥१॥

सूत ने कहा- यह सब बिषय मैं बतला रहा हूं। सूर्य तथा चन्द्रमा की गति पुन बतला रहा हूं। जिस प्रकार के देवताओं के गृह होते हैं तथा सूर्य तथा चन्द्रमा के मडल होते हैं उसे भी बतला रहा हूँ। आदिम काल में यह समस्त जयत् रात्रि काल में अन्यकार से आन्छल एव आलोकहीन था। अन्यक्त ग्रीन ब्रह्मा जी ने जगत् की किसी भी बस्तु में प्रकारा नहीं किया था। इस प्रकार (युगादि मे) चार पदाओं के

१मिन को दोडकर पृथ्वी, जल, बाकाश, भीर बाबु-ये चार महाभूत।

रोप रह जाने पर यह जगत् ब्रह्मा द्वारा श्राधिन्छत हुश्चा । परचात् स्वयम् उत्पद्म होनेवाले लोक के परमार्थमायक मगवान ने खबोत रूप धारण कर इस जगन को ज्यक्त रूप में पकट करने की चिन्ता की । श्रीर करप के व्यादि में व्यग्नि को जल बीर प्रव्या में मिली हुई जानकर प्रकाश करने के लिए तीनों मो एकन किया ! इस प्रकार तीन प्रकार से ऋगिन उत्सन्न हुई । इस लोक में जो ऋगिन मोजन द्यादि सामप्रियों की पकाने वाही है, यह पार्थिव (पृथ्वी के त्रांश से उत्पन्न) श्रामि है। जो यह सूर्य में श्राधिष्ठित होकर तपती है यह गुनि नामक अगि है। उदरस्य पदार्थी को पकाने वाली अग्नि विग्रुत् की अगि फही जाती है, उसे सीम्य नाम से भी जानते हैं । इस विद्युत् श्रामि का उपकारक इन्धन अस है । कोई श्रामि श्रपने तेजों से बढ़ती है और फोई विना किसी इन्यन के ही बढ़ती है। कान्ठ के इन्यन से प्रज्यितत होने बाली अग्नि का निर्मथ्य नाम है, यह अग्नि जल से शान्त हो जाती है। मोजनादि को पकाने याली जठरानि ज्वालाश्रों से युक्त, देखने में सीम्य एवं कान्तिविहीन है। यह श्रीन स्वेत मगहल में ज्याला रहित प्यं प्रकाश विहीन है । सूर्य की प्रमा सूर्य के झस्त हो जाने पर रात्रि काल में अपने चतुर्य श्रंग से श्रीम में प्रवेग करती है, इसी कारण राति में श्राम त्रकार युक्त हो नाती है। पातः काल सर्य के उदित होने पर श्रमि की उप्याता श्रपने तेज के चतुर्य श्रंश से सूर्य में प्रवेश कर लेती है, इसी कारण दिन में सूर्य तपता है। सूर्य और श्राप्ति के प्रकार, उप्पता और तेज—इन सर्वों के परस्पर प्रविष्ट होने के कारण दिन और रात्रि की गोमाइदि होती है। पृथ्वी के उत्तरवर्ती अर्धमार्ग तथा दिल्ला मार्ग में सूर्य के उदित होने पर रात्रि जल में प्रवेश करती है, इसीलिए दिन और रात-दोनों के प्रवेश करने के कारण जल दिन में लाल वर्षा का दिलाई देता है। पुनः सूर्य के व्यस्त हो जाने पर दिन जल में प्रवेश करता है, इसीलिए रात के समय जल चंगक विशिष्ट तथा रवेत रंग का दिखाई पड़ता है। इस ऋम से पृथ्वी के शर्ष बिल्गी तथा उत्तरी भाग में सूर्य के उदय तथा अस्त के श्रवसरों पर दिन-रात्र जल में प्रयेश करती हैं। यह सूर्य, जो सप रहा है, अपनी किरणों से जल का पान करता है। इस सूर्य में नियास करनेवाली श्रप्रि सहस्र किरयों वाली तथा रक्त कुम्म के समान लाल वर्षा की है। यह चारों श्रोर से श्रपनी सहस्र नाड़ियों से नदी, समुद्र, तालाव, कुत्रों ब्रादि के जलों को बहुए करती है। उस सूर्य की सहस्र किरणों से शीत, वर्षा एवं उप्पाता का निःसवण होता है । उसकी एक सहस्र किरलों में चार सी नाड़ियाँ विचित्र श्रांकृतवाली तथा बृंधि करनेवाली स्थित हैं । चन्दना, मेध्या, केतना, चेतना, श्रमृता तथा जीवना--सूर्य की ये किरएँ पृष्टि करनेवाली हैं । हिम से उत्पन्न होनेवाली सूर्य की तीन सी किरएँ कही जाती हैं, जो चन्द्रमा ताराखीं एव महीं द्वारा पी जाती हैं। ये मध्य की नाड़ियाँ हैं। खन्य ह्वादिनी नामक किरएं हिम की दृष्टि करने 'वाली हैं। शुक्ला, ककुम, गी तथा विश्वसृत नामक जो अन्य किरगें हैं, वे सभी नाम से रासन कही जाती हैं, उनकी संख्या भी तीन सी है। वे सभी धाम की स्टिंट करतेवाली हैं। ` वे शुक्ता नामक फिरफें मनुष्य, देवता एवं पितरों का पालन करती हैं । ये किरफें मनुष्यों को श्रीपधियाँ द्वारा पितरों को स्वथा द्वारा एवं समस्त देवताओं को श्रमृत द्वारा सन्तुष्ट करती हैं । सूर्य क्सन्त और ग्रीप्न ऋतु

में तीन सी किरणों द्वारा शनै: शनै: तपता है। इसी प्रकार वर्षा और शरद ऋतुओं में चार किरणों से वृष्टि करता है तथा हेमन्त श्रीर शिशिर ऋतुत्रों में तीन सी किरणों से वर्फ गिराता है। यही सर्य श्रीप-धियों में तेज धारण कराता है, स्वधा में सुधा को धारण कराता है एवं अमृत में अमरत की वृद्धि करता है। इस प्रकार सूर्य की ये सहस्र किरणें तीनों लोकों के तीन मुख्य प्रयोजनों की साधिका होती हैं। ऋतु को प्राप्त होकर सूर्य का मगडल सहस्रों भागों में पुनः विमक्त (?) हो जाता है । इस प्रकार वह मंडल शुक्त तेजोमय एव लोकसजक कहा जाता है। नत्त्वत्र, गह, चन्द्रमा त्र्यादि की प्रतिष्ठा एवं उत्पत्ति स्थान समी सूर्य हैं । चन्द्रमा, तारागण एवं ब्रह्मग्रों को सूर्य से ही उत्पन्न जानना चाहिये । सुपुम्ना नामक, जो सूर्य की रश्मि है, वही क्षीएं चन्द्रमा को बढ़ाती है। पूर्व दिशा में हरिकेश नामक जो रश्मि है, वह नज्जों की उत्पन्न फरने वाली है। दिल्ला दिशा में विश्वकर्मा नामक जो किरए है, वह बुध को संबुध करती है। परिचम दिशा में जो विश्वावसु नामक किरण है वह शुक्र की उत्पत्ति-स्थली कही गयी है। संबर्धन नामक जो रश्मि है वह मंगल की उत्पत्ति स्थली है, छठवीं अश्वम् नामक जो रश्मि है, वह बृहस्पति की उत्पत्ति स्थली है । घुराट् नामक सूर्य की रश्मि रानैश्चर की बृद्धि करती है । यतः ये यह गए कभी नष्ट नहीं होते श्रतः नत्तत्र नाम से स्मरण् किये जाते हैं । इन उपर्युक्त नत्तत्रों के त्तेत्र श्रपनी किरणों द्वारा सूर्य पर श्राकर गिरते हैं, श्रीर सूर्य उनका लेत्र महाए करता है, इसी से उनकी नलजता सिद्ध होती है । इस मर्त्यलोक से उस लोक को पार करने वाले ( जाने वाले ) सत्कर्मपरायग्र पुरुषों के तारग्र करने से इनका नाम तारका पड़ा और रवेत वर्ण के होने के कारण ही इनका शुक्तिका नाम है । दिव्य, पार्थिव सभी प्रकार के वंशों के ताप एवं तेज के योग से 'श्रादित्य'---यह नाम कहा जाता है । 'सनति' धातु-सन क्तरण ( भरने ) श्रर्थ में प्रयुक्त कहा गया है, तेज के भारने से ही यह सविता के नाम से स्मरण किया जाता है। चन्द यह धातु शाक्करन, श्रमृतरव, शीतरव एवं श्रानन्द दायकरन श्रादि श्रनेक श्रयों में प्रयुक्त कहा गया है, उसी से चन्द्र वा चन्द्रमा राब्द निष्पन्न हुन्ना है । सूर्य एवं चन्द्रमा के दिव्य तेजीमय प्रभापूर्ण मरहल श्राकारा में चलते हुए जलमय तेजोमय शुक्तवर्श एवं गोले कुम्य के समान वृत्ताकार एव मंगलपद है । सभी मन्वन्तरों में जो ऋषि आदि अपने सत्कर्मों के प्रभाव से देवत्व को प्राप्त करते हैं वे ही सभी ओर से इनमें निवास करते हैं। ये नभोगाभी सब स्थान 'देवगृह' नाम से कहे जाते हैं। उन्हीं के नाम पर उनका भी नामकरण होता है। सूर्य सीर स्थान में प्रवेश करते हैं, चन्द्रमा अपने सीन्य नामक स्थान में प्रवेश करता है । उसी प्रकार शुक ग्रीक नामक स्थान में, जो सोलह पलड़ियों से युक्त तथा प्रभापूर्या है, प्रवेश करता है'। वृहस्पति श्रपने वृहत नामक स्थान में तथा मगल लोहित नामक स्थान में ववेश करता है । शनैश्चर अपने शानैश्चर नामक स्थान में, बुध अपने बुधस्थान में तथा राहु मानु (सूर्य) के स्थान में भवेरा करता है। अन्य सन नहात्र गरा नाहात्र नामक स्थानों में प्रवेश करते हैं। सुक़ती प्राणियों के लिए ये ज्योतिष्युं ज देवगृह जानने चाहियें। ये सभी स्थान महाप्रलय पर्यन्त स्थिर रहते हैं । सभी मन्नन्तरों में यही देवस्थान होते हैं ।सभी देवगरा। श्रपने-श्रपने उन्हीं स्थानों में पुनः-पुनः निवास करते हैं । जो ऋतीत काल वाले स्थानी हैं वे ऋतीत कालीन देवता के

साथ तथा जो भविष्य में होनेवाले स्मानी हैं वे मविष्यत्कालीन देवता के साथ निवास करते ये श्रीर करेंगे, तीनों कालों में इसका यही निवम है। उस निवम के श्रनुसार वर्तमानकालीन स्वानी वर्तमान देवताओं के साथ वहाँ वर्तमान हैं। ये विवस्तान नामक सूर्य देव श्रदिति के शाठवें पुत्र कहे गये हैं। किन्तमान धर्मपरावण चन्द्र देवता वसु नाम से स्मरण किये जाते हैं। गृगु के पुत्र कु श्रवहाँ का पुरोहित श्रीर कर्मणा देत्य जानना चाहिये। श्रमित तेजस्वी श्रीरात के पुत्र बहस्पित देवताशों के गृठ तथा मन को हर लेने वाले पुत्र चन्द्रमा के पुत्र कहे जाते हैं। विश्वत रेक्स ग्रीरचर सूर्य के संयोग से संज्ञ में उत्पन्न कहे जाते हैं। युवा लोहिताथिप मंगल श्रवि के संयोग से विवेशी में उत्पन्न हुए हैं। नस्त्र नामवाली सर्वाईस नस्त्र वृत्व स्म के सं उत्पन्न दान्याणी ( दस्त्र की सी') की कन्याएँ कही गई हैं। सभी जीवों के संहारक सिहिका के पुत्र राहु श्रपुर हैं। चन्द्रमा, सूर्य, मह श्रीर नस्त्रों में वो श्रिभमानी हैं उनका वर्णन किया जा जुका, इन सब के स्थानों को भी कह जुका श्रीर जो स्थानी देवना हैं उनका भी वर्णन कर सुका।। र—५१।।

सहस्र किरणों वाले भास्कर का स्थान सूत्रल वर्ण एवं श्रम्भि के समान तेजस्थी तथा दिव्य तेजीमय है । चन्द्रमा का स्थान सहस्रों फिरखों की प्रमा से पूर्ण तथा बलीय एवं सँजस् उपादानों से युक्त है । मनोज्ञ बुव का स्थान सूर्य की किरणों में स्थित है और उसी दिशा में है।सोलह किरणों से भासमान तथा जलयक्त शुक का स्थान है। मंगल का स्थान नव किरशों से युक्त तथा जलनय है। बहुत बारह किरशों से मासमान हरिद्रा के समान यहस्पति का स्थान कहा गया है । शनैरचर का स्थान आठ किरगों से प्रशोभित लीहमय तथा कृप्पा वर्ण का है । राहु का स्थान लीहमय है, जो जीवों को केयल संताप देनेवाला है । सभी ताराएँ सुकृती माशियों की आध्ययनूत हैं, उनकी किरसें सुवर्श के समान हैं। जीवों की संसार से तार देने के कारण ही इनका तारका नाम पड़ा । ये सभी युक्ल वर्षा कही वाती हैं । सूर्य का विष्क्रम्भ मगडल नय सहस्र योजनों में विस्तृत कहा जाता है और इस प्रकार भास्कर का पूर्वी मण्डल विष्कृम्भ मण्डल से तिगुना कहा जाता है। सूर्व के विस्तार से दुगुना विस्तार चन्द्रमा का कहा गया है और सूर्य के मण्डल की अपेदाा चन्द्रमण्डल की चौड़ाई भी तिगुना कही जाती है। सभी मगडलों के ऊपर जी मगडल हैं वे तारिकाओं के मगडल हैं। उन मगडलों के प्रमास श्राघे योजन के कहे जाते हैं । सहु इन सब की समान स्थिति में स्थित होकर भी श्रपेक्षाप्टत नीचे विचरण करता है । ब्रह्मा ने मर्डल की श्राकृति के समान बनाई गई पृथ्वी की छाया (१) को उठाकर इस राहु के स्थान का निर्मारा किया है, जो क्रम में तीसरा एवं अन्यकारपूर्वा है। राहु गुक्ल पद्म में सूर्य मगडल सें निकलकर चन्द्रमा के समीप जाता है श्रीर पुनः कृप्ण पद्म में चन्द्रमा के मणडल से सूर्य के समीप पहुँचता है। स्वकीय भा (श्रपनी खाया) से श्रान्य को नोदन (कष्ट पहुँचाने) करने के कीरण इसका नाम स्वर्मानु स्मरगा किया जाता है । विष्करम एवं मरहल—वोंनों के परिमाश में चन्द्रमा का सीलहवाँ माग ेयोजनी में राुक का कहा गया है अर्थात् शुक्र का विष्कम्म व मएडल का परिमार्गा चन्द्रमा के विष्कम्म एवं मगडल का रहे हैं। भृगुपुत्र गुक्त से चतुर्थांग्र हीन परिमाण वृहस्पति का जानना चाहिये। वृहस्पति से

परिमारा में चतुर्थारा होन केतु श्रीर राहु कहे जाते हैं। उन दोनों की श्राप्रेचा परिमारा में चतुर्थाराहीन विस्तार एव मडल-दोनों में बुध है । इस आकाश मण्डल में जो अन्य शरीरधारी तारा एव भक्तत्रगण 'है. वे सब विस्तार एव मगडल —दोनों में बुध के बराबर स्तरूप वाले है । तारा एव नज़र्ज़ों के मगडल एव स्वरूप श्रापस में एक दूसरे से हीन हे । फलत वे सभी ज्योतिर्गणों के मण्डल-पाँच, चार, तीन. दो और एक सौ योजनों में विस्तृत है और आधे योजन के प्रमास में भी कुछ विद्यमान है । इपसे कम विस्तार किसी का नहीं है । इनसे ऊपर जो कर तथा सात्त्विक यह स्थित है उन्हें वता रहा हूं । वे शनैश्चर, वृहस्पति तथा मगल है ---इन प्रहों को मन्द गमन करनेवाला जानना चाहिए । उनसे नीचे चार महाप्रह 'विचरण करते हैं। वे हें चन्द्रमा, सूर्य, बुध एव युक-ये सभी शीघ्र गमन करनेवाले यह हैं। जितने नत्तन्न है उतते ही फरोड की सल्यों में तारकार्यों को जानना चाहिये। इन सभी महों से नीचे होकर सूर्य गमन करता है । उससे अपर विस्तीर्गा मडल बनाकर चन्द्रमा अमए करता है । नक्त्रों के मएडल चन्द्रमा से ऊपर चलते है। नक्तत्रों से ऊपर बुध है और बुध से ऊपर शुक्र है। शुक्र से ऊपर राहु केतु है श्रीर उनसे ऊपर चृहस्पति हैं। वृहस्पति से ऊपर शनेश्चर है, इस प्रकार शनेश्चर के स्थान से ऊपर सक्षपि मराडल है, उन सातों ऋषियों से ऊपर ध्रुव हैं, श्रीर ध्रुव से ऊपर समस्त श्राकारा नराडल है। श्राकारा में नत्तत्र मरहल से उत्पर दो लाख योजन के श्रन्तर पर एक-एक गहीं के महल श्रवस्थित है। ताराओं श्रीर प्रहों के श्रतर उपर-जपर है। आकारा महल में दिन्य तेजोमय चन्द्रमा, सूर्य तथा प्रहादि ज्योतिर्गरा नियत क्रमानुसार नक्त्रों के साथ युक्त होते हैं । ये चन्द्रमा, सूर्य, नक्तत्र तथा प्रहादि नीचे कँचे अपने महों से अवस्थित होते हैं तथा इन सब का उसी कम से समागम तथा बिलगाय होता है, उसे जनता प्रम साथ ही देखती है। इस प्रकार अवस्थित ये ज्योतिर्गग परस्पर प्रम दूसरे से युक्त होते है। बुद्धिमानों को इनका योग असरर ( अमिश्रित ) जानना चाहिये । इसी प्रकार का सिन्नेश ( अधिस्थित कर्म ) प्रथ्वी का तथा ज्योतिर्मणों का हे । द्वीपों, समुद्रों, वर्षतों, वर्षों तथा नदियों श्रादि का भी यही कम है, यही उनका भी है जो उन सर्वों में निवास करते है । इस मकार उपर्युक्त रीति से सूर्य के कारगा ज्योतिर्गर्गों का अवस्थित कम है। उसके मध्य भाग में आवर्त वायु है, ख़ुव के आ जाने से जो सिक्ति है, उसके चारों श्रोर नत्तन मरहल गोलाकार श्राष्ट्रति में है, जिसे परमात्मा ने लोक के व्यवहार परिचालन के लिए बनाया है। स्वयम् द्वारा यह सन्पूर्ण ज्योतिर्गणों का श्रवस्थान कल्प के श्रादि में युद्धिपूर्वक बनाया गया है । यह इस प्रधान ज्योतिर्मण का विराट् रूप हे, उसको यथार्थ रूप में परिगणित करने में फोई भी समर्थ नहीं है । इन ज्योतिश्वकों का गमन एवं श्रवस्थान मास की श्राँखों से मनुष्यों द्वारा नहीं देखा जा सकता । ॥५२-८॥।

श्री माल्य महापुराख में सुवनकोरा प्रसग में देवमह वर्षान नामक एक सी श्रष्टाईसवाँ श्रप्याय समाघ ॥१२८॥

### एक सौ उन्तींसवाँ अध्याय

भर्मियों ने कहा — मानद ! देवाधिदेव भगवान रांकर को पुरारि (पुर के राजु ) की उपाधि केसे मिली ? और उन्होंने त्रिपुर को फिस प्रकार जलाया ? इस वृत्तान्त को हम लोगों से विस्तार पूर्वक कहिये । हम सभी लोग श्रांति श्रादरपूर्वक श्रांष से वार-बार इस विषय को पूछ रहे हैं कि मय की माया से रचे हुए उस प्रसिद्ध त्रिपुर हुर्ग को शिव जी ने एक ही बार्या में किस प्रकार जला दिया ? कृपया हमसे बताइये ! ॥१-२॥

सत ने कहा — ऋषिगणा ! जिस प्रकार भगवान् शंकर ने त्रिपुर का विध्यंत्त किया उसे सुनिये । परम मायावी मय नामक एक दानव था । संघान में देवताओं द्वारा हारकर उसने धीर तपस्या की । तपस्या करते हुए उसे देखकर दो ऋन्य दानवों ने भी अनुमह करके उसी कार्य के उद्देश्य से घोर तपस्या करनी भारम्भ की । वे दोनों दानव बलवान् विदुन्भाली तथा पराक्रमी तारकामुर थे--दोनों मय के तेज से प्रमावित हो उसी के पार्श्व में स्थित होकर तपस्या करते थे । तीनों श्राम के सुमान तेजीमय वे दीनों उस समय ऐसे दिखाई पड़ते थे मानो तीनों लोकों ने स्वरूप धारण कर लिया है । वे राज्ञसगण तीनों लोकों को संतापित करते हुए हेमन्त ऋतु में जल शैब्या-पर, भीष्म में पंचामि तापकर तथा वर्षा ऋतु में आकारा में रायन कर श्रापने निय शरीर को दुर्वल करते हुए फल, मूल, पुष्प एवं जल का श्राहार करते थे। कीवड़ तथा बल्कलों से शरीर ढककर, कभी निर्मल सेवारों की कीवड़ में लोटकर वे निर्मल तपस्या शील राज्यसगण तपस्या फर रहे थे। इस प्रकार तपस्या करते हुए वे तीनों मांस रहित हो गये चौर इतने दुर्वत हो गये कि नर्सें और धमनियों के जाल स्वरूप दिखाई पड़ने लगे। इस प्रकार उनके घोर तर के प्रभाव सें समस्त जगत् कॉप गया । सभी क्षोर उदासी दिखाई पड़ने लगी । सभी के स्वर मन्द वह गये । घोर तप में दखिल उन क्षीनों दानव रूप श्रमियों से जलते हुए सिंसार को देखकर जगस्ह्रष्टा मगयान् ब्रक्का उनके सम्प्रल प्राहुर्मृत होगये । ऋति साहसी उन तीनों देखों ने शीव्रता से आये हुए ऋपने पितामह ब्रह्मा की वन्दना की । तदनन्तर तपस्या के प्रमान से सूर्य की माँति प्रमापूर्ण उन दानवीं को देखकर प्रसन्नमुख पनं विस्मित नेत्र होकर ब्रह्मा ने उनसे कहा — बस्स युन्द ! तुम लोगों की इस घोर तपत्या से सन्तुए होकर में यहाँ झाया हूँ श्रीर वरदान देना चाहता हैं। जो अभिलापा हो उसे कही और अपने मनोवांत्रित वरदानों को प्राप्त करों न इस प्रकार कहते हुए प्रसल पितामह को देसकर हुप से लिले हुए नेत्रों वाले विश्वकर्मा मय ने कहा हे देव ! प्राचीन काल में होनेवाले तारकामय संप्राम में दैत्यगण देवतात्र्यों द्वारा हरा दिये गये, विविध श्रक्षों से कुछ तो मार-डाले गये श्रीर कुछ घायल कर दिये गये ! देवताओं के बैर के भय से कॉफ्ते हुए हम लोग सारे जगत भर में दौड़े गये पर किसी को शरण देनेवाला नहीं जान सके श्रीर न यही जान सके कि किस प्रकार हमारा कल्याया होगा । इस प्रकार देवताओं द्वारा पराजित होकर में श्रपने तप फे प्रमाव से तथा तुभ्हारी भक्ति की महिमा से एक ऐसे दुर्ग का निर्माण करना चाहता हूँ, जो देवतार्थी

द्वारा दुर्लड्वनीय हो । कृतियों में श्रेष्ठ ! उस मेरे बनाए हुए त्रिपुर नामक दुर्ग के मृमि में उत्पन्न होनेवाले. जलजंतु एवं सुनि के प्रभाव से दिये गये शाप आदि भवेश न कर सकें । हे प्रजापते ! यदि मेरा बनाया हुआ वह त्रिपुर दुर्ग आपको अमीए हो तो ऐसा वरदान दीजिये कि देवता लोग भी उस पुर में प्रवेश न कर सकें? --इस प्रकार विश्वकर्मा मय ने संसार निर्माता बह्या से कहा। उसकी ऐसी बातें सुन ब्रह्मा ने हँसते हुए दानवराज् मय से कहा—'दानव! श्रयस्तर्कमें वरनेवाले तुम्म सरीखे राज्ञस को सव प्रकार के अमरत्व के भाव वा कर्म नहीं मिल सकते, अतः तुम तृख से दुर्ग बना सकते हो।' इस प्रकार पितागह का वचन सुनकर मय दानव ने हाथ जोड़कर पद्मयोनि ब्रह्मा से कहा-यदि सर्वधा श्रवध्य होने का वरदान मिलना मुभ्ने श्वसम्भव है तो भगवान शंकर श्वपने एक वार के छोड़े गये वागा से उस पुर को जला सकें। श्रीर युद्ध में केवल वही हमको मार भी सकें। श्रन्य किसी से हमारा बध न हो। इस प्रकार मय की बार्ते सनकर पितामह ब्रह्मा जी 'ऐसा ही हो' कहकर स्वप्न के धन के समान औन्तर्हित हो गये । ब्रह्मा के चले जाने पर दानवगण सूर्य की भाँति ब्रह्मा के वरदान तथा अपने तपःप्रमाव से श्रांत सुशोमित हुए । महाबुद्धि दानव मय दुर्ग के निर्माण का चिन्तन करने लगा और सोचने लगा कि 'किस प्रकार का वह मेरा दुर्ग होगा ? इसमें संशय नहीं कि उस पर में मैं ही निवास करूँगा, श्रन्य कोई नहीं । ऐसा भी कोई उपाय होना चाहिये जिससे एक वारा द्वारों वह मेरा त्रिपुर किसी प्रकार भी नष्ट न हो सके। देवता लोग तो नष्ट करने की कोशिश करेंगे ही; परन्तु शुक्ते तो बुद्धिपूर्वक विचार कर लेना ही चाहिए । एक-एक पुर का विस्तार एक-एक सौ योजन का होना चाहिये । उन सर्वों का विष्क्रम (श्राधार मरहल) भी एक-एक सौ योजन का बनाना चाहिए । पुष्य नक्षत्र में उन दीनों पुरों का सम्बन्ध एवं निर्माण होना चाहिये । उसी पुष्य योग पर वे तीनों पर श्रलग श्रलग रहकर भी श्राकारा में परस्पर मिल आहेंगे । उनके इस पुष्य योग से युक्त होने की गुप्त बात को जो व्यक्ति जान लेगा वही एक बाख द्वारा उनको नए भी कर सकेगा । उस त्रिपुर का एक पुर प्रथ्वी तल पर लौहमय, एक श्राकारा में रजतमय तथा एक रजतमय से ऊपर सुवर्णमय रहेगा । इस शकार तीन पुरों में संवुक्त वह त्रिपुर के नाम से विख्यात होगा । इन तीनों पुरों के विष्करम सी-सी योजनों के श्रान्तर पर होंगे । श्रीर सर्वदा राजुओं द्वारा दुर्लंब्य होंगे । इस प्रकार श्रदारियों से तथा तोप, मंत्र, चक, शूल, पत्थर ब्रादि ब्रह्मों से युक्त, मन्दर तथा मेरु के समान विशाल द्वारों, साइयों सथा शिखरों से सुरोमित तारक, मय सथा विद्युत्माली द्वारा विरचित, गुप्त तथा सर्व साधन सपन उस त्रिपुर को भगवान त्रिनेत्र शंकर के अतिरिक्त कीन विध्वंस करने में समर्थ हो सकता है-इस प्रकार से वह मन ही मन विचारने लगा । ।।३-३६॥

थी मातस्य महापुराण् में त्रिपुराख्यान नामक एक सी उन्तीसवाँ श्रध्याय समाप्त ॥१२ ह॥

### एक सौ तीसवाँ व्यध्याय

सत ने कहा—च्छिपाण ! इस मकार के उपायों के प्रभाव से वनतेवाले वर्ण कि कल्पनाकों से किलत त्रिपुर नामक दिव्य दुर्ग की रचना को मय दानव ने सोचा । 'इस मर्ग में प्राकार चनेगी,
यहाँ पर चहारदीवारी होगी, यहाँ पर खंडारियों का दरवाजा होगा, यहाँ वर वक्तर होगा, यह अंतपुर
यहाँ पर पुरुष राजमार्ग बनेगा, यहाँ पर सड़कें तथा गलियों बनेंगी, यहाँ वर वक्तर होगा, यह अंतपुर
की जाह है, यहाँ चिवालय बनेगा, यहाँ पर बट्डूनों समत सरोवर होगा, यहाँ था बाती श्रीर छोटे छोटे
की जाह है, यहाँ चिवालय बनेगा, यहाँ पर बट्डूनों समत सरोवर होगा, यहाँ वर दानवों के
तालाव बनेंगे । यहाँ पर चाग लगेगा, यहाँ समा मतन बनेगा, यहाँ वर प्रजीवा मय ने मन की कल्पनाओं
निकलने के लिप मनोहर सड़क बनेगी ।' इस मकार पर की रचना में वरम प्रवीवा मय ने मन की कल्पनाओं
निकलने के लिप मनोहर सड़क बनेगी ।' इस मकार पर की रचना में वरम प्रवीवा मय ने मन की कल्पनाओं
निकलने के लिप मनोहर सड़क बनेगी ।' इस मकार पर की रचना में वरम प्रवीवा मय हारा निमंत उस पुर का
ह्वारा त्रिपुर के निर्माण का कार्यक्रम सैयार किया । यह ने कहा — इस प्रकार मय हारा निमंत उस पुर का
ह्वारा त्रिपुर के निर्माण का कार्यक्रम सैयार किया । यह ने कहा चावित्य का कार्य अपना का उस प्रवास क्या मा उसम विद्याना के कार्य का या हारा की स्वास का कार कार्य का या या या अपना कार्यक्रम तीसरा पुर क्वाया गया या अस वस पर स्था मय ने अपना
भौति अपना आधिपस्य जमाया । जो सुवर्णक्रम स्था विद्याना का द्वार सी-री बोजन के कान्तर पर कारियत
आधिपत्य जमाया । मय के प्रत से तारकाहर तथा विद्याना वर्ष विश्वाल या । ॥१-१-१०॥।

था। इन समा म धुम० पनत म नहाज के संयोग पर मय ने उस जिपुर का इस प्रकार निर्माण किया, जिस प्राचीन काल में पुज्य नहाज के संयोग पर मय ने उस जिपुर का इस प्रकार निर्माण किया, जिस प्रकार मगानान जिलान ग्रहर ने पुज्य के निर्माण था। एक पुर से दूसरे पुर में जिस-जिस मार्ग द्वारा पुर निर्माण करता हुमा मय चराता था, परिचम की दिशा वाले उस-उस मार्ग में स्वयमेव सैकड़ों, सहलों मवन धुवर्ण रजत एवं लोहे के तैयार होते जाते थे। देवताव्यों के राजु उन दानमें के रजलचित पुर परम सुर्गीभित थे। उनमें किड़ों सुन्दर महल तथा कीड़ागार बने हुए थे। सभी लोग इच्छापूर्वक उनमें प्रवेश कर सकते थे। वे मनीहर पुर तीनों लोकों के पुरों का अतिकमण करनेवाले थे। वाटिका, वावली एवं पद्मों बाले सरीवरों से वे समित्वत थे। उन सत्र में अरोक के वन लग हुए थे, जिनमें कोकिला मुरीली ध्विम सुनाती भी। विशाल चित्रगालाएँ तथा चीशालाएँ सुर्गीभित हो रही थी। कम्परः सात, आठ और दस मृतिका (तल्ले) वाले सुन्दर मवनों को मय ने सुन्दरता के साथ निर्मित किया था, जिन पर छनेक प्रजान तथा पताकाएँ सुर्गीमित थी तथा विविध प्रकार की मालाव्यों से अर्लक्ष्म वे। उनमें किकिशों से पुक्त करमनों के सुन्दर रव हो रहे थे। अति सुर्गिप से वे पूर्ण थे। वार्गो और से उनकी लिपाई पुराई हुई थी तथा पुज्य नैवेश आदि पूजन की सामप्रियाँ यथास्थान सजाकर रखी गर्द थे। यज्ञ के पुरें से अंवकार हो रहा था, चारों और भरे हुए पूजा की सामप्रियाँ यथास्थान सजाकर रखी गर्द थी। यज्ञ के पुरें से अंवकार हो रहा था, चारों और भरे हुए पूजा की सामित कला सजाये गये थे। उन विपुर में कही ब्राकार की गाँति नोले और कही होंसो की पंक्तियाँ की माँति सक्षेर पर एक ही पंक्ति में विराजमान थे। चन्द्रमा की कान्ति की सीर कही होंगे की विराजमान थे। चन्द्रमा की कान्ति की

हसनेवाले मोतियों के पुच्छों के लटकने से शोभायुक्त तथा मिल्लका, चमेली श्रादि सुगिषिमूर्ण पुष्पों तथा गर्थ घृष श्रादि से सुगिषित, तथा पाचें इन्द्रियों के सुलों से समन्वित नित्य सत्पुरुपों की भिति ये भवन परम सुगोगित हो रहे थे । सुवर्ण, रजत, तथा लीह से बने हुए तथा मिण रल तथा श्राजन से चिहित प्राकार (वेरे) उस प्रिपुर में ऐसे दिखाई पह रहे थे मानों पर्वन के भाकार हों। उस त्रिपुर के एक एक पुर में पताका तथा घवनाशों से युक्त सो-सो गोपुर (अयेग-द्वार) थे, जो पर्वतों के शिखरों की भौति दिखाई एइते थे। त्रिपुर के उन तीनों पुरों में कन्याशों के निग्नास स्थान श्रावन में हुए थे, जिनमें नुपूरों के सुन्दर एव हो रहे थे। वे सुन्दर पुर स्वर्ग से भी चड़कर शोमाशाली थे, बड़े बड़े बगीचों तथा विहार के सापनों व बट धृक्त कुक्त सरोवरों, तालावों, चौराहों, निर्वयों बनों तथा उपवनों से वे सभी परमशोमा सप्पन्न थे। दिश्य भोगविलास की सामित्रशों से सुगोभिन थे। उस त्रिपुर के बाहर जाने बाले सीथे मार्ग पुष्पों के समूहों से सुगोमित थे। माया को निवारित करनेवाले उपकरणों द्वारा उन राक्तों ने उस त्रिपुर की बारों श्रोर सी गहरी परिकार्ष वनाई थी। श्राद्वात पराकमशाली मय द्वारा विनिधित उस सुन्दर एव श्रमेय दुर्ग के निर्माय को सुनरर देवराज इन्द्र के वैरी दिति के बलवान पुत्रगण सहसों नी सल्यामें वहाँ पहुंच गये। उच्च विगास पर्वन तथा मच प्रताज के समान गर्वीले वैरियों के विनाग्रक तथा मचुष्यों के गतु उन श्राद्वार से शाकीर्ण वह त्रिपुर उस समय पेसा हो गया जैसे श्राकारण काले बाहतों से युक्त होकर हो जाता है।।१११-२८॥

श्री मात्स्य महापुराण में त्रिपुराख्यान नामक एक सी तीसवाँ श्राच्याय समाप्त ॥१३०॥

### एक सौ इकतोसवाँ ऋध्याय

सत ने कहा— ऋषिमृत्य । श्रामुशिराल्यो मय द्वारा विनिमित वह दुर्ग (त्रिपुर) पारस्परिक वैर भावनायुक्त देवला तथा दानवाँ के लिए दुर्गता को (कठिनता से पहुंचने योग्य) पास हुआ। । मय के आदेश से महाकाल की भाति वे दानवगण श्रयने की पुत्रादि तथा हिश्यारों के साथ उन पुरों में इस मकार श्रानन्द समेत प्रविष्ट हुए जिस प्रकार सिहीं के समृह कृष्टीर वन में तथा मकर बृन्द समुद्र में प्रविष्ट होते हैं । मूर्तपान कोष के समान श्रातकोर भीपण शरीर वाले, मय के समान बलगाली सौ करोड पुर शत्रश्रों (दानवाँ) से वह त्रिपुर आकीर्ण हो गया । दानवाँ के निमास स्थान पाताल तथा पुतल आदि लोकों से निम्लग्र तथा (देवताओं के भय से) पर्वतां पर जीविका निर्वाह करनेवाले दानवराण, जो श्राकार में बादलों के समान थे, शरणार्थ श्रा आकर अस निपुर में ट्यस्थिन हो गये । वहाँ पहुँचकर जो दानन जिन किसी भी मनोरथ की कामना करता था जस को मय श्रपनी माया द्वारा पूर्ण कर देता था । चाँदनी रातों में कमलों से सुशोभित सरोवरों, श्रामवाले वगीचों एव तपस्या के वनों में पुन्दर रारीरवाले श्रगों में चन्दन लपेरे हुपे मतमले हाथियों की मोति स्मन्द्र वस एव आगुम्पुर्ण से सुसज्जित सुन्दर माला एव श्रगराग श्रादि से श्रतकृत दानवगण, हावमाव करनेवाली परम कामिनी पाणवाहमा श्रपनी कियों के साथ सर्वन्त मोग

विलास में लगे हुए कीडा किया करते थे । त्रिपुर में रहनेवाले उन देव रातुओं का समय परम आनन्द के साथ व्यतीत हो रहा था । उनके स्वांवासियों के समान मुलमय दिवस व्यतीत होते थे । मय द्वारा विनिर्मित उस त्रिपुर में आनन्द का अनुभव करते हुए उन दानवों ने स्वयं ही अर्थ धर्म एवं काम में अपनी प्रवृत्ति की । प्रत्राण पिता की सेवा में तत्पर रहते थे, पित्तियों अपने पित की शुश्रूषा में दर्शनित रहती थीं । सभी लोग मगड़े तकरार से नितान्त रहित रह एक दूसरे से विशुद्ध भेम करते थे । कोई बलवान अधर्म से दिसी निर्वत्त को किसी प्रकार का कप्र गहीं देवा था । दिति के वे पुत्राणा उसी त्रिपुर में वने हुए भगवान रांकर के आयतन (मंदिर) में उनकी पूजा करते थे । वे मांगलिक राज्यों का उच्चारण करते थे, वेशें तथा करवाणप्रत्र आरोगितों का प्रयोग करते थे । अपने अवनकार, न्युरों के रवों से मिश्रित वेग्यु एवं बीया के सुरीले एवं मनोहारि राज्यों का ये उच्चारण करते थे। वहाँ सुन्दरी रमियियों के चित्र को ज्यापुल करनेवाली मनोहर हैंसी होती थी । इस प्रकार त्रिपुर में उन दानवेन्श्रें को सर्वत्र सुल भोग में मझ ही सुना जाता था । देवता एवं जाकरों की पूजा तथा नमस्कार करनेवाले धर्मार्थ तथा काम के साथक उन दानवों के बहुत समय इस प्रकार आरान्द के साथ व्यतीत हो गये । ॥१-१६॥

इसके उपरान्त कभी उस त्रिपुर में श्रलक्ष्मी (दारिद्य), श्रत्या (मुखों में भी दोषं लगाना), तृष्णा, वुमुत्ता (मूल) किल तथा कलह—ये सन एक ही साथ प्रविष्ट हुए । संच्या के समय इन सव उपर्युक्त भयदायी दारिष्ट्यादिकों ने त्रिपुर में प्रवेश किया श्रीर सर्वों ने एक ही साम चारी श्रीर से राज्हों के शरीरी में प्रविष्ट हो उन्हें इस मकार श्राकान्त कर लिया जैसे निर्वत शरीर में रोग प्रवेश कर लेते हैं। त्रिपुर में प्रवेश करते हुए इन दारिज्यादिकों को मय ने मयानक रूप में दानवों में अधिष्ठित होते हुए स्वम में देखा । तदनन्तर सहस्रकिरण शुभ कान्तिमान् भंगवान् मास्कर के उदित होते ही यय ने दो सूर्यों से शुक्त मेघ की माँति उक्त दोनों दानवीं के साथ सभा भवन में प्रवेश किया। सुवर्ण से व्यलंकत मेरु पर्वत के समान उच्च सिंहासन पर वे तीनों दाववगण इस प्रकार विराजमान हुए, जिस प्रकार कांचन पर्वत पर मेघ धुरोभित हों। मय की बगल में तारक श्रीर विबुत्माली इस प्रकार बैठे हुए थे जैसे हाथी श्रपने दो बच्चों के साथ बैठा हो। तदनन्तर सब दानवगण रणभूमि में कोपाविष्ट की भाँति उस समा भवन में इड़ न्यासन लगाकर बैठे । उन दानवीं के संलपूर्वक बैठ जाने पर मायाबी मय ने कहा — 'आकारा में चलने वाले ! तथा श्राकारा में राज्य करनेवाले ! दालायणी के पुत्रगण ! मैंने श्राव रात में एक श्रति सयानक एवं दारुण स्वप्न देखा है । उसे सुनों । उस स्वप्न में मैंने चार छियों तथा तीन पुरुषों को, जो भयानक स्वरूप वाले ये, क्षीयामि से जिनके मुख जल-से रहे थे, श्रीर जो त्रिपुर के विनास करनेवाले थे, देखा है। श्रवुल पराक्रमशाली वे लोग हमारे इस त्रिपुर में प्रवेश कर निवास कर चुके हैं और अनेक रूपों में विभक्त होकर सत्र के शरीरों में भी प्रवेश कर चुके हैं। स्वप्न में मैने अपने त्रिपुर को अन्यकार से आकीर्य देखा है, श्रीर यह देखा है कि घर द्वार तथा तुम सब के समेत यह त्रिपुर समुद्र में डूब गया है। एक सुन्दरी नारी नंगी होकर उलूक तथा गवे पर सवार थी, उसके साथ अन्य भी बहुतेरी चुम्बन करने में भन्न सुन्दरी क्रियों थीं। एक

लाल तिलक लगाए हुए चार पेर तथा तीन नेत्रों वाला पुरुष भी उसके साथ या । उसी पुरुष ने उस सुन्दरी वाला को पीटा भी क्रोर उसी ने सुन्में स्वप्नावस्था से जगा भी दिया । इस प्रकार की श्रित स्थायह आकृतिवाली सुन्दरी की मैंने स्वप्न में देखी है । दिति के पुत्रों ! इस प्रकार यह स्वप्न मेंने देखा है । क्रोर, यह भी देखा है कि असुरों को फिस-किस प्रकार का कह होगा । यदि तुम लोग हमें राजा है । क्रोर, यह भी देखा है कि असुरों को फिस-किस प्रकार का कह होगा । यदि तुम लोग हमें राजा मानते हो, श्रीर यह समभते हो कि मैं तुम लोगों की कहवाए की वार्त वतला रहा हूं तो सुभसत्र मन से सावपान हो जाओ ! क्सी किसी की भूठी निन्दा मत करो, काम, कोच, ईप्पा, असूया आदि दुर्गूणों की सावपान हो जाओ ! क्सी किसी की भूठी निन्दा मत करो, काम, कोच, ईप्पा, असूया आदि दुर्गूणों की सहादेव की पूजा में दर्जविक हो । इसी प्रकार से उक्त दुःस्वप्न की ग्रान्ति हो सकती है । हे दानने ! महादेव की पूजा में दर्जविक हो । इसी प्रकार से उक्त दुःस्वप्न की ग्रान्ति हो सकती है । हे दानने ! क्सी के स्वप्त हो ऐसा मालून पड़ रहा है कि हम लोगों के उत्पर देवाधिराज मगवान जिल्लावन अप्रसन्न होगये हैं, क्योंकि हमारे इस त्रिपुर में भविष्य में होनेवाली अमागितिक घटनाएँ अभी से घटित होती दिलाई पड़ रही स्वांकि हमारे इस त्रिपुर में भविष्य में होनेवाली अमागितिक घटनाएँ अभी से घटित होती दिलाई पड़ रही है । अतः त्रुन लोग सभी प्रकार के कलह को छोड़कर सरल व्यवहार धारण कर इस दुःस्वप्त के परिणाम स्वरूप आनेवाले असमय के आगमन की प्रतीज्ञा करते जाओ ।' दालायणी के पुत्र वे दानवगण उस समा में मय की ऐसी वार्ते सुन कोच ईप्पा आदि से आविष्ट होकर विनाग के समीप जाते हुए-से प्रतीत होने तो। । अलक्षी के प्रमाव से प्रभावित वे अपने विनागों को प्रत्य देखते हुए भी समाभवन में परस्पर क्रोप से पूर्ण हो गये और उनके नेत्र लाल-ताल हो गये । ॥१७०-३८॥

दैव योग से विनष्ठ वे त्रिपुर निवासी दानवगण, तभी से सत्य एव धर्मीचरण को छोड़कर असि निन्दनीय कार्य करने लगे। वाकाणों तथा सरकार्म की निन्दा करने लगे। देवता की पूजा छोड़ दी। असि निन्दानेय कार्य करने लगे। वाकाणों तथा सरकार्म की निन्दा करते। कलह में तरपर रहकर अपने प्रक का भी सम्मान न करते और आपस में कोधपूर्ण व्यवहार करते। कलह में तरपर रहकर अपने धर्म के जगर ही वे हँसने लगे। पक दूसरे की निन्दा करने लगे तथा पोर अहड़ार से युक्त हो कर वालें करने लगे। वे गुरुवानों से उच्च स्तर में बातें करने लगे, तथा प्वानीयों के प्रति सम्मान मन्दर्गन तो दूर रहा करने लगे। वे गुरुवानों से उच्च स्तर में बातें करने लगे, तथा प्वानीयों के प्रति सम्मान मन्दर्गन तो दूर रहा सत्रों ने उनसे बातें वरना भी छोड़ दिया। विना किसी कारण के ही उनकी ऑलों से ऑह गिरने लगे और सदा उत्कंडितन्से रहने लगे। रात्रि में दही, सच् , दूप तथा किया खोन-पीने लगे और मोजनोपरांत ज्यूटे मुँह तथा गरीर को डेंककर रायन करने लगे। पे रात्र करके विना पर घोए ही बे सब को स्पर्ध करने लगे तथा पित्रता के आचार से एकदम विवर्जित रह कर राय्या पर रायन भी करने लगे। वे लोग विना कारण ही मम से इस प्रकार स्वर्ध को ती जिस प्रकार विज्ञी को देखकर चूहे उर जाते है। गोपनीय कार्यों में में वे लाजारहित हो गये। छी समागम के बाद गारीरिक शुद्धि न करते। इस प्रकार पायीनकाल में शीलवान होकर भी वे जिपुरवासी दानवगण इसने कृत हो गये। वे सभी दानव देवताओं तथा तपित्वों को पीड़ा पहुँचाने लगे। इस प्रकार मख से निवारित किये जाने पर भी वे विनारा को पास हुए। कलह की पीड़ा पहुँचाने लगे। इस प्रकार मख से निवारित किये जाने पर भी वे विनारा को पास हुए। कलह की स्तर्थ करनेवाले वे दानवगण सर्वदा बाह्मणों के अनुपकार ही में दत्विच रहने लगे। वैश्राज, नन्दन, इच्चा करनेवाले वे दानवगण सर्वदा बाह्मणों के अनुपकार ही में फल-पुष्प प्रदान करने वाले थे, वे वित्रय, श्रीक, वरागों का करते वाले थे, वे वित्रयं स्राह्म करनेवाले वे दानवगण सर्वदा बाह्मणों के अनुपकार ही में फल-पुष्प प्रदान करने वाले थे, वे वित्रयं स्राह्म करनेवाले वे दानवगण सर्वदा बाह्मणों के अनुपकार ही में फल-पुष्प प्रदान करने वाले थे, वे

विष्वंस करने लगे । इस प्रकार पहले देवजाओं के अनुगामी कहाकर भी वे दानवगण कुद्ध होकर देवजाओं -के निवास स्वर्ग को सथा सपीवनों को ध्वस्त करने लगे । उस समय इस समस्त जगन् के देवमंदिर आदि तोड़ डाले गये, देव और ब्राक्षणों के पूजक नष्ट कर डाले गये । देवेन्द्र के शत्रु दानवीं द्वारा समस्त जगत इस प्रकार विज्ञ-मित्र कर दिया गया जिस प्रकार अमरों (टीड्रियों) के समूहों द्वारा धन्न के पीदे नष्ट कर दिये जाते हैं । ॥३ ६ – ५ ८॥

> श्री मात्स्य महापुराएए में त्रिपुरास्त्यान श्रसंग में मय का दुःस्वय्न दर्शन नामक एक सौ इक्तीसर्वों अध्याय समाप्त ॥१३१॥

### एक सौ वत्तीसवाँ ऋध्याय

सत ने कहा—दुसतमा निःशील तथा दुष्ट उन त्रिपुरवासी दानवीं द्वारा समस्त लोकों व तप-स्वियों **के** बनों के व्वस्त किये जाने पर श्रीर श्राक्षा**रा में चलते हुए उनके** भीपण् **राज्यों को** सुनकर जब त्रिलोक भय से विमृद्र होगया, सारा संसार श्रन्थकार में दूव बैसा गया तथा बीव जंतु दर के मारे इवर-डघर भागने लगे. तव त्रादिस्य, वयु, साध्य, पितर तथा मस्तों के समूह भी भय से जानान्त होकर संसार के प्रिपतामह ब्रह्मा की शरण में गये। सुवर्ण के कमल पर समासीन पाँच सुखबादो भगवान् ब्रह्मा के पास जाकर उन लोगों ने मर्गाम किया और निवेदन किया—'निय्याम पितामह ! श्रापके बरदान से सुरक्तित होकर त्रिपुर में रहनेवाले दानवगण हम लोगों तथा हमारे अनुवरों को पीड़ित करते हैं अतः उन्हें दश में कीजिए । पितानह ! जिस प्रकार मेघों के आगमन से हंस, तथा सिंह के भय से मृग मागते हैं, उसी प्रकार इन दानवाँ के भय से हम लोग इधर से उधर माग रहे हैं । अनध ! उन अश्वरों के भय से भागते हुए हम लोगों को अपने पत्रों तथा क्षियों के नाम तक मूल गये हैं । लोम तथा मोह से अन्ये होकर राज्ञसगण देवताओं के सब घरों को तोड़-फोड़ रहे हैं. तथा तपस्त्रियों के ब्याश्रमों को नष्ट करके इघर-उघर घून रहे हैं । देव ! यदि ऐसी श्रवस्था में श्राप श्रति शीम लोक की रक्ता नहीं करते तो निश्चय ही इस दगन से सारा बगन् मनुष्य स्था देवजाओं से रहित हो जायगा ।' इस प्रकार बेवजाओं द्वारा बहे जाने पर चन्द्रमा के समान सन्दर सुखवाले पद्मयोनि भगवान् ब्रह्म ने इन्हादि समेत उन देवताओं से कहा---'परम बुद्धिमान् देवगण् ! मय को मैंने जो बरदान दिया था, उसका यह अन्तिम अवसर आगया है—जैसा कि मैंने उन लोगों से कहा भी था। देवों में श्रेष्ठ ! उन लोगों का वह सुन्दर निवास स्थान त्रिपुर तो एक ही वाण द्वारा नष्ट हो सकता है, उसके लिए वाण-बृष्टि करने की व्यावस्थकता नहीं है । किन्तु देवगरण 1 व्याप लोगों में से मैं किसी को भी ऐसा नहीं देख रहा हैं जो दानवें समेत उस त्रिपुर को एक वाए द्वारा विघ्वस्त कर सके । एक प्रजापति भगवान् राहर की छोड़कर उस त्रिपुर को कोई अल्प पराक्रमणाली एक वाण में विध्वस्त करने में समर्थ नहीं हो सकता । यदि श्राप लोग तथा अन्य देवगर्ग भी मिलकर दल यज

विध्वंतक मगवान् राहर से प्रार्थना करें तो यह त्रिपुर का विनाग्त करेंगे । उन तीनों पुरों का विष्कं में स्थल सी-सी योजनों में निर्मित है। यिव के एक वाण द्वारा यह नष्ट हो सकता है। उसका तारपर्थ में है कि वे तीनों पुर पुष्य नवान के संयोग के अवसर पर एक ही चाण में आपस में संयुक्त कर दिये गये हैं। इस प्रकार त्रवा के कहने के वाद दुःखी देवताओं ने कहा—-'श्रच्छी बात है, हम लोग उनके पास चल रहे हैं। इतना कहने के उपरान्त स्वयं मगवान बाता भी राहर की समा में सिम्मिलित हुए। यहाँ जाकर देवताओं तथा प्रका ने त्रिश्लाणीए मृतभावन मगवान राहर को पाविती तथा महात्मा निष्कंश्वर के साथ विराजमान देखा। अजन्मा, अन्ति के कुंड के समान कान्तिमान, श्रानि के समान लाल नेत्रोंवाले, तेज के आधिम्य से सहलों सूर्य तथा मूर्तमान अग्नि के समान तोनेम्य, मस्तक पर वालचन्द्र से सुरोक्ति, सुन्दर पूर्येन्द्र के समान मुलवाले, नीललोहित, वर्रायक, गोपति तथा पार्वतीपति भगवान राहर के समी जाकर स्तुति करते हुए वे सब देववृन्द खड़े हुए। ॥१-२१॥

देनताओं ने फहा—भन, शर्न, रह, वरवायक, पशुपति, नित्य छम स्वरूप वाले, कवरी ! 
तुमको हम सब नमस्कार कर रहे हैं । भीम, महादेव, ज्यायक, शान्ति, ईशान, मय विनाशक, अन्यकासुर के 
निर्मुलक ! भगवन् ! तुमको हमारा नमस्कार है । नीलकण्ड, भीम, वेथा, ब्रक्षा द्वारा प्रशंसित, पडानन के 
राजु संहारक तथा छुमार के उरपित कर्जा, विलोहित, धृग्न, वर, क्रयन स्वरूप भगवान् शक्कर को हमारा 
नमस्कार है । नित्य नील शिखपड रखनेवाले, त्रिश्चलागरी, दिल्यरायी, उरम, त्रिनेत्र, हिरप्य, बसुरेता, 
अविन्स्य, अभिका के पित, सर्व देवीं द्वारा नमस्कृत शिव को हम लोग प्रणाम करते हैं । श्यवहन, 
गुण्डमाला तथा जटाधारी, व्रक्षकर अवस्थित होनेवाले शिव को हमारा नमस्कार है । दिव्य स्वरूप प्रभु 
गुण्ड को हमारा नमस्कार है । स्तुत्य, कामना योग्य, पूजनीय, सभीप जाने योग्य, सर्वदा मक्तों के कपर 
अनुकृष्ण करने वाले, जो बुख मन की अभिकाषा हो उसे पूर्ण करनेवाले, शिव को सर्वदा हमारा 
नमस्कार है । ॥२२-२८॥

श्री माल्य महापुराया में त्रिपुर दाह प्रसंग में त्रह्मादि सर्वदेवकृत गहेरा स्तव नामक एक सी बचीसवाँ खाच्याय समाग्र ॥१२२।।

#### एक सौ तैंतीसवाँ अध्याय

सूत ने फहा—इस मकार ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा स्तुति किये जाने पर महादेव ने प्रजापित ब्रह्मा से फहा—'अरे ! देवताओं को क्यों महासय प्राप्त होगया है ? देवगण ! आप सव का हम स्वागत करते हैं ? जो श्रमिलापा हो, कहें, वह मैं अवस्य ही हूँगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मुझे कोई भी वस्तु श्रदेय नहीं है । देवश्रेष्ठगण ! मैं नित्य आप लोगों का संगलकारी हूँ, इसीलिए अति महान, उम्र एवं

भीपण तप करता है। श्राप लोगों के जो शत्रु हैं, वे हमारे भी घोर शत्रु हैं, श्रापके लिए जो कप्ट के विषय हैं, वे चाहे कष्ट एवं पराक्रम ही से सुसाध्य क्यों न हों पर उनका निर्मूलन मुक्ते व्यवस्य ही करना चाहिये । में भव हूँ । इस प्रकार प्रेमपूर्वक देव ( शिव जी ) के पूछने पर ब्रह्मा के समत-भाग्यशाली समस्त देवों ने महामाग शिव से ऋहा---'भगवन् 1 भीपण् पराक्रम नाले कुछ असुरगण् छग तपस्या के प्रभाव से हम · लोगों को कष्ट दे रहे हैं, उन्हीं द्वारा दुःसी होकर व्यापकी शरण में हम व्याये हैं।' है त्रिनेत्र ! दिति का पुत्र मय नामक एक वैत्य है, जिसने पीले रंग के द्वारवाले एक विशाल त्रिपुर की रचना की है। महादेव नी 1 उसी त्रिपुर दुर्ग का आश्रय लेकर सभी दानवगण निर्मय होकर श्रव हम लोगों को इस प्रकार सता रहे हैं जैसे लोग स्वामी विहीन मृत्य को पाकर सताते हैं। नन्दन ऋदि जितने हम लोगों के मनोहर उद्यान थे उन सर्वों की नष्ट कर दिया गया। रम्मा श्रादि जी श्रेष्ठ श्रप्ससाएँ थीं, उनकी भी वेदानव हर ले गये। महेरवर ! इन्द्र के घोड़े तथा जो कुमुद, शक्षन, वामन तथा ऐरावत आदि नामवाले हाथी थे, उनको मी खन लोगों ने छीन लिया। जो इन्द्र के रथ के मुख्य घोड़ थे, उन्हें भी वे छीन ले गये। श्रीर श्रव वे उन दानवों का रथ सींच रहे हैं। श्रधिक क्या कहें, जो भी रथ, हाथी, क्षियाँ तथा सम्पत्ति स्नादि हम लोगों के पास थीं उन सब को उन दैस्यों ने छीन लिया है। ऋव हम लोगों के जीवन में भी संराय उपस्थित हो गया है ।' इन्द्र व्यादि प्रमुख देवतार्थों के ऐसा कहने पर त्रिनेत्र देवाधिदेव बृहवाहन भगवान् शहर ने देवतार्थीं से कहा — 'देवगण् ! श्राप लोगों का समस्त कष्ट दूर ही जायगा, में ही उस त्रिपुर का विश्वंस करूँगा ! किन्तु उसके लिए में जो कुछ कहूँ वैसा ही की निये। यदि ऋाप लोग यह चाहते हैं कि मैं उस त्रिपुर का विष्वंत कहाँ तो एक सर्व सामन सम्पन्न श्राच्छा-सा रथ द्वसिष्यत कर सुम्मे दें।' इस मकार दिगम्बर शिव के कहने पर ब्रह्मा समेत इन्द्रादि देवों ने 'तथास्तु' कहकर उनके लिए एक सुन्दर रथ का निर्माण किया। इस स्थ का निम्न स्तर पृथ्वी का तथा शिव के पार्स्व में चलनेवाले दो गर्खों का जूआ बनाया, शिर के नीचे रखने के लिए मेरु शिखर की तकिया बनाया, मन्दर से दो पहियों का अल<sup>े</sup> बनाया, चन्द्रमा श्रीर सूर्य से दो झवर्षा तथा रजतमय चक्के बनाये । कृष्णपन्न तथा शुक्त पक्ष से रथ की दोनों धुरिया बनाई गईं -एवं श्रन्यान्य यंत्रों को उन्हीं देवताश्रों द्वारा निर्मित किया गया । कम्बल तथा श्ररवतर—इन दोनों नागों से बह रम चारों श्रोर परिवेष्टित था। मार्गव (शुक्र), श्रङ्गिरा (बृहस्पति), बुध, मंगल तथा गुनैश्चर श्रादि श्रेष्ठ देवों ने उस रथ पर श्रवस्थित हो श्राकाश को उस रथ का वरूथ (श्रावरण ) बनाया । सर्पो , के नेत्रों के समूहों से उस रथ का त्रिवेशा निर्मित किया जो सुवर्श के समान चमक रहा था। आठ सुल बाले देवतार्थ्यों ने मिए, मोठी तथा नीलम खादि स्त्रों से उसे बड़कर सुसन्नित किया था। गंगा, सिंगु रातद्, चन्द्रभागा, इरावती, वितस्ता, विपाशा, यमुना, गगडकी, सरस्वती, देविका तथा सरयू—इन श्रेष्ठ नदियों को उक्त रथ में चेगु के स्थान पर नियोजित किया गया था । धृतराष्ट्र नामक जो नागों के बंरावर थे

<sup>े</sup>चक का मध्यवर्गा काष्ट्र विसर्वे हुश रहता है।

उनको शिव के शंगार के लिए रखा तथा जो वासुकि तथा रैवत के वंशज दर्पशुक्त सर्पराज थे, वे शीघ गमन करनेवाले अनेक प्रकार की जाति तथा मुखवाले वार्खों का रूप धारण कर वार्खों के तरकरों में स्थित हुए। सुरता, सरमा, कह्<sub>र</sub>, विनता, शुचि, तृषा, वुसुद्धा-च्ये सव उम्र स्वमाववाली तथा सर्वरामा श्रीर मृत्यु त्रश्रवच्या गोनप्या, वालवध्या तथा वजाभया नामक शक्तियाँ थीं, वे गदा तथा राक्ति का रूप धारण कर उस समय शिव के रथ में उपस्थित हुई । उस विशाल रथ में सतयुग जुवा बना तथा चार हवन करनेवाले चार वर्ण-वाले लीला समेत मुवर्षा के कुगडल बने । वह जुआ रथ के शिरोभाग में महावलवान् धृतराप्ट्र नाग के टढ़ बन्धनों से बाँधा गया । ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा ध्यथर्ववेद-इन चारों वेदों ने श्रश्वरूप धारण किया । अक्षदान त्रादि ममुल जितने भी भग्रस्त दान कहे गये हैं, वे सब सहस्रों की संख्या में उन त्ररवीं के भ्रामूपए। वने । पद्म, महापद्म, तत्त्वक, कर्कोटक तथा धनंजन—ये सव नाग उन श्रश्वों के वाल के बन्धन हुए । अकार से उत्पन्न होनेवाले जितने स्तवन तथा मंत्रादि एवं यज्ञों के श्रनुष्ठान थे, 'तथा उपद्रव एवं उनके प्रतिकार, ( शान्ति के उपाय ) पशुवन्य त्रादि इष्टि तथा यज्ञोपक्षत एवं विवाहादि के संस्कार ये वे सब उसमें मिया, मुक्ता एवं प्रवालों के स्थान पर नियत हुए । इस प्रकार वह मुन्दर रथ विमूपित हुत्रा । ॐकार का चाबुक निर्मित हुच्या, उसका अधमाग वपट्कार से बना, सिनीवाली , कुहूँ , राका तथा अनुमती र नामक चार तिथियों की छारवों के जुए में बाँधे जानेवाली रस्ती तथा बागडोरें बनी, जिनसे वे अरव इघर-उधर धुमाये जा सकते थे। उस महान रथ की काली, पीली, खेतेत, मंजीठ के रंग एवं मूरे रंग की पवन .से हितती हुई पताकाएँ थीं । जहाँ ऋतुर्क्षों से समन्वित संवत्सर का धनुप बना । उस धनुप की दद पत्यंचा कभी बृद्ध म होनेवाली व्यम्पिका वर्गी । भगवान् रुद्र स्वयं काल स्वरूप हैं। उस काल ही को लोग संवत्सर माम से जानते हैं, इसी कारण मगवती पार्वती कालरात्रि रूप से उस महान् धनुष की कमी पुरानी न होने-वाली.प्रत्यंचा वर्ती । भगवान् त्रिनेत्र शङ्कर ने जिस श्रेष्ठ वाख से संधियों के समेत उस महान् त्रिपुर का विष्वंस किया, वह श्रेन्ड बाए विप्णु, चन्द्रमा एवं श्रम्नि के संयुक्त तेज से बना हुत्रा था। उस बाग के मुख भाग में ऋग्नि का, फाल में अन्धकार नाशक चंद्रमा का तथा समस्त वाण में सुदर्शन चक्रभारी विन्त्यु की तेजोराशि विद्यमान थी। उस वाण को ऋति भीपण प्रभावकारी बनाने तथा उसके तेज को श्रति उद्दीप्त करने के लिए नागराज वासुकि ने उस पर प्रसुर परिमाण में विप का वमन किया। इस प्रकार देवताओं ने देवी प्रभाव से युक्त उस दिव्य रथ की रचना कर लोकाधिपति शकर के पास ले जाकर यह बात कही--'दानवों श्रीप शृतुर्यों को जीतनेवाले ! हम लोगों ने आपके लिये ऐसे दिव्य रथ का संस्कार किया है, यह प्रत्येक श्रापत्तियों से बचानेवाला रथ है। श्रागे चलनेवाले इन्द्र समेत समस्त देवताओं तथा मेरुके शिखर की तरह विशाल तथा तीनों लोकों में सर्वोत्तम उस रथ को देसकर शकर ने देनताओं की प्रशंसा की। उस विशाल रथ को

<sup>े</sup>चहुरंदी से अक्त कमानस्था दिथि। <sup>क</sup>वह कमावस्था जिसमें अन्द्रमा की कवा छुप जाय। <sup>अ</sup>प्रतिरदा से युक्त पूर्णिमा तिथि। <sup>क</sup>कता से धीन चन्द्रमा वाली अर्पात् चर्छांदेशी अक्त पूर्णिमा तिथि।

. भली भौति बारम्बार देख-देखकर 'बहुत श्रच्छा, बहुत श्रच्छा'—ऐसा वारम्बार कहकर वे प्रशंसा करने लगे । . तदनन्तर उन इन्द्र समेत समस्त देवतार्थ्यों से उन्होंने स्वयं कहा---'दैवगण् ! श्राप लोगों ने जिस प्रकार का रथ हमारे लिए प्रस्तुतं किया है उसी रथ की मर्यादा के श्रानुकूल एक सारथी भी शीप्र ही तैयार कीजिये।' देशिधदेय रांकर के ऐसा केंहने पर देवता लोग वार्गों से विद्व जैसे कर दिये गये। वे बडी चिन्ता में मान होकर फहने लगे--- अब यह कार्य किस प्रकार सम्पन्न होगा ? महादेव के समान केवल सुदर्शन चक्रभारी भगवान् विष्णु को छोड़कर श्रान्य कीन देवता है जो सारथी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। सो. ये तो उस वाण के व्यममाग पर श्रवस्थित ही हैं। इस चिन्ता से चिन्तित हो कर देवगण शिलाखण्ड से प्रतिहत गाही के जुर में नचे हुए वैलों की मौंति कर्व्य दयांसे खीचते हुए 'किस प्रकार यह कार्य सम्पन्न होगा'—ऐसा कहने लगे । लोफनाय इन्द्र के व्यागे इस पकार चिन्तित खड़े हुए देवताओं को पितामह ब्रह्मा ने देखा श्रीर तव भें सारथी का काम सँमार्लुगा'— ऐसा फहकर उन्होंने घोड़ों की गुगडोर अपने हाथों में ले ली । तदनन्तर हाथ में चाबुक लेकर सारथी यने हुए ब्रह्मा की देखकर गन्धवीं समेत सभी देवताओं ने प्रसन्न मन से महान् सिंहनाद किया । विरवेश भगवान् रांकर ने पितायह ब्रह्मा के स्थ पर बैठ जाने पर 'हमारे समान ही सारथी मिल गया' कहकर रथ पर श्रारोहण किया । रांकर के रथारूढ़ हो जाने पर उनके श्रासद्ध भार से आकुल होकर अरवगण घुटनों के घल पृथ्वी पर गिर पड़े और पूलि का फंका उनके मुख में भर गया। इस मकार ( अश्यरूपधारी ) येदीं को भय से गिरा हुत्रा देखकर रांकर ने स्वयं उन्हें उठकर इस प्रकार उदार लिया जैसे द:ली तथा सन्तत पितरों को पुत्रमण उबार लेते हैं। तदनन्तर उस महान् रथ से भीपण शुट्द होने लगे. श्रीर समुद्र की गर्जना के समान देवताओं ने 'जय जय कार' किया। वरदायी स्वयम्मू भगवान् ब्रह्मा ने अंकार-रूप चावक को हाथ में लेकर मंत्रीच्चारण कर वेगर्युक उन श्रश्वों को प्रचालित किया। तस वे श्राह्म-मानो त्र्याकारा को लीलते हुए, सारी प्रथ्वी की स्ववरा फरते हुए, गुल से सर्पों की भाँति भीवरा फुफकार छोड़ने लगे । इस प्रफार जटाजूट घारी रांकर तथा स्वम्मू ब्रह्म के प्रेरित करने-पर वेगरााली वे भारव प्रलय के भोभागात के समान चलने लगे । ध्वजा को अस्थिक ऊँचा करने में निपुण नंदीश्वर ने उस श्रेट रथ की सर्वोचन ध्वजदंड पर शिवजी की इच्छा से अपना आसन जनाया । सूर्य के समान तेजस्वी, मृग-पत्र राक तथा श्रंगिरा पुत्र वृहस्पति ने हायों में दरड धारण कर उस श्रेप्ट रथ के दोनों चरकों पर रुद की हितकामना से निवास किया । तब शत्रुओं के विनाश करने में सहस्र हार्यो वाले श्रवन्त भगवान शेपनाग हाथ में वास्स घारस कर रथ की तथा ब्रह्मा जी के श्रासन की रत्ता में नियुक्त हुए । यमराज श्रापने . अत्यन्त दाहरा महिष पर, धनपति कुबेर सर्प पर, देवराज श्रपने बाहन ऐरावत पर, धरदायक कार्तिकेय सी चन्द्रकवाले मयूर पर, जो कुनते हुए किन्नर के समान था, शीघ चढ़कर, पिता के उस युगोपम रथ की रत्ता करने लगें । तेजस्वी मगवान् नंदीश्वर शृहा घारण कर रथ के पीर्व से तथा दोनों बगलों से लोक विनाशक काल के समान उम्र रूप धारण कर रचा करने लगे । अग्नि के समान विकराल वर्णवाले. ज्वालामुखी पर्वत के समान भीपए अमधगए भगवान् रांकर के रथ के पीळे-पीळे इस प्रकार चलने लगे मानी

महासमुद्र में नाक्त्तण तैर रहे हों । मृषु, भरद्वाज, विसध, गीतम, कतु, पुलस्य, तपस्वी पुलह, मरीनि, श्रात्र, भगवान् श्रांभिरा, परारार तथा श्रामस्य श्रादि प्रमुख महिपेगों ने विचित्र मृपणों सथा स्तुतियां द्वारा श्रात्रमा, श्रान्तित रांकर जी को परम सन्तुष्ट किया । सुवर्ण गिरि के समान सुन्दर वह स्थ श्राकारा मार्ग में श्रावस्थत उस त्रिपुर की श्रोर पन्त्वारी पर्वत के समान चला । हस्ती, पर्वत, सूर्य एवं मेघ के समान श्राकार तथा तेजवाले, जलबुक्त बादल के समान भीपण रव करनेवाले वे प्रमथमण देवताशों द्वारा सुरिन्त उस रथ को चारों श्रोर से पेरकर बड़े गर्व के साथ पीले-पीले चलने लगे । श्राति तेजोमय वह सुन्दर रथ वज्रपात एवं मेघ गर्जना के समान भीपण रच करता हुआ श्राकारा मार्ग में इस प्रकार चलने लगा जैसे प्रमत्यकाल में मकर श्रादि जलीय जन्तुश्रों से ब्यास एवं उद्धत समुद्र चला जा रहा हो । ॥१-७१॥ श्री मास्स्य महापुराण में त्रिपुरताह्मसंग में स्थ प्रयाण वर्णन नामक एक सी तैतीसवाँ श्रप्याय समास ॥१२३॥

#### एक सौ चौतीसवाँ अध्याय

स्त ने कहा—इस प्रकार उस श्रेष्ठ रंथ की देवाताओं तथा अन्य लोगों ने आकर पूजा की श्रीर भगवान् शंकर उसपर विराजमान हो गये । प्रथम (शिव जी के गण) घोर शोर मचा कर 'बहुत श्रन्छ।, बहुत श्रन्छा!—इस प्रकार चिल्लाने लगे । महाष्ट्रपम नंदीश्वर ईरवर के स्वर के समान भीपण राज्द करने लगे, विमगण जय-जयकार मचाने लगे और घोड़े हिनहिनाने लगे। तब रण मृमि से उद्यल करे दैवपिं नारद भगवान्, जो पृर्धिमा के चन्द्रमा के समान शोभायमान हो रहे थे, रीघ्र ही उस त्रिपुर की श्रोर प्रस्थित हुए । वहाँ देखों के त्रिपुर में भीषण उत्पात एवं श्रपशकुन श्रादि हो रहे थे उसी समय वहाँ पर परम तपस्थी भगवान् नारद जी प्रकट हुए । श्वेतमेघ के समान कान्तिमान् नारद को श्राया देख सभी दानव गण एक साथ ही अभिवादन करते हुए उठ खड़े हुए । त्रिपुरेश्वर मय ने देविप नारद का अर्ध्य मधुपर्क तथा पाचादि से इस प्रकार पूजन किया जैसे देवराज इन्द्र सृष्टिकर्चा भगवान् ब्रह्मा की पूजा करते हैं । पूजनीय परम तपन्थी नारद ने मय की पूजा श्रंभीकार की श्रीर तदुपरान्त वे सुवर्ण के एक सुन्दर स्नासन पर श्रासीन हुए । नारद जी के सुखपूर्वक श्रासन पर बैठ जाने के बाद दानवपति मय भी दानवों के साथ श्रपने उचित त्रासन पर विराजमान हुआ । महा ऋछुर मय ने ब्रह्मपुत्र नारद जी को बैठा देख ऋति प्रसन्नता से पुलकायमान हो प्रसन्न मन एवं विकसित नेत्रों से पूछा---- 'वर्तमान के जाननेवाले नारद जी ! हमारे इस त्रिपुर में इस प्रकार के भीपण श्रापशकुन दिखाई पड़ रहे हैं जैसे श्रान्यत्र कहीं भी न होते होंगे । लोगों को परम भयानक स्वम दिखाई पड़ते हैं, पताकाओं के दग्छ टूट-टूट कर गिर पड़ते हैं। विना वायु के ही पताकाएँ पृथ्वी पर त्रा गिरती है । श्रद्धालिकाएँ पताकान्त्रों एव प्रवेश द्वारों के साथ काँपती हैं, त्रिपुर भर में 'मारो-मारो' की मयंकर ध्विन छुनाई पड़ती हैं । नारद जी ! मै एक छिए के स्थारण स्वरूप, वरदायी, भक्तों को श्रभयदान देनेवाले शंकरजी को छोड़ कर इन्द्र समेत समस्त देवताओं को कुछ नहीं दरता हूं । निजाप

नारद जी ! इन उत्पातों के विषय में श्राप से कुछ विषा हुआ नहीं है, आप तो भृत तथा भविष्य के विषय में भी पूरी जानकारी रखते हैं । धुनिश्रेष्ठ नारद जी । हम लोगों को अतिराय भय देने वाले इन अपराकुनों का क्या कारख है ? कुपया इसके विषय में श्राप बतायें । में श्रापकी रारख, में हूँ !' इस प्रकार मय की प्रार्थना सुन शोकरहित प्रसन्न विच नारद जी बोले ! ॥ १ — १६॥

नारद ने फहा-दानव पति । जिस कारण से ये व्यपग्रकुन हो रहे हैं, उसके विषय में कह रहा हूँ, सुनिए । धर्म राज्द पृत्र्धातु से बना हुआ है, जो धारण तथा माहात्म्य के ऋर्य में प्रयुक्त किया गया है। परमेरवर के महत्त्व को श्रंगीकार कर (अपने की) धारण करने की धर्म कहा जाता है। मनोरयों को सिद्ध करनेवाले इस धर्म की ऐसी व्याख्या आचार्यों द्वारा वतलायी गई है। इससे मिन जो वैसा इष्ट साधक नहीं होता श्रर्थात् जो श्रनिष्ट फलदायी होता है, वह श्रधम है। श्राचार्य लोग उसका उपदेश नहीं करते । मनुष्य को कुमार्ग से सम्मार्ग पर ज्ञाना चाहिए । जो सम्मार्ग से कुमार्ग पर जाते हैं, उनका विनास निश्चित है । वेद के माहात्म्य को जाननेवाले ऐसा जानते हैं । तुम इन सब उन्मत दानवीं के साथ अपर्म के रथ में आरूढ़ होकर देवताओं के अपकारियों की सहायता करते हो । ये सब अपराकृत, जिन्हें तुमने मुक्ते वतलाया है, इन्हीं दानवों के विनास के सूचक हैं। भगवान् रुद्र सम्पूर्ण लोकमय स्थ पर आरूड़ होकर तुम्हारे इस त्रिपुर की, तुम्हें तथा अधुरों को विनष्ट करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए है दानव । श्रपने पुत्रों तथा दानवों को साथ लेकर तुम महा तेजस्वी शारवत भगवान् महेरवर भी शरण में चले नास्रो ।' इस प्रकार देवपि नारद दानवों को इस स्त्रागत महामय की सूचना देकर पुनः देवाधिदेव शंकर जी के पास बापस चले श्राये । नारद मुनि के चले जाने पर मय ने श्रपने मन में विचार किया कि 'इस प्रकार का कार्य शह सम्मत १ (नहीं) है ।' सदुपरान्त उसने दानवीं से कहा—'दानवगण ! दुम लोग शह बीर हो, पत्रादि से सम्पन हो, सभी मकार की कामनाओं की भाष कर चुके हो । इन देनताओं के साथ युद्ध अनस्य करो, इसमें भय मत करो । श्रमुरगयो | इन्हें जीत कर हम लोग देवताश्चों की उस समा के समासद हो जायेंगे तथा इन्द्र समेत समस्त देवताश्रों को मारकर समस्त लोकों का उपमोग करेंगे। तुम लोग युद्ध के लिए सुसज्जित होकर हाथों में विविध हथियार कवच आदि धारण कर सभी ग्रसासों को तैयार कर दुर्ग के ऊपर बा स्रदारियों पर जा वैठो। इन तीनों पुरों में श्रापने-श्रपने योग्य स्थानों को प्राप्त कर बैठ जास्रो, नहीं तो देवगण् इन पुरों पर श्राक्रमण कर के श्रीर बचकर चले जायेंगे । श्राकाशमार्ग में चलनेवाले वे शूरवीर देवगण तुम लोगों के जाने हुए हैं, उन्हें प्रयक्तपूर्वक रोकते जान्त्रों न्होंर ऋपने तीक्ष्ण बागों से उन्हें मलीमाँति घायल करो ।' मय ने देवरुपी श्राक्रमस्पकारी हाथियों के निवारस्प के लिए इस प्रकार की वार्ते दानवें से कर खियों की चिन्ता, तथा व्याकलता से व्याप्त उस त्रिपुर में प्रवेश किया। श्रीर तदनन्तर उसने शुक्र रजत के समान पवित्र युति, कामादि के राजु, अन्यकासुर के उन्मूलक, दक्त के शरीर के विनासक मगवान रांकर की मनोहर स्तोत्रों से पूजाकर सर्वतीभावेन उन्हीं की शरण प्राप्त की । उस समय चन्द्रशेखर संगवान शंकर का तृतीय नेत्र यद्यपि कीय की श्रामि की उदीक्षि से युक्त था किन्तु श्रामय पद की इच्छा रखने वाले मय की प्रार्थना के बाद वे उसकी

श्रभिसंघि को दुःच भी नहीं समभा तथा उसके श्रभिमत वरदान को दे भी दिया, जिसके कारण वह दानवपति श्रीर श्रथिक निडर होगया । ॥१ — ३ ३॥

श्री मातस्य महापुराण् में त्रिपुरदाहमसग में नारद गमन वर्णन नामक एक सौ चौतीसवाँ श्रध्याय समाछ ॥१३४॥

#### एक सौ पैतीसवाँ अध्याय

स्रत ने कहा --- तदनन्तर देविष नारद जी त्रिपुर से रणमूमि में वापस आकर देवताओं की सेना में उपस्थित हुए और वहाँ देवताओं की सभा में सम्मिलित हुए । वह श्रति विस्तृत वर्ष इसावृत्त के नाम से विख्यात था, जहाँ पर दैरयराज बिल संबत चित्त से यज्ञाराधन में निरत था। वह पुराय स्थान त्रिलोक में 'देवताओं की जन्म मृमि' नाम से विख्यात है; वहाँ पर देवताओं के विवाह, यज्ञ, जात कर्म श्रादि पवित्र संस्कार तथा कियाएँ सम्पन्न होती थीं । वहीं पर देवताओं के कन्यादान श्रादि पुनीत वत भी सम्पन्न किये जाते थे । यहीं नहीं वहीं भ्रपने गर्णों समेत मगवान गंकर भी नित्य विहार करते थे । उसी स्थान पर लोकपाल गए। भी सुमेरु पर्वत की भाँति निवास करते हैं । द्वितीया के चन्द्रमा को धारए। करने-वाले मञ्जूषिंगल नेत्र मगवान 'राकर ने उक्त स्थान पर इन्द्र से तथा अपने गंग्राधीशों से कहा---'देवराज ! इन्द्र ! यहाँ से तुग्हारे रात्र क्षीं का त्रिपुर सामने दिखलाई पड़ रहा है, जो अनेक प्रकार के विमान, पताका तथा ध्वजाओं से सुरोमित तथा श्रति प्रसिद्ध है । यह बात प्रसिद्ध है कि यह त्रिपुर श्रप्ति की तरह राष्ट्र श्री को परम दु:ख देने बाला है। श्रीर उसमें ये काले बादलों के समान भीपण श्राकृति वाले दानवगरा दिखाई पड़ रहे हैं, जो कुराडल तथा किरीट धारण किये हुए चहार दीवारी, फाटकों तथा भाँटारियों पर वड़े-बड़े पर्वतों के समान विराजमान है। ये सभी विजय की इच्छा से हथियार घारण कर विकराल छल वाले, दानवगण त्रिपुर से बाहर निकल रहे है, सो तुम इन सब महान दानवों को, मेरे गणों के साथ अपने श्रमालयं रास्त्रों से मारो । मै श्रापने इस श्रानुपम रथ पर बैठकर पर्वत के समान निश्चल होकर तुम लोगों की विजय कामना से इस त्रिपुर के लिहों को देखूँगा। हे इन्द्र ! जब पुष्य नक्तत्र के योग पर तीनों पुर परस्पर एक स्थान पर मिलेंगे, उस समय मै अपने एक ही बागा से इस समस्त त्रिपुर को दग्य करूँगा ।' देवराज इन्द्र ने शिव की पैसी बातें सुन श्रपनी सेना को साथ लेकर जिपुर को जीतने के लिए मस्थान किया । सिंह के समान भीपण गर्जन करने वाले देवताओं तथा शिव के भयानक गर्णों को साथ लेकर इन्द्र प्रस्थित हुए । वे प्रमथगण उस समय सुन्दर रथों पर श्रारूड़ होकर दौड़ते हुए बादलों की तरह मालूम पड़ रहे थे । उनके भीपण चीत्नार को सुनकर युद्ध की लालसा से दानवगण हथियार ले-लेकर त्रिपुर से बाहर निकल पड़े श्रीर श्राकाश में उन गरोश्वरों तथा देवताओं के सम्मुख श्रा गये । उनमें बहुत से दानवगरा बादलों के समान भीप्या गर्जना करनेवाले थे और आसार में भी काले मेघों के समान थे। वे सभी उद्धत स्व-मान वाले दानन मुँह से सिह की तरह घोरे गर्जन करते हुए श्रनेक प्रकार के बाले बजा रहे थे। उम

त्रिपुरवासी दोनवों के सिंहनाद के सम्मुख देवताओं के सिंहनाद तथा सम्पूर्ण नायों के गुरूद हस भकार श्रास्त हो गये जैसे काले बादलों में चन्द्रमा श्रास्त हो जाता है। पूर्णिमा के चन्द्रमा के अदित होने पर जिस प्रकार समुद्र स्पीत होकर उपर उठता है उसी प्रकार उन भयानक ग्रारि वाले दानवा से समस्त त्रिपुर उद्दीष्ठ हो उठा । उस समय कुछ दानवगण त्रिपुर की चहार दीवारियों पर, बुध फांटकों पर तथा कुछ श्रॅंटारियों पर शस्त्रास्त्र से सुभिज्जत होकर बैठे हुए थे। उद्ध्यं दानव चलते हुए बाजा बजा रहे थे। कुछ सुवर्ण की गालाएँ भारण किये हुए थे, बुख<sup>े</sup> सुन्दर वर्जी तथा चमशले आगुवर्णों से सुरोभित हो रहे थे, और कुछ इतने मीपण शब्द कर रहें में मानो जलपुर्क बादल गरज रहे हाँ । कुछ दानव श्रमने बलों को उड़ाते हुए इधर-उपर बीड़ रहे थे, श्रीर परस्पर एक दूसरे को पकड़ कर पूछ रहे थे कि "अरे ! यह क्या हो रहा है । में नहीं जानता कि यह सब क्या हो रहा है, मेरी हो शुद्धि ही लुस हो गई है. श्रमी लुप रहो, जीवन, के वहुत दिन श्रेप हैं, फभी तो मालूम ही हो जायगा कि यह क्या है ? वह कीन पेसा सिंह के समान महा पराकमी है जो रथ में श्रावस्थित होकर समस्त पृथ्वी के सारमूत इस हमारे त्रिपुर को इस प्रकार भीड़ित कर रहा है जैसे व्याधि अरीर को पीड़ित करती है। यह जो है, सी रहे ? ऐसी हड़वड़ी में इसकी चिन्ता करनी ठीक नहीं, हथियार लेकर शीघ ही मैदान में या जायी, तब पुरुष्ते पृथ्वने की जरूरत - ही कहाँ होगी ।" इस अकार वे त्रिपुर निवांसी दानवर्गण उस समय आपंस में एकत्र होकर एक दूसरे से महन फरते तथा उत्तर देते थे। तारकापुर के पुर में रहनेवाले तारक के व्यनगानी देश्य गण अपने पुर से कूद्ध होकर इस मकार बाहर निकले जैसे कुद्ध महा सर्प अपनी बिल से बाहर निक-लते हैं। दीड़ते हुए अभुर गण िया के गणा तथा यूथपों हारा इस प्रकार रोक लिए गये जैसे सिंहों के यूथपतियों द्वारा हस्तियों के समूह रोक लिये जाते हैं। इस प्रकार गंखायों द्वारां अवरुद्ध श्राम. की तरह गर्वीते उन राचसों के आकार निर्धृत श्रामि की तरह और भी उदीत हो उटे। तदनन्तर मयानक तथा बड़े यहे भनुमां को, जो भीपंग ट्रंकार करने वाले थे, धारण कर वे लोग प्राया संहारक बायों द्वारा एक दूसरे की सेना में प्राधात करने लगे । रूपवान् दानवंगमा विलाइ, संग तथा श्रान्य प्रकार के भयानक मुखबाले शिव के पार्षदों को देखकर ऊँचे स्वर में हँसने लगे। मुसल के समान विशाल भुजार्थी द्वारा खीचे हुए धनुपी से निकले हुए बाग बीरी के केवची में इस प्रकार धुसने लगे जैसे पन्ही तालावों में धुसते हैं। दानव गए शिव के गएों से 'ब्ररे अब तो तू मरे ही हो, हमारे हाथ से बाहर कहाँ जा सकते हो, श्रमी हम लोग तुम्हें मार डालेंगे, मागो मत, लौट श्राश्रोंगे, इस पकार की कठोर वार्ते कह कह कर अपने तीर्ख वाणों से उनका इस तरह भेदन करने लगे जैसे सूर्य की किरग्रें बादलों का भेदन करती हैं। सिंह के समान बलगाली तथा विकराल नेत्रोवाले शिर्व के गण भी पर्वतों के लएडों, वृत्तों तथा बड़ी-बड़ी शिलाओं द्वारा दैत्यों तथा दानवीं का संहार करने लगे । जिस प्रकार काले मेवों से व्यात हंत के समूह आकाश में दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार बहुते से दानवे गर्गी से आकीर्ण वह संपूर्ण त्रिपुर नभ में सुराभित हो रहा था। बड़े-बड़े श्रासुर गए। घनुप श्लीच कर बाए। भी भाड़ी लगा

हैं थे । वह वाणों की दृष्टि इस प्रकार सुशोमित हो रही थी जेने मध्य में उमे हुए इन्द्र धनुप से सुशोभित बादलों से वृष्टि हो रही हो । श्रसुरों के वार्णों से श्रतिशय घायल होकर गर्णेक्वर गर्ण इस प्रकार रक्त उगलने लगे जैसे पर्वन से मुदर्श धानु निकल रही हो । शिवगर्सी द्वारा फेंके जानेवाले वृद्ध, शिला, वज्र, शूल, छुरी तथा कुल्हाड़ों से घायल दानव गण इस प्रकार मूर्ण कर दिये जाते थे जैसे पत्थर के टुकड़ों के पटकने से शीशा चूर्ण-चूर्ण हो जाता है। भयानक रूप वाले महान् असुरों से वह त्रिपुर इस प्रकार प्रमावशाली हो गया था जैमे चन्द्रमा के उदित होने पर पूर्णिमा का समुद्र उफन पड़ता है । दैत्य गया 'तारकासुर की विजय हो रही हैं। ऐसा कह रहे थे, श्रीर इंघर इंग्द्र श्रीर रुद्र की विजय हो रही है। गरोश्यर लोग यह कह-कह कर चिल्ला रहे थे। इस सैन्य समुद्र में बांगों द्वारा युद्ध से निवारित तथा वायल योद्धा गए। इस प्रकार घोर शब्द कर रहे थे जैसे वर्षी काल में जल युक्त बादल गरज रहे हों । क्टे हुए हाथों, शिरों, पीले वर्ण की क्टी हुई ध्वर्जा और पताकाओं से त्राकीर्ण तथा मांस श्रीर रक्त से मरी हुई युद्ध की मूमि श्रितिराय भयावनी दिलाई पड़ रही थी । अंच्छे-अच्छे शस्त्रास्त्रों से सुसज़ित दानव तथा प्रमथ गए सहसा रख मृमि से कूद कर ताड़ की ऊँचाई तक आकारा में पहुँच जाते ये तथा अपति घायल होने के कारण फिर उपर से गिर पहते थे । उस सबब आकाश में विचरण करनेवाले सिद्ध, अप्रसरा तथा चारणादि के समूह योद्धाओं के भायल होने पर 'बहुत अच्छा' 'बहुत अच्छा' फेह कह कर, चिल्लाने लगते थे ! उस समय देवताओं की दुन्दुिभयो विना वजाए ही आकाश में इस प्रकार सुनाई पड़ रही थीं जिस प्रकार यादलों की कड़कें सुनकर कुद्ध कुत्ते हुँआने लगते हैं। ॥१-४४॥ 🕟

े. असुर गण उस समय त्रिपुर में इस प्रकार प्रतिष्ट हो रहे थे जैसे निद्या समुद्र में प्रधेश करती हैं तथा कुछ सर्प अपनी बिल में प्रवेश करता है । तारकासुर के उस प्रसिद्ध पुर में शह देवतागण शक्षों समेत इस प्रकार गिरे हुए थे जैसे पहाचारी पर्वत गिरे हों । गण्डेश्वर लोग तीन भागों में विभक्त होकर उस त्रिपुर में युद्ध कर रहे थे । एंग्रिम में बलवान विद्युन्माली तथा मय खुत्त के समान निर्मय खहे हो कर युद्ध कर रहे थे । पर्वत के समान शोभाशाली दैत्यराज विद्युन्माली ने श्रांत भयानक मूसल को हाथ में लेकर युद्ध कर रहे थे । पर्वत के समान शोभाशाली दैत्यराज विद्युन्माली के मूसल से व्यतिश्वर घायल हो कर निर्मेश्वर इस महान्यकेश्वर के अपर प्रहार किया । दानवराज विद्युन्माली के मूसल से व्यतिश्वर घायल हो कर निर्मेश्वर इस प्रकार पूपने लगे जिस प्रकार पहले मधु द्वारा ताडित हो कर मगवान विद्यु धुमाये गये थे । उस युद्धमूमि में घायल हो कर नदी के चले जाने पर विद्युन्माली के उत्तर एक साथ श्वाक्रमण किया । विद्युन्माली ने प्रमुत करोर वाण्योतियों ने श्वित कुद्ध हो कर विद्युन्माली के उत्तर एक साथ श्वाक्रमण किया । विद्युन्माली ने श्रम करोर वाण्योतियों ने श्वर्त कुद्ध हो तथी गया ग्रांत के समान थे और श्वरच्या याणेश्वरों के प्रमुत्व थे, श्वरित घायल कर-कर के वह जोशें से इस प्रकार घोर गर्जना की जेसे श्वरण के महीने में भेष गरवता है । उसने इस महान्य तथा भीपण रव से स्प्तै के समान ते जल्वी निद्विकर्यर ने मूच्छा छोड़कर हो रा संमात ली श्रीर विद्युन्माली की श्रोर श्वरक्ष विद्या । शिव से प्राप्त प्रज्वित श्रमिन के समान दीतिमान से साम ते उन्होंने वक्र के समान दीतिमान स्वत्र से उन्होंने वक्र के समान प्रार वाले वाले प्राप्त समान प्राप्त स्वाप से छुटा हुश्या,

मोतियों की लढ़ियों से सुशोभित वह भीपण वज उसकी छाठी पर श्राकर गिरा । वज्र के समान गरीर-भारी वह श्रमुर वज से भावल होकर इस प्रकार धरती पर गिरा जैसे इन्द्र के वज से ताड़ित होकर पहा गिर पड़ता है । श्रपने वर्ग को श्रानन्द देने वाले नंदी ने दैत्यराज विद्युन्मली का वध कर दिया —ऐसा देखकर दानव लोग विलाप करने लगे तथा शिव के गयाधिप लोग प्रतिशय उत्साह से दीड़ने लगे। श्रसुर गण् विदान्माली के मारे जाने पर क्रोध तथा श्रमर्प से पूर्ण होकर खुजों तथा पहाड़ों की वादलों की भाँति वर्षा फरने लगे । उन बड़े-बड़े पर्वतों द्वारा धायल वे शिव के गण इस प्रकार किंकर्चन्य विमुद्र हो गये असे श्रधार्मिक पुरुष वन्दनीय देवता एवं ब्राक्सर्यों के विषय में हो "जाते हैं । तत्परचात् श्रमुरनायक प्रतापी तारकातुर वृत्तीं तथा पर्वतीं के समान स्वरूप धारण कर रणमूनि में सुरोभित हुन्ना। उस समय शिर पैर तथा हार्थों से विहीन तथा हथियारों से वायल मुखवाले गरापित लोग मंत्र से विवश किये गये सर्प की भाँति दिलाई पड़ने लगे । मायावी मय द्वारा घायल किये गये गणाधि-पति गए। श्रनेक प्रकार से राज्य करते हुए इस प्रकार इधर-उधर घूम रहे थे जिस प्रकार पिंजरें में बंद पहीं। श्रद्धरपति तारकाद्धर ने देवताओं की तमाम सेना को इस मकार जलाना शुरू किया जैसे सूले काष्ट को श्रन्ति । तारकासुर की बायों की वृष्टि द्वारा शिव के गया उस समय निवारित कर दिये गये । इस समय मय की माया से तथा तारकासुर के बागों से गणाधिपति गण इस प्रकार विद्वल हो गये जैसे पुरानी जड़ोंबाले वृत्त । मायावी मय ने भाया के प्रभाव से रात्रुओं की सेना पर अनेक बार अग्नि की वर्षा की तथा ऊपर से माहं. मकर, सर्प, पहाड़, सिंह, बाघ, बृत्त, काले हिरण, तथा एक प्रकार के विरोप हिरण, जिनके आठ पैर होते हैं, की वर्षों की तथा ऋति मात्रा में जल की भी षृष्टि की श्रीर प्रचंड वायु को भी वहाया । इस प्रकार शिव के गए। मय तथा तारकाक्षर की माया से एकदम सम्मोहित हो। गये। वे मन से भी किसी प्रकार की चेटा करने में इस प्रकार असमर्थ हो गये जिस प्रकार काम आदि-इन्द्रयों के विषय मुनियों द्वारा विवरा कर दिये जाते हैं। 'श्रपार जलसारि, भीषण प्रचंड ऋग्नि, उसी में गिरनेवाले हाथी, सर्प, सिंह, बाघ. रीख. मेंडिया तथा राज्तसों द्वारा पीड़ित तथा घने अपार खंबकार में इघर-उधर मार्ग न दिलाई पड़ने से सम्मोहित वे प्रमथ्याण इस प्रकार निवय हो गये जिस प्रकार समुद्र की थाह लगाने-वाला मनुष्य विवर हो जाता है। इस मकार शिव के गयों का मारे जाते हुए तथा दैत्यों का गरजते हुए देख कर बड़े-बड़े देवतात्र्यों के ऋषिपतियों ने गुणों की रुद्धा के लिए हथियार भारण कर राष्ट्र की सेना में एक साथ ही प्रवेश किया । गदा धारण कर यमराज, वरुण, भास्कर तथा एक करोड़ देवताओं के साथ श्ररिवनीकुमार श्रीर श्वेत हाथी पर सवार हो बज्रधारण कर स्वयं देवराज इन्द्र, चन्द्रमा, श्रपने पुत्र शनैरचर समेत सूर्य, श्रन्तक समेत महायुतिमान् त्रिनेत्रधारी मगवान शंकर—ये सभी देवगण क्रोध से उन्मत्त होकर इस प्रकार रात्र हुशों की सेना में प्रविष्ट हुए जैसे मतवाले हाथी वन में तथा दिवाकर सूर्य मेघाच्छन आकारा में प्रवेश, करते हैं। उनके प्रवेश करते ही दैरयों की सेना इस प्रकार माग चली जैसे निर्जन वन में सिंहों के मारे गीएँ माग चलती हैं। श्रापने भीपए वार्यों से पीड़ित कर देंत्यों को

शिव के पार्पदों ने खिल-भिन्न कर दिया। वे श्रातिदीन हो गये। जैसे श्राकार मंडल में विद्यमान स्वर्गीय ज्योतिः पुजों में श्रेष्ठ सूर्य मनुष्यों के श्रंपनार को दूर कर देता है, जिस प्रकार रात्रि के घने श्रंपकार को चंद्रमा दूर कर देता है उसी प्रकार राणाज्ञण में शिव की कृपा से दैत्यों के श्रंपकार रूपी शखों का प्रभाव दूर हो गया। उस समय दिवपाल, लोकपाल तथा गाणेश्वरों ने सिंह के समान घोर गर्जना की। तदनत्तर युद्ध में दैत्य लोग गाणों द्वारा विधे हुए श्रगों वाले तथा पाद, हाथ तथा शिरों से भिन्न हो-होकर गिरने लगे। श्रेष्ठ देवताशों द्वारा धायल किये गये श्रमुर गण इस प्रकार दुःखी थे जैसे कीच में फॅसे हुए हाथी के समूह। उन पर इन्द्र ने वज्ञ से प्रहार किया। कार्षिकेय ने श्रमुन शुक्त श्रमुन के श्रमुन मयानक दंद से, वरुण ने पारा से, सुकेश कुचेर ने श्रमुन प्रसाकम द्वारा श्रात प्रमाव युक्त त्रिशृह्ण से उन दैत्यों का घोर सहार किया। गयोश्वर गाण पूर्णाहुति से देदीप्यमान श्रम्म के समान तेजीयुक्त होकर युद्ध भूमि में दैर्त्यों को भगाते हुए गिरती हुई विजली के समान तेजी से इपर-उपर कड़कने लगे। तदनन्तर मय ने देवताशों के रक्तक कार्षिकेय को बागों से वायल कर तारकासुर देत्य से कहा—॥१८—८०॥

'दैत्य । त्राव में भीपण प्रहार करता हुआ देश्यों की श्रेष्ठ सेना लेकर इस त्रिपुर में प्रवेश करूँगा श्रीर वहाँ कुछ देर विश्राम कर पुनः शक्त सम्पन्न होकर यहाँ आने वाले देवों से अनुवरों समेत पुनः युद्ध करूँगा । हथियारों के लगने से हम लोग सभी विक्रत श्रंगों वाले हो रहे हैं, सभी के हथियार, ध्वजा, कवन सथा वाहनादि जिल-भिल हो गये हैं । ये सम गणेश्वर तथा लोकाधिपति अन्तिम बार हम लोगों को जीतने सथा बाहनादि जिल-भिल हो गये हैं । ये सम गणेश्वर तथा लोकाधिपति अन्तिम बार हम लोगों को जीतने की इच्छा से ऐसा उत्कट पराकम दिखा रहे हैं। मय की ऐसी बातें युव रक्तनेत्र तारकायुर ने आकाश मार्ग सी दिति के पुत्रों के साथ अपने पुर में शीप्रतापूर्वक प्रवेश किया । इससे अदिति के पुत्र देवगण सानरम्मि में अस्पिक प्रसन्न हुए । तदनन्तर सथ के पीछे दौज़ती हुई शिव की सेना में शंख, दुन्दुमि एयं नगाड़े के साथ भीपण सिहनाद इस प्रकार होने लगा मानो हिमालय में गज एव सिंहों के समूह गरूज रहे हों । ॥८१-८४॥

- श्री मास्त्य महापुराण् में त्रिपुरदाह वर्णन नामक एक सी पैतीसवों श्रप्याय समाप्त ॥१३५॥

## एक सौ ब्रत्तीसवाँ अध्याय

सत ने कहा —दानवराज भायावी मय देवताओं पर भीपणा महार कर समरभूमि से शीघ ही इस प्रकार त्रिपुर में प्रविष्ट हुआ जैसे आकारा में काला मेघ प्रविष्ट होता है । जिन्ता से दीर्घ शवां खींचते हुए त्रिपुर के मध्य में भागकर आये हुए दानवों को देखकर लोक के विनारा के अवसर पर दूसरे काल की मोंति वह जिन्ता करने लगा। 'जिसके सामने ग्रुद्ध की इच्छा रखने वाला इन्द्र भी दरता था वह महान् यशस्वी विद्युत्माली मारा जा जुका। हमारे इस त्रिपुर दुर्ग के समान कोई अन्य दुर्ग त्रिलोकी में नहीं हैं; किन्तु उसका भी आंज यह हाल हो रहा है। इंसलिए निश्चित है कि विनारा के उपस्थित होने

पर ऐसा दुर्म भी हमारी कुछ सहायता नहीं कर सकता । क्यों न हो, इस संसार में दुर्ग क्या दुर्ग से भी वदफर जो वस्तुएँ मनुष्य की सहायक हो संकती हैं वे सभी उस महाकाल के वरा में रहती हैं। जब वह महाकाल हो हम लोगों पर कुद्ध हो गया है तो हम लोगों की श्रव रहा किस प्रकार हो सकेगी ? इन तीनों लोकों में जो कुछ भी है, संसारी जन्मुशों में जो कुछ भी पराकम विद्यमान दिखाई पड़ता है, वह सब उसी महाकाल के श्रवधान है। यह पितामह ब्रक्षा का विधान है। ऐसे श्रवरिमित पराकमी तथा श्रवस्य उस महाकाल की कृरता में कीनसा उद्योग सफल हो सकता है ? उस महाकाल को पराजित करने में श्री रोकर जी के विना कीन समर्थ हो सकता है ? में देवराज इन्द्र से छुछ डर नहीं खाता, न तो यमराज ही से छुछ डरता हूँ। न तो कुबेर श्रवशा बरुए का ही छुक्ते दुछ भय है, किन्तु इन संभी देवताश्रों के स्वामी महादेव ही हमारे, भय के कारण हो रहे हैं; उनका जीतना महान कठिन है। मेरे ऐर्वर्य का जो छुछ भी परिणाम है, मेरी प्रकुत्व-शाबि का जो छुछ भी फल है, उसको शाज में सभी वीरों तथा सामनों के समुख बदिर्गत करूँगा। में एक श्रवत जल से पूर्ण बावली का निर्माण करूँगा श्रीर ऐसी सर्वन्नेष्ठ श्रीपियों के समूहों का श्रविकार करूँगा जिनके सेवन से मेरे सभी सैनिक दानव शुन्द पुनः जीवित हो जायों । ॥ १ — १ ०॥

इस प्रकार सैनिकों से कहने के उपरान्त मायावियों में श्रेष्ठ बलवान उस मयासुर ने माया द्वारा इस प्रकार एक बावली का निर्माण किया जिस प्रकार पितामह ब्रह्मा ने रम्मा की सृष्टि की थी। ज्याठ कोस लंगी, चार कोस चौड़ी, सुन्दर चढ़ाव खतार वाली फया की माँसि मनोहर सीड़ियों से व्यति सुन्दर, चन्द्रमा की किरणों के समान स्वच्छ, मुस्ताडु एवं परम मुगंधित श्रमृत जल से परिपूर्ण, सर्वां ग मुन्दरी रमणी की माँति सभी गुर्कों से प्रपूर्ण एवं सन्तापहारिक्षी वह वावली थी। सूर्य तथा चन्द्रमा के समान वर्षा वाले कमल. कुमुदिनी तथा विविध पद्मों एवं कलहंस ऋादि देखने में मयानक वर्त्तों वाले सुन्दर एवं मीटे राटर करने वाले. सुदर्गो के समान मनोहर विविध प्रकार के पत्तियों से वह वावली इस प्रकार चारों स्रोर से स्नाकीर्या थी मानों श्रपनी-श्रपनी कामना की प्राप्ति के इच्छुक विविध जीवों के समृह से भरी हुई हो । पूर्वकाल में महादेव ने जिस प्रकार गंगा की अवकारया। की थी उसी प्रकार उस विचित्र बावली की रचना कर सर्व मथम मय ने विद्युन्माली के शब का उसमें स्नान कराया । महाबलशाली, देवताओं का परम शब्रु विद्युन्माली उस वावली में गिरते ही इस प्रकार छठ खड़ा हो गया जिस प्रकार शीघ हवन की हुई श्रापि ईन्धन डाल देने पर उद्दीव हो उठती है। तारकाख़र ने मय के पास जाकर करवद्ध प्रणाम किया श्रीर विवुत्माली ने मय को श्रंजिल बाँघ कर इस प्रकार की बार्ते कहीं-—'नन्दीइवर शृगालों तथा दुष्ट गर्गों के सहित वह रुद्र कहाँ है ? उन रात्रुओं का संहार कर अन हम लोग युद्ध करेंगे । हम लोगों की श्रय इस शरीर पर दया कैसी ? रुद्र को यहाँ से खदेड़ कर ही हम सब मशुत्व प्राप्त कृत सकेंगे व्यथवा उसके द्वारा युद्ध में निहत होकर यमराज के आस**्**वनेंगे ।<sup>9</sup> विद्युन्माली की ऐसी जीसीली वार्ते सुनकर महासुर मय श्रवि मसलतापूर्वक 'श्रांखों में श्रांस् मर कर उससे गले भिला श्रीर बोला—'महावाहु विद्युन्मालिन् 1 तेरे विना

सुमें न तो राज्य करने की व्यभिलाण है न तो व्यपने जीवन घारण की ही कोई इच्छा है। महाव्यसुर ! व्यन्त वाल की तो बात ही क्या है। बीर ! यह अमृतमय जल से परिपूर्ण दीर्व वावली मैने माया द्वारा निर्मित की है। वह गरे हुए दैत्यों तथा दानवों को पुनर्जीविंत करने वाली है। दैत्य ! माग्यवर इसी के प्रमाव से स्वर्गलोक से बापस लीटे हुए द्वामकों में यहाँ उपस्थित देख रहा हूँ। श्रव तुम्हारे वापस व्याजाने से हम लोग व्यपनी उस महानिधि का उपमोग कर सकेंगे, जो उस घोर श्रापविकाल में अनीतिपूर्वक हमसे छीन ली गई थी। इस प्रकार मय की बातें सुन बारम्बार उस बावली को देख कर प्रसन्न मुख तथा प्रमृत्विलत नेत्रों से उन दैत्य नायकों ने यह बात कही। ॥११ —२५॥ '

'दानवगरण ! अब तुम लोग भवरहित होकर शिव के गर्णों के साथ जाकर युद्ध करो । मय ने जो बावली बनाई है, यह मरने पर तुम लोगों को पुनः जीवित कर देगी ।' इस मकार की बातें छन कर जुञ्च समुद्र की भाँति भवानक भेरी आदि रणवाणों को बजाते हुये दैत्यों तथा दावरों ने बारम्वार भीपण जुञ्च समुद्र की भाँति भवानक भेरी आदि रणवाणों को बजाते हुये देत्यों तथा दावरों ने बारम्वार भीपण गर्जना की । वादल की कड़ क के समान भीषण रणभेरी के कठीर शब्दों को छनकर युद्ध करने के इच्छुक असुर गण त्रिपुर से नीचे जतर पड़े । भिण समूहों द्वारा अलक्ष्यत, लोहे, चाँदी तथा सुवर्श के बने हुए सुरहलों असुर गण त्रिपुर से नीचे जतर पड़े । भिण समूहों द्वारा अलक्ष्यत, लोहे, चाँदी तथा सुवर्श के बने हुए सुरहलों तथा हारों से विन्तृपित, भयानक प्रकुट धारण कर अविराग गति से चलने वाली धूम राशि से युक्त देवीप्य-सान अग्नि की भाँति कान्तिमान तथा दृद्ध परास्त्र में वालते हुए वे परेते दिखाई पड़ रहे थे भागो सूंड उठाये हुए बावलों के समूह । उस समय अपने हार्यों को उठाते हुए वे परेते दिखाई पड़ रहे थे भागो सूंड उठाये हुए बावलों के समूह । उस समय अपने हार्यों को उठाते हुए वे परेते दिखाई पड़ रहे थे भागो सूंड उठाये हुए हाथियों के छन्द हों । इस प्रकार सिंह की भाँति भय रहित, सरोवर की भाँति प्रभीर, सूर्य की भाँति हुए हाथियों के छन्द हों । इस प्रकार सिंह की भाँति भय रहित, सरोवर की भर-पीर, सूर्य की भाँति है जोमय तथा यूनों की अपनेति करने लो । इसर शिव के गण बृन्द भी उत्साहपूर्वक गरुट के समुप्रने की तरह इथर-उपर भागट कर उन पर महार करने तो । दाननों के युज्ज वे प्रमथ गण बारम्बार मारने की इच्छा से दानवों पर प्रहार करते थे। ॥२६—२३॥

उस समय युद्ध में प्रमथ गए। मन्दिकेश्वर की अध्यक्ता में तथा दानवगय तारकासुर ही अध्यक्ता में समवेन होकर परम्पर युद्ध करने लगे। बेलोग उस समय चद्रमा के समान चमकनेवाली तलवारों, अमि के समान विकराल पीले वर्णा वोले त्रिशुलों तथा इड आधात करनेवाले वाएणें से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। लक्ष्य स्थानों पर गिरते हुवे वाणों तथा तलवारों के भीषण इश्य आकारों में गिरती हुई उत्का के समान भयानक दिलाई पड़ रहे थे। राकियों द्वारा कटे हुए हृद्ध हृद्ध बाले निर्मय असुरों तथा प्रमथों के रारीर राणमृमि में इस प्रकार दिलाई पड़ रहे थे जैसे नरक में पड़े हुए पाषियों के जीवगण वोल रहे हों। सुवर्ण निर्मित कुंडल तथा उत्कृष्ट सुबुट से विम्पित वीरों के शिर समूह प्रत्यकाल में गिरे हुए यड़ी-बड़ी शिलाओं तथा प्रवर्ण के रिक्सों की शिक्सों की सहार से कटे कटे हुए ये देख तथा प्रमथ गण बड़े-बड़े हाथियों के समान पृथ्वी तल पर मरे

हुए पड़े थे। शीघ ही प्रसंत्र हो कर सर्यकर गर्जना करने वाले शिव के गण लोग एक भयंकर हैंसी हँसते हुए युद्ध कर रहे थे। उपर सिद्ध गण एवं श्रद्धात गन्धवं भी युद्ध में प्रश्च हो गये थे। युद्ध मृमि में श्रांग चलने वाले चारण गण ऐसी वालें कर रहे थे। 'प्रमंथ! तुम तो बड़े बलवान दिलाई पड़ते हो, दानव ! तुम भी तो बड़े गर्वील हो।' युद्ध मृमि में खुल शंकर जी के गण दानवों के मुसल-प्रहार से श्रतिश्य धायल होकर मुँह से रक्त उगल रहे थे, वह हश्य ऐसा मालूम पड़ता था मानों पर्वत से पिवला हुशा तरल मुवर्ण निकल रहा हो। प्रमंशें द्वारा फेंके गये वार्णों कृतों तथा पर्वत की बड़ी-बड़ी शिलाशों की मयानक मार से युद्ध में श्रतेक दानव गण मार- डाले यथे। मारे गये उन दानवों को श्रान्य बड़े-बड़े दानवों ने उठा-उठा वर मय की श्रान्ता से उसी बावली में डाल दिया। उसमें पड़ने पर वे दानव गण स्वर्ग लोक में श्रविश्यत देवताशों की मौति कान्ति युक्त मुन्दर गरीर धारण कर, मनोरम श्राम्पण तथा वस्त्रों से मुसज्जित हो कर पुनः उठ पड़े। वावली में से प्राप्त पास करके पुनः उठने वाले वे श्रनेक दानव तथा दैत्य गण भीपण सिंहनाद करके पुनः युद्ध के लिए दीड़ पड़े श्रीर जाकर श्रन्य दानवों से कहने लगे—'श्ररे दानवों! अय व्यविश्व श्रीर मित कान्ते पर की गणों को वीड़ाकर पकड़ो, वयों थेठे हो श मरने का तो श्रव कोई डर है नहीं, वयोंकि मारे जाने पर भी तुम लोगों को वह वावली पुनः जीवित कर देगी श ग्रहों के समान तेजस्वी प्रमर्थों में श्रमणी रांकुकर्ण नामक गण ने दानवों की जब ऐसी वार्ते सुनी तो गीघ ही जाकर देवधिदेव रांकर से इस प्रकार निवेदन किया—।।३ ४-४ टी।

'देव श धाप के गणों द्वारा भारे जाने पर ये श्रप्तर गण पुनः भयानक रूप पारण कर ऐसे उठ पड़ते हैं जैसे पानी से सीचे जाने पर कुमहतायी हुई रूपि हरी-भरी हो जाती है । सुनाई पड़ता है कि इस त्रिपुर में श्रमुत के जल से परिपूर्ण कोई बावली है, जिसमें डाले जाने पर ये मरे हुए दानवगण पुनः जीवित हो जाते हैं ।'— इस मकार की स्वना जिस समय राजकण ने महादेव को दी टसी समय दानकों की सेना में भयंकर उत्पात होने लगे। तन भयानक नेजों बाला तारकासुर भीपण सिंह की मोंति ग्रेंह फैलाकर श्रांत कुछ हो महादेव के रथ की श्रोर दीड़ा। उस समय त्रिपुर में भरी तथा राल का महान् भीपण निनाद हुआ। देशियदेव रांकर जी के रथ में तथा आसपास खड़े हुए देवताओं को देखकर दानवगण त्रिपुर से बाहर निकल पड़े। वहाँ पर भीपण मक्तम था गया तथा पृथ्वी तल के सैकड़ों इकड़े हो गये। दानकों की इस प्रकार की कुछेश हो यहाँ पर भीपण मक्तम था गया तथा पृथ्वी तल के सैकड़ों इकड़े हो गये। दानकों की इस प्रकार की कुछेश हो देखकर मगवान रद तथा स्वयम्म पितामह अति द्विभित हुए। उस समय अतिद्वाच्य देवशेष्ठ रिय तथा त्रका से सुक्त वह सुन्दर रथ इस प्रकार निर्श्वक एवं ध्वत्रत हो गया जैसे गुणावान व्यक्ति द्वरे स्थानों में जाकर विवय हो जाते हैं। अथवा घात्र (वीय) के नए हो जाने से शरीर दुर्वल हो जाता है। गीपम ऋतु में जिस प्रकार विवय हो जाते हैं। अथवा घात्र है, अपमानित होने से जिस प्रकार को नए हो जाता है। उसी प्रकार वह सुन्दर रथ रणामृमि में जाकर निर्श्वक हो गया। इस प्रकार के लोवेशात्मक उस सुन्दर रथ को निर्श्वक एवं निर्श्वक लो मोश होते देख कर महाराय स्वयम्म प्रकार ने उसके उद्धार करने की चेए। की । पीताम्वर घारी जनाईन मगवान विद्यु ने बाण से बाहर निक्तकर एक बहुत वहे वृप्य का रूप पारण कर कठिनता से

धारण करने योग्य उस सुन्दर रथ को महरण किया । उन ष्ट्रम रूप धारी भगवान जनाईन ने श्रपनी विशाल सीगों से त्रिलोक्षमय उस सुप्रजित रथ को पकड़ कर इस मकार श्रामे उद्घहन किया जिस मकार ग्रहपित श्रपने परिवार को संकट से वाहर करता है । इस घटना को देख पत्त्वारी महान् पर्वत की भाँति विशालकाय दानवराज तारकासुर त्रक्षा की श्रोर वड़े वेग से दौड़ा श्रीर उन्हें भीषण श्राधात से धायल करके नीचे गिरा दिया । तारकासुर द्वारा श्रमिहत मगवान् ब्रह्मा हाथ में लिये हुये चावुक को रथ के जूये पर रख कर गुँह से वारम्बार श्वासें सीचते हुये श्रतिश्व वेदना से ज्वलित-से होने लगे । ॥४१-—६०॥

उसका ऐसा भीपण पराक्रम देख उसी समय रणभृमि में दैत्यों तथा दानवा ने तारकासुर का सम्मान मकट करने के लिये वादलों की भाँति भीपण गर्जना की । तदनेन्त सुदर्शन चक्रधारी, प्रमिक्टपथारी, महादेव से पृजित भगवान केशव ने दिति के पुत्रों की सेना का बिनारा कर उस त्रिपुर में प्रवेश किया और अध्तमध जल से पूर्ण, बादलों से वारों ओर सुशोभित, जि़ली हुई कुमदिनी, श्रेष्ठ कमल तथा अनेक प्रकार के पुत्रों से समृद्धं उस विशाल बावली के सारे अध्वतमथ जल को इत तरह पान कर लिया जैसे तर्ष उदित होते ही रात के घने अध्वक्तर को पी लेता है। पीतान्वर घारी भगवान जनाईन इस प्रकार असुरों की उस बावली का अध्वतन्त्रल पान करने के बाद शब्द करते हुए पुनः उसी बाया में प्रविष्ट हो गये। उस समय भयानक मुखवाले भीपण शिव के गणीं द्वारा मारे गये असुरों के भीपण प्रहारों से बहनेवाली शोणित की नदियाँ रणभूमि में भीपणालप में बहने लगीं और दानवगण इस प्रकार पराइमुख कर दिये गये जैसे नीतिगार्ग पर चलने वाले अनीति पर चलनेवालों को निवारित कर देते हैं। शिव के गणीं द्वारा भीपण आक्रमण किये जाने पर वे तारकासुर, बिशु-माली तथा मय नामक दानवनायक बाणों से पीड़ित एवं त्रस्त होकर इस प्रकार शिथिल होकर आगे नहीं लौटे जैसे उनके शरीर से पाण ही निकल गये हों। उस समय संप्राम पृप्ति में अतिशय दर्ष से बमकते हुए गणेशवर, शिव के बाहन निव्दकेश्यर तथा कार्तिकेश आदि उच्च स्वर से नाद करने लगे, उन्मर्जों की भाँति हँसने लगे तथा यह कहने लगे कि 'अब चन्द्रमा, सर्य आदि दिक्पालों के साथ निरचय ही हम लोग विश्वी होंगे। ॥६१—६८॥

श्री मात्स्य महा पुराण में त्रिपुरदाह वर्णन नामक एक सी छत्तीसवाँ श्रध्याय समाप्त ॥१३६॥

#### एक सौ सैंतीसवाँ ऋध्याय

सत ने फ़हा—इस प्रकार शिव के गगों झारा कटे हुए श्रंगोवाले देवताओं के शत्रु वे त्रिपुर वासी दानव एवं देंद्र्य गण मयमीत हो करके पुनः उस त्रिपुर में प्रविष्ट हो गये, जिसके प्रवेरद्वार तथा चहार दीवारी को शिव के गणों ने तोड़-फोड़ डाला था। जिस प्रकार नष्ट दाड़ों (विपेले दाँत) वाले सर्प, ह्टी हुई सीगों वाले ष्टपन, पल विहीन पत्ती तथा, श्रल्प बल वाली नदी शोमा रहित हो जाती है उसी प्रकार श्री विहीन, देवताओं झारा नष्ट श्रष्ट श्रागों वाले, मृतपाय वे देख तथा दानव गण श्रातिशय सिल होकर सोचने लगे कि श्रव देंसे क्या किया जाय ? इस शकार खिल मन वाले उन दैस्यों को देखकर कमल के समान सुन्दर मुख वाले दैस्यों के महान् श्राधिपति मय ने उनसे कहा 'दैस्यो—इसमें सन्देह नहीं कि तुम लोगों ने समर मृमि में लहने वाले शिव के गणों से धोर युद्ध किया है श्रीर युद्ध में देवताओं समेत उन को श्रपनी मार से सन्तुष्ट भी किया है; किन्तु इस प्रकार पहले वीशोचित कार्य कर श्रीर फिर बाद में देवताओं श्रीर प्रमर्थों को सेना द्वारा पीड़ित श्रीर पायत होकर तुम लोग मय के कारण त्रिया में श्राकर युस रहे हो । मकट है कि देवता लोग यह श्राधि कार्य कर रहें हैं । इसमें तिनक भी सन्देह नहीं कि तुम लोग महासाम्यग्राली एवं बलवान् हो; पर पर्वत की गुफा तथा बने में इस समय प्रवेश करते हो । हाम ! यह समय का फेर हैं | काल कसा दुर्वेय है ? जिसने ऐने त्रियुर को शत्रुशों द्वारा श्राकन्त करा दिया है ।' मेच के समान कड़कते हुए सय के इस प्रकार कुद्ध होकर श्रालेप करने पर दानव तथा देख गणा ऐसे निस्तेज हो गये जैसे चन्द्रोदय होने पर मह गण निन्त्रम हो जाते हैं ! ॥१-१॥

तदनन्तर उक्त बावली के रचक दैरवों ने व्याकर यनराज के समान भीवण मय से हाथ जोड़कर निवेदन किया-—'महाराज । घापने जो श्रमृत मय जज्ञ से परिपूर्ण वावजी निर्मित की थी, उसे लिखे कमल के समूहों तथा मञ्जलियों के समेत हुपम रुपमारी किसी देवता ने ज्याकर पी हाला। इस समय यह मृच्छित सुन्दरी स्त्री की भाँति कुरूप दिसलाई पढ़ रही है ।' बावली के रसकों द्वारा ऐसा सन्देश खुनकर दानवराज मय ने कहा — 'ऋरे महान् कष्ट का विषय है ।' ऐसा बारम्बार कह कर रालसों से उसने कहा — 'यदि माया द्वारा विनिर्मित यह बायली सचमुच किसी ने पी डाला तो निश्चय है कि त्रिपुर निवासी हम समस्त दैत्याँ तथा दानवीं का विनास स्थव उपस्थित हो गया है। वो बावली देवताओं द्वास मारे जाने वाले दैत्यों तथा दानवीं की पुनः जीवित कर देती थी निरचय है कि उसे पीवाम्बरघारी विष्णु ने ही पी लिया है । उनके सिवाय कीन दूसरा ऐसा है जो मेरी भाया द्वारा रचित व्यष्टत जल पूर्ण बावची को पान कर सके ? श्रवस्य गदाधारी श्रजेय विप्पा को छोड़कर किसी ऋन्य ने उसे नहीं पिया है। इस प्रय्यी में जो बात देखों से भी दिपी है यह उस सै नहीं दिपी है। मैंने जिस प्रकार का बरदान दुरानतार्यक प्राप्त किया था उसे बुद्धिमान् व्यक्ति जान भी नहीं सफते स्त्रीर न वरण कर सकते हैं। किन्तु हरि तो सब कुछ जानते हैं कि हमारे विपुर का यह सुन्दर प्रदेग समान है, बृत्तों से रहित है, पर्वत रहित है, किसी शकार विष्ठ नहीं है, नदीन जल से पूर्ण है । ऐसे हमारे इस मुख्य प्रदेश को मेली मांति जान कर श्रीर यहाँ श्रा-श्राकर वह हम लोगों को पीड़ित करते हैं।इस लिए यदि तुम लोग ऐसा स्वीकार करो तो हम लोग समुद्र के कमर टपस्थित हो जार्वे श्रीर वहाँ से वायु के समान तीन शिव के गर्यों का बेग एक बार सहन करें क्योंकि वहाँ समुद्र के जल में देवताओं तथा ग्रिव के गर्यों का देग एकदम रिवित्त हो जायगा। अञ्चएव तुम लोग एक बार पुनः युद्धीर्थ प्रश्न हो जायो। निरचय ही वहाँ इनके बेग शियिल हो जायेंगे श्रीर इनके त्यां का मार्ग भी रुक जायगा। वहाँ युद्ध करने वाले राज श्रों के साथ हम निर्मयपुद्ध करें । मयभीत होकर भागने पर भी वहाँ विशाल श्राकारा के समान समुद्र हम लोगों की शरए होगा ।" दानवपति मय ने दानवीं से इस प्रकार की बार्ते कर नदियों के वान्यव

समुद्र में त्रिपुर के समेत शीघ्र प्रस्थान किया । उस समय सागर के गम्भीर जल में वह क्रिप्रेष्ठ त्रिपुर उपस्थित हो गया ख्रीर उसमें वे तीनों पुर, श्रद्धालिकाएँ तथा प्रवेशद्वार ख्रादि यथास्थान स्थित ही रहे । इस प्रकार उस समय त्रिपुर के समुद्र में चले जाने पर त्रिपुरारि भगवान त्रिलोचन ने वेद विशारद ब्रह्म से कहा —॥१०-२४॥

'भगवन् ब्रक्षन् ! दानव ग्रण् हम लोगों से अतिराय भयभीत हो गये हैं । अब वे त्रिपुर समेत समुद्र की अपार जलताशि में अपना ठिकाना जमा बेठे हैं । अतः पितामह ! समुद्र में जहाँ पर वे लोग गये हुए हैं वहीं पर हमारे इस रथ को भी आप पहुँचा दें।' शिव की इस बात को सुनकर देवताओं ने सिंह के समान गर्जना की और देवाधिदेव शंकर के उस रथ को चारों और से घेर कर अति प्रसन्नचित्त हो कर खड़े हो गये । तदनन्तर हथियार धारण् कर पश्चिम के समुद्र-की और सब के सब प्रस्थित हो गये । ॥२५-२०॥

देवता लोग देवाधिदेव शंकर को चारों श्रोर से घेर कर घोर शब्द करते हुए दानवों के नये निवास स्थान की श्रोर चले । वहाँ सुन्दर पताकाश्रों से सुसज्जित ढोल नगारा ग्रंख श्रादि वार्चों से शुट्दायमान उस विशाल त्रिपुर को देखकर देवताओं की वह विशाल वाहिनी बादलों की भाँति गरजने लगी । उभर दैत्यों के त्रिपुर में भी दारुण नेव गर्जन की माँति मृदंग का भीपण रव गुँजने लगा श्रीर दैत्यों तथा दानवें की गर्जना की प्रतिष्विन से मिश्रित समुद्र का ग्रब्द और भी भीषण हो चला । त्रिभुवन तथा देवताओं को रारण देनेवाले प्रत्युत्पन्नमति मगवान् राकर ने रानुकों के शिकार की बुद्धि की । और उसी समय ग्रीवता से त्रिपुर में प्रवेश करते हुए शत्रूश्रों की सेना को देखकर उन्हों ने देवता तथा गर्यों के सेनाधिपति इन्द्र से कहा--'देवताओं तथा गर्खों की सेना के स्वामी देवराज इन्द्र ! समस्त दानवगरा श्रपने त्रिपुर दुर्ग में प्रविष्ट हो गये हैं श्रीर श्रमी कुछ हो भी रहे है। यमराज, कुवेर, कार्तिकेय तथा श्रन्य गगापों को साथ लेकर तुन इन्हें नष्ट करो, मैं भी इन्हें मार रहां हूं । तुम इस रात्रु की सेना का विनार फरते हुए श्रागे-श्रागे वहीं तक चले चलो जहाँ तक समुद्र में त्रिपुर श्रवस्थित है। उस महान् सुन्दर रथ में श्रारूदं होकर शिव पुनः त्रिपुर का विध्वस करनेके लिए संसुद्र के पास पहुंच गये हैं---ऐसा कहते हुए उस समय दैत्य एवं दानव गरा भी ज्ञार समुद्र के ऊपर पहुंच जाँयगे । सुरपतिश्रेप्ट ! दानवेन्ट्रों के साथ उस त्रिपुर को वाणों मुसलों तथा बज़ों की मिश्रित वर्षा से पराजित करते हुए में इस मुन्दर रथ पर आरूड़ होकर तुम्हारे पीछे-पीछे हो लूँगा । निप्पाप ! उन श्रप्तरों के संहार के लिए समुद्यत तुम लोगों की सुविधा के लिए ही मै ऐसा प्रयत्न कर रहा हूँ। शिव की ऐसी वार्तों से प्रेरित विकसित कमल के समान नेत्रवाले इन्द्र ने तदनन्तर त्रिपुर के विनाश की श्रमिलापा से प्रस्थान किया । ॥२८-३६॥

श्री मात्स्य महापुराया में त्रिपुरदाहवर्णन नामक एक सी सैंतीसवाँ श्राच्याय समाप्त ॥१३७॥

### एक सौ श्रड़तीसवाँ श्रध्याय

सत ने फहा—देवराज इन्द्र ने उन त्रिपुर निवासी दानवों के विनास के लिए जब प्रस्थान किया तब सभी लोकपाल तथा गण्पतियों ने भी महादेव के अनुमोदन करने पर व्याकास गर्म से उन्हीं के पीछे ही प्रस्थान किया । उस समय आकास मार्ग में उड़ते हुए वे लोग पन्धारी पर्वतों के समान सोमित हो रहे थे, और त्रिपुर का विनास करने के लिए इस प्रकार चल रहे थे मानी स्तरीर को विनास करने के लिए व्याधियों चल रही हों । उस समय त्रिपुर निवासियों ने संख नगाड़ा लया पण्य आदि विविध्न वार्धों को बजाते हुए देवताओं को सेना के अप्रमाग में चलते हुए देला । और 'यहाँ भी सिव था गयें, की कर्कर ध्विन करते हुए दे इस प्रकार अति चुमित हुए जैसे प्रलय काल में समुद्र । मयानक दिलाई पड़ने वाले दानव गण देवताओं के वार्षों को सुनकर अनेक प्रकार के बाजे बजाते हुए उच्च स्वर से गरानने लगे । ॥१ –५॥

इस समय एक दूसरे के ऊपर श्रवि कुद्ध होकर श्रवि पराकम शाली उन श्रवुरों तथा देवताश्रों की सेना परस्पर संहार में पृष्ठुत होकर युद्ध करने लगी । उस समय दोनों श्रोर से भीपण ग्रन्य हो रहे थे । बोरीं के उरीरों का विनाग हो रहा था, भीपण भहार के राब्द-स्पष्ट सुनाई पड़ रहे थे---इस प्रकार का व्यति भीपण संपाम प्रारम्भ गया । जैसे कई सूर्य श्राकारा से नीचे गिर रहे हों, भीषरा श्राम समूह प्रज्वलित हो उठा हो, बड़े-बड़े गजराज चिन्याड़ रहे हों, अनेक पत्ती बड़े बेग से दीड़ दीड़कर युद्ध कर रहे हों, पर्वतों के समूह कॉप रहे हों. बादल आपस में कड़क रहे हों, सिंह जमुआई ले रहा हो, भवानक संस्मादात चल रहा हो, समुद्र में स्रति विशाल तथा उँची तरंगे उठकर पञाड़ खा रही हों — इस प्रकार का भीपए युद्ध करते हुए महान् शूर बीर वे शिव के गण तथा महा बलवान् वे राह्मस गण दिलाई पड़ रहे थे। भीपण हथियारों के लगने पर भी वे वीरगण इस प्रकार निरचल होकर युद्ध करते थे जिस प्रकार पहाड़ों की चोट पाकर भी बझ विचलित नहीं होता । धनुषों के खींचने पर ऐसे ऋति भीपए। शब्द हो रहे थे चैसे महाप्रलय के समय वायु द्वारा प्रेरित मेघों के समूह आकारा में गरज रहे हों । युद्धमें वे वीरगण 'मत हरो, अरे कहाँ माग रहे हो, श्रव श्रपने को मरा समभ्तो, जल्दी से मारो, मैं यहीं खड़ा हूँ, मेरे समीप श्राकर जरा पीरुप दिखलाश्रो, पकड़ो. काट डालो, तोड डालो, खा डालो, मार डालो, चीर डालो', इस प्रकार के भीपण शब्द एक दूसरे के प्रति ने नीर गए चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे थे और सन यमराज की नगरी की श्रोर प्रस्थान कर रहे थे। छुळ वीर तलवार से काट ढाले गये थे, ऊख फरसों से काटे गये थे, छुळ मुद्गां द्वारा एक दम चूर्ण बना दिये गये थे, कुछ राहों द्वारा कित्रास्ति कर दिये गये थे, कुछ हाथ की मार से घायल कर दिये गये थे, दुःख पहिशों द्वारा मार डाले गये थे तथा कुछ शूलों द्वारा विदारित कर दिये गये थे । वार्लों के पुष्पों (पूर्ज़ों) से युक्त दानवगण उस समय वन समेत पर्वतों की भौति दिखाई पढ़ रहेथे। इस प्रकार वे घायल अक्षुर गया मयानक मकर तथा नाकों से आक्रीर्ण समुद्र के जल में गिर रहे थे । निष्नारा तथा पारा ऋादि में वेंधे हुए श्रंगोंवाले उन देवराजु रालसों के गिरने से समुद्र में जल

युक्त काले मेघ की गर्जना के समान राज्य हो रहे थे 1 उस राज्य को सुनकर तथा गिरने वाले राक्तों के रक्त को पानकर समुद्र में रहने वाले मतवाले माह नाक तिमि तिर्मिगिल आदि जन्तु गएा—महा समुद्र को विज्ञुच्थ कर रहे थे । वे मयानक स्वरूप वाले जल जन्तु एक दूसरे से लड़ते हुए समुद्र में गिरे हुए दानवों के रक्त का पान करते हुए इघर से उधर आनन्त्र से घूम रहे थे । जल में रहने वाले वहे-बड़े माह आदि जन्तु अन्य छोटे-छोटे जलचरों को सदेह कर रथ हथियार अरब वस्त तथा आम्प्रपादि से समुक्त समुद्र में गिरे हुए उन असुरों का भहाय कर रहे थे । आकारा मंडल में जिस प्रकार का युद्ध प्रवर्थों तथा असुरों में मचा हुआ था उसी प्रकार का युद्ध समुद्र के जल में जलचरों के बीच में हो रहा था । जिस प्रकार आकारा में दैत्यों के साथ रिव के गएा अमया करते हुए युद्ध कर रहे थे उसी प्रकार जल में तिमि नाकों के साथ घून-चून कर युद्ध कर रहे थे । जिस प्रकार कटे-फटे अगोवाले रिव के गया तथा दैत्य लोग आपस में एक दूसरे पर प्रहार करते थे उसी प्रकार ये भी एक दूसरे के रारीर को काट कर खाते थे । देवताओं और राक्तों के अगों से निकलने वाले तथा विमि और नाकों के अगों से निकलने वाले रक्त से सारे समुद्र का जल सुहुर्च भर में रक्त से सारे समुद्र का जल सुहुर्च भर में रक्त से मिला हुआ-सा दिलाई एड़ने लगा। ॥६-२२॥

उस त्रिपुर की पूर्व दिशा में बिशाल मेघ तथा पर्वत के समान दिखाई पड़नेवाले द्वार पर देवराज इन्द्र अवस्थित थे, जो अति पराक्रम तथा देवताओं की विशाल सेना के सहयोग से राज्सों की सेना का श्रवरोधकर विनाश कर रहे थे। उसके अनन्तर उत्तर दिशा के द्वार देश पर उदयकालीन सूर्य तथा मुवर्ण के समान कान्तियाले मगवान शंकर के ज्येष्ठ श्रात्मज स्कन्द (कार्तिकेय) ने इस प्रकार श्रारोहरण किया था जिस प्रकार अस्तकालीन सूर्य अस्ताचल के शिखर पर आरोहित होते हैं। यमराज तथा धनपति कुवेर ने अपने-अपने दरह तथा पारा को धारए। किया । देवरानु दानवों के उस त्रिपुर के परिर्चम दिगा के द्वार उन्हीं दोनों देवताओं द्वारा श्रवरुद हुआ था। उस त्रिपुर के दिल्ला द्वार को त्रिनेत्रधारी दत्तरानु भगवान् रुद्र ने, जो उस समय सहसों सूर्य की भाँति कान्तिमान् प्रतीत हो रहे थे तथा उस सर्वश्रेष्ठ देवरथ के साथ थे, अवरुद्ध किया था । कैलारा की स्वच्छ शिलाओं पर प्रकारामान चन्द्रमा की मौति राुष्ठ तथा सुवर्षा निर्मित कॅंचे-कॅंचे त्रिपुर के राजमासाद प्रवेशद्वारों के साथ, परथर वरसाने वाले पसन्नचित शिय के गर्गों द्वारा इस प्रकार घेर लिये गये थे जैसे नक्त्त्र मगडलों तथा ज्योतिप चर्कों की मेघ बृन्द चेंक लेते है। प्रलयकालीन मेघों के समान दिखाई पड़नेवाले शिव के गण त्रिपुर के महलों की तथा पर्वतों की श्रेणी के समान उच्न वेदिकाश्रों को उपार-उपार कर समुद्र के मध्य में फेंक-फेंक कर गरजने लगें। वे वेदियाँ लाल वर्णवाले श्ररोक के तथा श्रन्यान्य वृत्तों के समूहों से श्राकीर्ण थीं, उनके ऊपर कोकिलाएं कूँज रही थीं । उन महलों में 'हे स्वामी, हे पिता, हाय वेटा, श्वरे माई, हे त्रिये ! 'हे कान्ते' ऐसी अनेक प्रकार की करुणा मरी घ्वनियाँ आ रही थीं। उन नष्ट किये गये गुहों में खियाँ श्रनेक प्रकार की श्रनार्योचित शब्द वक रही थीं । इस प्रकार जन उस त्रिपुर में श्रति विकराल युद्ध मच जाने पर स्त्री पुत्र आदि के मर जाने से समुद्र के समान वेगशाली महान्यसुर गए तथा गणािधपति गरा-दोनों स्रोर के वीरगए-स्रित कोपाविष्ट हो गये तब फावड़ों, शिलास्त्रों के खंडों, त्रिसूलों तेया वज्ञों की श्राति भीपए। एवं सैनिकों के गरीर रूप गुहों को नष्ट करने वाली मारा मारी हुई । जिससे सभी लोग कॉपने लगे । दोनों स्रोर के बोद्धा ऋतिद्दद्र वैर भावना से ऋतिघोर युद्ध करने लगे, जिसमें देखों तथा दानवों के एक दूसरे के मारने, मर्दन करने और भागने से ऐसा कोलाहल मच गया मानो शलयकालीन समुद्र गए। गरज रहे हों। गए।श्वरों एवं दानवीं के शरीरों में होने वाले भीपए, पावों से निरन्तर रक्त की धारा वहने लगी श्रीर ये त्रापस में क्रोधान्य हो कर त्रानेक प्रकार के भीपण शब्द करने लगे। उस त्रिपुर के वे सारे मार्ग रक्त से सनी हुई की बड़ों से भर गये, जो स्फटिक और सुवर्ण की चित्र-विचित्र ईटों के टकडों से बनाये जाने के कारण व्यक्ति शोभायुत दिखाई पड़ रहे थे। इस प्रकार उस महा भयानक युद्ध में सुख-पूर्वक जाने योग्य जो मार्ग थे वे एक ही मुहूर्त में देखों तथा दानवों के कटे हुए सिरों, पैरों तथा हाओं से विकराल दिखलाई पड़ने लगे। तय ऋति क्रोध से भरा हुआ तारकासुर युद्धमूमि में यूक्तें तथा पर्वतों को हाथ में लिए हुए पुर से बाहर निकला ! किन्तु उसी चाए में यह श्रद्भुत पराक्रम सम्पन्न शिव के द्वारा दिचया द्वार ही पर रोक दिया गया । इतने ही में उस श्रतुल पराक्रमशाली दैस्य ने लाई पर रहने वाले शिवगणों का विनाश कर दिया और श्रति गर्व के साथ पुर से बाहर निकलकर घोर गर्जना की। इस मकार बड़ी देर तक रोका गया बहुत बड़े पर्वत के समान भीपण त्याकारवाला तथा मदोन्मच हाथी के समान थलवान उस दैत्यराज ने शिव के रथ को पकड़ने की इस प्रकार चैप्टा की मानो ऊँची तरंगींवाला समुद्र उञ्जल रहा हो । उसकी इस मकार की कुचेप्टा देखकर भगवान, अनन्त श्रेपनाग, उत्तम धनुष धारण करनेवाले चतुर्भ ल बक्षा तथा शिव जी उस पर ऐसे क्रुप हुए जैसे बायु के प्रचंड भीकों से समुद्र उद्वेलित हो जाते हैं । आकारा भाग में उस छुन्दर रेथ पर अवस्थित रोपनाग , ब्रह्मा तथा शिव जी ने अति क्लोम फे साथ उस ऋति यलवान् राक्तस की अंग-संधियों का भेदन कर ऋतिराय धोर राज्द किया । उस समय शिव ने अपने एक पैर की अश्वरूपपारी ऋग्वेद की पीठ पर तथा दूसरे को अपने वाहन दूपम की पीठ पर रखा और इस प्रकार पैर जमाकर त्रिपुर की दृष्टि के सम्मुख कर वह घनुप पर बागा रखकर तैयार हो गये और त्रिपुर के विनाशकाल के उस पुष्य समागम की प्रतीचा करने लगे । उस समय त्रिश्लधारी महादेव जी के पैर के श्रसद्य भार से उस श्रश्व के तथा वृपम के स्तन और दाँत नीचे गिर पड़े। तभी से श्रश्वों के स्तन तथा उपमों के दाँत छिपे रहने लगे श्रीर इसी से साधारखतया श्रहश्य भी हो गये श्रयांत सहसा नहीं दिखाई पड़ते । उस समय महा भयानक रक्त के समान नेत्रोंवाले तारकामुर की श्रपने परिवार की श्रानन्द देनेवाले नन्दिकेरवर ने आगे बढ़ने से रोक दिया। और अपने तीक्षा फावड़े से उसके रारीर को इस प्रकार काट दिया जैसे बढ़ई श्रपने कुल्हाड़े से चंदन की डाली काट देता है । नन्दिकेरवर के फावड़े से श्राहत होकर वह शूर तारकासुर इस प्रकार कुद्ध होकर चन्दी के सम्मुख दीड़ा जैते पर्वतीय शरम (एक पहाड़ी हिंस जानवर)। श्रपनी तलवार निकालकर जब गर्गोश्वर की श्रीर वेग से वह दौड़ पड़ा तब नन्दिकेरवर ने यज्ञोपबीत (?) लेकर उसे फिर कार ढाला श्रीर उच्च स्वर से गर्जना की । इस प्रकार उस समय तारकासुर के निधन हो जाने पर गर्गोरवरीं

ने सिंह के समान गर्नना की क्यीर ग्रह्स स्रादि वाचीं का भीपण शब्द किया ! शिव के गर्णों की इस प्रकार गर्जना तथा उनके वार्वो की विरोप ध्वनि को सुनकर बगल में खड़े हुये दानवराज मय ने श्रतिवलवान् विद्युन्माली से कहा-- विद्युनमालिन् ! वताश्रो यह क्या बात है, जो ये श्रानेक मुखवाले शिव के गणों के सागर की गर्जना के समान भीपण स्वर सुनाई पड़ रहे हैं १ क्यों इतने उत्साह से ये गणेश्वर लोग युद्ध कर रहे हैं श्रीर हमारे गजराज रणम्मि से भागे चले जा रहे हैं ?' इस प्रकार की मय की श्रंकुरा की तरह चुमनेवाली बातों से विद्धं क्य होकर सूर्य के समान कान्तिमान राजुनाराक विद्युन्माली ने, जो देवतात्रों की युद्धम्मि के श्रप्रभाग से लीटकर वहाँ श्राया था, श्रतिदुःल से यह बात कहीं—'हे बीर! जो यमराज, वरुण, महेन्द्र एयं रुद्र की माँति पराक्रमशाली था, जो सभी युद्धों में सबसे आयो आपके यश का निधि रूप था, जो पहाड़ की भाँति श्रहिग रहता था, जो रणाङ्गण में शत्रुपत्त को संतप्त करता था, वही श्ररिन्दम तारकामुर युद्ध क्षेत्र में श्रिति भीपण युद्ध करते हुए गण्पितयों के हाथ से मारा गया । सूर्य तथा प्रचण्ड ऋगि के समान उद्दीस श्रीर विशाल नेत्रीवाले तारकासुर को मरा सुनकर ये शिव के गण पुलक्षित चदन श्रीर प्रसन्न नेत्र हो इसी कारणवरा बादलों की तरह चिग्वाइ मचा रहे हैं। अपने मित्र विद्युन्माली की इस सत्य बात को सुनकर सुवर्ण की माला पहननेवाले कञ्जल के पर्वत के समान कृष्ण शरीरवाल मय ने विद्युन्माली से कहा-'हे वियुन्मालिन् । अब यह थोड़ा-सा समय असावधानी से निता देने के लिए नहीं है। अब मैं अपने पराक्रम से इस त्रिपुर को पुनः आपत्तियों से रहित बनाऊँगा । मय की ऐसी बात सुनकर विद्युन्माली ने तथा स्वयं त्रिपुराधीरवर् मय ने शेप बचे हुए उन महान् अझरों की सेना की सहायता से शिव के गर्यों का विनाश करना प्रारम्म किया । त्रिपुर के मध्य में जिस-जिस मार्ग से होकर मय तथा विद्युन्माली चलते थे उस-उस मार्ग पर लड़नेवाले शिव के गया एक भी नहीं दिखाई पड़ते थे। उनके ऐसे युद्ध की देखकर यमराज तथा वरुण के मृदङ्ग के स्वरों के साथ अनेक प्रकार के ढोल, हिमडिम, धनुप की प्रत्यंचा आदि राझ्दों को करते हुए तथा हथेली बजाते और सिंहनाद करते हुये समस्त देवगण रिव जी की पूजा में निरत हो एकत्र खड़े ही गये । सूर्य के समान कान्तिमान, सत्य परायण्, तपोनिष्ठ तथा महात्मा उन श्रदिति के पुत्रों से पूने जाते हुये भगवान् राद्वर इस प्रकार सुरोभित हो रहे थे जैसे श्रस्ताचल पर जाते हुये भगवान् भास्कर । ॥२३-५७॥ श्री मात्त्य महापुराण में त्रिपुर दाह प्रसंग में तारकासुरवध वर्णन नामक एक सौ श्रवृतीसवों श्रध्याय समात ॥१३८॥

## एक सौ उन्तालीसवाँ ऋध्याय

स्त ने कहा —इस प्रकार तारकासुर के मारे जाने पर मय ने त्रिपुर से देवताओं तथा शिव के गर्गों को बाहर निकाल कर उन सयभीत आसुरों से बारगार कहा। 'बीरश्रेष्ठ असुरो ! इस भीपए समय में महाबलवान् आप लोगों का जो कर्तव्य है तथा मैं जो कुछ करना चाहता हूँ, उसे घ्यान से सब लोग सुनिये! चन्द्रमा के समान सुंदर गुखबालो ! समय आने प्र चन्द्रमा जब पुष्य नत्त्र पर आकर उपस्थित होता

है, ठीक उसी समय पर एक इपस के लिए यह तीनों पुर एक हो जाता है, सो ऐसे श्रवसर पर दुम लोग निर्मय होकर कोकिलों की भाँति राज्य करना। पुष्य नत्त्वत्र श्रीर चन्द्रमा के संयोग काल में ही मैंने इस · त्रिपुर का निर्माण किया है। उस काल की विशेषता को जानने वालो जो कोई देवता इन तीनों पुरों के संयंगें . को जान लेगा वह उसी स्रण इस सारे त्रिपुर का विनाश एक ही वाण द्वारा कर देगा । इसलिए श्रमुरो 1 श्रपनी वीरता, श्रपने मरे हुए साथियों के पारा तथा देवताओं के साथ श्रपनी, पूर्व वैरभावना का हृदय में ध्यान रख इस त्रिपुर की रत्ता में तत्पर हो जाश्रो । संसार के समस्त प्रागुधारियों द्वारा भी रोकने में श्राति-मीपए। महादेव के उस एक रथ को इस त्रिपुर से किसी भी प्रकार से विमुख कर दो. जिससे वे इस पर वाचा न छोड़ सकें। इस प्रकार हम लोग जब इस बार त्रिपुर की रहा। कर लेंगे तो फिर विवश होकर देवता त्तोग पुनः पुप्य योग उपस्थित होने तक की प्रतीचा करेंगे ।' यमराज के समान मीपण त्रिपर निवासी दानवीं ने मय को ऐसी बार्ते सुनकर बारम्बार सिंहबत् गर्जना की श्रीर कहा—'श्रवस्य ही हम लोग सब प्रयत्न करके आपकी आजा का पालन करेंगे और ऐसा कर देंगे जिससे महादेव त्रिपुर पर बाए। न कोड़ सकें। श्राज हम लोग उस रुद्र का संहार करने के लिए ही रएामुमि में प्रत्थान करेंगे। इस मकार की वार्ते प्रसन्तमनस्क पुलिकत रारीर वाले दिति के पुत्रों ने मय से कहा । तहुपरान्त ही उन्होंने पुनः कहा---'या तो एक करुप पर्यन्त हमारा यह त्रिपुर निश्चल .रूप से आकारा में विराजमान रहेगा श्रयवा सर्वेदा के लिए दैस्यों तथा दानजों से शून्य ही हो जायगा। श्राप जिस बात के लिए हम लोगों को नियुक्त कर रहे हैं, उससे हम लोग कदापि विचलित न होंगे, मनुष्य लोग अब से इस सारे जगत को या तो देवतारहित ही पायेंगे या वैत्यरहित ही पर्वेगे । दोनों में एक ही बात होगी। वेवताओं के रामू दैत्य तथा दानव गए। त्रिपुर में इस प्रकार की सम्मति कर ऋति शसन्त हुए. श्रीर रात्रिकाल में श्राति प्रमुदित होकर श्रान्तिम गार काम कीडा करने में प्रसक्त हुए । उस समय महामृश्यि के समान धुन्दर आकारामश्यि भगवान चन्द्रमा श्रति मकारा युक्त हो श्रंथकार का विनारा कर श्राकारा मंडल में उदयाचल पर समासीन हुए थे। विकसित कुमदो द्वारा सरोभित अतिविस्तृत सरोवर में जिस मकार इस शोमित होता है तथा चेद्रमें के शिलर पर मैठा ह्या जिस प्रकार सिंह सुरोभित होता है वा मगवान विष्णु के विशाल वत्तस्थल पर जिस प्रकार हार शौमायमान होता है उसी प्रकार विशाल खाकाश मडल में महर्षि श्रत्रि के नेत्रों से उत्पन्न चन्द्रमा बलात् समस्त म्संडल को श्रयनी श्रमृतमयी किरणों से सिंचित करते हुए तथा समस्त लोक को शोमा सम्पन्न करते हुए सुशोभित हो रहे थे । उस दिन समी कलाओं से पूर्ण शीतरिम चन्द्रमा के त्रिपुर में समुदित होने पर असुरों ने रात्रि कार्ल में अपने-अपने घरों में पूरी सजावट की थी तथा स्वयं अपने-अपने शरीरों को थलंकार चादि से विभिन्त सजाया था । गलियों में, सड़कों पर, राजधासादों में तथा घरों में चपा के पूर्णों की माँति दीपक प्रज्वलित किये गये थे, जिनमें खूव तेल मरे गये थे । उसी समय मन्दिरों में भी तेलों से मरे हुए बैसे सुरम्य दीपक बलाये गये थे । राजसों के ये मनन घन-धान्यादि से परिपूर्ण ये तमा सभी प्रकार में रहीं की समृद्धि उनमें मरी थे। इस प्रकार अलते हुए वे दीप, चन्द्रमा के उस शुक्र प्रकार में मत्त्री

की मौति चमक रहे थे। चन्द्रमा की किरणों से सुरोमित तथा दीमों से सजाये हुए उस त्रिपुर से सारा अन्धकार इस प्रकार नष्ट हो गया था जैसे उपद्रवों तथा कलह आदि से कुल नष्ट हो जाता है ॥१—-२१॥

उस त्रिपुर में त्र्याधीरात के समय चन्द्रमा के निर्मल प्रकाश में विलास की कामना करने वाले दानवगरा श्रपने घरों में श्रियों के साथ चिरकाल तक विलास करने में प्रवृत हो गये। काम ने उन्हीं पाँचीं वार्यों द्वारा, जिनसे मगवान् शकर को कामवरा कर लिया था, त्रिपुर निवासिनी खियों तथा महान् श्रापुरी पर प्रहार किया, जिससे वे तथा सुन्दरियाँ-दोनों श्राति कामासक्ति के कारण स्वेदयुक्त हो गर्यो । दानवीं की िसर्यों की मुन्दर गीतों पर कोयलों की मतबाली कूकों पर तथा बीएग के स्वरों पर काम मूर्च्छित होने बाले **र** दैस्यों तथा दानवों पर धनुपवाण् धारी कामदेव ने श्रपना अचुक श्रहार किया और उन्हें विद्घुटध कर दिया । चन्द्रमा ने रात्रि के समस्त अध्यकार को दूर कर चोंदनी से समस्त मुमग्डल को श्वेत कर दिया श्रीर आकारा में च्यपनी प्रिया रोहिंगों को साथ लेकर शुप्र किरगों से श्रपना साम्राज्य स्थापित कर दिया । उस चाँदनीरात में त्रिपुर की कोई सुन्दरी दानव की कुछ देर तक अपने पति के चरगों पर पड़ी-पड़ी फिर अपने कपोलों के मृत्तमाग पर सुन्दर विलक लगा कर अपने स्वामाविक सुन्दर मुख को और भी अधिक सुन्दर बना रही थी। कोई सुन्दरी विशाल दर्पण में अपने सुन्दर सुल को देल कर 'मेरे सुल की तो अतीव शोभा हो रही है----ऐसा धीरे से कह कर फिर अपने पति की बातों का स्मरण कर उसी के भाव के अनुकूल रति कीड़ा में निमन हुई। अन्य सुन्दरियों काम के मर्द से अमिमूत होकर सुन्दर शरीर वाले काम वासना से रोमांचित नवयुवकों को देखकर सुरत ज्यापार की फामना से अपने पति के साथ स्वय ही ग्रीघता से इस प्रकार पहुँच गईं जैसे सूर्य के श्रस्त हो जाने से दिन के समाप्त होने पर रात्रि शीघता से विना बुलाये ही पहुँच जाती है। विपरीत रति करनेवाली कोई सुन्दरी श्रात कामासक्ति के कारण श्रपने वियतम के सुख का प्रसन्न मन से ख़ूर पान कर रही थी और कोई अति बसल हो कर अपने प्रियतम से बहुत देर तक बार्ता लाप में ही निमम्न थी । श्रप्तरों की उन क्षियों के सुन्दर पयोघर गोरार्षि तथा हरिचन्दन के सुगंधित विलेपनों से सुशोभित होकर इस प्रकार मनोहारी दिखाई पड़ रहे थे मानी श्वापृत से भरे हुए सुवर्ण के कुम्म हों। जिनके ग्रीव्रता से काट लेने के कारया चत-विचत अधर लाल वर्ण के हो रहे थे —ऐसी श्रपनी पियाओं में दैत्यगण श्रति श्रनुरक्त हो गये थे। लियों के न्यर्थ की वकवासों से विरक्त होकर त्रिपुर में बजने वाले बीएग के सुमधुर स्वरों में कितने एकदम मस्त हो गये थे। उस त्रिपुर में कहीं पर तो कामदेव के वार्गों द्वारा विनिर्मित काम का खजाना रूप सुमघुर गायन हो रहा था, और कहीं मदिरा की शालाओं में सुलपूर्वक लोग स्वयमान कर रहे थे । उस सुन्दर गान के अवसर पर कुछ असुर अपनी-अपनी नियाओं केसाथ घूम रहे थे। श्रीर कुछ श्रसुर लोग श्रपनी प्रियात्रों को उन लिलत कलाओं को सममा रहे थे श्रीर सममा सममा कर ् कीड़ा विलास श्रादि में निमान हो रहे थे। सूर्व के अस्त होते ही सारे त्रिपुर में आप्र के बीरों की भीनी सुगन्त्रि फेल गई थी, उन वृद्धों के नीचे कामिनियों के नू.पुर तथा करवनी के मनोहारी राज्द, पल्लवों की मर्मर घ्विन तथा कीयलों की कूक एक साथ ही होने लगी थी। ये सब बलात् दानवों के मन को परवरा फर

रहे थे। प्रियतम के श्रंकों में खूब लपेट लो गई कोई सुन्दरी खी, जिसके सभी रोंगटे खड़े हो गये थे, इस प्रकार शोभायमान हो रही थी बैसे खापाड़ केर नवीन जल द्वारा सींची गई सुन्दर छोटे-छोटे खं<u>फरों से भरी</u> मृपि शोमायमान होती है । चन्द्रमा की मनोहर किरखों से सुन्दर सज्जासादों के श्रति सुरोभित कर दिये जाने पर वीराहनाओं के आम्पर्गों की सुमधुर तथा गम्भीर ध्वनियाँ कामदेव की ध्वनि के समान मनोहारी सुनाई पड़ रही थीं । बड़ी देर तक अधर पान के कारण लिल हुई कोई सुन्दरी अपने पियतम से कह रही थी- अरे इस मेरे क्योल को भला वियों चूस रहे हो, आश्रो इस मेरी विशाल प्रयुक्त तथा कँची फटि पर, जो सुवर्ण की मेखला से मुशोभित है, चढ़ जाओ ।' आकाश मंडल के सुवकाशित हो जाने पर गलियों में मी खिली चाँदनी के कारण घूमती हुई दैत्यों तया दानवों की वे बालाएँ यूथ की यूथ इस मकार ख़रोमित हो रही थीं जैसे रात्रि में चन्द्रमा के उदित होने पर तारागण सुरोमित हो रहे हों। श्रपनी घंटिओं के शब्दों की माँति कामदेव की चंचलता के कारण फूले फूलते समय तथा श्रवहास करते समय थे **प्रन्दर** वाणियाँ वोल रही थीं तथा उत्तर-प्रस्युत्तर कर रही थीं । प्रन्दर खिली हुई मालाओं से अलंकृत तथा हर्ष से पूर्वा उन सुन्दरी देत्यिक्षियों की सुमधुर माणी वावली श्रीर सरोवरों पर सुवर्णानय राजहँसों के शुटरों फे समान मनोहारी **सुनाई पड़ रही थी । उन देखिक्रियों की फरधनों** की सुन्दर ध्वनि श्रंगों में लगे हुए चन्दनादि तथा भूरते पर भूरतते समय काम बिलास के मनोहर हाव माव उनके काम विकारों को प्रियतम के निवास स्थान पर तोड़ (१) रहे थे। उन दानकों की खियों के सुन्दर एवं रंग-विरंगे वस फेरापार रहित केरा विन्यास, जो अनेक प्रकार के बेरोों की बनावट तथा आम्परणों से युक्त था, फूलता हुआ इस मकार मनोहर लग रहा था मानों तारागणों से युक्त चन्द्रमा की ज्योति शोभायमान हो रही हो । मूले पर मृतते समय दुख लियों के किंकिशी के सूत्र उद्यत्ते रहने के कारण ट्रट गये थे। जिससे उसकी चन्द्रमा के समान सारी खेत गरिएयाँ नीचे विखर गई थीं । इससे वहाँ की मृमि ताराओं के युक्त चन्द्रमा से सरोमित याकार की माँति रोमित हो रही थी । इस प्रकार उस त्रिपुर में चाँदनी, रात्रिकाल, उपवन एवं कोकिल की काकली प्रमृति उन्मादक साघनों से युक्त होकर श्रपने पराक्षम को दिखलाता हुआ कामदेव बास शून्य होकर विचरस करने लगा । तात्वर्य यह कि इन उपर्युक्त कामोन्मादक वस्तुत्र्यों से सारा त्रिपुर ज्याप हो गया । तत्पश्चात् कुछ देर बाद सूर्य के ऋरवों की खुर के श्राधात से चीए। हुई चोंदनी उस त्रिपुर में रस मृति में पराजय पाप्त करने वाले देवताओं के शत्रु उन श्रासुरों के विनास की सूचना सी देती हुई परिचम दिशा को पहुँची श्रीर इघर रांकर वी के श्ररव त्रिपुर की श्रीर उन्प्रल हुए। उस समय जो कुन्द पुत्यों के स्तवक की माँति दिलाई पड़ रहा था वह चन्द्रमा क्रमशः हिरखों के जालों से रहित होने के कारण निष्यम हो निर्जन वादलों की मांति प्रतीत होने लगा । शोमा रहित वह इस प्रकार दिलाई . पड़ने लगा जैसे श्रमाग्यवरा पूर्व ऐश्वर्य तथा सम्पत्ति के विनास हो जाने पर घनवान, पुरुप शोमाविहीन , दिखाई पड़ता है । उस समय उदयाचल की चूड़ा पर समासीन श्रति प्रभावान् मगवान् भास्कर श्रपने सारथी श्रम्मण के द्वारा चन्द्रमा की किरणों को तिस्कृत कर तपाये हुए सुवर्ण के बढ़े चक्र की माँति

संसार के समस्त श्रंधकार तथा बादलों के तिरोहित करते हुए श्रति शोभावमान हो रहे ये ॥२२-४७॥ श्री मास्त्य महापुराख में त्रिपुरकीमुदी वर्णन नामक एक सी उन्तालीसवों श्रध्याय समाप्त ॥१३२॥

# एक सौ चालीसवाँ ऋध्याय

**द्युत ने कहा**-सहसांशुमाली भगवान् भास्कर के उदयाचल पर सम्रुदित हो जाने पर सारी देवताओं की सेना पेसा घोर शब्द करने लगी जैसे महाप्रलय में समुद्रगरा भीपए। राब्द करते हैं। तत्प-इचात् सहस्र नेत्रोंबाले पुरंदर-देवराज इन्द्र कुबेर तथा बरुख को साथ लेकर भगवान् रांकर त्रिपुर की स्रोर मस्थित हुए । अनेक प्रकार के रूपभारी राजुओं के विनाराफ वे शिव के गण भी अनेक प्रकार के वाजे बजाते हुए तथा घोर शब्द करते हुए उस िन्नपुर की श्रोर चल पड़े । इस प्रकार घोर शब्द तथा वाद्यों के भीपण राज्यों, बत्रों तथा महान् वृत्तों से वह सारी प्रमथ गण की सेना इस प्रकार दिखाई पड़ रही थी मानों कोई वन चला जा रहा हो । ऋति भयानक रुद्र की सेना को ऋति देखकर ऋसुरों की सेना में समुद्र की भाँति घोर संस्तोम होने लगा । दैत्यगण फावड़ा, गड़ामा, बरछी, शूल, दद, घतुप, वाण, वज्र तथा बड़े-बड़े भूसलों को धारणकर लाल नेन हो इस प्रकार दीड़ पड़े जैसे पद्धारी पर्वत दीड़ रहे हों। शीमता-पूर्वक दीड़कर वे श्राप्तरगण इन्द्र के ऊपर ऐसा प्रहार करने लगे मानों वर्षा ऋतु के मेघ बरस रहे हीं । इस मकार ग्रह्माओं से लैस होकर देवताओं के रात्र ु उन दानवों तथा दिति के पुत्रों ने विद्युनमाली के साथ हो बड़ी प्रसन्नता के साथ देवाधिदेव राकर के उत्पर प्रहार करना प्रारम्भ कर दिया । मरने का संकट्य फरनेवाले पलरहित उन दैत्यों की, जो अपनी विजय की आया छोड़ चुक्ते थे, सेना के सभी अंग निर्वल की तरह दिलाई पड़ रहे थे। उनकी सेना क्षियों की सेना के समान मालूम हो रही थी। बादल के समान भीपर्या शरीर वाले युद्ध करने में प्रवीण वे श्रप्तर गण परस्पर श्रति कृद्ध होकर युद्ध कर रहे थे और बादलों के समान भीषरा गर्जना कर रहे थे। चन्द्रमा के समान चमकनेवाले तथा श्रम्नि के समान भीषरा दिलाई पड़नेवाले, हथियारों को प्रहरण किये हुए वे रालसगरण युद्ध करते समय ऋति कोघ से एक दूसरे के ऋतें का छेदन कर रहे थे । उस युद्ध भूमि में कुछ योधागण यज्ञ से धायल होकर, कुछ वार्णो द्वारा दिल-भिन्न श्रगोंवाले होकर तथा कुछ चर्कों द्वारा घायल होकर समुद्र के जल में गिर रहे थे। युद्धमूमि में शिव के प्रमथ गग् तथा देवता लोग, जिनके माला हार श्रादि श्रिन्न-भिन्न होकर नष्ट हो चुके थे, वल तथा श्राम्पगादि विनष्ट हो चुके थे,समुद्र के मध्य में रहनेवाले तिमि तया नाकों के बीच में जा-जाकर गिर रहे थे । ॥१-१३॥

टस समय युद्ध मूमि में कीघ में मरे हुए उन सुरासुर बीरों में परस्पर गदा, मूसल, तोमर, फावड़ा, वज, त्रिश्ल, बरबी, पट्टिंग, पर्वत की चीटी तथा बड़े-बड़े पत्थर—इन सक्की मारें हो रही थी। श्रितिवेग-शाही उन दानवों के घूम से युक्त सूर्य की कान्ति के समान तेजवान राखालों के महान् वेग तथा स्वर सागर में गिरते हुए थीरों की ध्वनि के साथ सुनाई पढ़ रहे थे। देवताओं तथा श्रमुरों के हायों से छोड़े गये उन शतालों से आकारा मरहल में नल्जों की पक्तियाँ आस्त-सी हो गयी । उस समय युद्धमृति में वीरों का महान् विनाश होने लगा । जिस प्रकार हाथियों के युद्ध में छोटे-डोटे जन्तुओं का विनाश हो जाता है उसी प्रकार उस युद्ध में देवतायों तथा श्वसुरों के समूहों द्वारा समुद्र में रहनेवाले तिमि तथा नाक शादि जल जन्तुत्रों का विनाश होने लगा । तदनन्तर विद्युत की माला के समान कान्तिमान् विद्युन्माली विद्युत् तथा मेघमाला के समान भीपए। गर्जन करते हुए नन्दिकेरवर की द्योर कापदा। सूर्य के समान तेजस्वी मुखबाले नन्दिकेश्वर से समुद्र के समान भीषण गरजनेवाले बोलनेवालों में परम प्रवीण उस दानवराज विद्युन्माली ने कोपपूर्वक कहा--'निन्दकेरवर ! सँभल जाओ । बलवान् विद्युन्माली अम सचमुच युद्ध करने की इच्छा से तुरहारे सम्पुल था गया है। श्रव यदि तुम उसके हाथ से जीते यच जायो तो श्रपने को धन्य समस्तो। विद्युन्माली दानव का युद्ध में बातों द्वारा विनाग नहीं हो सकता !' तपश्चियों में श्रेष्ठ तथा थाक्य बोलने में श्रति पट नन्दिकेश्वर में उस दैरवराज के उत्पर प्रहार करते हुए कहा---'दानव श्रव वह श्रवसर धर्म विचारने का नहीं है, मुक्ते मारने में तुम समर्थ हो - यह तो अभी देखा जायगा पर मारने के पहले ही तुम अपनी श्रोद्धी जाति के स्वमाव से इतनी भीस क्यों गाँठ रहे हो ? तुम तो पहली ही बार मेरे हाथों से युद्धमूमि में पशु की तरह मारे जा चुके हो । यथा श्रव में तुम्क जैसे यज्ञिवद्वेपी की न मारूँगा, श्रवश्य मारूँगा। जो अपनी बाहुओं से समुद्र को पार कर सकता है। तथा सूर्य को नीचे गिरा सकता है, यह भी मुस्तको श्रींस से नहीं देख सकता; इससे श्रीर श्राधिक नया कहूँ ! इस प्रकार की वार्ते करते हुए नन्दिकेश्वर को समान बलराली दैत्य विद्युन्माली ने अपने एक बाख से इस प्रकार मेदन किया जैसे सूर्य अपनी किररणें से भादल को मिल कर देता है। विदुन्माली द्वारा खोड़ा गया वह वाया निन्दकेश्वर के वज्ञस्थल में धुस कर इस फार रक्तपान करने लगा जैसे सूर्य अपने प्रताप से समुद्र तथा निर्देशों के जल का गोपण करता है । इस दारुण प्रहार द्वारा अतिराम कृद्ध होकर नन्दिकेश्वर ने अपने हाथों से एक वृत्त उपार कर हाथी की भौति उस दैख पर फेंका । नन्दिकेश्वर द्वारा फेंका गया वह गृत्त वायु के वेग से पुप्पविहीन होकर घोर शब्द करता हुन्ना जब विद्युत्माली के वार्यों द्वारा विवनिषय होकर बड़े पतियों की माँति नीचे गिर पड़ा तम महायलवान् नन्दिकेश्वर श्रेष्ठ वाणों द्वारा दानवराज विद्युन्माली से मित्र किये हुए उस महायृद्ध की देखकर श्रतिराय कृपित हुए । ॥१४-२६॥

उस समय ये घोर राज्य करते हुए सूर्य तथा इन्द्र के करों के समान बलराली श्रपने हाथों को जमर उठा कर उस मूत् दैत्यतान का विनारा करने के लिये इस प्रकार दौड़ पड़े जैसे मैंसे को मारने के लिये कोई मड़ा हाथी दौड़ रहा हो । वेग से सम्प्रल श्राते हुए मन्दिकेश्वर को देखकर विद्युन्माली ने सी वार्यों द्वारा उन्हें श्राच्छादित कर दिया जिससे नन्दिकेश्वर का सारा श्ररीर वार्यों से ज्यास हो गया, तब उन्होंने राष्ट्र विद्युन्माली के रथ को हाथों में पकड़ कर बड़े बेग से उत्पर फेंक दिया जिससे रख्प्म्शिमें दूर चले जाने से श्ररवों से रहित तथा टूटेन्ट्रेश्य पर गिरा हुआ शिर रहित वह दैत्य इस प्रकार नीचे गिर पड़ा जैसे सुनि के शाप से सूर्य समेत सूर्य का रथ । किन्तु माया के प्रमाव से बह दैर्य फिर भीतर से बाहर निकला श्रीर एक राक्ति को हाथ में लेकर गन्दिकेश्वर के उपर पुनःप्रहार किया। प्रमर्थों के अप्रणी नन्दी ने रक्त से लिए उस शक्ति से अपने को बचा हाथों से पकड़ लिया और उसी से विद्युन्माली को लक्ष्य करके प्रहार किया, जिससे उसका क्ष्यच एकदम दिल-भित्न हो गया, इद्य फट गया तथा बज से विदारित किये गये पर्वत की भाँति वह निरीह होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । ॥३०—३६॥

इस प्रकार विद्युन्माली का विनारा हो जाने पर सिद्ध चारण तथा गन्धवेगण 'वट्टा व्यच्छा हुआ—
वहुत घ्रच्छा हुआ—
ऐसा कह-कह कर मगवान राकर की पूजा करने लगे। नंदी द्वारा दित्यराज विद्युन्माली सहार किये जाने के उपरांत मृत्य ने रिव के गणों की सेना का इस प्रकार विध्वस करना प्रारम्भ किया जिम प्रकार दावानल जगल का विध्वंस करता है। उस समय सूल से विष्कुल फेटे हुए हृदय वाले, गदा से ट्रंटे हुए मस्तक वाले तथा वाणों से घतिराय घायल किये गये शिव के गणा कपर से समुद्र में गिरने लगे। तत्र रात्रु सहत गदाधर, यमराज, धनपति चुचेर, निन्दिकेश्वर तथा पडानन कार्विकेश ने उत्तम रास्त्राखों द्वारा युद्ध करने में निरत श्रमुरानायक मय के उपर भीषण प्रहार करना प्रारम्भ किया। उधर दानवपति मय ने भी नागाधिपति इन्द्र के रातास नाम को शीघ ही अपने श्रेष्ठ वाणों द्वारा घायल कर यमराज श्रीर छुवेर को वेध कर मेथों के समान भीषण गर्जना की। श्रिति वेगवान् तथा पराक्रमणाली वानगणा भी देवताओं के चाणों तथा रिव के गणों द्वारा घरिव वायल होकर इस प्रकार त्रिपुर के भीतर पुसा दिये गये जैसे युद्ध में मगवान विन्यु द्वारा पराजित होकर शिव। देत्यों के इस प्रकार लुक बिप जाने के बाद शिव की सेना में र्यंस, डोल, मेरी के गम्भीर स्वर तथा वीरों के सिंहनाद होने साने, जो दानों की पराजय को सूचित करनेवाले तथा वस्त्र के भीति कठोर थे। ॥३७—१२॥

तदुपरांत दैत्यराज मय के उस विस्थात त्रिपुर का विनासक पुष्य योग आगया । उस समय वे तीनों पुर परस्पर एक हो गये । योग को आया विचार स्वर्ग लोक के स्वामी त्रिनेज मगवान् राकर ने तीनों देवताओं से युक्त अपने वाया को तीन लक्ष्यों पर विमक्त करके छोड़ दिया । उस छूटे हुए वाया ने वाया (एक इस) के पुष्प के समान शोभायमान सूर्य से युक्त आकाश मरहत को युवर्ण के समान ही लाल रग का कर दिया । किन्तु भगवान् राकर त्रिदेवमय अपने उस वाया को त्रिपुर पर बोड़ने के बाद 'अरे विकार है युक्तकों, विकार है युक्तकों, विकार है युक्तकों, विकार है युक्तकों, 'वड़ा दुःख हुआ, वड़ा दुःख हुआ।'—ऐसा कह-कह कर पश्चाताप करने तो । इस प्रकार रिव को रोकिनिमान देख कर नदीहकर ने मच गजराज के समान जाकर राल्पायि महेरवर से पूछा—'मगवन् ! आप वर्यो ऐसा पश्चाताप कर रहे हैं ?' निन्दिकेश्वर के इस प्रकार एक्ते पर चन्द्रशेखर मगवान् कपरीं ने अति आर्व की भाँति नन्दिकेश्वर से कहा—'आज मेरे इस कठोर एव निर्मम, हार्य से मेरा पियमक्त मय नष्ट हो जायगा ।' शिव की ऐसी वार्ते युक्तकर मन के वेग के समान द्वतगामी नदिकेश्वर उक्त वाण के त्रिपुर में प्रवेश करने के पहिले ही त्रिपुर में प्रविष्ट हो गये । वहाँ आकर युवर्ण के समान युतिमान् गणाधीश्वर नदी ने मय को देखकर कहा—'मय । अब वुक्हारे इस त्रिपुर का कर्र विनार काल उपस्थित हो गया है, अतर मे सुनसे कह रहा हूं कि श्वम अवने इसी मनन के साथ यहाँ से शीचही निक्त

जाक्यो ।' मंत्रं ने नंदी की ऐसी बार्ते सुनकर महादेव के चरणों में दढ़ भक्ति की भावना कर श्रपने निवास के इस गृह को साथ लेकर त्रिपुर से प्रस्थान कर दिया । ॥४४—५२॥

त्रिपुर से मय के निकल त्याने के बाद शिव का वह वाण पत्ते से वने हुए क्लोपड़े की मॉति समस्त त्रिपुर को जला कर तीन माग़ों में---श्रीम, चन्द्रमा श्रीर नारायण के रूप में-- विभक्त हीगया । (सूत ने कहा)---महर्षिगण ! शिव के बाग के तेज से वह त्रिपुर इस मकार जलने लगा जैसे शुप्तों के दोप से क्यर के पूर्वज भी नष्ट होते हैं । सुमेरु, कैलास श्रीर मंदराचल के शिखरों के समान श्रमभाग वाले, कियाड़े भरोले और छज्जे बादि से सुरोभित, सुन्दर जल बादि के स्थान, बहुतेरी ध्वजायें, सुवर्ण तथा चांदी की बंदनवार से सुरोभित, श्रानि के समान देदीप्यमान, दानवों के सहसों गृह उस दानवों के उपद्रव में श्रान्ति के समान लाल दिलाई पड़ते हुए जलाये जा रहे थे । मनोहर राजशासादों के श्रवमागों में, वनों में, वगीचीं में, श्राकारा मरहत में, बड़े बड़े भारोलों में बैठी हुई श्रपने पतियों द्वारा श्रंकों में विपाई गई तथा रमण में प्रवृत्त उन दानवेन्द्रों की क्षियों व्यनायों की साँति जलाई जाने लगीं। कोई व्यपने पतिदेव की छोड़ कर प्राण् रक्त के लिये श्रन्यत्र नहीं गईं श्रीर उसके समुख ही श्राग्नि की ज्वालाश्रों में लीन हो गई। कमल के समान सुन्दर नेत्रोंबाली कोई सुन्दरी श्रॉलों में श्रॉस् भर कर तथा हॉंध जोड़ कर श्राग्न से कह रही थी--'श्राग्न देव ! मैं तो दूसरे की स्त्री हूँ । तुम समस्त जगत् के घर्माधर्म के सान्तीरूप हो, श्रतः ऐसे स्थानों में तुम मेरा स्पर्ध मत करो । शिव के संमान अपनी विगल लपटों से शोमायमान चाम्नदेव । मैंने चापने चाराध्यवरण को सुला रखा है, मेंने कुछ भी श्रारमाचार नहीं किया है श्रातः तुम दूसरे मार्ग से होकर जाओ। पति समेत मेरे इस घर को छोड़ दो ।' एक दानव की स्त्री ने अपने अंकीं में अपने त्रिय पुत्र को लेकर अभिन के समीप में उपस्थित होदर श्रागि से निवेदन किया — श्राग्निदेव 1 में अपने इस प्राण्यन प्रिय वालक को यहे प्रयक्ती के बाद प्राप्त कर सकी हैं , हे कार्चिकेय के बरलाम 1 तुम मेरे इस प्राय्विय पुत्र रत को मत जलास्त्री !' कुछ दैत्यों की क्रियों ने मय से बिहुल होकर अपने शिमतम को छोड़ दिया तथा स्वयं अग्नि की लपटों से श्रतिराय पीडित होने लगी। उस समय वे श्रपने श्रामुपर्गों को तथा वखों को हाथों से नोचती हुई सहुद्र की श्रवार जलराशि में गिर पड़ी । इस.शकार उस त्रिपुर में श्राम्न की ज्वालायों से प्रपीड़ित दैत्यों की कियों 'हे तात् ! हे पुत्र ! हे माता, हे मातुल !' आदि आर्तस्वर करती हुई मस्म होने के मय से कॉपने लगीं। जिस प्रकार पर्वत के बन्यपान्त में लगी हुई बाडवाझि कमल समेत सुन्दर सरोवर को भी दग्य कर देती है उसी प्रकार उस त्रिपुर में अभि ने उन सुन्दरी खियों के कमलोपम सुन्दर सुखों को अपनी भीपण् लपटों में मिला दिया । जिस प्रकार शीत ऋतु में तुपार सुशोभित सरीवरों के कमलों को विनष्ट कर ढालता है. उसी प्रकार उस भीपण श्रम्नि ने श्रिपुर निवासिनी कमल के समान मनोहर नेत्रों तथा मुखाँ वाली दैरयां-गनाओं को बिनष्ट कर दिया । उस समय त्रिपुर भर में शिब के बागा से उत्पन्न उस भीपण अग्नि की लप्टों से भयाकुल उन श्रति कोमलांगिनी दैत्य सियों के दौड़ने से उनकी करवनी के सूत्रों तथा नुपुरों की व्वतिश्रों से मिश्रित उनके चिल्लान की एक विचित्र प्रकार की ध्वनि हो रही थी । त्रिपुर में उस समय श्रर्थ चन्द्रमा

के आकार में वेदियों के समेत जले हुए, ऊपर के परर्काटों के जल जाने से व्हिन्न-भिन्न , तोरण विहीन जलते हुए घरों के समृह मानो रत्ना के लिये समुद्र की उस श्रपार जलराशि में धमाधम गिर रहे थे। श्राम्नि की ज्वालार्स्नों से देदीप्यमान गिरते हुए गृहों से समुद्र का जल इस प्रकार जलने लगा जैमे किसी घनवान् व्यक्ति को परिवार प्रपने ही कुपुर्त के दोपों से नष्ट हो जाता है। उस समय जत्र जलते हुए भवनों की श्रासद्य उप्याता से समुद्र का जल एक दम संतप्त होकर चारों त्र्योर से वेगवान हो गया ( स्रोलने के कारण जल में गति हो जानी स्वभाविक है ) तब उसमें रहने वाले जलीय जतु तथा तिमि, नाफ, तिमिंगल श्रादि की श्रतिराय कष्ट होने लगा । मदराचल के चरणुपान्त की मोति उच्च प्रवेगद्वार के समेत जो सबसे ऊँचा तथा सभी राजपासादों में श्रेष्ठ एक राजभवन था, वह भी उन ऋगल-वगल के जलने वाले कई गृहीं के साथ घोर राब्द करता हुआ सक्द में आ गिरा। जो छुन्दर तथा महान् त्रिपुर कमी सहलों श्वर्गोवाले प्रसादों से युक्त सहलों श्रेशियोंवाले पर्वतराज की भाँति शोभाग्राली या, वह इस ऋग्नि में खोडी हुई बलि की भाँति नाम मात्र का शेप कर दिया गया । उस जलते हुए त्रिपुर से व्याकारा पाताल समेन समस्त भुवन मण्डल एकदम सन्तप्त हो गया। यह त्रिपुर, जिसमें भय का विशाल राजमासाद था, उस समुद्र में मग्न तो हो गया किन्तु बहुत कष्ट से केवल मय का भवन बचाया जा सका---ऐसा सूनकर इन्द ने मय के उस महल को भी यह शाप दे दिया कि — मय का भवन किसी के सेवन करने के योग्य नहीं रहेगा, जगत् में उसकी कभी प्रतिष्ठा न होगी, एव श्रिग्न के समान वह सर्वदा भय से युक्त रहेगा । जिस-जिंस देश का पराभव होनेवाला होगा, यहाँ-वहाँ के विनाग को प्राप्त होने वाले मनुष्य इस त्रिपुर के श्रवयवमृत मय के इस मयन का दर्शन करेंगे। अब भी वह मय का भवन आपत्तियों से मुक्त और रोप है । ॥५३--७८॥

[ऋषियों ने फहा—] भगवन् 1 यज्ञ के चमस से उत्पन्न होनेवाले ! यह दानवरान मय जिस भवन के साथ भागकर अपने प्राणों को बचा सका था, उसकी श्राणे चल कर क्या दशा हुई ? कृपया उसे हमें सताहये ॥७६॥

सूत ने कहा— आकाश मगडल में जहाँ पर ध्रुव का लोक दिखाई पहला है प्रथमत वहीं पर मग का वह स्थान दिखाई पड़ता था किन्तु खिलिचित देवरात्रु मग्र ने उस स्थान को वदल कर दूसरे लोक में स्थान के लिक में भी देवतागण विराजमान थे जो आहोर्यामा नाम से उत्तम देवता कहे जाते थे श्रत वहाँ से पुर समेत श्रन्यत्र जाने में श्रतसर्थ मग्र को देख कर शिव ने एक नवीन गृह का निर्माण कर उस गृह अभिलापी मग्र को प्रदान किया। ऐसा देखतर सहस्र नेत्रींवाले देवराज इन्द्र ने रुद्र की विरोप पृजा की। इन्द्र हारा पृजित रुद्र को वहाँ पर उपस्थित श्रम्यान्य देवताओं ने भी स्तुति को। इस प्रकार देवताओं तथा प्रमर्था द्वारा पृजा किये जाते मणाधिपित को देख कर देवता लोग हर्ष से उल्लिखत होकर हाथ उठा कर उञ्जलने कृदने हसने तथा उच्च स्वर से जय-जयकार मचाने लगे। श्रिव के बाण मे बले हुए उस समस्त त्रिपुर को समुद्र में हुन्न देख कर देवताओं ने पितामह श्रक्षा तथा महादेव की घराण कर श्रपने श्रमने घनुप को कथे पर

धारण कर संसार के जीवगाणों को संतोप शाह करने का अवकाश दिया तथा रथ पर चढ़ कर अपने-अपने पुर को मन्यान किया। जो कोई मनुष्य विजय प्रदान करनेवाली महादेव के त्रिपुर विजय की इस सुन्दर कथा को पढ़ता है, उसके समस्त कार्यों में द्यूपण्या योकर विजय प्रदान करते हैं। पितरों के आद्धादि कार्यों में जो कोई इसे सुनाता है उसे सम्दूर्ण यदों के पत्तों को प्रदान करने वाले पुषय की प्राप्ति होती है, रिव की त्रिपुर विजय की यह कथा मंगल प्रदान करनेवाली परम पुष्य प्रदा, तथा सन्तित उत्पति करने में परम सहायिका है, इसका पाठ तथा अवण करने से ममुख्य शिव के समान लोक की प्राप्ति करता है। ॥८०—८७॥

श्री मात्स्य महापुराख में त्रिपुराख्यान प्रसंग में त्रिपुर दाह वर्ष्णन नामक एक सी चालीसयाँ भ श्राच्याय समाप्त ॥१४०॥

#### एक सौ.इकतालोसवाँ ऋध्याय

ऋषियों ने कहा—सूत जी ! इल का पुत्र राजा पुरुत्वा किस प्रकार प्रत्येक मास की श्रमा-वस्या को स्वर्ग लोक में जाता है श्रीर किस प्रकार वह श्रपने पितरों का तर्पण करता है, उस दुद्धिराली पुरुत्वा के प्रमाय को हम लोग सुनना चाहते हैं ॥१॥

स्त ने कहा — इसी क्यां की स्वपुत्र राजा मनु ने पूर्वकाल में मत्त्य भगवान से पूछा था, एस समय जिस प्रकार मत्त्य भगवान ने राजा मनु की बतलाया था वह सब धृतान्त में आप लोगों से बतला रहा हूँ । ॥२॥

मत्स्य भगवान ने कहा—पुरुत्वा का खुणान्त में विस्तारपूर्वक आपसे बतला रहा हूँ, सुनिये । 
उस इलपुत्र पुरुत्वा का संयोग स्वर्ग में परम बुद्धिमान चन्द्रमा से था, चन्द्रमा से ही उसे अमृत की माति होती थी, जिससे वह पितरों का वर्पण किया करता था । सीम्य बहिंपद्, कान्य वथा अमिन्वाच—हन उपाधियों से विभूषित उसके पितर गया थे । नक्षणों पर विचरण करते हुए जब चन्द्रमा तथा सूर्य एक ही गरउत अर्थात् गारि में अमावस्या तिथि को एक साथ निवास करते हैं, उस समय वह सूर्य तथा चन्द्रमा को देखने के लिये प्रत्येक अमावस्या को स्वर्गलोक में जाता है और उस अवसर पर अपने पितामह (पिता के पिता) तथा मातामह ( भाता के पिता) नो प्रणाम कर वहाँ पर उद्ध समय तक प्रतीचा करता हुआ निवास करता है । इल का पुत्र परम विद्वान्त चह पुरुत्वा आति परिश्रम से चन्द्रमा में पूजा कर वहां से गमन करता है । शाद करने की इच्छा से वह स्वर्गलोक में चन्द्रमा तथा अपने पितरमणों का उपस्थान करता है । दो च्ला प्रमायस्या तिथि को, जब कि सिनीवाली अमावस्या में इन्ह का उदयकालीन अल्प योग रहता है, उस दिन दो लब कुन्द्र मात्र में पितरों के उद्देश्य से वह उन दोनों का प्यान कर (?) उनकी उपासना करता है । उपासना करने के बाद चन्द्रमा भी कला की (?) प्रजीचा करता हुआ वह वहाँ स्थित रहता है । वहाँ निवास करते हुए वह उन पितरों की चृति के लिये चन्द्रमा से पन्द्रह सूक्ष्म किरणों द्वारा रहता है । वहाँ निवास करते हुए वह उन पितरों की चृत्वि के लिये चन्द्रमा से पन्द्रह सूक्ष्म किरणों द्वारा

स्वया रूप श्रम्पत को ग्रहण करता है। इन्यापत्त में भोग प्राप्त करने वाले पितरों की प्रीति उन सहम किरणों से पूर्ण होती है। इस प्रकार तरकाल खविन होते हुए चन्द्रमा द्वारा प्राप्त उस सोम्य श्रम्यत को विधि पूर्वक श्राद्ध में देता हुआ पुरूरवा पितरों को तृप्त किया करता है। वे पितर गण सौम्य विहंपद्, काल्य पूर्वक श्राद्ध में देता हुआ पुरूरवा पितरों को तृप्त किया करता है। वे पितर गण सौम्य विहंपद्, काल्य श्रीर श्रीत्विन्यात के नाम से विख्यात है। साधु ब्राह्मणों ने ऋतु को श्रमिन कहा हे श्रीर ऋतु को ही सवस्तर भी माना है, उभी समस्तर से समस्त ऋतुओं की उत्पत्ति होती है, श्रीर ऋतुओं से ही श्रातंवगणों को उत्पत्ति मानी गई है। पितरगण, श्रातंव श्रीर श्रप्रमास-इननो ऋतुओं का सन्तान जानना चाहिये। पितामह गण, श्रमायास्य तथा ऋतुगण—ये वर्ष के पुत्र कहलाते हैं। प्रपितामह गण तथा पाँच वर्ष—ये ब्रह्मा के पुत्र देवता कहलाते हैं। ॥३—१॥

सौम्य वहिंपद, क्षात्र्य स्त्रोर श्रामिप्यात्त—ये पितरगण तीन प्रकार के कहे गये हैं। इनमें जो गृहस्थाश्रमी है, यज्ञ करनेवाले है श्रीर हवन करनेवाले हैं-वे पितर वर्हिपद् नाम से पुराण में निश्चित है । गृहस्याश्रमी त्रार्तव एव यजकर्ता पिनश्गण श्रमिन्प्याच कहलाते हैं त्रीर श्रष्टका के पतिगण काव्य सज्ञक पितर कहे जाते है । उन पॉर्चों वर्षगर्एों का वृत्तात सुनिये । उनमें अग्नि सवस्सर, सूर्य परिवस्सर, सोम हुड्वस्सर, वायु श्रनुवस्सर श्रीर रुद्र वस्सररूपी हैं। ये युग सज्ञक पॉच वस्सर या वर्ष कहे गये है। कालचक के अनुसार इन्हीं पर अवस्थित चन्द्रमा अमृत का चरण करता है —ये सव पितरगण कहे जा चुके। देवता सोमपा तथा ऊप्पपा च्यादि जितने पितरगण् हैं, जनकी पुरूरवा जबतक वहाँ रहता था तन तक चन्द्रमा श्रपनी किरणों से श्रमृत के डारा तृष्ठि करताथा। श्रत्येक मास मैं सोमपान करने वाले उन पितरगर्णों के तृष्ठ करने वाला वह स्वपारूप श्रमृत चन्द्रमा से चरित होता है। इस प्रकार उस सोम श्रमृत एव उसकी प्राप्ति की कथा कही जा चुकी। सोम पान करनेवालों से पी लेने पर जम चन्द्रमा चीया हो जाता हे तब सूर्य अपनी सुपुग्ना नामक किरण द्वारा एक-एक दिन के कम से चन्द्रमा की उन कलाओं को पूर्ण करता है। शुक्तपत्त में वह उन सभी कलात्रों को पूर्ण करता है । इस प्रकार कृष्णपत्त में उन सभी कलात्रों का त्त्रय पव शुक्त पत्त में उनकी पुष्टि होती है। सूर्य के द्वारा चन्द्रमा पुष्टि लाभरर पूर्णता प्राप्त करता है। शुक्त पत्त के प्रत्येक दिनों में वह इसी क्रम से पुष्टि प्राप्त करता है। इसी से पूर्णभासी को चन्द्रमा रवेत और पूर्ण मराडल वाला दिलाई पडता है। प्रथमत देवताओं द्वारा अमृत पान कर लेने के बाद चन्द्रमा का सूर्य पान करता है । पन्द्रह दिनों में कमरा एक-एक कला का पान सूर्य वरता हे छौर शुक्ल पन में फिर सुपुन्ता नामक नाडी से कमरा एक एक कला की वृद्धि करता है । इस प्रकार चन्द्रमा नी शुनल पत्त में कला बदती है । शुक्ल एव कृत्या पत्त में चन्द्रमा की कलाएँ इसी से बदती-घटती जाती है । पन्द्रह सुधा वरसाने वाली कलाओं से पूर्ण कान्तिमान सुधात्मक चन्द्रमा को इसी कारण पितृमान् कहा जाता है । ॥१५—-२८॥

त्रव इसके बाद पर्नों की सिषयों का वर्णन कर रहा हूं । जिस प्रकार वाँस तथा ईख छाटि के पर्वों में गोलाकार गाठे रहती हैं उसी प्रकार पर्वों में भी परस्पर सिषयां होती हैं। वर्ष,मास, ग्रुक्ल, रूप्पपत्त

श्रीर पूर्णमासी--ये सब उसकी अन्थि तथा संधियों है । श्रर्थमास (एक पत्त) के पर्व द्वितीया द्वतीया श्रादि तिथियों हैं। उन पर्व की संधियों में ऋष्ति स्थापन श्रादि वैदिक कियाएँ सम्पन्न होती हैं। पर्व के श्रादि में प्रतिपदा त्यादि तिथियों के संधिकाल में अनुमति और राका के सायंकाल के दो लव का आपरा-हिक जानना चाहिये । उस आपसाहिक काल तक कृत्या पद्म की शकृति मानी गई है । उसके बाद सायंकाल की शतिवदा तिश्वि के बोग में पूर्णमासी का काल माना गया है । जब व्यतीपात पर सूर्य स्थित होता है तब चन्द्रमा विदुव स्थल से ऊपर युगान्तर स्थान पर श्रवस्थित होता है। पूर्णमासी श्रीर व्यतीपात---यह दोनों उस समय परस्पर दिलाई पड़ते हैं(१)श्रीर उस स्थान पर सूर्य तथा चन्द्रमा दीनों प्रतिपदा तिथि तक उसी भाव से श्रायस्थित रहते हैं। उस समय सूर्य को देखकर संख्या (?) की जा सकती है श्रीर वही खठवां सिक्तिया काल के नाम से विख्यात काल है (?) पत्त के पूर्ण हो जाने पर जब रात्रि की संधि में पूर्णिया तिथि हो जाती है तब चद्रमा पूर्णियासी की रात्रि में अपनी सभी कलाओं से पूर्ण हो जाता है । जब सूर्य चन्द्रमा एवं दिन —ये तीनों सायंकाल के समय एक दूसरे की देखते हैं, तब चन्द्रमा फे पूर्ण होने के कारण उसी को पृश्चिमा तिथि कहते हैं। सभी देवतात्रों समेत पितरगए। उस तिथि को मानते हैं, श्रतः उसका नाम श्रनुमति कहा जाता है, और यतः उक्त तिथि को चन्द्रमा पूर्ण रहता है श्रतः पृणिमा भी उसे ही कहते हैं। पूर्णमासी की रात्रि में चन्द्रमा श्रति मकारामान होकर शोभित होता है श्रतः उसे राफा भी कहते हैं। चन्द्रमा और सूर्य एक ही नक्तत्र पर श्रमा श्रमीत् एक साथ में निवास करते हैं इनतः कृप्णपत्त की यह पन्द्रहर्गी रात्रि त्रमावस्या कहलाती है। उक्त त्रमावस्या तिथि को यतः चन्द्रमा तथा सर्व एक दूसरे फे दृष्टि पथ में त्र्या जाते हैं अतः दर्श भी कहते हैं। अमावस्था से परे दो क्र्या काल तक प्रतिपदा की संधि रहती है उसी दो चाए तक 'कुह' मात्र काल को पर्वकाल कहते हैं। जिस व्यमादस्या को चन्द्रमा दिखलाई पड़ता है, उस दिन दोपहर के बाद वह रात्रि में सूर्य के साथ एक स्थान पर संयुक्त होता है और शुक्क पक्त की प्रतिपदा तिथि को वह प्रातःकाल सूर्य के साथ दिखाई पड़ता है। श्रीर इस प्रकार चन्द्रमा मध्याह काल तक सूर्य मण्डल से दो लव(?)परिमाण की दूरी पर हो जाता है । जब चन्द्रमा श्रीर सूर्य का मंडल प्रथक-प्रथक हो जाता है, तव उसे श्रमावस्या का श्रम्बाहुति काल कहते हैं, जिसमें पितरें। के उद्देश से वपट् किया करनी चाहिये। यही व्यमावस्या का ऋतुसज्ञक पर्व काल भी है। दिन के मध्य में सूर्य के साथ सीएा चन्द्रमा का योग होने पर भी यह योग होता है इसीलिए दिन में सूर्य के पाष होने पर श्रमावस्या का ग्रहण होता है । वह पर्वकाल कोकिल की 'कुहू' इस घ्वनि की समाधि जब तक होती है उतने ही समय तक रहता है । उतने ही श्रन्यच्च्य तक यह श्रमावस्या 'कुह्र' कहलाती है । सिनी-वाली यह त्रमायस्या है, जिसमें चीया चन्द्रमा सूर्य मएडल में प्रविष्ट होता है । त्रमुमति, राका, सिनीवाली और कुह — इन चारों के काल परिभाण केवल दो लग है श्रीर 'कुहू' उच्चारण करने में जितना समय लगता

<sup>ै</sup>एक पता के द्वीसवें भाग का नाम लद होता है।

े केनल उतना मान काल 'तुह' कहलाता है। इन तिथियों की पर्वसन्धियों का केनल दो लिए काल है स्त्रोर वह पर्वकाल के समान पुग्यदायी कहा जाता है। इनमें की हुई वयम् तथा पितरों की नियाएँ पर्व-कालीन नियाओं भी भाति ही फलदायिनी होती हैं। चन्द्रमा तथा सूर्य का व्यतीपात योग पर सयोग एव पृर्शिमा ये सभी तुर्य फलदायक हैं। प्रतिपदा के सयोग का पर्वकाल दो लग का होता है। तुह स्त्रोर सिनीवाली का भी दो क्तए काल कहा जाता है, जग चन्द्रमा सूर्य मग्डल से बाहर होता है उस समय भी एक लव मान काल तक पर्वकाल कहा जाता है। ॥२१-५४॥

एक-प् दिन के कम से पन्टहर्गी लिथि के दिन चन्ट्रमा पन्टह कलाओ द्वारा पूर्ण किया जाता है, इसी नारण उसे पूर्णिमा कहते हैं। श्रीर इसी कारण चन्ट्रमा में सोलहर्गी कला नहीं होती क्योंकि उसकी पन्द्रह कलाएँ ही पन्द्रह दिनों में नय होती हुई दिलाई पड़ती हैं। इसीलिए पन्ट्रहर्गी तिथि को ही चन्द्रमा का जय होना भी कहा गया है। ये देव पितरगण सोम पान करनेवाले तथा सोम की युद्धि करनेवाले—दोनों हैं। श्रार्तव, ऋतु एव श्रन्ट सज्जक पितरगण तथा देवगण उन्हीं के परिपोपक हैं।॥१५ ५०।।

श्रम इसके याद में आद्धमोजी पितरों का वर्षान कर रहा हूं। उनकी गति, उनका पराकम तथा उन्हें श्राद्धीय वस्तु की प्राप्ति कैसे होती है इसका भी वर्ष्यन कर रहा हूँ, श्राप लोग सावधानीपूर्वक झुनिये। मृतात्मा के त्र्यावागमन का हाल कोई योगदृष्टि सम्पत्र महातपस्वी भी नहीं जान सकता तो फिर चर्म दृष्टिवाले साधारण मनुष्य कैसे जान सरते है ? इस लोक में किये गये धर्मीचरण की सामर्थ्य से स्नन्य लोक में जानर पितर एव देवगर्णों के साथ जो लोग निवास करते हैं, उन्हें त्राक्षण लौकिक पितर कहते है। दूसरे जो पितरगय हैं वे इस जीवन में गृहस्थादि व्याश्रम धर्मों में निष्ठ रहरूर श्रद्धायुक्त कार्यों मे निरत रहकर उसी पुराय से परलोक में निवास करते हैं। ब्रह्मचर्य, यज्ञ, तपस्या, पुत्रोत्पत्ति, श्राद्ध, विद्या-ध्ययन खोर अन्नदान-ये इस पृथ्वी तल पर उत्तम सात धर्म कहे गये हैं। इन सरक्रमों में जो अपने जीवन पर्यन्त प्रश्नुष्ठ रहते हं, वे उज्ज्यप, सोमप पितर तथा देवतान्त्रों के साथ श्रानन्द से स्वर्ग में पाप्त होकर पितरों की उपासना करते हैं । सन्ततिवाले ग्रहस्थाश्रमी पुरुपों के लिए, जो श्राद्धादि कार्यों को करनेवाले हैं, यह सिद्धि कही गई है, इसी से उत्तम छुलीन सपरिवार एव श्राद्ध में निप्ठारील को श्राद्ध अवस्य करना चाहिये । प्रत्येक महीने में श्राद्ध का भोग करनेवाले वे पितर चन्द्रलोक के कहे जाते हैं । मासमोजी पितरगंग मनुर्प्यों के पितर कहें जाते हैं। उनके श्रतिरिक्त जो श्रन्य लोग कर्म के श्रनुसार विविध योनियों में ग्रमण रस्ते हुए, त्राश्रमधर्म से अष्ट तथा स्वाहा श्रीर स्वधा से बचित रहनेवाले हैं, रारीर के नष्ट होने पर आपित सहन करते हुए यमराज की पुरी में प्रेत रूप धारण कर अपने पूर्व जन्म के कर्मी का प्रावश्चित भोगते हुए अनेक प्रकार की पीडा के स्थानों में विविध यातनाएँ भोलते हैं। वे लवे शरीरवाले, अति क्टराकाय, वही बही दादियों से युक्त, वस्त्ररहित, खुषा और पिपासा से न्याउल होकर इपर-उघर भटकते रहते हे । नदी, तालान, सरोवर, पोखरी त्रादि जलारायों पर इधर उधर दूसरे के दिये हुए अन्न की प्राप्ति की इच्छा रखते हुए चूमते रहते हैं । उंस भीपण नरकपुरी के यातना स्थलों में — त्र्यांत् शालमित, वैतरणी, कुंभीपाक, इद्धवालुक, व्यक्षिपत्रवन व्यादि घीर कठोर नरकों में--श्रपने कर्म के ब्रानुसार श्रानेक वकार की यातनाओं को फेलनेवाले उन पेतारमाओं के पुरिवारनालों को चाहिये कि उनके नाम गोत्रादि का उच्चा-रण कर अपसच्य हो पृथ्वी पर कुशा के कमर उनके निमित्त तीन पिंडदान करें । उन पिंडों से उन प्रेत-स्थानों में यातना मोलते हुए उन पेवातमाओं को परम शान्ति मिलती हैं । जो उन नरक के स्थानों में नहीं रियत हैं,—निग्नोक्त पाँच प्रकारों से मृष्ट हैं, श्रर्थात् जो मृत्यु के बाद स्थावर योनि में पेटा हो गये हैं. श्रपने दुष्कर्मी से मूर्ती के समूह में उत्पन्न हो गये हैं, जातियों के अनेक प्रकार के रूपों में, परा आदि तिर्यक योनियों में याथवा जलवरों में उत्पन्न हों गये हैं—उनको निमित्त करके जो त्राहार दिया जाता है वह उन-उन योनियों में भी उन्हें पाप्त होता है, श्रीर वहाँ उनकी तुष्टि भी करता है । इस प्रकार श्रन्य जन्मों में उत्पन्न होने पर भी उन्हें श्राद्धादि में दिये हुए पदार्थ जाकर सन्तुए करते हैं । श्रेष्ठकाल में विधिपूर्वक सत्पात्र को दिया हुन्ना त्रजादि पदार्थ किसी भी योनि में पेतात्मा को त्याहार रूप में उपलब्ध होता है। जिस प्रकार सैकड़ों गौद्यों में छिपी हुई श्रपनी मों (गौ) को उसका बखड़ा ढूँढ़ लेता है उसी प्रकार का दृशान्त श्राद्धीं में मंत्रों का कहा जाता है । अर्थात् मन्त्रपूर्वक दिया हुआ खनादि पदार्घ जिस प्राणी के उद्देश से दिया जाता है उसी को प्राप्त होता है । इस प्रकार श्रद्धापूर्वक दिया हुन्ना श्राद्ध सभी स्थानों में मांत हो जाता है-ऐसा मनु का कथन है। अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर सनव्कुमार भी, जो कि भेतात्मा के आवागमन की वार्ते विधिपूर्वक जानते हैं, यही कहते हैं कि भेतात्मा की दिया हुआ आद उपर्यंक्त रीति से उसे प्राप्त हो जाता है । उन पितर लोगों का दिन क्रप्प पन्त है और रात्रि शुक्त पन्त । इस रीति से ये पितृ देवता श्रीर देव पितर गए। सब स्वर्ग में परस्पर एक दूसरे के जनक हैं । ये पितृदेवता एवं मनुष्यों के पितर गए। सोमपायी हैं। मनुष्यों के पितरगए। पिता पितामह श्रीर प्रपितामह हैं। पितरोंका महत्त्व पुरागों में निश्चयपूर्वक कहा गया है। इस प्रकार चन्द्रमा तथा सूर्य से इलापुत्र पुरूरवा का समागम किस प्रकार होता है ? पितरों को तृष्ठि किस प्रकार मिलती है ? श्रद्धापूर्वक पितरों का तर्पण किस प्रकार किया जाता है ? पत्रों का कीन-सा काल अधिक माहात्म्यपद है ? यातना मोगने के स्थात कीन-से हैं—इन सब विपयों का संचिप्त वर्णन मैने कर दिया । यही प्रथा सर्वथा प्रसिद्ध रही है । इन सब का विस्तार यहत श्रधिक है, उनके दुःख अंग्रों का वर्णन मैंने किया है, विस्तार से श्रलग-श्रलग उनकी संख्या परिगणित नहीं की जा सकती । ऐरवर्य चाहने वालों को उछके अपर श्रद्धा रखनी चाहिये । यह स्वायम्भुव मनु द्वारा किये गये सृष्टि तत्त्व का वर्ष्यन मेने किया है, इसके श्रांतिरिक्त श्रोर क्या श्राप लोग सुनना चाहते हैं १। ॥५८-८५॥

थी मात्स्य महापुराख में मन्यन्तरानुकीर्तन प्रसंग में श्राद्ध माहात्स्य वर्णन नामक एक सी इकतालीसवाँ श्रध्याय समाप्त ॥१५१॥

# एक सौ वयालीसवाँ ऋध्याय

मुनियों ने कहा-पूर्व स्वायम्भव मन्वन्तर में जिन चारों सुगों का प्रवर्तन हुन्ना है, उनकें स्वभाव तथा समय को विस्तारपूर्वक सुनने की हम लोगों की विरोप इच्छा है ॥१॥

सत ने फहा--इस विषय को संत्रेष में पृथ्वी तथा श्राकारा के प्रसंग में तो कह दिया गया है, तथापि यदि त्र्याप लोगों की इच्छा हे तो पुनः उसी विषय को सुनिये। उन के प्रमार्खों का वर्धान करने के उपरान्त समय स्नादि का विस्तारपूर्वक वर्शन भी मै कमग्रः झुना रहा हूँ । मनुष्य के वर्ष का प्रमाण लौकिक प्रमाण द्वारा जानना चाहिये, उसी के द्वारा चारों युगों के प्रमाणों की संख्या बतला रहा हूँ । पन्द्रह निमेप श्रर्थीत् पन्द्रह बार श्राँखों के खोलने तथा मुँदने में जितना समय लगता है उतने समय को एक काष्टा कहते हैं, तीस कान्ठा की एक कला होती है, तीस कला का एक मुहूर्च होता है **और तीस मुहूर्तों** का एक हिन रात—दोनों मिलकर होते हैं । लौकिक तथा दैविक दोनों प्रकार के दिन तथा रात्रि का विमाग सूर्य करतां है । उसमें रात्रि तो जीवों को सोने के लिए हैं, ऋौर दिन जीवन के व्यापार को चालू रखने के लिए । मनुष्यों के एक महीने का पितरों का एक दिन-रात होता है। उसका विभाग इस प्रकार है—पितरों का दिन कृप्पापत्त है, सित्र शुक्लपत्त; जिसमें वे लोग शवन करते हैं । मनुष्यों के तीस महीनों का पितरों का एक महीना होता है ऋीर मनुष्यों के तीन सौ साठ महीनों का पितरों का एक वर्ष होता है। प्रमाख में सभी को मनुष्यों का महीना ही जानना चाहिये 1 इसी मनुष्य के ही महीनों तथा वर्षों के प्रमाण से जो एक सी वर्ष होता है, उतने ही समय का पितरों का तीन वर्ष श्रीर चार महीना होता है। पितरों के बारह मासों की सख्या बर्ताई जा चुकी। मनुष्यों के प्रमाण में जो एक वर्ष है वही देवताओं का एक दिन रात है—ऐसी वैदिक श्रुति है । उस लौकिक एक वर्ष में जो देवताओं का दिन रात पड़ता है, उसका विमाग इस प्रभार है । तौकिक उत्तरायण का वः महीना देवताओं एक का दिन है, और तौकिक दित्तिगायन का वः महीना उनकी एक रात्रि । यही देवताओं का एक दिन रात है । मनुष्यों के तीस वर्ष का देवताओं का एक महीना होता है। मनुष्यों के सौ वर्ष देयताओं के तीन महीने श्रीर कुछ दिन (१० दिन) होते है—यह ती देवताओं की परंपरा है। इस प्रकार मनुष्यों के तीन सौ साठ वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। मनुष्यों के तीन हजार तीस वर्षों (२०२०) का सप्तर्षियों का एक वर्ष होता है, श्रीर मनुष्यों के नी सहस्र नब्बे (१०१०) वर्षो का ध्रुव का एक वर्ष होता है। मनुष्यों के छत्तीस हजार (३६०००) वर्षी का देवताओं का एक शत वर्ष होता है तथा तीन लाख साठ सहस्र वर्ष का एक सहस्र वर्ष होता है। हे ऋषिगण् ! इसी प्रकार का कालभमाग्ण कालज्ञ ज्योतिषियों ने कहा था श्रीर इसी प्रकार दिव्य सल्या का प्रमाण ऋषिगण भी वतलाते है। इन्हीं दिव्य वर्षप्रमाणों द्वारा युगों के प्रमाणों की सख्या कही गई है। इस भारतवर्ष में ऋषियों ने चार युग वतलाये हैं, छृतयुग (सतयुग), त्रेता, द्वापर स्त्रीर कलियुग । इन चारी में प्रथम कृतसुग श्रर्यात् सतसुग है, तत्परचात् , त्रेता फिर द्वापर श्रीर तत्र कलियुग । चार सहस्र दिव्य वर्षी का सतपुग का प्रमाण कहा गया है, श्रीर दिव्य चार सी वर्षी की उसकी संध्या तथा चार सी वर्षी का संघ्यांरा माना गया है । रोप तीनों युगों के प्रमास की संख्या में श्रीर संघ्या तथा संघ्यांशों में क्रमशः हजार श्रीर सेकड़े की संख्या का एक-एक पादहीन होता गया है, श्रर्थात् त्रेता तीन हजार दिव्य वर्षे का होता है—यह सब युग के प्रमाण को जानने वाले ऋषियों ने कहा है। ब्रेसा की संध्या ३०० वर्षों की है, स्त्रीर इतने ही का संध्यांग भी है। द्वापर दिव्य दी हजार वर्षों का है, तथा संध्या स्त्रीर संघ्यांरा मिलाफर चार सी वर्षों के होते हैं। कलियुग एक हजार दिव्य वर्षों का है, उसकी संध्या तथा संध्यांरा—दोनों मिलकर दो सी वर्षों के हैं । इस प्रकार सतयुग, त्रेतां, द्वापर श्रीर कलियुग—इन सवकी संख्या मिलकर देवताओं के बारह हजार वर्षी की होती है । अब मनुष्यों के जितने वर्षी के प्रमाण इन युगों के होते हैं उसे सुनिये । मनुष्यों के सत्रह लाख अद्वाईस सहस्र वर्षां का १७,२८,००० सत्यम का ममाण माना गया है । इसी प्रकार बारह लाख खानचे सहस्र १२,८६,००० वर्षों का जेता का. आठ लाख चौसठ सहस्र ८.६४.००० वर्षों का द्वापर का तथा चार लाल वर्चीस सहस्र वर्षों ४.३२.००० का कलियग का प्रमाण कहा गया है । ये सभी प्रमाण मनुष्यों के वर्षों से माने गये हैं । चारों युगों एवं उनकी संच्या श्रीर संध्यांश की संख्या मानवीय वर्ष के प्रमाणों से कही गई। चारों युगों की यह संख्या जब इकहत्तर बार समाप्त हो जाती है अर्थात् चारों युगों की एक चीकड़ी जब इकहत्तर वार समाप्त हो जाती है, तब एक मन बदलते हैं। एक मनु के बदलने के काल भमारा को मानव वर्षी द्वारा बतला रहा हूँ, सुनिये। इकतीस फरोड. दस लाल, पत्तीस हजार, श्राठ सी, अस्सी वर्ष, श्रीर छ: महीनों (३१,१०,३२,८८० वर्षी) में एक मन् वदलते है। मनुष्यों के वर्षों के अनुसार मन्वन्तर की यह संख्या बतला चुका । अब दिव्य-देवताओं के--वर्षी से मंत्र का प्रमाण बतला रहा हैं। एक लाख चालीस हजार दिव्य वर्षी में एक मन का परिवर्तन होता है, यह मन्यन्तर का प्रमाख युगों के साथ कहा जा जुका। यह अवधि चारों युगों के इकहत्तर बार बीत न जाने पर समाप्त होती है उतने ही समय का एक मन्वन्तर कहा गया है । इसके चीदह गुने काल को काल के जाननेवाले लोग एक करन कहते हैं, श्रीर जब एक करूप पूरा होता है तभी जगंत् का विनास होता है, जिसे महापत्तय कहते हैं । यह महाप्रलय प्रमाण में करूप से दूने काल तक रहता है । इस प्रकार

<sup>ै</sup>वास्तव में जोड़ने वर एक मन्त्रतर की वर्षेन्संख्या मानवीय प्रमाण से ३०,६७,२०,००० वर्षे होती है। जैसा कि मनियुराण तमा लिनपुराण में कहा भी गुना है।

<sup>&</sup>quot;शच्यपिश्चयं तचायि विश्वस्त्रोद्धालयेव च । विश्वतिद्वयं सदसाखि, भन्तव्यविद्योच्यते ॥" श्रीनपुराच् "भित्रस्त्रोद्धायं वर्षाणां मञ्जूषेण दिवोच्याः । स्प्वपिष्टस्त्राम्यानि नितुशान्यपिशानि हा ॥ " विश्वतिद्यं सहसाखि कति यः सापिता विना ॥ सम्बन्दरस्य संस्थीयं निर्णेशियम् स्रीवता दिवाः ॥" सिंगपुरास्य ॥

सत्युग त्रेता श्रादि चारों युगों के प्रमाण की संख्या श्राप लोगों को बतला दी गई । ॥२-३०॥

भ्रव में त्रेता की सुष्टि तथा द्वापर श्रीरकिलयुग की सुष्टि का वर्णन कर रहा हूँ I इसके पूर्व सत्युग एवं त्रेता के कुछ श्रंश का वर्शन में कर चुका हूँ । ये दोनों विल्कुल एक दूसरे से मिले हुए हैं, श्रतः इनको प्रथक-प्रथक करके कोई वर्णन नहीं कर सकता। पूर्व कथाप्रसङ्ग में में तुम लोगों से इन दोनों युगों का वर्षीन नहीं कर सका, क्योंकि उस समयं ऋषियों के वंश का विस्तृत प्रसङ्ग छिड़ जाने से चित्त की व्ययता से वह विषय छूट गया था। इपस्तु ? अव पूर्वकथा प्रसङ्ग में शेप रह गये त्रेता की स्रप्टि का वर्गान कर रहा हूँ, सुनिये । त्रेता युग के व्यादि में जो मनु तथा सातों ऋपि थे उन लोगों ने ब्रह्मा की भेरणा से श्रुतियों तथा स्ट्रतियों से अनुमोदित धर्म का उपदेश किया था। स्री सम्बन्धं (विवाह), श्रामिहोत्र, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद त्र्यादि में मन्त्रों की संहिता तथा घमीं की न्याल्या त्र्यादि उन्हीं ऋपियों ने की थी ! स्मृतियों द्वारा अनुमोदित परम्परा से चले आते हुए आचार-ज्यवहार आदि के लक्त्यों को वर्षाश्रम धर्म की मर्यादा के व्यतुरूप स्वायम्भुव मनु ने बतलाया था । ब्रह्मचर्य, सत्य, धर्म, घेदज्ञान एवं सपस्या से ब्रेता में उत्पन्न होने वाले उन सातों महर्षियों तथा मनु ने, जो श्रतिराय तपस्वी, प्रभावशाली तथा विशेषज्ञ थे, केवल एक बार के चिन्तन से उन प्राक्तन मन्त्रों को व्यपने हृदय में स्फुट रूप से प्रकारित किया। वे मन्त्रादि आदि कल्प में उन देवादि के हृदवों में स्वयं प्रकाशित हुए थे। प्रमाणों से सिद्ध अन्यान्य व्यक्ति भी उन मंत्रों के सम्बन्ध में प्रवर्तित (१) होते थे, बीते हुए कल्पों में ये मंत्र समृह सैकड़ों सहस्रों की संख्या में निवामान थे, वे ही पुनः उन देवता आदि की प्रतिमाओं में उपस्थित हुए थे। वे सभी मंत्र ऋष्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्व वेद के थे, जिन्हें सातों ऋषियों ने कहा है। जैसा कि ऊपर फह भी चुके हैं, स्मृतियों में अनुमोदित धर्म की व्यवस्था को मनु ने कहा था। नेतायुग के आदिम काल में ये सत्र एकत्रित किये गये थे। मत्र ही वेदों के रूप में धर्म के सेतु स्वरूप थे; किन्तु द्वापरयुग में मनुर्प्यों की बुद्धि एवं श्रायु के न्यून होने के कारण सरल एव सुबोध करने के लिए इनके अलग-व्यलग विभाग किये गये । महर्षियों ने व्यपने त्रपोबल के प्रभाव से एक दिन रात में इन वेदी का अध्ययन किया था। प्राचीन काल में ब्रह्मा ने सभी अयों समेत प्रत्येक युवों के अपने-अपने धर्मी से संयुक्त, श्रादि एवं श्रवसान रहित उन थेद समृहों का उपदेश किया था । युगों के प्रभाव से घेद वाक्यों से प्रस्तिलत होकर वे धर्म धीरे-धीरे विकृत होते जाते हैं । चित्रय को यज्ञारम्य करना, वैश्य को हिर्ध्यन्न करना, शुद् को सेवारूप यज्ञ करना तथा ब्राह्मए को जपयज्ञ करना चाहिये। इस प्रकार त्रोतायुग में बेदोक्त घर्मी में सभी लोग मदृत्व ये श्रोर संतानों से युक्त होकर पर्मपूर्वक सुल भोग करते थे। श्रनुपह बुद्धि से ब्राह्मए। लोग चत्रियों को, चत्रिय लोग वैश्यों को तथा वैश्य लोग सूदों को शिचा देते थे। इस प्रकार त्रेतायुग में सारी पत्ना वर्णाध्रम धर्म की मर्यादा में व्यवस्थित रहकर मानसिक संकल्प वाणी और हस्त श्रादि इन्द्रियों से आरम्भ किये गये कर्मी का सुचारु रूप से गीघ ही फल प्राप्त करती थी। त्रेता युग में आयु, रूप, बल, बुद्धि, स्वास्ट्य, धर्म, ग्रील आदि विशेष गुण सर्वसाधारण जनता में पाये जाते थे ! और वर्णाश्रम धर्म

की व्यवस्था ब्रह्मा ने स्वयं की थी उसी अकार ब्रह्मा के पुत्रों—कहपियों—ने सभी मंत्रों के तथा ब्रारोण श्रीर घर्मशीलता श्रादि का विधान तथा मंत्रों का संकलन प्रजाश्रों के लिए किया था। देवताश्रों ने यजों की प्रया प्रचलित की थी । उसी समय सम्पूर्ण यजीय सीधनों समेत याम, शुरल, जय, विरवस्क् तथा श्रमित तेजस्वी देवराज इन्द्र के साथ सर्वप्रथम देवताओं ने स्वायम्सुव मन्वन्तर में जनता में यज़ों की प्रवृत्ति प्रचलित की थी। सत्य, जप, तपस्या तथा दान —ये सब सर्वश्रेष्ठ धर्म हैं। जब इनका प्रभाव धटने लगता है तभी अधर्म की भावना बढ़ने लगती है। जब इस प्रकार का अवसर आता है, अर्थात् धर्मका हास होकर अधर्म की श्रमिष्टिंद्ध होने लगती है तब दीर्घजीवी, महावलवान, दंड देनेवाले, महायोगी, यज्ञपरायण, प्रहानिष्ट, कमल के समान नेत्रोंबाले, लम्बे मुँह, इड श्रंगों वाले, सिंह के समान विग्राल वज्ञस्थलवाले तथा परम परा-कमी, मचगयंद की तरह चलने वाले, महाधनुषधारी चकवर्ती राजागण त्रोता में उक्त श्रवमें माव का विनारा करने के लिये उत्पन्न होते हैं। वे विग्राल यदगुल के समान श्रति विग्राल उन्नत तथा विस्तृत परिमण्डलवाले एवं सभी राजलन्तर्णों से समन्वित होते हैं। वसगद का ऋर्य वाहु से कहा गया है, व्याम श्रर्यात् विस्ता-रित दोनों वाहुचों के मएडल को भी न्यमीय कहते हैं। उसी व्याम जितनी स्थूलता तथा उच्चता होने के कारण शरीरी की उच्चता तथा विक्तार को चरश्च का परिमण्डल(?)कहा गया है। स्वायम्प्रद मन्वन्तर में रय, चक, सी, मिण; घोड़े, हाथी और सुवर्णादिक धन—यही सात निषि रूप में माने जाते हैं । चुकवर्ती राजा इस मूलोक पर विष्णु के श्रंगरूप में उत्पन्न होते हैं। मूत, मविष्य श्रीर वर्तमानकालिक सभी मन्वन्तरों के जेता युगों में उक्त करवर्ती सम्राटगण विप्ताु के अंश से पार्दु मृत होते हैं। उन उत्तम रालाओं को कल्याण तथा ऋणिमादिक सिद्धियों भी प्राप्त होती हैं। तथा पराक्रम, धर्म, सुख, एवं धन—ये भ्रद्रत जार पदार्थ एक दूसरे का विना विरोध किये ही उन्हें एक साथ भात होते हैं। त्रर्थ, धर्म, काम, यरा, विजय तथा श्रिणिमादि ऐरवर्यों से युक्त प्रमुख की शक्ति श्रीर वल से संयुक्त होने से उन्हें सर्वदा विजय की भी प्राप्ति होती रहती है। वे चक्रवर्ती राजा गरावेद विहित धर्मी का पालन करते हुए अपनी उप तपस्या से ऋषियों को लिजत करनेवाले होते हैं श्रीर वल से बड़े-बड़े दानवों को मात करते हैं 1 उनके सभी लक्त्रग्र सर्वसाधारण मनुष्यों के लक्त्यों से मिन्न होते हैं । उनके झुन्दर ललाट पर मनोहर केग्र होते हैं, उनकी जिहा श्वति स्वच्छ तथा स्निग्ध होती है। वे स्थाम वर्ण सुन्दर तन, उर्घ्वरेता, ताल के समान विशास श्राजान-बाहु. बुपम के समान विशाल बदास्थल, विशालाकृति, लम्बाई श्रीर विशालता में सिंह के समान, विशाल. पृथुल एवं विस्तृत स्कंघ वाले, यज्ञ परायण तथा पैर में चक और मत्स्य के चिहाँ से विस्पित रहते हैं । उनके हाथ गंख श्रोर चक्र के चिहाँ से विस्पित होते हैं। इस प्रकार बृद्धावस्था तथा रोगादि से रहित होकर वे पनासी सहस्र वर्ष का दीर्घ जीवन लामकरने वाले होते हैं। उन चकवर्ती सम्राटों की व्याकारा, समुद्र, पाताल श्रीर पर्वतों में वे रोक टोक तथा विना किसी वाहन के ही गति (गमन) होती है। उस-श्रोता युग में यज्ञ, तपस्या तथा दान--ये तीन प्रमुख धर्म कहे. गये हैं । उसमें कर्णाश्रम विभागपूर्वक धर्म की मर्यादा को श्रज्ञायण रतने के लिए दग्ड नीति की प्रथा भी ध्वलित रहती है। उस युग के सभी लोग हुए-पुष्ट रोग

रहित तथा सर्वदा सन्तुष्ट चित्त चाले होते हैं। उस में एक ही येद के चार उपविभाग किये जाते हैं। उस युग के सर्वसाधारण जन तीन सहस्र वर्षों तक जीवन धारण करते हैं, वे पुत्रपीत्रादि से युक्त होकर कमानुसार मृत्यु प्राप्त करते हैं। वेता युग की यही गित तथा स्वमाव है, उसके संध्या काल में उसके स्वमाव का एक चरण रहता है, श्रीर सन्ध्यांग्र में सन्ध्या के स्वमाव का एक चरण रहता है, श्र्यांत् उत्तरोत्तर एक एक श्रंग्र मात्र में ही स्वमाव ग्रेष रहते हैं। ॥३२-७७॥

श्री मात्स्य महापुराण में मन्यन्तर कीर्तन प्रसङ्ग में त्रेता स्वभाव वर्ष्यन नामक एक सी वयालीसवाँ श्रध्याय समाप्त । ॥१४२॥

# एक सौ तैंतालीसवाँ ऋध्याय

ऋषियों ने प्छा- 'स्तजी! उस स्वायम्भव मन्वन्तर में त्रोता के आरम्भ काल में इस लोक में यजों की महित किस श्कार हुई ? उसे यथार्थ रूप से हम लोगों को वतलाइये। सन्ध्या के समेत सत्युग की समाति होने पर त्रोता की शृष्टि होती है, उस समय सुष्टृष्टि होने पर जब बसुधा तल में समस्त श्रीपिध्यों उत्पन्न हो जाती हैं, प्रामों तथा पुरों की प्रतिष्ठा हो जाती हैं, लोगों की पृचियाँ चलने लगती हैं, तब प्राचीन काल से प्रचलित मन्त्रों द्वारा वर्षाश्रम धर्म की श्रतिष्ठा करके तथा सहिताओं को संचिस करके यज्ञ की वह प्रतिष्ठा किस श्कार होती है ? ऋषियों की पेसी बातें सुनकर स्त ने कहा — आप लोगों ने श्रच्छी बात पूछी। सुनिये, इस विषय का वर्षान जैसा किया गया है वैसा में सुना रहा हूँ । ॥१-॥।

स्त ने कहा—महिष वृन्द ! उस व्यवसर पर विश्व के भीका इन्द्र ने पेहिक तथा पारलीक्कि कर्मों में मन्त्रों को विनियुक्त कर सम्पूर्ण यद्वीय साधनों से संयुक्त हो व्यन्य देवताओं को साथ ले सर्वप्रथम यज्ञ की प्रथा प्रचलित की थी। इस प्रकार प्रारम्भ किये गये उनके व्यवसेध यज्ञ के व्यवसर पर सभी महिष् गया उपस्थित हुए थे। उस यज्ञ के व्यवस्थान में सर्वप्रथम पुरोहित गया उपस्थित हुए थे। अभि में व्यनेक प्रकार करने वाले देवता गया स्वर समेत गायन कर रहे थे, यजुर्वेद ज्ञानने वाले होता धीमे स्वर से मन्त्रोच्चारण करते हुए स्थित थे। और यज्ञ के भोग को प्रहाय करने वाले दिवता गया स्वर समेत गायन कर रहे थे, यजुर्वेद ज्ञानने वाले होता धीमे स्वर से मन्त्रोच्चारण करते हुए स्थित थे। और यज्ञ के भोग को प्रहाय करने वाले विवय देवगया भी श्रावाहित किये जा जुके थे। जो शरीर के इन्द्रियात्मक देवता कहे गये हैं, वे ही यज्ञ के भागों के मोगनेवाले वहे जाते हैं। यज्ञों में लोग इन्हीं के उद्देश से यज्ञ करते हैं, वे देवतागया करण के श्रादिम काल में उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार इन्द्र के उत्त यज्ञ में जब यजुर्वेद के श्राव्येता तथा हवन करनेवाले महिपाया पश्चालि का उपक्रम कर रहे थे, उसी समय वहाँ पर बैंधे हुए उन दीन पश्चाओं को देलकर दुख चहिप तथा महिपाया विश्वयोक्ता इन्द्र से यह पूक्ने लगे—'दुम्हारे इस यज्ञ की विधि किस प्रकार की है ? हिसायूर्ण धर्म की इच्छा से दुम यह महान, श्रारम कर रहे हो। सुरश्रेष्ठ ! दुम्हारे किस प्रकार की है ? हिसायूर्ण धर्म की इच्छा से दुम सहान, श्रारम कर रहे हो। सुरश्रेष्ठ ! दुम्हारे

इस यज में पशुवध की यह प्रया नवीन मालून पड़ रही है। जान पड़ता है, इन पशुजों के हिसा रूप अधर्म को तुम धर्म का विनाश करने के लिए कर रहे हो। यह धर्म नहीं है, अधर्म है। हिंसा कमी धर्म नहीं कही जाती। यदि आप सचमुच धर्म करने के इच्छुक हैं तो वेदिविहित धर्म का अनुआन कीजिये। मुख्ये । निप्पाप तथा विधियुक्त यज्ञ का अनुआन किरिये। त्रिवर्ग को भदान करनेवाले वेदोक्त यज्ञलज्ञाणों से युक्त जो यज्ञ हों, उनका ही अनुआन आप किरिये। इन्ह । ऐसे ही महान् यज्ञों का अनुआन प्राचीनकाल में स्वायन्भुत्र मनु भी कर खुके हैं। हस प्रकार करवदशीं मुनियों के कहने पर भी मान एवं आज्ञान के कारण इन्द्र ने उनकी वालों को स्वीकार नहीं किया। उन महर्षियों तथा इन्द्र के इस विवाद ने कि—यज्ञ स्वावर (अन्न फल आदि) अथवा जंगमीं (पशुओं के बिलदान आदि) में से किससे किया जाय—अम्बर धारण कर लिया। परस्पर के विरोधी विवादों एवं उन्हों से खिन्नचित्त होकर उन शक्तिशाली महर्षियों ने इन्द्र से सममीता करके आकारमगढ़ल में चरनेवाले वम्र से इस विवाद के निर्मयार्थ पृद्वा।।।।६—१०॥ अप्रिपी ने पृष्ठा—परम युद्धिमान् उनानगद के पुत्र। सज्ञ । सबर्थ वम्र। श्रापने यज्ञ की

विधि किस प्रकार की देखी है। उसे कृषया हम लोगों को बतला कर प्रकृत संशय को दूर कीजिये ॥१८॥ स्त ने यहा-राजा वसुने महर्षियों की इस बात को सुन बल (उचित) तथा प्रवल (अनुचित) फा कुछ भी विचार न कर वैदिक एवं शाससम्मत विधियों का स्मरण कर कैवल यहाँ के सिद्धान्तों की वार्ते की । उसने कहा--'विधिपूर्वक मंत्रों द्वारा शस्तुत किये गये यज्ञों में योग्य पदार्थी द्वारा श्राहति करनी चाहिये, पराख्रों की मांस से भी यह हो सकता है ऋौर मूल तथा फल से भी हो सकता है । मेरी जहाँ तक जानकारी है, अनुभव है, वहाँ तक यज्ञ का तो स्वमाव ही हिंसा से है। तारका आदि के निदर्शक तथा उम तपस्वी महर्षियों ने हिंसा को प्रतिपादित करनेवाले मंत्रों को संहिताओं में सगृहीत किया है । उसी प्रभाग के अधार पर में यह बात कह रहा हैं। अवः यदि आप लोगों की मेरी बात बुरी लगे तो समा कीजियेगा । ऋषिगण ! यदि आप लोग अपने ही द्वारा कहे गए मन्त्रों तथा वाक्यों को प्रमाणमूत मानते हैं तो उसीके श्रानुकृत यज्ञ का श्रानुष्टान करते जाइये, श्रान्यथा मृह-मृह की बातों से क्या फल है ?! राजा वस के इस प्रकार के उत्तर देने पर उन ऋरियों ने अपनी बुद्धि को जात्मा के साथ संयुक्त कर श्रवस्य परित होने वाले होनहार को देख उस (राजा वसु) को श्राकार मंडल से नीचे गिर जाने का शाप दे दिया। ऋषियों के कहते ही वह राजा रसातल को गिरने लगा। देखते-देखते ज्ञागर में ही शाप के कारण श्राकारा में अभए। करनेवाला वह राजा रसातल को पहुँच गया । ऋषियों के उसी बाक्य से वह श्राकारा से गिरकर पृथ्वी मएडल पर त्या गया । मतभेदी को दूर करनेवाला राजा वसु आकारागामी होकर भी तनिक से प्रपराध के कारण रसातल को पहुँच गया अतपन बहुत जाननेवाले विद्वान् पुरुष को भी श्रकेते कमी धार्मिक संग्रय में निर्णय करने का साहस नहीं करना चाहिये । श्रनेक धारावाले (बहुमुखी) इस धर्म की श्रत्यन्त सुक्ष्म तया दुर्गमनीय गति है । इसलिए देवताच्यों च्छिपयों तथा स्वायम्मुव मनुन्द्रो छोड़ कर कोई भी धर्म के विषय में कोई निरचय नहीं कर सकता कि ऐसा करना चाहिए श्रीर ऐसा नहीं करना चाहिये ! श्रतएव प्राचीन काल

में जैसा कि ऋषियों ने कहा है, यज्ञों में हिंसा नहीं की जाती थी । करोड़ों ऋषिगण श्रपने तपोधल के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति करते थे । इसी कारण से महर्षिगण हिंसामय यज्ञ की प्रशंसा नहीं करते । वे परम तपस्वी ऋषिगरा, भित्ता वृत्ति द्वारा प्राप्त श्रन्न, मूल, फल, शाक, जल, पात्र श्रादि का यथाशक्ति दान करके स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हुए हैं । संसार के किसी भी जीव के प्रति द्रोह की भावना न रखना, इन्द्रिय निप्रह, जीयों के अपर दयामाव, शान्ति ब्रह्मचर्य, तपस्या, पवित्रता, कृरुणा, स्तमा, धैर्य-ये सब सद्गुण उस सना-तनधर्म के मूल हैं, जो कठिनाई से प्राप्त करने योग्य होता है। यह द्रन्य तथा मंत्रों द्वारा सपन्न होता है श्रीर तपत्या सभी जीवों पर समानदृष्टि रखने से श्राजित की जा सकती है । श्रर्थात् यज्ञ तो द्रव्य मंत्रात्मक है श्रीर तपस्या समतात्मक है । यज्ञों से देवताश्रों की प्राप्ति होती है श्रर्यात् देवतागरा प्रसन्न होते हैं, तपस्या से विराद् स्वरूप की प्राप्ति होती है, अर्थीत् उस परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है जो विराट स्वरूप है। कर्मी का त्याग कर देने से बझ की प्राप्ति होती है, वैराम्य से प्रकृति का लय होता है, तथा ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति होती है—ये पाँच गतियाँ कही गई है। इस प्रकार का बहुत बड़ा विवाद पूर्वकाल में यज्ञ की प्रथा के प्रचलित करने के अवसर पर स्वायम्भुव मन्यन्तर में देवताओं तथा ऋषियों के बीच में हुआ था । उस समय यह देखकर कि यहाँ पर केवल वल द्वारा धर्म का हरण किया जा रहा है, राजा बहु की उन वातों का श्रमादर कर वे ऋषिगए। जहाँ-जहाँ से श्राये थे वहाँ-वहाँ खिल मन होकर बापस लीट गये। यज्ञभूमि से ऋषियों के उठकर चले जाने के बाद भी देशताओं ने यज्ञ की किया पूरी की । ऐसा सुना जाता है कि तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करनेवाले ब्राह्मण तया चत्रिय स्त्रादि राजाओं ने अपनी तपस्या के वल पर स्वर्म की प्राप्ति की है । त्रियत्रत, उत्तानपाद, प्रुव, मेघा, श्रातिथि, वसु, सुधामा, विरजा, रांलपाद, राजस्, पाचीनवर्हि, पर्जन्य, हविधीम आदि नपितयों ने तथा इनके स्रतिरिक्त अन्य राजर्षियों तथा महात्मात्रों ने भी, जिनकी कीर्ति व्याज भी भूमगडल पर व्याई हुई है, केवल व्यपने तपीवल से स्वर्ग की प्राप्ति की है । इसीलिए तपस्या यहा से सभी प्रकार अधिक महत्त्वपूर्ण मानी गई है । प्राचीन काल में ब्रह्म ने तपोवल द्वारा ही इस समस्त सृष्टि का निर्माण किया था। इसलिए यज्ञ के द्वारा उस श्रद्धय पदार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती, जिसकी तपस्या द्वारा हो सकती है। तपस्या ही सब पुर्य कर्नों की जड़ है। स्वायम्मुव मन्वन्तर में इस प्रकार से यज्ञ की प्रथा का प्रचलन हुआ था, तभी से यह यज्ञ प्रत्येक युगों के साथ होता चला त्रा रहा है । ॥११-४२॥

. श्री मात्स्य महापुराण में मन्यन्तर वर्णन शतंग में यज्ञारम्भ में देविष संवाद नामक एक सी तैंतालीसवाँ श्रम्थाय समाप्त ॥१४३॥

## एक सौ चौवालीसवाँ अध्याय

सत ने कहा-- ऋषिगण । श्रत्र इसके उपरान्त में द्वापर की विधि का वर्णन कर रहा हूँ। . इस त्रेतायुगे के चीएा हो जाने पर द्वापर युग की शबृचि होती है। द्वापर युग के त्र्यादिम काल में प्रजार्त्री को जेतायुग के समान ही सिद्धि मिलती है। बाद में द्वापर के पूर्ण रूप से शबूत हो जाने पर, वह जेता की सिद्धि विनष्ट हो जाती है । इस प्रकार द्वापर युगं के पूर्णतया प्रवृत्त हो जाने पर उन प्रजाशों में लोग, धैर्य, वाशिष्य, युद्ध, सिद्धान्त का अनिरचय, वर्शों का विनारा, आश्रम धर्म का उलट फेर, यात्रा, वर्ष, वंड, मान, चहंकार, श्रज्ञमारीलता, पराक्रम, रजीगुण तथा तमीगुण का श्राधिक्य—ये सब वार्त मुख्य रूप से पाई जाने लगती हैं। सब से प्रथम सतयुग में तो अधर्म का नाम भी नहीं रहता, बेतायुग में प्रजाओं में उसकी तनिक-सी प्रवृत्ति हो जाती है, द्वापर में तो बेचारा धर्म अधर्म के मारे परेगान होकर व्याकुल हो जाता है और कलियुग के आने पर तो वह एकदम नष्ट हो जाता है। इस द्वापर युग में सभी वर्णों के धर्म तथा चारों आश्रम एक दूसरे में मिल-जुल जाते है श्रीर श्रुतियों तथा स्मृतियों में दुविया का मान उरपन्न हो जाता है । इस प्रकार श्रुतियों श्रीर स्मृतियों में द्वीय उत्पन्न हो जाने पर किसी सिद्धान्त का निश्चय नहीं होता । अनिरचय के कारण धर्म की वास्तविक स्थिति का लोप हो जाता है और धर्म के तस्य के विनष्ट हो जाने पर बुद्धि में भी भेद पड़ जाता है । दृष्टि के विष्ठम हो जाने के कारण लोग एक दूसरे के विपरीत निश्चय करने लगते हैं । दृष्टि विम्नम होने के कारण ही धर्म व्याकुल होने लगता है । इस द्वापर युग में ऋषिगण एक वेद के चार चरणों को लोगों की त्रायु के स्वरूप होने के कारण वारम्बार संदोप करके अनेक भागों में विभक्त कर देते हैं। द्वापर श्रादि अगों में एक ही वेद को दिन्द अन होने के कारण ऋपिपुत्र गए। चार भागों में विस्तृत करके अलग-अलग कर देते हैं। ये ऋषि पुत्र बासए। भाग के नवीन विन्यास तथा स्वर के कमों का विपर्यंय करके ऋग्वेद, यनुर्वेद तथा सामवेद की सहिताओं को संनिप्त कर देते हैं। किन्हीं-किन्हीं स्थलों पर भिन्न दृष्टि वाले महर्षि वृन्द सामान्य श्रर्थ तथा विकृत श्रर्थ को लगाने के कारण मानगा, कर्पसूत्र, माप्यविद्या श्रादि के तस्त्रों को भी टीक-ठीक नहीं समक्त सकते । इस मकार तो कुछ श्रंगों को ठीक ग्रीर बुख-बुख को उत्तर-पुत्तर कर उन्होंने रख दिया है । इस प्रकार श्रपने-श्रपने दर्शनोंके श्रनुकृत भिल-मिल शर्थ लगाने वाले महर्पियों द्वारा द्वापर युग में वेदों का विभाग हो जाता है । श्राध्यर्य प्राचीन काल में एक था, उसकी पुनः दो मार्गो में उन लोगों ने विभक्त किया । इस प्रकार सामान्य तथा विरोधी ध्ययों का श्राथय लेकर सामान्य पर्ग को श्रपने-श्रपने दर्शनों द्वारा उन्होंने व्याकुल (श्रनिश्चित-सा) करें दिया । उन भिन्न ऋर्य करने वालों ने ऋष्वर्य (यज्ञभाग) को तो विशेष कर के व्याकुल कर दिया है, उसी प्रकार श्रथर्व येद तया सामवेद के मन्त्रों को भी यथार्थ व्यर्थ को नष्ट करने बाले व्यपने मनमानी व्यर्थों द्वारा व्याकुल कर विया है । इस प्रकार प्रत्येक द्वापर युग में भिन्न-भिन दृष्टि वाले ऋषियों द्वारा वेदों का यथार्थ ऋर्थ अप्ट कर दिया जाता है और अर्थ में व्यक्तिम हो जाने पर कलियुग में तो निश्चय ही ये नप्ट हो जाते हैं । हापर

युग में वेदों के अभों के विषयिय हो जाने से सामान्य लोगों में भी यथार्थहिष्ट का लोप हो जाता है। लोगों की मृत्यु होने लगती है। अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगते हैं। लोग मनसा, वाचा, कर्मणा फेवल दुःख ही दुःख का अनुमव करते हैं। पीछे चलकर उन्हें अपने किये घरेपर परचालाप होता है, जिससे दुःख से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगते है। उस दुःखनारा के उपायों को सोचते समय उन्हें संसार से वैराग्य उस्पन्न हो जाता है और सब वैराग्य में अपने दोगों का दर्शन होता है, और दोगों के देखने से उनमें झान की उत्पित होती है। ॥१-२०॥

इस प्रकार मनुष्यों में उन मेघावी ऋषियों के वंश में स्वायन्मुव मन्वन्तर के द्वापर युग में शास्त्रों के श्रहितकारी दुर्बुद्धि लोग उत्पन्न होते हैं । आयुर्वेद में विकल्प (दुविघा), वेदों के प्रमुख श्रंगों में विकल्प, श्चर्यग्राल में विकल्प, न्यायगाल में विकल्प, व्याकरण सूत्र माप्य विद्या श्चादि में भी विकल्प हो जाता है । स्पृतियों तथा श्रन्यान्य शास्त्रों के भिन्न-भिन्न श्रंग प्रतिष्ठापित हो जाते हैं । द्वापर युग में मनुष्यों में श्रनेक ऐसे मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे मन, बचन तथा कर्म द्वारा बड़ी कठिनाई से लोगों की जीविका सिद्ध होती है । उस द्वापर में सभी जीवों का जीवन बड़े क्लेश से व्यतीत होता कहा जाता है । जैसा कि ऊपर भी फहा गया है, जनता में लोभ, अधैर्य, वाणिज्य, व्यवसाय, युद्ध, किसी सिद्धान्त तत्त्व फा अनिश्चय, वेदों तथा शासों का मनमानी ढंग से संस्करण, वर्णसंकरता, वर्णाश्रम धर्म का विघ्वंस,काम तथा द्वेप की भावना श्रादि दुर्गुखों का उदय हो जाता है। उस समय मनुष्य की अधिक से अधिक आधु वो सहस्र वर्ष की होने लगती है। द्वापर युग के व्यतीत हो जाने पर उसकी सन्च्या गुरा से हीन होकर केवल चतुर्थ चरण में उपस्थित होती है, उसमें द्वापर युग का धर्म एक चौथाई भाग में शेष रहता है। इस प्रकार मै द्वापर युग का वर्राम कर चुका। श्रव कलियुग का वर्णन सुनिये । द्वापर के श्रंशमात्र शेष रह जाने पर कलियुग की प्रवृत्ति होती है । जीवहिंसा, चौरी, मिध्या बोलना, माथा तथा दम्म-किलयुग में ये सब दुर्गुण तो तपस्यों में भी हो जाते हैं । उसका यही स्वमाव ही है । अपने इस स्वमाव द्वारा वह समस्त प्रजा को इन्हीं दुर्गूगों से युक्त कर देता है । उसका एकमात्र अविकल धर्म यही है। यथार्य धर्म का ती उत्तमें एक दम लोप हो जाता है। मन वचन तथा कर्म द्वारा श्रति प्रयंत्न करने पर भी जीविका सिद्ध होगी या नहीं —इसमें सन्देह बना ही रहता है। उस कलियुग में महामारी श्रादि रोग फैलते है, निरन्तर चुधा तथा श्रवर्षण का भय लगा रहता है, देशों का उलट-फेर तो हुआ ही करता है । घोर कलियुग के मबृत हो जाने पर देशों की स्थिति का कोई .प्रमास नहीं रह जाता, चाहे नहाँ से वह उत्तट कर दूसरी सीमा में निबद्ध कर दिया जाता है। कोई गर्म ही में मर रहा है तो कोई मरी जवानी में गरीर त्याग रहा है, कोई गृद्धावस्था में तो कोई कुमारावस्था में —इस प्रकार कलियुग में लोग प्रकाल मृख का शिकार होते है। उस कल्यिय में श्रव्य तेजस्वी, थोड़े बल वाले, पाप परायण, महाकोधी, श्रधार्मिक, श्रमत्य बोलनेवाले तथा दूसरे का माल हथियाने में प्रदीगा लोग उत्पन्न होते हैं । श्रनिष्ट के इच्छुक, श्रपढ़, दुराचारी, वेद शास्त्र को न जानने वाले ब्राह्मणों के कर्मों के दोप से कलियुग में लोगों को सभी वस्तुत्रों का भय लगा रहता है। हिंसा, निथ्या श्रामिमान, ईर्ब्या, क्रोघ, निन्दा, ग्रासहनग्रीलता, श्राधेर्य----

· — ये सब दुर्गुण सभी लोगों में पाये जाते हैं। कलियुग में लोम श्रीर मोह तो चारों श्रीर से लोगों को घेर लेते हैं । दूसरों की ज़त्रति देखकर हृद्य में जलन उत्पन्न होने की भावना तो बहुत बढ़ जाती है। उस कलियुग के उपस्थित हो जाने पर ब्राह्मण लोग न तो वेदों को पढ़ते हैं श्रीर न यजादि ही करते हैं । जिससे वे प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वैश्वों के साथ चित्रिय भी अपने कर्मों से च्युत होकर नष्ट (प्रभाव रहित) हो जाते हैं । शुद्र लोग मंत्रों के जाता बन जाते हैं, उनका सम्बन्ध बाह्मणों के साथ होने लगता है । श्रीर ब्राह्मणों के साथ शैय्या तथा ऋसन पर बैठकर, मोजन करने लगते हैं। राजा लोग ऋधिकांस में शृद्धयोनि के होते हैं खीर उनकी प्रवृत्ति पापरड में अधिक रहती है । शृद्ध लोग गैरुया वस्त्र धारण कर बिना कॉछ बाँधे यस्र पहने हुए हाथ में नारियल का कपाल घारणि किये हुए संन्यासी के वेरा में इघर-उघर ंघूमते हैं। कोई देवतात्र्यों की पूजा करनेवाला है, तो कोई धर्म को दुवित करनेवाला है, कोई देवताओं के समान शुद्ध त्र्याचरण करनेवाला है ेतो कोई जीविका के लिए वेश बनाकर धूमनेवाला है --- इस प्रकार के लोग उस फलियुग में उत्पन्न होने लगते हैं । धर्म एवं व्यर्थ की मुर्यादा की जाननेवाले बनकर शुद्र लोग वेदीं का अध्ययन करते हैं । शुद्र योगि में उत्पन्न राजा लोग अश्यमेध यजों का अनुष्ठान करते हैं । उस समय लोग की. यालक तथा गौ की हत्या करके तथा श्रापस में एक दूसरे का विनाश कर के श्रपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। देंग्र में चारों स्रोर कष्ट की ऋषिकता हो जाती है श्रीर लोगों के श्रल्पायु होने के कारण तथा रोगों की बाद से देश उजड जाते हैं। कलियुग में मनुष्यों की स्वामाविक अभिरुचि अधर्म की श्रोर तथा तामसिक विचारों की श्रीर हो जाती है---यह बात सर्वप्रसिद्ध है। गर्भ की हत्या होती है। इन्हीं सब कारणों से कित्या में लोगों की ऋायु बल तथा रूप का विनाश हो जाता है । इसमें दुःल सहंकर जो लोग बहुत दिन तक जीते हैं, वे अधिक से अधिक सौ वर्ष तक । उस कलियुग में वे सम्पूर्ण वेद विद्यमान रहकर भी नहीं रह जाते, श्रीर प्रमात्र धर्म के कारण यहीं का भी विनाश हो जाता है। यह तो कलियुग की अवस्था का वर्णन. किया गया है, उसकी संध्या तथा संध्यांग्र का वर्शन सुनिये । प्रत्येक युग में उनकी सिद्धियों के तीन चीयाई श्रंश नष्ट हो जाते हैं । युगधर्म का केवल चतुर्थीय श्रपनी संध्या में शेप रह जाता है श्रीर संध्या का चतुर्थीश धर्म संध्यांश में शेप रह जाता है । इस मकार किलियुग के व्यन्तिम समय में संन्थ्यांश के लगने पर उन क्षपर्तियों को ठीक करनेवाला महर्षि भूगु के कुल में चन्द्रमा के गोत्र से प्रमति नामक एक राजा उत्पन्न होता है। में स्वायन्मुव मन्वन्तर में कलियुग के संध्यांग का यह वृत्तान्त यतला रहा हूँ। यह प्रमति नामक राजा स्वयं व्यक्त धारण कर हाथी, घोड़ा तथा रच त्यादि से सुसिजिजत सेना को साथ लेकर सम्पूर्ण प्रथ्वी-मंडल प्रर तीस वर्षी तक अमण करता है, उसके साथ हथियार घारण किये हुए लाला माबाए भी चलते हैं । वह महान् प्रतापरााली राजा सारे ग्लेच्कों को मार डालता है और चारों स्रोर के सूद वंगीय राजाओं का भी उन्मूलन कर देता है। जिससे सारे श्रपर्य तथा पापएड भी निःशेप हो जाते हैं। उस समय जितने भी क्षपार्मिक राजा गए। पाये जाते हैं उन सब का वह विनाग कर देता है। उत्तर देश के रहने वाले, मध्य देरा के रहने वाले, पर्वतीय, पूर्व दिशा के रहने वाले, पश्चिम दिशा के रहने वाले, विन्ध्या-

नल के पृष्ठ भाग तथा श्रपर माग के रहने वाले, द्रविड़ तथा सिंहल द्वीप में रहने वालों को लेकर जितने भी इंदिया दिरा निवासी होते हैं उनको, तथा गांघार देश के, पारददेश के, पहुब देश के, यवन, राक, तुपार, वर्वर रवेत, हलिक, दरद, स्रस, लंपक, श्रन्थक तथा चीर जाति वालीं को वह शुर्हों का शत्रु परम बतवान् हाथ में चक धारण कर विनष्टाकर देता है और संसार के समस्त पापात्मा जीवों को खदेड़ कर सनस्त थ्वी मग्डल पर अगण करता है। वह परम पराक्रमी प्रमति इस मर्त्यलोक में राजा के वंश में उत्पन्न होता े श्रीरजन्मके पूर्वविम्सु रूपमें था। पूर्वकलियुगमें वह बलवान् चन्द्रमाका पुत्र था। बत्तीस वर्षकी अवस्था हो जाने पर उसने बीस वर्षी तक चूम घूम कर पृथ्मी के समस्त पापी मनुष्यों को चारों ओर से निनप्ट कर दिया । अपने इस कृर कर्म द्वारा उसने समस्त प्रय्वी को बीज रूप में रोप कर बोड़ दिया। (अर्थात् निर्वात नहीं किया, जिससे पुनः सृष्टिविस्तार हो संद्रे) व परस्पर काराणी मूत श्राकिस्मिक काल की महिमा से वह विशाल सेना प्रमित के साथ गंगा तथा यसुना के मध्य भाग में समाधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त हुई । अन्यायी राजाओं का विनाशकर करूर कर्म करने वाले उन सर्वों के स्वयं विनाट हो जाने पर युग के व्यन्तिम व्यवंसर पर संध्यांग्र के समय जब योड़े परिमासा में पृथ्वी पर प्रजा रोप रह गई, तब भी कहीं कहीं पर युद्ध लोग ऐसे वच गये थे जो अपनी बस्तु कभी किसी को नहीं देते थे, तथा दूसरे की यस्तु को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते थे । समूह में एकत्र होकर ये एक दूसरे का संहार करते थे श्रीर एक दूसरे को लूटते खलोटते थे। राजा से रहित उस युग के संघ्यांर्ग के न्यतीत होने के त्र्यवसर पर सारी प्रजा परस्पर मथ<sup>े</sup> से कातर ही नजी थी । न्याकुल होकर जान ले लेकरं घर ब्रोड़कर भागती फिरती थी। लोग देवताओं का मरोसा खोड़कर अपने-अपने प्रायों की रत्ता की चिन्ता में दुःखी थे, डाकुक्रों की निर्दयता से ऋत्यन्त सयमीत थे । श्रुतियों तथा स्वृतियों द्वारा श्रनुमोदित धर्म के विनष्ट हो जाने से वे सब कामी तथा कीषी ही गये थे, लज्जा स्नेह तथा आनन्द से रहित होकर मर्यादा रहित हो चुके थे। धर्म के चिनष्ट हो जाने से वे लोग पड़चीस वर्षी की अरत्पाय तक जीवित रहते थे। श्रतः स्त्री तथा पुत्रादि को स्त्रोड़कर शोक विषाद से वे व्याकुल रहने लगे। श्रनावृष्टि के कारण जीविका के क्षमाव में परम दुःख क्षेलने लगे श्रीर श्रपने-श्रपने श्राश्रय स्थानों को खोड़कर कुछ तो पहाड़ियों में रहने <sup>\*</sup> लगे, श्रीर कुछ नदियों, समुद्रीं, श्रन्तरीपों तथा पर्वतों में चीर तथा मृगुचर्म लपेटे हुए श्रकर्मएय हीकर विना किसी साधन-सम्बल के घूमने लगे। इस प्रकार श्राल्य परिमाण में शेप वह सारी प्रजा वर्णाश्रम धर्म से च्युत होकर घोर सकरवर्ण हो गई श्रीर श्रनेक प्रकार का कष्ट मेलले लगी। इसी प्रकार सभी जीव जन्तु भी चुपा से अतिराय पीड़ित होकर उन्हीं पर्वतीय आदि देशों में चक्र की तरह घूम फिर कर घाश्रय प्राप्त करने लगे । ॥२१-७४॥

सारी प्रजा अन्न-कष्ट से ऋति दुखित होकर मांस आहार करने में प्रष्टत हो गयी और मृग, शुक्रर, पृपभ तुष्टा श्रन्यान्य जगली पशुर्ओं को खा-खाकर जीवन विताने लगी । मध्य तथा श्रम्ध्य सभी / जीवों को वे सभी लोग खाने लगे । जो लोग समुद तट पर ठहरे हुए थे तथा नदियों के किनारों पर निदास .कर रहे थे, वे सब श्राहारिकया मञ्जली मारकर करने लगे। इस प्रकार श्रमञ्ज श्राहार के दोष से सारी प्रजा एक वर्णा की हो गई। जिस प्रकार सतयुग के प्रारम्भ में एक जाति थी, उसी प्रकार कलियुग के श्रन्त समय में सारी प्रजा एकमात्र शुद्ध जाति में परिएत हो गई। इस प्रकार जीविकार्जन करते हुए उन लोगों के देवताओं के एक सी वर्ष व्यतीत हो गये । मनुष्यों के वर्षी में वह संख्या ध्रचीस सहस्र ३६००० वर्षी की होती है । इतने लम्बे समय में पही, पशु, मस्स्य श्वादि जलीय जन्तु उन खुपापीड़ित मांसाहारी मनुष्यों द्वारा चारों थोर से सोज-सोजकर मारकर सा दाले गये ! जब इस प्रकार संघ्यारा के पूर्ण रूप से पहुत हो जाने पर सभी परा पत्ती तथा मत्स्यादि जीव उन मांसाहारियों द्वारा निःशेप कर दिये गये, तम सारी प्रजा ह्युचा से पीड़ित होकर कन्द और मूल खोद-खोदकर लाने लगी । उस समय सभी लोग फल और मूल का ओजन करने लगे। घर-द्वार खोड़कर बृद्ध के बलकर्लों को धारण किये हुए पृथ्वी पर शयन करने लगे । स्त्री तथा परिवारवर्ग से हीन होकर धन-धान्यादि से भी पूर्णतया रहित हो गये । इस प्रकार उस समय ऋति अल्प परिमाण में यची हुई प्रजा विनास को प्राप्त हो गयी और उनमें से जो थोडे बची वह आहार मिलने के कारण बृद्धि को प्राप्त हुई । इस प्रकार संच्या तथा संघ्यांग्र समेत देवताओं के सी वर्ष के बीत जाने पर कलियुग नि:रोप हो जाता है। उस समय श्रस्यरूप परिमाण में श्री तथा पुत्रादि जब रोप रह गये तव उन्हीं के द्वारा परस्पर मैधुनादि कर्मी से पुर्ववत संतानीत्पत्ति हुई और उनके पहलेवाली सारी प्रजा मृत्यकी पास हो गई। उन नवीन उत्पन्न हुई संतितियों के साथ ही सत्तपुरा का त्रागमन सथा प्रारम हुआ, जैसे जीनात्मा के रारीर स्वर्ग तथा नरक दोनों का उपमोग उसी शरीर द्वारा करते हैं उसी प्रकार सत्युग भी वह आदिम संतति, कलियुग का स्तय तथा सतयुग का प्रारम्य दोनों का श्रनुमव प्राप्त करती हैं। श्राहमा की साम्यावस्था के विचार से प्रजा में सांसारिक विषयों से निवेंद्र टत्सन होकर ज्ञान उत्सन होता है तथा जानोत्पत्ति से आत्मा रूप ब्रश्न का सम्यक ज्ञान होता है श्रीर उस आत्मज्ञान से धर्मग्रीलता की यृद्धि होती है। इस प्रकार फलियुग के श्रवसान में रोप बची हुई उस प्रजा में नियति के माहात्म्य से सत्युग की मन्ति हो जाती है। व्यतीत हुए तथा त्राने वाले सभी मन्यन्तरों में विस मकार का फल मिलता है, दैसा फल उन्हें भी प्राप्त होने लगता है। मैंने ग्रुगों के स्वमावों का वर्णन संनेष रूप में किया है। भ्रय पुनःस्वयन्म् मगवान् ब्रह्मा को नमस्कार करके कमशः विस्तारपूर्वक सतयुग की अवृति का वर्शन कर रहा हैं। इस प्रकार किलियम के बीत जाने पर उन प्रजाओं में सत्युग की प्रजा उत्पन्न होती है। सत्युग में वर्तमान उन कियाग्रील संततियाँ में बाह्मण्, चत्रिय, वैश्य तथा शुद्धादि जातियाँ की बीज रक्ता के लिए जो समस्त सिद्ध लोग कलियुग में प्रच्छन रूप से विवरण करते थे, वे सब तथा सातों ऋषिगण उस समय मिलकर उस अभिनव प्रवृत्त सत्तपुग की प्रजायों को धर्मोपदेशादि करते हैं । श्रुति स्मृति द्वारा प्रानुमोदित धर्म का उपदेश करते हुए प्रत्येक सतयुग में ने उपस्थित रहते हैं । ने ऋषिगण मन्वन्तर पर्यन्त अवस्थित रहते हैं। जिस प्रकार दावामि द्वारा तृणादि के सम्रह एक दम जलकर मस्म हो जाने हैं और फिर उन्हीं के मूलों में से नये प्रोह निकलकर वन के रूप में परिएत हो बाते हैं, टीक उसी प्रकार

पक युग की समाधि हो जाने पर दूसरे युग के श्रारम्म में मजा की शृद्धि होती है श्रीर मन्वतरों के विनाश काल तक वह श्रविव्छित्र रूप से वर्तमान रहती है। सुल, श्रायु, वल, रूप, धर्म, श्रायं, काम—ये सन एक युग की श्रपेता श्रायले युग में तीन श्रांगों के हीन हो जाते हैं। श्रापेगण ! मेंने यह युग की प्रतिपक्त युग की श्रतेल युग की श्रतेल युग की व्यवहार श्रीर जैसी वोकड़ी समाध होती है, तब मनु का परिवर्तन होता है। एक स्रष्टि में जिस प्रकार का व्यवहार श्रीर जैसी वोकड़ी समाध होती है, तब मनु का परिवर्तन होता है। एक स्रष्टि में जिस प्रकार का व्यवहार श्रीर जैसी मजा की उत्पित का वर्णन किया गया है वैसा ही व्यवहार तथा उत्पत्ति श्रन्य युगों में भी होती है। प्रत्येक युगों में जैसी स्रष्टि रचना एक युग की है वैसी ही चौदहों मन्वन्तरों के प्रत्येक युगों में होती है। प्रत्येक युगों में श्रासरी, बातुधानी, पेशाची, बन्त, तथा रान्तसी —इन सब प्रजाशों की उत्पत्ति होती है, उन्हें युनो। कल्प के श्रासरी, बातुधानी, पेशाची, बन्त, तथा रान्तसी —इन सब प्रजाशों की उत्पत्ति होती है, उन्हें युनो । कल्प के श्रासरी, बातुधानी, पेशाची, बन्त, तथा रान्तसी करण होती हैं। युगों के स्वभाव से उन सभी मन्यन्तरों का श्रासरा युगों के श्रासर वितर होता है। यह जीवास्मा, सतत विनाश एवं उत्थान के परिवर्तन में लगा रहकर च्लामात्र भी भी परिवर्तन होता है। यह जीवास्मा, सतत विनाश एवं उत्थान के परिवर्तन में लगा रहकर च्लामात्र भी परिवर्तन होता है। वितर नहीं रहता। तुम लोगों को इस प्रकार युगों के स्वभाव के विषय में में काफी बतला पुका, श्रव इन कल्पों में जितने मन्यन्तर होते हैं, उन्हें बतला रहा हैं। ॥७५-१०॥।

श्री मास्य महापुराण में मन्यन्तर वर्णन प्रसंग में युग व्यवहार वर्णन नामक

एक सी चौवालीसवाँ श्रध्याय सनाप्त ॥१४४॥

## एक सौ पैतालीसवाँ ऋध्याय

सत ने कहा — ऋषिगण । प्रत्येक करणों में ज्यतीत एवं सविष्य में आनेवाले जो चौदह मन्यन्तर हैं उनकी स्थित तथा घटनाएँ सुग-सुग में जिस प्रकार की होती है उनका कमग्रः विस्तारपूर्वक मन्यन्तर हैं उनकी स्थित तथा घटनाएँ सुग-सुग में जिस प्रकार की होती है उनका कमग्रः विस्तारपूर्वक वर्षान कर रहा हूँ, और यह भी बतजा रहा हूँ कि उस युग में प्रचाओं को उत्पित्त किस प्रकार होती है ? तथा लोगों का कितना जीवन होता है ? इन सभी मन्यन्तरों में कुछ लोग पूरे युग भर जीवित रहते हैं । मन्यन्तरों में कुछ लोग पूरे युग भर जीवित रहते हैं । मन्यन्तरों में प्रसा स्थायर एक्ट आदि सभी अपने अपने युग के स्वभाव के अनुकूल जीवित रहते हैं । चौदहों मन्यन्तरों में ऐसा ही होता है अर्थात युग धर्म अपने युग के स्वभाव के अनुकूल जीवित रहते हैं । चौदहों मन्यन्तरों में ऐसा ही होता है अर्थात युग धर्म के अर्युक्त सभी जीवित रहते हैं । किल्युग में प्रश्च महामूलों की तथा आयु की अनिदिचतता देखकर मनुष्य की अधिक से अधिक सी वर्ष की आयु होती है—ऐसा कहा जाता है । सतयुग में देवता, रात्तम, मनुष्य, यद्य, मन्यर्थ तथा रात्तम—ये सभी ऊँचाई में बराबर कृदबाले होते हैं । उनकी ऊँचाई धानवे रह अंगुल की होती है और आठ विरोप देवगीन में उत्पन्न होनेवालों की ऊँचाई नव अंगुल (?) की रह जानिवाले मनुष्यों देवताओं तथा अपने की लागई के प्रमाण कहा जाता है । इस मर्व्यलाक में युग संधि में उत्पन होनेवाले मनुष्यों देवताओं तथा अपने की लागई के प्रमाण कमगः उनचास अंगुल का होता है वा सात-होनेवाले मनुष्यों देवताओं तथा अपने कि कित्रमें में उत्पन होनेवाले कल के मान से चौरासी अंगुलों सात अंगुल का (?) कहा जाता है । कित्युग में उनकी लच्चाई आज कल के मान से चौरासी अंगुलों सात अंगुल का (?) कहा जाता है । कित्युग में उनकी लच्चाई आज कल के मान से चौरासी अंगुलों

की होती हैं। पाद तल से लेकर महतक पर्यन्त जो व्यक्ति नवताल प्रमाण का होता है, जिसके बाहुदंड पुटने तक विस्तृत रहते हैं, वह देवताओं द्वारा पृजित होता है। प्रत्येक युगों में गौ, हस्ती तया मेंस श्रीर स्थावर जीवों की ऊँचाई तथा लम्माई में हास तथा वृद्धि इसी क्रम से जान लेनी चाहिये। नीचे से लेकर हील तक पशु की ऊँचाई विहत्तर श्रंगुलों की होती है। हाथियों की ऊँचाई श्राठ सी १ अथवा एक सी आठ श्रंगुलों (?) की होती है। श्राथिक से अधिक एक सहस बानचे १०१२ अंगुल की ऊँचाई वृत्तों की कही गई है। मानव गरीर की स्थिति जिस प्रकार की कही गयी है, पैसी ही दीनों के वंग्र की एकता के देखने से देवताओं के गरीर की मी स्थित जमकती चाहिये। केवल देवताओं का गरीर श्रव्यन्त निर्मलबुद्धि से संयुक्त रहता है—यही विशेषता है। मानव गरीर उतनी बुद्धि से संयुक्त नहीं. रहता। देवताओं तथा मानवों के गरीर में पर्व भाव में जो सुख्य अन्तर है वह इतना हो है। पशुओं, पिल्यों लमा सभी स्थावर जीवों के गरीर यज की किया में उपमोग के लिये विहित हैं। गौ, वकरा, श्रवर, हाथी, पत्ती तथा मूग —ये सभी जीव कमानुतार देवताओं की एग्रु वृद्धियों हैं और देवताओं के उपमोग के लिये उनका उपयोग हैं। चन-उन मोक्ता देवताओं के रूपों के अनुरूप माग्रवाले इन स्थावर तथा जंगम वृत्त पग्र आदि की मृतियाँ होता हैं। विता हैं। विता या उनके मनोक उपयोगों हारा सुल की प्राप्ति करते हैं।।।१-१८॥

श्रव में सन्त तथा साह्य जोगों का वर्णन कर रहा हूँ। श्रुतियों के शन्दसमृह तथा बाक्सण ये दोनों भी देवतात्र्यों की पशुमुर्तियाँ हैं। इनकी अन्तरात्मा में यतः ब्रह्म की स्थिति रहती है, अतः सन्त कहे जाते हैं। साधारण तथा विरोप धर्मों में सर्वत्र ब्राह्मण, चत्रिय तथा वैरय-ये सभी शुति तथा स्टुतियों में कहे गये धर्मों के श्रानुकूल आवरण करते हैं। जो लोग वर्णाश्रम व्यवस्था में रहते हैं तथा जिनके सुरू का ऋन्तिम परिग्राम स्वर्गीय सुख की शक्ति है उनके द्वारा व्यावरित श्रुतियों तथा स्मृतियों में कहा हुआ धर्म ज्ञानवर्म कहलाता है। गुरु का कल्याण करनेवाले, तथा दिन्य सिद्धियों की मासि में निरत प्रसन्तरी को सानु कहते हैं। सभी आश्रमों के कल्याण के श्रादि कारण होने से तथा स्वयं साधना में निरत रहने से गृहस्य भी साधु कहा जाता है। जंगल में जाकर तपरचर्या करनेवाले वैसानस (वानप्रस्थी) की भी साधु कहते हैं। योगसाधना में निरत रहने के कारण संन्याती को भी साधु कहते हैं। यह धर्म का शब्द कियात्मक धर्म की गति में रहनेंबाला कहा गया है। प्रमुने कल्यास् एवं श्वकल्याण देनेवाले नियमों को ही धर्म तथा श्रधर्म नाम से फहा है। किन्तु देवता, पितर, ऋषि तथा श्रेष्ठ मनुष्य-च्ये सब, 'यह धर्म है, यह धर्म नहीं है'-इस प्रकार की स्वीकृति सीन धारण कर देते हैं। पृत्र् घातु घारण करने तथा महत्त्व के अर्थ में है, अतः उससे नियन धर्म ग्रज्द भी धारण फरने श्रथवा महस्त्र के श्रर्थ में प्रयुक्त होता है । श्राचार्य लोग कल्यामा तथा इष्ट के पाप्त करानेवाले उस धर्म का उपदेश करते हैं, श्रीर जी श्रानिष्ट का प्राप्त करानेवाला श्राधर्म है, उसका उपदेश नहीं करते। यनस्या में वृद्ध, निर्लोम, यात्मज्ञानी, यदाग्मिक, श्रति विनम्न तथा मृदु स्वमायसील की भानार्य कहते हैं । धर्म के बत्तों को जाननेवाले बाक्स्पों द्वारा किया हुआ ब्रुति तथा स्मृति द्वारा श्रनुमोदित

कर्म ही धर्म कहा जाता है 1 स्त्री तथा अग्रिहोत्र से सम्क्रूष्ट श्रीर यज्ञ का श्रनुष्ठान—यह श्रीत धर्म का लत् सु है । यम, नियम तथा वर्षाश्रम धर्म के अनुकूल आचार-त्र्यवहार—इनको स्मार्तधर्म कहते हैं । पूर्वकाल में सातों महर्षियों ने पूर्व कल्पीय महर्षियों से सुनकर इस धर्म का उपदेश जगत्कल्याएं के लिये किया था, श्रतःवह श्रीत धर्म कहा जाता है । ऋग्वेंद्र, यजुर्वेद तथा सामवेद — ये तीनों वेद ब्रह्मा के श्रंगमृत हैं। विगत मन्यन्तरों में किये जानेवाले धर्मों का स्मरण कर मनुने उनका उपदेश किया है। इस कारण वर्णाश्रम के विभाग के साथ उस धर्म का नाम स्मार्त धर्म कहा जाता है । इस प्रकार के वे दोनों धर्म---श्रोत तथा स्मार्त —शिष्टाचार भी कहे जाते हैं । शिष् घातु से निष्ठा (क्त) प्रत्यय के सयोग होने पर शिष्ट शब्द की सिद्धि होती है। प्रत्येक मन्यन्तर में, घर्म के मूल सत्त्वों को जाननेवाले जो लोग इस प्रव्वी तल पर विद्यमान थे, उन्हें शिष्ट कहा जाता है। लोक के मंगल करनेवाले तथा सृष्टि का विस्तार करनेवाले सातो महर्षि तथा मनु--इस पृथ्वी तल पर घर्मोपदेश के लिए उपस्थित रहते हैं, श्रतः उन्हें ही शिष्ट कहते हैं। प्रत्येक युगों में अपने समुचित मार्ग से विचलित होता हुआ धर्म उन्हीं शिष्टों द्वारा पुनः स्थापित किया जाता है। प्रेजा के वर्णाश्रम धर्म की रक्ता की इच्छा से दूसरे मन्यन्तर के उपस्थित होने पर तीनों थेद, बार्ता तथा दएडनीति का वे शिष्ट लोग पुनः आवरण कर प्रतिष्ठा करते है। इस प्रकार प्रत्येक युग में पूर्वजों द्वारा श्राभियत होने के कारण वह शिष्टाचार चिर सनातन है। द्यान, सत्य, तपस्या, अहिंसा, विद्या, यज्ञ, पूजन तथा इन्द्रियनिमह—ये आठ उत्तम चरित्र शिष्टाचार के लक्षण के अर्ज्यात हैं । यतः सभी मन्यन्तरों में सातों महर्षि तथा मनु — जो सभी शिष्ट माने गये हैं — इन नियमों का पालन करते हैं, अत इन्हें शिष्टाचार कहते हैं। अवरण किये जाने से श्रुति सम्बन्धी धर्म को श्रीत तथा स्मरण किये जाने से स्मृति शतिपादित धर्म को स्मार्त जानना चाहिये। श्रीत धर्म यज्ञ तथा **येदोक्त नियम वाला, है तथा स्मार्त धर्म वर्षाश्रम के श्राचार सम्बन्धी नियमों से युक्त है । श्रय घर्म के मरयेक** अपनों का लत्तरण यतला रहा हूँ। अपने द्वारा देखी गयी तथा अनुमय की गयी किसी ऐसी बात को, जिसके विषय में पूर्वकाल से वैसी ही प्रसिद्धि चली आती हो, यथातस्य प्रकट करने को सत्य झहा जाता है । सत्य, ब्रह्मचर्य, तपश्चर्या, मीनावलम्बन, तथा निराहार रहना-ये तपस्या के ऋत्यन्त कठिन तथा दुर्गम अगमूत लत्त्रण है । पशुत्रों — हवनीय वस्तुग्रों — महमवेद, यजुर्वेद तथा सामवेद से मन्त्रों श्रीर पुरोहितों की दित्तिया के सयोग को यज्ञ कहते हैं। सभी जीवों के साथ हित तथा शुभ के लिए श्रवन ही समान व्यवहार करना, सर्वेदा प्रसन्न मन रहना, श्रपमानित तथा पीड़ित होने पर भी टूसरों को अपमानित तथा पीडित न करना तथा मन, वाएि और रारीर तीनों से सहन करना जाना है। स्यामी द्वारा रखवाली में नियुक्त की गई तथा शीघ्रता वा मूल से छूटी हुई परकीय वस्तु को न लेना निलीमिता है। रति कर्म का अन्यनहार, कथन तथा चितन दोनों उपायों द्वारा मेथुन की चिन्ता की निवति. तथा ब्रह्मचर्य धारण ये राम के लक्त् ए हैं। श्रयने तथा दूसरे-किसी के लिए भी इन्द्रियों का विपयों में प्रवृत्त न होना दम कहलाता है। पाँचों कर्मेन्द्रियों के विषय तथा आठों कारणों में प्रतिहत होकर

भी कद्भ न होना जितातमा का लक्त्रण है। श्रात्यन्त मनोवाञ्चित जो जो द्रव्य हैं श्रीर जिनकी शांष्ठि न्याय के द्वारा हुई है उन्हें गुणवान् व्यक्तियों को देना-यह दान का लक्त्रण है। श्रुतियों तथा स्मृतियों द्वारा अनुमोदित वर्णावमात्मक तथा शिष्टाचार द्वारा समृद्ध धर्म साधु पुरुषों से सम्माननीय होता है। अनिष्ट के प्रति होप का अभाव, इष्ट के प्रति सम्मान अथवा अभिनन्दन का न शकट करना तथा प्रेम, दु:ख तथा विषाद से निवृत्ति ( मुक्ति) — यह विरक्तता का लक्त्रण हैं । किये गये कमों का न किये गये क्मों के साथ त्याग करना—संन्यास कहलाता है, अर्थात् कृत एवं अकृत—दोनों प्रकार के कर्मों का त्याग करना ही संन्यास है। कुराल (कल्याण) तथा श्रकुराल (श्रकल्याण) दोनों का विनास ही न्यास फहलाता है अर्थात् ग्रामाशुभ कर्मों को कर उनके शुमाशुभ फल की कामना न करना ही संन्यास है श्रव्यक्त से लेकर विशेष तत्त्व तक सभी पदार्थों को यथार्थरूप में जानकर जो सब से निवृत्त भी ही जाता है, यही ज्ञानी है । धर्म के प्रत्येक अंगों के यही लक्षण कहे गये हैं ।पूर्व काल में स्वायुम्मुव मन्वन्तर में संसार के समी तत्त्वों के जानने वाले मुनियों ने उनके यही लत्त्रण वतलाये हैं। अब में हुम लोगों से मन्यन्तरों में होनेवाले चारों वर्णों की यज्ञीय विधियों के समेत उनका चातुहींत्र का विधान वर्णन कर रहा हूँ। प्रत्येक मन्वन्तर में भिल-भिन्न श्रुतियों का विधान होता है। ऋक, यजु तथा साम—ये दीनों वेद पूर्ववत् देवताओं से युक्त रहते हैं । विधि, स्तोत्र तथा श्रमिहोत्र—ये भी पूर्व युगों के समान पिछले युगों में प्रचितत रहते हैं । द्रव्य स्तोत्र, ग्रुण स्तोत्र, कर्म स्तोत्र स्तीर स्राप्तिजन स्तोत्र—ये चार प्रकार के स्तोत्र समी मन्वन्तरों में वेदों से ही मिल-मिल रूप में ऋषिमृत होते हैं । उन्हीं से ब्रह्मतोत्र, पुनः पुनः मश्च होता है। ऐसे मंत्र के गुर्यों की उत्पचि चार प्रकार से कही गई है — स्रथर्व, ऋक, यजु और साम। मन्वन्तर के आदिम काल में परम कठोर तपस्या में लीन रहनेवाले ऋषियों के हृदय में वे पूर्व में वर्तमान रहनेवाले मन्त्र समृह पादुर्मृत हुए थे। वे मन्त्र तपस्या करते समय असंतोप, भय, दुःल, मोह श्रीर शोक—इन पाँच प्रकार के दुःलों से मुनियों को तारनेवाले हैं। श्रम में ऋषियों का धर्म बतला रहा हैं। व्यतीत हुए तथा भविष्यत्कालीन वे ऋषिगण पाँच प्रकार के होते हैं। ऋषि श्रीर द्यार्प का विवरण हिनिये। उस समय जब कि तीनों गुगा अपनी साम्याबस्था में थे, सभी जगत का महाप्रलय होगया था, सव दुख श्रविभाज्य, श्रनिर्देश्य एवं श्रन्थकार में विलीन था, देवताश्रों का कोई विभाग नहीं था....? जो बिना किसी बुद्धि के सहारे से ही चेतनार्थ प्रवृत्ति करता है, चैतन्य जीवों में भी बुद्धिपूर्वक स्कुरण करता है, वही आर्प कहा जाता है.... १ वे भाव मत्स्य एवं जल की भाँति आधाराष्ट्रेय सम्बन्ध से विद्यमान थे । वह गुणात्मक जगत् चेतना द्वारा श्रिषिष्ठत होने पर ही प्रवृत्तिशील होता है....? कार्य कारण साव ही इसकी प्रवृत्ति है। विषय एवं विषयत्व श्रर्थेपद कहे जाते हैं ..... श्वाल ही कारणात्मक महदादि वत्त्वसम्हों को मेदात्मक करता है, (भित्र करता है) इसीलिए वे महदादि तव क्रमशः सांसिद्धिक हो जाते हैं.... श्महत्तत्व के द्वारा श्रहंकार ही टत्पत्ति होती है, ऋहंकार से मृतेन्द्रियाँ स्हम पंच तन्यात्राएँ उत्पन्न होती हैं , उन्हीं से ह्यूलमृत का जन्म होता है । इसके उपरान्त स्यूलमृत से परस्पर अनेक भूतगण उत्पन्न होते हैं । मूलरूप में वर्तमान कारण

पदार्थ इसी मकार यथाशीम कार्यरूप में परिएत हो जाता है। जैसे जलते हुए श्रीर घुमाये जाते हुए उत्तर्भ (लुआठे) से एक ही बार में बहुत कृतगए प्रकाशित हो जाते हैं (?) उसी प्रकार सभी चेत्रज्ञ जीव जिल द्वारा शीप्र ही प्रवृत्त हो जाते हैं (?) जैसे पोर श्रम्भकर में खबोत सहसा दिखाई पड़ता है उसी प्रकार काल द्वारा शीप्र ही प्रवृत्त हो जोते हैं (?) जैसे पोर श्रम्भकर होते हैं । वे महात्मा चेत्रज्ञ शरीर धारण कर इस अपकर रूप में वर्षमान वे चेत्रज्ञ गए सहसा प्रकट होते हैं । वे महात्मा चेत्रज्ञ शरीर धारण कर इस जगत् में विध्यमान रहते हैं । श्रीर श्रित धोर श्रम्भकर राशि के पार भी श्रमित्वत रहते हैं । उनका यह स्थान तप द्वारा प्राप्त होनेवाले स्थानों में सब से श्रिकि महत्त्वपूर्ण है—ऐसा सुना जाता है । सिष्टिकाल में वृद्धि को पाप्त होते हुए उन्हें ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य एवं धर्म मय—चार प्रकार की बुद्धियाँ प्राप्त हुई । ये सांसिक्त मुद्धियाँ उन्हें श्रमतीत हैं (?) उस महात्मा पुरुप का शरीर चैतन्यमय है, उसी से सिद्धि की प्राप्ति कही जाती है । वह पुर में—सभी जीवों के श्रनःकरण में—श्रम करता है तथा उसे चेत्र समूहों का ज्ञान रहता है । पुर में श्रम करने से वह पुरुप तथा चेत्र का ज्ञान होने से चेत्रज्ञ कहलाता है । यतः धर्म से उत्पत्त होता है श्रतः उसे धार्मिक कहते हैं । श्रम्भक्त रूप में रहनेवाला चैतनात्मक वह चेत्रज्ञ द्विद के अपका नहीं होता, प्रस्तुत विना किसी श्रमिसंधि के ही वह चेत्रों में प्रविद्य होता है (?) ॥११-८०॥ वह पुराण श्रचेतन चेत्रज्ञ द्वारा 'यह हमारा भाग्य विषय था' इस प्रकार जाना जाता है (?) ॥११-८०॥

क्हिंपि घातु हिंसा श्रीर गति वर्थ में प्रयुक्त होता है । श्रतः ब्रह्मज्ञान, विद्या, सत्य, तप श्रीर शासीय ज्ञान (चेदज्ञान)—इनका जो लाभ करता है बही ब्राह्मण ऋषि कहलाता है। यही ऋषि जय निवृत्ति के समय बुद्धिवल से परम श्रव्यक्त में गमन करता है तब परम श्रव्यि का पद प्राप्त करता है। गति द्रपर्थ में प्रवृत्त होनेवाले ऋषि घातु से निप्पन ऋषि ग्रन्द सभी जीवों की निवृत्ति का कारण होता है एव स्वमेव उद्भृत होता है इसीलिए उसकी ऋषिता मानी गई है। ब्रह्मा के मन से टरपत्त होनेवात्ते वे परमेशवर्यशाली ऋपिगण स्वयमेव उत्पन्त हुए है श्रीर उनकी निवृत्ति बुद्धि द्वारा उस परम महान् में अपश्रित होती है। यतः वे उस परमतत्त्व के ज्ञानी ये अतः उन्हें महर्षि कहा गया। उन परमेश्वर्यशालियों के मानस तथा श्रीरस पुत्र हुए, जो उक्त परम तत्त्व के श्राश्रय से परमार्थि कहे गये। उनसे उत्पन्न होनेवालों को ऋषि कहा गया, उन ऋषियों के पुत्र ऋषीक कहे गये; जो कि स्री-पुरुष-संयोग से उत्पन्न हुए । परत्व के कारण महतत्त्व के आश्य से इनको ऋषिक कहा जाता है । उन ऋषिकों के पुत्रों को ऋषिपुत्रक जानना चाहिये । यतः वे महत्त्त्व को सुनकर परवर्ती हुए श्रतः उन्हें श्रुतिर्पि कहा गया । श्रव्यक्तात्मा, महात्मा, श्रहङ्कारात्मा, भृतात्मा श्रीर इन्द्रियात्मा —ये पाँच प्रकार की ऋषियों की जातियाँ हैं। मृगु, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, ऋतु, मनु, दत्त, वसिष्ठ और पुलस्य—ये दस ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। ये परत्व एव ऋपित्व दोनों ऋपिधर्मों से युक्त हैं श्रतः महर्पि कहे जाते हैं। इन ऐरवर्यराली महर्पियों के पुत्र, जो ऋत्य ऋषिगरण है, उन्हें सुनो । शुक्र, वृहस्पति, कश्यप, च्यवन, उत्तथ्य, चामदेव, श्रगस्त, कोशिक, फर्दम, बालखिल्य, विश्रवा, श्रीर शक्तिवर्द्धन—ये भी च्छिप कहे जाते हैं, जो श्रपनी तपस्या के बल से ऋषित्व को प्राप्त हुए हैं । इन ऋषियों के औरस पुत्र जो ऋषीक नामक ऋषिगण उत्पन्न हुए हैं, उन्हें

खुनो । वत्सर, नम्रह, भरद्वाज, दीर्घतमा, बृहद्वन्ना, रारद्वान् , वाजिश्रवा, सुचिन्त, शाव, पराश्रर, शृंगी-ऋषि, रोखपाद, वैश्रवण श्रीर राजा—ये सब ऋषियों के पुत्र हैं, जो सत्य के बल से ऋषित्व को प्राप्त हुए हैं । इस प्रकार ईरवर, ऋषि श्रीर ऋषीक कहे जानेवाले ऋषियों का वर्धन किया जा छुका । श्रव मन्त्र का निर्माण करनेवाले समस्त ऋषियों को सुनो । मृगु, कारथप, प्रचेता, दधीचि, टर्च, जमदिम, सारस्वत, श्राप्टिपेण, च्यवन, पीतहच्य, वेषा, वेएय, ९थु, दिवोदास, गृत्स श्रीर शीनक—ये उन्नीस (?) मंत्रकर्ती ऋपि मृगुवंग में उत्पन्न कहे जाते है। श्रांगिग, त्रित, भरद्वाज, लहमण, कृतवाच, गर्ग, स्प्रति, संकृति, गुल्गील, मान्याता, श्रंवरीप, युवनाइच, पुरुकुरस, स्वथ्रव, सदस्यवान, श्राजमीढ, स्वहार्य, उत्कल, कवि, प्रपदश्व, विरूप, कान्य, सुद्गल, उत्तथ्य, सुरहान, बाजिश्रवा, अपस्यीप, सुचित्ति, बामदेव, ऋषिज्ञ, बृहच्छुल्क, दीर्घतमा ऋषि तया कचीवान् — ये तेंतीस ऋषि श्रांगिरस गोत्र में उत्पत्र कहे जाते हैं । ये भी मंत्रकर्ता ऋषि कहे जाते हैं। अब करयप गोत्र में उत्पन्न होने वाले ऋषियों को सुनी । करयप, बस्सार, नैयुव, निस्य, असित झौर देवल-ये छः ब्रह्मवादी ऋषि कश्यप के वंश में उत्पन्न हुए थे। ऋत्रि, ऋद्धेस्वन, शावास्य, गविष्टिर, कर्णक श्रीर पूर्वातिथि — ये छः अत्रिगोत्रीय मंत्रकर्ता ऋषि कहे जाते हैं। श्रीर विस्ति, शक्ति, परारार, इन्द्रप्रतिम, भरदृष्ठ, मित्रावरुण तथा कुढिन—ये सात ऋषि वसिष्ठ गोत्र में उत्पन्न हुए हैं, तथा त्रग्ननादी हैं। गाधिपुत्र विश्वामित्र, देवरात, यल, थिद्वान् मञ्जन्बन्दा, अभमर्पण, अप्रक, लोहित, ग्रतकील, अम्बुधि, देवश्रवा, देवरत, पुराण, धनंजय, शिशिर, महातेजा श्रीर शालंकायन—ये तेरह (१) त्रवानिष्ठ ऋषि कौशिक के वंश में ही गये हैं। अगस्त्य, इदबुम्न, इन्दुबाहु-ये तीनीं अगस्त के गोत्र में उत्पत्र होनेवाले परम यशसी तथा ब्रक्षनिष्ठ महिंद हुए हैं । वैवस्तत मनु तथा इस के 9ुत्र राजा पुरूरवा—ये दो स्तित्रय मुलंब्रेन्ड मंत्रवादी राजा जानने चाहिये। मलंदक, वासावव श्रीर संकील — इन तीन वैश्य कुलोत्पन्न मंत्रकर्ती ऋपियों को जानना चाहिये। इस प्रकार बाह्मण, चत्रिय तथा पैश्य-इन तीनों जातियों के कुल यानवे ऋषि होते हैं, जिन्होंने मंत्रों को प्रकारित फिया है। ये ऋषि के पुत्रगरा, जो श्रुतऋषि कहे जाते हैं, उन्हीं ऋषीकीं के पुत्र हैं ॥ ८१—११८ ॥

श्री मात्स्य महापुराण में मन्वन्तर करूप वर्णन नामक एक सी पैतालीसवों श्रध्याय समाव ॥ १४५ ॥

### एक सौ हियालीसवाँ ऋष्यांय

श्चिपियों ने कहा — स्तनन्दन । तारक नामक असुर के महावय का वर्सन मगवान् मत्स्य ने किस प्रकार किया है ? और किस समय यह महान् कथा समाप्त हुई (कही गई ) ? आपके मुस रूपी - : स्तिर समुद्र से निकली हुई अफूत के समान सुन्दर इस कथारस को दोनों कानों से पान करते हुए भी हम तोगों की तृष्ठि नहीं हो रही है । अर्थात् जितना ही इसको सुनते जाते हैं जितना ही और सुनने की उत्कट अभिजापा उत्पन्न होती जाती है । अतपब है सुनि जी 1 आप कृपार्चिक हमारे इस मनोवांधिन विषय को विस्तार से कहिये । ॥१-३॥ सृत ने महा-महापगण ! उमी अवसर पर मत्त्य रूपधारी मगान विद्यु से महाराज मनु ने पूजा---'भगान ! शरों ( सरपतों ) के चन में पडानन कार्चिकेय की उत्पित्त किस प्रकार हुई थी ?' इस प्रशन को सुनकर अमित तेजस्वी भगान ने पसन्नतापूर्वक परम बुद्धिमान एवं तेजस्वी राजा मनु से इस कथा को इस प्रकार कहना पारम्य किया । ॥ ४ ४ ॥

मत्रस्य भगराम् घोले— भाषीनकाल में एक वजाग नामक देत्य था, उसका तारक नामक महाज्ञवान् पुत्र था। उसने एक वार देवताओं को अति कष्ट देकर पुरों से वाहर निकाल दिया। तन वे उसके भय से अतिराय भयभीत होकर ज्ञाल के समीप गये। देवताओं को इस बकार भयभीत देवकर बला के समीप गये। देवताओं को इस बकार भयभीत देवकर बला जी के कहा— 'देनरन्द । भय छोड दो। हिमाचन की पुत्री पार्वती के सयोग से महादेव को एक रिष्टा उत्पत्न होगा और वहीं तुम्हारे परम रानु इस देख का विनारा करेगा।' इस वरदान के बाद एक बार कभी महादेव ने । पार्वती को देवकर किसी विरोप कारण वस्त अपने वीर्य को अग्नि के सुल में त्याय दिया। अभि के मुल में गिरे हुए रिप के उस वीर्य ने देवताओं को सुल कर दिया। देवताओं के पेट में अजीर्य हो जाने पर वह दीये उनके उदर प्रदेश को फाडकर बाहर निकला और वहाँ से सुरनदी के प्रवाह में मिल गया। उसके अन्तरत वह रारों के एक वन में पहुच गया। उसी श्रायन से सूर्य के समान कान्तिमान पड़ानन कार्किक्ष की उत्पत्ति हुई। सात दिन के उस अनुमृत वालक ने ही महाबीर तारकाहर का सहार किया था।' सूल की ऐसी वार्त हुई। सात दिन के उस अनुमृत वालक ने ही महाबीर तारकाहर का सहार किया था।' सूल की ऐसी वार्त हुई। सात दिन के उस अनुमृत वालक ने ही महाबीर तारकाहर का सहार किया था।' सूल की ऐसी वार्त हुई । सात दिन के उस अपने पूछा।। ६-११॥

भृष्टिपियों ने कहा—स्तूत जी ! यह तो परम ब्रिस्मय में निमम करनेवाली कथा है ! साथ ही आति मनोहारियों तथा पापें को बिनष्ट करनेवाली भी है, इसका बिस्तारपूर्वक यथार्थ रूप में वर्यन कीजिये ! प्राचीनकाल में वह बजाग नामक देख किस वश में उत्पन्न हुआ था, जिसका पुत्र देवताओं का बिनाराक परम मलवान् तारकासुर हुआ। । उस दैत्यराज के वथ में किस प्रकार का युद्ध हुआ। था ? है मानद ! पडानन कार्षिकेय की सम्पूर्ण कथा हम लोगों को बतलाइये ! ॥१२ १ थ।।

सूत ने कहा—ऋषिगण् । ब्रह्मा के भानस पुत्र दत्त नामक प्रजापित थे, जिन्होंने अपनी बैरिणी नामक पत्नी में साठ कन्याणुँ उत्पन्न की थीं— ऐसा हमने सुना है । उन कन्याणुँ में से प्रजापित ब्रह्मा के पुत्र दत्त ने दस धर्म की, तेरह करवण को, सधाइस चन्द्रमा की, चार अरिप्टनेमि की, दो धाहुकपुत्र को, दो अगिरा को और दो बिहान कृशास्व को समर्थित किया । उनमें अदिति, दिति, दसु, विस्वा, अरिष्टा, सुरसा, सुरिम, विनता, तामा, कोधमशा, इरा, कहु और सुनि—ये तेरह लोकमाताएँ कश्यप की स्तियों थी । जिनके सयोग से अनेक प्रकार के स्थायर जगमास्क जगत् की उत्पत्ति हुई । इसके अविरिक्त अन्य शरीरप्रारियों की भी उत्पत्ति उन्हीं से हुई । स्वय देवराज इन्ट्र, उत्पन्न तथा सूर्य आदि देवगण्य अदिति के ही गर्म से उत्पत्त के हुए । दिति के सयोग से हिरयमकशिपु आदि देवगण्य उत्पत्त हुए । दानवगण दत्तु से तथा गी सुरिम से उत्पत्त हुए । गरुड आदि प्रमुख पत्तीगण्य विनता के पुत्र कहे जाते हैं। नाग तथा अन्य रोप सरीस्पों (राम कर चतने वाले उन्नत्त) को कहू का पुत्र जानना चाहिये। सभी देवयाणुँ के स्थामी तैनोनगाधिपति

इन्द्र को जीतकर दितिपुत्र महावलवान् हिरएयक्तिरापु ने स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया था। तदनन्तर एक समय युद्ध में विन्या भगवान् के द्वारा वे हिरएयक्तिरापु त्रादि दैत्य गरण मार डाले गये थे तथा ग्रेप श्रन्य दानवों को इन्द्र ने मार डाला था। पुत्रों के मारे जाने पर पुत्रहीना दिति ने व्यपने पितदेव कर्रया से एक महावलवान् पुत्र के प्राप्त करते का वरदान माँगा। उसकी प्रार्थना पर प्रमु करवप ने युद्ध में इन्द्र का वय करने में समर्थ एक परम वलवान पुत्र का वरदान देते हुए उससे कहा—दिवि। पवित्र मन से तू एक सहस्र वर्षों तक मेरे द्वारा कुछ कहे गये नियमों का पालन करो, तव तयोक्त गुगा सम्पन्न पुत्र की तुग्हें प्राप्ति होगी। करवप की वातों का दिति ने पूर्ण पालन किया। उन्हीं नियमों के पालन में निरत दिति के पास श्राकर सहस्रनेत्र इन्द्र ने उसकी समाधि श्रवस्था में परम सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उसने इन्द्र की परम विवयस्त मान लिया। इस प्रकार एक सहस्र वर्ष बीतने में जब दस वर्ष ग्रेप रह गये तब इन्द्र की से व्यति प्रसन्न होकर उपस्था में निरत दिति ने इन्द्र से कहा—॥१५-२१॥

दिति ने कहा— 'पाक्रणासन! अब तुम मेरे अत को समावमाय जानो! इसकी समावि पर तुम्हें एक माई भाव होगा, जिसके सांच मिलकर इस राष्ट्रशहित समस्त प्रैलोक्य की राज्यलक्ष्मी को इच्छा पूर्वक भोगना।' ऐसा कह कर नींद से अभिभृत दिति सो गई। उस समय उसके शिर के वाल नरणों पर विलरे हुए थे तथा वह अपने पूर्व के अंगीकृत नियमों से च्युत हो गई थी। मावी की प्रवत्ता से ही दिति सो गई थी। उसी अवसर पर खिद मार्च का आअय लेकर पाक्रणासन इन्द्र मे दिति के उदर में प्रवेग कर लिया। यहाँ पहुँच कर देवराज ने अपूने वक्र से उदरिश्यत गर्भ को सात दुकड़ों में काट दिया और बाद में उन्हीं सातों में से एक-एक दुकड़े को भी सात-सात खंडों में विभक्त कर दिया। इसी बीच दिति जम पड़ी और उठकर कहने लगी— 'अरे राक मेरी संतित का सहार मत करो।' दिति की ऐसी वातें सुन इन्द्र उदर से बाहर निकल आये और आगे सहे होकर मयमीत पब दुःखपूर्ण स्वर में हाथ जोड़कर अपनी विमाला से इस प्रकार कहने लगी। ।।३०-३५॥

इन्द्र में कहा— 'जनि ! तुम खाज दिन में ही बालों को पैरों पर विसेरे हुए नियमोरलंबन कर रायन कर रही थी खातः मैंने तुम्हारे गर्मस्य ग्रिष्टा को जनवास मागों में विमक्त कर दिया ! देवताओं की सम्माननीय ! यज द्वारा उनवास मागों में विमक्त किये गये तुम्हारे उन पुत्रों को में अपने स्वांलोक में स्थान हूँगा !' इन्द्र द्वारा प्रार्थना किये जाने पर दिलि ने कहा— 'अच्छा ऐसा ही हो !' ऐसा कह कर काले नेत्रों वाली दिलि ने अपने पित करवप से कहा — 'हे मजापते ! अव्यन्त बलगाली इन्द्र का वच करने में समर्थ एक अम्य पुत्र ग्रुम्मे दीजिये, जिसका संहार स्वर्गनिवासी देवगण अपने गलाकों द्वारा भी न कर सर्थे !' ऐसा कहने पर करवप ने खित उपनी पत्नी दिति से कहा— ऐसे पुत्र की माछि तू दस सहस्य पर्धे तक पीर तपस्या करके कर सक्षोगी ! हे पुत्रवत्सते ! इस मक्तर फैंसाद के समान टढ़ तथा वज्र । ' के सार के समान मेंद्र अंगों से युक्त विज्ञां नामक पुत्र तुग्हारे गर्म से उत्यत्न होगा !' ॥३ इ-४१॥

करवप हारा उक्त बरदान शाप्त कर देवी दिति ने तपुष्या के लिए वन का मार्ग महरा किया शीर

दस सहस्र वर्षों तक घोर तपस्था की । तपस्या की समाप्ति हो जाने पर तेजस्वी दिति ने श्रनुपम पराक्रमी श्चजेय, यज्ञ से भी दुप्लेच उक्त पुत्र को उत्पन्न किया । उत्पन्न होते ही यह बालक सभी प्रकार के राखाओं की कलाओं में पारगत होगया और भित्तपूर्वक अपनी माता से बोला---'मातः । मै आपका कीन सा प्रिय कार्य कहूँ ।' तव प्रसन्न होकर दिति ने अपने पुत्र देखाधिपति से कहां—'पुत्र ! मेरे वहुत से पुत्र सहस्रान्त इन्द्र द्वारा मारे जा चुके हैं, उनका बदला चुकाने के लिए तथा ईन्द्र का संहार करने के लिए तुम स्वर्ग लोक को जायो । उस बलवान ने माता की ऐसी घातें सुनकर कहा- वहुत अच्छा और तदनन्तर उसने स्वर्ग की राह पकड़ी । वहाँ पहुँच कर उसने विकल न होने वाले ऋपने पारा से इन्द्र को बाँव लिया श्रीर माता के पास इस प्रकार लाकर उपस्थित किया जैसे बाथ एक छोटेन्से मृग को पकड़कर लाता है। ठीक इसी समय ब्रह्मा तथा महा तपस्वी करथप भी वहाँ त्राये हुये थे, जहाँ पर वे निंडर माता तथा पुत्र उपस्थित थे। दिति तथा बज्ञांग को वहाँ उपस्थित देखकर ज़क्ता तथा कश्यप ने कहा—-'पुत्र ! इस देवराज इन्द्र को तुम छोड़ दो । इसके बाँवने या हत्या करने से तुम्हारा भलाक्या स्वार्थ सिद्ध होगा ? पुत्र । यरास्वी पुरुप का श्रपमान ही उसकी मृत्यु कही जाती है, यदि यह हम लोगों की कृपापूर्ण वातों द्वारा यह दुमसे छुटकारा पा रहा है तो इसे इसकी मीत ही समस्तो । दूसरे के गौरव से शत्रु द्वारा छुटकारा पाने वाला शत्रुकों का भारवाही होता है श्रथीत् उसके हृदय पर रात्रु की धाक सदा बनी रहती है । मेरे पुत्र । ऐसे पुरुष को तो प्रतिदिन मृतक तुख्य ही सममाना चाहिए । रात्रु के वस्य हो जाने पर महान् पुरुपों का वैर वैशी में नहीं रह जाता स्पर्धात् बड़े लोग वरा में किये गये शत्रु से पुनः वैर भाव नहीं मानते । ब्रह्मा तथा करयप की ऐसी बार्ते सुनकर विनक्र बज़ांग ने कहा---'हे महाराज ! मेरा इस इन्द्र से कोई मुख्य प्रयोजन नहीं था । केवल माता की आजा का पालन करने के लिए ही मैने ऐसा किया है। तुम तो झुर तथा ऋतुर—दोनों के स्वामी हो स्रीर मेरे . प्रंपितामह हो । देव ! मै तुम्हारे वचन का पालन करूँगा । ऋब मै इस इन्द्र को छोड़ देता हूँ । देव ! तुम्हारी कृपा से मेरी श्रद्धा तथा रति तपस्या में हो तथा मेरा तप निविंग्न समाप्त हो?—ऐसी प्रार्थना कर बज्रांग चुप हो गया । दैत्य के चुप हो जाने पर पितामह ब्रह्मा ने उससे कहा । ॥ ४ र-५ ५ ॥

प्रसा ने कहा — 'तुमने हगारे द्वारा नताये गये नियमों का पालन करते हुए परम कठोर तपस्या की है, इस चिछ शुद्धि से तुम्हें जन्म लेने का पर्याप्त फल भी प्राप्त हुआ।'—ऐसा कहकर कुमलयोनि ब्रह्मा ने पक परम सुन्दरी दीर्घ नेगेंबाली कन्या का निर्माण किया और उसे पत्नी रूप में बन्नांग की पदान कर दिया। उस सुन्दरी का 'वराक्षी' नाम रखकर पितामह ब्रह्मा चले गये। बन्नांग भी पत्नी को साथ लेकर तपस्या करनें के लिए बन की और परिचत हुआ। शुद्धबुद्धि, महान, तपस्यी, कमल के दलों के समान सुन्दर विशाल नेगेंबाले दैत्यराज ने उपर हाथ उठाकर एक सहस्र वर्ष पर्यन्त कठोर तप किया और उतने ही समय तक नीचे सुलकर तपस्या की। तथा उतने ही समय तक पचामिन के मध्य में स्थित होकर पौर तप किया। निराहार रहकर ऐसे घोर तपस्या को कर के वह श्रद्धराज तपस्या की राशि हो गया। तदनन्तर भी वह जल के मध्य में श्रवीरयत होकर एक सहस्र वर्ष तक घोर तप करता रहा। जल में प्रविष्ट

होकर तप करते समय उसकी परम तपहिन्नी पत्नी ने भी उस सरोवर के किनारे रहकर पति के चरणों में भीति रखकर मीन वत का पालन किया ! और इस प्रकार उस परम कान्तिमती ने निराहार रहकर धोर तप का पालन किया । उसके तप करते समय इन्द्र-ने उसे डराने के लिए खनेक उपाय किया ! उसके तप कर दिया श्रीर पिर का इस वार का इस धारण कर उसके कमण्डल तथा पुष्पों की डालियों को धुमाकर समाप्त कर दिया श्रीर फिर मेप का इस धारण कर उस खूब केंपाया, फिर सर्प का इस धारण कर उसके दोनों पेरों को श्रपने गरीर से बाँचकर दूरे तक खींचा श्रीर देर तक पृथ्वी. मण्डल पर परिअमण किया ! किन्तु इन्द्र के इतने उत्पात करने पर भी वह परम तपित्वनी मारी नहीं जा सकी । तब इन्द्र ने एक सियार का इस धारण कर उसके श्राशम को गीला कर दिया ! किर बादल का इस धारण कर आश्रम को गीला कर दिया ! इस प्रकार अनेक प्रकार की विभीषिकाशों से उसे कष्ट पहुँचाते हुए इन्द्र ने जब विशाम नहीं लिया तब बजांग की पत्नी बह बराझी इन सब उत्पातों में उसी पर्वत की इप्टता समम्कर थाप देने को उधत हो गई । इस प्रकार उसे शाप देने के लिए प्रस्तुत देखकर परम मयभीत हो पर्वत ने एक प्रकार का गरीर धारण कर उस सुन्दरी बराझी से कहा—'मुन्दरि ! में इप्ट नहीं हूँ । मेरा सेवन तो सभी जीवधारी कर सकते हैं । आपको यह बिचन देवराज इन्द्र कप्ट होकर पहुँचा रहे हैं । ठीक इसी ख्यवसर पर तपस्था के एक सहस वर्ष की ख्यवि समाप्त हो गई। उस श्रवि की तो जाने पर कमलयोनि सगवान, ब्रह्मा सन्तुप्ट होकर उस जलाय के सच्य में उपिरत होकर बजांग से बोले ।।।। ६-७१।।

श्रद्धाः ने फहा----'दितिनंदन ! उठो । में तुम्हारे सम्पूर्ण मनोरयों को दे रहा हूँ ।' श्रद्धा के ऐसा कहने पर परम तपस्वी दैत्यराज बजांग ने हाथ जोड़ कर सभी लोकों के पितामह ब्रह्मा से कहा । ॥०२॥

वजांग ने फहा—देव । मेरे ह्वय में चासुरी माननाओं का संचार न हो । मेरे लोक अस्प हों । तर में मेरी रुचि हो और मेरा धरीर सदा विद्यमान रहे । उसकी ऐसी आर्ते सुन कर बचा ने 'ऐसा ही हो' कह कर अपने लोक का मार्ग अहरा किया । बजांग भी तपस्या के निर्देश्न समाप्त हो जाने पर संयम को स्थिर रखकर जब भोजन की इच्छा से बाहर आया तो अपनी की को उक्त स्थान पर नहीं देख सका । तब द्युपा से पीड़ित हो गहन बन की ओर फल मुलादि खाहार की खोज में यह चला । आगे चल फर बन में उसने रोती हुई अपनी भिया को अति दीन देशा में मुँह को थोड़ा-सा ढेंके हुए देला । ऐसी द्यनीय दशा में उसे देल कर देलाराज ने सान्दाना अहे शुट्टों में कहा—॥७३-७६॥

बजांग ने कहा—भीत । यमलोक जाने को इच्छुक किस श्रमागे ने तुग्हारे साथ यह अपकार किया है । अथवा है प्रिये ! शीघ बोलो, तुम्हारी किस इच्छा की पूर्वि में कहाँ ? । ॥७०॥

श्री मास्त्य महापुराण में एक सी वियालीसवाँ श्रध्याय समाप्त ॥१४६॥

# एक सौ सैतालीसवाँ ऋध्याय

वरांगी ने फहा— 'भियतम ! भयानक श्राकृति वाले देवराज से मैं बहुत दायी गयी हूँ । विधवा की भांति श्रापानित की गई हूँ । ताढित की गई हूँ और पीड़ित की गई हूँ । उससे इस प्रकार सतायी जाकर ही में यहाँ श्रापने प्राणों के त्याग करने को जबत हो रही थी । श्रातः सुम्मे ऐसे दुःख तथा शोक के महा-सागर से बचाने वाले एक प्रुत्र का बरदान सुम्मे दीजिए ।' वरांगी के ऐसा कहने पर कोध से व्याकुल नेत्रों वाले उस महावलवान दैत्यराज ने—स्वयं देवराज से बदला लेने में समर्थ होते हुए भी—पुनः श्रीर श्राधिक तप करने का विचार किया । उसके इस परम करोर संकरण का विचार करके ब्रह्मा उसी समय बहाँ प्रभार, जहाँ पर वह दितिपुत्र बंजांग स्थित था । ब्रह्मा ने श्राकर मधुर वाणी में कहा—॥१-५॥

न्नसा ने कहा — पुत्र ! किस मयोजन से मोजन करने के लिए तैयार होने पर भी तुम पुनः कठोर तपत्या करने का विचार कर रहे हो ? महानत ! उसे हमसे वतलाओं । एक सहस्र वर्ष तक निराहार रहकर तप श्राराधन करने का जो फल होता है, वह सामने उपस्थित मोजन का त्यागकर तपस्या का विचार करने मात्र से एक हाया में मात्र हो जाता है । कमललोचन ! श्राप्त मनोरथ वाले यदि श्रापने मनोरथ का त्याग करते हैं तो वह उतना महत्वपूर्य त्याग नहीं है जितना प्राप्त हुए मनोरथ का त्याग करना महत्त्वपूर्य है । ब्रह्मा की ऐसी बातें सुनकर तपस्वी बज्ञांग ने हाथ जोड़कर हृदय से ब्रह्मा की इन बातों पर विचार करते हुए कहा—।।६-१॥

वज़ारा ने कहा—देव! श्रापकी श्राजा से समाधि छोड़कर उठने पर मैने देखा कि मेरी स्त्री एक वृद्ध के नीचे दरी हुई दीन भाव से ख्यन कर रही है। उसे ऐसा देखकर श्रांति खिल मन से जब मैने पूजा कि हे भी ह। क्यों ऐसी श्रवस्था में जुम हो श्रीर ग्राम्स कहो कि तुम क्या चाहती हो ? तो मेरे ऐसा कहने पर उस भयमीत सुन्दरी ने ट्रे-फूटे राज्दों में श्रपने भयका यह कारण सुम्मे बताया।।।१०-१२॥

परांगी ने फहा— 'भियतम ! भयानक श्राकृति बाले देवराज इन्द्र से मै श्रस्यन्त खरायी गई हूँ । विषया की भाँति श्रदमानित की गई हूँ । घसीटी तथा पीड़ित की गई हूँ और श्रमने दुःख के श्रन्त होने का कोई उपाय न देखकर श्रमने प्रार्थों का त्याग करने के लिए यहाँ आई हुई हूँ । श्रातः इस दुःख के महासागर से ट्यारने वाले एक पुत्र को मुस्ते दीजिये ।' ब्रह्मन् । श्रमनी सी के ऐसा कहने पर मै श्रतिशय खुट्य होकर उसे पुत्र देने के लिए उचत हुश्रा हूँ । इस प्रकार देवताओं को पराजित करने के लिए में घोर तपस्या करने जा रहा हूँ ।' उसकी ऐसी वातें मुनकर कमलयोनि चतुरानन ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर देस्या- . पिपति वक्रांग से कहा—॥१३-१६॥

ब्रह्मा ने कहा — बत्स । तुम्हारी तपस्या अब पर्याप्त है । अब कठोर क्लेश में तुम मत प्रवेश करो । तुम्हें महाचलवान् तारक नामक पुत्र मिलेगा । जो देवांगनाओं के शिर पर बँधी तथा सँवारी गयी पूडा का छोड़नेवाला होगा । ब्रह्म के ऐसा कहने पर देल्यराज वजांग ने ब्रह्मा को प्रशाम किया और प्रसन्न

मुख हो अपनी स्त्री के पास आकर इस शुभ वरदान भाष्ति का संदेश कहे कर उसे पसत्र किया 1 इस प्रकार उस समय ने पति-पत्नी कूर्तार्थ होकर व्यपने व्याधम को नापस चले गये । क्रंब दिनों बाद सन्दर श्रंगीवाली बरांगी ने बजांग के संयोग से गर्भ घारण किया। जिसे एक सहस्र वर्ष तक उदर में ही लिये रही। सहस्र वर्ष का 'समय बीत जाने पर बरांगी ने उक्त पुत्र को उत्पन्न किया । लोक को भय पहुँचाने वाले उस महा घोर श्रप्तर के ' उत्पन्न होते. समय समस्त पृथ्वी चलायमान हो गयी । सभी समुद्र कॉॅंपने लगे । सारे पर्वत ऋपने-ऋपने स्थानों से विचलित हो गये । सर्यकर मांभावात वहने लगा । मुनि लोग भय से जप करने लगे । सर्प तथा पर्रा श्चादि उच्च स्वर में नाद करने लगे। चन्द्रमा तथा सूर्य ने अपनी शोमा छोड़ दी। दशों दिशाएँ शोमा रहित होकर मलीन हो गईं । उस महान् श्रमुर के उत्पन्न होने पर सभी बड़े-बड़े राज्ञस श्रांत प्रसन्न होकर वहाँ श्राये तथा राह्मसौं की खियाँ भी श्राई'। हर्प से फूली न समाती हुई वे श्राप्टरक्रियों गान करने लगीं तथा नाचने लगी । ऋषिगण । तदनन्तर उन दानवीं के यहाँ महान् उत्सव का समारम्म किया गया । ऐसा देख इन्द्र समेत सभी देवता लोग श्रांति यिषाद युक्त हो गये । श्रापने महान् पुत्र को देखकर वरांगी ख़री से फल-उठी ग्रीर उसी समय उसने इन्द्र को पराजित करने को कोई यहुत बड़ा काम-नहीं समभा । उत्पन्न होते ही वह भयानक पराक्रमरााली दैत्याधिराज तारकासुर सभी ऋसुरों द्वारा राजा के पद पर अभिपिक कर दिया गया । मुनिगरा ! कुर्जम तथा महिष श्रादि पृथ्वी को उठाने की चमता रखने वाले महान श्रप्तरों द्वारा महाराज की पदवी पर त्रामिषिक्त होकर उस तारकासुर ने उन बड़े-बड़े दानवराजों से इस प्रकार की - युक्तिसंगत बातें कहीं । ॥१७-२६॥

श्री मात्स्य महापुराया में तारकामुर कथा प्रसंग में तारक उत्पत्ति वर्धन नामक एक सी सेंतालीसवाँ श्राच्याय समाप्त ॥१४७॥

#### एक सौ ऋड़तालीसवाँ ऋध्याय

तारकादुर ने कहा— महाव्रतवान् श्वसुरकृत ! सभी लोग ध्यानपूर्वक मेरी वात सुनते जाइये । श्राप सब लोगों को श्रपने कार्य की निप्पत्ति में तथा कल्याणा में बृद्धि करनी चाहिए । दानवराणा ! ये देवराण हम सभी लोगों के वंशों के नारा करनेवाले हैं । उनके साथ हमारा जातिगत विरोध है । कभी नष्ट न होने वाला वेर है। उन देवताश्रों को दएड देने के लिए हम श्रपनी सुजा के बल का सहारा लेकर उनके निवास स्थान पर जा रहे हैं श्रीर इसमें संशय नहीं कि उन सभी को हम दंद भी देंगे। किन्तु विना तथस्या किए हुए में उन देवताश्रों के साथ युद्ध करने की बात को ठीक नहीं समझता । श्रतएव दिति के पुत्रगण ! उस कार्य के लिए में सर्वभवम बोर तथस्या कल्या श्रीर तब देवताश्रों को धराजित कर तीनों लोकों का उपभोग कल्या। । स्थरतापूर्वक उपाय फरने वाला पुरुष स्थिर लक्ष्मी का भी उपभोग करता है । चंचल लोग माप्त की गई संबन्ता लक्ष्मी की यथावत् रहा नहीं कर सकते। । इस प्रकार की उस देखराज की

वातं सुनकर सभी वैत्य तथा वानवगण् विस्मित होकर बहुत अच्छा, बहुत अंच्छा' कंहने लगे छीर तदनत्तर यह तारकाछर पारियात्र गिरि की उत्तम कन्दरा की श्रीर तपस्या के लिए प्रस्थित हुँ था । वह सुन्दर कन्दरा सभी अध्युक्त में विक्तित होने वाले पुण्यों से पिरी हुई थी । अनेक प्रकार की श्रीपृष्यों से प्रकाशमान हो रही थी । अनेक प्रकार की श्रीपृष्यों से प्रकाशमान हो रही थी । अनेक प्रकार की श्रीपृष्यों से प्रकाशमान हो सही थी । अनेक प्रकार की श्रीपृष्यों से प्रकाश के चृत्यों से पिरी हुई छोटी-छोटी गुफाओं के गृहों से संयुक्त थी । चित्र-विचित्र रंग के कल्पदुम के समन चृत्यों की सुखद छाया से वह सुरोमित थी, अनेक प्रकार के मनोहर आहति वाले पहित्यों के समृहों से व्यास थी । उस कंदरा के आसपास अनेक प्रकार के मनोहारि स्मरते प्रवहमान थे । उसी के समीप माना प्रकार के जलाराय भी विराजमान थे । इस प्रकार सर्व-साधन-सम्पन्न उस कन्दरा को प्राप्त कर देवराज वोर सपस्या में प्रवृत्त हो गया । तिराहार रह कर पंचामियों को तापते हुए वृत्तों के पर्वो का तथा जल का आहार करते हुए उसने सी-सी वर्षों तक अति कठोर नियमों का पालन किया । तदनन्तर अपने शरीर से प्रति दिन सवा-सवा तोले मांस-खयड को काट-काटकर सह अक्रि में हथा करने समा जिसके कारण उसका शरीर निर्मास हो गया । इस प्रकार निर्मास हो जाने पर वह तपीरारि हो गया । उसके तेव से समस्त मृतगण जलने लगे । समस्त सुरगण उसकी इस भीपण तमस्या से भयभीत होकर उद्विग्न हो गये । ऐसे अवसर पर ब्रह्मा उसकी पीरी कठोर तपस्या से परम संतुष्ट होकर वरदान देने के लिए स्वर्गपुरी से उस पर्यतां की कंदरा में अवस्थित तारकासुर के पास पहुँचे और मधुर स्वर्त में उससे बोले—। १-१५ ॥

मसा बोहें — 'पुत्र ! तुम्हारी तपस्या पर्याप्त है । संतार में कोई भी वस्तु ऋष तुम्हें ऋँपोप्य नहीं है । जो भी ऋाकांचा तुम्हारे मन में हो, उसे सुक्तते माँगो ।' ब्रह्मा के ऐसा कहने पर परम पराक्रमशालीं दैत्यराज सारक में भगवान् ब्रह्मा को प्रयाम किया और फिर विनद्य भाव से हाथ जोड़कर कहां —॥१ ६-१ ७॥

तारफ ने फहा—'समी जीवों के मन में निवास करनेवाले देव! आप तो समी जीवों के मनीरयों की स्वतः जानते हैं। प्रायः सभी लोग अपने अपकारी से बदला लेने की भ्रावना से उसे जीतने की
इच्छा रखते हैं। हम लोगों का देवताओं के साथ जातिगत बैर है, अपनी स्वामाविक दयां भावना का
त्यागकर उन क्रू कर्म करने वाले देवताओं से हम दैत्यगण निःशेष कर दिये गये हैं। अतः उन सर्वों का
में विनाश करना चाहता हूँ—यही मेरा मनोरथ है। मैं ऐसा परम बलवान हो जाऊँ कि सभी प्रकार के
जीवों तथा परम तेजीयुक्त शखाखों द्वारा भी मेरी मृत्यु न हो—ऐस बरदान की याचना करने की इच्छा मेरे
मन में है। देवाचिदेव ! यही वर सुक्ते विजिये। किसी अन्य बरदान की प्राप्त करने की मेरी इच्छा नहीं है।'
दैत्य की ऐसी वार्त सुनकर देवनायक ब्रह्मा ने उससे कहा—'दैत्यक्रेंप्ट ! देहघारी जीवे विना सृत्युं का तो
नहीं हो सकता अर्थीत् जो जन्म धारण कर लेता है उसकी मृत्युं तो निक्चय ही होगी। अतः तुम जिससे
युद्ध भी मय नहीं मानते उससे अपनी मृत्यु का बरदान सुम्मेरी माँग लो।' ब्रह्मा की ऐसी वार्त सुन
देखराज तारक ने अति गर्व से युक्त होकर खूब सोचन-विचारने के बाद सात दिन के बालक से अपनी
मृत्युं होने की याचना की। तदनंतर ब्रह्मा उसके मनोवांकित वरदान को देकर स्वर्ग को चले गये। उसर

वह दैत्य भी अपने निवास स्थान को लीट गया। तपस्या से लीटे हुए उस दैत्यराज तारक को पेर कर समस्त असुरों के अधिपति इस प्रकार वार्त करने लगे जैसे स्वर्ग लोक में सहस्रनेत्र इन्ट्र को धेर कर देवतागय वार्त करते हों। महान् पराक्रमी उस दैत्यपुत्र तारक के सिंहासन पर आरुद्ध होने के समय सभी अधुर्ण स्वरूप धारण कर अपने अपने समय के गुणों से युक्त होकर उपस्थित हुई थी। सभी लोकपाल गण उसके सामने सेवक का रूप धारण कर उपस्थित हुए थे। कान्ति, चुित, चुित, चुित लाग थी—ये सब भी उस दैत्याधिपित के अपुप्त प्रमाव को देखकर सभी गुणों से युक्त होकर उसके पास उपस्थित रहती थीं। और सभी बुटियों से रिहत रहती थीं अर्थात् सभी निष्क्रपट माब से उसकी सेवा में विद्यान रहती थीं। कृष्ण अगुरु के लेप से लिख अर्थोवित, महासुकुट के भूषण से अलंकत, मनोहर केयूर से बाहुभाग में सुग्रोमित, परमोच्च सिंहासन पर अविष्ठित उस दैत्यराज के चारों ओर अपस्राण पंता मत्त्रती हुई उपस्थित रहती थीं और दाण मात्र के लिए भी उसका परित्याग नहीं करती थीं। चन्द्रमा तथा सूर्य ये होनों देव उसके मवन में दीपों के स्थान पर प्रकारामान रहते थे। पेसे की जगह पर स्वयं पवन की नियुक्ति थीं। सुनिश्रेष्ठ गण । उस तारकाहर का अमगान रहते थे। पेसे की जगह पर स्वयं पवन की नियुक्ति थीं। सुनिश्रेष्ठ गण । उस तारकाहर का अमगान रहते थे। पेसे की जगह पर स्वयं पवन की नियुक्ति थीं। सुनिश्रेष्ठ गण । उस तारकाहर का अमगान रहते थे। येत से से गानित हो कर एक दिन वात वाने पर तारकाहर ने अपने परम अर्वल सम्पित शाली वरदान के गर्व से सो पीत हो कर एक दिन अपने मंत्रियों से कहा—॥१८-३१॥

तारक ने कहा-श्रम्भुखन्द 1 विना स्वर्गपुरी पर श्राक्रमण किये इस मेरे राज्य का क्या फल है ? देवतात्र्यों से अपने पूर्वजों के अपकार का विना बदला चुकाये मेरे हृदय में शान्ति नहीं है। श्रान दिन भी देवता गया स्वर्ग में निर्मीक होकर यह के श्रारों का उपमोग करते हैं । निश्चिन्त होकर विद्या भी .स्वर्ग में विराजमान है, श्रीर श्राज श्रपनी लक्ष्मी का संग नहीं बोड़ता है। स्वर्ग के क्रीडागारों में सुन्दर देव गर्ण कम्ल नालों के साथ मदिरा की धुगंधि से युक्त होकर परम सुन्दरी देवांगनाओं 'द्वारा कामपीटित किये जाते हैं। जन्म पाकर जो मनुष्य श्रापने पीरुप का रात्रुओं के संग उपयोग नहीं करता उसका जन्म निरर्थक है, उससे तो जन्म न लेने वाला ही श्रेष्ठ है। जो श्रपनी माता तथा श्रपने पिता के मनोरथों को पूर्ण नहीं करता, अपने वन्धुओं को शोक से रहित नहीं करता तथा हिम के समान शुम्र विस्तृत कीर्ति का श्चर्जन नहीं करता, वह पुरुष जन्म लेने पर भी, मेरी समक्त में, मरा हुआ है । अतः देवताओं के बड़े-बड़े श्रिपिपतियों को जीतने के लिए तथा तीनों खोकों की लक्ष्मी का हरण करने के लिए शीव ही श्राठ चक्के वाले पक झन्दर रथ का तुम लोग निर्माण करो तथा दुर्जय दैत्यों के समृहों से युक्त दानव सेना का संगठन करो ।' मेरे रथ की ध्वजा को सुवर्ण के पह से समृद्ध बनाञ्चों। मेरे छत्र को मौतियों की मालर से सुगोमित करों।' तारकासर की ऐसी वार्ते सुनकर दैत्य सेनाधिपति महाबलवान, असन ने श्रपनी गभीर भेरी को बजाकर शीध ही दैत्यों को एकत्र किया। तथा सहस्र घोड़ों से युक्त ब्याठ चक्के वाले महान् स्य का निर्माण किया, **जो २वेत वस्त्र के परिच्छद से मुरोमिंत था। चार योजन के परिमार**ण में विम्तृत था। गीतों तथा वाद्यों के मबुर स्वरों से मनोहर तथा व्यनेक प्रकार के कीडापहों से सुग्रोमित था। वह ऋनुपम विमान देवराज रातकता इन्द्र के पुष्पक विमान के समान सुन्दर था। देखों में जो परम प्रचएड शक्तिवाले दस

करोड़ दैत्य थे उसके साथ विराजमान ये । उन दैत्यों का घमुत्रा जम्म नामक दैत्य था । उसके वाद कुजंम नामक श्राप्तर था तथा उसके श्रातिरिक्त महिंग, बुंजर, मेघ, कालनेमि, निर्मि, मथन, जंभक तथा श्राम नामक दैत्यराज थे-ये दसों बीर श्रमुर सेनापति थे। इनके श्रतिरिक्त श्रन्य सैकड़ों श्रमुरगण् ये जी श्रकेले ही पृथ्वी का मर्दन करने में समर्थ थे। सभी दैत्यगण यहे-वहे पर्वतों के समान विगाल शरीर माले तथा प्रचएड पराक्रम सम्पन्नथे। अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों का प्रयोग करने में निपुण तथा अनेक प्रकार की रास्त्राख कियाओं में पारंगत थे। दैत्यराज तारकाधुर की पताका महाभयानक थी, जो सुवर्ण के भूपर्वों से व्यलकृत थी । रातुकों के विनाराक दैत्य सेनाघिपति व्यसन का रथ ग्राह की पताका से युक्त था। जंभ सेनापति की पताका का मुख पिराच के मुख की भाँति विकसल व्याकार का तथा लोहे का बना हुआ था। छुजम की ध्वजा में पृछ हिलाने वाले गधेका चित्र ऋंकित था। महिप की घ्वजा में सुवर्षी निर्मित श्रुगाल का चित्र था। शुरूम की व्यना में कृष्या वर्षा के लौह द्वारा निर्मित एक काक नियोजित · किया गया था। अन्य दानवों की ध्वजाएँ अन्य अने कप्रकार के आकारों वाली बनाई गई थीं। प्रसन का रथ सुवर्णीनिर्मित मालाव्यों से व्यास्पित तथा शीघ चलनेवाले सौ वार्षों से सन्नद्ध था। उसी प्रकार किंकिणी के समृहीं -तथा मातास्त्रों से श्रलकृत सी सिंहों से युक्त जम्म का श्रजेय स्थ था। कुजंभ का रथ पिराच के समान भीपणा मुखबाले गर्थों से युक्त था । महिए का रथ कंटों से, गज का बोड़ों से, मेघ का गैडों से तथा काल-नेमि का भयानक हाथियों से सयुक्तथा । दैत्य निर्मि पर्वत के समान विग्राल आकार वाले ऐसे अनेक हाथियों वाले रथ पर समारूढ़ था, जो सब के सब चार दातींवाले, मद जल से सुगधित, मेघ के समान भीपए। गर्जन करने वाले तथा सुरिक्तित थे। सुवर्ण के आभूपर्यों से अलकृत दिल्या दिशा में सी हाथ लम्बे कृष्ण वर्ण के अरवों से सुरोमित विशाल काले रथ में अनेक प्रकार के पुष्पों की मालाओं से सुरोमित रवेत चंदन के लेप से विलंपित सुन्दर ऋगोंवाला मधन नामक दैत्यराज हाथ में पारा लिये हुए सुरोभित हो रहा था। जसक मामक अधुर किंकियी के जालों तथा मालार्थों से सुशोभित एक केंद्र पर सबार था। काल के समान भयकर श्वेतरग के बहुत बड़े मेप पर शुम्भ नामक दैरय श्रारूढ़ था। इन सर्वों के श्रतिरिक्त श्रन्य श्रनेक पकार के वाहनों पर प्रचयड तथा विचित्र कार्य करने वाले, कुरुडल तथा पगड़ी बांघने वाले, अनेक प्रकार के दुपट्टों से सुर्गोभित, बिविध प्रकार की मालाएँ पहने हुए, श्रनेक प्रकार की सुगधिओं से सुत्रासित श्रासुरगण युद्ध भूमि में शोभायमान हो रहे थे। उनके चारों श्रोर श्रनेक बन्दीगए। प्रश्तमा गान कर रहे थे।उन सर्वों के श्रामे श्रनेक प्रसार के युद्ध के वाजे वजते हुए चल रहे थे। श्रनेकस्थ चल रहे थे। श्रनेक प्रकार की वीरआधार्यों का गान करते हुए त्र्यनेक महान श्रक्षर भी साथ-साथ चल रहे थे। इस प्रकार उस दैत्यसिंह तारकासुर की वह सेना महान विकराल दिखाई पड़ रही थी। मतवाले तथा महामयानक हाथियों, विशाल तुरंगों तथा रधों से सरुलित वह सेना व्यसस्य पैदल और पताक्राओं से युक्त होकर देवताओं से युद्ध करने के लिए प्रस्थित हुई थी। इसी अवसर पर देवताओं के दूत के रूप में वायु देव आकारामार्ग से श्रष्टुरों की उस महती सेना को प्रस्थान करते देखकर देवताओं से कहने के लिए इन्द्र के पास गये । महात्मा देवराज इन्द्र की सभा में जाकर बायु ने देवताओं के मध्य में उस उपस्थित महा कार्य की चर्चा की । अप्तरों की चराई का समाचार सुनकर दीर्घेताहु इन्द्र ने सुख काल के लिए। आंखें मूँद ली तदुपरान्त गृहस्पति से वे इस प्रकार बोले—॥३२-६२॥

इन्द्रः ने कहा-- 'गुरी ! दानवों के साथ देवताओं का यह महान् संग्राम थ्रा पड़ा है । नीति का श्राथय लेक्स हमें कीनसा उपाय इस समय करना चाहिये, उसे आप कहिये।'देवराज इन्द्र की ऐसी बातें . स्रनकर महाभाग उदारबुद्धिराली वृहस्पति ने कहा---'सुरश्रेन्ड ! रात्रुश्चीं पर विजय की कामना करने वालों के लिए साम आदि चार अंगोंनाली नीति विजय भदान करने वाली कही गई है। सनातन से यह रीति चली आ रही है। सान, भेद, दान और दरड—नीति के ये चार श्रंग हैं। राजनीति में क्रम से इनका प्रयोग देश, काल श्रीर शत्रु की योग्यता श्रादि का विचार करके किया जाना चाहिये। शान्ति के उपाय से लालची, करू तथा वे शनु, जिन्हें त्यात्रय पास हो चुका है, वरा में नहीं हो सकते ! दृष्ट लोग तो दु:स देने पर ही अपने संशय को छोड़कर वस में आते हैं। अतः इन दैत्यों के लिए साम नीति का प्रयोग नहीं करना चाहिये, क्योंकि ये लोग व्यावय पा चुके हैं । जाति धर्म के द्वारा भेद नीति के योग्य भी वे नहीं हो सकते हैं। जिन्हें स्वयं लक्ष्मी शाम है उन्हें दान देने से भी क्या फल होगा ? श्वतः चारों उपायों में केवल एक उपाय-दग्ड-हमें उपयुक्त समक्त पड़ रहा है। सो यदि श्रापको यह उचित प्रतीत हो तो इसी उपाय का अवलम्बन कीजिये । दुर्जन ध्यक्तियों में साम नीति का प्रयोग फतरान्य होता है । कर लोग महात्मा पुरुषों की साम नीति की मय के कारण उत्पन्न समक्त कर वरेला करते हैं, अतः अनके साथ सरलता, श्रेष्टबुद्धि तथा दयानीति का बिपरीत परिगाम होता है। दुर्जन लोग सर्वदा सामनीति को भय का कारण मानते हैं अतः उन को आकान्त करने के लिए पीरुप का आश्रय लेना ही श्रेयस्कर है । दुर्जनों को दया दिये जाने पर ही उनके साथ की जानेवाली किया सफल होती है। यह महान् वत सज्बनों के . लिए है, क्योंकि दुर्जन पुरुष कभी मुजन नहीं हो सकता, भुजन पुरुष मले ही कभी संयोग से अपने ह्व-भाव को छोड़ सकता है । मेरी बुद्धि तो यही कह रही है । ऋाप लोग इसमें जो सोनें ?! वृहस्पति के ऐसा कहने पर सहस्रनेत्र इन्द्र ने इस विषय में अपने कर्चन्य को मली मौति सोच-विचार कर उस मरी देवसमा में उनसे कहा-'ऐसा ही करना ठीक होगा ।' ॥ ६३-७४ ॥

श्रीर तद्यपान्त इन्द्र ने कहा — 'स्वर्गपुरी के निवासियो । मेरी बात को आप लोग सावधानीपूर्वक सुनिये । श्राप लोग यह के भागों के मोगने वाले हैं, परम सात्त्विक बल सम्पत्न हैं, सन्तुष्ट आत्मावाले हैं, श्रपनी महिना के वल पर स्थित हैं, निरूच ही जगत् की परिपालना करने वाले हैं, किन्तु ऐसे होकर भी श्राप विना कारण ही देखों तथा दानवों के स्वामियों द्वारा पीड़ित होते श्राये हैं । उन लोगों को वग्र में करने के लिए साम शादि तीनों उपायों का आव्रय नहीं लेकर दएड का ही विधान करना चाहिये । श्रतः श्राप लोग समान की वैवारी की जिये । सेना को सुपञ्जित कीजिए, शस्त्रों का श्रम्यास की लिये तथा शस्त्रों के देवलाओं की पूजा करते, आइये । देवगण् । सभी लोग मिलकर वाहन तथा रखों का सँजीव कीजिये। '

इन्द्र के ऐसा कहने पर स्वर्गनिवासी देवताओं ने सेनापति के पद पर यमराज को नियुक्त कर यथा शीघ्र ही सेना को सजाना शुरू किया । जो लोग देवताओं के प्रधान थे, उन लोगों ने मिलकर दस सहस्र घोड़ों से उक्त सुवर्षीनिर्मित घटे से परिष्कृत,सन प्रकार की व्यारवर्यननक सेन्य सम्पतियों से तथा सभी देवताश्रों से युक्त, मातील नामक सारथी द्वारा रचे गये सुन्दर रथ को देनसज इन्द्र के लिए प्रस्तुत किया, जो शजुर्वी द्वारा कठिनाई से जीता जा सकता था। सेना के व्यवभाग में यमराज भैसे पर व्यारुढ़ होकर चल रहे थे, उनके चारीं स्रोर - प्रचएडफर्मा किकर गए चल रहे ये । यमराज की ऋौंखें महाप्रलय काल की प्रचषड ज्यालाश्रों से पूर्ण श्राकारा की माँति धरु-धरु जल रही थीं। उसी सेना में श्रामि देव बकरे पर सवार होकर हाथ में शक्ति नामक ऋल लेकर चल रहे थे । पथन, जिनका वेग सेना में चारीं खोर विस्तारित या, हाथ में ऋदुरा लेकर चल रहे थे। जल के स्वामी यहण्यदेव सुजगेन्द्र पर आरूढ़ थे। यहोग्र आकारणामी नर युक्त रथ पर सवार थे। मयानक व्याङति वाले धनपति दुनेर बनवान् सिंह के समान घोर शब्द करते हुए हाथों में गदा तथा तीक्षण तलवार धारणकर उस समर मृषि में चल रहे थे । चन्द्रमा,सूर्य तथा दोनों अश्विनी कुमार विरात्त चतुरिगणी सेना के साथ-साथ चल रहे थे। सुवर्ण के त्रामुपर्णों से अलकृत गन्धर्व गण अपने ऋषिपतियों के साथ थे। वे सभी गुम्धर्व गण सुवर्णनिर्मित व्यासनों पर विराजमान थे। विविध प्रकार के कवच तथा हृथियार धारण, किये हुए ये। उनके स्य विचित्र ढग के थे। उनके ग्रिर पर लगे हुए मयूरपुच्छ शोमायमात हो रहे थे तमा बैर्ट्स मिख की वनी हुई सकर की चारुति उनकी घ्वजाओं पर बनी हुई थीं । इघर राज्सगण् लाल रग के केरों से सुरोमित हो रहे थे । वे युद्ध मूमि में जबाङ्खम के फूल के समान रक्त वस्त्र धाररा क्र ग्रीप्रतापूर्वक चल रहे थे | उनकी ध्यजायें गृद्ध के आफार की थीं । वे सब के सब महागलवान् तथा स्वच्छ श्वेत रग के लोहे के वने हुए छा भूपर्यों से विभूपित थे। मूसल, तलवार तथा गदा को हाथ में लेकर बे लोग पगडी बाधे हुए रच में आरूढ़ थे। गजराज तथा प्रलब कालीन मेघी के समान उनके भीपण स्वर् हो रहे थे। उस समय उनका भीषण स्वर ऐसा मालूम हो रहा था मानो भयानक उल्कापात व्यथना यज्जपात हो रहा हो । उसी सेना में यद्मगए। काले रग की पोशाक पहिने हुए थे । ये भयद्भर धनुप तथा बास भारत किये हुए थे। लाल वर्स के उल्कृ से समन्वित उनकी महा भयानक व्वजाएँ थीं। सभी सुवर्स तया रहीं के त्रामुपयों से ञलकृत थे। राद्यमों की वह सेना गैडों के बमडे को पहने हुए रोभायमान हो रही थी। गृद्धों के पर्लो की उसमें ध्रेबाएँ बनी हुई थीं। हड्डियों के निविध प्रकार के आनुपर्णों से वह श्राम्पित थी । मुसल तथा अन्य प्रकार के देखने में महा भयद्वर हथियारों से युक्त वह सारी सेना वडी कठिनाई से देखी जा रही थी । उसमें विविध प्रकार के प्राराण्यों का भीषण स्वर हो रहा था । कितर गए। श्वेत वस्त्र धारण किये हुए थे । श्वेन रग के नाणों की उनकी पताकाएँ बनी हुई थीं । पाया सभी लोग मृतवाले हाथियों पर श्रारूड होकर चल रहे थे। तीन्त्रण तीमर तथा श्रन्यान्य रास्त्रास्त्रों को घारण किये हुए थे । मुक्ताओं के जालों से सुपरिष्कृत चाँदी से निर्मित हस की पताना जलधिनाय वरुण की थी. जो भयानक घूम की पताका से युक्त श्रानि के समान दिखाई पड़ रही थी । घनपति दुवेर की पताका पद्मराग

तथा महामिए। के बने हुए यृत्व की थी, जो त्राकारा भएडल में बहुत ऊपर तक उठी हुई इस प्रकार मालूम हो रही थी मानो श्राकारा के ऊपर जाने के लिए निरन्तर उठती जा रही है। यमराज की महान् घ्वजा काफ तथा लीह द्वारा निर्मित भेड़िये से युक्त थी। राज्यसराज की पताका प्रेत के ग्रुल की गाँति विकराल मालूप पड़ रही थी । श्रनुपम कान्तिमान चन्द्रमा तथा सूर्य की घ्वेजाएँ सुवर्णिनिर्भित सिंह की बनी हुई थीं । दोनों ऋदिवनीकुमारों की ध्वजाएँ रहीं द्वारा श्वनेक रंग के वने हुए कलशों से विराजमान थीं। सीयजीं को निर्विष्त समाप्त करने वाले देवराज इन्द्र की ध्वजा सुवर्ण द्वारा निर्मित हाथी से, जो विचित्र प्रकार के रहों से सरोभित तथा इवेत रंग के चामर से अलंकत था, संयुक्त थी। इस प्रकार नागी, यहाँ, गन्धवाँ, महान सर्पों तथा निशाचरों से युक्त वह रणम्मि ऋति विकराल दिखाई पड़रही थी। देवराज इन्द्र की सेना तीनों लोकों में ध्यंत्रेय थी। उनकी उस विशाल सेना में देवताओं को तेतीस करोड़ संख्या थी। इदेत वर्ण के कान तथा चानर से सुरोभित. हिमालय के समान विशाल आकृति सम्पन्न, सुवर्गाकमल के निर्मल हार द्वारा सरोभित, कुंतुम श्रादि के मनोरम चिहाँ से चिहित, कपोलमाग पर अमरों के समूहों से न्व्याप्त पेरावत नामक महान गजराज पर, उस समय महा बलवान, विचित्र वर्श के श्रामुपर्यों से श्रामृपित सहस्रेत पाकशासन इन्ट्र स्वर्ग में सुशोभित हो रहे थे, श्रीर श्रपने जाज्वल्यमान बख की किरणों के जालों से चकाचीघ उत्पन्न कर रहे थे। चामर तथा केयूर के द्वारा अलंकृत मुजाओं से वे समन्तित ये। सहसीं वन्दियों द्वारा उनकी प्रशंसा हो रही थी । इस प्रकार तुरंग, मातंग आदि की भयानक सेनाओं से संकृतित रवेत वर्ष के छत्र तथा ध्वजायों के सम्हों से सुरोभित विफल न होने वाले वार्यों से युवत वह देवतायों की विशाल बाहिनी श्रनेक प्रकार के रालाखों तथा योद्धाओं द्वारा कठिनाई से जीतने योग्य दिलाई पड़ रही थी। ॥७५-१०२॥

श्री मात्स्य महापुराग्। के कारकोपाख्यान में रागयोजना नामक एकसी श्राङ्कालीसवाँ श्रध्याय समाप्त ॥१ ४ 🖂 ।

#### एक सौ उनचासवाँ ऋध्याय

मृत ने फहा — ऋषिगण ! देवताओं तथा अक्षरों के उस महा भयानक युद्ध में दोनों सेनाओं में आति घोर एवं तुमुल संवर्ष हुआ था। गरनते हुए उन देवताओं तथा दैत्यों की सेनाओं में ग्रंल तथा भेरी के राज्यों से, तुरुहियों की सुरीली ध्वनियों से, हाथियों के विधाइने से, घोड़ों की हिनहिनाहट से, रथ के चकों की वर्षसहट से, रह वीरों के धनुष की मत्यंचा के भीषण स्वरों से, एक विचित्र एवं भीषणे ध्विन हो रही थी। दोनों पत्नों की सेनाओं के एक दूसरे के सम्मुल उपस्थित हो जाने पर परस्पर विजय की कामना करने वाले, अतिराग कीम में उपलते हुए, जीवन की आशा ओड़ देने वाले उन वीरों के मध्य में आपस में मर्थकर अमुलोम और विलोम संमाम होने लगा। रथ वालों से और पैदल से, रथ वालों से और घोड़े वालों से, हाथी वालों से पैदलों से तथा कहीं पर रथी के साथरथी का ही युद्ध होने लगा। एक एस के

हाथियों से दूसरे पत्त के हाथियों का तथा पोड़ों से श्रानेक हाथियों का युद्ध होने लगा। एक पत्त के फितने पैदल सिपाही रात्रु के श्रानेक हाथियों तथा घोड़ों से युद्ध करने लगे। तदनन्तर युद्ध मूमि में भाले, यज्ञ, गदा, भिन्दिपाल, फावड़े, श्वित, पट्टिश, शूंल, मुद्गर, कुगाप, गड, श्वेत वर्ण के चक्र, शंकु, तीमर, श्रंकुरा, कृषि, नालीक, नासच ( सम्पूर्ण लोहे का बना हुआ हुआ अस्त्र ), वत्सदन्ता, श्रर्द्धचन्द्रक, भाला शतपत्र, शुक्तुएड आदि चमकते हुए शस्त्राक्षों की अत्यन्त अद्गुत वृष्टि आकार मएटल में होने लगी, जिससे सारी दिशाएँ आच्छादित हो गईं। उस समय सारा संसार ही अन्धकार मय दिखाई पड़ने लगा था। इस प्रकार रास्त्रास्त्रों की वियुल वृष्टि में उन दोनों सेनात्रों के योद्धागण एक दूसरे को पहचान भी नहीं सकते थे । ऋतः यिना किसी निशाने के ही वे अपने हथियारों के क्रूर लक्ष्यों की विद्ध कर रहे थे । दीनों सेनाओं में कटकर या मरकर गिरे हुए वीरों को वे एक दूसरे के पत्त वाले भली माँति देलकर ही पहचानते थे। इस प्रकार युद्ध की सारी मूमि रथ की ध्वजार्थों, वीरों की बाहुत्रों, छत्रों, छुर्एडल समेत शिरों, हाथियों, भोड़ों, गिरते हुए तथा गिरने वाले पैदल के सिपाहियों से इस प्रकार श्राकीर्या हो गई मानों स्त्राकारा सरोवर से नीचे गिरे हुए कमलों से पट गई हो । उस विशाल लड़ाई के मैदान में टूटे हुए दातों तथा फाड़े गये फपोलों वाले बड़े-बड़े विशाल शुग्डादगड़ों से विहीन, पर्वत के समान विशालकाय हाथियों के समूह पृथ्वी पर गिरे हुए थे, जिनके मुख से रक्त निकल रहा था। टूट गये हैं, जुआ के कार्ड द्राह चक्के तथा धुरी के अप्रमाग जिनके — ऐसे विराल स्थ खरह-खरह होकर उस युद्ध सृति में तितर-वितर होकर पड़े हुए थे। सहतों की संख्या में घोड़े छिन्न-मल होकर नीचे गिरे हुए थे। इस प्रकार सारी युद्धमृमि रनत के बड़े-बड़े तालावों से युक्त होकर कठिनाई से पार करने योग्य बन गई थी। वहाँ की नदियाँ रक्त-जल की मँवरों से युक्त होकर गांस खानेवाले जीव धारियों के हर्ष का कारण बन गयी थीं । रक्त से सनी हुई उस समस्त भीपण रखमूमि में बेताल गर्ण प्रसन्नतापूर्वक क्रीडा कर रहे थे।॥१-१६॥

श्रीमात्स्य महापुराण् में तारकाष्ट्ररोपाख्यान में देवासुरयुद्धवर्णन नामक एक सी उनचासवों ऋध्याय समात ॥१४६॥

#### एक सौ पचासवाँ श्रंध्याय

सूत ने कहा — ऋषिगण् ! इस प्रकार के महा भयानक युद्ध के उपरान्त व्यतिकोध से भूर्छित होकर देवताओं के सेनाभी यमराज ने श्रम्धरसेनापित असन नामक दानव को देखकर श्रपने श्रितिराय प्रज्वित्त ग्राम्न के समान तेजस्वी वार्णों की घोर वृष्टि की । यम के अनेक वार्णों द्वारा बीधे गये श्रप्तुल पराक्रमरााली असन ने इस प्रकार भीपण् श्राक्रमण् करनेवाले यम से बदला जुकाने की भावना से श्रंपने मयानक घनुष को कार्नो तक सींचा और श्रत्यन्त भयानक पाँच सी वार्णों द्वारा यमराज के ऊपर भीपण् श्राक्रमण् किया और इस प्रकार उसे घायल कर दिया । यमराज ने उन पोर वार्णों के तथा प्रसन के परम

परात्रभ्य को देखकर च्यपनी उम वाणों की पृष्टि द्वारा भसन के ऊपर घोर त्र्याक्रमण किया । दानवरात्र प्रसन ने यमराज की उस भयानक बागावृष्टि को, बो समस्त व्याकारामंडल में फैलती जा रही थी. देखकर व्यपने वार्णों की षृष्टि से दिल-मित्र कर दिया । यमराज ने श्रुपने वार्णों के उस समुदाय को इस प्रकार दिल-मित होते देखकर चारयन्त चेग से एक महा भयानक सुद्गार को उसके उमार फेंका । दानयनन्दन असन ने आकारामगढल में चपनी चोर बाते हुए उस विशाल शुद्गर को देलकर उद्यलकर वाएँ हाथ से पकड़ लिया और उसी मुद्दगर को ठीक तीर से पकड़ कर अतिकोधपूर्वक यमराज के बाहन महिप पर बेग से महार किया, जिससे वह घरारायी हो गंगा । गिरते हुए उस महिप से उदाल कर यमराज कृद पहे और सड़े होकर माला लेकर प्रसन के मुख पर एड महार किया । उस प्रहार से मृच्छित होकर प्रसन पृथ्वी पर गिर पड़ा । इस प्रकार समरम्भि में असन की गिरा देखकर भयानक पराक्रमी जन्म नामक हैस्य ने भिन्दिपाल द्वारा यमराज के हृदय में कुछोर आमात किया, जिसके प्रहार से यमराज के मुख से रक्त गिरने संगा । यमराज को पीड़ित देखकर धनपति कुलेर हाथों में गदा लेकर दस सहस्र यहाँ से यक्त हो झित क्रोथ से युद्ध करने के लिए जंग के सम्मुल आ पहुँचे। दानवों की प्रवत्त सेना से संयुक्त बद्धिमान जन्म ने कीय से व्याये हुए कुनेर को देखकर एक स्नेही की भौति- मीठी-मीठी याँतें की। उधर प्रसन की मुरुषों टटी श्रीर उसने बमराज के ऊपर एक ऐसी गरा द्वारा त्राधात किया, जो मिएशें तथा सुवर्ण के द्वारा सजायी गई थी। यह मीपरा गदा बजन में बहुत सारी थी और राजुओं का निश्चय ही विनास करनेवाली थी । महिप बाहन यमराज ने उस गदा को इस मकार अमत्यारित रूप में उमर .गिरते देखकर प्रतिरोध के लिए समस्त संसार के विनाग करने में समर्थ धारयन्त मयानक उस दग्रह को प्रसन के कपर फेंका. जिसके चारों और प्रचरह अग्नि की लफ्टें उठ रही थीं । आकारामगडल में जाकर उस भीपाँग दग्रह ने गदा का 'संयोग प्राप्तकर मयानक यादलों की माँति गर्जना की । उस समय उन दोनों ऋस्त्रों में पर्वत के समान द!सह संवर्ष होने लगा । उनके परस्पर के संवर्ष के कारण निकले हुए शब्दों से सारी दिशाएँ व्याप्त हो कर जड़ हो गईं। समस्त जगत् प्रलय के आगमन की आरांका से व्याकुल हो गया। दारा ही भर में शब्दों के शान्त हो जाने पर जलती हुई उल्का के समान दोनों के मध्य में एक प्रकाश हुआ। इस प्रकार उन दोनों--गदा श्रीर दगढ--के संघर्ष से समस्त गगनमयहल नयानक दिखलाई पड़ने लगा । तदनन्तर यम के दराड ने गदा को तीड़कर असन के शिर पर इस प्रकार कठोर आधात पहुँचाया जिस प्रकार दुराबारी पुरुष का दुर्व्यवहार उसकी श्री का श्रपहरण करके उसके ऊपर हड़ प्रहार करता है । उस भीपणु दर्ड के पहार से प्रसन ने सारी दिशाओं को अंघकार. में लीन होते हुए के समान देसा श्रर्यात् उसकी श्राँखों के भागे श्रंथकार छा गया श्रीर वह निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । उसका शरीर धृत्ति से घूसरित हो गया जिससे देवताओं तथा दानवीं --दोनों की --सेनाओं में महान् हाहाकार फैल गया । ॥१-२१॥ तद्वरान्त दो घड़ी के बाद असन ने जब होश संभाता और अपने शरीर को आमूपणों तथा यहाँ

तरुपरान्त दो घड़ी के बाद असन ने चन होश संभाता श्रीर श्रपने शरीर को श्राम्पणों तथा यहाँ के इट तथा फट जाने से श्रीविदीन तथा चोट के .कारण बिज मिल देखा तो इसका भीपण बदता लेने का विचार किया । श्रपने मन में वह सोचने लगा कि मुम्त जैसे वलवान् पुरुष के जीते ही मेरे स्वामी की वेइञ्जती के लक्त्रण दिखाई पड़ रहे है । मेरे पराजित हो जाने पर मेरे श्राव्यय में रहनेवाली सेनाएँ भी विनष्ट हो जायँगी। जो श्रसम्मावित श्रथवा श्रयोम्य है, वह श्रपनी इच्छानुरूप चाहे जो करे; किन्तु जो व्यक्ति पहले योग्य एव सम्मावित मान कर सैकड़ों वार व्यर्थ ही उद्घोषित किया गया है, उसका ऐसे समय श्रपनी इच्छा से कार्य करना अनुचित है, अर्थात् उस व्यक्ति के, जिसकी योग्यता के विषय में कोई स्याति नहीं है, स्वेच्छाचारी होने में कोई हर्ज नहीं है, किन्तु जो सैकड़ों बार प्रतिष्ठित हो चुका है, उसे तो स्नामी की इच्ला के अनुरूप कार्य करना ही चाहिये। इस प्रकार विचार करके महाबलवान् प्रसन वेगपूर्वक उठ खड़ा हुआ । पर्वत के समान विकराल आर्क्षात वाले उस महान् अधुर ने यम के दगढ के समान भीपण मुद्गर को हाथों में ले घोर सकल्प से होठों के दोनों दलों को चवाते हुए रख द्वारा शीव्रतापूर्वक युद्ध मूमि की श्रोर परवान किया ! युद्ध मूमि में यमराज के सम्मुख पहुंचकर उसने आपने उस मयानक मुद्गर को धुमाकर यम के मस्तक पर घोर आघात किया। अचकचाये हुए नेत्रों से महाबलवान् यम ने शिर पर आते हुए उस मभावराली सुद्गर को देला और रीप्रतापूर्वक उसे लक्ष्य से विचेत कर दिया अर्थात् अपने पूर्व स्थान से वह हट गये । यमराज के अपने स्थान से दूर हट बाने पर उस मुद्गर की प्रचएड चोट से महापराक्रमी यमराज के महलीं अनुचरीं का विनारा हो गया। उस मुद्गर के द्वारा घोर किकरों की सेना को विनष्ट देखकर अनेक के महार करने की चेष्टा से प्रसन ने उस यम किकरों की सेना को देखा ज्ञीर आपने मन में यह समम्हा कि ये सब माया द्वारा विनिर्मित सहत्रों यमराज ही हैं । ऐसा विचार कर प्रसन ने ऋस्त्रों की भीपण दृष्टि कर उस सेना को तितर-वितर कर दिया । तदनन्तर कल्पान्त के समुद्र की मौति भीषण खुठ्ध होकर वह कोघ से मूर्च्छित-सा हो गया। उसने अपने प्रचण्ड शुलों द्वारा किसी की भिन्न कर दिया तो किसी की अपने अमीघ वार्खों द्वारा प्राणिबहीन कर दिया । किसी को गदा से चूर्ण कर दिया तो किसी को मुद्गरों की मार से जीविवहीन कर दिया और किसी को दाल्या भालों की चोटों से मार डाला । उस समय अन्य बहुत से यम के किंकरगण् मसन के बाहु मणडल में लटके हुए थे, उनमें से दुख लोग शिलाओं द्वारा महार कर रहे थे तो कुछ लोग कॅंचे-कॅंचे इन्तों द्वारा आधात कर रहे थे। कुछ अन्य लोग उसके शरीर में अपने तीक्ष्ण दातों से कार्ट भी रहे थे | यमराज के | श्रन्य श्रमुचरगण, दानव की पीठ में श्रपनी मुट्टियों से प्रहार कर रहे थे । इस प्रकार यम के घोरकमा अनुवरों द्वारा पीक्षा किये जाने पर कोष से मृच्छित होकर उस मसन ने अपने रारीर को पृथ्वी पर गिराक्षर सहस्तों को पीस डाला । कितनों को चठकर उसने अपने मुक्ते के प्रहार से मार खाला । इस प्रकार यम के अनुचरों के युद्ध से जन असन थक गया तन यमराज ने भी उसे थका हुआ देखा । तरुपरान्त श्रपनी सेना को निनष्ट देखकर महिप पर सवार होकर और श्रपने द्रवड को ऊपर उठाकर वे युद्ध भृमि में पुनः प्रस्थित हुए । प्रसन ने श्राते हुए यमराज को देखकर श्रपनी गदा द्वारा उनके वद्तस्थल पर कठोर महार किया । असन के इस भहोर को कोई परवा न कर शत्र को के विनाशक वमराज ने कोघर्मक ऋपने दएड से असन के रथ में आगे चलने वाले वाचों के ऊपर घातक प्रहार किया । इस प्रकार दएड द्वारा मारे गये उन वाणों से असल का रथ युद्धम्मि के आधे मार्ग में सहा कर दिया गया । वीच युद्धम्मि में सहा हुआ देल का वह रथ इस प्रकार रोभित हो रहा था जैसे संराय में पड़कर पुरुष का विश्व आगे नड़ने से रक जाता है । तदनन्तर विवय होकर वह रथ को छोड़कर पैदल ही युद्ध मृमि में आगे नड़ा और अपनी दोनों अजाओं से यमराज को पकड़कर मल्ल युद्ध करने लगा । उस समय यम भी शस्त्रों को छोड़कर वाह युद्ध में म्युच हो गये । बलशाली असन ने यमराज के किटमाग के वहत्र को पकड़कर उन्हें इस प्रकार घुमाया जैसे अम द्वारा चिच इधर-उधर घूमता है । यमराज ने भी अपनी दोनों बाहुओं से असन के कपट को पकड़कर बलपूर्वक पृथ्वी र तल से उपर उठाकर खूव घुमाया । तदनन्तर वे बोनों पक दूसरे पर मुश्चियों द्वारा कठोर महार करने लगे । उस समय दानवराज असन के भीमकाय होने के कारण यमराज के बाहु आन्त हो गये, जिससे देख के कंघों पर अपने मुख को रसकर वे थोड़ी देर तक विश्वाम करने की इच्छा करने लगे । यमराज को इस प्रकार यका हुआ देखकर असन ने उन्हें पृथ्वी पर प्रयक्त हिया और अपने पैरों तथा हाभों के महार से उन्हें तब तक खूव पीटा जब तक कि उनके मुल से बहुत-सा रक्त नहीं निकतने लगा । तदुपरान्त दानवराज असन यमराज को मृत समक्त विजय प्राप्ति की स्वता देने के लिए उन्मुक्त करट होकर घोर शब्द करने लगा और स्वयं सेना में पहुँचकर महान् पर्वत की मृत समक्त हुआ । ॥२२-४१॥

उधर कृद्ध होकर जम्म ने अपने मर्ममेदी वाणों द्वारा सभी दिशाओं को आच्छादित कर धना-थिप कुनेर की सारी सेना का-विनाश करना प्रारम्भ किया । तब कीच से त्रागपवृत्ता होकर धनाधिप ने युद्ध मृति में दानवपति जम्म के हृदय में ऋमि के समान भीपण सहस्र वाणों द्वारा आधात फिया और सौ बार्चों द्वारा सारथी, दस नार्चों द्वारा घ्वजा, पनहत्तर वार्कों द्वारा दोनों हार्थों तथा दस वार्कों द्वारा घनुष-के कमर प्रहार किया । ये सब बाया तेजीमय पुच्चों से सुरोमित तेलतप्त तथा लक्ष्य से कभी चुक्रनेवाले नहीं थे । क्ष्वेर ने एक बाग द्वारा सिंह पर तथा तीक्ष्ण दस वार्णों द्वारा उस श्रमुरराज पर जब धातक महार किया। तब दैत्यराज जन्म ने हृदय में धेर्य धारणकर कुछ संत्रस्त चित हो गुत्रू के मर्म का विदारण करने वाले वाणों को हाथ में लिया और धनाधिप कुबेर के उस दुष्कर कार्य को देखकर क्रोध युक्त हो धनुष को कान तक खींचकर अपने तीक्ष्य वाणों द्वारा बच्चस्थल पर चोट किया। किर एक,वास द्वारा उसके सारथी के हृदय में दृढ़ प्रहार किया । एक तैलायीत वार्ण द्वारा कुनेर के धनुष की प्रस्यंचा को काट दिया । इसके उपरान्त भी उस क़रकर्मा जन्म ने मर्ममेदी ऋति तीक्ष्ण दस वार्गो द्वारा घनपति छुनेर को छाती में कठोर . प्रहार किया । श्रासुर के इस घातक प्रहार से श्राविशय घायल धनाधिपति कुबेर ने श्राति मूर्व्छित होते हुए की भौति चाग मर धैर्य धारण कर अपने भयानक धनुष को खींचा और येगपूर्वक सहसों तीक्षण वाणों को बरसाते हुए दसों दिशाओं को, आकाश को, असुरों की सेना को तथा सूर्य मएडल को आच्छादित-सा कर दिया। तदनन्तर जन्म ने भी पौरुप की श्रतिशयता के कारण युद्ध में श्रपने एक-एक वाणों द्वारा श्राल्प श्रायास में ही इयेर के उन सारे वाणों को नष्ट कर दिया । दानवराज जन्म के इस कार्य को देखकर धनाधिपति कुवेर ने झति

कृद्ध होकर ध्यनेक प्रकार के वाणों की गृष्टि करके उसकी सेना का विघ्वंस-सा कर दिया । दानव ने धनपति कुमेर का यह श्रद्भुत कर्म देख श्राति भयानक लोहे के बने हुए सुवर्ण से विमूपित सुद्गर को हाथ में लेकर हुनेर के अनुचर यहाँ को सहस्रों की संख्या में चूर्ण कर डाला । दैत्य द्वारा मारे जाते हुए वे यद्मगण परम घोर भयानक राज्य करते हुए धनाधिपति कुनेर के रथ को घेर कर खड़े हो गर्ये। दुखेर ने अपने श्रमु-चरों को दुःखित देखकर अपने परम दारुण शूल को हाथ में लिया श्रीर उसके द्वारा रीघ ही सहतों दैत्यों का विनारा कर दिया। ख़बेर द्वारा विनाश किये जाते हुए दैत्यों को देखकर कीय से मूर्च्छित होकर जम्भ ने देत्य के रात्रु देवताओं के मर्दन करनेवाले श्रापने परशु को हाथ में लिया। जम्म ने श्रापने उस इवेत धारवाले परशु से अुवेर के महारथ को तिल-तिल करके इस प्रकार काट डाला नैसे चूहा चिकने कपड़ों को काट डालता है। तब धनाध्यत्त कुवेर पैदल ही श्रपनी उस महा भयानक गदा को, जी महा युद्धों में गर्वीले शत्रुक्षों का विनास करने वाली थी, जो सभी जीवधारियों से श्रसहनीय थी, जिसकी श्रनेक वर्षों से पूजा की जा रही थी, जो श्रनेक प्रकार के चन्दनों से श्रलंग्रुत थी, देवताओं के पुर्पों से सुवासित निर्मल रवेत रंग के लोहे की बनी थी, बजन में बहुत भारी थी, जिसका निशाना कभी चूकने वाला नहीं होता था, जो सुवर्ण के विविध स्नाम्पणों से स्नाम्पित थी, ब्रह्ण कर श्रति कुद्ध हो जम्म दानव के शिर पर पातक आघात किया । विजली के समुहों से अलंकृत की माँति तेज से जलती हुई उस गदा को अपने उत्पर श्राती देलकर जम्म ने उसे तोड़ने तथा विफल करने के लिए शस्त्रों की विपुल वृष्टि की । चक्र, कुराप, भाला, मुशुएडी, पर्टिश आदि शस्त्रों को उस महापराक्रमशाली दैख ने अपने सुनर्ण के केयूर से अर्ल-कृत दोना बाहुओं द्वारा उस गदा के ऊपर फेंका । किन्तु उस महती गदा ने उन समी हथियारों को व्यर्थ करके दैत्य की छाती पर इस मकार कठोर आघात किया जैसे कन्दरा में बहुत बड़ा उल्कापात होता है। उस गदा द्वारा श्रति ताब्दित वह दानवपति रथ के जुए पर गिर पड़ा । उस समय नष्ट चेतनावाले उस दानव के इन्द्रियों के स्रोतों से रक्त की घारा फूट निकली । ॥ ५०-७५ ॥

जग्म को मरा हुआ समक्ष कर भीषण शब्द करता हुआ कुजम्म नामक अधुर धनाधिप कुचेर की बात से अति कुपित हो परम कोध के साथ युद्ध मूमि में उतरा । और यहाधिपति के नारों आर समी दिशाओं में उतरा नार्णों का जाल-सा रच दिया । कुचेर ने अपने अर्द्धचन्द्राकार वाणों से उस जाल को दिशाओं में उतरो नार्णों का जाल-सा रच दिया । कुचेर ने अपने अर्द्धचन्द्राकार वाणों से उस जाल को दिवा-भिन्न कर दिया । उसके विनारा के लिए बलवान यदापति ने वाणों की विपुल वृष्टि की । उस वाण कि समूहों को देत्य ने अपने तिक्षण वाणों द्वारा पुकदम काट दिया । वनाधिय ने अपनी वाण वृष्टि को व्यर्थ के समूहों को देत्य ने अपनी शाक्त को हाथ में लिया, जो सुनर्ण के बने हुए वयटों से स्वर युक्त हो रही थी । इहर देख परम दुर्घर्ष अपनी शक्त के हाथ में लिया, जो सुनर्ण के बने हुए वयटों से स्वर युक्त हो रही थी । उत्तन रहाज के पूर्व की किरणों के समूहों से आमृपित अपने हाथ से उसे आजमा कर कुजम्म के उत्तन करोर हृदय को फाड़ लिप वोग्द्वक दोड़ दिया । कुवेर द्वारा छोड़ी गई उस शक्त ने कुजम्म के अति करोर हृदय को फाड़ खाला । इस प्रकार अति बलवान राज्यस को स्वति तुच्च मानते हुए धनाधिपति कुनेर ने हृदय का वाला । इस प्रकार अति बलवान राज्यस को स्वति तुच्च मानते हुए धनाधिपति कुनेर ने हृदय का विदारण कर प्रस्थीत लान सर्थान किया । तदनन्तर दो घड़ी में उस नोट से कुछ स्वस्थ होकर दारुण विदारण कर प्रस्थीत लान सर्थान किया । तदनन्तर दो घड़ी में उस नोट से कुछ स्वस्थ होकर दारुण

व्याकृतिवाले उस देख ने एक ऊँची तथा खेत धारवाली व्यपनी बरही को हाथ में लिया श्रीर उससे कुबेर के बोनों स्तनों के मध्य माग में इस प्रकार कठोर व्यापात किया जिस प्रकार दुधों की मर्मवेधिनी तीसी वाणी द्वारा सञ्जनों का हृदय विंध जाता है। उस बराबी के कठोर श्राधात से धनपति कुवेर मृध्वित हो गये, और स्थ के जूए पर बुद्दे येल की भौति लड़खड़ा कर गिर पड़े । नरवाहन घनपति छवेर को ऐसी दयनीय दशा में देखकर हाथ में तलवार लेकर निन्छति युद्ध मूमि में आये । उनके मीद्ये-पीद्ये निराचरा की विशाल वाहिनी चल रही थी। युद्ध मूमि में त्राकर नित्रहति ने वेगपूर्वक मयानक पराक्रमशाली कुजम्भ का पीछा किया। पीछा करते हुए उस राज्ञसराज भयानकपराक्रमी निःऋति की देखकर कुजम्म ने उस समय अपनी सारी सेना को उस का संहार करने के लिए प्रेरित किया। माला वथा अन्य अनेक प्रकार के अलों को बरसाती हुई कुंजम की पेरणा से सेना को सामने आती देख कर श्रामुपर्यों की कान्ति से चमकते हुए रात्तसराव निंश्टिति ने वेगपूर्वक रथ से कृद कर श्रपनी नीले ग्यान याली तलवार से रात्र क्यों के उन गिरों को चारों क्योर से कमल की मोंति काट डाला, जो विचित्र रंग के मालून पढ़ रहे थे। उस लम्बी भुजा तथा भीपण तलवारवाले सज्ञस ने ऊँचे-नीचे पीछे-स्रागे---जहाँ फर्टी भी पाया—सव स्थानों पर रात्रुक्षों का भीषण विनाग किया । और ऋति कीच से होठों को चमाते हुए मृदुरी चड़ाये तथा मुँह की विकृत आकृति बनाये हुए प्रचयह कोप से लाल नेत्र हो रख मूमि में दानमें का विनारा फर दिया। तदनन्तर श्रामनी सेना को विनन्द्रभाव होती देख कुंजम घनाधिपति कुवेर को छोडकर राच्तसराज निंऋति की श्रोर दीड़ा । तब तक जम्म दानव की मुच्छा भी छूट गई श्रीर उसने धनाधिप के श्चतचर यत्तों को जीते हुए ही पकड़ कर सहलों की संख्या में श्रपने पाश में बाँघ लिया। दाननों ने उन धनाधिप के श्रानुवरों के श्राति शुन्दर विविध प्रकार के रत्नों तथा विमानीं को श्रीनकर श्रपने श्रधीन कर लिया । हमर धनाथिपति कुवेर की भी मुर्च्छा तव तक बीत गई और वे उस समय श्रपनी सेना की ऐसी दरा देख गरम दीर्घ उच्छ्वासें छोड़ने लगे । तदनन्तर रोप से लाल नेत्र होकर उन्होंने श्रपने दिव्य गरुड के श्रम्न का ध्यान कर धनुप पर बाए। का संधान किया । श्रीर उस शत्रु सेना के विनाशक बाए की दानवीं की सेना पर छोड़ा । सर्वप्रथम उस धनुप से घूएँ की प्रचण्ड लपटें उठीं, उसके व्यवन्तर चिनगारियों के समृह उठे । इस प्रकार उस व्यस्त्र ने व्यपने भीपण प्रभाव से समस्त व्याकारागंडल को चारों त्रोर से व्यक्ति की लपटों से व्याप्त-सा कर दिया । तदुपरान्त धीरे-धीरे कमानुसार वह श्रनेक रूपों में इस प्रकार रात्रु सेना में फैल गया कि एक दम दुर्निवार हो गया । योड़ी ही देर में सारा संसार अंधकार में लीन हो गया और रूप रहित-सा दिलाई पड़ने लगा। उस अनुपम तेज की आकार मगडल में उपस्थित देवतागण प्रशंसा करने लगे। श्रत्यन्त पराक्रमरााची दैत्य कुंजम शत्रु की ऐसी शक्ति को देखकर जोरों से राज्द करता हुआ पैदल ही कुबेर की ओर दौड़ पड़ा । धनाधिय कुबेर सम्मुख उपस्थित भीष्णाकृति दैत्य जम्म को देखकर सम्म्रम में पड़ गये श्रीर युद्ध मूमि से विमुख होकर सागने लगे । मागते हुए उनके मस्तक से रत्न नटित मुक्ट इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा जैसे श्राकारा से सूर्य का विम्व । 'उच्च शूर्वारों के कुल में उत्पन्न होने वाले

श्रूचीरों का स्त्रामी (सेतापित) जन रण से भाग जाता है तो उस समय उसका आम्प्रण सेना के अप्रभाग में विनियुक्त होता है। अर्थात उसी को आगे क्सके उस समय भी उसके वीर अनुयायी रणभूमि में युद्ध चालू ही रखते हैं—ऐसा विचारकर उन दुर्धमें यहा बीरों ने अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों को हाथों में धारणकर सुकुट को चारों ओर से घेर लिया ओर युद्ध करने की इच्छा से वे समाम मृमि में पूर्ववत् वने धारणकर सुकुट को चारों ओर से घेर लिया ओर युद्ध करने की इच्छा से वे समाम मृमि में पूर्ववत् वने धारणकर सुकुट को चारों ओर से घेर लिया ओर युद्ध करने की इच्छा से वे समाम मृमि में पूर्ववत् वने से खुद्ध के अनुपानी वे वीर यहनण्ण स्वामिमान के परम धनी थे। उनको उस मकार युद्ध मूमि में खुदेर के अपाव में भी खड़ा देखकर प्रचण्ड पराक्रमशाली देख अत्यन्त अमर्पयुक्त हुआ और पर्वत के समान गम्भीर अति भवानक बनी हुई सुगुग्रही को हाओं में लेकर सुकुट की रह्मा करनेवाले उन यहों को उसने पीस डाला । इस पकार उन रह्मों का सहार कर देवराजू दानवराज जम्म ने सुकुट को अपवे रम में रखकर युद्ध में कुनेर को जीतकर तथा शरीरधारियों के आम्प्रण में लगे हुए विविध अमृद्ध रल आदि वस्तुओं को लेकर अपनी सेना की ओर प्रस्थान किया । ओर उपर कुनेर सुकुट के गिर जाने से केशों को इधर-उधर लटकाये हुए दीन भाव से देवनायक इन्द्र के पास पहुंचे।।।७६-१०८॥

रजनीचर नदन रात्तसराज निष्म्यति ने कुजम्म के साय युद्ध करते हुए अपनी अमोघ माया का विस्तार किया श्रोर समस्त जगत् को श्राधकारमय करके दैस्यराज को मोहित कर लिया । उस समय समस्त दैत्यों की सेना नेत्रों से विकल हो गई और एक पग से दूसरे पग तक चलने में भी श्रसमर्थ हो गयी। श्चनैक प्रकार के अहरों की धृष्टि कर दानवों की उस सेना को, जिसके वाहनगरा अतिराय हिम के पड़ने , से तथा अधकार की भीपणता से आदुर हो गये थे, विनन्ट कर दिया। इस प्रकार दैस्यों के मारे जाने पर समा कुजम के मूर्ज्ञित हो जाने पर महाप्रलय के बादलों की मॉित भयानक आष्ट्रति वाले दानवराज महिपासुर ने श्रपने सावित्र नामक श्रास्त्र को चलाया, जो चारों श्रोर से उल्का के समूहों से सुरोभित हो रहा था । परम प्रतापर्णाली सावित्र नामक ऋस्त्र के संघान किये जाने पर उस निविड अन्धनार का विनारा हो गया । उस अन्त्र ने श्रिम की चिनगारियों से युक्त होकर समस्त अधकार को दूर कर दिया, जिससे समस्त आकारामगडल खिले हुए लाल कमलों से युक्त शरकालीन सरोवर की मॉित निर्मल हो गया। सदनतर अधकार के निनष्ट हो जाने पर नेत्रज्योति को प्राप्त करनेवाले दैत्यों के सेनापितयों ने देवताओं की सेना के साथ ऋति भवानक तथा श्रद्धत समाम किया । अमर्ष से युक्त होकर दैत्यों ने बहुत से रास्त्रों का संधान किया सथा मुजगास्त्र का भी प्रयोग किया । बुज्जम्म अपने घोर भवानक घनुप तथा सर्पों के समान विकराल बार्गों को लेकर शीघ्रतापूर्वक राक्त्तसराज निंत्रप्रति की सेना की त्र्योर दौडा । राक्तसराज निऋति ने उसे इस प्रकार कोषण्वक आते हुए देलकर अपने उन तीक्ष्ण वाणों द्वारा, जो विकरालता में सर्पों के समान थे, उसको घायल किया। उस समय जब फक्क से बाए निकालने, लक्ष्य पर उनका सपान करने ऋथवा किसी उपाय से उन झूर वार्को द्वारा जीवन की रत्ता करने का कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता था तब देवताओं के रात्रु विचित्र कार्य करनेवाले उस रात्तसराज ने श्रति लाघवपूर्वक श्रपने वार्गों से उसके बार्गों के समृह को विका भिन कर ढाला और एक बढे तीक्ष्म वार्ग द्वारा उसके रथ की ध्वजा को भी विनष्ट कर दिया। माले को हाथ में लेकर और उसी से सारथी को मारकर रथ से नीचे गिरा दिया । युद्धम्मि में राज्ञसराज निंऋति के इस पराक्रमपूर्ण कार्य को देख क्रोध से लाल नेत्र होकर दैत्य छुजम्म रथ से पृथ्वी पर कूद पड़ा और. वेगपूर्वक रास् ऋतु के आकारा के समान नीली तलवार की एक हाथ में तथा उदयकालीन दस चन्द्रमा के समान आम्पर्यों से विग्पित चर्म (ढाल) को दूसरे हाथ में. घारणकर अत्यन्त पराकम से राज्सराज की श्रोर दीड़ पड़ा । राज्सराज निश्वति ने इस प्रकार क्रोध पूर्वक आये हुए कुलम्म के हृदय में अपने मुदृगर से घोर आधात किया, जिसके कठोर प्रहार से श्रति विदल होकर वह विद्वारुव हो गया । किन्तु निश्चेप्ट होकर भी पर्वत के समान वह धीर दैत्य युद्धमूमि में तब भी भड़ा रहा । कुछ देर बाद आरक्स्त होकर अति पराक्रमशाली उस दैत्यराज ने श्रपने रथ पर श्रास्टड होकर वाएँ हाथ से राक्तसपित को एकड़ लिया। और धुटनों के बल खड़ा हीकर उसके बालों की पकड़कर श्रति क्रोथ युक्त हो तलवार द्वारा उसके शिर को काट लेने की चेच्या भी की । इसी बीच जलाभिपति बरुए ने श्रपने पारा से दैस्यराज के दोनों हाथों को बाँच लिया । मुजा के बाँच जाने पर उस दैत्य कुर्जभ के पौरुप की व्यर्थ करके पाराधारी वरुण ने दयामाय झोड़ कर व्यपनी भीपण गदा लेकर उसके क्पर कठोर श्राधात किया । उस कठोर भहार से गुँह नाक कान श्रादि इन्द्रियों के खिट्टीं से रक्त उगलते हुए उस दैत्यराज ने विद्युत् की मालाओं से झुरोभित मेध का रूप धारण कर लिया। कुजन्म को ऐसी व्यवस्था में गया हुआ देखकर महिपाग्रर नामक भयानक तथा तीक्षण दातों वाले देख्य मे अपने फैलाये हुए अगाय मुख में उन दोनों-नरुण तथा निन्धति-देवताओं को निगल लेने की झूरचेष्टा की । उस दैरयराज . की इस भयानक चेष्टा की देखकर उन दोनों ने उसके भय से रथ का मार्ग छोड़कर बड़े वेग से सीघ ही विद्वल होकर दो दिशाओं में भागना शुरू किया । निंऋति ने शीव ही पाकशासन इन्द्र की . गुरुण ली । उधर श्रतिकुद्ध होकर महिपासुर ने वरुण का पीछा करके दौड़ाया । इस प्रकार प्रस्यच्च काल -के मुख में जाते हुए यरुपा की देखकर हिमांशु चन्द्रमा ने हिम के समृहों से श्रितिशय व्याध श्रमने सोम नामक श्रास्त्र का मादुर्भीय किया । श्रीर दूसरे वायव्य नामक श्रानुषम श्रास्त्र का भी प्रादुर्भीय उन्होंने उसी चाणु किया । चन्द्रमा द्वारा छोड़े गये उस वायु तथा हिम के वाणों द्वारा सभी दैत्यगण श्रति व्यथित होकर ऋति शीत से सुख से गये और पीरुप से एकदम. रहित हो गये । उस समय वे अपने पैरों से चलने में भी श्रसमर्थ हो गये श्रीर हाथों में श्रास्त्र भी नहीं ग्रहण कर सके । इस प्रकार चन्द्रमा द्वारा चलाये गये भयानक हिमलएडों के सप्होंबाले अस्त्रों से अपुरों के सैन्यदल का शरीर सब ग्रोर से एकदम वेकान हो गया। भयानक शीत ,से कॉपते हुए मुखवाला महिषासुर भी उस समय कोई प्रयत्न करने में श्रसमर्थ रहा श्रीर दोनों हार्यों को काँल में छिपाकर नीचे-मुख किये हुए चुपचाप बैठा रहा । इस प्रकार चन्द्रमा द्वारा पराजित किये गये देख गए। किसी शकार भी शतिकार करने में श्रसमर्थ रहे श्रीर युद्ध करने की श्रामलापा दूर कर . केवल जीवन मात्र की रत्ता करने के लिए बैठे रहे। तब क्रोघ से श्राभिमृत होकर कालनेमि नामक देख .ने अन्य दैत्यों से कहा—'श्ररे श्रो र्श्वृंगार करनेवाले शूरो ! तुम सभी लोग तो शस्त्राहतों के पारगामी

हो, तुम लोगों में से एक-एक भी श्रपनी भुजाश्रों से मूमरहल को उठाने की खमता रखता है । समस्त चरा-पर समेत भूमयडल को श्रकेले ही निगल जाने में तुम सब समर्थ हो, श्रिषक क्या ? सभी स्वर्गवासी देवता मिलकर तुम लोगों में से किसी एक की भी बरावरी कर सकने की सामर्थ्य नहीं रखते। श्रद्भुत पराकम रालियो । तुम्हारी सोलहवीं फला की मी तुलना झुर लोग यलपूर्वक नहीं कर सकते, तो फिर क्यों इस तरह तुम लोग देवताओं से पराजित होकर यहाँ से मागे जा रहे हो १ रुकते जाओ ! शूरवीरों के लिए यह कार्य उचित नहीं है--विशेषकर दैत्यं वंश में जन्म लेने वालों के लिए । समस्त जगत् को मारने की सामध्ये रखनेवाला हम लोगों का स्वामी तारक इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है । श्रतः इस मकार युद्ध से विद्युत ही जाने पर यह कुद्ध होकर सभी के प्राचीं की हर लेगा। वे श्रम्लरगण, जिनकी शीत के कारण धुनने की शक्ति नष्ट हो गयी थी, उस समय बाक्शक्ति की पहुता से भी शून्य हो गये थे। अतः वे मूक भी हो गये थे। उनके दातों की पंक्तियाँ शीत से कटकटा रही थीं। शीत द्वारा श्रसमर्थ किये गये उन देखों को, जिनकी चेतना नष्ट हो गयी थी, देखकर महात्रमुसुर कालनेमि ने उस कार्य की काल की सामध्ये समम्प्रकर त्रापनी दान्वी माया का सहारा लिया श्रीर श्रपने विशाल शरीर का विपुल विस्तार किया। जिससे समस्त श्राकारामंडल एवं दसो दिशाश्रों को व्याप्त कर लिया । तटुपरान्त उस तैरयेन्द्र ने अपने रारीर में दस सहस्र सूर्यों का निर्माण किया और सारी दिराआों को प्रचयड अग्निकी ज्वालाओं से व्यास कर लिया। जिससे समस्त त्रैलोक्य मण्डल क्त्रण मर में ऋग्नि की ज्वालाओं से पूर्ण-सा हो गया। उस ऋग्नि की भीर्पण ज्याला से हिमांशु चन्द्रमा शान्त हो गये । फिर क्रम से शीतकालीन उस दुर्दिन का भी विनाश हो गया। फालनेमि की माया द्वारा महा थलवान् दैल्यों की उस सेना की प्रवुद्ध हालत में देखकर लोक की ज्योति पदान करनेवाले मगवान् दिवाकर सूर्य ने श्राति क्रोघ युक्त हो श्ररुण से कहा —॥१०१-१५१॥

'दिवाकर बोले — 'श्रुरुण । मेरे १थ को शीघ ही वहीं पहुँचाओ, जहाँ पर कालनेमि का वह रथ है । वहीं श्रांति विवम युद्ध होगा, जिसमें श्रुर्वारों का विपुत्त विनाग्य होगा । चन्द्रमा तो यहाँ पराजित हो जुके हैं, जिनकी सेना पर हम सभी लोग निर्मर थे। युर्व के ऐसा कहने पर गरुड के पूर्वज श्रुरुण ने इवेतवर्ण की चमर श्रोर मालाओं से विम्यूपित, प्रयलपूर्वक सँभाले गये श्रुरुवों द्वारा ढोये जाते हुए सूर्य के एस को श्रागे की श्रोर हरेंका । उस समय जगत के नेत्र महा माम्यशाली मगवान् भास्कर ने एक वहुत यहा घनुप पारण किया । श्रीर उस पर सर्षों के समान विकराल दो दिव्य वार्यों के संघान करने भी चेष्या की उनमें से एक वार्या को उन्होंने संचार नामक मंत्र से सयोजितकर छोड़ा और दूसरे श्रुरुत को इन्द्रजाल से संयोजित करके संघान किया । प्रथम संचार नामक श्रुरुत ने सैनिकों के रूपों का चाण मर में विपर्यय कर दिया, जिसके प्रभाव से देवताश्रों का रूप परिणाम स्वरूप भय में पड़कर दैत्यों की गाँति हो गया श्रीर उपर देखों का रूप समस्कर श्रुपने ही पद्मवाले सुराइति देखों के उपर श्रीते हो गया श्रीर का समस्कर श्रुपने ही पद्मवाले सुराइति देखों के उपर श्रीते लाचवपूर्वक घोर प्रहार करना प्रारम्भ किया । समस्कर श्रुपने ही पद्मवाले सुराइति देखों के उपर श्रीते लाचवपूर्वक घोर प्रहार करना प्रारम्भ किया । इस प्रकार युद्ध सूमि में, महाप्लय में कुद्ध महाकाल की गाँति, श्रीतकुद्ध होकर कालनेमि ने श्रुपने ही इस प्रकार युद्ध सूमि में, महापलय में कुद्ध महाकाल की गाँति, श्रीतकुद्ध होकर कालनेमि ने श्रुपने ही

साथी किन्हीं देखों को तीक्ष्ण सड्गों द्वारा, किन्हीं को वार्णों की शृष्टियों से, किन्हीं को घोर गग्रामी द्वारा श्रीर किन्हीं को भयानक फावड़ों से मार ढाला । श्रांत वेगवान उस श्रासुरराज ने कितनों के गिरों को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया, कितनों के रूपों, खुजाओं श्रीर सारियों का विनाग कर ढाला । कितनों को रथ के बेग में चूर्ण कर ढाला श्रीर कितनों को कोष से घोर मुष्टि के महार द्वारा यम द्वार का दर्शन कराया । ॥१५२-१६०॥

सदपरान्त दैत्यराज नेमि ने श्रपने ही सैनिक दैत्यों को इस प्रकार गरा हुआ देखकर श्रपने वास्तविक रूप को प्राप्त किया और अन्य बहुतेरे देवताओं द्वारा पीढ़ित अप्रुर भी अपने-श्रपने वास्तविक रुपों को प्राप्त हुए । किन्तु रोप से पूर्ण कालनेमि ने उस समय भी उनके रूपों के परिवर्तन पर कोई विग्रेप ध्यान नहीं दिया । तम नेमि ने उनको मारे जाते देखकर कालनेमि से कहा- कालनेमि ! मैं देवता नहीं हूँ ! तुम्हारा साधी नेमि नामक देख हुँ, मुक्ते पहिचान लो । माया द्वारा विमोहित होकर तुमने इस संप्राम मूमि में परम पराक्रमशाली तथा अञ्चेय दस लाख दैत्यों का विनाश कर दिया। अतः अब शीघ ही समूर्ण अस्त्रों की निवारित करनेवाले अपने ब्रह्मास्त्र का तुम भयोग करो । इस प्रकार नेमि द्वारा बताये वाने पूर नुवाकुल नेत्रों वाले उस देत्य ने ब्रह्मास्त्र का श्रमिमंत्रण कर वाण को धनुष से युक्त किया। तदनन्तर देवतांत्रों के कठोर राजु उस दैत्यराज ने देवताओं की सेना पर उसे प्युक्त भी किया । उसके उस महान् "श्रॅस्त्र का तेज समस्त चराचर त्रैलोक्य में व्याप्त हो गया त्रीर देवतात्रों की सारी सेना एकटम मयभीत हो गयी। उसके प्रमाव से युद्ध मृति में सूर्य का वह संचार नामक व्यस्त्र भी स्वयमेव ग्रान्त हो गया। उस व्यस्त्र के विफल हो जाने पर दिनमणि अगवान् मास्कर ने तेजरहित होकर महेन्द्रजाल नामक श्रपने दूसरे श्रद्ध का श्राध्य लिया और श्रपने गुरीर की करोहों की संख्या में बना लिया । फरकती हुई श्रपनी किरगों के समूहों से तीनों सुवनों को व्याप्त कर मञ्जा तथा रक्त से विहीन दैत्यों तथा दानवों की सेनां को ऋति मात्रा में वन्होंने संतापित करना प्रारम्भ किया । इसके उपरान्त समर्थ सूर्य ने बारों और से श्रम्नि की घोर वृष्टि की जिससे समस्त दानवों की दृष्टि को श्रंपकाराच्छन्न कर दिया । हस्तियों की मज्जा गल गई, वे विना शब्द किये ही पृथ्वी पर गिर पड़े । श्रारवगण घोर निःश्वासें खींचने लगे । रथों के श्रागे सैनिकदृन्द श्रासय धाम से व्याक्रत होकर प्यास से पीड़ित इचर-टचर जल की प्रार्थना करते हुए खायदार वृत्ती तथा पर्वतीकी गुफाओं की घरण में पहुँचे । इस प्रकार एक वृक्त से दूसरे वृक्त की झाया में शीतलता के लिए दीव़ते हूप उन देखों के पास घोर दायामि भी फैल गयी, जिससे बन के वे समस्त हरे-मरे पादप भी जल गये । जल के चाहनेवाले लहरों से शोभायमान जलाराय को देखते हुए तथा आगे रहने पर भी शाव करने में विफल रहे और सिन्न होकर विवरा हो गये । इस प्रकार पृथ्वी तल पर जल न पाकर वे मुँह वाये हुए बेहोश हो गये । उस समय पृथ्वी पर वहाँ-तहाँ मरे हए दैत्यों के श्राधीश्वर दिखाई पड़ने लगे । स्थ, हाथी तथा घोढ़े मरे हुए इघर-उघर गिरे हुए पड़े थे । जिनमें से युक्ष बैठे हुए थे, कुछ रक्त उगल रहे थे और कुछ ग्रोर फरते हुए दौड़ रहे थे ! उनके श्रीर से रक्त मज्जा तथा चिनियाँ गल-गलकर गिर रही थीं । इस प्रकार रखम्मि में सहस्रों की संख्या

में पड़े हुए देखगण वहाँ मरे हुए दिखाई पूर्व रहे थे। दैत्यों के इस महान् विनाश को होते हुए देख कालनेमि नामक दानव श्रत्यन्त कोघ से लाल नेत्र हो महाप्रलय के मेघ के समान विकराल श्राकृति युक्त हो गया । उस समय वह अनेक समुद्रों की भाँति कोच से फड़कता हुआ अपने गम्भीर शब्दों से तीनों भुवनों के हृदय को कॅपाने लगा । तदुपरान्त गमनमग्रहल में पहुँचकर उसने सूर्य की माया को विनष्ट कर दिया । शीत की घोर वृष्टि की खोर विशेषतया श्रम्धरों की सेना पर जल की वृष्टि की । दैत्यगण जल की इस वृष्टि से श्राश्वस्त हुए श्रोर वृष्टि पाकर पृथ्वीतल के श्रंकुर की भौति प्रसन्नचित्त हो उठकर बैठ गये । मेघ रूप धारण करनेवाले उस कालनेमि नामक महान् श्रमुर ने देवताश्रों की सेना में श्रति उम तथा दुर्जेय वार्षों की घोर वर्षों की । महातेजस्वी दैत्येन्द्र की उस विपुत्त वार्णवृष्टि से ऋति व्याकुत चित्तहो देवता गण उस समय शीत से श्राकुल गौ की भाँति बचाव की कोई स्त्त भी नहीं लख पाये। श्रपने-श्रपने हाथी घोड़ा ऋदि बाहनों की पीठों पर हथियार छोड़कर छूछे हाथों से वे चिपक गये । इसी प्रकार श्रपने श्रपने रथों में भी संत्रस्त होकर वे देवतागए। श्रपने-श्रपने निवास स्थानों में विलीन हो गये, दूसरे कुछ लोग अपने ही होंगों से मुल को क्रिपाये हुए इघर-उघर दसों दिशाओं में भयाकान्त होकर घूमने लगे। इस प्रकार देवताओं तथा श्रासुरों के उस भीपण संप्राप में भूमि पर पड़े हुए, हथियारों से कटे हुए, श्रंगों के जोड़ों वाले, मुंजा विहीन, शिरोविहीन, जंघा विहीन, घुटनो विहीन, रथ से नीचे गिरे हुए तथा जिनके रथ की ध्वजाएँ कट गयी थीं — ऐसे बीरगण दिलाई पड़ने लगे । कटे हुए खंगोंवाले तुरंगों, कटकर प्रथी पर गिरे हुए पर्वत के समान विग्राल स्नाकारवाले हार्थियों तथा घायल बीरों के शरीरों से निकले हुए रक्त के बड़े-बड़े तालागों से विरी हुई वह रणभूमि एकदम विकृत एवं बीमस्स दिखाई पड़ने लगी । उस महावलगान् अछर राज कालनेमि ने युद्ध में इस प्रकार का भीपण काग्रह मचा दिया । ख्रीर इस प्रकार थीड़ी ही देर में उस बर्तवान् ने निभेषे होकर एक लाख गंधर्व, पाँच लाख यद्य, साठ हवार राद्यस, तीन लाख तेजस्वी किन्नर तथा सात लाख बलवान् पिशाचों का संहार कर दिया । इनके अतिरिक्त अन्य देव जातियों के असंख्य वीरों का भी उसने संहार किया । इस प्रकार श्रव्स किया में प्रवीमा उस दैत्यराज ने श्रतिराय मुद्ध होकर श्रपने विचित्र श्रस्तों से देवसेना की करोड़ों की संख्या को विष्यस्त कर दिया । इस प्रकार के विनारा-कारी पराजय के उपस्थित होने पर दोनों श्रादिवनीकुमार श्राति कृपित होकर विचित्र हथियार तथा उज्ज्वल **कवच घारणकर** रखम्मि में उपस्थित हुए श्रीर महाकाल तथा श्रीन के समान विकराल रूप घारणकर थे समर मृभि में दैत्यों का विनारा करने लगे । रखमूमि में पहुँच कर उन दोनों देवताओं ने साठ-साठ तीक्ण वाणों द्वारा उस मयानक दिखाई पड़नेवाले दैत्यराज के मर्मस्यलों पर कठोर ध्याघात किया । उन दोनों देवताओं के वाखों के महार से कुछ शिथिल चिच-होकर दानव नेआठ अरेवाले अपने चक को हाथ में घारण किया, जो तैलधीत तथा संप्राम भूभि में रात्रुख्यों का भीषण विनाश करनेवाला था। उस चक के द्वारा उसने उन श्रश्चिनीकुमारों के रथ के जुए को काट दिया श्रीर धनुप धारणकर सर्प के समान विषेत् विकराल वाणों से समस्त दिखाई पड़नेवाले श्राकाशमयडल को श्राच्छादित कर उन देववैद्यों के

शिर पर घोर वृष्टि की । उन दोनों कुमारों ने भी अपने स्वेत धारवाले ऋतों से दैत्य के उन वाणों को व्हिल-मित कर दिया। उनके इस पराकम-पूर्ण कठोर कर्म को देखकर वह विस्मित हो गया श्रीर पुनः परम कृद्ध हुआ। अति क्रोप करके सम्पूर्ण लोहें से बने हुए शत्रूआों के संहारक तथा यम के दएट की भौति महाभयानक अपने सुद्रमर को उसने हाथों में लिया । तदनन्तर उसे बेगर्प्वक धुमाकर श्ररिवनीकुमारी के स्थ पर फेंका। श्राकारामण्डल से श्रपनी श्रोर श्रानेवाले उस मीपण सुद्गार को देखकर उन दोनों छुमारों ने अपने रथ को बड़ी शीघता से छोड़ दिया । उनके निकल जाने पर पर्वत के समान भीषण पवं सुवर्ण की सारि। से अलंक़ड उस सुद्गर ने उन दोनों के रथों को पीस कर वहाँ की पृथ्वी को भी विदीर्ण कर दिया । अदशुत् शुद्ध करनेवाले देववैच उन कुमारों ने अधुर के इस कार्य को देखकर दानवीं के उपर बजाल का संयान किया, जिससे चारों श्रीर श्रविदारुण बजमयी वृष्टि होने लगी । पीर बजालों के महार से वह दानवराज चारों चोर से थिर कर शोमित हुआ। उसके रथ, घ्वजा, प्रनुप, चक्र एवं सुवर्ण निर्मित कवच--सारी वस्तुएँ सभी सैनिकों के देखते-देखते तिल के समान कट-कट कर चूर्णवन् हो गई । उन दोनों कुमारों के ऐसे अद्भुत कर्म को देखकर भयानक पराक्रमवाले उस बलवान् असुर ने नारायणात्र को रणतेत्र में प्रयुक्त किया । श्रीर उस के श्रमित प्रमाद से उस ने उस वजास्त्र को यान्त किया । बजास के शान्त हो बाने पर कालनेमि ने दोनों कुमारों को जीते हुए पकड़ने की चेष्टा की । जिससे वे दोनों रया से श्राति भयाकुल होकर इन्द्र के स्थ की स्रोर भागे । राजहीन होकर भागते हुए उनको पीचे से उस कर महायलवान कालनेमि ने पैदल ही दीड़ा लिया और इन्द्र के रध के पास जाकर वह स्वयं भी पहुँच गया । उस समय दैत्यों की सेना भी उसके पीछे-पीछे चली ह्या रही थी । इस प्रकार उप क्रोप में क्यांबिष्ट उस देखराज को देखकर संसार के सभी जीव मय से व्याकुल हो गये । उसके उस क्रूर कर्म को देखकर सभी लोग देवराज इन्द्र का पराजय मान गये, जिससे समस्त लोक का विनाश हो रहा था। उस समय पर्वत चलने लगे, बड़ी बढ़ी उटकाएँ ऋकारा मंडल से प्रच्वी पर गिरने लगी, बादल गरजने लगे, दसों दिरात्रों में समुद्र गए। उद्घलने लगे । इस प्रकार संसार के समस्त बीबों के भीषण विनास को होता जान कर गरुडध्वज भगवान् विद्गा, जिनके चरण कमलों की लक्ष्मी के दोनों मुन्दर हाग सर्वना सेना किया फरते हैं. रोप राज्या पर अपनी योग निदा को भंग कर जग गये । रारत्कालीन नीले कमल की कान्ति के समान सुन्दर गरीर, बत्तस्थल में कौन्तुम मणि से धामृषित, बाहु में मनोहर केयूर से ग्रोमासपन, श्रीपति भगवान् ने देवताच्यों के इस मयानक विनाश का ध्यान कर तत्त्वण गरुड का व्याबाहन किया । बुलाते ही नाग के समान रारी(वाले गरुड के त्या वाने पर उस पर त्यारूड होकर भगवान विन्मु देवताओं के पास स्वयमेव पहुँच गये । उस समय उनके दिच्य व्यक्तों की तीक्षा किरणों से एक अनुपम शोमा हो रही थी। वहाँ पहुँचकर उन्होंने चति पराक्रमग्राली नूमन जलद के समान भीपए चाइन्दिवाले दानवेन्हों से खदेहे गये देवराज इन्द्र को भागते हुए इस प्रकार देखा जैमे ऋापित में अस्त बिस्तृत परिवार धाला व्यभागा पुरुष चारों त्रीर से घोर विपत्तियाँ से पिरा रहता है। मगदान् ने वहाँ पहुँचकर उनकी रत्ता के लिए इस शकार शीप्र ही उपाय किया जैसे

थाच्छे तीर्थ में किया हुत्रा निर्मल कर्म शीघ ही आपित में सहायक होता है। मगवान विष्णु जिस समय युद्धभूमि में पहुँचे उस समय देखों ने आकारामएडल में प्रकाश का एक मणडल देखा, जो उदयाचल पर श्रवस्थित उप्णिकरणमाली भगवान् मास्कर की माँति चमक रहा था। दानव गण उस तेज का प्रमाव जानने के लिए श्रित इच्छुक हुए । सर्वप्रयम उन्होंने महागलय की श्राग्नि के समान विकराल मूर्तियाले गरुड को देखा, फिर उस पर नेठे हुए मेघमाला के समान स्थामल बुतिसम्पन्न श्रन्यय भगवान् श्रन्युत को । उनको देखकर अमुरनायक गण श्रात्यन्त हुए से खिल उठे श्रोर कहने लगे-- श्रही, यही तो देवताश्रों का सब कुछ है। इसके जीत लेने पर सभी देवताओं को पराजित समम्मना चाहिए। यही हम देत्यों के समूहों का कालस्यरूप रात्रु केराव है। इसी के बल पर देवतागण थज्ञ में भाग लेते हैं। ऐसा कहकर महारथी कालनेभि आदि दस प्रमुल दानव युद्ध भृमि में आते हुए विप्तु मगवान को चारीं ओर से घेर कर विविध प्रकार के अखों से उन पर प्रहार करने लगे । कालनेमि ने साठ वाणों से जनार्दन के ऊपर कठोर आयात किया। निमि ने सी वाणों द्वारा, मथन ने व्यस्सी वाणों द्वारा, जम्मक ने सत्तर तथा शुम्म ने दस वाणों द्वारा घीर प्रहार किया । रोप दैस्यनायकों में से एक-एक ने दस-दस वाणों द्वारा गरुड सिहत विन्ता पर घोर प्रहार किया। दानवों के विनाशक विष्णु ने उन असुरों के इस कार्य की कुछ भी परवान कर एक-एक पर सीधे लक्ष्य पर चीट करने वाले छः छः वार्यों द्वारा क्रूर त्र्याघात किया । तब ऋति कीघ से लाल नेत्र हो फालनेमि ने फर्ण पर्यन्त सीचकर छोड़े गये तीन परम तीक्ष्ण वाणों द्वारा विष्णु के वत्तस्थल पर घोर श्राचात किया । तपाये गये मुवर्ण की माँति चमकनैवाले वे बाण विष्णु भगवान् के बन्नस्थल पर श्रति प्रभारामान् कीस्तुभमित् की उद्दीप्त किर्रणों की मौति चमकने लगे। दैत्य के उन वाणों से कुछ शिथिल होकर भगवान विप्तु ने हाथ में एक सुद्गर धारण किया और उसे खूब घुमाकर दानव के ऊपर वेग से कोड़ दिया । परम फुद्ध दैत्य ने बीच श्राकाश मार्भ में ही हस्तलाघव दिसाते हुए उस सुदृगर की अपने सी बाणों द्वारा काट कर तिल के समान जब चूर्णवत् कर दिया तब अतिशय कुद्ध होकर मगवात् विप्णु ने स्नपने हाथ में भयानक भाला लिया श्रीर उसी से दैस्य के हृदय में पातक प्रहार किया । किन्तु उसकी भीपण चोट से दास भर में चेतना प्राप्तकर उस महाबलवान् असुरसम कालनेमि ने एक अति तीक्ष्ण शुक्ति को अपने हाथ में धारण किया, जिसमें सुवर्ण की घटियाँ वज रही थी। दैत्यपुत्र कालनेमि ने उस शक्ति से विष्णु भगवान् के वाएँ हाथ पर घोर श्राघात किया । शक्तिसे मिन्न भगवान् के उस हाथ से रक्त चूने लगा । उस समय रक्त चूते हुए उस हाथ की ऐसी शोभा हो रही थी मानो पद्मराग मिए की किरएों से सयुक्त केयूर से उनका हाथ विम्पित हो । तम मगवान् ने श्रति कृषित होकर एक विशाल घनुप धारण किया श्रीर उस पर मर्म पर आधात करनेवाले परम तीक्ष्ण सन्नह वार्खों का सधान किया । दैत्य के हृदय को छः वार्खों से और फिर तीन वार्णों से बींधा और फिर चार वार्णों से उसके सारथी की, एक वार्ण से रथ की घ्वना को, दो वागों से धनुष तथा प्रत्यचा को श्रीर एक वागा से उसकी श्रन्य भुजा पर भी कठोर श्राधात किया । मग-बान विच्छा के उन परम तीव्या बायां से हृदय में श्रातिशय बिद्ध होका वह देख रक्त की बड़ी धारार्थे बहाने लगा श्रीर श्रविराय पीड़ा से उसका चिंच व्याकुल हो गया । उस समय वह इस प्रकार काँपने लगा जैसे मंम्मावात द्वास किंग्रुक (पलाश) का बृद्ध । इस प्रकार देंद्रय को काँपते हुए देककर केंग्रव ने श्रपनी गदा प्रहण की श्रीर उससे श्रित वेग से कालनेमि के स्थ के उत्पर घोर प्रहार किया । मगवान की वह उम गदा कालनेमि के शिर के उत्पर गिरो, जिससे उसका शिर एकदम चूर्ण हो गया, मुकुट पिस उठा, श्रीर में विद्र होकर रक्त के कीवारे गिरने लगे । उस समय वह इस प्रकार दिलाई पड़ने लगा मानो पर्वत से गेरू की धारा चू रही हो । इस प्रकार वह देंद्रय श्रपने रथ में एकदम बेहोश हो गया, उसका केवल कीवन मात्र शेप रह गया श्रीर थोड़ी देर बाद वह स्वतः गिर पड़ा । रथ में गिरे हुए उस देत्यराज से शत्रु-विनाशी सुदर्शन चकचारी मगवान ने हँसते हुए यह बात कही—'हे श्रप्तर ! जान्नो । मैंने तुम्हें छोड़ दिया । इस समय तुम निर्भय होक्ट श्रपना जीवन बचा सकते हो । किर थोड़े ही समय के बाद में सुम्हार विनाशक होऊँगा ।' मगवान की ऐसी वार्ते सुनने के उपरान्त कालनेमि के सार्थी ने रथ को राम्मीन से हाँककर दूसरे स्थान पर पहुँचा दिया । ॥१६१-२५३॥

श्री मात्स्य महापुराण् में देवापुर संप्राम प्रसंग में कालनेमि पराजय नामक एक सी पचासयों श्राच्याय समास ॥ १५० ॥

### · एक सौ इक्यावनवाँ ऋध्याय

के कानों में गुरु द्वारा उपदिष्ट बाक्य प्रविष्ट हो जाते हैं । श्रविचलित चित्त भगवान् ने रग्णम्मि में धीरता से श्रपना धनुप धारण क्या श्रीर उस पर परम तीक्ष्ण सर्पों के श्राकार वाले, लक्ष्य पर श्रचूक प्रहार करने वाले तैलधीत वाणों का श्रमिसधान किया । इस प्रकार धनुष को कान पर्यन्त खींचकर वाणों को सयोजित कर भगवान् श्रति कृद्ध हो श्रवने पूर्ण पीरूप से देखों की सेना की श्रार दोड़े पड़े। उन्होंने श्रिम की माँति तेजस्वी वीस वाणों से निमि की, दस वाणों से मथन की, पाँच वाणों से शुम्म की घायल कर एक वाण से महिष की द्याती में कठोर प्रहार किया । वारह तीव्या वार्गी द्वारा जम्म नामक दैत्य को मार कर श्रान्य दैस्यों में से एक एक को श्राठ-श्राठ वाणों द्वारा उन्होंने श्राहत कर दिया । मगनान् के इस हस्तलाधन को देख कर वे देत्यगण कोथ से विमूर्च्छत होकर घोर शब्द करते हुए अतिप्रयन्न से श्रति श्रद्भुत युद्ध करने लगे। तन दैत्यराज निमि ने श्रपने माले को लेकर भगनान के धनुष को काट दिया श्रीर धनुष पर चड़ाये जाते हुए उनके वाग को हाथ में ही महिपासुर ने काट दिया । जम्म नामक असुर ने अपने अति तीक्ष्ण वाणों द्वारा गरुड को श्रति पीड़िस किया। पर्वन के समान विशाल श्राकृतिवाले शुग्भ दैत्य ने भगवान् की अुजा पर घोर प्रहार किया । धनुप के छिन्न हो जाने पर सगवान् गोविन्द ने व्यपनी भीपए। गदा धारण की श्रीर उस महायुद्ध में उस विकराल गदा को मधन नामक देत्य पर वेगपूर्वक छोड़ दिया । जपर गिरने से पहिले ही उस गदा को निमि ने अपने वाणो से रखमूमि में तिल के समान काट गिराया। इस प्रकार निष्कृप मनुष्य के आगे विफल हुई पार्थना की भोति अपनी गदा को निष्फल देखकर मगवान् ने दिच्य रही से श्रलकृत एक घोर मुद्गर को हाथ में घारण किया और उसकी श्रांति नेगपूर्वक दैत्य निमि के उत्पर फेंका । आते हुए उस भीपण मुद्गर को आराशमार्ग में ही निन्न तीन दैस्यों ने नियारित कर दिया । जम्म ने श्रपनी गदा से, असन ने श्रपनी बरख़ी से श्रीर महिए ने श्रपनी राक्ति से श्रपने पद्म की ्विजय की कामना से मगवान् के उस मुद्गर को विफल किया । भगतान् ने दुर्जन पुरुष के सम्मुख प्रेम कथा की भॉति निप्फल श्रपने उस मुद्गर को देखकर श्रत्यन्त कठोर श्राधात करनेवाली श्राठ घटा के कर्करा ह्वर से युक्त एक शक्ति को अपने हाथों में उठाया । फिर रखासूमि में भयानक कर्म करनेवाले भगवान् ने उस राक्ति को जम्म नामक दैत्य के उपर फेंका। श्राकाशमण्डल में ही उस राक्ति को गन नामक दैस्य ने जब पकड़ लिया तत्र भगवान् ने विवेकियो से व्ययनायी हुई शिन्ता की भाति उस शक्ति को दैस्य के वश में देसकर एक दढ़ भार सहन करने में सशक्त दूसरे धनुष को महरा किया श्रीर उसी पर रौद्रास्त्र का श्रमिसधान किया । उस शैद्रास्त्र के परम तेज से समस्त चराचर जगत् व्याप्त हो गथा, जिससे समस्त स्राकारामगढल वायामय दिलाई पडने लगा । पृथ्वी, दिराएँ तथा सभी कोएा वारा के जाल से ब्याप्त होकर अति मयानक दिलाई पडने लगे। अस्त्र के इस अद्भुत माहात्म्य ( प्रभाव ) को देखकर देखों के सेनापित असन नामक असुर ने सभी अस्त्रों के निवारण करने में समर्थ बाह्य नामक अस्त्र का प्रयोग किया, जिसके प्रभाव से समस्त खोक के विनाशक रौद्र अस्त्र का प्रभाव शान्त हो गया। तब दानवीं के विनाशक मगवान् विप्णु ने कालदण्ड नामक अपने भीषण अस्त्र का प्रयोगे किया, जो समस्त

लोक को मय प्रदान करनेवाला है। उस भीपण श्राह्म के श्रामिसंघान करते ही प्रचगृह बायु बहने लगी, पृथ्वी कोंपने लगी, देवी तथा देवता—सभी की बुद्धि नष्ट हो गयी। ऋति भयानक पराक्रमरााली देखों ने उस अस्त्र को सम्भुल आते देलकर युद्धम्मि में अनेक मकार के रूपोवाले दिव्य अम्त्रों का प्रयोग किया। उक्त कालदण्ड को निवारित करने के लिए असन ने नारायणास्त्र को अहण कर उसपर फॅका, निमि ने व्यपने अस्त्रों में सब्बेष्ठ चक को उसंपर फेंका चौर जम्म ने ऐबीक नामक अस्त्र का प्रयोग किया । इस प्रकार उक्त प्रस्त्र को निवास्ति करने के लिए श्रापने शहरों के संघान करने में ही जब तक दैस्य गए। लगे रहे तन तक क्ता भर में ही उस मीपण अस्त्र ने दैत्य नायकों की गज तया श्राइवों के समेत करोड़ों की संख्या में सेना का विनाग कर दिया । तदनन्तर दैंत्यों के इन श्रास्त्रों के संघर्ष होने से वह कालदएड नामक विष्णु मगवान् का अस्त्र प्रमावसूत्य होकर शान्त हो गया। सगवान् विष्णु ने श्रपने उक्त अस्त्र को रान्त हुआ देख कोच से जरते हुए श्रति पराकम से र्यपने उस चक को हाथ में धारण किया, जो दस सहस सूर्य की माँति तेजीमय तथा प्रमान में उन्हीं की तरह श्रद्धिताय था। इस प्रकार बज्ज के समान कठोर चक का अभिसंधान करके सगवान ने सेनापति के क्युठ पर उसका प्रयोग किया । आकारा मार्ग से आते . हुए टस चक को सभी देखगए। पूर्व जन्म के अनिष्ट कर्मी द्वारा निष्पन्न प्रचएड अमाग्य की मॉति सम्पूर्ण व्यगों से भी निवारित करने में असमर्थ रहे ! परियामस्वरूप अनेय एवं अतक्य महिमाराली मगवान् विन्या का वह चक्र प्रसन दैत्य के क्यठस्थल पर व्याकर गिरा । जिससे उसका रारीर दो मागों में विभक्त हो गया । तदनन्तर उस दैत्यराज के छ्यठ के रक्त से श्रितिशय लाल नामियाला वह वक् अलती हुई श्रामि के समान विकराल दीष्ठि से पुनः जनार्दन सगवान् दिप्पु के हाथों में वापस था गया।॥ १-३६॥

श्रीमात्स्य महापुराण में देवासुर संमान शर्तग में मसन वध नामक एक सी

इक्यायनवाँ ऋष्याय समाप्त ॥१५१॥

## एक सौं वावनवाँ ऋध्याय

सृत चोर्के—ऋषिगए ! सगश्चन् विप्णु द्वारा देख सेनापति शमन के मारे जाने पर सभी देख ाए। मगवान् के साम शुद्ध की सामान्य मर्यादाओं को छोड़ कर भीषण शुद्ध करने लगे । शीर इस प्रकार रखी, मुसत, पारा, गदा, कुराप, ठीखे अत्र मागोंवाचे घोर बाग, चक तथा शक्तियों द्वारा वे प्रहार करने तमे । महान् पराक्रमशाली मगवान विष्णु ने दैतमाँ द्वारा फ्रेंके गये इन खलों के खल्न दी ज्वाला के तमान व्यपने भीपए। बाएगों द्वारा एक-एक को सैकज़ों टुकड़ों में कर दिया। इस प्रकार हथियारों से नष्ट्रपाय हो जाने पर न्याञ्जलित दैत्य गए। जन रएम्सि में अस को महए। करने में असमर्थ हो गये, तव मरे हुए हाथियाँ तथा घोड़ों को छोड़कर भगवान से युद्ध करने लगे । उस समय जब चारों श्रोर से करोड़ों की संस्था में दैत्यमण युद्ध करने संगे तव विष्णु अमवान् ने बहुत से गरीर धारण किये, जिससे

उनके वाहु कुछ शान्त हुए । शान्त होने पर भगवान् ने उस तुमुन युद्ध में गरुड से कहा-'गरुत्वन् ! तुम-इस समय यके हुए तो नहीं हो ? यदि सचमुच तुम थके हुए नहीं हो तो मधन देत्य के रथ के सम्मुख मुफ्ते ले चलो ! क्योर यदि आन्त हो गये हो तो फिर फुज देर के निए रगुमूमि से बाहर चले चलो । परम प्रभावग्राली भगवान विष्णु के ऐसा करने पर गरुढ ने खित कठोर दिलाई पड़नेवाले मधन नामरु दैत्य के सम्मुख भगवान् को पहुंचा दिया। मधन ने शंख, चक तथा गदाधारी भगवान् को सम्मुख श्राया देखकर श्रपने रवेत भारवाले भिन्दिपाल से उनके चल्तस्थल पर पहुंचते ही कठोर श्राघात किया । उस महायुद्ध में देख के इस प्रहार की कोई परवा न कर मगनान विष्णु ने अपने श्रतुपम तीन शिलीमुख वाणों द्वारा उस पर घोर प्रहार किया ऋोर पुनः लूच सीचकर चलाएं गये दस मार्गों से उस दैह्य के हतनों के मध्य भाग में कठोर श्रापात किया । भगवान् के वागों से दैत्य का हृदय प्रदेश श्रतिराय विंघ गया श्रीर उस समय वह अति पीड़ा से काँपने लगा । तदनन्तर थोड़ी देर बाद आरवस्त होकर उसने अपने परिव को हाथों में धारण किया । श्रीर श्रीन के समान विक्साल उस परिष से हिर पर कड़ोर श्रापात किया, जिसके बहार से भगवान् युद्ध विचलित-से हो गये । तदनंतर लक्ष्मीपति भगवान् विष्णु ने क्रोध से ग्राँखें फैलाकर अपनी भीषण गदा को हाथों में महरण किया। और अत्यन्त कोघ से उसके द्वारा रथ समेत उस मधन नामक दैस्य को पीस डाला । गदा से मारा हुआ वह दैत्य रथ से इस प्रकार नीचे गिरा जैसे मलयकाल में पर्वत नीचे गिरते हैं। उस पराक्रमशाली दैत्य के नीचे गिर जाने पर दैत्यगण कीचड़ में फँसे हुए हाथी की माँति व्यवसन से हो गये ! तम उन व्यति व्यभिमानी दैत्यों के इस प्रकार व्यति शोकारुल हो जाने पर दैत्यराज महिपासुर कोघ से लाल नेत्र किए हुए अति भयानक रूप घारणकर अपने वाहु वल पर निर्भर होकर हरि की क्रोर युद्धार्थ अग्रसर हुआ। श्रीर त्याते ही श्रपने तीक्ष्ण फालवाले राल से मगवान् निष्णु को उसने श्राहत भी किया। फिर उस बीर ने ग्रिक से गरुड के हृदय पर भी आधात किया। श्रीर फिर महान् पर्वत की भयकर गुफा के समान व्यपने भीषण शुल को फैलाकर उस देख ने ग्रंहड समेत श्रच्युत भगवान् को रखम्मि में लील लेने की भीपण चेष्टा भी की । महावलवान् गरुडध्वन भगवान् श्रंच्युत ने उसकी ऐसी कूर चेप्टाएँ देखकर श्रापने दिव्य ऋस्त्रों के सम्हों से उसके मुख को एकदम भर दिया निससे पर्वत के समान विकराल श्राष्ट्रतिवाला वह देख भगवान के बाएँ। से श्रति घायल हो गया। उसका सारा रारीर एकदम विकृत हो गया और वह रथ से नीचे गिर पड़ा, परन्तु मरा नहीं । पृथ्वी सल पर गिरे हुए महिप को देखकर मगवान् केग्रव ने क्हा—'महिपासुर । इस युद्ध भृमि में मेरे अस्त्रों द्वारा तुम मृत्यु लाभ नहीं कर सकते । क्योंकि प्राचीन काल में कमलयोनि ब्रह्मा ने तुम से यह कहा था कि तुम किसी स्त्री द्वारा मारे जाद्योगे । खतः जायो, और खपने जीवन की रत्ता करो । इस रणमूमि से रीघ ही दूर चले जान्नो । इस प्रकार महिपासुर दैत्य के युद्ध मूमि छोड़कर हट जाने पर शुग्भ नामक दैत्य ने कोच से श्रोठों को चवाते हुए एवं भृद्धी तथा मुख को चढ़ाये हुए, श्रीत क्रोप के कारण एक हाय से दूसरे हाथ को भीजते हुए मयकर धनुप को अपने हाथ में घारण किया और सर्पों के समान भीपण पन विकराल वागों का उस पर संघान किया । विचित्र प्रकार से युद्ध करनेवाले उस दैत्य ने प्रथमतः बहे जीर से मुष्टि। पार्त किया श्रीर फिर विफल न होने वाले श्रामि की ज्वाला के समान विकसल दिखाई पहनेवाले श्रापन श्रतंत्र्य बार्गो द्वारा गरुड तथा विष्णु अगवान पर घोर श्रापात किया । दैत्यनायक के बार्गो से श्राहत होकर भी विष्णु भगवान विचलित नहीं हुए श्रीर श्रपने हाथ में एक महाकाल के र समान भीपण मुद्रापिट को उन्होंने घौरण किया श्रीर उससे हाम्म दैत्य के पर्वताकार वाहन मेप को एक्ट्रम चूर्ण कर हाला । तम उस मरे हुए मेष से कृदकर वह दैरापपति पैदल ही रस्पम्मि में चलने लगा । प्रतय कालीन व्यक्ति के समान उम स्वरूप वाले भगवान् ने पृथ्वी पर चलते हुए उस देख के उपर क्रपने वासों के समूह बरसाये। क्रोध से फैले हुए नेजींवाले भगवान् विच्या ने कर्ण पर्यन्त खींच कर फेंके गये अपने तीन वाणों से उसकी मुजा का खेदन किया श्रीर छः वाणों से छिर प्रहार कर दस वाणों से स्व की ध्वजा को काट गिराया । भगवान् विद्या द्वारा आहत होकर वह दैत्य एकदम न्यथित हो गुया, उसके गुरीर से रक्त की घारायें फूट निकली । कुछ धेर्य धारण का रणामृति में चलते हुए उससे शंख, कमल तथा धनुप बारी मगवान ने कहा-- 'अमुरवर शुग्म ! बोड़े ही दिनों में तुम एक कुमारी कन्या के हाबों से मारे जाओगे. श्रतः रग्रम्भि को छोड़ कर चते जाश्री। मुर्ख । मेरे हाथीं से तुरुहारा संहार नहीं हो सकता, श्रतः वर्षे वेकार में ग्रमते युद्ध करने के लिए उत्प्रक हो रहे हो ?' मगनात् विप्शु के मुख से ऐसी बातें सनकर जन्म स्त्रीर लिपि नामक देखों ने उन्हें पीस ढालने की चेप्रा की । निमि ने एक प्रचाह गता उठा-कर विषया मगवान के शिर पर जोरों से महार किया श्रीर शुग्म ने भी चमकते हुए दलों के समृहों.की विचित्र कान्ति से मुग्रोभित त्रापने परिष द्वारा नगवान् पर शहार किया । उन दोनों दैत्यों के विपम प्रहारों से श्रांति श्राहत होकर धन के समान स्थामल कान्तिवाले मगवान तथा श्रामि के समान लाल श्राकृतिवाले गहर -दोनों पृथ्वी पर गिर पड़े । उनके पेसे पराकमपूर्ण कार्यों को देलकर दैत्यारण मारे खुरी के सिंह के समान नांद्र 'करते हुए जोरों से गरजने लगे । ये प्रचएड दैरयगण धनुष को बजाते हुए पैसे की चोटों से पृथ्वी की विदारित करने लगे । मारे ख़शी के अपने बस्त्रों को उड़ाने लगे । शंख, शहनाई, नगाड़ा आदि विविध प्रकार के बाजरीं को बजाने लगे । तदनंतर कुछ देर बाद गरुड समेत मगवान् विप्ता ने होरा सम्माला । श्रीर चैतन्य होते ही शोमही रणमूर्ति से पीने की श्रीर मुलकर वे वड़े वेगसे माग खड़े हए । ॥ १-३६ ॥

थ्री मात्स्य महापुराण् में देवासुरसंश्राम प्रसंग में मथनादि संधाम नामक एक सी वावनवीं

थाध्याय समाप्त ॥ १५२ ॥

## एक सो तिरपनवाँ अध्याय

 तत्र पाकशासन इन्द्र विप्ताु भगवान् के निकट चाये और उत्साह प्रदान करनेवाले मधुर वाक्यों द्वारा उनसे यूँ

कहने लगे--'देव | इन चुद्र दुष्टचित श्रमुरीं से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं ? जिसके मेद को दुर्जन लोग जान जाते हैं — ऐसे सज्जन मनुष्य की किया गला वर्षों कर सफल हो सकती है १ बलनान् द्वारा उपेला की दृष्टि से देखा गया नीच पुरुष अपने मन में अपने पराक्रम को श्रधिक मानने लगता है। अतएव बुद्धिमान् पुरुप को चाहिये कि दुर्गहीन ऐसे नीच रात्रु को कभी न छोड़े । समर्थ । स्थी लोग युद्ध सूमि में श्रागे चलने बालों की राक्ति से जय पास करते हैं? पूर्वकाल में हिरएयाल वघ के अवसर पर कीन आपका मित्र हुआ या ? हिरएयक्रियपु देत्य परम पराक्रम शाली एव मदोन्मत्त या, किन्तु रपामृमि में श्रपने सम्मुल श्रापरी पाकर उसके भी होए उड़ गये थे खीर श्रापको घोर विषम रूप से उसने देखा था । उसके पूर्व भी जो श्रित गलवान् देवरात्रु दैत्याभिपति थे उन लोगों ने भी रखम्मि में आपके सम्मुख आनि में पड़े हुए कीट पतगों की भाँति विनारा की ही प्राप्ति की थी । हरे । इस प्रकार प्रत्येक युग में आप ही दैरमों के विनाराकर्जा हीते आये हैं । भगवन् ! उसी प्रकार आज भी इस मयानक महायुद्ध में फैंसे हुए देवताओं के आप अवलानन हैं। इन्द्र के ऐसा फहने पर दीर्घनाहु भगवान् विप्ताु ने अपनी मुजाओं की बढ़ाया। उस अव-सर पर परम कान्ति से युक्त, दैत्यविनारी, सम्पूर्ण जीवों के आश्रयमूत वे भगवान विद्णु, जिनके स्वरूप का साज्ञारकार इन्द्रियों द्वोरा महीं होता, समयानुसार उपयुक्त वार्ते इन्द्र से बोले---'इन्द्र ! ये देखाधिपति त्रापने द्वारा पाष्ठ किये गये वघ के उपायों द्वारा ही बिनष्ट हो सकते हैं। दूसरे किसी उपाय से इनका बिनाग्र होना सम्मब नहीं है । वह तारक दैत्य तो दुर्जेय ही है । सात दिन के बालक की छोड़कर यह किसी दूसरे से पराजित नहीं किया जा सकता ! इनमें कोई तो रती द्वारा मारा जा सकता है कीर किसी के वस के लिए कुमारी कन्या की व्यावस्यकता है। परम पराक्रमी जम नामक दैस्य मारा जा सकता है, अत उस जगत्कों सतापित करने नाले जम को तुम अपने दिव्य अर्को द्वारा विनष्ट करो । तुम्हारे विना यह श्रद्धर ससार के समस्त जीवों से भी नहीं मारा जा सकता । रग्तभृभि में मुम्तसे रहित रहकर जगत् के कटक स्वरूप उस जम को तुम उलाइ दो ।' भगवान् विष्णु के इस वचन को छुनकर दैस्यों के शुरु सहलाच इन्द्र ने सभी देवताओं को सैन्य संगठित करने के लिए पुन श्रादेश किया । श्रीर उस समय सम्पूर्ण लोकों के पराक्रम तथा तपस्या के सारमृत जो ग्यारह रुद्रगण ये वे मगवान विष्णु द्वारा सेना के अन्ननमा में वितिषुक्त किये गये बलवान् नीलेकएठवाले विकराल सर्वों की फर्यों को द्यगों पर लटकाये हुए, मस्तक पर वाल चन्द्रमा, गले में मनुष्य के मु डों की माला एव वन्तस्थल पर मयूर पिच्य से शोभायमान, त्रिशूल की चमकती हुई ज्वाला से युक्त अभी वाले, स्त्रति मयानक अुजामण्डल सम्पन्न, पीले वर्ण की उत्तुन जगजूटी से मुतिज्ञत तथा सिंह का चर्म पहने हुए कपाली तथा ईरा आदि स्द्रगण, जो भय से अमुरों को दूर भगा रहे थे, उस देव सेना के श्रवमाग में नियुक्त किये गये । कपाली, पिगल, भीम, विरूपाल, विलोहित, श्रजेरा, गासन, ग्रास्ता, गम्मु, चग्ड तथा ध्रुव —ये म्यारह महा बलवान् प्रमावशाली रुद्र है। ये सभी देवसेना की रता तथा दानवों का विनास करते हुए एवं समस्य सुरलोक निवासियों को सन्तुष्ट करते हुए मेघ के समान गरज रहें थे ! हिमाचल के समान रवेत एवं सुवर्ण के समान सुन्दर वर्णवाले कमल की माला से सुसिनिज, चलते हुए चमर तथा सुवर्ण की अनेक घंटाश्रों से सुरोभित राज्य करनेवाले चर्ड्यन ऐरांवत गज़ पर, जो विसालता में पर्वत के समान था, जिसके गण्डरचल से मद का जल चू रहा था, जो इच्छानुरूप अनेक भकार का स्वरूप धारण करनेवाला था, सहस्रमत इन्द्र आरूद होकर इस प्रकार ग्रोमित हुए जैसे हिमवान पर्वत के शिलर पर किरणामाली भगवान भारकर उदित हुए हों ! उन इन्द्र के बाएँ पाद की रला श्रमित पराक्रमशाली पवन कर रहे थे तथा दूसरे पैर की रला श्रमित देव कर रहे थे, जिनकी विकराल ज्यालाओं से सारी दिशाएँ पूर्ण हो रही थीं ! सैन्यसमेत इन्द्र के प्रष्ट माग के रलक मगवान विष्णु हुए ! श्रादिख, वसु, विद्वेदेव, मरूत गण तथा दोनों श्रिवनीयुमार—ये सब देवता गण तथा गन्यर्थ, रालस, यहा, कितर, महासर्व श्रादि देवलाओं की जातियों विविध प्रकार के विचित्र हाथियारों को घारणकर सुवर्ण के श्राम्पणों से अलंकृत हो, अपने-श्रमे विशेष चिहा से विहित हो, एक-एक करोड़ का यूथ बनाकर, अपनी-श्रमी-कीतियों को श्रमसर वंदियों के समूहों द्वारा सुनते हुए, उस संमाम मुमि में दैत्यों के बच होने से श्राति प्रसन्न हो से साम साम मुमि में देत्यों के बच होने से श्राति प्रसन्न हो से साम साम स्था हो से स्यान साम मुमि में देत्यों के सम्रहों की संख्या में स्वेत रंग के वाते ब्वबा एवं पताकाओं से सुरोभित वह इन्द्र की सेना देखों के रोक को बढ़ाती हुई श्रागे जा रही थी । ॥१-२८॥

इस प्रकार रख्यम्मि में समुपिसत दैत्यों की विशाल सेना देखकर गन्न नामक अधुर ने इस्ती का रूप वारण कर लिया और वादलों के समूहों की मौति भीपण स्वरूप में वह दिखाई पढ़ने लगा। उस दैखा ने कर में पायड़ा लेकर व्यति कोष से अपने आेठों को चवाते हुए रखम्मि में कितने देवताओं का मर्दन कर दिया और कितनों को कर से उठा-उठा कर फेंक दिया। स्थानक पराक्रमशाली उस दैखेन्द्र ने कुछ देवताओं को पर्शु द्वारा काट टाला। इस प्रकार सेना का विनाश करते हुए उसके कथर यत्, गम्पर्व तथा कितरों ने मिलकर अनेक प्रकार के विचित्र त्रमाववाले शस्त्राओं की विश्वल वर्षा की। पार, फावड़ा, चक्र, मिन्दिपाल, गुनुगर, अित दीक्ष्य छोटे माले, बड़े भाले, तथा दुःसब गुनुगरों को उन लोगों ने उस राज्यस के उपर फेंका। फिन्तु उनके इन शखाकों को वह दैत्यराज इस प्रकार निगल गया जैसे यूग का स्वामी गमराज धास के आसों को उद्सरथ कर लेता है। कोष से हिलाते हुए अपने विशाल कर की चीटों से कितने देवताओं को प्रवी पर गिराते हुए वह गज नामक दैत्य उस कठिन युद्ध में विचरण करने लगा। जिस जिस देवताओं के समूह में वह गजामुर प्रवेश करता था, उस-उस में घोर हाहाकार मच जाता था। इस प्रकार चारों और से देवताओं को से सेना को मागते हुए देखकर रुखण्य परस्पर अहंकार से पूर्ण होकर चिल्लाने लगे—'अरे अरे। पकड़ते जाओ इस दैखेन्द्र को। इस म्हल्य के मुख में गये हुए को मीज टालों। दीक्ष्य पारवाले शुलों से इसकी पकड़कर सीन लो। इसके म्हल्य में कठोर आपाल करते।' ऐसी वातें मुनकर कपाली नामक प्रथम स्ट्र को से विस्तृत नेत्र हो तीक्ष्य धारवाले शुलों से इसको पकड़कर सीन लो। इसके म्हल्य के सुख में गये हुए को भीज टालों। तीक्ष्य पारवाले शुलों से इसकी पकड़कर सीन लो। इसके म्हल्य पारवाले शुलों से इसको पकड़कर सीन लो। इसके म्हल्य में मायत हुए को आप हुणा होते।' ऐसी वातें मुनकर कपाली नामक प्रथम स्ट्र को से विस्तृत नेत्र हो तीक्ष्य धारवाले शुल को आप हुणों से स्वा में विस्तृत नेत्र हो तीक्ष्य धारवाले शुल को थाएँ हाम में

लेक्र भृतुरो को लुटिल कर रणम्मि में उस दैस्येन्ट्र के सम्मुख दौड़े । वहाँ जाक्रर दृढ़ मुट्टी में इस निर्मल शूल को थामकर कपाली ने गजासुर के गगडस्थल पर कठोर श्राचात किया । तदनन्तर रोप दस रहों ने भी र्थ्यपने निर्मल लोहे से बने हुए शुलों से उस पर्वत के समान विग्रालगरीर देखेन्द्र के ऊपर कटोर श्राघात किया। उस तीक्ष्ण शूल से त्राहत होकर लिदों से रक्तों को चुवाता हुआ वह वृष्ण शरीर दैत्यरान इस प्रकार शोभित हुआ जेसे शस्ट् ऋतु के निर्मल सरोवर में चारों श्रोर से नीले श्रीर लालवर्ण वाले कमलीं के पुष्पतमृह खिले हुए हीं । उस समय वह शरीर के चारों श्रीर हमीं के समृहों की भाँति भस्म के समान शुम्र कान्तिपाले रुद्रगणों से पिस हुत्या था। इस प्रकार चारों स्त्रोर से कठिनाइयों में फँसे हुए गजासुर ने, जिसके कानों के दोनों परुलव हिल रहे थे, अपने दातों से राम्सु के नाभि प्रदेश में कठोर प्रहार किया। दोनों रुद्धों से युद्ध करते हुए गजासुर को देख शेप नन रुद्धों ने अपने विचित्र प्रकार के असों से उस वैत्यरानु के क्यर क्रूर श्राघात किया । वे परम बलवान् रुद्र गए। युद्ध में निर्भय तथा रणमृमि में व्यवस्थित चित्त होकर युद्ध कर रहे थे । गजासुर के उत्पर श्रापात करते हुए वे स्ट्रगण इस प्रकार दिखाई पड़ रहे थे जेसे वन में मरे हुए महिप को प्राप्त कर श्रुगालों के समृह जुट पड़े हों। तदनन्तर श्रप्तस्वायक गज ने कपाली को छोड़कर दूसरी चोर प्रस्थान किया। आगे कुपित होकर वेग से उसने अन्य नवीं रुद्रों का पीचा किया श्रीर उनको अपने पैरों की चोटों, वाँतों श्रीर चपेटों से खूब मर्दित किया। इस प्रकार रुद्रों के साथ युद्ध करते हुए दैत्य जब बहुत थक गया तन कपाली नामक रुद्र ने उस देवरान् के कर को पकड़ लिया और श्रतिराय वेग से उसको खूब धुमाया । धुमाते समय ऋतिश्रम के कारण ब्याकुल हो जाने पर जब उन्होंने देला कि कुछ प्राण शेप रह गया हे और युद्ध करने की अभिलाश बीत चुकी हे तब जोर से पटक दिया। और गिरते ही उसने कटोर चर्म को उसके चारों श्रोर से रक्त चूने वाले शरीर से निकाल कर श्रपना परिधान बना लिया । इस प्रकार मारे गये उस दैस्येन्द्र को देखकर अन्य महाबलवान् दैस्यगण भय के मारे त्रस्त हो गये, श्रीर सहलों की सल्या में भाग गये । कितने रखमूमि छोड़ कर धीरे से खिसक गये, श्रोर कितने वहीं गिर पड़े । उस समय सभी दैल्यगए। गज के चर्म से श्राविष्टित कपाली रुद्र के भयकर रूप को देखकर पृथ्वीमण्डल में तथा सभी दिशाओं में सर्वत्र रुद्र ही रुद्र देखने लगे । इस प्रकार उस दैत्येन्द्र गजासुर के निधन हो जाने पर हाथी पर सवार होकर दैत्यराज निमि महाधलय कालीन मेघों के विकराल स्वरों के समान श्रति दुर्घर्ष राज्दों वाली दुन्दुभि को बजवाकर श्रत्यन्त शीधता से देवताओं की सेना को व्याकुल करता हुआ युद्ध सूमि में श्राप्रसर हुआ । जिस जिस दिशा में उस निमि दैत्य का हाथी जाता था, उस-उस दिशा से देवगण श्रति मयगीत हो हथियार छोडकर बाहन समेत माग जाते थे । अधुर के उस हाथी के मद की सुगन्धि से देवतार्थों के हाथी भी भाग गये । देवतात्र्यों की सेना के भाग जाने पर केवल पाकशासन इन्द्र त्र्याठों दिकवालों तथा भगवान् केशव के साथ युद्ध सूमि में अवस्थित शेष रह गये । अन्त में देत्येन्द्र निमि का हाथी जिस समय इन्द्र के हाथी के सम्पुल त्राया उस समय इन्द्र का हाथी भी भयकर शब्द करते हुए भागने लगा । इन्द्र द्वारा प्रयक्तर्वक रोके जाने पर भी वह रागुमूमि में तनिक भी नहीं रूक सका। तब उस भागते हुए गजराज पर आहत होकर पाकरगासन उल्टा मुख करके दानवों की सेना की खोर खिममुख हो युद्ध करने लगे। उस समय देवराज इन्द्र ने खपने वक्त से निमि के वहारयल पर घोर महार किया और गदा से उसके गज पर भी भीपण महार किया। किन्तु उनकी कोई भी परवा न कर निर्भय पौरुगशाली निमि ने अपने मुद्दगर से पैरावत पर घोर आघात किया। युद्धभूमि में दैत्य के मुद्दगर हारा खाहत देवराज का हाथी अपने पिंदले पैरों से प्रथ्वी पर पहाड़ की मौति गिर पड़ा। किन्तु खमर गजराज वह पैरावत पुनः लाघवपूर्वक शीध ही उठ खड़ा हुआ और फिर निमि के हाथी से मयभीत होकर तुरन्त रख से मागना प्रारम्म किया। उसी समय प्रचुर परिनाण में छोटे-छोटे कंकर्ण और घृलि के कर्णों से युक्त सीक्ष्य वाष्ट्र जीरों से बहने लगी। ॥२ र - ६ था।

तदनन्तर रणमृमि से पेरावत के भागने पर भी इन्द्र के सम्मुख युद्ध में पर्वत के समान अचल निमि का वह हाथी फिर दिखाई पड़ा । उस समय रक्त के प्रवाह से वह गेरु के सरोवर से सुराभित पर्वत की धाँति दिलाई पड़ रहा था। तय धनपति कुवेर ने ऋपनी बंडी भारी गदा को उठाकर बड़े येग से उस दैत्य के हाथी के ऊपर महार किया । जिससे उसके मस्तक से दैत्येन्द्र निमि नीचे गिर पड़ा झीर वह गजराज गदा की उस भीपरा चोट से विल्कुल मूर्च्छित हो गया। उस समय धापने दातों से प्रथ्वी को विदारित कर एक गिरिराज की भौति वह नीचे गिरा था। उस गज के गिर जाने पर चारों ज्योर से देवताओं की सेना में हाथियों के दहाड़ने से, घोड़ों के हिनहिनाने से, धनुर्धारियों के प्रत्यज्ञ्चा बजाने से महान् भीपरा नाद होने लगा। तब उस गज को मरा हुआ तथा निमि की युद्ध से विमुख होते देख, और उधर देवताओं की सेना में इतना घोर राज्य होते धुन श्रत्यन्त कोषी जन्म नामक श्रधुर इतना कुद्ध हुआ। जैसे घी डालने से ऋग्नि प्रशृद्ध होता है। क्रोध से लाल नेत्रवाले उस ऋसुर ने ऋपने धनुष पर तीक्ष्य वायों का संधान कर देवताओं से कहा — 'सड़े हो जाश्रो।' श्रीर यह कहने के बाद सारथी को युद्धमूमि में चलने के लिए उसने प्रेरित किया । बेग से चलते हुए उस महाश्रमसुर की एवं उसके रथ की ऐसी शोमा हुई जैसे उदयाचल पर उदित सहहों सूर्यों की तथा उनके रथों की शोमा होती हो । किंकिएी के समूहों की माला से झुरोमित, पताका संयुक्त, चन्द्रमा के समान श्वेत शुभ्र छत्र से व्यलंकृत सुन्दर रथ पर व्यारूढ देवताची के सेनिकों के हृदयों को विलोखित करता हुआ वह सम्प्रल दिलाई पड़ा । रण्म्मि में सम्प्रल श्राये हुए उस देरयराज को देलकर अपने धनुष पर इन्द्रने निर्भय होकर एक तैलधीत अर्धचंद्राकार लक्ष्यपर न चूकनेवाले वाए। को चढ़ाया। वृत्र के राज़ इन्द्र ने भ्रपने उस श्रर्धचंद्राकार वांगा से उस देख के वाग सहित घनुष को काट दिया । देखराज जग्म ने रीव्र ही उस धनुप को छोड़कर बेगपूर्वेक एक दूसरा मार सहन करने में सराक्त धनुप धारण किया । श्रीर उस पर तैलपीत कमी विफल न होनेवाले सर्पों के समान विकराख कई वार्खों का संघान किया । उन वार्खों में से दस वार्गों द्वारा उसने इन्द्र की कुक्ति में आघात किया और तीन वार्णों से हृदय में तथा दो वार्गों से दोनों कंघों में प्रहार किया । इन्द्र ने भी उस दैत्यराज जम्म के लिए ऐसे ही प्रमाक्शाली वाणों को छोड़ा। किन्तु इन्द्र द्वारा छोड़े गये वाणों को अपने समीप पहुँचने के पहिले ही उसने अपने अग्नि की ज्याला के

समानं भीपण वार्गों से आकारा में ही दस खरहों में परिणत कर दिया। तब देवराज इन्द्र ने अति प्रयत करके श्रपने वाण समृहों द्वारा जम्म को इस प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे वर्षा काल में मेघों से नम-मगुडल म्याच्छादित हो जाता है । सदनन्तर दैत्यराज जम्म ने भी श्रपने तीक्ष्ण वार्गो द्वारा इस-प्रकार इन्द्रं के वार्यों को निप्फल कर दिया जैसे प्रचयड वायु मादलों के समूहों को दिशाओं के मुखों पर से खिल-भिन्न कर देती है । इस प्रकार कोघ के वेग में जब इन्द्र उस दैस्यराज की कोई विशेप हानि नहीं कर सके तब उन्होंने श्चरयन्त श्रद्भुत गन्धर्वोस्त्र का प्रयोग किया । उसके उठे हुए तेज से श्रनेक प्रकार के तीरण श्रादि से सुप्तिज्जित गन्धर्व नगरों से, जिनके व्यत्यन्त व्यद्भुत व्याकार थे क्योर जो चारों श्रोर से श्रहत्रों की वृष्टि कर रहे थे, आकारा मण्डल एकरम ज्यास गोचर होने लगा। उन अस्त्रों की वृष्टि से गारी जाती हुई दैत्यों की महती सेना अनुपम पराक्रमशाली जन्म की शरण में आई । उस समय सहस्रनेत्र इन्द्र द्वारा स्वयं पीडित तथा न्या-कुलित हृदय दैत्य त्रयने मंगलमय समाचारों को स्मरण करता हुत्रा भयभीत होकर त्र्यानेवाले उन सैनिकों का शरणदाता बना । दिति के पुत्र उस अभ्भासुर ने तब मीसल नामक ऋस्त्र का प्रयोग किया, जिससे समस्त जगत् लौहमय मुसलों से व्याप्त हो गया । एक-एक पर प्रहार करने वाले उन परम श्किशाली मुसलों से गन्धर्वास्त्र द्वारा बनाये गये गन्धर्व नगर भी जब छिप गये तब दैत्य ने एक दूसरे गान्धर्व नामक अस्त्र को देवताओं की सेना पर छोड़ा । जिसके एक-एक प्रहार से हाथी, घोड़े, महारथी, रथ, उनके अरवों की सैकड़ों श्रीर सहकों की संख्या को उसने श्राति गीमता से विनष्ट कर दिया । तन सुराधिपति इन्द्र ने श्रपने त्वाप्ट्र नामक श्रस्त्र का प्रयोग किया । स्वाप्ट् श्रस्त्र के संधान किये जाने पर रणमूमि में श्रमिन की भीपण लप्टें उठने लगी । सदनंतर यंत्रों से युक्त कभी विफल न होने वाले दिव्य अस्त्रों का प्रयोग भी उसने किया । उन यन्त्रों से व्याकारा में वितान ( मरहप ) की तरह श्रावरण का उठा । उस वितान से मुसल अस्त्र का प्रभाव शान्त हो गया । उसके शान्त हो जाने से जम्मासुर ने यत्रों के समूहों को नष्ट करने वाले शैलाख का श्रमिसंघान किया, जिससे व्याम निवने बड़े पत्थरों की शृष्टि होने लगी। तब त्वाप्ट्र श्रस द्वारा उत्पन्न यन्त्रों के समूह पत्थरों की वृष्टि से काटकर तिल रूप में परिएत कर दिये गये। इस प्रकार वे शैलास्त्र यन्त्रों को तिलगः काटकर राजुओं के ऊपर श्रतिवेग से पृथ्वी को विदारित करते हुए भीपण रूप में गिरने लगे । तदनन्तर सहस्त्रनेत्रों वाले इन्द्र ने कझास्त्र का अभिसधान किया; जिससे पत्यरों की वर्षा चारों त्रोर से विन्न-भिन्न हो गयी। शैलास्त्र के शान्त हो जाने पर पर्वत के समान विशाल त्राष्ट्रतिवाले श्रतिपराक्रमी जम्मासुर ने निर्मय होकर ऐपीक नामक अस्त्र का प्रयोग किया । उस ऐपीक अस्त्र से इन्द्र का प्यारा वज्रास्त्र विनष्ट हो गया । अत्यन्त प्रभावशाली तथा उत्तम ऐपीक व्यस्त्र के प्रयोग करने पर रथीं तथा हाथियों के समेत देवतात्रों की सेना जलने लगी । इस प्रकार जलती हुई श्रपनी सेना को देलकर देवश्रेष्ठ पाकशासन इन्द्र ने ऋति तेज से ऋपने श्राम्नेय नामक ऋस्त्र का प्रयोग किया जिसके प्रभाव से वह श्रमुत्र प्रभावहीन कर दिया गया । उस श्रमुत्र के विनष्ट हो जाने पर इन्द्र का पावकास्त्र पञ्चलित हुया,

<sup>ौ</sup>दोनों हाथों के फैलाने से जितना अन्तर होता है उसे न्याम कहते हैं।

जिससे स्य श्रीर सारथी समेत जम्मासुर का सारा रारीर जलने लगा । उस श्रस्त्र से प्रतिहत होने पर प्रमाव-राली जन्म ने श्राप्ति भी लप्टों को सान्त करनेवाले वारुसाक्त्र का प्रयोग किया । जिससे वेगपूर्वक फड़कती हुई विजली की लताओं से संयुक्त गम्भीर मृदंग की मौति घ्वनि करनेवाले बादलों से समस्त श्राकारा-मरडल पृरित हो गया । उस समय त्राकाश से गिरती हुई हाथी के शुग्रटादगढ की मीति मोटी वल धाराच्यों से समस्त जगत् पृरित होकर ंशोभित होने लगा । इस चहन के प्रमाय से आग्नेय चहन एकदम शान्त हो गया । मुराधिप इन्द्र ने अपने अस्त्र को शान्त हुआ देख मेघों के समूहों को नारा फरनेवाले बायन्य नामक चस्त्र का प्रयोग किया। यायन्यास्त्र के प्रमाव से मेघमग्रहल के व्हिल-मित्र ही जाने के कारण ब्योम मगहल नीले कमल के दल के समान निर्मल ही गया। खति प्रचयड यायु के द्वारा केंपाये गये खसुर-**इन्द युद्ध मृमि में श्रति** बलबान् होकर भी जब थम नहीं सके तब जंमासुर स्वयं उस प्रचंड वांयु को रोकने के लिए दस योजन में बिस्तृत पहाड़ के रूप में हो गया, जिस पर व्यनेक प्रकार के बोड़े गये हथियारों के उद्दर तेज से वृत्तों की पंक्तियाँ प्रकारामान हो रही थीं 1 इस प्रकार देखेन्द्र जम्म के पर्वताकार होने पर जन बायु शान्त हो गयी तब शतकतु इन्द्र में बज्जमयी थाति घोर व्यशनि (विजली) उस राज्रू सेना पर फ़ेंकी । गिरी हुई विजली से उस पर्वतस्थपारी दैत्येन्द्र की सारी कन्दरायें किन्न मित्र हो गयीं, चारों श्रोर से बहुनेवाले भारने बिनष्ट हो गये; इस प्रकार उसकी वह पर्वत रचना की माया समाध हो गई। रीलमाया के निष्टत हो जाने पर मदोन्मत्त दैरयेन्द्र एफ महाभीषण महान् गिरि के समान विकराल हाथी के रूप में परि-यात हो गया। उसने पेरों से देवताओं की सेना का मर्दन करना प्रारम्य किया श्रीर दातों से कितने देवताओं का संहार कर दिया। कितनों की पीठ अपने शुग्द में लपेट कर तोड़ दी। देवसेना का यिनारा करते हुए उस दैत्येन्त्र को देखकर धृत्रामुर इन्द्र ने त्रैलोक्य को कंपित करनेवाले नरसिंह नामक अक्त्र का अमिसंघान किया । मंत्र के प्रमाव से रणमृमि में काले रंग की दाड़ों से भीपण अहहास करनेवाले, आरे . के समान विकराल नर्खोवाले सहस्रों सिंह यिचरने लगे । उन सिंहों द्वारा फाड़े जाने पर उस श्रद्धर ने श्रपनी गज की वह माया छोड़ दी स्त्रीर फिर सी फर्गों से युक्त-स्रति भयानक सर्प का स्वरूप प्रहरा किया । उस महाबीर ने अपनी विपेत्ती रवामों से देवताओं की क्षेत्रा को विरोप रूप से जला दिया ! तब सुन्दर सुजाओं बाले इन्द्र ने अपने गारह नामक अर्ध्न का प्रयोग किया । उस अस्त्र से सहलों गरुड निकल पड़े । युद्ध मृपि में उन गरुडों ने बन सुनंग रूपधारी जम्मासुर को पकड़कर टुकड़े सुरु दिये, तन उस दैत्य की वह माया भी बिनष्ट हो गई । माया के बिनष्ट हो जाने पर महान् पराक्रमी जंभासुर ने श्रपना चंद्रमा तथा सूर्य के मार्ग में म्रमण करनेवाला एक अनुपम रूप बनाया श्रीर मुँह फैलाकर देवताओं के स्वामियों की निगल लेने की कृर चेष्टा की। पाताल लोक तक तालु को फैलाये हुए उस दानव के अतिमयानक सुख में महारथियों एवं हाथियों के समेत देवताओं की सेना प्रविष्ट होने लगी । इस प्रकार उस महावलवान् दैत्य द्वारा सेना के निगल लेने पर देवराज इन्द्र वाहन समेत ऋति दीन हीन दशा को पहुँच गये। उनके बाहु परिश्रम से क्लान्त हो गये। उस समय क्या करना चाहिये—इसका विचार उनके मन में नहीं त्या रहा था।

सव उन्होंने भगवान् जनार्दन से यह बात कही-—हे 'भगवन् ! इसके बाद श्रव हमें क्या करने के लिए शेप रहा ? जिसके करने से इस दैत्य के साथ युद्ध में हम लोग विजयी हो सकते हैं ।' इन्द्र की ऐसी वार्ते सुन उदारचेता विप्ता ने कहा—'पुरन्दर ! इस समय मयमीत होकर इस मयानक युद्ध की तुन्हें छोड़ना नहीं चाहिये । रीघ ही रात्रु के विनास के लिए तुम भी ऋपनी महामाया का विस्तार करो । समर्थ इन्द्र ! यह पराक्रमी दैत्य मेरा जाना हुऱ्या है। श्रज्ञान में मत फँसो, रीघ्र ही दूसरे ऋस्त्र का स्मरण (पयोग) करो । हिर की ऐसी चार्ते छुन देवराज इन्द्र ने ऋति कुद्ध होकर उस दानव के संहारार्थ एकाम नित्त हो अपने नारायण नामक अक्ष्य का अभिसंघान किया, और उससे दैत्य की छाती में कठोर महार किया। किन्तु इन्द्र के वाण छोड़ने न छोड़ने तक ही वह भयानक दैत्यराज श्रपना भीषण गुल फैलाकर चलाही भर में गन्धर्य, कितर, सर्प एवं राह्यसों की तीन लाल सेना को निगल चुका था। इसी बीच वह नारायगास्त्र उस ऋसुर के वन्तस्थल में जा लगा। उस महान् प्रभावराली ऋस्त्र से घायल होकर मिनहृदय वह ऋसुर राज रक्त गिराने लगा । जिससे उस ऋसुरनन्दन ने उद्गार (वमन) की किया से अपने उदर में स्थित उन निगले गये वीरों को बाहर निकाल कर एक रखागार ही उपस्थित कर दिया । उस श्रास्त्र के प्रभाव से दैरंय का वह रूप विनष्ट हो गया । उसके बाद ही वह आकाशमार्ग में अंतर्हित हो कर आँखों से श्रोमल हो गया । श्राकारामगडल में श्रवस्थित उस दैरयेन्द्र ने श्रॉलों से दिखाई पड़नेवाले उन श्रस्त्र गस्त्रीं से देवताओं की सेना पर प्रहार करना प्रारम्भ कियां, जो उस संहार कार्य में प्रमुख कारण थे। भाले, फावड़े, चक, याण, सुद्गर, वज, तलवार, कुठार, भिदिपाल और तोहे की बनी हुई श्वंखलाओं या फंदों की, जो कभी विफल एवं नष्ट नहीं हो सकते थे, उस भयानक घाकृतिवाले ऋदुर ने देवताओं की सेना पर बरसाया । श्रति भयानक देखों द्वारा बरसाये गये उन श्रह्मों से कटे हुए हाथों एवं कुरहल समेत मस्तकों तथा हाथी के शुरह के समान वीरों की विशाल जघात्रों से सारा प्रथ्वी तल पट गया । पर्वत के समान विशास श्राकृतिवासे हाथियों तथा सारथी समेत चक्का धुरी श्रादि से विहीन रथों से श्राकीर्ख होने के कारण मास तथा रक्त से एकदम कीचड़ के रूप में सनी हुई, रक्त के तालायों में उठनेवाली लहरों से युक्त एवं पर्वत शिखर के समान विशाल वीरों के शव समृहों से श्राकीर्यो पृथ्वी उस समय चलने योग्य नहीं रह गई थी। कंटे हुए मस्तक वाले कवंधों के नृत्य से व्याप्त, धायल शरीरों से निकलते हुए गांस तथा रक्त की की वड़ से युक्त, त्रैलोक्य के सभी देहधारियों के विनाश के कारण उस युद्ध मूमि में रुद्ध , श्रुगाल तथा कींपे अत्यन्त प्रसन्न हो रहे थे । कहीं पर शव से आखों को खींचता हुआ कीआ ऊँचे स्वर से बोल रहा था, कहीं पर शृगालों के समूह शव की मारी श्रॅंतरी सींचते हुए चले जा रहे थे, कहीं पर श्रपनी चोचों से मांस को चत्राता हुआ श्राति विकराल बगुला बैठा हुआ था। कहीं पर कुत्ते की जातियाले गीदड़ श्रादि मरे हुए दीर के शरीर से मांस ले जाते हुए दिखाई पड़ रहे थे। कहीं पर कोई एक गीदड़ हाथी के रक्त को उसकी श्रॅंतड़ी फाड़कर पी रहा था, कहीं पर मरे हुए घोड़ों के समूह कुचों के समूहों से इधर-उघर सीच कर लाये जा रहे थे 🏿 रक्त रूप मदिश भरपूर पान करनेवाले पिशाचों के समुदाय कहीं पर श्रपनी

हित्रयों के साथ श्रति भनीद में उन्मच होकर शीधतापूर्वक इघर-उघर धूम, रहे थे । एक पिशाच की पत्नी कह रही थी--'हे प्रिय ! वह दिखाई पड़नेवांला खुर (पैर) मुम्ते भला मालूम हो रहा है श्रतः उसे मेरे लिए तुम ला दो । यह दिसाई पड़नेवाला कमल के समान सुन्दर हाथ मेरे कानों का मूपए। होगा । एक दूसरी पिशाचिनी उस समय अपने पति के सलिकट न रहने के कारण शव की चर्ची को अमर्प के साथ देख रही थी । कोई दूसरी विशाचिनी घने परलवीं के शीवल पतों के दोनों में शव के मूद् चर्म को फाड़कर गरम-गरम मदिरा की भौति रक्त को अपने हाथों से अपने पति को पिला रही थी। कोई यहा की कामिनी जिस प्रकार युच कुठार से काटा जाता है उसी प्रकार हाथी के दातों की लेकर उसकी गएडस्थल को चीरकर उसके श्रेष्ठ गज्यका को लेकर उसीके द्वारा व्यपने प्रियतम को प्रसन्न करने की श्रमिलाया कर रही थी । उस समय यदा तथा राजसमणा मांस समेत रक्त का मंदिरा के समान यथेच्छ पान कर रहे थे। एक पिछाच की सी नरें हुए अरव के रक्त की, जो उसके वालों से दुर्गन्य यक्त हो रहा था. अपने हाथों में लेकर कह रही थी- मेरे लिए किसी दूसरे शीघ ही मरे हुए जीव का रक्त लाखी. इमग्रान में दिखाई पड़नेवाले ये पुराने मरे हुए जीव हमारे लिए पथ्य नहीं हो सकते ।' पैसा कह कर उसने मनुष्य के शुव को छोड़ दिया श्रीर किञर के मुख की प्रयंसा की । 'यह दिलाई पड़नेवाला हायी बदाप मर जुका है, पर फिर भी हम लोगों को सब दे रहा है। दानव का मुख में अकेली ही नहीं खा सकती! — यहाँ की खियाँ इस प्रकार की बार्ते अपने पतियों से कर रही थीं ! दूसरे फूछ पिग्राच यस तथा रास्त्रसगण् प्रपने हाथों में लप्पर लेकर कह रहे थे 'अरे श्रति मोजन करनेवाले ! सुम्कको भी कुछ दो ।' कुछ श्रन्य पिराचिगण रक्त की नदियों में खूब नहाकर श्रपने देवताओं तथा पितरों का मांसों से तर्पेण कर रहे थे श्रीर छोटी नौका वा घन्नाई की माँति तैरते हुए हाथियों के कटे हुए शरीरों पर स्थित होकर रक्त के सरोवरों में तैर रहे थे ॥६६-१४४॥

इस प्रकार श्रांति संकटापक्ष उस देवासुर संपाम में मानी तथा तुर्जय वीरगण् मय छोड़फर पुनः युद्ध फरने लगे। महाबतवान इन्द्र, धनपति कृवेर, वरुण, पवन, श्राम, यगराज, निज्ञति श्रांदि वीर देवगण् दिव्य श्रांकों को लेकर श्राकार मार्ग में दानवों को लक्ष्य करके प्रहार करने लगे। किन्तु देवताओं के वे सभी श्राल, जो देखों को लक्ष्य करके छोड़े गये थे, व्ययं हो गये। ये लोग श्रांति कोधाकुल होकर एकत्र हुए श्रीर त्रामुलचनि कर युद्ध करते-करते श्रक से गये, परन्तु दैत्यों की गित का उन्हें पता भी नहीं लगा। देखों के श्रांते से धायल श्रंगों वाले वे देवगण् उस समय यह नहीं विचार कर पाते थे कि श्रव क्या किया जाय ? इस प्रकार वे श्रापस में शीत से व्याकुलित भी की मौंति श्रवसन्तन हो। गये। देवताश्रों की ऐसी दर्या देखंश्रर विच्या मगवान् ने इन्द्र से कहा—दिनेन्द्र। श्रव सुम उस ब्रह्माल को स्मरण करो, जिसके द्वारा कोई भी श्रवच्य नहीं है। विच्या के ऐसा कहने पर इन्द्र ने श्रपने, महातेजस्थी प्रकास का स्मरण किया। ॥१९७५-१९०॥

तदनन्तर परम बुद्धिमान् इन्द्र नित्य रात्रु थीं को विनष्ट करनेवाले मंत्र द्वारा मली भाँति सुप्जित

अभिमंत्रित उस प्रक्षाल को श्रपने शत्रु के विनास कार्य में श्रपने श्रजेय धनुष पर श्रारोपित कर, मंत्रीच्चारण करते हुए समाधि में लीन-से हो गये । इन्द्रियों को वश में कर उन्होंने दैत्य के वध करने की नीयत से उक्त वाण् का अभिसंधान किया श्रीर प्रत्यञ्चा को कर्णपर्यन्त सींचकर उस परम तेजस्वी वाण् को, जिसकी लप्टें ज़ारो<sup>ं</sup> खोर फैल रही थीं, कपर श्राकाश मएडल की श्रोर मुखकर के छोड़ दिया। जन श्रमुर ने ब्रह्माल को छोड़ते हुए देखा तो श्रपनी सारी माया छोड़कर वह पृथ्वी पर चुपचाप बैठ गया श्रीर कींपते एवं सूखे हुए सल, वल तथा शरीर से एक दम व्याकुंल हो गया। उसमहा रण में इन्द्र द्वारा छोड़ा गया मंत्र द्वारा श्रभिमंत्रित यह बाख अर्धवन्द्र के श्राक्षार में परिण्त हो गया। इन्द्र के शरासन से छूटते ही बह श्रपने श्रमुपम तेज से नवीन सूर्य की कान्ति को तिरस्रुत करता हुत्या लक्ष्य पर जा गिरा। उस वार्ण के छूटने से किरीट की मिएयों की कान्ति के पुत्रों से आकीर्या, अनेक प्रकार के सुगंपित द्रव्य एवं पुत्यों से सुवासित, श्रति परिमाण में घुएँ से विरी हुई श्रमि के समान फेरों से संयुक्त जम्मासुर का शिर कुरहल समेत रग्गमूमि में आ गिरा । इस प्रकार जम्भासुर के मारे जाने पर सभी देखगण रगा से विसुख होकर भग गये श्रीर अपने-अपने संकल्पों को छोड़ कर वहाँ गये, वहाँ पर स्वयं तारकासुर विद्यमान था । ॥१५१-१५५॥

तारकासुर अपने सैनिकों को अति भयभीत देख तथा सेनापति दानवेन्द्र जम्म की रण न्मि में देवताओं द्वारा मारा गया छनकर व्यत्यन्त कृद्ध हो उठा व्योर श्रात्यन्त गर्व, क्रोच, पराक्रम तथा श्राविष्कार से संयुक्त एवं विना फिसी रूप रेखा के विचित्र मनोभावों में पाप्त हुआ अर्थात् इन सब कारणों से उसकी एक विचित्र दशा हो गई । तय सी गरुड के समान वेगशाली रथ पर आरूढ होकर दैत्येन्द्र तारकासुर ने ऋति क्रोध से युद्ध मूमि में प्रस्थान किया। उस समय वह सभी प्रकार के हथियारों से संयुक्त था। सभी पकार के अलों से छुरचित था। त्रैलोम्य के समस्त ऐरवयों से सुसम्पन्न था। उसका विस्तृत एवं महान मुंख शोभायमान हो रहा था। इस प्रकार वहुत विशाल सेना से चारों स्रोर घिरकर वह रीप्र ही युद्ध के लिए नीचे उतर श्राया । उसने जम्माप्तुर के श्रक्षों से समस्त श्रंगों में श्राति घायल पैरावत हाथी को छोड़कर उस स्थ को चारों श्रोर से घेर लिया, जो इन्द्र के तेज से मातलि द्वारा रिच्त या, तपाये हुए सुन्दर सुवर्ण के श्राम्एणों से श्राम्पित था, बहुमूल्य रहीं से चटित था, चार योजन में विस्तृत था, सिद्धों के समूहों से संयुक्त था, गन्धर्व एवं किन्नरों के सुन्दर गीतों से गुंजित था, श्राप्तराश्चों के मृत्यों से संकुलित था, सभी प्रकार के श्रास-गुर्खों से भरा हुआ या श्रीर विचिन्न उज्ज्वल रंग फा था। उसी बीच में गरुडवाहन भगवान विष्णु के समेत सभी लोक पाल भी थिरे हुए थे। उस समय समस्त पृथ्वी चलने लगी, प्रचणडवायु बहने लगी, ससुद्रगण उछलने लगे, सूर्य की कान्ति मलीन हो गई । समस्त संसार में श्रंपकार वा गया। श्राकारा में तारागण उदित हो गये। श्रखों के समूह प्रकाशित होने लगे । दोनों श्रोर की सेना मय से काँपने लगीं । एक श्रोर से दैत्यराज तारक तथा दूसरी श्रोर से देवताश्रों का समूह था। 'पूर्क और समस्त लोकों का क्लेश था और दूसरी ओर जगत् का पालन था। इस प्रकार सुर एवं ऋसुर के मेद से समस्त चराचर जीव वहाँ पर इकट्टे हुए थे। वे दो मार्गों में विमक्त होने पर भी दर्शकों की भौति एक समृह में दिखाई पड़ रहे थे। तीनों लोकों में जितनी बस्तुएँ श्रपनी सचा में उपस्थित थीं, वे सभी श्रपनी विमृति को प्रकाशित करती हुई वहीं दिखाई पड़ रही थीं। देवताओं तथा दानवों की तपस्या के माहात्म्य से उस युद्ध मृभि में श्रास, तेज, धन, धर्य, सैन्य बल, साहस, पराक्रम—ये सभी सन्त्व एवं तेज के समृह के रूप में दिखाई पड़ रहे थे।॥१५६-१६१॥

. सम्मुल व्याते हुए देलकर तारकामुर के हृदय में इन्द्र ने तिरले नव वार्यों से महारं किया, जिनके श्रममाग श्रमि की भौति विकराल एवं दाहक थे। दैत्येन्द्र ने इन्द्र के उन नंब वार्गों की, जो उसकी झाती पर लगे हुए थे, कोई भी परवा न की और अपने नव-नव वार्णों से एक-एक देवताओं पर प्रहार किया। उसके वे बाग समस्त संसार का विनाग कर देने में समर्थ ये और अनुभाग में अति सुक्ष कील की भौति नुकीले थे। तय देवताओं ने भी युद्ध में घनघोर वार्गों की वृष्टि की । आगे भी लियों के ऋजल प्रवाहित होने वाले अश्चमवाह की मौति वे निरन्तर वृष्टि करते ही रहे, किन्तु दानव उन्हें श्रपने पास पहुँचने के पूर्व ही इस प्रकार नष्ट कर देता जैसे सुपुत्र व्यपने दुरचरित्रों से परम पवित्र परम्परागत निर्मल झुपतिष्ठा से युक्त व्यपने उच्च एवं विस्तृत परिवार का विनास कर देता है । इस मकार अपने वास्में से उस अधरेन्द्र ने देवताओं द्वारा र्फेंके गये उन वार्खों के जालों को बिक-भिक्ष कर पृथ्वी तथा दिसाओं को आकीर्य कर दिया। अपने स्यान पर त्याये हुए देवतार्थ्यों के बाणों के मूल मागों को उसने छपने उन वाणों के सन्द्रों से, जिनके अप्रमाग अतितीक्ष्ण ये, जिनके पीछे उड़ने के लिए फंक और विहें की पूँछे लगी हुई थीं, कान के समीप तक हाथ लाकर पराक्रमपूर्वक सींबकर लक्ष्य पर छोड़े गये थे, सुवर्ण तथा चौंदी के समान उज्जवल वर्षों के थे, इस प्रकार काट दिया जैसे विकल्प पूर्व ग्रास्तार्थों द्वारा संशय में पड़े हुए सिद्धान्त या तत्त्व। तदनंतर दानव ने श्रपने सी बाखों द्वारा इन्द्र पर भीषण प्रहार किया । उसने नारायण पर सत्तर वाखों ' से, श्रमि पर नंबने बाखों से, वायु के शिर पर दक्ष वाखों से, यमराज पर दस बाखों से, धनाध्यक्ष फुबेर पर सत्तर घाओं से, बरुए पर श्राठ बार्यों से भीपए महार किया । दैत्यराज ने वीस बार्यों से तथा फिर डुगरा श्राठ वार्यों से निर्ऋति पर आधात किया । फिर एक-एक देवताओं पर उसने दस-दस वार्यों द्वारा कठोर प्रहार फ़िया । फिर देस्य ने सीन शीव्रगामी वार्खों से मातलि पर द्याघात किया और दस बार्खों से गरुड को घायल फिया । फिर उसने श्रेपने तिरहें वायों से देवताश्रों के कवच एवं घनुप को तिलवत् काटकर हुकड़ा-टुकड़ा कर दिया, जिससे देवता लोग कवन घनुष तथा वास्तों से एकदम हीन कर दिये गये। ॥१७०-१८२॥

तव उस महायुद्ध में लोकपाल तथा देवतागण अतिशय कुद्ध होकर दूसरे-दूसरे धनुप धारण कर चारों त्रोर से फिर त्रा गये त्रीर अपने त्र्यचन त्र्यच्य वार्गों द्वारा दैत्येन्द्र को श्राहत करने लगे । जिससे अति कोच युक्त हो लाल-लाल नेत्र किये हुए दैत्येन्द्र ने श्रीक्ष के समान भीषण एवं विकराल वार्गों की दृष्टि देवतात्रों पर पुनः की । श्रमर्ष से श्रीत लालनेत्र हो दैत्येन्द्र ने भी देवतात्रों पर श्रीक्ष के समान 'विकराल वार्गों की विपुल दृष्टि की श्रीर श्रीत्र ही महाप्रलय कालीन श्रीम की भाँति एक विकराल वार्ग लेकर सुन्दर भुजाश्रोंबाले इन्द्र के वन्तस्थल पर घोर पहार किया, जिससे श्रातिशय व्याकुल होकर देवराज इन्द्र भी अपने रथ पर बैठे हुए फॉपने लने । असुर ने श्राकारामण्डल में सहलों सूर्य की भौति परम प्रतापी विप्ताु भगवान् को देखकर कीडा समेत दो वाणों से उनके कंघे के मूलमाग में प्रहार किया, जिससे केशन का शार्क धनुष उनके श्रामे गिर पड़ा । तदनंतर दैत्यराज उस तारकासुर ने श्रमेक वार्णों से प्रेतों के स्वामी यमराज को तथा उनके बाएँ भाग में बैठे हुए वसु को एकदम तुच्छ मानते हुए विधिवत् आहत किया । फिर अगिन के समान विकराल वार्णों से जल के स्वामी वरूण के शरीर को वेघकर उसने उन्हें सुला दिया । फिर ग्रीघ्र ही श्रपने श्रानि के समान वाणों से राद्यसों को दसों दिराश्रों में श्राति भयशीत कर दिया। इस प्रकार श्रासुरस्वामी उस तारकासुर ने ऋपने तीक्ष्ण वार्को द्वारा लीला करते हुए वायु को भी विहल कर दिया। थोड़ी देर बाद चेतनता प्राप्त कर स्वयं विद्याु भगवान् , इन्द्र, ऋग्नि श्रादि देवतागरा श्रांति तीक्ष्ण वार्यों को एकत्र कर उस प्रचएड तारफ दैत्य के साथ विप के ग्रास के समान मयदायी चाति घोर संगाम करने लगे । श्रीर उस समय हिर ने अपने धनुप की डोर को खींचकर तीक्ष्ण वार्यों द्वारा दैत्यसज तारक के सारथी को मार गिराया तथा साथ ही उसके वत्तस्थल में भी कठोर पहार किया। अग्नि ने उसके स्थ की ध्वना की, महेन्द्र ने किरीट को, धनाध्यक्त कुनैर ते सुवर्ण जटित प्रष्ट भाग वाले धनुष को, यमराज ने बाहुदगड को, वायु ने रथ के अवयवीं को श्रीर राह्मसी के स्वामी नित्रहित ने कवच को काट गिराया । तब दैत्यनाथ तारक ने गुद्ध में देवताश्री के इस महान् एवं सत्य पराक्रम को देखकर श्रपने दोनों उग्र मुजदराहों की सहायता से रणामृमि में सहस्रनेत्र इन्द्र को मारनें के लिए एक मयानक मुद्गर छोड़ा । व्याकाशमार्ग से व्याते हुए कभी विफल न होनेवाले उस भीषण मुद्गर को देखकर पाकशासन इन्द्र रथ से कृद कर पृथ्वी पर आ गर्ये । उधर मुद्गर घोर शब्द करता हुआ रय के जुप पर गिरा, जिससे रथ तो चूर्ण हो गया किन्तु उसी पर स्थित सारथी मातलि नहीं मरा । फिर दैल्य ने पराजी लेकर केराव पर महार किया जिसले व्यचित होकर वे गरुड के कन्यों पर दुवक गये। तदनन्तर त्तलवार लेकर उसने राज्ञसराज निकाति के बाहन की काट डाला । सुशुपिड से उस दैस्य ने यमराज की बाहन पर से नीचे गिरा दिया । भिदिपाल लेकर ऋग्नि के शिर पर कठोर श्रापात किया । बायु को श्रपनी दोनों बाहुक्रों से भक्तमोड़ कर पृथ्वी तल पर पटक दिया। ऋति ऋद होकर धनुप की छोर से धनाधि-पित कुनेर को खूद पीटा । फिर देवताओं के समृहों में से एक-एक पर उस श्रमित विक्रमशाली श्रमुरेन्द्र ने श्रसख्य श्रह्त्रों द्वारा घोर प्रहार किया । द्वागा भर में फिर चेतनता प्राप्त कर सर्वपथम विष्णुभगवान् ने श्रपने दुधर्प चक्र से, जो उसके मांस तथा रक्त से सिचित था श्रीर मांसाहार करनेवाले देखों की स्रोर सदा उन्मुल रहता था, उस दैस्पेन्द्र की छाती में घोर प्रहार किया । सूर्य के समान जाज्वल्यमान दैत्येन्द्र की छाती में यह चक्र जाकर गिरा और उसके शरीर में टकरा कर वह इस प्रकार टूट-फूट गया जैसे पत्थर पर गिर कर मीले कमल का फूल छित्र-मित्र हो जाता है। तदनन्तर महेन्द्र ने श्रपने चिरकाल से पूजित वज्र को, जिससे उनको इस दानवेद्द के युद्ध में विजय की पूरी त्र्याया थी, छोड़ा; किन्तु शौर्यराली तारकासुर के शरीर को प्राप्त कर वह प्रकाशमान बज़ भी सैकड़ों कोटे-कोटे टुकड़ों में परिशत हो गया और एकदम वैकाम हो गया । त्तव वायु ने ऋपुर के बच्चस्थल पर व्यतिशय तेज से श्राध्न के समान जलते हुए वज्र के समान प्रभावकारी अपने अंतुरा को घोड़ा किन्तु वह भी एकदम नष्ट हो गया। इस प्रकार तेजस्वी अंतुरा को रणुगृनि में नष्ट हुया देख बाय ने पाँच बोजन में फैले हुए पुष्पित बन्नों तथा विशाल कंदरायों से सरोभित एक बहुत महे पर्वत को उठाकर उसके ऊपर फेंका । उस विग्राल पर्वत को, ऊपर चाते देखकर देख ने हँसते हुए कीडा में रेंदा पकड़ने के समान बाएँ हाथ से पकड़ लिया और अलग फेंक दिया। तब कीव से मुच्छित होकर दुर्जय कृतान्त ने व्यपने कालदगड को उठाया श्रीर घुगाकर येग से देखेन्द्र के छिर पर कठोर द्यापात फिया । फिन्तु शिर पर गिरने पर भी दैरपेन्द्र ने उस डएडे की कोई परवा न की । तब श्राप्ति ने महाप्रलयकालीन चाँग के समान भीषण व्यालोकमधी अजेब व्यपनी परम दुर्द्ध गुक्ति युद्ध में उस व्यस्तेन्द्र के ऊपर छोड़ी, किन्तु वह गुक्ति भी उसके वन्तस्थन पर नवीन शिरीप के छूनों की माला की मौति शोगित होकर रह गयी । तन लोकपाल नियहित ने कीय (न्यान) से धाकाय के समान नीले वर्णावाली सभी विशाओं में एक चमक पैदा करती हुई तलबार को खीवकर उसके शिर पर कठोर द्यायात किया किन्त यह तलवार भी सी टुकड़ों में परिएत हो गई। तब जल के स्वामी वरुए विप की अपि से बुक्ताये गये मीपण एवं व्यति दुर्द्धपं सर्पपारा को उस देखेन्द्र की मुजाबों को बांध तेने की व्यभितामा से छोडा, किन्त यह पारा भी उसकी अजाओं पर पहुँचकर चूर्णवत् हो गया । उसकी आरे के समान विग्राल दाई पूर्व कूर दांत चर-चुर होकर नष्ट हो गये । तय महायलवान, दोनों श्रविनीकुमार मस्त् तथा साध्यों के समूह एवं महा सर्पेगण तथा यदा, राद्यस, गंधर्व आदि अनेक मकार के दिव्य राखाओं को हाथ में लेकर, बुद्ध में डस दैत्यराज के कपर एक साथ श्रापात करने लगे; फिन्तु वज्र के पर्वत के समान उस दैत्य के शरीर में ये समवेत होकर भी युद्ध प्रभाव नहीं दिखा सके । ॥१८३-२१॥।

इस प्रकार पक साथ प्रहार फरते हुए समस्त देवताओं को देखकर अमुरेन्द्र तारक ने रथ से नीचे उतरकर अपने हाणों तथा पैरों से करोड़ों देवताओं का संहार करना प्रारम्भ किया। जिससे मारने से बचे हुए देवताओं के सैनिकगण दसों दिशाओं में भयभीत होकर रण सामप्रियों को छोड़-छोड़कर भागने लगे। उपर दैर्पेन्द्र ने युद्ध में इन्द्र आदि प्रमुख लोकपालों को भगवान विच्यु समेत इस प्रकार बाँध लिया जैसे क्साई पशुओं को बाँधता है। देवताओं को बाँधकर यह रथ पर आरुद्ध हो अपने स्थान की ओर मस्थान किया, जो एक विशाल पर्वत के शिखर पर अवस्थित था। उस समय सिद्ध गन्धव आदि उच्च स्वर में उसके यश का मान कर रहे थे। बादस समय ऐसा विदित हो रहा था मानो बैलोक्य की लक्ष्मी अपने निवास स्थान में भविष्ट हो रही हो। वहाँ पहुँच कर दैस्य पक्षराग माण के बने हुए सिंहासन पर शोमायमान हुआ। उस समय कितरों, गन्धवों एवं नामों की सुन्दर खियाँ उसका मनोविनोद करने लगीं। विनोद करते हुए उस दैस्य के सुन्दर की मिण्यों तथा सुग्रवल मूलते हुए सुमकाशित हो रहे थे। ॥२११-२२०॥

श्री मात्स्य महापुराण् में देवासुरसंग्राम प्रसंग में तारकविजयप्राप्ति वर्णन नामक एक सी तिरपनवीं व्यच्याय समाप्त ॥ १५३ ॥

## एक सौ चौवनवाँ अध्याय

सृत बोले-ऋषिगण् ! देवताओं को जीतकर दैत्येन्द्र तारक श्रपनी नगरी में वापस श्राया श्रीर सिंहासनाधिरुढ हुया । कुछ बाद समय स्वच्छ नीले रंग के रेशमी वर्लों को धारण किये हुए उसका द्वारपाल दरबार में उपस्थित हुआं स्त्रीर स्थपने घुटनों को पृथ्वी पर टेक कर दोनों हाथों से मुँह की विषा कर अल्प अन्तरों वाले स्पष्ट तथा मृदु शब्दों में अनेक सूर्य के समान तेजोमय शरीरधारण करनेवाले उस दैरपेन्द्र तारक से इस प्रकार निवेदन किया—'महाराज ] दैत्यश्रेष्ठ कालनेमि देवताओं को वाँघकर द्वार पर लाकर खड़ा हुआ है स्त्रीर पृछ रहा है कि इन वंदियों को कहाँ रखा जाय ?' द्वारपाल की ऐसी वार्ते धुन दैत्य ने कहा—<sup>4</sup>श्चरे उनकी इच्छा के श्रनुसार चाहे जहाँ रखे। मेरा तो तीनों भुवन पर श्रथिकार है। केवल पारा के बंधनों से उन्हें शीघ ही मुक्त कर दिया जाय। ऐसा कर देने पर देवतागए। श्रुति दु:खी चित्त से कमलयोनि ब्रह्मा की रारण में उन्हें देखने के लिए गये। श्रीर वहाँ जाकर उन इन्द्र श्रादि देवगणों ने श्रपने उपर बीती हुई तमाम बातों को उनसे निवेदित करनेका विचार किया ! वहाँ जाकर वे श्रपने श्रपने शिरों की पृथ्वी पर टेक कर बैठ गये । फिर सर्वों ने स्पष्ट वर्णों तथा अर्थोवाले वाक्यों से कमलासन भगवान् ब्रह्मा की इस प्रकार स्तुति की । "हे विश्वास्मन् ! इस अनन्त भेदबाले विश्व के तुम मूल कारण तथा उत्पत्ति के निमित्त एवं श्रोंकार स्वरूप हो । तुम्हारा वह पूर्वकालीन श्रोंकार स्वरूप ही इस जगत् वृद्ध का अंकुर है । हे सत्यमूर्ति ! रचना के पीले तुग्हीं सत्त्वरूप होकर उसका पालन करते हो, श्रीर हे रुद्रमूर्ते ! संहार के अवसर पर तुम्हीं भयानक रूप धारण कर सत्र का संहार करते हो । ऐसे त्रिगुण स्वरूप आप को हम सब लोग नमस्कार कर रहे हैं । तुम अपनी महिमा से अपने शरीर को अंड रूप में परिएात फरके उस श्रंड के उत्पर और नीचे दो निमाग कर पृथ्वी और स्वर्ग की रचना करते हो ! तुम श्रचित्त्य हो । मनुष्यों की आयु के तुर्की निर्माता हो, सभी देवताश्रों का जन्म भी तुर्ग्ही से होता है—यह स्पप्ट है। है देव ! तुम अजन्मा एवं सनातन हो, स्वर्ग तुम्हारा मस्तक है, सूर्य श्रीर चंद्रमा तुम्हारे नेत्र हैं; सर्प तुम्हारे केरा हैं, दिशाएँ फान हैं, पृथ्वी चरण है, समुद्र नामि है। तुम्ही माया के रचने वाले सथा समस्त जगत् के ऋादि कारण हो । वेद समृह तुम्हें शान्त और ज्योति से विमुक्त कहते हैं । मुद्धिमान् होग वेरों के अभी से तुम्हें मली मौति जानकर हृदय कमल में विराजित पुरायापुरुष कहकर निश्चित करते हैं । सांस्य एवं योग के जाननेवाले तुग्हें त्रात्मा कहकर मानते हैं । सात स्क्ष्म पदार्थ कहे गये हैं, एयं उनके कारण स्वरूप आठवाँ पदार्थ तम है, इस प्रकार आठ पदार्थ—उनके यहाँ —जो माने गये हैं, उन सर्त्रों में दुम विद्यमान माने गये हो । यही नहीं तुम उससे भी परे माने गये हो । श्रादि काल में तुमने किसी अज्ञात कारण वरा ज्यपनी मूर्ति को स्थूल तथा सुहम रूप में विविध पदार्थों में परिएत किया था। देवादि जितने स्रीरी हैं—वे सभी तुम से उद्भृत हुए हैं और तुम्हारे संकल्प के अनुरूप ही उन लोगों की वैती-वैसी वासनाएँ भी उत्पन्न हुई हैं । हे देव ! चुम अनन्त माया द्वारा निगृद हो, एवं कल्पित संख्याओं

्से भी अतीत हो । फाल स्वरूप हो । यातम स्वरूप घारण करनेवाले भगवन् । तुन्ही इस जगत् के सद-सत् जितने पदार्थ हैं, सब के विनास के कारण हो । यानन्त रूप धारण कर उन सबों के तुन्हीं करनेवाले भी हो । संसार में जो दुन्ह भी सूक्ष्म तथा उनकी अपेका स्यूल पदार्थ विद्यमान हैं, तथा श्रान्य जो दुन्ह पदार्थ उन स्यूल पदार्थों को भी श्रावृत (दक्षनेवाले) करने बाले हैं, तुम उन सबों से स्यूल हो । सनातन हो । मून मन्य—सब दुन्ह हो । तुम अपने संकल्प द्वारा मत्येक पदार्थों में अनुपविष्ट होकर व्यक्त होते हो, एवं उन-उन पदार्थों से निर्मत भी होते हो । इस मकार सभी व्यक्त मावों का निरसन कर के भी तुम श्रवस्थित हो । तुम श्रवन्त मूर्ति धारण करनेवाले हो, तुम्हारा स्वमाव ही यह है । तुम श्रपने मक्त बनीं को शरण देनेवाले, त्राण करनेवाले तथा रक्षक—सब दुन्ह हो ।"॥६-१५॥

देवाग्य इस प्रकार श्रविकारी प्रका की पार्थना कर के एकदम चुप हो गये और मन में इप्ट प्रयोजन की सफलता के लिए प्रार्थना करने लगे। देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किये जाने पर मगवान् ब्रह्मा श्रत्यधिक प्रसन्न हुए श्रीर वर देनेवाले श्रपने वार्ये हाथ से निर्देश-सा करते हुए देवताओं से इस प्रकार बोले । ॥१६-१७॥

शक्ता पोले--इन्द्र 1 विना किसी कारण से इस मलीन मुख तथा सूखे हुए केरों से 'तुन्हारा शरीर त्रामुपणादि को छोड़नेवाली पति विहीन की की मौंति दिखाई पड़ रहा है । हुतारान ! (त्राप्त) धुएँ से रहित होकर भी तुम इस समय शोभित नहीं हो रहे हो, इतने मलिन दिखाई पड़ रहे हो मानो चिरकाल से बुक्ते हुए हो तथा साथ की देर से व्हिपे हुए हो । यमराज ! इस रुग्या दिखाई पड़नेवाले रारीर में इस समय दुम शीमित नहीं हो रहे हो, मालूम हो रहा है कि रोग के कारण दुम पक पग भी चलने में असमर्थ हो कर इस कालदरड के सहारे चले था रहे हो । यह निश्चिरों का स्वामी (निक्सित) भी बरा हुआ सा वार्ते कर रहा है । रास्तमेन्द्र ! शत्रुओं के विनाशक ! इस समय द्वार शत्रु द्वारा ताहित से दिलाई पढ़ रहे हो । वरुए । छुम्हारा सरीर चारों श्रोर श्राप्त से जले हुए की भौति सुला हुशा-सा है । सपें द्वारा तुन्हारे पारा में रक्त उगला गया दिलाई पड़ रहा है । बायु । स्नेही जनों से पराजित किये हुए की भाँति विचेत-से तुम दिसाई पड़ रहे हो । धनाध्यत्त कुबेर । तुम अपनी धीरता छोड़कर क्यों इतने भयभीत-से दिलाई पड़ रहे हो ? रुद्र गए ! श्राप लोग तो त्रिशुल धारण करने वाले थे, बताइये तो सही कि आप की वह त्रिशूल धारण करने की चमता क्या हो गई ? आप लोगों के तेज को मला किसने हर लिया ? मधुसदून ! इस समय अकर्मण्यता पर पहुँचा हुआ आप का यह हाथ शीमित नहीं हो रहा है, नीले कमल के समान दिखाई पड़नेवाले आप के इस सुदर्शन चक्र की यह कैसी शोचनीय दशा हो गई है ? चारों श्रोर मुखों से सुरोभित ! श्राँखे बंद कर इस समय श्राप श्रपने उदर में विराजमान भुवनों को वयों देख रहे हैं ? भगवान बहा के ऐसा पृछने पर सब देवताओं ने ऐसे अवसर पर बोलने की कला में निपुण होने के कारण वायुदेव को प्रेरित किया । तब विष्णु आदि प्रमुख देवताओं के सिखलाने पर वायु नुराचर जगत् के उत्पत्तिकर्चा ब्रह्मा से इस प्रकार बोले---। ।।१८-२८॥

'अनन्त ! श्राप समस्त चराचर जगत् के प्राशियों के मनोमावों को न जानते हों--ऐसा हो ही नहीं सकता । श्राप समस्त ससार के भावों को जाननेवाले हैं, महान हैं, सर्वोंपिर है, समस्त जगत के उत्पत्ति कर्ता है। किन्तु याचक के व्यभिलापा के विस्तृत चाक्य को झुनने के लिए श्राप कुतूहल का माव रखते हैं । श्राप चराचर जगत् के समस्त भिन्न-भिन्न गुणों व स्वमावों वाले प्राणियों को उत्पन्न करते हैं । यदापि समस्त देवगण तथा श्रासर गण श्राप की दृष्टि में समान हैं, क्योंकि श्राप तो सभी के जनक है. तथापि पिता के मन में भी अपने पुत्रों के बलवान, निर्मल, समुख तथा निर्मुख होने का अन्तर रहता ही है। श्चाप के वरदान को प्राप्तकर भय से निवृत्त हो बजांग का पुत्र महावलवान् तारक नामक श्रमुर इस समय जगत् के चराचर जीवों का घोर विनाश कर रहा है, उस नीच को आप ने इस प्रकार समर्थ कर दिया है । हे द्विजनायक ! यह सर्व प्रसिद्ध बात हे कि आपने जगत् की स्थिति एवं पालन के लिए ऋत्यद्वत चरित्र वाले, विचित्र गुणवान, सेंतुष्ट करनेवाले, समस्त मनोरथों को देनेवाले देवताओं की रचना की थी । और श्राप ही के श्रादेशानुसार सर्वदा से स्वर्ग उन यज्ञमोक्ता देवताश्रों के वरा में रहता श्राया है: किन्तु उस देख ने देवताओं के सब विभानों को छीन कर स्वर्ग को महा नरुस्थल की भौति उजाड़ बना दिया है। जिस हिमबान् पर्वत को आपने संसार के पर्वतों का राजा होने के कारण सभी प्रकार के गुणों से समन्वित किया था, श्रीर जो श्राफारा मरडल तक ऊँचा था, वह दैत्य के कठोर वज्र से शिखरों तथा सुन्दर तटों के तोड़ देने से अन उसके निवास एव विहार की कीडाओं के अनुकृत बना लिया गया है। उसकी गुफाओं के समस्त रत समृह चुरा लिये गये, और वह अब अनेक देख-समृहों का निवास स्थान बन गया है। हे देवताओं के स्वामी ! इतना ही नहीं वह हम लोगों का विय पर्वतराज उस डैस्प के भव से इससे बदकर भी नीच कामों की—शरीर से हीन होकर भी—कर रहा है । अर्थात बुरे से बुरे उपयोग में लाया जा रहा है। इससे अधिक दुर्दशा मैं देवताश्रों की श्रीर क्या कहूं 🏻 हम लोगों के उपयोग के लिए श्रांत रुचिर, विशाल तथा अपनी निर्मल कान्ति से दिशाओं को व्याप्त करने वाले आदिम युग में बनाये गये, जो राखाकों के ये समूह थे, वे भी उस दैत्येन्द्र के शरीर को छूकर श्रालप बुद्धिवाले मनुष्य के मन की भाँति सैकड़ों टुकड़ों में चूर-चूर हो गये। कीचड और घुल से घुसरित अग वाले हम लोगे निष्पयोजन उसके द्वार पर बलात् बिठाये गये थे। इतना ही नहीं बड़ी कठिनाई से उस दैत्यराज के दरनार में हम लोगों का प्रवेश हुन्ना था। देव ! हम सभी देवगण उसके दरनार में निरुष्ट श्वासनों पर वैठाये गये थे, श्रीर चुपचाप रहने पर भी साथ में वेत धारण किये हुए उसके भृत्यों द्वारा व्यङ्गय वार्ते फह-फह फर हँसे गये थे । 'बहुत बड़े हो, सभी मनोरथों की सिद्धि प्राप्त करने वाले हो, इसीलिए इस समय स्वरूप बोलने वाले बने हो ।' देवताओं ने दैत्यमृत्यों की ऐसी व्यम्य पूर्ण वाणी का उत्तर चाह-कारी भरी वार्तों से दिया । 'हे देवगण ! अब यहाँ तुम लोगों को बहुत बोलना चाहिये, चुप क्यों हो । इन्द्र समेत तुम लोग देखों, दैत्यराज के दरबार में कितने सुन्दर श्रासन पर विठाये गये हो ।' इस प्रकार उस दैत्य के अनुनरों ने हम लोगों का अपमानपूर्ण उपहास किया था। छहीं ऋतुएँ मूर्ति धारण कर

रात दिन उसकी सेना करती हैं। कभी कोई व्यपराध न हो जाय—इस सब से उसको कभी नहीं बोड़ती। सिद्ध, गण्धर्व तथा किन्नर गणा वीएग हाव में लेकर तीनों लयों एवं सुन्दर रागों से उसके भवन में नित्य गान करते हैं श्रीर कुछ भी पुरस्कार नहीं पाते। वह दैस्य अपनी प्रशंसा करने वाले भिलुकों को भी भीख नहीं देता, (?...) एवं मित्रों में कीन वहां है, कीन छोटा है—इसका कुछ भी विचार नहीं करता। रारए में खाए हुए का यह त्याग करता है। सत्य का तो उसने व्यवहार ही छोड़ दिया है। यही सब उसकी सुराइयों खाप से कहनी हैं। अधवा वे इतनी अधिक हैं कि कहकर समास नहीं की जा सकतीं उससे सप्टा ही रहा कर सकता है। देवताओं से अवका वायु द्वारा इस प्रकार दैस्य की कृतियों के कहे जाने पर कमल के समान गुख वाले आरमम् सगवान जला सुस्कराते हुए वोले। ॥२१—१६॥

ब्रह्मा ने फहा — देववुन्द ! यह तारफ दैस्य देवतार्थों तथा श्राह्मों — दोनीं जातियों से भी नहीं मारा जा सकता ! जिसके हाय से वह मारा जायगा श्रमी उस पुरुप की उत्पित ही त्रिमुदन में नहीं हुई है । वह देवराज तारफाधुर की लोक्य को जला देने वाली अपनी श्रमुपन तपस्या के माहात्य से वरदान देकर मेरे द्वारा इस समय रहित है । उस ने सात दिन के बालक से श्रमी मृत्यु का वरदान माँगा है । मगवान् शंकर से उत्पन्न होंने वाले सूर्य के समान परम तेजस्वी उस सात दिन के बालक से ही तारकाधुर की मृत्यु होगी । किन्तु इस समय भी तो मगवान् शंकर श्रमकी हीं । मेंने पूर्यकाल में जिस देवी के हाथ को उत्पर रहने की वात की थी वह देवी हिमालय की कन्या रूप में उत्पन्न होंगी । उनका हाथ वरदान देने के लिए सर्वश्न उत्पन्न करेंगे, उसी को ग्रद्ध स्मान रार्व (महादेव) श्ररणी के संयोग से श्रमि की माँति जिस पुत्र को उत्पन करेंगे, उसी को ग्रद्ध स्मान में मास कर वह तारकाधुर पराजित होगा । में भी वैसा ही उपाय करूँ गा जिससे यह सब हो । उसके बाद श्रमुर का श्रवरोप प्रयाव भी नए हो जायगा । श्रतः श्राप लोग निःशक होकर योड़े दिन की श्रीर कतीत्वा करें। सालात कपलयोनि महा के ऐसा कहने पर देवता-गण यथायोग्य उन्हें प्रणाम करके श्रमन-श्रपने निवास स्थान को चले गये । देवताओं के बले जाने पर लोकपितानह प्रक्षा ने श्रमन शरीर से पूर्वकाल में उत्पन्न होने वाली निशा का स्मरण करा । हमरण करते ही भगवती निशा प्रक्षा के सम्भुल उपस्थित हुई । एकान्त में उपस्थित विमावरी (रात्रि) को देख प्रक्षा बोले—॥१९०५।

प्रसा ने कहा — निमावरि । इस समय देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हो गया है, देवि । श्रातः उस कार्य में तुम्हें जो निरवय ही करना होगा उसे सुनी । तारक नामक देख देवताओं का परमश्च है । वह संसार में किसी से भी नहीं जीता जा सकता, उसके विनाश करने के लिए भगवान शंकर एक पुत्र उरस्त्र करेंगे । वही पुत्र उस तारकासुर का पातक होगा । शंकर की पूर्व पत्नी दस्त की पुत्री सती जो थीं, वह विशेष फारखबरा कृषित होकर श्रपना शरीर स्थाग चुकी हैं । लोक को पवित्र करने वाली वह देवी हिमालय की पुत्री के रूप में उरस्त्र होंगी । सती की श्रीवियागता में शंकर विरहाकुल हो समस्त जगत को श्राय मानकर सिद्धी द्वारा सेथित हिमालय की कन्दरा में तपस्या करें श्रीर इस शकार सती के

पुनर्जन्म की प्रतीन्ता करते हुए कुछ काल तक निवास करेंगे। उन परम तपस्या करनेवाले दग्पति से वो महा-यत्वान् पुत्र होगा वही उस तारक दैत्य का विनाशक होगा । हिमाचल की पुत्री वह देवी उत्पल होने के थोड़े दिनों के बाद जब थोड़ा होश सँमाल लेंगी तभी से विरह से श्रति उत्कंठित हो महादेव के समागम की लालसा से गुक्त होंगी । हे सुन्दर मुखवाली । इस प्रकार परम तप साधना में लीन उन दम्पति के पारस्परिक संयोग संयदित होंगे । उस समय उन दोनों में थोड़ी-सी जातबीत के बीच ही बैमनस्य भी उप-स्थित हो जायगा । उस समय भी तारकाछर की मृत्यु के लिए बहुत अधिक संराय उपस्थित होता दिलाई पड़ेगा । श्रतः उन दोनों के समागम के समय ठीक सरत की श्रासक्ति के श्रवसर पर तुम्हें जिस प्रकार विवन उपस्थित करना होगा उसे सून लो । उस की माता मेनका के गर्भ के स्थान उदर में तुम प्रवेश करो छीर अपने रूप से उस संतति को रंग दो, जिससे उक्त समागम के समय मगवान गर्य विधाम के खब-सर पर परिहास ही परिहास में उसकी मर्त्सना करेंगे । जिससे वह देवी उसी समय वन को तपस्या करने के लिए पुनः चली जाँचगी । श्रीर इस प्रकार तपस्या कर पुनः वापिस खाने पर संयोग होगा श्रीर उसी संयोग से शिवजी अनुपन कान्तिमान जिस पुत्र की उत्पत्ति करेंगे, वहीं निःसन्देह देवताओं के रात्रुखीं का विनाशक होगा । देवि । इन दुर्जय देखों का संहार तो तुम्हें भी करना चाहिये । किन्तु जब तक तुम्हारे गरीर के रंग से मिलकर चुन्हारे गुणों से युक्त सती देवी पृथ्वीतल पर श्रवतीर्ध नहीं होंगी तब तक उसके समागम से (१) तम दैत्यों का संहार करने में समर्थ नहीं हो सकती । तुन्हारे ऐसा करने पर छप्टि का संहार करनेवाली वह देवी पुनः तपस्या करके अपने नियमों को समाप्त करेंगी और जब उमा नाम से विख्यात हो आयेंगी तम वह हिमालय की पुत्री पुनः अपने पूर्वरूप को प्राप्त कर लेंगी । रूप और अंग्र द्वारा उमा से संकान्त होने के कारण तुम्हारी एकानंशा नाम से प्रसिद्धि होगी । हे बरदे । इस कारण लोग एकानंशा नाम से हुन्हारी पूजा भी करेंगे। तुम ऋपने अनेक प्रकार के मेदों से सन्पूर्ण मनोरबों को सिद्ध करनेवाली तथा सर्वगा-मिनि होगी । ब्रह्मवादी लोग तुन्हें श्रीकारवक्ता गायत्री तथा बलगाली राजा लोग उजिंता श्राकान्ति के नाम से डम्हारी पूजा करेंगे। तुम पृथ्वी रूप से वैश्यों की माता होगी तथा शहराणों से शैवी कहकर पुजित होगी । मनियों के मत में दुम अद्योग्या द्यान्ति (श्रटल द्यमा) रहोगी, नियम की साधना करनेवालों के लिए तुम दया रूप से स्थित होगी । तुम नीति में निपुण व्यक्तियों के लिए श्रेष्ठ उपायों का समृह हो, अधे। की सापना के लिए तुम साधन रूप हो, तुम समस्त प्राणियों के हृदय में शयन करनेवाली इच्छा हो । तम समस्त जीवधारियों की युक्ति हो। तुम समस्त शरीरधारियों की गति हो, एवं कीर्तिमान् पुरुषों की कीर्ति हो। द्भुम समस्त देहपारियों की मूर्ति हो । अनुरागी पुरुषों के लिए तुम रति स्वरूप हो, प्रसन्नता को प्राप्त करने वाले पुरुषों के लिए तुम प्रीति रूप हो । आसूपण से सुसज्जित होने वालों के लिए तुम शोमा स्वरूप हो: दु:बी पुरुषों के लिए तुम शान्ति रूप हो । सब ज्ञान रखनेवालों वा जीवों की तुम आन्ति हो, यज्ञादि का श्रनुष्ठान करनेवालों की तुम गति हो, समुद्रों में तुम महा तरंग हो, विलासियों की तुम लीला हो, समस्त पदार्थी की तुम उत्पत्ति करनेवाली हो, लोक पालिनी हो, समस्त जगत् की स्थिति हो । तुम कालरात्रि हो, सम्पूर्ण

धुवनों के समूहों का नाग करनेवाली ही । पिय के क्यूड के पकड़ने में अनुमृत होनेवाले धानन्द की तुम देनेवाली विभावरी (सित्र) हो । देवि । इस पकार तुम अनेक स्वरूपों में लोगों द्वारा प्वित होगी । हे यरदाियिन । जो इन्द्रियों को वर्ग में रखे तुम्हें संतुष्ट करेंगे अथवा तुम्हारा पूजन करेंगे वे समूर्या मनोरयों को प्राप्त करेंगे —हसमें संराय नहीं । त्रक्षा के इस प्रकार कहने पर विभावरी ने हाथ जोड़कर 'छन्च्या, ऐसा ही फ़रूरेंगी, जैसा आप कह रहे हैंग ऐसा कहा और वहाँ से शोवता के साथ हिमालय के सर्वश्रेष्ठ भवन की ओर मस्थान किया । ॥४८-८४॥

वहाँ पहुँचकर सर्वत्रेष्ठ श्रद्धारी पर रत्नजटित दीवाल के सहारे दुख पीले वर्ण की कमल की कान्ति के समान मुखवाली मेना को विभावरी ने देखा । मेना का सुन्दर मुख सुन्दर कमल के समान शीभायमान या, रारीर की शीभा थोड़े पाग्छ वर्ण की थी, विशाल स्तर्नों के मार से, जिसके मुलमाग पर कुछ श्यामलता थी, वह मुक्ती हुई थीं । वह श्रति श्रेष्ठ प्रमावरासी श्रीप्रियों से पूर्ण, मन्त्रराज से श्राममंत्रित. सुवर्ण से खिनत जीय रत्ता कवन से संयुक्त सर्प की व्याकारवाली माला से सुग्रीमित थीं । उनका वह सुन्दर भवनं मिण्यों की किरणों की माला से सुनकारित हो रहा था । उसमें स्थान-स्थान पर अनेक मकार की सिदार्थ महीपिधवाँ थी, एवं उज्जवल रेरामी सुन्दर स्वच्छ वस्तु मू रीय्या के उपर विद्वावा गया था । सुन्दर धूप की सुगन्त्रि ही रही थी, जो सर्ज की सुगन्धि से मनोज्ञ थी । तदनन्तर विभावरी धीरे-घीरे मेना के उस सुलमय महल में अपना प्रसार करने लगी । पीरे-धीरे दिन के बीत जाने पर पुरुष गया कूछ सोने-से लगे । शैरया की रचना की गई। चन्द्रमा पूर्ण रूप से प्रकाशित हो गया। सित्र में चलने वाले पत्तीगरा इधर-उधर घूमने लगे। रजनीवरों श्रीर भूनों के समूह चौराहों पर घूमने लगे, रसिक तथा सुन्दर पुरुष श्रपनी-श्रपनी नियतमा खियों फे साथ निर्भर च्यालिङ्गन करते हुए क्रीड़ा करने लगे । उस समय मेना के भी दोनों नेत्र फमल नींद से डुखं भ्याकुलित-से हो गये। ठीक उसी समय समय पाकर वह रात्रि उस जगन्माता पार्वती की माता मेना के <u>स</u>ख में स्पष्ट रूप में पविष्ट हो गई श्रीर धीरे-धीरे सारे उदर में उसने स्थान प्राप्त किया। गुफा श्रीर जंगेल की भयानक रात्रि के समान अपने काले रूप से पार्वती को रँग दिया । यथा समय जगत्पति रांकर की माराप्रिया तथा स्वामिकाचिकेय की जननी पार्यनी को मेना ने हाम बाह्य सहत में उत्पन्न किया ! जिस समय पार्वनी का जन्म हुआ सभी चराचर जीव श्रति प्रसन हुए । नरक के निनासियों को भी स्वर्गीय सुखों का श्रनमय हुया। कर तथा नृशंस जीव-जंतु भी शान्त मक्कतिवाले वन गये। तारा गर्यों का तेज बहुत श्रधिक हो गया । देवताओं की प्रतिष्ठा उन्नत हो गई। वन की श्रीपधियाँ सुस्वाद तया फलवाली हो गईंा पूर्णो फे समह द्यति सुगंधित हो गये । मुनोहारिखी, भिय, शीतल, मंद, सुगंघ और श्रानुकूल वायु बहने लगी । श्राकार निर्मल हो गया । दिशाएँ मनोविमुण्यकारियी हो गई । पार्वती के श्रामितनमाय से सारी वसुधा खेती श्रन श्रीर फूलों से लद-सी गई। फल पकने लगे। उस दाए। निर्मलचित वाले मुनियों की बहुत दिनों की की हुई तपस्या मानों सफल हो गई । उन्हें बहुत दिनों से मूले हुए शास्त्र पुनः याद पढ़ने लगे । बढ़े बढ़े तीथों के माहात्य उस समय श्रति पुणयदायी हो गये । उस समय आकाशमण्डल में सहस्रों देवतागण

हन्द्र, विप्तु, ब्रह्मा, बायु, श्रमि श्रादि को श्रामे कर विमानों पर बैठे हुए दिखाई पड़ने लगे, श्रीर उपर से हिमवान् पर्वत के उपर पुष्पों की वृष्टि करने लगे । बड़ेन्बड़े गन्धर्व यूथबद्ध होकर गान करने लगे, श्रप्तरायें नाचने लगीं । सुपेरु श्रादि बड़ेन्बड़े विशाल पर्वत मूर्ति धारणकर हिमाचल की सेवा के लिए वहाँ श्रागये । इसी प्रकार सभी नदियाँ तथा समुद्रादि भी श्रीर धारणकर हिमाचल के घर पहुँच गये । उस समय हिमाचल पर्वत सभी चराचर जीवों से श्राकार्ण हो गया, सभी लोगों के सेवन करने योग्य, यात्रा करने योग्य तथा मंगल का स्वरूप हो गया । उस पर्वतराज का पुष्य दर्शन कर तथा उरसव का श्रानन्द लूटकर समस्त देवराख श्रवने-श्रपने स्थानों को वापिस लीटे । ॥८६-१०८॥

ततुपरान्त हिमालय पुत्री पार्वती उद्योगी पुरूप की लक्ष्मी की भाँति दिमानुदिन बढ़ती हुई श्रपने—देवता, गंधवं, नगेन्द्र, पर्वत एव पुटनी इन सबके शील तथा स्वमाव से संयुक्त —सौन्दर्य, सौमाम्म तथा बुद्धि से तीनों लोक को पराजित करती हुई सुरोमित हुई । इसी व्यवसर पर देवराज इन्द्र ने देवताओं के कार्यों को सिद्ध करने में नवीख नारद का स्मरण किया । इन्द्र द्वारा स्मरण किये जाने पर भगवान् नारद व्यति प्रसन्नचित्त हो महेन्द्र के निवास स्थान पर तुरत आये । सहस्रनेत्र इन्द्र ने आते हुए नारद को देखकर व्यपने सिंहासन से उठकर यथायोग्य पाद्य ब्रार्च ब्यादि पूजा की सामप्रियों से सत्कृत किया । इन्द्र द्वारा प्रदत्त पूजा को यथाविधि शहरा कर नारद ने इन्द्र से कुशल-मंगल पूछा । नारद के पूछने पर इन्द्र इस प्रकार बोले—।। १०६—११६ ॥

इन्द्र ने कहा- मुनिबर्थ ! त्रिशुवन के कल्याण रूप श्राप्त के जराश हो जाने पर उसके फल एव उद्भय की सम्पित के लिए श्राप झालस्य छोड़कर तैयार हो जायें । यद्यपि श्राप सभी वातें जानते हैं, हमें छुछ भी श्राप से बहना नहीं हैं; तथापि कामना करनेवाला पुरुष श्राप आपना ध्राप मित्रों से निवेदित करके परम सन्दुष्ट हो जाता है । सो कहना यह रहा कि हिमायल की दृहिता पार्वती देवी जिस फकार से पिनाक्पारी रिग्व के साथ समागम करें, वैसा उपाय हमारे पच्चालों की ओर से श्राप करें ।' इन्द्र की सब वार्तों की छोर से श्राप करें ।' इन्द्र की सब वार्तों की छुनकर तथा आगे याले कार्य में सम्पति लेकर नारद हिमालम के पास पहुँचे । विविध प्रकार की वेतें की लात से श्राविष्ट हिमायन के द्वार पर ब्रह्मीयं नारद जब पहुँचे तो पर से निकलकर हिमयान ने समागत नारद को प्रणाम किया और अपने साथ लेकर वह पर में प्रविष्ट हुआ ! उसका वह भवन समस्त मुम्बब्ल का श्राम्पण था । वहां पहुँचकर हिमयान द्वारा पदच छुवर्ष के सिंहासन पर श्रामित कान्तिमान, नारद विराजमान हुए । हिमयान ने मुनिवर नारद की उपयुक्त श्राप्य पादी उपचारों द्वारा विधियत पूजा की । मुनिवर ने उसकी पूजा को प्रसन्नतापूर्वक श्रार्थ पाया । पूजा श्रा दि प्रहाण कर लेने के बाद मीठी वाणी में मुस्कराते हुए सुन्दर मुसक्त नसे हिमयान ने मुनिवर की कुराल वार्ता पृक्षी और मुनि ने भी पर्यतरात से उनका कुराल सावारा पृक्षा । ॥ ११६—१२४॥

[तरुपरान्त] नारद ने कहा--पर्वतराज । तुमने घपने इस आयय स्थल में पृथ्वी के समस्त गुणों को उतार लिया है । अचल । तुम्हारी फुन्दराओं की गहराई मन के समान अगम्य है, तुम्हारे गुर्खी के समृहीं का गांग्गीर्य अन्य स्थावरों से कंहीं अधिक हैं । दुंग्हारे गीतर बहनेवाले जल की निर्मलता मने से भी ऋषिक स्वच्छ है । रीलेन्द्र । मैं ऐसी कोई भी वस्तु नहीं देखें रहा हूँ, जो तुम्हारी कन्दरायों में विद्यमान न हों । स्वर्ग में भी कहीं पर वैसी लक्ष्मी (शोमा) नहीं है, जो तुम्हारे यहाँ से श्रविक हो । श्रमि एवं सूर्य के समान वेजस्वी, श्रनेक प्रकार की साधनाओं में लीन बुम्हारी कन्दरा में श्रवस्थित परम पुनीत तपस्वियों से तुम नित्य पवित्रित किये जाते हो। देवता गन्धर्य तथा कियों के समूह व्यपने-व्यपने विमानों फा अपमान कर स्वर्ग में निवास करने का अनुरांग छोड़ तुम्हारी गुफाओं में पिता के घर की मौंति निवास करते हैं । रीलेन्द्र ! तुम सचमुच घन्य हो, इसी से तुम्हारे बैसे माय्यराली पर्वत की फन्द्ररा में समाधि में सीन होकर लोकपति भगवान् रांकर निवास करते हैं।' देविष नास्य की इस प्रकार की आदरपूर्ण वार्ते हो ही रही थीं कि उसी समय मुनि के दर्शन की श्रमिंलापा से हिमाचल की पत्नी मेना श्रपनी कम्या तथा कुछ सिलयों और दासियों के साथ बेहाँ जा गईं। और लज्जा तथा श्रेम से बिनम्र हो उक्त निवासगृह में पविष्ट हुई . जिसमें हिमवान के साथ जितेन्द्रिय देविए नारद विराजमान थे। शैलराज हिमवान की पत्नी मेना ने परम तेओंनय देवपि नारद को देखकर गुँह श्रिपाये हुए दोनों कमल के समान मनोहारि हाथों को जोड़कर सादर प्रणाम किया । मेना को देखकर ब्यनुपम कान्तिमान महामाग्यराली नारद ने श्रंमृत वरसाने के समान मीठी वचनों से उसे खारीर्वाद दिया । तदुपरान्त हिमवान् की पुत्री पार्वती खति विस्मित होकर उन खद्रत स्वरूप शाली मृति नारद को देखने लगीं । नारद ने स्नेह भरी वाणी से 'श्राश्रो बेटी. बहाँ श्राश्रो' ऐसा कहकर उन्हें अपने पास बुलाया । किन्तु पार्वती अपने पिता की गोद में ही बैठ गई और गले में दोनों हांय ढांलकर विप-सी गई । माता मेर्ना ने पार्वती से कहा-विटी । भगवान गारद सुनि को प्रणाम करो. तब तुम व्यपने मन के व्यनुकूल योग्य पति को प्राप्त करोगी ।' माता के ऐसा कहने पर पार्वती ने बर्खों में अपने मुख को और भी विपा लिया और अपना शिर हिलाने लगी; किन्तु कुछ बोल नहीं सकी। मेना ने फिर उसी बात को पार्वती से कहा- 'बेटी ! शुनि को प्रसाम कर लो तब तुन्हें उस श्रांत सुन्दर रहीं का बना हुआ विलीना, जिसे बहुत दिनों से मैंने विषय रखा हैं, तुम्हें दूंगी।' ऐसा कहने पर पार्वती ग्रीज़ही गोद से उठकर नारद के दोनों चरखों को अपने कमल के समान कोमल हाथों के सम्पुटों से उठाकर अपने शिर पर लगाकर नमस्कार किया । प्रशाम कर चुकने के बाद स्त्री स्थामावदश पुत्री के भविष्य की बिन्ता को हृदय में धारण कर माता ने अपनी सिलयों द्वारा घीरे-घीरे पुत्री के सीमाग्य को बतलाने वाले लक्तराों को देखने के लिए कुत्तूहलवरा मुनिवर नारद जी से अनुरोध किया । शैलेन्द्र हिंग्वान् पत्नी की श्रमिलापा को जानकर हृदय से तो प्रसन्न हुए कि यह अच्छा निषय छिड़ गया, ्रिन्तु स्वयं दुःछ भी नहीं बोले स्त्रीर इस चर्चा के छिड़ने में कोई शापित भी नहीं मानी । रीलराज की की मेना की सक्षियों द्वारा पृछे जाने पर महामाम्यराखी मुनिवर नारद हँसते हुए बोले-भद्रे ! इस (तुम्हारी पुत्री) का पति सो जगत में पेदा ही नहीं हुआ है, इसके शरीर में कोई शुभ लक्षण नहीं हैं। यह तो सर्वदा हथेली को फैलाये रहती है, इसके चरण भी कुछ व्यभिचारी के से लगते हैं। अतः इने लच्चणों से ज्ञात होता है कि यह पति से विहीन

रहेगी। यह अपनी ही खाया से वर्तमान रहेगी अर्थात् सर्वदा अकेली ही रहेगी। इससे अधिक क्या कहा जाय ११ नारद की ऐसी बातें सुन परम बलशाली महागिरि हिमवान् भय से ब्याकुलित हो गये, उनका सारा धेर्य छूट गया श्रीर वे श्रांस् से गद्गद् कंठ होक्त नारद से तुरन्त बोले। ॥१२५-१४०॥

हिमवान् ने कहा — महाराज ! इस ऋति दोषमय संसार की गति जानी नहीं जा सकती, अंवेश्य घटित होने वाली सुन्दि की घटनाओं में अद्भुत पराक्रमशाली एवं महनीय आत्मा विशिष्ट उसके कर्चा द्वारा बनाई गई यह मर्यादा संसारी जीवों के लिए स्थिर है। कारण से जिस कार्य की उत्पत्ति होती है -- उससे कारण की सार्थकंता कुछ भी नहीं है। जो जिसके अंग्र.से उत्पन्न होता है वह अपने उत्पन्न करने बाले के लिए सार्थक नहीं होता, उत्पन करने वाला भी उत्पन्त होने वाले का कोई नहीं है। अर्थात् पिता स्त्रीर सन्तान इन दोनों का भी कोई सम्बन्ध नहीं है-यह स्पष्ट है । संसार में रहनेवाले सभी प्रकार के जीवों की जातियाँ अपने अपने कमों के अनुसार ही विविध योनियों में उत्पन्न होती हैं । एकही जीव अपहज के संयोग से . ऋग्डन योनि में उत्पन्न होता है श्रीर वही पुनः मनुष्य के संयोग से मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है, वहीं सर्पादि की योनि में मनुष्य जन्म लेकर भी अपने कमों द्वारा दूसरे जन्म में उत्पन्न होता है, तात्पर्य यह िक धर्म के तारतम्य से ही उच्च श्रथमा नींच योनियों में जीव की उत्पत्ति होती है। उन-उन योनियों में उत्पन्न होकर भी अंपने कर्मों के प्रभाव से जीवारमा श्रेप्ठ योनि में उत्पन्न होता है। बहुतेरे प्राणियों की पुत्रीत्पत्ति नहीं होती, वे ही मनुष्य उन-उन अधम योनियों में उत्पन्न होते हैं; वर्योक्ति उन्होंने जन्म लेकर गृहस्थाश्रम धर्म का पालन नहीं किया । उस गृहस्थाश्रम धर्म की प्राप्ति ज्ञहानर्य व्रत के परचात् होती है । उसी कर्जा की आजा से, जिसने संसार की बृद्धि की है, आश्रमों की यह स्थिति मानी गई है। यदि सभी लोग ग्रहस्पाश्रम को छोड़ दें तो फिर संसार की गृद्धि कैसे हो सकती है । इसी कारण से शालकारों ने शालों में नरक से त्राया करने का लाभ दिखा कर समस्त प्रासियों को मोह में फँसाने के लिए पुत्रोत्पित की प्रशसा की है। वह पुत्रादि संतान क्षियों के विना उत्पन्न ही नहीं हो सकती। स्त्री की जाति तो स्वभाव से ही कृपण् एवं दीन बातें कहने वाली होती है व्यतः ब्रह्मा ने उनके विषय में शास्त्रों की व्यालोचना करने का व्यधिकार त्याग दिया है। ग्रास्त्रों में निस्सन्देह महाफल देने वाली यह वात वहुत बार कही गयी है कि यदि कन्या ग्रील सदाचार श्रादि से रहित न ही तो वह दस पुत्रों के समान फल देने वाली है। फिन्तु यह बात श्रव व्यर्थ मालूम पड़ रही है और पुरम जाति के लिए तो यह परम म्लानि उत्पन्न करनेवाली हो गई है 1 पिता तथा माता के कहों को अधिकाधिक बढ़ानेवाली कन्या की स्थिति तो सर्वदा गोवनीय ही रहती है। यह बात तो उस फन्या के लिए भी लागू है जो पाँते पुत्रादि साधनों तथा धनधान्यादि से श्रति सम्पन्न होती है । तो क्ति पति पुत्र धनादि से हीन अमागिनी कृत्या के लिए, पिता क्यों न सोच करें ? तुम ने मेरी फन्या के गरीर में डीसे अभाग्यपूर्ण अपलच्चण नतलाये हैं, नास्द । उन्हें सुनकर में अति दुःसी हो रहा हूं । चिन्ता से सुल रहा हूँ, मयभीत हूँ तथा मेरे इदय में बड़ी म्लानि हो रही है। मुनिवर 1 श्रव यदि मेरी कन्या के दु:हों को दूर करने के उपाय दु:साध्य तथा अधुक्त भी हों तब भी बतलाइये और अनुप्रह करके मेरे

इस कन्याविषयक दुःख को दूर क्रीजिये । निस्सन्देह रूप में कार्य के निप्पन्न होने की सम्मावना होने पर भी परिणाम के लोभ में श्रासक्त जो श्रद्यम तृष्णा है, वह मेरे श्रवसाद युक्त मन को ठग रही है। हित्रयों के अच्छे पति की प्राप्ति ही उनके दोनों कुलों को, उनके जन्म को तथा उनके इस लोक एवं परलोक-दोनों सोकों को सुलकर बनानेवाली है। प्रिय पित की पाधि उन्हें हुर्लम होती है, विना पुएय के तो थोड़े गुण वाला अथवा निर्मुणी भी पति हित्रयों को कदापि नहीं मिलता; नयोंकि विना यत किये ही प्राप्त होने : बाला धर्म, अपरिमित रति-मोग विलास आदि जीवनोपयोगी घन-ये सब हित्रयों को उनके पतियों द्वारा ही पाध होता है । निर्धन, कुरूप, मूर्ख तथा सभी शुभ जन्तरों से रहित भी पति सर्वदा स्त्री का इप देवता कहा गया है । देवर्षि । तुमने कहा है कि चराचर जगत् में इस मेरी पुत्री का कोई पति ही नहीं उत्पन्न हुआ है - इस बात को सुनकर मेरा मन श्रतिराय ब्याकुल हो गया है । यह तो इसके महान् श्रमाप्य की बात है, भला इससे बदकर कोई अमाग्य क्या हो सकता है ? यह तो मेरे लिए अति द सह तथा घोर कष्ट का विषय है। मनुष्यों तथा देवताओं की जातियों के शुभ तथा श्राशुभ फल के सूचक लक्त्या उपर्युक्त हाथ तथा पैर आदि में बतलाये गये हैं । हे मुनिवर्ष ! तुभने मेरी कन्या के हाथें . के उतान होने का जी लक्षण बतलाया है वह सबमुच सर्वदा याचना करनेवालों फा ही होता है.? मंगलवान् दानपरायण तथा घन्य भाग्यवाले प्राणियों के ऐसे नहीं होते क्या ? इसके दोनों चरणों को तुमने श्रवनी ही ह्याया में रहनेवाला व्यमिवारी वतलाया है, मुने ! उनमें भी मुक्ते कल्याण की आशा नहीं दिलाई पड़ती है अर्थात् इससे भी मुक्ते निराशा मिली है। शरीर के अन्यान्य लक्ताए भी मिल-भिन्न फलों की सूचना देने वाले होते हैं। जिनसे सीमाग्य, धन, पुत्र, त्र्रायु तथा योग्य पति के लाम की स्चना मिलती है। किन्तु तुम कह रहे हो कि उन उन सब शुम लत्तरहों से मेरी कन्या निहीन है । मुनिपुंगव ! तुम मेरी मनोगत सारी ध्रमिलापाओं को जानते हो श्रीर सत्य घोलने वाले हो । मुनियार्द्ल 1 तुम्हारी बातें मुनकर यही कारण है कि मेरा हृदय फटता-सा जा रहा है। ऐसा कहकर पर्वतराज हिमबान् महादुःख के विचार से विश्राम लेकर चुप हो गये ! इन सब बातों को हिमबान के युख कमल से युनकर देवताओं द्वारा सिखाये गये नारद हँसते हर बोले । ॥१४८-१७५॥

नारद ने कहा—महागिरे । अत्यन्त हर्ष के विषय में भी तुम दुःल की वात सोच रहे हो और अस्पन्य वाक्यार्थ वाली मेरी बात को न समम कर तुम अज्ञान से दुःख का अनुमय कर रहे हो । रहस्य पूर्ण इस बात का तार्थ्य मुमसे मुनिये । रीत । मेरी कही हुई बात का विचार करने में तिनक सावधानी कीजिये । हिमाचल ! जो मैंने तुमसे यह कहा है कि इस देवी का पित उत्पन्न नहीं हुआ है, सो तो सही ही है, क्योंकि मृतभावन भगवान् शंकर की उत्पत्ति किसी से हुई नहीं है, ये रारणागतों के रलक हैं, शादवत (अविनारी) हैं, शास्ता (नियामक) हैं, कल्याण देने वाले हैं, परम प्रमु हैं । हे गिरे ! हजा, विन्तु, इन्द्र तथा मुनि खादि सभी जन्म मृत्यु तथा युद्धता खादि कन्दों से पीडित होकर उस परम प्रमु शंकर के दिलीने मात्र हैं । संसार के उत्पत्ति कारक भगवान् जन्ना उन्हीं की इच्छा. से अवस्थित हैं, तथा

जन्म भारण करते हैं । स्वयं विष्णु मगवान् प्रत्येक युगों में महान् शरीर घारण कर श्रनेक योनियों में उत्पन्न होते हैं। तुम भी प्रत्येक युगों में मायावरा उत्पन्न होने वाले भगवान् विष्णु को तो मानते ही हो ! पर्वतराज ! स्थावर योनियों में उत्पन्न हो कर भी शरीर त्याग करने पर आत्मा का विनाश नहीं होता । संसार में उत्पन्न होने वाले जो प्राया मृत्यु के वश होते हैं, उनका भी केवल शरीर नष्ट होता है, श्रात्मा का नारा नहीं होता-ऐसा कहा जाता है। ब्रह्मा श्वादि से लेकर स्थावर जीवों तक जितने भी प्राणी संसार में हैं, वे सभी जन्म तथा मृत्यु के कप्ट से दुःखी तथा परवरा होते हैं; किन्तु महादेव श्रवल हैं, सुन्दि के स्थारण हैं, इनका कोई जनक नहीं उत्पन्न हुन्ना, ये युद्धानस्था से भी रहित हैं । जगत के स्वामी रोग रहित वे राकर ही इस तुम्हारी कन्या के पति होंगे। श्रीर भी, जो मैने यह बात कही थी कि यह देवी सभी लत्तरणों से हीन है, उसका भी सम्यक रूप से तालर्य धुनिये । शरीर के अवयवों में लद्म्या एक प्रकार के भाग्य सूचक दैविक चिह्न हैं, जो श्रायु, घन, सीभाग्य श्रादि के फर्लो की सूचना देनेवाले होते हैं। मूघर ! इस (तुम्हारी पुत्री) के अनन्त तथा अपरिमित सीभाग्य के सूचक लक्त्या दैविक चिद्द के रूप में इसके शरीर में नहीं बनाये गये है आर्थीत वे इतने अनन्त तथा व्यपरिमित है कि उसकी सूचना देना लक्त्यों के बरा की बात नहीं है । हे शैल ! महा बुद्धिमान् 1 इसीं कारण से मैंने तुमले कहा था कि इसके शरीर में कोई लक्त्य ही नहीं है । श्रीर जो मैने इसके हार्यों के सर्वदा उतान रहने की बात तुमसे कही थी, उसफा कारण यह है 1 इस देवी का यह सदा उतान रहनेवाला हाथ सदा वरदान देनेवाला होगा श्रीर तुम्हारी यह पुत्री सुर श्रमुर तथा मुनियों को रारण सथा वरदान देनेवाली होगी। जो मैने उस समय ईसके चरलों को ऋपनी ही छाया में रहनेवाले तथा व्यभिचारी वतलाये हैं । शैलराज ! उसमें भी मेरी वार्तो की बुक्ति इस प्रगर थी, सुनिये । इसके दोनों चरण स्वच्छ नल की कान्तियों से उज्ज्वल रहने वाले तथा कमल के समान सुन्दर है, प्रणाम करने वाले मुरों तथा श्रमुरों के मस्तक के विरीटों में लगी रहने वाली मिएयों की विचित्र वर्णों की कान्तियों से शोभा सम्पन्न तथा उस कान्ति में प्रतिविभ्वित श्रपनी छाया से संयुक्त तथा व्यभिचारी (सकान्त) है । महीघर l यह तुम्हारी पुत्री जगतगुरु वृपमध्यज शकर की पत्नी है, समस्त जगत् तथा धर्म की जननी है, समस्त जीवों को उत्पन्न करने वाली है, श्रिध के समान कान्तिमती है, कल्यागा देने वाली है, तुम्हारे त्तेत्र को पवित्र करने के लिए ही यह तुम्हारे यहाँ उत्पन्न हुई है । पर्वतराज 1 सो जिस प्रकार से ऋतिरीाघ्र इसका संयोग पिनाकधारी मगवान् राकर से हो, वैसा उपाय विधिपूर्वक तुग्हें करना चाहिये । हिमाचल 1 देवताओं का परम श्रावरयक तथा महान कार्य इस समय त्या पड़ा है **। ॥१७६-१**६४॥

सूत ने कहा—ऋषिगस्य ! शैलराज मेनापित हिमवान् ने नारद से इस प्रकार की वार्ते जव सुनीं तम अपने को पुनः उत्पन्न हुआ-सा अनुभव किया । और उस समय परम बुद्धिमान् घृपमध्वज महादेव को नमस्कार कर अत्यन्त हर्पपूर्वक नारद से वह बोले—॥१ ६५-१ १६॥

हिमवान् ने कहा—मुनि जी 1 तुमने मुम्मे दुस्तर घोर नरक से उबार लिया है, पाताल से उबार

कर सातों लोकों का स्वामी बना दिया है। मुनिवर ! इस समय चुन्हारी कृपा से ही में अपने को पूर्वव विस्थात हिमाचल अनुभव कर रहा हूँ, हिमाचल के अपल गुण तथा समृद्धि को में तुम्हारी ही कृपा से प्राप्त कर सका हूँ ! मुनि ! मेरा हृदय इस समय आनन्दमय दिनों का उपमोग करनेवाला है, यदि में गृह स्पित भी हो जाऊँ तब भी आपके उपकारों एवं सन्दुगुणों के विचार करने में मेरी बुद्धि सफल नहीं हो सकती । आप के उपकारों के अंग्रमात्र का भी में विचार नहीं कर सकता ! आपके समान महर्षियों के दर्शन निरुचय ही अमोध फलदायी होते हैं । महामुनि ! आपकी अंचलता (सरलता) जितनी मेरे अमर है, वह सुभे मालूम है । हे मुनिवर्य ! आपस्थरूप देवताओं तथा धुनियों के निवास स्थान के योग्य में आप ही द्वारा मनाया जा सका हूँ । यदापि में स्वयं पाप कर्म का करनेवाला हूँ, तथापि एक कार्य में आप ही द्वारा मनाया जा सका हूँ । यदापि में स्वयं पाप कर्म का करनेवाला हूँ, तथापि एक कार्य में अमे आजा मदान कोजिये ।' उस समय हुए से मुफुल्लित होकर इस प्रकार हिमालय से बात करते हुए नारद ने पुनः फर्का 'प्रमो मुनने अपनी नम्नता से सब कुछ कर दिया, पुन्ने केवल यही कहना है कि देवताओं के कार्य में जो परियाम होगा उत्तरें कुए नारद ने पुनः को परियाम होगा उत्तरें चुन्तर भी महान हित निहित है।' इतनी वार्ते कह नारद शीम ही स्वर्णपुरी को चले गमे और इन्द्र के भवन को जाकर अमरपति से साचालकार किया । यहाँ पहुँचकर अति छुन्दर सिंहासन पर विराजमान नारद ने इन्द्र से पूछे जाने पर पार्वती सन्वर्यी सारी कथा उन्हें कह सुनाई । ॥११ ५०-२०६॥

नारद ने कहा— 'जो काम मंत्रणा द्वारा किया जा सकता था उसे तो मैं कर चुका, किन्तु इस अवसर पर अन कामदेव की आवस्यकता आ पड़ी है।' कार्यदर्शी मुनिवर नारद द्वारा ऐसा कहने पर पाकरासन इन्द्र ने आज के अंकुर के आहल बनानेवाले कामदेव का स्मरण किया। परम बुद्धिमान सहस्र नेत्रों वाले इन्द्र द्वारा स्मरण किये जाने पर मकरच्या कामदेव आपनी पती रित के समेत सविलास उपस्थित हुए। वहाँ समुप्रस्थित कामदेव को देखकर इन्द्र ने आदरपूर्वक कहा—॥२०७–२०६॥

शुक्त ने कहा—मनोमव । तुम मन से उत्पन्न होनेवाले हो, इससे समस्त डीवों के मनोगत भावों का उन्हें पूर्ण पता रहता है, अतः अपनी कल्याण प्राप्ति के लिए मुक्ते तुन्हें अधिक उपदेश करने की आवरयकता नहीं है । तुम इस स्वर्ग निवासी देवतार्थों का यह एक कल्याण कार्य करो कि इस मयुमास में अद्युत्ताज वसन्त की सहायता से हिमालय की पुत्री के साथ शंकर का संयोग शीध सम्पन्न कराओ ।' इस प्रकार अपनी स्वार्थिसिद के लिए इन्द्र द्वारा निवेदित किये जाने पर मयभीत होकर पंचरार कामदेव में इन्द्र से कहा—॥२१०-२१२॥

काम ने कहा—जगत् के स्वामी ! देवताओं शिवयों तथा दानवों के भी मथमीत करनेवाली इन तुच्छ सामियों द्वारा भगवान् शंकर वशु में नहीं किये जा सकते । वया इस बात को आप नहीं जानते ? उस देवाधिदेव की इस दुस्साध्यता का जो सनातन कारण है, उसे आप जानते हैं । महान् पुरुषों की प्रस-क्षता तुथा उनका कोथ—दीनों ही महान् होते हैं। सभी उपभोग्य पदार्थों की सारमृत, स्वर्ग में उरम्ब होने बाली सुन्दरियों और अन्य प्रकार के विना इच्छा ही के प्राय होनेवाले आनन्द के सांपनों का आप उपयोग कर रहे हैं, किन्तु इस प्रकार की असावधानी से उन सब का विनाश हो सकता है, अतः शिव के प्रति अपने मन में श्रच्छे विचार कीजिये। इस प्रकार के कार्यों के परिशाम सामान्य नीवों को भी पहले ही से दिखलाई पड़ने लगते हैं। इन्द्र ! साधारण (थोड़े) को छोड़ कर जो विशेष (अधिक) के लिए इच्छुक होता है वह सामान्य से भी अष्ट हो जाता है और विशेष तो अष्ट है ही, कामदेव की ऐसी बातें सुनकर देवताओं समेत इन्द्र बोले—॥२१०-२१७॥

शक्त ने कहा—'रिविकान्त! तुम्हारी इस स्फा को हम लोग मानते हैं। हसमें तिनक भी सन्देह नहीं कि तुम जो कुळ कह रहे हो वह ठीक है। किन्तु सन्देश के विना अपकार की शिक नहीं मिल सकती। किसी की शिक किसी विशेष कार्य में ही दिखाई पड़ती है, सभी कार्यों में नहीं।' इन्द्र के ऐसा कहने पर काम ने अपने मित्र मधु (वसन्त) का आध्यय लिया और रित को भी आप लेकर शीप ही हिमवान पर्वत के शिखर को मस्यान कर दिया। यहाँ जाकर उसने कार्य की चिन्ता उपायपूर्वक की। जो पुरुष महान लक्ष्य वाले होते हैं तथा कभी विचलित नहीं होते उनका मन कठिनाई से वरा में किया जा सकता है। तो प्रथम लक्ष्य कर मन को ही विज्ञुञ्च करके आसानी से विश्वय लाग करना चाहिये। क्योंकि पूर्वकाल में अनेक लोगों ने केवल मन को विज्ञुञ्च करके कार्य में सफलता प्राप्त की है तो फिर किस मकार विविध प्रकार के मार्थों से द्वेप को विना उत्पन्न किये हुए कोष उत्पन्त हो सकता है। और क्रोष के विना अति कूर् आसणिमूलक महाभीपण्य ईप्यों की उत्पित्त कैसे होगी ? चंचलता के शिर में रहनेवाली थैये के आधार को नष्ट करनेवाली अति शिकरालिनी उस ईप्यों को में शिव में अनुसुक्त करूँगा, जिससे उन महामा के मन में पोर विकृति उत्पन्न होगी। थैये के ब्रारों को बंद करके तथा सन्तोप को हराकर के अवस्थित मेरे प्रमाव को कोई पिश्वत व्यक्ति जानने में समर्थ नहीं होता। कार्य के मार्य में मार्ग में विकल्प मात्र का विचार करने से मन में विकल्पता पैदा हो जाती है, जिससे पश्चात प्रारम किये गये कार्य में मार्ग मेरे का अवस्थित मेरे प्रमाव को कोई पिश्वत व्यक्ति जानने में समर्थ नहीं होता। कार्य के मार्य में मार्ग में मार्ग आपलियों की मेंवर आ जाती हैं और कार्य दुस्तरसीय हो जाता है। ॥२१८८-२२५॥

- अनेक प्रकार के मनोहारि साधनों से संयुक्त होकर उनके इन्द्रियों के सम्हों को रुद्ध कर स्थार आरना वाले शंकर की तपस्या को मै अब मम करूँ गा—इस प्रकार का विचार निश्चित कर कामदेव ने मृतमावन शंकर के आश्रम की श्रोर पर्यान किया, जो समस्त जगतीतल में एक प्रमुख स्थान था। जिसमें सीधे-सीधे हुनों तथा वेदियों से खोगा की बृद्धि हो रही थी, शान्त प्रकृति वाले बीवगण् श्रिष्ठिक संख्या में जहाँ पर एकत्र थे। वहाँ समस्त हिमवान पर्वत पर रहनेवाले जीव दिखाई पह रहे थे। अनेक प्रकार के पुष्प बृत्त तथा लताएँ फूली हुई थी। उसर गगनमण्डल में गणेश्वरों के समह विराजमान थे। उस पर्वतीय आश्रम के सभीप में निश्चित माव से हरी घास के शिखर पर नंदीश्वर वैठे हुए थे। उस स्थान पर जाकर कामदेव ने जिलोचन मगवान शंकर के सभीप में वैठे हुए मनोहारि वेशों वाले किसी दूसरे व्यक्तिवीरमद को देखा। जो शिव की दूसरी मूर्ति के समान समस्त जगत में एक मात्र वीरों का स्वामी था, शंकर के समान कान्तिमान था, उसकी बटाएँ कुकून और किजल्क के पुझ की भाँति कुछ लाल

पीले वर्ण की थी, हाथ में वेत था, मुद्रा निश्चिन्त थी, सर्वकर सर्वों के ज्यामूपणों से श्रामृपित था। वहाँ जाने पर मुँदे तथा कुछ खिले हुए पद्म के पर्चों के समान कान्तियुत नेत्रों से मुशोभित शंकर को देखा, वो नीचे की श्रोर नासिका के श्रमभाग पर एकाम दृष्टि रखे सिंह के ऐसे चमडे को कंधे पर लटकाए हुए थे जिससे रक्त चू रहा था। कानों के पास लगे हुए सर्गे की विकराल स्वासीच्छास की श्राग्न से उनका शरीर पिंगल वर्ण का हो रहा था। नीचे रखे गये खप्पर तथा तुम्बी पात्र (कमएडल ) तक हिलती हुई विशाल जदा शोमित हो रही थो । सर्पराज वासुकि के ऊपर शैच्या लगाकर नामि के मल माग तक वैठे हुए थे। ब्रह्म का प्यान करते सभय उनके हार्यों के जुटे रहने से मूपण की माँति सर्पराज वासकि की पुँछ शोभायमान हो रही थी । ऐसी मुद्रा में शंकर भगवान को देखकर कामदेव धीरे धीरे उनके समीप पहुँचा। श्रीर बड़े बड़े बुद्धों से पुरोमित शिखर पर अपरों की मानकारों के साथ कान के छिद्र पथ से शिव के मन में प्रविष्ट हुआ । जिससे भगवान् रांकर कामदेव के प्रमाव से प्रमायित हो मधुकरों की मधुर ध्वनि को धुनकर श्रानुसाग युक्त हो गये श्रीर श्रापनी प्रियंतमा दत्तपुत्री सती का स्मरण करने लगे । उस समय उनकी वह अति निर्मल समाधि मावना धीरे-धीरे अलक्ष्य रूप से तिरोहित हो गई। और वे विप्तों से समाधि-भावना के अवरुद्ध हो जाने के कारण तन्मयता को प्राप्त हुए अर्थात सती के ध्यान में ही तन्भय हो गये। किन्त जितेन्द्रिय होने के कारण वे अपनी इस दशा की देखकर कार्यात्मक विकारों को समम्त गये। तत्म-इनात उन्होंने धेर्य भारण कर तिनक कोध से व्याविष्ट हो कर योग माया का श्रायय प्रहण कर अपने को काम की स्थिति से बचाने की चेप्टा की । शिव की गाया से आविष्ट होने के कारण कामदेव जलने लगा । और तब बासना और आसक्ति का मुर्च रूप इच्छानुरूप गरीर धारण करनेवाला कोथ एवं दीप का महान् स्थाश्रय यह कामदेव शिव के हृदय प्रदेश से याहर निकला । वहाँ से बाहर निकल कर मकरध्यज शिव के हृदय प्रदेश से बाहर एक अन्य स्थल का अवलम्ब लेकर उपस्थित हुआ। उसके साथ उसका परम स्तेही मित्र यसन्त भी था । वहाँ पर उसने मंद पवन द्वारा केंपाये वाते हुए एक श्राम के बृत्त को देखा. जिसमें एक मनोहर गुच्छ शोभित हो रहा था। उसी पर श्रवस्थित होकर मकरध्यन ने शिव के बनस्थल पर मोहन नामक वाए। मारा । फामदेव का महा प्रमावशाली नश्वर वह विमोहन नामक विशाल तथा कठोर पुष्पवाण शिव के विशुद्ध वन्तस्थल में आकर लगा । उस समय हृदय में ब्राहत सगवान् शिव पर्वत के समान धैर्यशाली होने पर भी कुछ कामोन्सल हो गये। किन्तु मार्बे के प्रमुद्ध से श्राधिक कामावेश को वे नहीं शास हुए । इन बाहरी तपस्या के विघ्न समूहों को प्राप्त कर दे कोचामि से श्रमिमृत हो गये श्रीर तब मुख से घोर हुँकार का शब्द किया । उनके मुख के उपर उनका तीसरा नेत्र कोघानल से त्र्याकुलित हो गया जिससे उनका महाभयानक ग्रसेर प्रलय कालीन जगद के संहार करने में प्रवृत्त की मौति भीपस दिखाई पढ़ने लगा । तदुपरान्त धूर्जिट शिव ने समीप में श्रवहियत कामदेव पर श्रपने तीसरे नेत्र को फेता । उस तृतीय नेत्र में उठनेवाली चिनगारियों से कामियों को उन्मत्त करनेवाला रितकान्त श्रीष्र ही जल कर मस्म रूप में परिएत हो गया । उस समय स्वर्ग के निवासी देवगरा हाहाकार

करने लगे। शिव के नेत्र से उद्भृत होनेवाली वह श्राम उस कामदेव को मस्मसात् करके श्रपनी ज्वालाओं की भीपणा हुँकार से प्रभू करती हुई समस्त जगत् को जलाने के लिए उदात हो गई। किन्तु भगवान् श्री भीपणा हुँकार से प्रभू करती हुई समस्त जगत् को जलाने के लिए उदात हो गई। किन्तु भगवान् श्री को जात् के संगल की कामना से उस श्रीम को कई विभागों में विभक्त कर दिया। श्राम के गृत, श्रीम को जलानेवाली वसन्तन्नग्रत के समय, चन्द्रमा, पुण्य, असर तथा कोकिल्लाओं के मुख में उस काम को जलानेवाली श्रीम का शिव ने विभागपूर्व के स्थापन किया। श्रान्तर एव वाह्य दोनों मर्ग स्थलों पर श्राहत शिव द्वारा श्रीम का शिव ने विभागपूर्व के स्थापन किया। श्रान्तर एव वाह्य दोनों मर्ग स्थलों पर श्राहत शिव द्वारा वे कामवाण श्रानुताग एवं स्तेह से उद्दीष एव तीव वेग से दौड़ने वाले श्रीम के रूप में उपर्युक्त स्थलों में विभक्त होकर लोगों के हृदयों को तभी से खुञ्च करनेवाले हो गये। उनका दूर करना कठिन हो गया। कामुक व्यक्तियों के स्तेहपूर्ण हृदय को ये शत-दिन जलाते रहते हैं। उस जलन की चिकित्सा कठिनाई से हो सकती है।॥२२६-२५॥।

इस प्रकार महादेव के हेकार की ज्वाला से अस्मीमृत कामदेव की देखकर कामदेव के मित्र वसन्त के साथ रित घोर विलाप करने लगी। वहुत विलाप कर चुकने पर मधु के बहुत समकाने बुक्ताने पर रित त्रिलोचन चन्द्रशेखर भगवान राकर की शरण में गई। जाते समय उसने पवित्रक के स्थान पर रित त्रिलोचन चन्द्रशेखर भगवान राकर की शरण में गई। जाते समय उसने पवित्रक के स्थान पर अमरों के समूहों से व्याप्त व्याप्त की प्रकुल्लित लाता की अपने एक हाथ में प्रहण किया था, दूसरे हाथ में अमरों के समूहों से व्याप्त व्याप्त की पकड़े हुए थी। उसने व्यपने पुषुराले बालों की देवी व्यत्कें सैंवार कर मौंध लिया अपनी सली कोकिला को पकड़े हुए थी। उसने व्यपने पुषुराले बालों की देवी व्यत्कें सैंवार कर मौंध लिया था, ग्रारीर पर कामदेव के स्वच्छ अस्म को लपेट लिया था। वहाँ जाकर घुटनों के बल पृथ्वी पर स्थित होकर रित ने चन्द्रशेखर भगवान राकर से कहा—॥२५६-२५.४॥

रित ने कहा—िन्समय शिव ! तुम्हारे लिए हमारा नमस्तर है, मनोमय शिव तुम्हें हमारा नमस्तर है। देवताओं द्वारा पृतित मकों के उत्तर क्रण करनेवाले शकर ! तुम्हें मैं नमस्तर करती हूँ। मव ! नमस्तर है। देवताओं द्वारा पृतित मकों के उत्तर क्रण करनेवाले शकर ! तुम्हें मैं नमस्तर करती हूँ। मेरा जम्हें नमस्तर है। मवोद्वव ! मैं नमस्तर करती हूँ। मनोमव ! कामदेव को विध्वस्त करनेवाले ! मेरा नमस्तर है। गृह वन करने वाले ! तुम्हें में नमस्तर करती हूँ। माया के गहन आश्रय ! तुम्हें मेरा नमस्तर नमस्तर है। शिव ! नमस्तर है। सिद्ध ! पुरातन ! नमस्तर है। काल ! मैं नमस्तर करती हूँ। काल तथा कला—दोनों के का ! तुम्हें मेरा नमस्तर है, श्रेन्ठज्ञान देने वाले ! तुम्में नमस्तर कर रही हूँ। काल तथा कला—दोनों के अतिकमण करने वाले ! तुम्में मेरा नमस्तर है। स्वारीमित प्राक्तमण करने वाले ! तुम्में मेरा नमस्तर है। स्वारीमित प्राक्तमण करने वाले ! तुम्में मेरा नमस्तर है। श्रुण रहित ! प्राक्तमण करने वाले ! त्रमें के अतिवर्ग करने क्रण ! त्रमें के आदि-कर्ता ! तुम्हें मेरा नमस्तर है। नाना जगत की रचना करने वाले ! तुम्में मेरा नमस्तर है। विचित्र कर्तो के ने वाले ! तुमें कर त्राले वाले ! तुमें को उनका अभिनत के देने वाले ! विचित्र यज्ञों के फल को भोगने वाले ! तुम्हें मेरा नमस्तर है। सन्तर्ते याले ! असब प्रदान करने वाले ! व्यन्तरूप गाली ! असब प्रदान करने वाले ! व्यन्तरूप गाली ! असब प्रदान करने वाले ! व्यन्तरूप रही ! अनन्तरूप गाली ! असब क्षावन ! तुम्हें मेरा नमस्तर है । अनन्तरूप शाली ! असब क्षावन ! तुम्हें मेरा नमस्तर है । अनन्तरूप है । ज्यिरियत मान चारण करनेवाले ! चन्द्रमा से विम्पित ! देवताओं द्वारा समानित ! तुम्हें मेरा नमस्तर है । नन्दीरवर पर आरुह ! त्रपुर के विनाएक ! प्रसिद्ध महौपप रूप ! समानित ! तुम्हें मेरा नमस्तरर है । नन्दीरवर पर आरुह ! त्रपुर के विनाएक ! प्रसिद्ध महौपप रूप !

तुम्हें में नमस्कार कर रही हूँ। सब की विपत्तियों को हरने वाले ! भकों के श्राभिमत दाता ! तुमको मेरा नमस्कार है । चराचर जगत् के श्राचार विचार के श्राचार्य ! समस्त सृष्टि के जीवों को देखनेवाले ! महान् महेरवर ! श्रात्तिला तात्तियाली ! इन्ह्रमीलि ! में श्राव तुम्हारी श्रार्य में हूँ । हे प्रमो । सुम्ते काम तथा यग्र की समृद्धि दीजिये । ऐसा कीजिये जिससे मेरा पिय कान्त कामदेव पुनः जीवित हो उठे । मेरे वियतम को तुम्हारे विना इस जगत् में दूसरा कीन जिला सकता है ? तुम श्रापने विम जनों के प्रमु हो, प्रिय सम्प्रहीं की उत्पत्ति के कारण हो, पर तथा श्रापर इन श्रार्थ समृद्धों के तुम ही पर्याय हो श्रायीत् पर तथा श्रापर—दोनों ही तुम हो, दयालु हो, भक्तों की भीति को विनष्ट करनेवाले हो । ॥२६०—२७०॥

सत ने कहा—बालचन्द्रधारी, कामपत्नी रति के इस प्रकार प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो गये श्रीर उसे श्रागे खड़ी हुई देखकर मधुर स्वर में यों बोले । ॥२७१॥

शंकर ने कहा — 'रिति ! तुन्हारा पित कामदेव रीमही तुन्हें पुतः पित रूप में प्राप्त होगा, श्रीर 'श्रनंग' नाम से लोक में विख्यात होगा ।' महादेव के ऐसा कहने पर काम की पत्नी रिति ने रिर मुका गिरिश शंकर को नमस्कार कर हिमवान के परमरमणीय उपवन की श्रोर प्रस्थान किया । श्रीर उस स्थान पर पिति वियोग से कातर होकर दीन स्वर से बहुत विलाप किया, किन्तु शिव की श्राज्ञा से मृत्यु की श्रमिलापा को उसने छोड़ दिया था । ॥२७२-२७४॥

इधर नारद के कहने से हिमयान् पर्वत खाम्पयादि से खुसज्जित, कीतुकवर मांगलिक विधानों से खलंकृत स्वर्गीय पुष्पों से रिर की माला बनाकर, श्वेत चीन के रेरामी कपड़े की साड़ी पहिनकर दो सिख्यों से युक्त अपनी पुत्री को साथ ले राुम योग में मसन्न चिन हो जंगलों, उपवनों तथा बनों में घूमता हुआ मिश्यत हुआ। थोड़ी दूर बाद उसने खति तेजस्विनी, असाधारया सीन्दर्यगालिनी की (रित) को उस मनोहर शिलर पर रोते हुए देखा। उसे दीन माव में रोती देखकर कुनुहल वस वह उसके समीप गया श्रीर यूँ बोला। ॥२७५-२०६॥

हिमवान् ने कहा—'लोक में सर्वश्रेष्ठ छुन्दरी ! तुम कीन हो ? किसकी स्त्री हो ? क्यों इस प्रकार निर्जन वन में तुम रो रही हो ? इस रुदन का कोई साधारण कारण में नहीं मानता ।' रोते हुए मधु समेत रित ने हिमवान् की ऐसी वाणी छुनकर शोक को उत्पन्न करनेवाली तथा दैन्यपूर्ण निन्न बातें दीर्घ श्वासें खींचते हुए कहा । ॥२८०-२८१॥

रित ने कहा — झकत ! सुम्त अभागिनी को कामदेव की प्राणवल्लमा रित सममो । महामाम्य राालिन ! इसी पर्वत के शिखर पर रांकर देव तपस्या कर रहे हैं। विष्न के कारण रुष्ट होकर उन्होंने अपने तीसरे नेत्र को सोलकर मेरे प्राण्डिय पित मकरष्वन को मस्म कर दिया। मय से विद्वल होकर में उन्हीं की रारण में अभी गई हुई थी, वहाँ स्तुति करते समय रांकर ने सम्मक्षे कहा है कामदेव की प्रिये ! मैं तेरे उपर सन्तुष्ट हूँ, यह कामदेव किर तुन्हें पित रूप में प्राप्त होगा। तुन्हारी की हुई स्तुति को पहनेवाला मनुष्य

भक्तिपूर्वक मेरे आश्रम में रहकर अपने मनोवांखित प्रयोजन की सिद्धि प्राप्त करेगा। तुम भी संतोप धारण कर मृत्यु से निष्टत हो जाओ। महाबादिमान । उन्हीं शंकर की बात की प्रतीद्धा करती हुई में कुछ समय तक पति के मार्थ मिलन की आशा से अपने इस ग्रगीर की रत्ता करूँगी। रित के मुँह से ऐसी वार्ते सुन कर पर्वतराज हिमवान अति भयमीत हो गया और अपने हाथ से अपनी कन्या को पकड़ कर वह अपने पुर की ओर गमनोद्यत होने लगा। तब भावी की अवक्ष्यमाविता से प्रभावित होने के कारण मृत्याविनी पार्वती लज्जा से गुक्त होकर अपनी सिखों द्वारा पिता से बोलीं। ॥२८२-२८८॥

पार्वती ने फहा—'पिता जीं । मेरे इस माम्य रहित शरीर से क्या लाम है ? में किस मकार किस सर्कर्म द्वारा वैसे न्यानन्ददायी पित की प्राप्ति करने योग्य हो सकती हूँ ? केवल तपस्या द्वारा अभीष्ट की प्राप्ति की जा सकती है । तपोनिष्ठ को संसार में कोई भी वस्तु दुर्लम नहीं है । मनुष्य ऐसे साघनों के रहते हुए व्यर्थ ही दुर्भाग्य को अपने शिर पर बोता फिरता है । विना तपस्या किये माम्यरहित जीवन से मर जाना तो कहीं अच्छा है । में अवस्य अपने मनोरथ की प्राप्ति करूँगी । तपस्या के नियमों से शरीर को सुखा डालूँगी । तपस्या में सन्देह को व्यर्थ करके (निस्मन्देह होकर) मनोरथ की प्राप्ति के लिए उद्यम करूँगी। में उस घोर तपस्या को करूँगी जिसे करके सर्वसाधारण से दुर्लभ परची को प्राप्त करूँ।' पुत्री पार्वती के ऐसा कहने पर स्नेह से बिहल गिरिसाज हिमवान स्नेह से भरे गव्यव् स्वर में पार्वती से इस प्रकार बोले । ॥२८४—२६३॥

हिमवान् ने फहा—(' उ मा') नहीं, मत, ऐसा मत कसे । चचले । वेदी । तुम्हारा रारीर तपस्या करने योग्य नहीं है । मेरी भोली माली दिखाई पड़नेवाली वेदी । तपस्या क्लेय स्वरूप है, उसे सहन करने योग्य तु नहीं है । मावी पदाधों के लिए इतनी चिन्ता नहीं करनी चाहिये इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ । जो मावी में है वह तो विना प्रयास वा इच्छा किये ही बलात् प्राप्त होता है । बत्ते । इसिलए तुम्हें तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है । चलो, घर लीटकर सब लोग चलें, तब किर वहाँ विचार कर लेंगे । पर्वतराज हिमवान् के ऐसा कहने पर भी जब रौलपुत्री पार्वती पर को नहीं लौटीं, तम हिमवान् कुछ चिन्ता से व्याकुल होकर उसकी प्रशास करने लगे । उसी समय खाकारा से पृथ्वी मण्डल पर यह दिव्यवासी सुनाई पड़ी । ( रौलराज ) 'तुम ने यतः (उ मा,) नहीं मत, ऐसा मत करो हे चचले वेटी ।' ऐसा कहा है, अतः 'उमा' इस नाम से तुम्हारी यह पुत्री त्रिमुचन में विख्यात होगी । सिद्धियों की मूर्ति यह देवी सभी प्रकार की चिन्ताओं को दूर करेगी । इस प्रकार की खाकारा से होनेवाली वासी को सुनकर कारा के कूल के समान रयेतवर्षावाले हिमवान् ने पुत्री को तपस्या के लिए आजा प्रदान कर रीघ ही अपने नियासस्थान की श्रोर प्रस्थान किया । ॥२६४—३०।।

स्त ने कहा--ऋषिगण ! तदनन्तर अपनी दोनों सिख्यों के साथ नगराज हिमालय की पुत्री पार्वती उस पर्वत शिक्स पर तपस्या करने गईं जहाँ दैवगण भी नहीं जाते थे । हिमवान् पर्वत के उस शिक्स पर वे पहुँची जो विविध प्रकार की घालुओं से विमृषित था, दिव्य पुष्पों तथा लताओं से आकीर्ण था, सिद्धों तथा गन्धवीं के समृहों से सेवित था । उस स्थल पर अनेक प्रकार के गृग गए। श्रिविक संख्या में विद्यमान थे, वृत्तों पर ग्रमर गुँज रहे थे। दिज्य मतने मतर रहे थे, श्रमेक बावलियाँ शोमायमान हो रही थी। विविच प्रकार के पित्तियों के समृह चहचहा रहे थे। कहीं कहीं पर मनोहर चकवाक के जोड़े दिखाई पड़ रहे थे। जल एवं स्थल में होनेवाले पुष्पों के समूह खिलकर उस स्थान की शोभा वृद्धि कर रहे थे। विचित्र प्रकार की कन्दरायें दिलाई पड़ रही थीं, मुक्ताओं में सुन्दर मनोहारि छोटे गृह वने हुए थे। पदियों के समृह के समृह जिस पर बोल रहे बे — ऐसे कल्पवृत्तों के समृहों से उस स्थान की शोमा और भी ऋषिक हो रही थी। उस स्थान पर जाकर पार्वती ने एक यहुत बड़े शासाओं वाले युक्त की देखा. जिसके पर्वे हरे-हरे थे। जो सभी ऋतुक्रों में होनेवाले पुष्पों से समन्त्रित था, सैकड़ों मनोरयों की माँति उज्जवल था, उसमें **अ**नेक प्रकार के पुष्प खिले हुए थे, अनेक प्रकार के फल लगे हुए थे, सूर्य की किरगीं उसके सघन पत्तों को पार कर नीचे तक नहीं आ रही थीं । उसी मनोरम बुक्त के नीचे पार्व-ी ने अपने वहाँ को छोड़ यत्र बल्कल का बस्न तथा कुरा की बनाई हुई मेसला को धारण किया । प्रथमतः सौ वर्ष तक पार्वती तीनों बेला स्नान कर पाटल का भोजन करती रही, उसके बाद सो वर्ष तक सूखे पत्तों से जीवन यापन करती रहीं । फिर सी वर्ष तक निराहार रह कर घोर तपस्या में निरत रहीं, इस प्रकार ये तपोनिधि हुईं । अब उनकी सपस्या के तेज से जगत के सभी प्राची उद्वेलित हो गये तब भगवान इन्द्र ने सातों सनियों का स्मरण किया । स्मरण करते ही वे सभी मुनिगण ज्ञानन्दित होकर वहाँ उपस्थित हुए । इन्द्र द्वारा पूजित सप्तर्षियों ने अपने बुलाये जाने का प्रयोजन पूछते हुए कहा— 'देवश्रेष्ठ ! किस प्रयोजन के लिए श्राप ने हम लोगों का स्मरण किया है।' इन्द्र ने कहा-- 'महर्षिगण ! मेरे भयोजन को सुनिये। हिमयान् की पुत्री पार्वती हिमाचल पर घोर तप कर रही है, उसके मनीवांधित श्योजन को आप लोग पूर्ण करें। देसी थाते सन कर इन्द्र की व्याज्ञा स्वीकार कर सप्तर्षिगए। जगत् के कल्यास के निमित्त व्यति शीवतापूर्वक पार्वती के पास हिमालय पर पहुँचे, जहाँ पर सिद्धगण अधिक संख्या में विद्यमान थे। वहाँ जाकर उन लोगों ने . पार्वती से मृदुस्वर में पूछा-- 'पुनि कमललोचने ! सुन्हें कीन-सा प्रयोजन सिद्ध करना है ?' उन ऋषियों के पृष्ट्ने पर लज्जायुक्त पार्वती ने गौरव से शिर को उत्पर कर कहा :- "महामान्यशालियों ! तपस्या करते समय मेंने यदापि मौन वत का नियम किया था; किन्तु आप जैसे महान पुरुषों का दर्शन पाप्त कर मेरी बुद्धि नमस्कार करने के लिए प्रवृत्त हुई है, जो निरनय ही सुम्मे पवित्र कर रही है। त्राप लोगों के परनोन्सस होने के कारण मुम्हे प्रयमतः त्याप लोगों को स्त्रासन देना उचित लग रहा है, आह्ये, बैठ जाइये । परिश्रम से कुछ छुटकारा पा लीजिये तब मुफ्तसे जो पूछना हो पूछिये।' ऐसा कहकर पार्वती ने उन लोगों को श्रासन श्रादि से संयुक्त किया तथा विविध माँति से विधान पूर्वक पूजा कर सत्कृत किया । तदुपरान्त सूर्य के समान तेजस्वी उन सार्तो मुनियाँ से धीरे-धीरे कुछ कहना प्रारंभ किया । किन्तु उस समय बार्ते करते हुए पार्वती ने वत के मीन को छोड़कर लज्जा के मीन को घारण किया ! जिससे उनके समस्त मनोमाव मीन दशा में परिएत हो गये। तब मुनियों ने गम्भीर भानों से युक्त पार्वती से पुनः उस पयोजन के बारे में

पूछा । सुन्दर हास करनेपाली पार्वती ने श्रपने गौरव का ध्यान रख ग्रान्तिपूर्वक वार्तालाप करनेवाले उन मुनियों से वासी पर सयम रखते हुए इस प्रकार कहा—'श्राप लोग तो प्रास्थियों के मन में रहनेवाली उनकी सभी फल्याण की श्रभिलापायों के जाननेवाले हैं । प्राय सभी रारीरघारी श्रवने मनोगत भावों के कारण ही दुस का श्रनुभव करते हैं। कुछ लोग जो उनमें निपुण हैं सफलता के लिए दैवी उपायों से प्रयत्न करते हैं । जो त्यालस्य नहीं करते, वे श्रपने उपायों से दुष्पाप्य प्रयोजनों की भी सिद्धि पाप्त कर लेते हैं। दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अनेक पकार के उपायों से युक्त होकर दूसरे शरीर के लिए कल्याणुदायी शाल ुसम्मत कार्यों को करते हैं। किन्तु मेरा मनोरथ त्र्याकार में फूलनेवाले पुप्पों की माला से निमृपित हैं। मेरा मन बारम्यार वन्प्या के पुत्र की प्राप्ति करना चाहता हे श्रर्थात् श्रसम्भव श्रभि-लापा को सफल करने के लिए सतत प्रयक्षशील है। मैं मगवान् शकर को पति रूप में वरण करने को इच्छुक हूं । जो रनभाव से ही दुराराच्य हैं श्रीर विशेषतया इस समय तप साधना में निरत हैं । देवता तथा दानवों में से कोई भी उनका श्रन्त नहीं जान सका वे परमार्थ प्रयोजन के एकमात्र श्राश्रय है। श्रभी थोड़े समय की बात है कि उन्होंने कामदेव को ही जला दिया है, श्रीर स्वय बीतराग होकर श्रवस्थित हैं, तो फिर ऐसे रुद्र को मुम्प जेसी कुमारी किस प्रकार आराधना कर प्रसन्न कर सकती है। पार्वती की ऐसी बार्ते सुन कर सुनियों ने उनके मन की स्थिरता को और अधिक जानने के लिए कमरा उसी विषय पर पुन कहा । ॥३०१---३२६॥

मुनियों ने कहा—बेटी ! इस ससार में दो प्रकार के सुल कहे गये हैं । प्रथम तो रारीर के सम्मोग द्वारा, दूसरा मन की यान्ति द्वारा । किन्तु वे रिव तो स्वर्गाव से ही नये रहनेवाले हैं, भयानक साम्रोग द्वारा, दूसरा मन की यान्ति द्वारा । किन्तु वे रिव तो स्वर्गाव से ही नये रहनेवाले हैं, भयानक साकृतिवाले हैं, वन में निवास करनेवाले हैं। वे कपालों को घारण करनेवाले हैं । मिल्लुक है, नम रहते हैं, विक्त नेत्रांवाले हैं, सुरत है, पागलों की मांति आकार—बनाये रहते हैं, वीमत्स वस्तुओं के समह करने में ही उनकी रुचि देखी जाती है । ऐसे अनर्थ स्वरूप योगी से मला तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? ही उनके द्वारा इस ग्रारेर के सम्मोग की अभिलापा कर रही हो सो तो एकदम असम्भव है । ऐसे मयानक आकृतिवाले घृणोत्पादक उन महादेव से तुम्हें इस सुल की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? उनके परिर से सर्वदा रक्त आकृतिवाले घृणोत्पादक उन महादेव से तुम्हें इस सुल की प्राप्ति केस लियान कर ति हैं । उनके पीचे भागक स्वरूप परती हैं । उनके पीचे भागक स्वरूप परता है , पर कपालों को उनके प्रति हैं । उनके पीचे भागक स्वरूप पिसा जाता है— ऐसे राजुओं के विनाशक, जगत के पालन करनेवाले, अनन्त रोमा-ग्राली, लक्ष्मी के आराध्य भगवान विष्णु हैं, तथा यज्ञमोक्ता देवताओं के स्वारी पाकरासन देवेन्द हें, देवताओं के निधि स्वरूप सन मनोर्थों की पृति करनेवाले आनिदेव है, जगरपालक वायु है, जो सभी गरीर पारियों के प्राप्त कहे जाते हैं । सभी प्रकार की सम्पत्तियों से मरे पुरे परम बुद्धिमान कुनेर है— इन्तें से किसी एक को वरण करने की द्वार करने की द्वार करने की है। सभी मकार की सम्पत्तियों से मरे पुरे परम बुद्धिमान कुनेर है— इन्तें से किसी एक को वरण करने की द्वार करने की द्वार करने की है। सभी नहीं इच्छा करती हो ? यदि अन्य जन्म में सुन प्राप्त करने की

तुम्हें इच्छा है सो यह भी इन्हीं देवताओं से पूर्ण हो सकती है। श्रीर तुम्हें तो इसी जन्म में सर्वोत्तम कल्याणमय सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं। तुम्हारे पिता के पास ऐसी वस्तुएँ हैं, जो देवताओं को भी दुर्लग हैं। श्रतः उनके लिए क्लेग्र सहन करना वैकार है। मद्रे। प्रायः मौंगी हुई थोड़ी भी वस्तु श्रात्यन्त कठिनाई से प्राप्त होती है। तुम्हारे ऐसे मनोरयों का एकमात्र विधाता ही पूर्ण करनेवाला है। ॥३३०-३४१॥

सुत ने कहा — ऋषियों के ऐसा कहने पर शैलपुत्री पार्वजी जन पर श्रीत श्रमसन्न तथा कीय से लाल नेत्र होकर बोली, उस समय जनके दौंत श्रीर होंठ मारे कोघ के फड़कने लगे। ॥ ३७२॥

देवी ने फहा-श्वसत पदार्थी की पासि में कीन-सां श्वानन्द है ? श्रीर मेन यदि किसी बहुत में श्रासक हो गया है तो उसको प्राप्ति में कीन-सी बाघा है ? श्रयात मनोवाच्छित पदार्थों की प्राप्ति में बाघाएँ छड मही कर सकती । विपरीत अर्थ जाननेवालों को सन्मार्ग पर किसने नियुक्त कर दिया है ? आप लोग समे कुबुद्धिपूर्ण तथा श्रनावश्यक एवं श्रनुपयुक्त यस्तु की श्रमिलापा करनेवाली जानते रहें । मेरे लिए श्राप लोगों ्को विचार करने की व्यावस्थकता नहीं है, क्योंकि सुफर्में तो व्यसद्ग्रह की लगन लग चुकी है । मेरी समक्र से आप सभी लोग प्रजापति के समान सर्वेदर्शी हैं । पर पेसा होते हुए भी निश्चम ही उस ग्रारवत. जगत् के परम कारण, सगवान शंकर को आप लोग नहीं जानते, जो कि आजन्मा हैं, ईश्वर हैं, अव्यक्त हैं, भ्रपरिमित महिमानय तथा परम तेजीमय हैं । उनके श्रद्भुत कियाकलाप पूर्व तत्त्व निर्णय की चिंता श्राप बेकार कर रहे हैं, रहने दीजिये । जिसको भलीमाँति स्वयं विप्तु तथा ब्रह्मादि देवगए। भी नहीं जानते हैं, जिनके श्रापने बैमव तथा ऐश्वर्थ से संसार के समस्त जीवों में चैतन्य भाव विद्यमान है क्या आप लोग उसे भी नहीं जानतें । यह विस्तृत आकार किसकी मूर्ति हैं ? यह अप्ति किसकी मूर्ति है ? बायु किसकी मूर्ति है ? प्रध्वी किसकी मूर्ति है ? बरुए किसकी मूर्ति है ? सूर्य तथा चन्द्रमा किसके नेत्र हें ? इस संसार में दैत्य तथा देवगण श्रति मिक्तपूर्वक किसके लिंग की पूजा करते हैं ? प्रश्ना इन्द्र श्चादि देवगए। तथा महर्पिगए जिसे ईश्वर, सब का उत्पत्ति कर्ता बतलाते हैं, क्या उसके भी प्रभाव की श्चाप लोग नहीं जानते ? श्रदिति किसकी माता हैं ? जनार्दन विष्णु किससे उत्पन्न हुए हैं ? नारायण श्रादि देवगरा श्रदिति तथा करयप के संयोग से उत्पन्न हुए हैं । मरीचि से करवप ऋषि उत्पन्न हुए हैं श्रीर श्रदिति दत्त की पुत्री हैं ? मरीचि श्रीर दत्त-ये दोनों बन्ना से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं । बन्ना हिरएयमय श्रग्रहे से उत्पन्न हुए हैं,जो दिज्य ऐश्वर्य एवं सिद्धियों की विमृति से संपन्न था । किसके घ्यान से प्रकृति के श्रंग जुल्य होकर हिरएयमय अगडरूप में परिएत हुए ? तृतीय प्रकृति (१) में मधु सूदन को उत्पत्ति किया हुई ? श्रीर उत्पन्न होकर उसने बुद्धिपूर्वक श्रपने कर्म से उत्पन्न होने वाले पड्वर्गों की सृष्टि की । उसी श्रव्यक्त जन्मा ब्रह्म के संयोग से श्रजन्मा जगन् का रचनेवाला ब्रह्मा इत्पन्न हुआ । जिसने श्रपने संयोग से प्रकृति को विद्धुन्य कर इस प्राकृत जगत की रचना की । ब्रह्मा की लोक सर्जनात्मक राक्ति, ऐरवर्य तथा समी प्रयोजनों में व्यास उनकी सिद्धियों को विप्शु ऋदि देवगण जानते हैं, जो सर्वदा श्रपनी महिमा से अवस्थित रहते हैं । भगवान् हरि अपने अनेक अन्यान्य रारीरों को घारण कर जगन् के उत्तम, मध्यम एवं आधम कार्यों

को करते हैं। जन्म मराणात्मक संसार की भी स्थिति ऐसी ही हैं। कर्मों के फल भी इसी प्रकार श्रानेक रूप में उत्पन्न होते हैं । नारायण भगवान् श्रपनी छाया का श्राश्रय लेकर उसी की पेरणा से प्रेरित होकर नाना प्रकार के ग्रसिरों को घारण करते हैं, वह भेरणा भी भाग्य के वरा में रहनेवाले जीवों के कमों के फलानुकूल ही कही गई है । उसके द्वारा प्रेरित प्रांगी की बुद्धि पागलपन श्रादि रोगों से प्रस्त मनुष्य की बुद्धि की भौति इष्ट वस्तु में भी श्रानिष्ट का तथा श्रानिष्ट वस्तु में भी इष्ट का निश्चय करती है। श्रातएव इस रचे गये जगत् के व्यवहारों में धर्म एवं ऋवर्म के फल के विषय में एकमात्र विष्णु ही कारणमूत जाने गये हैं । इनके अनादिरव को मानते हुए भी साधारणतया किसी एक ग्ररीर में दीर्घकाल तक जीवन धारण करते हुए नहीं देखा गया । आप लोग इनके अन्त अथवा आदि को नहीं देख सके हैं । शरीरचारियों का यह स्वामाविक धर्म है कि वे कहीं जन्म लेते हैं तो कहीं भरते हैं, कहीं गर्म में ही मर जाते हैं तो कहीं बुद्धापे श्रीर रोग के वरा होकर भी जीवित रहते हैं। कहीं सी वर्षों तक जीवित रहते हैं तो कहीं पर वाल्यावस्थां में ही मृत्यु की आपत्ति में कँस जाते हैं। जो पुरुष सी वर्ष तक जीवित रहता है, वह श्ररूप जीवन धारण करने बाते की अभिक श्रनन्त जीवन धारण करनेवाला कहा, जाता है । जो जीवित रहते हुए मविष्य में मृत्यु को नहीं प्राप्त होता वहीं अमर कहा जाता है। उन विप्तु आदि देवगर्णों का इस प्रकार जीवन श्रीर मरस्य कमी देखा नहीं जाता.। इस प्रकार के खब्रुत ऐश्वर्य को इस संसार में कीन पात कर सकता है ? इस प्रकार विलय श्रादि के संयोग के कारण यह जगत् विविध आरचर्यों से पूर्ण है । अतः हे भद्रगण ! मलिन रहनेवाले श्रत्यरुप विमृतियों वाले सयोक्त समस्त देवतात्रों को में पिनाकघारी मगवान् गर्व को छोड़कर घरण करना नहीं चाहती । यह जो न्यूनाधिक्य का विचार है, वही संसार के प्रारायों में विशिष्ट वस्तु है । जिसकी बुद्धि, बल, पेश्वर्य एव कार्य महान् से भी श्राति महान् हैं, जिससे बढ़का समस्त जगत् में कोई नहीं है, जिससे समस्त-जीवों की गाँते हैं, जिसके ऐश्वर्य का न आदि है न अन्त-ऐसे ग्रव की ही मै शरण में हूँ। मेरा यह कार्य अतिदीर्ध तथा विपरीत है। मेरे कल्याया की शिक्ता देनेवाले मुनिवर्य गया। आप लोग चाहे येहाँ से चले जायँ या ठहरें । देवी की ऐसी बात छुनकर मुनियों ने श्रानन्द की श्रीसू गिराते हुए उस परम तपस्विनी का त्र्यालिगन किया और परम प्रसन्न होकर शैलपुत्री से पुनः मधुर बचन में वों बोले । ॥३४२-३७३॥

मृतियों ने फहा—पुत्रि ! तुम ज्ञान की मृति की मौंति परम पित्रत्र हो, श्रांति श्रद्भुत फार्य करनेवाली हो, महादेव के प्रति तुम्हारे श्रनुराग पूर्ण भाव हम लोगों को श्रांति श्रानन्द प्रदान कर रहे हैं। उन देवाधिदेव श्रानर के श्रांति श्रद्भुत ऐरवर्य को हम लोग नहीं जानते —यह बात नहीं है, जानते हैं। केवल तुम्हारे निरचय की दएता को जानने के लिए हम लोग यहाँ श्राये हैं। बुकुमार श्रागंवाली ! तुम्हारा वह मनोर्य श्रीष्ठ ही सफल होगा, सूर्य की प्रमा मला श्रान्यत्र कहाँ जा सकती है ? रख की शोमा रख को छोड़कर दूसरी जगह कैसे जा सकती है ? वर्षों के समृहों को छोड़कर कोन श्रार्थ रह सकता है ? इसी प्रकार श्रार के किना तुम कैसे रह सकती हो ? श्राय हम लोग श्रानेक उपार्यों द्वारा शिव की प्रार्थनाकर

¥≹ሄ`

प्रसन करने के लिए जा रहे हैं, हम लोगों के इदय में भी वही ऋभिलापा विरोप रूप में विवासन् है, अतः तुम्ही वह बुद्धि हो, वह नीति हो, जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि हो सकती है। इसलिए निरचय है कि शकर दुग्हारे उक्त मनोरथ को पूर्ण करेंगे।' इतना कह मुनिगण गिरिकन्या पार्वती द्वारा पूजित होकर प्रस्थित हो गये । श्रीर पर्वत पर रायन करनेवाले मगुवान शंकर के दर्शन की श्रभिलापा से हिमालय पर्वत के उच्चशिखर पर गये । वहाँ गंगाजल द्वारा नहींये हुए, पीली बड़ी बड़ी जटाओं को बाँधे, पिछियाये ंहुए अमरों द्वारा संबुत्तित मन्दार के कुसुमों की माला को हाथ में लिये श्राधम में बैठे हुए . शंकर को हिमालय की चोटी पर पहुँच कर उन लोगों ने देखा। उनका श्राश्रम न्यान्त प्रकृतिवाले सभी प्रकार के जीवों के समूहों से भरा हुआ था, बहाँ नये फूले हुए वृत्तों की पंक्तियाँ शोभायमान हो रही थीं; बिरुकुल निःशब्द एवं बेग से रहित जल के मुन्दर मारने सभी दिराश्चों में धीरे धीरे वंह रहे थे। वहीं पर द्वार देश पर बैठे हुए बीरमद को अनियों ने हाथ में बेत लिये हुए देखा। तब उन पूज्य विनम्र एवं बोलनेवालों में परम मनीया सातों सुनियों ने कार्य की गुम्भीरता का अनुभव करते हुए : मध्र बागी में बीरमद से कहा- 'हम लोग गरण देने वाले, गर्णों के स्वामी भगवान शंकर के दर्शनार्थ आये हुए हैं । देवताओं के कार्य के लिए पेरित होकर हम लोगों के आगमन की सूचना त्रिलोचन को तुम दो। इस श्रवसर पर तुम्ही हम लोगों के एकमात्र साधन हो, जिस प्रकार से हम लोगों के समय का श्रति-कम न हो, बैसा ही करो । हम लोगों की यही प्रार्थना है । प्रसु प्रायः प्रतिहारी द्वारा ही बाहर आनेवालों को जान सकते हैं, अतः तुम्हीं हम लोगों के इस मनोरय को पूर्ण करने में समर्थ हो ।' मुनियों के इस मकार कहने पर बीरक ने गौरवपूर्वफ उन लोगों से कहा, त्राभी थोड़ी ही देर हुई, त्रिशूलधारी शंकर मन्दा-किनी में स्नान सथा सन्ध्या बन्दन के लिए गये हैं और थोड़ी ही देर में या जाते हैं, सम उनको आप लोग देल सकेंगे।' वीरक के ऐसा कहने पर शिवजी के व्यागमन के समय की प्रतीक्ता करते हुए मुनिगण इस प्रकार वहाँ स्थित रहे जैसे वर्षा ऋहु में प्यासे पपीहे गम्भीर बादल की भतीचा किया करते हैं । तद-नन्तर थोड़ी देर बाद जब सभी कियाओं को सम्पन्न कर भगवान शंकर ने मृगचर्म पर से अपने बीरासने को · भंग किया, तब श्रति विनीत भाव से घुटमों को प्रथ्वी पर टेककर प्रणाम करते हुए वीरक ने कहा—'महा-राज ! परमतेजस्वी सातों ऋषि आपके दर्शन के लिए आये हुए हैं, उनको अपने दर्शन करने के लिए आने की श्राज्ञा दीजिये । उन्होंने श्रापने को देव कार्य के लिए श्राया हुआ बतलाया है, वे सभी श्रापके दर्शना-भिलापी हैं। उनके मनोमावों को जानने के लिए अपने दर्शन की उन्हें श्राज्ञा प्रदान करें।' महात्मा बीरक के ऐसा कहने पर पूर्जिट शिव ने भृकुटी के इशारे से उन मुनियों को वहाँ प्रवेश करने के लिए आजा प्रदान की । वीरक ने भी अपने शिर को हिलाकर थोड़ी दूर पर वैठे हुए उन महासुनियाँ को विनाकधारी शिव के दर्शन करने के लिए बुलाया । शीघता से श्राधी जटा को बाँघ कर वे मुनिगस विभृतियाँ से संयुक्त गिरिश रांकर की सिद्ध वेदी में प्रविष्ट हुए । उस समय उनके मृगचर्म सूल रहे थे । दोनों हाथों की हथेलियों की ं सम्पुटित कर स्वर्गीय पुष्पों को लिये हुए वे मुनिगण स्वर्ग निवासी देवताओं के पूज्य शंकर के दोनों चरणों

पर पड़े | स्नेह से पूर्ण नेत्रों वाले, शान्त चित्र वे मुनिगरा शुलपाणि से सम्मानित होकर श्रांति हर्षित हुए ग्रीर काम के रात्रु भगवान् रांकर की इस प्रकार सामृहिक प्रार्थना की । ॥३७४-३९६॥

मुनियों ने कहा-अहा ! हम लोग श्रव कृतार्थ हो गये । सुरनायक इन्द्र भी इस कार्य में यशस्वी होंगे । श्रापके प्रसन्नता रूपी निर्मल जल के सिंचन के फल से कोई तपस्विनी तप की श्राराधना में द्विचि है। यह हिमवान, पर्वत श्रातिग्रय घन्य है, जिसके श्राश्रय में स्वयं उसकी पुत्री तपस्या कर रही है। समस्त देवताओं का नाग् करनेवाला वह दैत्यराज तारकापुर भी धन्य है, जिसके पुराय का फल श्रतिराय मात्रा में उदित हुया है । तुम्हारे श्रंग (पुत्र) को देखकर वह निप्पाप हो, श्रपने इस ग्ररीर को छोड़ देगा । बुद्धिमान लोर्कापता चतुर्मुख ब्रह्मा घन्य हैं, भय की ऋग्नि से उद्दीप्त विष्णु मृगवान् घन्य हैं, जो अत्यन्त दु:खदायी ताप को प्रशान्त करने के एक मात्र कारण त्राप के दोनों चरणकमलों का सर्वदा ध्यान हृदय से किया करते हैं। प्रसिद्ध है कि एक मात्र तुम विविध प्रकार की आकृतियों को धारण कर अनेक प्रकार के कार्यों के करनेवाले हो, ऐसी वाणी द्वारा वे लोग, जिनके शिर से सांसारिक कर्मों का भार श्रलग हो गया है, तुन्हें पुकारते हैं। तुम ही इस समस्त जगत में सर्वप्रथम कहे जाते हो, अतः ऐसा कार्य मत करो जिससे जगत तुम्हारी निर्देयता का व्यनुमय करे । प्रजा के ऊपर होनेवाले इन दुःखों को तुम नहीं जानते हो, जिससे तुग्हारी कियाएँ निरचय ही सभी क्षोर से विष्नपूर्ण हो रही हैं। यदि स्नाप इस प्रकार जगत् में होनेवाले उपद्रवों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो आप को दयामय कीन कह सकता है ? अपनी योग माया की महिमा के आश्रय पर टिका हुआ आप का गीरव अव निर्मल विमृतियों से युक्त नहीं मालूम होता है । शरीरपारियों में हम लोग भी ऋतिराय घन्य हैं, जो इस प्रकार ऐरवर्यमय आपको देल रहे हैं, अतः हम लोगों की पार्थना है कि हमारे मनोरथों का लोप न हो, जिससे हमारे मन की इच्छाएँ सफलता को प्राप्त हों । यह विनाराकारी व्यवस्था, जो नगत् के विनारार्थं उपस्थित है, उससे सब की रत्ता कीजिये । हम लोग इन्द्र के अनुचर होकर यहाँ आये हैं । महर्षियों ने आपनी सुमधुर वासी को भगवान् शंकर के वेदों से पविजित वेदिका के समीप स्थित होकर इस प्रकार निवेदित किया चैसे किसान लोग श्रन्छ्ने फल की पाधि के लिए भली माँति जोतो तथा कमाई हुई पृथ्वी में श्राच्छे बीज की मुहियाँ बोते हैं । ।।३६६-४०४॥

इस प्रकार उन लोगों के विविध उपाय एवं तकों से युक्त मनोहर वाखी को सुनकर शंकर दृहस्पति की माँति परम सन्तुष्ट होकर हँसते हुए बोले—॥४०५॥

महादेव ने कहा--'समस्त जगत् के उपकारार्थ जो यह उत्तम कार्य उपस्थित है, उसे मै जानता हूँ । हिनवान पर्वत के घर एक पुत्री उत्पन्न हुई है, आप लोग उसी के विषय में प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए यहाँ त्राये हुए हैं । सन्धन श्राप सभी लोग देवकार्य को सम्पन्न करने के लिए उत्सुक हैं, श्रीर सब के चित्त में उक्त कार्य को शीघ सम्पत्न करने की जल्दी भी दिलाई दे रही है, किन्तु कार्य होने में कुछ देर तो होगी ही । बुद्धिमान पुरुषों को आवश्यक है कि नियमों श्रीर पद्धतियों की रहा करते हुए लोक व्यवहार को निमार्ये, मर्गेकि उन्हीं के निरुचय किये गये धर्ममार्ग पर सर्वसाधारण भी चलते हैं। शिव् के ऐसा कहने

ऽसन्न करने के लिए जा रहे हैं, हम लोगों के हृदय में भी वही श्रमिलापा विरोप रूप में विद्यमान् है, श्रतः छुन्हीं वह बुद्धि हो, यह नीति हो, जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि हो सकती है। इसलिए निरंचय है कि रांकर तुग्हारे उक्त मनोरथ को पूर्ण करेंगे ।' इतना 'कह मुनिगण गिरिकन्या पार्वती द्वारा पृजित होकर प्रस्थित हो गये । श्रीर पर्वत पर रायन करनेवाले ममुवान रांकर के दर्शन की व्यभिलापा से हिमालय पर्वत के उच्चिश्वस पर गये । वहाँ गंगाजल द्वारा नहाँये हुए, पीली बड़ी बड़ी बटाक्रों को बाँधे पिछियाये हुए अमरों द्वारा संकुलित मन्दार के कुमुमों की माला को हाथ में लिये प्राधन में बैठे हुए रांकर को हिमालय की चोटी पर पहुँच कर उन लोगों ने देखा। उनका आर्थिम प्रान्त प्रकृतिवाले सभी प्रकार के जीवों के समूहों से भरा हुआ था, वहाँ नये फूले हुए युन्तों की पेंकियाँ शीभाषमान हो रही थीं; विल्कुल निःशंब्द एवं देग से रहित जल के छन्दर मतरने सभी दिरामुत्रों में धीरे धीरे यह रहे थे। वहीं पर द्वार देश पर बैठे हुए वीरमद को ग्रनियों ने हाथ में बेत लिये हुए देखा। तब उन पूज्य बिनम्र एवं बोलनेवालों में परम प्रवीस सातों मुनियों ने कार्य की गुम्भीरता का अनुभव करते हुए मुद्द बासी में बीरमद से फहा- 'हम लोग रास्य देने वाले, गर्सों के स्वामी भगवान राकर के दर्शनार्थ आये हुए हैं । देवताओं के कार्य के लिए प्रेरित होकर हम लोगों के आगमन की सूचना त्रिलोचन को तुम दो। इस अवसर पर तुम्ही हम लोगों के एकमात्र साधन हो, जिस प्रकार से हम लोगों के समय का श्रति-क्रम न हो, बैसा ही करो । हम लोगों की यही प्रार्थना है । प्रमु प्रायः प्रतिहारी द्वारा ही बाहर आनेवालों को जान सकते हैं, अतः तुम्हीं हम लोगों के इस मनोरध को पूर्ण करने में समर्थ हो। मुनियों के इस प्रकार कहने पर वीरक ने गौरवपूर्वक उन लोगों से कहा, अभी थोड़ी ही देर हुई, त्रिशूलधारी रांकर मन्दा-किनी में स्तान तथा सन्ध्या बन्दन के लिए यमे हैं और थोड़ी ही देर में आप जाते हैं, तब उनको आप लोग देल सकेंगे ।' वीरक के ऐसा कहने पर शिवजी के आगमन के समय की प्रतीद्धा करते हुए झिनगए। इस प्रकार यहाँ स्थित रहे जैसे वर्षा ऋतु में प्यासे पपीहे गम्भीर बादल की प्रतीत्ता किया करते हैं। तद-नन्तर थोड़ों देर बाद जब सभी क़ियाओं को सम्पन्न कर भगवान शंकर ने मृगचर्म पर से श्रपने बीरार्सन को · भंग किया, तब ऋति विनीत माब से घुटनों को पृथ्वी पर टेककर गयाम करते हुए दीरफ ने कहा—'महा-राज । परमतेजस्वी सातों ऋषि आपके दर्शन के लिए आये हुए हैं, उनको अपने दर्शन करने के लिए आने की त्राज्ञा दीनिये। उन्होंने अपने को देव कार्य के लिए आया हुआ वतलाया है, वे सभी आपके दर्शना-मिलापी हैं । उनके मनोमार्थों को जानने के लिए अपने दर्शन की उन्हें खाज्ञा प्रदान करें ।' महात्मा बीरक के ऐसा कहने पर घूर्जिट शिव ने मुंकुटी के इशारें से उन मुनियों को वहाँ प्रवेश करने के लिए श्राजा पदान की । वीरक ने भी श्रपने शिर को हिलाकर बोड़ी दूर पर कैंठे हुए उन महासुनियों को पिनाक्रधारी शिव के दर्शन करने के लिए युलाया । शीवता से आधी जटा को बाँध कर वे मुनिगण विमृतियों से संयुक्त गिरिय रांकर की सिद्ध बेदी में प्रविष्ट हुए । टस समय उनके मृगचर्म फूल रहे थे । दोनों हाथों की हथेलियों को सम्पुटित कर स्वर्गीय पुष्पों को लिये हुए वे मुनिगम् स्वर्ग निवासी देवताओं के पूज्य शंकर के दोनों चरणों

पर पड़े। स्नेह से पूर्ण नेत्रों वाले, शान्त चित्र वे मुनिगण् शूलपाणि से सम्मानित होकर श्रति हिप्त हुए श्रीर काम के रात्रु भगवान् शंकरकी इस प्रकार सामूहिक प्रार्थना की। ॥२०४-२.६६॥ '

मुनियों ने कहा-शहा । हम लोग श्रव कृतार्थ हो गये । सुनायक इन्द्र भी इस कार्य में यरास्वी होंगे । श्रापके प्रसन्नता रूपी निर्मल जल के सिचन के फल से कोई तपस्विनी तप की श्राराधना में दरुचित्त है। यह हिमबान पर्वत श्रतिराय धन्य है, जिसके आश्रय में स्वयं उसकी पुत्री तपस्या कर रही है। समस्त देशताओं का नारा करनेवाला वह दैस्यराज तारकामुर भी धन्य है, जिसके पुरय का फल श्रतिराय मात्रा में उदित हुया है । तुग्हारे अंग (पुत्र) को देखकर वह निप्पाप हो, अपने इस गरीर को छोड़ देगा । बुद्धिमान लोकपिता चतुर्मुख प्रक्षा धन्य हैं, भव की श्रीम से उद्दीत विप्ता भगवान धन्य हैं, जो श्रात्यन्त द:खदायी ताप को प्रशान्त करने के एक मात्र कोरण त्राप के दोनों चरणकमलों का सर्वदा ध्यान हृदय से किया करते हैं । प्रसिद्ध है कि एक मात्र तुम विविध प्रकार की आकृतियों को धारण कर अनेक भकार के कार्यों के करनेवाले हो, ऐसी, वाणी द्वारा वे लोग, जिनके शिर से सांसारिक कर्नों का भार श्रलग हो गया है, तुम्हें पुकारते हैं। तुम ही इस समस्त जगत में, सर्वप्रथम कहे जाते हो, अतः ऐसा कार्य मत करो जिससे जगत तुम्हारी निर्दयता का श्रानुमव करे । प्रजा के कियर होनेवाले इन दुःखों की तुम नहीं जानते हो, जिससे तुग्हारी कियाएँ निश्चय ही सभी श्रोर से विध्नपूर्य ही रही हैं। यदि श्राप इस प्रकार जगत् में होनेवाले उपद्रवों को उपेला की दृष्टि से देखते हैं तो आप को द्यामय कीन कह सकता है । अपनी योग माया की महिमा के व्यात्रय पर टिका हुआ आप का गौरव अब निर्मल विमृतियों से युक्त नहीं मालूम होता है। ग्ररिश्चारियों में हम लोग भी श्रतिराय धन्य हैं, जो इस प्रकार पेरवर्यमय श्रापको देख रहे हैं, श्रतः हम लोगों की प्रार्थना है कि हमारे मनोर्थों का लोप न हो, जिससे हमारे मन की इच्छाएँ सफलता की माप्त हों । यह विनाराकारी त्रवस्था, जो जगत् के विनारार्थि उपस्थित है, उससे सब की रचा कीजिये । हम लोग इन्द्र के अनुवर होकर यहाँ आये हैं। महिंधों ने अपनी सुनधर वाणी को भगवान शकर के वेदीं से पवित्रित वेदिका के समीप स्थित होकर इस प्रकार निवेदित किया जैसे किसान लोग श्रम्छे फल की माप्ति के लिए मली माँति जोतो तथा कमाई हुई पृथ्वी में श्रुच्छे बीज की मुहियाँ बोते हैं । ।।३ १६-४० ४।।

इस नकार उन लोगों के विविध उपाय युवं तकों से युक्त मनोहर वायी को युनकर रांकर वृहस्पति
 की माँति परम सन्तुष्ट होकर हँक्ते हुए बोले—।।४००५।।

महादेव ने कहा—'समस्त नगत् के उपकारार्य जो यह उत्तम कार्य उपस्थित है, उसे में जानता हूँ । हिमचान पर्वत के घर एक पुत्री उत्पन्न हुई है, ख्राप लोग उसी के विषय में प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए यहाँ आये हुए हैं । सन्धुन खाप सभी लोग देवकार्य को सम्पन्न करने के लिए उरहुक हैं, और सन्न के चित्र में उक्त कार्य को शीघ सम्पन्न करने की जल्दी भी दिखाई दे रही है, किन्तु कार्य होने में कुछ देर तो होगी ही । बुद्धिमान पुरुषों को आवश्यक है कि नियमों और पद्धतियों की रह्मा करते हुए लोक व्यवहार को नियमों स्वांकि उन्हीं के निस्तय किये गये धर्ममार्ग पर सर्वसाधारम् सी चलते हैं। शिव् के ऐसा कहने

पर महर्षिगण द्वरन्त हिमालय की श्रोर प्रस्थित हो गए । वहीं पहुँच कर हिमालय द्वारा सादर पूजित हो, वे सुनिगण परम प्रसन्न हुए श्रीर शीव्रता के कारण स्पष्टाचरों में इस प्रकार बोले । ॥४०६-४०६ ॥

मुनियों ने कहा— 'नगराज हिमबान् । मगवान पिनाकवारी शिव साह्यात् तुम्हारी कन्या को प्राप्त करने को इच्छुक हैं, अतः अधि में आहुति कर उसी के समज्ञ पार्वती को समर्पण कर आप अपने को पिवित्रत की अये । देवताओं का यह कार्य बहुत दिनों से सोचा गया है । समस्त जगत् का उद्धार करने के लिए इस उद्योग को आप सम्पन्न की जिये ।' मुनियों के ऐसा कहने पर अति हमें से प्रफुल्लित हो कर हिम- वान् मुनियों को उत्तर देने को उत्सक हुआ, किन्तु असमर्थ हो कर रुक गया और मन ही मन मगवान् रोकर की पार्यना करने लगा । इस इकार उसे रुका देलकर कार्य के तत्यों को जाननेवाली मेना ने अन समागत मुनियों को बन्दना की और उन के चरणों के समीप स्थित हो कन्या के स्नेह से आई हदय हो कर इस मकार बोली—॥ ४१०-४१३॥

मेना ने कहा—'निस कठिनाई के कारण लोग श्रांतराय पुषय-क्रल देनेवाली पुत्री के जन्म की श्रमिलापा नहीं करते, वे ही सब सुविवाएँ मेरे सम्मुख उपाय समेत इस समय उपस्थित हैं। जो वर कुल, जन्म, श्रवस्था, रूप, सम्पत्ति तथा विमृतियों से समन्वित होने पर भी कन्या के लिए स्वतः प्रार्थना नहीं करता है, उसी को मुलांकर कन्यादान करना चाहिये। सो उस परम तपस्वी को मेरी पुत्री किस प्रकार अंगीकार कर सकेगी जिसका एक मात्र तप ही घन है। इस विषय में पुत्री के क्यनानुसार जो छुड़ करना उचित हो उसे श्राप लोग करें।' हिमवान की प्रिया मेना के ऐसा कहने पर सुनि लोग खी के चित्र को प्रसन्न करने वाली उदारतापूर्ण वाणी में बोले। ।। ४१४-४१७॥

मुनियों ने कहा— 'भगवान् शंकर के अनुल पेश्वर्य को देवताओं तथा आधुरों द्वारा द्वम जान सकती हो, जिल्होंने उनके कमलवन् दोनों चरणों की आराधना कर पूरम सिद्धियों की प्राप्ति की है। जिसके उपयोग के लिए जो रूप होता है उसी रूप के द्वारा वह सन्तुष्ट भी होता है। उन्हीं की प्राप्ति करने के लिए जिरकाल से तुम्हारी पुत्री धीर तथस्या कर रही है। यिव के उसी रूप से उसकी इच्छापृति होगी। जो व्यक्ति उसके दिव्य वतों को समाप्त करेगा, उसी में यह देवी खिराय प्रसन्त एवं सन्तुष्ट होगी। ऐसा कह कर सुनि लोग हिमदान के साथ वहीं पहुँचे जहाँ पर्वतपुत्री, आनि एवं सूर्य की जवाला को जीतनेवाली, तथ पवं तेजोगयी उमा तथस्या कर रही थी। वहाँ पहुँच कर मुनियों ने पार्वती से स्नेहपूर्ण वार्यो में कहा— 'पुत्रि ! अब तुम्हारा सम्माननीय मार्ग तुम्हारे सामने आ गया है अर्थात् अब तुम्हारी तथस्या सफल है। अब अपने स्मयीय मनोहर एवं प्रिय रूप को तुम कठोर तथ द्वारा मत जलाओ। प्रातकाल शंकर तुम्हारा प्रायामहण्य संस्कार करेंगे, हम लोग यहाँ आने के पहिले ही तुम्हारे पिता से इस विषय में प्रार्थना कर चुके हैं तब यहाँ आये हैं। अब तुम अपने पिता के साथ अपने पर जाओं हम लोग भी अपने-अपने निवास स्थानों को प्रस्थित हो रहे हैं। ॥१११८-१२१॥।

मुनियों के इस प्रकार कहने पर पार्वती ने इसे अपनी धोर तपस्या का सत्य फल मान कर शीधता

के साथ दिव्य सम्पत्तियों से सुसम्पत्न श्रमने पिता के मवन की श्रोर प्रस्थान किया। वहाँ पहुँच कर सती ने उस रात को दस सहस वर्ष के समान व्यतीत किया। उस समय वह हिमवान की पुत्री महादेव के दर्शन की उत्कर उत्कर्ण से श्रास्मिवमीर सी हो रही थीं। मातःकाल बाब सहत होने पर देवताश्रों की स्त्रियों ने कमपूर्वक समुचित स्थान पर श्रनेक प्रकार के मांगलिक उपचारों से उन्हें विमूणित किया श्रीर श्रनेक मांगलिक उपचारों से सुसक्तित भवन में विद्याकर दिव्य श्राम्पणों से श्रनकृत किया। सब प्रकार के मांगलिक उपचारों से सुसक्तित भवन में विद्याकर दिव्य श्राम्पणों से श्रनकृत किया। सब प्रकार के मांगलिक उपचारों से सुसक्तित भवन में विद्याकर दिव्य श्राम्पणों से श्रनकृत की सेवा कर रही थीं। वायु श्रीर वादल स्वय श्राकर पर्वतराज की मुकाशों की सकाई में लगे हुए थे। राजमवन में साझात जहमी श्रनेक प्रकार के साज बाज के साधनों समेत श्राकर विराजमान थीं। कान्ति तो वहाँ की श्रत्येक वर्ष्ण श्रीमा प्रवास पर्वत राज के चारों श्रीर उपस्थित थे। कच्चतुर्यों व्यावृत्त हो चली थीं। विन्तामिण श्रादि प्रमुख रव समृह पर्वत राज के चारों श्रीर उपस्थित थे। कच्चतुर्य श्रीदि कामनाश्रों को सफल करनेवाले वृद्यनाण भी द्वरोभित हो रहे थे। दिव्य श्रीपध्यों, एवं सभी प्रकार की श्रन्य साधान्य श्रीपियों मृति धारण कर वहाँ श्रायी हुई थीं। सभी प्रकार के रत श्रीर धातुएँ पर्वतराज के किकर रूप में श्राये हुए थे श्रीर श्राण पालन में तत्यर रहकर सभी श्रानन्दरिक से व्यय से ही रहे थे। इनके श्रातिरिक सभी नदियाँ, समुद्र, संसार के जह जैतन जीव गण, श्रा श्राकर हिमबान की महिमा एवं ग्रीमा की वृद्य कर रहे थे। ॥४२२५-४३॥।

उपर गन्धमादन पर्वत पर अवस्थित शंकर के विवाहोत्सव समारीह में भी सभी मुनि, नाग, यदा गधर्व कितर तथा छर गण समितित हुए थे। वे सभी भव्य स्वरूप धारण कर आमूपणादि सामित्रों के सजाने में तत्पर थे। श्वति भेम युक्त उदार मावना पूर्ण प्रफुल्लित नेत्रों वाले पितामह ब्रह्मा. ने रांकर की जटा में लघु चन्द्र की बॉघा। चामुएडा ने एक कपालों की लगी माला शिर में भाँघा श्रीर कहा--शकर ऐसे पुत्र को उत्पत्र करो, जो दैत्येन्द्र तारकापुर के परिवार का विनाशकर सुमें। रकसे तृप्त करे । सूर्य के पुत्र शरीरचर ने देवीप्यमान रख्न, श्राप्त के समान लहलहाते हुए मुकुट तथा मुजंगों के श्राम्थण को लाकर रॉकर को श्राम्पित किया श्रीर उनके सम्पुल लड़े होकर श्रीमनन्दन किया । देवराज इन्द्र ने शकर को गजनमें लाकर पहिनाया, जो चर्ची से भीगा हुआ था । उस समय वे बड़े बेग में थे भीर उनके बिस्तृत मुख कमल पर पसीने की बूँदें छाई हुई थीं । बायु ने हिमवान पर्वत के समान तेजहबी तीद्या सींगींवाले, अतिवलवान्, महा तेजस्वी शकर के बाहन नन्दीरवर नामक वृषम की आनुपाणों से विम्पित किया । राकर के नेत्रों में निवास करनेवाले जगत् के सभी कर्मों के साची चन्द्रमा, सूर्य तथा श्रप्ति ने श्रपने अपने तेजों को श्रधिकाधिक उत्तेजित किया जिससे लोकेंदवर की ग्रोमा की यृद्धि बहुत विशेष हुई। प्रेतपित ने मस्तक में चाँदी के ममान चमकीले चिता के भस्म को लगाकर एक हाथ से मनुष्य की हिंडुयों की बनी हुई माला बाँधी श्रीर द्वार देख पर गदा समेत स्वय उपस्थित हुए । घनाध्यत् छन्नेर द्वारा लाये गये अनेक प्रकार के बहुमूल्य स्त्रों एव आमूपर्णी को तथा जलाध्यदा वरुण द्वारा लाये भये कभी न कुन्हलाने वाले पुर्णों से रवित झन्दर माला को छोड़कर शक्रं ने स्वयं अपने हाथों से जिसमें अल्पन्त

टीक उसी समय उपयुक्त समय जान मातृकाओं ने विभवा के समान वेशादि को बनाये हुएँ कामदेव की की रित को इशारा किया और वह रिव के सम्प्रुल उपित्यत हुई। तन वे प्रुन्दिरों हुँसती हुईँ शिव से बोली—- महाराज कामदेव से विहीन यह रित आप के सामने खड़ी हुई सम्प्रित शोमा नहीं पा रही है। शिव ने अपने बाएँ हाथ के अप्रमाग के इशारे से सान्त्वना देकर रित को आगे से हटाकर गिरिजा के मुखदर्शन की उल्लयका से प्रस्थान किया। ॥४४६—४५१॥

तदनन्तर शिव हिमालय के शिखर के समान भीपण, प्रमयों की तुमुलप्विन से लाल नेत्रवाले. इवेतवर्श वाले महावृपम नदीश्वर के उसर सवार होकर कोड़े की मृद् चोटों से मेरित किया। दस समय वे पर्वतों को बज्ज के समान केंपा रहे थे। मस्यान करते समय भगवान् विष्णु आगे ग्रीष्टता से कदम चलाते हुए अपने से आगे चलनेवाले बृद्ध के समृहों पर चैठे हुए बरातियों से कह रहे थे 'अरे ] चलते चलो, मार्ग को रोककर भीड़ मत करो।' उस समय पृथ्वी की घूल से उनके आमूपाएँ। की रंग विरंगी शोमा हो रही थी। गंकर के पुत्र वीरक ने प्रमु की आज्ञा को विस्तृत करते हुए उच्चस्वर से कहा— 'झरे श्राकार में चलने वालो । श्राकार में क्या ऐसी मनोहर वस्तु है, जिसे तुम लोग देख रहे हो, श्रागे चलते चलो. घरे पर्वतो 1 दूर से होकर चलो । समुद्रो 1 तुम लोग ध्रपना जल शिलाओं के समान बना हो । देवताओं से द्वेप करने वाले भृत भेत गरा ! तुम लोग ।मार्गकी कीचड़ हटाकर साफ करो । गगोरवरगण 1 द्वम लोग चंचलता से मत चलो । स्थिर बुद्धि प्रमुख हुर गण देख रहे हैं । पिनाकथारी रिाय के सम्मल जो कंकाल लेकर चल रहा है, वह भूँगी अपने शरीर को देखता हुआ नहीं चल रहा है। यनराज व्यर्थ में ही तुम तीक्षण दौँतरूप कोटर से युक्त अपने अस्त्र को लेकर इस समय भी चल रहे ही: मय छोडकर चलो । त्रिपुर के रात्रु रांकर के अनेक माताओं से संकुलित मार्ग को रय के घोडे नहीं छोड रहे हैं । शिव जी के मिय देवमण अपने अपने अनुयायियों से घिरे हुए पृथक-पृथक पैदल ही दूने मार्ग को समाप्त कर रहे हैं। ज्यामीद प्रमीद के साधनों से समन्त्रित एवं पवन से विकस्पित चानरों से युक्त श्रपने पेसे वाहनों समेत, जिनकी ध्वजाएँ हिल रही हैं, श्राप लोग चिलये । देवगरा ! राग संमेत नियत तीनों लयों से युक्त संगीत स्वरों का विचार श्राप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। श्राम्पण के समूहों से निकटलने वाली ध्वनि को कित्ररगण् अपने वाजना से पराजित (दवा) नहीं कर सकते । अपनी-अपनी जाति की

एक समान घ्वनियों से संयुक्त ये पड़ज्, मध्यम एवं परम उच्च स्वर लहरियों की घ्वनियाँ क्यों नहीं यहाँ श्रपिक मात्रा में गायी जा रही हैं। ये गीडकगण, कालमेद के श्रनुसार श्रति स्हम एवं फठिनाई से दिखने योग्य स्वरों के भेदों को दिखाते हुए नतानत, नत श्रीर श्रानत-इन तीनों तान के भेदों समेत सुमधुर संगीतालाप करते हुए ग्रीघता के साथ चले जा रहे हैं। ये सम्मिलित स्वर, ललित पद, एवं स्पष्ट श्रर्थयाले संगीत को करने वाले पाड़गवादि गए। क्यों नहीं प्रमुक्ते सम्मुख आते हैं ?....विलासोन्मत अनेक नागों की जातियाले, शिव के यशोगान के विस्तार से युक्त, बहुत गमक से युक्त, पृथक पृथक मनोहर रास से संयुक्त संगीत की ध्विन कर रहे हैं। इस दिशा की श्रीर, विविध संगीतज्ञ लोग यहुओं से संयुक्त हो, प्रतिक्तण केते गान कर रहे हैं, जो मृदङ्ग आदि की घ्वनियों के साथ अनेक प्रकार के स्वरालाप तो छुने जाते हैं, मगर मूर्च्छना एक भी नहीं सुनाई पड़ रही है । क्यों इघर तुम्बुरु की ध्वति के साथ विविध ऋगोह-अवरोह क्रम एव भेदों से युक्त बीगा एवं मृदङ श्रादि बाजनों का राज्य नहीं सुनाई पड़ रहा है। इस प्रकार वीरमद की श्रादेशपूर्ण बाते सुनते हुए, सुर तथा श्रप्तुर गण वहे हुर्प एवं सावभानी के साथ अपने अपने बाजे श्रीर गानादि से चराचर जगत् को ब्यास करते हुए श्रागे बढ़ने लगे । सद्द्र एव मेघ गर्जने लगे । दिशाएँ स्वरों से गूँच उठी । पर्वतों की कंदराएँ प्रतिध्वनित होने लगी । शिव की शीव्रता पूर्वेक गति से समस्त जगत् में तुमुल घ्वनि व्याघ हो गई श्रीर उधर पर्वत राज हिमवान् व्याकुल हो गया । तदनन्तर भगवान् शकर बोड़ी ही देर में छुर एव ऋषुर गर्यों के साथ हिमाचल के नगर में पदिष्ट हुए । उस मनोहर नगर में कोई स्थान सैकड़ों सुवर्ण जटित तोरणों से सुतविज्ञत था । किसी स्थान पर सरकत मिंग की शिलाओं के बने हुए घर बनी हुई बेदियों से सुशोमित से । कहीं कहीं पर बैदूर्य मिंग की फर्रो बनी थी। किसी स्थान पर बादल के समान वेग से भक्तने भत्त रहे थे। भवनों पर सहस्रों सम्बी सम्बी पताकाएँ शोमायमान थीं, जो ब्वेत, काले एवं लाल रगों से रंगी हुई थीं । बौराहों पर मनोहर कल्पटुन श्रावि वृत्तीं के पुत्पों के गुच्छे निखरे पड़े थे। मार्ग अति विस्तृत थे तथा पुर का प्रवेशद्वार अति विशाल था। समस्त पुर में ऋति सुगन्धित अनुपम वायु वह रही थी, इस प्रकार नगर की शोभा ऋति मनोहारियी थी। हिमालय के पुर में शिव के पहुँचने पर उन्हें देख कर सारा पुर व्याकुलित हो गया। सभी लोग भयभीत होकर भागने लगे श्रीर उनसे न्सारा मार्ग श्राकीर्ण हो गया । कोई उच्च दुवर्ण श्रद्दालिका के मतोखें में बैठी हुई देवता की की अपने आमुष्यों की किरायों के वितान में शुरोमित होकर प्रकट रूप से लोगों के नेत्र रूपी नील कमल माला को देख रही थी । कोई अन्य सुन्दरी अपने सभी श्राम्पणों से श्राम्पित होकर सली की प्रीति मरी बातों को अनसुनी कर शिव को ही देख रही थीं। कोई अन्य सुन्दरी शिव के दर्शन से श्रत्यन्त सुन्दर मनोभाव की सूमि में पहुँच गई थी श्रीर श्रपनी सखी से कह रही थी--सुग्धे । शिव को देख कर कातरता मत घारण करो, क्योंकि कामदेव को जलाने वाले पिनाकपारी शिव अब स्वयमेव विहास्की इच्छा कर रहे है। शिव को देख कर कोई गिरती हुई स्त्री श्रपनी विरह से विस्तितित भगावाली सखी से कह रही थी- 'चचले ! तू शिव के उत्पन्न हुए काम विकार विषयक कथा को मूल

से दूसरों से कह-कह कर मत फैलाक्रो । कोई कामिनी व्यवपान पड़ने के कारण शिव को नदेखकर भी उन्हीं के लात से युक्तिपूर्वक कह रही थी—ये जो स्वर्ग के स्वामी इन्द्रादि देवगण यहाँ पर आये हुए हैं, वे अपने नामों को ले-लेकर अपनी अपनी सेवा अपित करने के लिए चन्द्ररोखर को मणाम करते हुए चेष्टा कर रहे हैं। कोई सुन्दरी अपनी सली से कह रही है—'अरे वह नहीं, वह शंकर जी हैं, जिनके मत्तक पर चन्द्रमा है, और शरीर पर गजवर्म सुरोभित है और जिनके आगे देवताओं के स्वामी इन्द्र आगे आगे मार्ग को साफ करने के लिए दौड़ते हुए चल रहे हैं। देखो, यह बखा जी हैं जो लंबी जटा और सुगवर्म से सुरोभित हैं और हाथ से सुख पकड़ कर शिव के कान में ख़ब्ब वार्त कर रहे हैं।' उस समय जव हिमवान पर्वत के नगर में शिव पहुँचे तब इस प्रकार सुनारियों हैं परस्पर यह वार्त होने लगीं—'इन महादेव के आश्रय से पार्वर्त का जन्म सुफल हो गया, उस समय उन सभी के चित्त अति प्रेम के कारण आर्य हो गये थे। ॥४५२-४७६॥

तदनन्तर विश्वकर्मा द्वारा यिनिर्मित महानीलमिश के बने हुए खर्म्मों से द्वरोभित, उज्ज्वल प्रका-रामान सुवर्णामय फरीवाले मोतियों की मालाओं से परिष्कृत, देदीप्यमान श्रीपिघयों के प्रकार से सुप्रकाशित. सहस्रों क्रीडागारों एवं वाटिकान्नों से छुसमृद्धं, छुवर्ण की सीढ़ीवाली वावलियों से छुगोमिन हिमवान पर्वत के सुन्दर भवन को देखकर, महेन्द्र आदि देवताओं ने मन में मान लिया कि 'बाज मेरे नेत्र सफल हो गये।' सदनन्तर द्वार पर विप्तु भगवान द्वारा रोके गये स्वर्गनिवासी प्रमुख देवतायख किसी प्रकार अपने चर-चर कुचले गये केयूर आदि त्रामूपर्यों से युक्त होकर हिमाचल के भवन में प्रविष्ट हुए । वहाँ विनत आद से अवलेश्वर हिमवान् द्वारा सुर्जित चलुर्फुल ब्रह्मा ने विधिर्चिक मंत्रादिका उच्चारण कर सभी विधानों को समाप्त कराया । निश्चित सुदूर्त में शर्व, भगवान् शंकर ने अभिको साची कर पार्वती का पाणिप्रहण किया। उस महान् उत्सव के समय महादानी पर्वतीं का स्वामी हिमालय दान करनेवाला, 'चतुर्धंख बक्षा हवन करनेवाली साज्ञात् शिवजी वर तथा जगदग्विका पार्वती कन्या रूप में थीं । यह सब था किन्तु वे चराचर-सभी जीवगरा देवता एवं रास्त जो द्रष्टारूप में थे, कार्योधिक्य से ब्यय हो गये। फिर भी शान्ति पूर्वक सब लोग वहाँ श्रवस्थित रहे । सभी प्रकार के मनोरम भावों से पूर्ण होकर साचात् पृथ्वी देवी मे नूतन अशों, रसों एवं श्रीपियों को व्ययता समेत श्राकर छोड़ा । स्वयं वरुण सभी प्रकार केरलों एवं श्रामरणों को जो, प्रयय, पदित्र एवं अनेक प्रकार के रहीं से बने हुए थे, लेकर वहाँ उपस्थित थे। सभी प्रकार के जीवों को हर्प प्रदान करने वाले बिनीत भाव से घनाध्यत् कुयेर भी सुवर्ण के बने हुए तथा विचित्र ढंग वाले दिल्य श्राम्पर्गों को लिये हुए उपस्थित थे । सभी जीवों को हुए प्रदान करनेवाले भगवान् रांकर श्रपने दिव्य श्रामूपणों से सजे हुए थे । भगवान् वायु श्रति सुगन्धियुत सुलमय स्पर्ध कराते हुए वह रहे थे । इन्द्र चन्द्रमा की किरणों के - समान प्रकाशमान अतिरयेत छत्र लिए. हुए परम प्रसन हो रहे थे । उस समय वे माला घारण किये हुए थे. तथा उनके हाथ अनेक प्रकार के आमुपणों से अलंकत थे। प्रमुख गन्धर्वगण समवेत रूप से सुमधुर गान कर रहे थे, अपसराएँ नाच रहीं थीं, कुछ गन्धर्व तथा किलरों के समूह अति मधुर स्वर में अनेक प्रकार

के बाननों को बजाते हुए अलग् भी गान कर रहे थे। सभी ऋतुएँ भी रूप धारण कर नाच गान कर रहे थे। रही थीं। शिव के चंचल प्रकृति वाले प्रमथगण हिमालय को विचलित करते हुए इधर-उपर चूम रहे थे। ऐसे अवसर पर विश्व के पालन करनेवाले भगनेत्रहारी भगवान् शंकर ने यथोचित रीति से अपनी वल्लमा पार्वती के साथ वैवाहिक कर्म सम्पन्न किया। तदनन्तर देव समूहों द्वारा प्रार्थना किये गये, गिरिराज हिमालय हारा पृजित, भगवान् त्रिपुगन्तक शंकर ने वहाँ पर पत्नी के साथ एक रात्रि ज्यतीत भी किया। दूसरे दिन हारा पृजित, भगवान् त्रिपुगन्तक शंकर ने वहाँ पर पत्नी के साथ एक रात्रि ज्यतीत भी किया। दूसरे दिन हारा मन्दाचल गर्थों के गीत, अपसराओं के नृत्व एवं देवता तथा दैत्यों की स्तुतियों से जााये गये देवताओं प्रातःकाल गर्थों के गीत, अपसराओं के नृत्व एवं देवता तथा दैत्यों की स्तुतियों से जााये गये देवताओं प्रातःकाल गर्थों के गीत, अपसराओं के नृत्व एवं देवता तथा दैत्यों की स्तुतियों से जााये गये देवताओं प्रातःकाल गर्थों के साथ गिरिराज हिमवान् से आज्ञा प्राप्तरुर वायु के समान के स्वामी भगवान् रंकर ने प्रातःकाल पार्वती के साथ गिरिराज हिमवान् से आज्ञा प्राप्तरुर वायु के समान के साथाली नन्दीश्वर के द्वारा मन्दराचल को प्रस्थान किया। ॥४८०-४१६॥

पार्वती समेत नीललोहित भगवान् ग्रङ्कर के चले जाने पर सपरिवार हिमवान् को आनन्द नहीं पास हुआ। इस जगत में भला किस कन्या के पिता का मन उसकी विदाई हो जाने के बाद विहल नहीं हो जाता ! तदनन्तर शिव ने मन्दराचल में चिरकाल से बनाये हुए उज्ज्वल देदीप्यमान मिण्यों, स्फटिक की शिलास्त्रों तथा शुप्त सुवर्ण से बनावे गये स्रति कान्तिमान् स्फटिक के बने हुए प्रवेशद्वारवाले पुर में देवताओं को बिदा कर स्वयं प्रवेश किया । प्रविष्ट होने के उपरान्त भगनेत्रहारी भगवान् शंकर ने उस पुर के सुरम्य उद्यानों तथा एकान्त वनों में जमा के समेत विहार किया। कामवरा अनुरक्त हृदयवाले मगवान् शंकर ने इस प्रकार देवी पार्वती के साथ बहुत दिनों तक विहार किया । और इस प्रकार बहुत दिन व्यतीस हो जाने पर एक बार पुत्र प्राप्ति की व्यभिलापिया। पार्वती सिलयों के साथ सिलीने के बनावटी पुचलों को पुत्र मानकर क्रीडा करने लगीं । उसी मक्षंग में एक दिन शैलपुत्री पार्वती ने उस पुत्तल के द्रांगी में सुगन्वित द्रव्य युक्त तैल लगाकर कुछ मैले शरीर में सुगन्यित चूर्यों का उवटन भी लगाया श्रीर उस उन्दरन को लेकर हाथी के समान ग्रुखवाले मनुष्य की श्राकृति का निर्माण किया। इस प्रकार उस बनावटी पुचल के साथ क्रीडा करती हुई पार्वती ने उस गजाकृति नर पुचल को जल में डाल दिया। पार्वती की सली जह्नुकन्या गंगा के जल में पड़कर वह पुत्तल लम्मे शरीर वाला हो गया। ऋौर ऋपने विशाल शरीर से उसने समस्त जगत् को व्याप्त-सा कर लिया। रारीरवाले पुचले को पार्वती ने 'पुत्र' कहकर पुकारा और उसी -को जाह्बी ने भी 'पुत्र' कहा । फिर गज के त्रानन के समान सुखवाला वही पुचलक देवताओं द्वारा पूजित होकर 'गांगेय'-श्रीर 'गजानन' नाम से विख्यात हुआ । पितामह ब्रह्मा ने उसे विद्वों का श्राधिपत्य पद सींपा । सुन्दर श्रंगोवाली पार्वती ने पुनः पुत्र की कामना से एक बार खिलवाड़ किया श्रीर इसी प्रसंग में उस सुन्दर मुखवाली ने जमे हुए एक अशोक के मनोहर अंकुर को अनेक सस्कार एव मंगलादि का विधान कर बदाया । सूर्य आदि देवताओं तथा बृहस्पति आदि ऋषियों ने देवी से इसके कारण को पूछते हुए इस प्रकार की बातें कहीं । 'स्वानी ! स्वोहर रूपवाली ! श्रापकी उत्पत्ति तो लोक की विभृति के लिए हुई है, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि लोग पुत्र रूप फल को ही प्राप्त करने को इच्छुक रहा करते हैं। पुत्र

444

पीत्रादि से ही लोग अपने जन्म की सफलता मानते हैं और श्रांगः यह देखा जाता है कि जो लोग पुत्रविहीत हैं, वे संसार से विरक्त होकर ईरवर की प्राप्त करने का मार्ग शहण करते हैं। इस समय श्राप सज्जनों के लिए उचित मार्ग की मर्यादा निर्घारित करें । देवि ! इन बनाये हुए बृज्ञों की पुत्र रूप में मानने से भला क्या फलपाित होगी ११ देवताश्रों तथा ऋषियों के ऐसा पूछने पर हुई से पुफल्लित श्रंगोंवाली पार्वती ने मांगलिक वासी में उत्तर दिया । ॥४१७५१०॥

देवी ने कहा-जलरहित देश में जो कोई बुद्धिमान् कृप का निर्माण करता है, वह जल के एक-एक बिन्दु के हिसाब से उतने ही वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। दस कुएँ के समान पुरायदायिनी एक बावली कही गई है, दस वावली के समान पुरायगद एक सरीवर माना गया है ] दस सरोवरों के समान एक पुत्र है, श्रीर दल पुत्रों के समान एक वृत्त है। यही लोक को पवित्र करनेवाली मर्यादा है, जिसे में निर्धारित कर रही हूँ । ॥ ५११-५१२ ॥

देवी के इस प्रकार कहने पर वृहस्पति त्र्यादि न्यूपिंगण सादर भवानी की बन्दनाकर स्रपने श्रपने ह्यान को चले गये । उन लोगों के चले जाने पर देवाधिदेव रांकर भी मंगलदायिनी पार्वती को बाएँ हाथ से धीरे से पफ़ड़कर, चित्र को प्रसन्न करनेवाले प्रवेशद्वार के पीछेवाले सुन्दर मवन में प्रविष्ट हुए, जिसमें लम्बी-लम्बी मीतिओं की मालाएँ मूल रही थीं। सुन्दर पुष्प की मालाओं से येदियाँ सुंसिजितत की गयी थीं। उसमें तपाये हुए सुवर्ण के बने हुए मनोहर कीडागार में, जहाँ भीचे गिरे हुए पुर्ण्यों की सुगंधि से मतवाले मेंबरों के समूह गुँज रहे थे, फिलरों के छुरीले गायनों एवं संगीतों से गृह के भीतरी भाग की दीवालें प्रतिध्यनित हो रही थीं, भूप श्रादि पदार्थी की भीनी सुगन्धि हो रही थी। प्रयूरियाँ कीड़ा कर रही थी, यन्तों की खियाँ वीएग बजा रही थीं। हँसों के समृह गुंजारव कर रहे थे, स्फटिक के खम्मों से बनी हुई वेदियाँ गोमित हो रही थीं, किन्नरों के समुह कीडा में निरत थे। उस सन्दर भवन में पद्मराग मिर्गा की बनी हुई दीवालों में मीतियों के प्रतिविग्न कलक रहे थे। शुक्रगण श्रनार केश्रम से उसमें टोंट मार देते थे, पेसे सुरम्य कीडागार में पार्वती जी धृतकीडा करती हुई विहार करने लगीं। स्वच्छ इन्द्र नील-मिया की बनी हुई फर्श पर कीडा करते हुए शिव तथा पार्वती परस्पर केलि के रस में विमोर हो एक दूसरे के ग्ररीर की सहायता को प्राप्त हुए । शंकर तथा पार्वती के आपस में कीडा करते समय घर के भीतर से एक भीपण राज्य हुआ, उसे सुनकर अति कुतूहल में आकर सुन्दरी पार्वती ने शंकर से पुदा-'यह क्या है १' शिव ने कहा—'विस्मय को आध होनेवाली । इस स्थान को तुमने पहले नहीं देखा है, इस पर्वत में मेरे श्रति त्रिय प्रमर्थों के स्वामी सर्वदा कीडा करते हैं, उन्हीं लोंगों ने यह शब्द किया होगा ? नियम, चेत्र सेवन (तीर्थ सेवन), ब्रह्मचर्य तथा तपस्या द्वारा जो पुरायातमा मनुष्य मेरा नित्य ध्यान करते हैं वे ही इस रूप में यहाँ मेरे प्रेमपात्र होते हैं । शुभानने । ये सभी हमारे साक्षिष्य को प्राप्त करनेवाले हैं, हमारे मुहद हैं, इच्छानुकूलं रूप धारण करनेवाले हैं, बड़े उत्साही हैं, प्रातिस्वरूप एवं गुणों से संयुक्त हैं। इन बलगालियों के उत्तम कमों द्वारा में विस्मय की प्राप्त होता हूँ।

ये सभी चराचर जगत् की खर्ष्टि के विनारा करने में समर्थ हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, गन्धर्वगण, किन्नर एवं नागगण-इन सबों से घिरा हुआ भी मैं इन लोगों के विना कभी श्रानन्द नहीं प्राप्त कर सकता। सर्वोङ्गधुन्दरी । ये सभी हमारे हृदय में निवास करनेवाले प्रमथगण इसी गिरि पर क्रीड़ा कर रहे हैं । शिव के ऐसा कहने पर विसमय से आकुलित हो पार्वती ने चूतकीडा छोड़ दी और विस्मित ग्रुख हो भत्तोले के रास्ते उन सन को देखा । जिनमें कुछ तो दुवले, लम्बे, छोटे, मोट्रे, लम्बे पेटीं वाले, बाघ एवं हाथी के समान मुखवाले हैं, कोई मेड़ तथा बकरी के रूप के हैं, कुछ अनेक प्राणियों फ़ें समान रूपवाले हैं, किन्हीं के मुख श्रिम्न की ज्वाला के समान विकराल हैं, कोई काले रंग फे हैं तो क़ीई अति पिंगल वर्ण के हैं। कुछ सुन्दर श्राकृति के हैं, तो कुछ अति भयंकर दिलाई पड़नेवाले हैं। कोई हँस रहे हैं । कुछ काली तथा पीले वर्ण की जराओं को घारण किये हुए हैं, कुछ झनेक प्रकार के पित्रमों के समान मुखवाले हैं, कुछ विविध प्रकार के पशुंत्रों के समान मुखवाले हैं। कुछ रेशमी वस्त्र धारण किये हैं तो कुछ चमड़े धारण किये हैं, कुछ नम्न हें तो श्रन्य निल्कुल कुरूप हैं। कुछ गाय के समान कानवाले हैं तो कुछ हाथी के समान कानवाले हैं, कुछ अनेक मुख, आँख एवं पेटों वाले हैं। किसी के बहुत पैर हैं, किसी के अनेक हाथ हैं, कुछ दिव्य अनेक प्रकार के अलीं को हाथों में लिये हुए हैं। कुछ अनेक प्रकार के पुष्पों की मालाएँ धारण किये हुए हैं। कुछ अनेक सर्पों का श्राम्पण बनाये हुए हैं। सुझ मेड़ियों के मुख का हथियार बनाये हुए हैं, दुख अनेक प्रकार से कवचों एवं आनूपणों से सुसजितत हैं, कुछ अनेक प्रकार के विचित्र वाहनों पर आरूड़ होकर दिन्यरूप धारण किये हुए आकाश में चलने वाले हैं। कुछ मुख से बीया। तथा अनेक प्रकार के बाजनों का स्वर करते हुए अनेक स्थानों पर ' नाचते हुए विराजमान हैं। इस प्रकार उन प्रमथ गर्यों के स्वामियों को देखकर पार्वती ने शंकर से कहा । ॥५११—५३६॥

देवी ने फहा—इन प्रमर्थों के स्वामियों की संख्या किंत्रनी है ? इनके नाम क्या हैं ? इनके स्वरूप फैसे हैं ? इन सर्वों को, जो यहाँ प्रथक्-प्रथक् दिलाई पड़ रहे हैं, एक-एक कर के

मुभ्तसे वताइये । ॥५३७॥

शंकर ने कहा - इन गर्लों में उन प्रधान बीरों की संख्या एक करोड़ की कही गई है, जो सब के सब ऋनेक प्रकार के विख्यात पौरुप वाले हैं । अन्यान्य की तो अगिएत सख्या है। इन महाबलवान् भयानक श्राकृतिवालों से समस्त जगत् ब्यास है। सिद्ध दोत्रों में, सड़कों या गलियों में, पुराने ्डबानों में, पुराने घरों में, दानवों के शरीरों में, बालकों में तथा पागलों में ये प्रवेश करके आनन्दपूर्वक अनेक प्रकार का स्नाहार-विहार ५११ हैं । ये कप्पप'( गरम वायु पान करने वाले ), फेन पीनेवाले, घूम पान करनेवाले, मधु पीनेवाले, रक्त पीनेवाले, सर्वमदी, वायु पान करनेवाले, जल का आहार करनेवाले हैं, गान मृत्य के उपहार से प्रसन्त होनेवाले तथा अनेक प्रकार के वार्षों के राट्यों के प्रेमी हैं । अनन्त होने के कारण इन सब के गुर्णों का वर्ष्यन व्यलग-व्यलग कर के नहीं किया जा सकता ! ॥५३८---५४१॥

· YYY

देवी ने प्रह्मा—मृग चर्न का दुपटा कोड़े हुए, सुन्दर अंगों वाले, मूँव की मेलला से सुरोगितं, व्यति चंचल, मैनिशिल के विलेपन से लाल मुखवाला, कमल की माला से विम्पित, व्यति सुन्दर, मधुर ब्राह्मतिवाला, पापाख के टुकड़े से उतान कांस्य के बाजे पर ताल लगाने वाले गर्यों को शेरित करता हुआ किनरों के पीधे जो वह गर्योश्वर है, उसका क्या नाम है ? वहीं जो सारम्बार श्रन्य प्रमय गर्यों की गोतों पर श्रपना कान लगाये हुए है। ॥५४२—५४४॥

रिय ने कहा—दिवि ! उसका नाम वीरक है, वह समस्त गर्यों का स्वामी है और मुक्ते हृदय के समान प्यारा है। अनेक प्रकार के आरवर्यजनक गुणों में वह निपुर्य हैं, गर्येश्वर लोग उसकी पूजा करते हैं। ॥५१५॥

देवी ने कहा- पुरान्तक । ऐसे ही पुत्र को प्राप्त करने की मेरी शार्दिक-श्राप्तिलाया है, कब में ऐसे श्रान्त्वस्य पुत्र को देखूँगी १ ॥५४६॥ .

शिय ने फहा— 'मुन्दरी! नयन को आनन्द देने वाला यह बीरक ही तुम्हारा पुत्र होये। तुम जैसी माता को प्राप्त कर वीरक भी कुलार्थ हो जायगा।' रिग्व की यह बात मुन कर हिमवान् की पुत्री पार्वती ने ऋति हपे तथा उत्करता से रीघ ही बीरक को लिवा लाने के लिए विजया को मैजा। पार्वती की आजा से स्वर्ग को छूनेवाले मवन के कपर से उत्तरकर विजया ने रीवतापूर्वक गर्णों के भस्य में खेलते हुए गर्णपति वीरक से कहा। ॥५४७—५४६॥

्षित्रपा ने कहा—'वीरक ! यहाँ आवी ! दुम्हारी चंचलता से महाराज रिज कुद्ध हो गये हैं, इस नृत्य-रंग के बारे में माता पार्वती भी दुम्हें क्या कह रही हैं। इस प्रकार विजया के बुताने पर धीरक ने परवरों के दुकहों की दुरत फैंक दिया और मुंह घोकर वहाँ से 'माता ने किस लिए दुलाया है!—पैसा सोचते हुए विजया के पीके-पीके देशी के समीप आया। प्रासाद के रिजर पर से फूले हुए लाल कमल के समान शोमावाली पार्वती ने वीरक की आवी देखा। उस समय उनके स्तनों से अधिक मात्रों में दुस्वाद्व दुग्ध का प्रक्षवण होने लगा । समीप आने पर स्नेह से भरी मृदु बाणी में पार्वती बीली ! ॥५५०—५५३॥

हमा ने कहा — 'प्यारे थीरक ! यहीं आजो ! मेरे पास व्यायो ! देव-देव ने अब हुमको मेरा
पुत्र बना कर सींपा है । ऐसा कहकर शिव बचन बोलनेवाली बीरक को पार्वती ने अपने अंक में
लिपटा लिया और कपोल का सुम्बन लिया । शिर को संघ कर उसके सारे घूल प्सिरेत रागेर को हाथों से
साफ किया और दिव्य गनोहर व्यामुण्यों से स्वयं विसंपित किया ! किंकिस्पी, मेसला, नपुर, मिल का बना
हुआ फेयूर, हार, कमर की करपनी व्यादे व्यामुण्या पहिनाये । व्यति सुन्दर विचित्र रंग के व्यति कोमल
पल्लवों से, दिव्य मांगलिक मंत्रों से अमिर्गत्रित किये गये रक्ता कवाों से वया सफेर सरसों से, बो अपनेक
पातुओं के पूर्यों से मिथित थीं, उसके अंगों की रक्ता का विधान किया । इस प्रकार व्यति आदरपूर्वक
गोद में लेकर मस्तक में गोरोचन की पत्ते के आकार की तिलक लगायी तथा कठ में एक सुन्दर उज्यल

माला पहिनायी श्रीर कहा 'पुत्र ! श्रत्र तुम जाश्रो श्रीर जोकर श्रन्य श्रपने साथी गर्णों के साथ सावधान चित्त होकर खेलो । कुछ समय तक सर्प की माला धारण कर मलिन श्रीर रहो, पर्वत के शिखर, वृक्त एवं गजराजों से तुम्हारे साथी पराजित हो रहे हैं, इस गंगा का तल अत्यन्त चन्नल वेग र बाले जल से ब्याप्त है, इसमें गूल कर भी प्रवेश मत करना । श्रानेक ब्याघ्रों से दूषित वन में भी मत प्रवेश करना । दुर्गा देवी (?) इन असंख्य गण्पतियों के मध्य में इस वीरक के प्रति पुत्र के भाव से एवं शुद्ध अन्तः करण से ज्यवहार कर ? "माता श्रीर पिता से प्राधित सुन्दर फल मनुष्य को निश्चय ही भविष्य में प्राप्त होता है, अतः मेरा यह आर्थाचाद मनिष्य में तुम्हें प्राप्त होगा । ॥५५९-५६२॥

पार्वती के ऐसा कहने के बाद बालकपन की कीडा में मस्त होकर बीरक ने भी हँसते हुए समी गगो्डवरों से श्रति प्रसन्न होकर कहा 'माता ने स्वयं सुक्ते इन श्राम्पूपणों को पहिनाया है, यह सुन्दर यहा दिया है; पाटल पर्व सिन्दुरवार के पुष्पों से मिश्रित मालती की माला मेरे शिर में पहिनाई है। उधर वह बाब धारण करनेवाला कौन गण है ? उसको हाथ से यह खिलोना दूंगी ।' इस प्रकार कहते हुए दिच्छा से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से पूर्व दिशा में सिखरों समेत रौलपुत्री पार्वती मतरोखे से बाहर बीरक को खेलते हुए देख कर प्रसन्न हो रही थीं। समस्त जगन् की माता को भी∕ पुत्र को खेलते हुए देखकर इस प्रकार चित्त में जब व्यामीह होता है, तो जो अल्प बुद्धि वाले, जड, मांस, मल मृत्र के समूह से भरे हैं, ऐसे पुत्र लोभी जनों को यदि इस विषय में मोह हो जाता है तो क्या दोष ? .....तदनंतर चन्द्रशेखर भगवान् शिव को देखने के लिए त्र्याये हुए लोकपालों के भीतर भिष्ट होने पर सभी प्रमथगण उनके बाहनों पर चढ़ गये श्रीर उनके हिंग्यारी को धारण कर इघर-उघर घुमाने लगे । बीरक ने हाय में एक तलवार धारण किया श्रीर जोर से चिरला कर कहा कि 'इस तलवार द्वारा कीन दो खगड़ में परिगात होगा ? किसने निर्मन काल को श्रपने पास बुलाया है, कहो, तुम सब जब मीन रह जाते हो तो मालूग होता है कि इस श्रमत्रदरह से डरते हो । इस भगानक श्राकृति एव मुख वाले मेरे रहते इस पर्वत में ऐसा कौन-सा कार्य है, जो अस्त्र जाननेवाले से सिद्ध न हो ?' इस मकार जब बीरक कह रहे थे तो देवतार्थों ने यह कह कर कि 'व्यर्थ 

तदनन्तर देवाभिदेव शकर के अनुगामी बीरक से लक्ष्णा देवी बोलीं कि इस वन में तुम सभी म्हों के पालने वाले लोग कारनों के जल की धारा में प्रविष्ट हो जाश्रो, पुष्पों के समूहों से सुरोमित भवनों में शयन करो, इच्चानुकूल स्रति उच्च विविध पर्वतों के कुंजों में जाकर वायु के समान मनल शब्दों को करते हुए खूत्र शोर करो । ' ' ' ' ''

पुत्र की उत्कट इच्छा करनेवाली पार्वती जी खिलवाड़ करने की इच्छा से सुवर्ण की पृलि समृह से घूसरित श्रंगींबाले प्रमथ गर्गों के साथ विराजमान, शिद्ध नारियों द्वारा पिये जाते हुए रूपामृत की धारण

<sup>े</sup> यह रपत प्रायः सभी पुस्तारे में अमपूर्व है, बनः बहुत श्रवास करने पर भी अर्ड की संगति जुही-कही ठीक् नश् देखी |

करनेवाले वीरभद्र का, सुवर्ण की ऋति विग्राल एवं ऊँची चढ़ाई की मूमि पर, जहाँ आकाशगामी जीवों के मुन्दर वन विद्यमान थे,---श्रति मुन्दर श्रानेक प्रकार की सौन्दर्यमयी समृद्धि विलरी हुई थी, मुन्दर मन्दार के पुष्प एवं लाल कमल खिले हुए थे — ऐसी मन्दरावल की कन्दराओं में ज्ञागु-ज्ञाग पर स्मरण करती थीं । वे एक टक विस्फारित नेत्रों से वीरक को ताकती रहती थीं । पूर्व जन्म के पुएय के प्रभाव से पार्वती के पुत्र रूप में पास हुआ बीरमद भी आपने भाग्य को सफल मानता आ और कीडा में निमन रहता हुआ नृति को नहीं माध होता था। जगत् के निर्माता ब्रह्मा द्वारा वह विशेष तैजल् श्रांश से किएत किया गया था। प्रतिद्धाण वह दिव्य गीतों को सुनता था। गर्णेश गर्ण उसकी बन्दना में निरत रहते थे। यह स्वयम् ऋति चंचलतापूर्वक विविध प्रकार के नृत्यों को किया करता था। यह कभी तो सिंहों के भयानक नाद से श्राङ्कल पर्वतों के शिलरों पर, कभी रतों के समृह जिसमें निखरे पड़े थे ऐसी खानों में, फमी बड़े-बड़े साल एवं ताल के दुर्खों से घने अंगल में, कभी कूले हुए तमालों की ग्रासाओं पर, कभी दुसरे क्या यूकों की जड़ों में, कभी श्रति चंचलतायरा होकर किसी मराल पर, कमी कीचड़ वाले जल में, कभी क्रांग गर में कमलों से अति शोभित गहरे जल में श्रीर फिर दूसरे चए श्रपनी माता की निप्कलंक गोदी में बाल लीला फरते हुए बिराजमान दिखाई पड़ता था । इस मकार देवताओं को ज्ञानन्द देने वाला वालकों की लीला से बिहार फरने वाला गर्योरों का स्वामी वह बीरक, निकुंजों में विचाधरी के साथ गान करता हुन्मा लीला पूर्वक रिव की भौति विराजमान हो रहा था । ठीक इसी समय संसार की पकारियत करने वाले भास्कर ने सभी अवनों को प्रकाशित कर परिचम दिशा में अस्ताचल को प्रस्थान किया । उदय श्रीर श्रस्त-ये दोनों पर्वत पूर्व काल की निश्चित योजना पर स्थिर हैं, जो पर्वत श्रवसान के समय सूर्य द्वारा श्रविष्ठित होता है, उसी के साथ उसकी मित्रता सुदृद है, ऐसा विचार हृदय में कर के नित्य सूर्य द्वारा व्यासाधत, शोभागाली, मूल भाग में स्थूल एवं समुक्त सेरु ने गिरते हुए (श्वस्त होते) सूर्य को कोई सेवा या कोई उपहार नहीं श्रविंत किया, जल में भी ऐसी ही व्यवस्था है, ऐसा विचार कर सभी विषयों पर बुद्धिमान संशय करेंगे ....? दिन के श्रवसान पर जाते हुए सूर्य ने व्यथनेपन की पूर्ति की । संघ्या करते समय श्रंजिल बाँध कर सूर्य के सम्मुख उपस्थित हुए मिन गया आत्मा में अवस्थित दुःलमय मार्चों का संवरण कर गीप ही सूर्य के आगमन की पार्थमा करने -लगे। इस प्रकार सूर्य के अस्त हो जाने पर धीरे-धीरे समस्त लोक में रात्रि का अन्धकार दुए के हृदय में मन को दूपित करने वाले पापों की मौंति घना होने लगा। तदनन्तर अति प्रमापूर्ण सर्वों की करिए-मणियों के दीपकों से उद्मक्ति दीवालों वाले सुन्दर सर्वन में, चन्द्रमा के समृहों के समान शुप्र एवं स्वच्छ उत्तरीय बस्त्र से सुरोभित, अनेक मकार के रहाँ की रोभा से इन्द्र धनुष के समान रोभायमान, रह्न की किंकिणियों के सम्हों से विभाषित, लटकती हुई मोतियों की भालाओं से अलंकत, उत्तर सुन्दर और चंबल विलानों से चाच्छादित रीय्या पर, मन्द-मन्द गमन करते हुए गिरिजा के साथ शिव जी पुनः विराजमान हुए । उस समय पार्वती की शुजलता से उनका कन्या मिला हुआ था । चन्द्रमृप्य शंकर की श्वेत कन्ति

थी और वे पवित्रता से पूर्णे दिखाई पड़ रहे थे। गिरिपुत्री पार्वती भी, नीले कमल के समान श्यामल कान्ति युक्त थीं, उनके नेत्र प्रान्त विशेष श्यामल थे क्रूच्णा वर्णा रात्रि के संयोग से उत्पन्न पार्वती ग्रंथकार मय रूप में विराजमान थीं। देवाधिदेव शिव परिहासपूर्वक क्रीडा एवं केलि से युक्त होकर बोले। ॥५६३-५८८॥

श्रीमारस्य महापुरास्य के कृमारसम्भव प्रसग में एक सौ चौवनवाँ श्रघ्याय समाप्त । ॥१५४॥

#### एक सौ पचपनवाँ अध्याय

शिव ने कहा — 'सुकुमार अर्क़ों वाली ! हमारे श्वेत वर्ण के रारीर में तुग्हारी कृष्णा वर्ण की रोमा इस प्रकार शोमित हो रही है, जैसे वन्द्रन के वृद्ध में 'काली नागित । चन्द्रमा की शुष्ट्र कीसुदी से युक्त सुन्दर आकारा में कृष्ण पन्त की रात्रि के समान तुम मेरी ऑलों को दृषित कर रही हो ।' ऐसा कह कर परिहास ही परिहास में शकर ने गिरिजा के कठ को छोड़ दिया । तब भी को टेड़ी कर कोष्पूर्ण नेत्र पर्व मुख्याली पार्वती ने कहा । ॥१-३॥

पार्चती-ने कहा—अपने द्वारा की गई मूर्लता से सभी को अपमान सहन करना पड़ता है, स्वार्थ की अभिलापा करने वाला प्राण्णी जन समाज में जाकर अवस्य ही अपमान को प्राप्त करता है। बहुत दिनों तक की गयी तपस्या द्वारा मैंने जिस मनीरय की प्रधीना की थी, उसी के पिरणाम स्वरूप यह मेरा अपमान पद-पद पर हो रहा है। हे शर्व ! मैं कुटिल नहीं हूँ। हे धूज टे! मैं विपम भी नहीं हूँ। दुम विपयुक्त (विपयी) के नाम से ख्याति प्राप्त कर जुके हो, स्पन्ट है कि तुम दोणों के आकर (दोपाकर, चन्द्रमा) के भी आश्रय हो। मैं पूपा का वाँत नहीं हूँ, भग का नेत्र नहीं हूँ। बारह अंशों में विमक्त भगवान आदित्य मुम्मे भली माँति जातते है। अपने दोणों द्वारा मुम्मे अपमानित करते हुए तुम शिर में पीड़ा पैदा कर रहे हो। तुम मुम्मे कृष्णा (काली) नाम से सम्बोधित कर रहे हो, सो तुम भी तो 'महाकाल' नाम से विख्यात हो। मैं अपने इस जीवन को समाध करने के लिए तपस्यार्थ पर्वत पर जा रही हूँ, तुम जैसे धूर्व से अपमानित होकर अब मुम्मे इस जीवन के रखने से कोई प्रयोजन नहीं है। पार्वती की अतिशय कोपयुक्त इन तीखी बातों को मुनकर शिव अति आवेश सम्भन तथा प्रण्य से मिश्रत वाया में बोले। ॥४-१०॥

महादेव ने कहा—'शैलपुत्रि ! तुम यथार्य बात को नहीं समफ रही हो । मैंने तुम्हारी कोई निन्दा नहीं को हैं। तुम्हारे ऊपर भक्तिपूर्ण बुद्धि रखकर मैंने तुम्हारे नाम पढ़ने का कारण बतलाया है,। हे गिरिने ! मेरा चित्त इन्द्रब्द है, पर उसमें भी तुम ऐसे विकल्प की कल्पना कर रही हो यही ठीक नहीं। तुम्हारा अपमान समफ कर ऐसी बात मैंने नहीं कही थी। हे भीरु ! यदि तुम इतनी अपसन्न हो गयी हो, तो अब में

९ इस स्थल पर दो पाठ है, 'सविषदत' श्रीर सविषदस्त' किन्तु अपम पाठ प्रसिक् बुक्तियुक्त प्रतीत होता है ३

पुतः कभी तुम्हारे साथ परिहास नहीं करूँगा । हे गुन्दर हँसनेवाली । क्रोध की तुम छोड़ दो । देखो, मैंने तुम्हें हाथ जोड़ा है, श्रीर श्रिर से नम हुं श्रा हूँ । जो स्नेहसुक अपमान द्वारा एवं ज्याजिन्दा किये जाने से ही अपमत्र हो जाता है, उस ब्यक्ति के साथ कभी परिहास की वात नहीं करनी चाहियें ।' इस पकार अनेक चाटुकारी मरी वातों द्वारा पार्वती शिव से समम्प्रायी जाने पर भी अपने क्रोध को नहीं छोड़ सर्थ वर्षों कि उस ब्यंग से उनका मर्मस्थल बिद्ध हो गया था । रांकर के हाथ से अपने वरत्र की छोर को छुड़ाकर बालों को विखेर हुए रीतपुत्री वहाँ से वेगर्दक जाने की चेप्प करने लगीं । इस पकार अति क्रोधावेग में जाती हुई सती से पुरान्तक भगवान शिव ने कहा—'सच बात है कि तुम सभी अववर्षों में अपने पिता हिमाचल के समान ही हो । हिमाचल के उन आंकायचुम्पी, दुरिधाम्य शिवरों के, जिन पर कोई नहीं जा सकता तथा जो मेघों की मालाओं से बिरा रहता है तथा गुक्ताओं के समान तुम्हारा हृदय भी कठिन पर्य दुर्गन है । वहाँ के बनों के समान ही तुम्हारे अंकों में कठोरता है । पहाड़ी मार्गों से भी अधिक कृटिलता तुम्हारी चाल में है, तुन वरक से भी अधिक कठिनाई से सेवन करने योग हो । हुन्दरि ! तुन सर्वत एवंतराज हिमान के गुणों के संयोग से बनी हुई हो ।' यिव के ऐसा कहने पर रीतपुत्री महादेव से पुनः बोली ! उस समय उनका शिर अति कोज से काँप रहा था, दौतों के कमरवर्ती होतों के दल फड़कर हो थे । ॥११-२०॥ पार्वती ने कहा—दोप देकर अन्य गुणी व्यक्तियों को बेकार क्यों दृपित कर रहे हो ? दुर्सों के

सम्पर्क से तुम्हारा ही सब कुछ विकृत ही गया है । सर्पों के संयोग से तुम अधिक जीभों वाले हो गये हो. · महम लगाति लगाते तुम्हारे हृदय में भी स्नैह (श्रेम तथा चिक्रनाहट) का सर्वथा श्रमाव हो गया है, रारांक . (चन्द्रमा) के संयोग से तुम्हारे हृदय में कालिया या गयी है, बूपम नन्दीश्वर के संयोग से तुम में दुर्वीयता आ गई है । तुम्हारी ऋषिक बुराइयों के कहने से क्या फल होगा, व्यर्ध की वार्तों में श्रम करने की कोई स्नावश्यकता नहीं है। तुम श्मरात में निवास करने वाले हो, अतः किसी का मय तुम्हें नहीं है। सर्वदा संगे रहते हो, श्रदः तुम्हे लज्जा क्यों कर लगेगी ? कपालों के धारण करते करते तुम निर्मम हो गये हो, दया हो चिएकाल से तुम से विदा हो चुकी है ।' ऐसी फठोर बातें वह कर हिमबान् की पुत्री पार्वती उस मवन से चली गयीं । पार्वती के जाते ही देवेश गए। किलकिला कर रोते हुए दौड़ने लगे और कहने लगे 'जनिन ! हम लोगों को इस प्रकार श्रमहाय छोड़ कर तुम कहाँ जा रही हो । बीरक ने श्रास्ँ से गर्गद्र करठ हो पार्वती के चरणों पर गिर कर कहा-- पातः यह क्या हो गया, कोय में भरी हुई तुंस कहाँ चली आ रही हो। है तपोनिष्ठे । इस प्रकार में स्नेह छोड़ कर जाती हुई तुम्हारे पीदे-पीदे चलुँगा, नहीं तो पर्वत के शिक्षर पर से कृद पहुँगा। पार्वती ने अपने दाहिने हाथ से नीरक के मुख को ऊपर कर के कहा-'देश। शोक मत करो, तुन्हें पर्वत शिखर पर से नहीं गिरना चाहिये और न यही चाहिये कि तुम मेरे पीछे श्राश्री । है पुत्र ! तुर्हें में इसका कारण बता रही हैं । सुनो । श्रनिन्दनीय होते हुए भी शिव ने 'कृत्या।' (काली ) पेसा कह कर मेरी भरतीना की है; सो में अब जा कर सपस्या करूँगी, जिससे मीरीस्व ( गीर वर्ष ) की माप्ति कर सकूँ ? यह शिव नियों के विषय में अति आसक हैं, मेरे चले जाने के बाद तुम इनके बिटों

को देखते रूप नित्य पर के प्रनेश द्वार मार्ग की रखवाली किया करना जिससे कोई अन्य सी इन के समीप में न पहुंच सके । पुत्र । यहाँ पर आई हुई पराई सी को देख कर तुन मुस्ते सूचिन करना । मैं उसके बाद शीन ही जो उचित समर्म्भी करूँगी । पार्वनी की ऐसी वार्ते सुनकर चीएक ने कहा 'श्रच्छी बात है, में ऐसा ही करूँगा'। इस प्रकार माता के आज्ञामय आहाद्द्यी अपृत बचन से स्नान कराये गये आगोंवाले चीरभद्र का सन्ताप दूर हो गया श्रोर वे माता को प्रणाम कर अन्तःपुर में रसवालो करने के लिए चले आये।।।२१-३१॥

श्री मात्स्य महापुराण के कुमारसम्भव धसग में पार्वनी का तपोनुगमन नामक एक सी पचपनवाँ भ्रथ्याय समाध ॥ १५५ ॥

## एक सो छप्पनवाँ अध्याय

- सृत ने फहा-पार्वती ने जाते समय अपनी माता मेना की साली एवं पिता हिमयान की देवता रूपेया आराभित अवकारों से विम्नुपित कुसुमामोदिनी नामक देवी को देखा। प्रेम से विहल जित्त हो दुसुमा- मोदिनी ने भी गिरि पुनी पार्वती को देखकर आलिंगन निया। और 'हे बेटी कहाँ जा रही हो।' ऐसा उच्चस्वर से कहा। पार्वती ने भी गंकर से उत्पन्न हुए अपने कोष के समस्त यूवान्त का वर्षान किया और पुन. माता के समान सम्मानित कुसुमामोदिनी से कहा।॥ १-३॥

पार्वती ने कहा— अनिन्दते । तुम सर्वदा मेरे पिता शैलाधिराज की देवता मानी गयी हो, सभी कार्यो में सुन्दारा सम्पर्क मेरे साथ रहता है, तू मेरे जमर अस्यन्त वास्सल्य माय रखती हो । अतः मे सभी कार्यो में सुन्दारा सम्पर्क मेरे साथ रहता है, तू मेरे जमर अस्यन्त वास्सल्य माय रखती हो । अतः मे समी कार्यो में बाता रही हैं, जो मेरे चले जाने के बाद तुर्हें अपनी बुद्धि से करना होगा । वह समी एक ऐसा कार्य अते के प्रवेश की रखवाली प्रयक्षपूर्वक करती रहना । इस पर्वत में प्रयक्षपूर्वक रहस्यात्मक यह है कि तुम अन्य अते के प्रवेश की रखवाली प्रयक्षपूर्वक करती रहना । इस पर्वत में प्रयत्न अति के प्रवेश हरा से स्थित समम्भूगी, कहँगी । इस प्रकार करते समय तुम सुम्पते वतलाना । निप्पापे । तदन्तर में जो समुचित समम्भूगी, कहँगी । इस प्रकार पार्वती की वार्ते सुनने के बाद बुसुमामोदिनो ने 'अच्छी बात हे मै ऐसा ही कहँगी' कहँगी । मामलदायी पर्वत की और प्रस्थान किया । पर्वतपुत्रो उमा ने भी शीघ ही उद्यान की ओर प्रस्थान किया । मामलदायी पर्वत की और प्रस्थान किया । पर्वतपुत्रो उमा ने भी शीघ ही उद्यान की ओर प्रस्थान किया । होकर दिलाई पह रही हो । वहाँ जाकर पार्वती ने आम्पूप्यों को छोड वृन्तों के चलकतों को घारण किया । होकर दिलाई पह रही हो । वहाँ जाकर पार्वती ने आम्पूप्यों को छोड वृन्तों के चलकतों को घारण किया । वहाँ माम अस्ती थीं भी साम अस्ती थीं । शिरार ऋतु की वह मीम्म ऋतु में पचािम तापती थीं और वर्ष ऋतु में जल में निगस करती थीं । शिरार ऋतु की सह प्रवास से सुन्दों स्वता हो वे वहाँ वे तपस्या से स्वति के चबूतरे पर शगन करती थीं । इस प्रकार की साधना में निरत रह वे तपस्या से स्वयस्थित चिवशाही बन गई । बकासुर के माई धन्यक का पुत्र आदि नामक जितिन्दिय दैत्य अस्यन्त

धमरही तथा युद्ध में अत्यन्त भयानक था। इस उपयुक्त अवसर पर पार्वती को तपत्या करते हुए जानकर अपने पिता की हत्या का स्मरण कर वह संभाग में समस्त देवताओं को पराजित कर रात दिन चन्द्रमीलि रांकर के विदान्येपण में ही तत्पर रहा करता था। इस मकार देवताओं का राजे वह देखा शिपुरविष्दंसी शंकर के निवास स्थान पर आया और आकर उसने द्वार पर खड़े हुए रखवाली में तत्पर वीरक को देखा। वहाँ पहुँचने के बाद अपने वरदान के ममाव को, जिसे प्राचीन काल में पद्मयोगि त्रह्मा से उसने मान किया था, मली साँति सोचकर बदला लेने का निश्चय किया। प्राचीन काल में रांकर द्वारा देवरात्र अम्पक नामक दैत्य की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उस आहि ने घोर तपरचर्या की थी। तपस्या से सन्तुष्ट होकर क्या उसके समीप आकर योले थे। 'दानवराज आहि ! दुम इस पोर तपस्या से किस वस्तु की अभिलापा रखते हो। दैत्य आहि ने त्रह्मा से 'कहा था कि 'मैं मृत्यु से छुटकारा पाने का वरदान चाहता हूँ । ॥ अ— १ ६॥

. त्रक्षा ने फहा-- 'दानव ! इस जगत् में कोई भी रारीरघारी मृत्यु के विना नहीं है ! दैरपेन्द्र ! रिरायारी को तो किसी न किसी बहाने से मृत्यु को भाष्ठ ही करना पड़ता है। ब्रह्मा के ऐसा कहने पर दैत्यसिंह आहि ने पद्मयोनि ब्रह्म से कहा-प्यासम्मव ! जब कमी मेरे स्वरूप का परिवर्तन हो तभी मेरी मृत्यु हो, अन्यया में श्रमर ही रहें।' उसकी तपत्या से सन्तुष्ट ब्रह्मा ने कहा — 'ठीक है, जब कभी तुम्हारे स्यरूप का परिवर्तन होगा, तमी तुम्हारी मृत्यु भी होगी, अन्यया तुम स्थमर रहोगे ।' ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देखपुत्र ने अपने को श्रमर समक लिया । उस श्रवसर पर उसने अपनी मृत्यु के उपर्युक्त उपाय का स्नरण कर बीरक के दृष्टिपथ को बचाने के लिये सर्प का स्वरूप धारण किया और एक विल मार्ग से पविन्ट हो गरोग बीरक की दृष्टि को बचाकर अलिंदात रूप से पुरारि रांकर के समीप पहुँचा। पहुँचने के उपसन्त श्रति बलराली उस मूर्ल दानव ने मुजंग के रूप की परिवर्तित कर उमा का स्वरूप घारण कर शिय की छलने की चेच्टा की । इस प्रकार माया कर किसी से भी न पहचानने योग्य मनोहर रूप की धारण कर पार्वती के सभी श्रवयव तथा प्रमुख **गरीर** चिहाँ से युक्त होकर मुख के मीतर वज्र के समान भीपण तीक्षा एवं हड़ दाँतों को उसने बनाया श्रीर बुद्धि के श्रमान से महादेव की हत्या करने को उधत हुआ । इस पकार वह दैत्य पार्वती के समान श्रागों पर्व चिहादि को बनाकर शिव के यास ग्या । उस समय वह पापिष्ठ दैस्य श्राति . सुन्दर श्राष्ट्रति युक्त होकर वित्र-विचित्र श्राम्पणों एवं वर्कों से सुरोमित था । उमारूप धारी उस देख को देसकर रांकर ने सन्तुष्ट होकर उसका क्यालियन कर उसके सभी खंग-प्रत्यंगों को देसकर उसे पार्यती ही माना और पूछा--'गिरिपुत्र । अब दुग्हारे माब मेरे प्रति स्वामाविक एवं सच्चे तो हैं न १ यनावटी भाव बनाकर तो तू मेरे पास नहीं आयी है ? श्रेष्ठ अंगोंबाली 1 सुन्दरी ! मेरे हृदय गत नावों को जानकर ही तू यहाँ आयी होशी १ तुम्हारे विना मुक्ते त्रिलोक सूना-सा मालूम पड़ रहा था, प्रसन मुखवाली ! तुम यहाँ जी आ गई हो वह तुम्हारी जैसी देवी के लिए उचित ही है।' महादेव भी ऐसी बार्ते सुनकर दानवेन्द्र आदि युस्कराते हुए धीरे-धीरे बोला । किन्तु उस समय त्रिपुरपाती

रांकर के पहिचान वाले चिह्न को, जिसे उन्होंने पार्वती के शरीर में निश्चित किया था, वह नहीं जानता था। ॥१९०----३१॥

पारंती ( स्पषारी आहि ) ने कहा— 'तुम्हारी अतिराय बल्लामा होने के लिए में यहाँ से तपस्या फरने के लिए भाषी थी, किन्तु वहाँ जाने पर मेरा मन नहीं लगा; अतः तुम्हारे पास वापस लीट आयी। उसके ऐसा कहते ही शंकर के हृत्य में कुछ शंका उत्पन्न हुई, जिसे उन्होंने हृद्य में ही समाहित कर लिया और विहेंसते हुए बोले— 'सुकुमार आंगांवाली! घोर तपस्या करनेवाली! तू सुमन्ने अतिराय कृषित होकर तपस्या के लिए गयी थी किन्तु बिना मनोरय की प्राप्ति किये ही क्यों लीट आई? यह कैसी बात है ! सुम्ने सन्देह हीं रहा है। ऐसी बात कहकर शंकर ने पार्वती के तथीक विशेष चिह्न का समरण किया जो रोभावली हारा पार्वती के वाएँ अंग में कमल के आकार की माँतिथा; पर नहीं देखा। तय पिनाकपारी शंकर ने आकार की छिपाते हुए उस दानव की माया को जान लिया और लिंग में बजाल को घारण कर उस दानव को मार हाला। इस मकार मारे गये उस दानवेन्द्र को बीरक नहीं जान सका। रिव ह्यारा मारे गये की रूपपारी दानवराज बीरक को मारा हुआ देल हिमालय की देवता ( कुमुनामोदिनी ) ने यशार्थ बात को न जानकर शीव जाने वाले बायु दूत से पार्वती की यह संदेशा मिजवा दिया। बायु के मुख से उक्त बात हुन कोघ से लाल नेश्रीवाली पार्वती ने इदय में अति दुःल माना और पुत्र वीरक को शार दे दिया। ।। २ २-२ १।।

श्री मास्त्य महापुराण के कुमारसम्भव प्रसंग में आहितव नामक एक सौ खप्पनर्वों अध्याय समारा ॥ १५६॥

#### एक सौ सत्तावनवाँ ऋध्याय

देवी ने कहा—गाणों के स्वामी वीरक ! स्नेह से बिकल ग्रम माता को खोड़कर जो ग्रमने रांकर के एकान्त में अन्य की के प्रवेश करने के अवसर को अपने सामने ही होने दिया है। उसी कारण है अति बजीर, रूखी, मूर्ख, इन्यदीन राख के समान स्नेहरित शिला तेरी माता होगी । स्त कहते हैं कि शिला से वीरक की उत्पित होने रूप कार्य में यही शाप ही कारण रूप है. यही शाप धीरे-धीर विचित्र कथाओं से सम्बन्ध रखनेवाला हो जाता है। इस प्रकार गिरि पुत्री पार्वती जी जब शाप दे चुकी तब उनके ग्रख से सिंह रूप पारण कर मूर्तभान महाबखन्द कीच पार्ड मूर्त हुआ। वह सिंह विकारत ग्रस, पनी केंगर, जपलपाती हुई लम्बी पींब, तीले वाँतों पूर्व बिकारत ग्रांदी अंक था और ग्रख बाद हुए जीम लपलपा रहा था। उसका (पेट ) मिल्कुल विपदा हुआ था, किसी को निगल जाने की

हे मुखरनिन्दिनि । तुम्हारे विना फीन ऐसी सुम्दरी इस वगत् में है जिसे शंकर हृदय से चाहते हैं । तुम विशाल हो । श्रपने विमल योगवत्त से भगवान् शंकर के अनुरूप अपने शरीर की दुर्लम कान्ति प्राप्त कर तुम उनके मग्रहल स्वरूप हो । तुम श्रन्यकासुर के परिवार वर्ग को विनष्ट करने वाली हो । श्रेप्ट देवताओं द्वारा तुग्हारी सर्व प्रथम स्तुति की गयो है। है जननि | तुम स्वेत वर्ग की/केसरों के मार से लंदे हुए कंघोंबाले बहुत बड़े मृगराज पर सवार होने वाली हो । चमचनाती हुई शक्ति की घारा से निकलने वाली श्रीम की लपटों से पिंगलवर्ण की विस्तृत वाहुश्रों से वड़े-बड़े श्राप्तुरों की पीस देने वाली हो । शुग्म तथा निशुम्म को मारनेवाली हो। सारा संसार तुम्हें चिरहका नाम से पुकारता है। सेवा में श्राकर विनम्र हुए दानव एवं देवताओं की एक मात्र तुम चानन्ददायिनी हो । अपने तेल से पृथ्वी में आकारा में वांयुमार्ग में अपिन ही भीपण ज्वालाओं में तथा पृथ्वी तल में, जो तुम्हारा शरीर मासमान है, है किसी से न जीती जानेवाली ! अनुपमे ! भव बल्लमे ! सुवन को पवित्र करनेवाली ! तुम्हारे उस स्वरूप को में मगाम करता हूँ । मनोहर छोटी-छोटी तथा बड़ी-बड़ी उद्भव लहरों से व्याप्त समुद्र, चराचर जगत् में व्याप्त होने बाली श्रान्ति की मयानक लपटें, सहस्रों फर्णों को घारण करने वाले श्राति सयानक सुनंगगण्—ये समी छुम्हारा नाम लेने से मेरे लिए कुछ मी भयंकर नहीं दिलाई पड़ते । है स्थिर मक्त जनों की आश्रय मगवति । में तुन्हारे चरणों की शरण में हैं, तुन्हें प्रणाम करने के थोड़े-से पुषय कार्य के फल स्टरूप मेरी मिक श्रविचलरूप में तुम्हारे चरखों में हो। है श्रपने पुत्रों पर वात्सरूप मान रखनेवाली, तीनों लोकों की श्राघारम्ते ! जनिन ! मेरे ऊपर शान्त हो, तुम्हें मेरा नमस्कार स्वीकार हो । शिवे ! तेरे चरणीं में मेरी बुद्धि सर्वदा लगी रहे। में तुग्हारी शरण में हूँ, विनत हूँ और तुम्हें पुनृः नमस्कार

खत ने कहा—चीरक के इस मकार प्रार्थना करने के उपरान्त िमरिपुत्री पार्वती प्रसन्न विच् हो अपने पित शंकर के मनन में पितिष्ट हुई । तब कद ने महा गीरवर्णा मतवाले हाथी के समान गमन करनेवाली चित्त को विमुख्य करनेवाली पृधिमा के चंद्रमा के समान मुन्दर मुखवाली, पतले अंगोंवाली, पने जंगों से मुग्नीमित मध्य भाग में पतली, पूर्ण सीन्दर्य से अपन्त स्त की इष्टि करने वाली सभी प्रधार के आमूप्पां से विभूषित, मन्द्र गमन करती हुई मुन्दरी गीरी पार्वती को देख कर कामाविन्ट हो गये, सग्रकित हो गये, दीन हो गये, तीद हुए, वीर एवं मधानक भी वने । तत्यरचान उनके विच में करूपा, हास्य एवं वीमत्स मावना का भी संचार हुआ । उन्होंने देवताओं की बात पर स्मरण कर देख के संहार करने की इन्दा से अपने गरीर को भयानक बनाया । महादेव की प्रतिन्तिपणी पार्वती ने भी अपने स्वरूप को परिवर्तित कर भैरती (अति भयानक) का स्वरूप भारण किया । यित्र ने पार्वती , उस मयानक सहस रूप का दर्शन किया । तदनन्तर सहस रूपों के समास हो जाने पर अन्न पार्यनी

भ वहाँ से लेकर बाठ रलोड का बाठ सभी चुश्यकों में नहीं है।

ने श्रपना तारा के समान सुन्दर रूप दिखलाया तम उस स्वरूप को देखकर राजर की राका निरुच हुई। सुरतिषय शिव इतने दिनों की विरह जन्य उरकरण्ठा से प्रतीत्तित जगन्मयी पार्वती को हुई। सुरतिषय शिव इतने दिनों की विरह जन्य उरकरण्ठा से प्रतीत्तित जगन्मयी पार्वती को देखकर श्रांत श्रानित्त हुए श्रीर एकान्त में स्थित होकर वे दोनों प्राणी एक सहस वर्ष तक श्राने प्रकार की काम केलियों में लगे रहे। द्वार पर नियुक्त-वीरक ने शिव के दर्शन के श्रामिलापी श्राये हुए देवताओं को श्रादरपूर्वक प्रार्थना श्रादि कर के श्रापने श्रपने घरों को वापिस कर दिया श्राये उनसे कहा कि 'इस समय श्राप लोगों के मिलने के लिए ठीक श्रावसर नहीं है। ग्रुपभव्वज श्रीर उनसे कहा कि 'इस समय श्राप लोगों के मिलने के लिए ठीक श्रावसर नहीं है। ग्रुपभव्वज भगवान, राकर एकान्त में पार्वती के साथ जीडा विलासादि कर रहे हैं।' वीरक के निवेदन पर सभी भगवान, राकर एकान्त में पार्वती के साथ जीडा विलासादि कर रहे हैं।' वीरक के निवेदन पर सभी स्वाया जहीं जहाँ से श्राये थे, वहाँ वहाँ वापिस लीट गये। एक सहस्त वर्ष बीत जाने पर वेदगाए श्रित देवगाए श्रीर उनसे श्रोर श्रान पुर से राकर की चेटा जानने के लिए श्रीन को प्रेरित किया। हुतारान ने श्रुक उत्तावले हो गये श्रोर श्रान पुर से राकर की चेटा जानने के लिए श्रीन को प्रेरित किया। हुतारान ने श्रुक उत्तावले हो गये श्रोर श्रान पुर से श्रीत जाकर देखा तो श्रिव को पार्वनी के साथ रित करते हुए पाया। महादेव ने श्रुक रूप धारी श्रीन को श्राया हुआ देखा श्रीर कुछ कुपित होकर कहा।।।२०—२३॥

महादेव ने कहा-- 'शुक का शरीर धारण करने वाले अनि देव ! मेरे वीर्य का आधा भाग पाविती में निहित हो जुका है, किन्तु तुम्हारे इस प्रकार के आगमन को देख जज्जा के कारण उमा के रित से विमुख हो जाने पर अब आघा बीर्य बच रहा है, उसे तुम्हें पीना पड़ेगा । क्योंकि तुम्हीं ने हमारी रित क्रीडा में इस प्रकार आकर विष्ठ पहुँचाया है, अत इसे रखने के योग्य पात्र भी तुम्हीं हो ।' शिव के ऐसा कहने पर प्रानि ने हाथ जोड़ कर शिव के द्वारा छोड़े गये थीर्य का पान किया। प्रानि ने पान कर उस वीर्य द्वारा सभी देवताओं के उदर की पूर्ति की । उन पान करने वाले देवताओं के पेट को भेद देने के कारण वह तपाये हुए सुवर्ण के समान कान्तिशाली बीर्य शकर के विस्तृत आश्रम में चारी श्रीर फैल गया। श्रीर वहीं पर श्रानेक योजन में विस्तृत एक निर्मल महान् सरीवर के रूप में परिणत हो गया । उस सुन्दर सरोवर में सुवर्ण के समान शोमायमान कमल खिल गये, व्यनेक प्रकार के पद्मीगर्ण चहकने लंगे। उस सुवर्णमय वृद्ध तथा कमलवाले एव प्रचुर बल सम्पन्न सरोवर की चर्चा सुन पार्वती जी ग्रांति कीतुक से देखने के लिए वहाँ गई त्रीर उसी में फूले हुए, कमलों को शिर का श्राम्पण बनाकर जलकी बा करने लगीं । तदनन्तर उस के तट पर सिखर्यों समेत कैठी हुई पार्वती ने सुन्दर निर्मल कमलों से सुरमित सुस्वादु जल को पीने की इच्छा की और वहीं कमल के पत्ते में उस सरोवर के निर्मल जल को रखनर घर के तिए प्रस्थित, सूर्य की किरखों के समान कान्तिमयी छहीं कृचिकात्र्यों को, जो उस सरोवर में स्नान कर चुकी थी, देखा। श्रीर हर्षित होकर कहा, में कमल के पर्चों में रखे गये उस जल को देख रही हूँ। पार्वती की बात सुन उन कृतिकाओं ने कहा । ॥२४-४२॥

कुत्तिका आं ने कहा—हम लोग इस जल को आपनो दे देंगी यदि यह प्रतिज्ञा नीजिये कि इसके पान करने से जो गम आप को रहे वह उत्पन्न होकर हम लोगों काभी पुत्र कहा जाय, श्रीर हमीं लोगों होता है। भा । वाप शीध ही पार्थती येथी ने उस सिंह पर श्राधिरूढ़ होने की चेश की, तत्र चतुर्मुल भगवान् भगा पार्वती की गंबीगत इच्छाओं को जान कर सम्पत्तियों के श्राधार रूप उनके श्राश्रम में श्राये श्रीर भावर गिरिपुत्री से स्पष्ट यायी में बोले । ॥ १-७ ॥

मता ने कहा—बेश । तू वया चाहती हो, किस श्रलम्य पदार्थ को में हुम्के हूँ, मेरी श्राहा री प्राण थान इस श्रात बलेरादायी तपस्या से विरत हो लाश्रो । जगद्गुरु ब्रह्मा की गौरवपूर्ण भागी गुनकर भिरेजा ने चिरकाल से सुविचारित एवं निरिचत श्रन्तों में श्रपने मनोरथ को ब्यक करते हुए कहा— ॥ ८-६ ॥

पार्वती ने फहा- 'अति कठिन तपस्या करके मैंने पतिल्प में शिव की पाप्त किया था, किन्त छन्होंने मुक्ते 'इसामलवर्णयाली' कहकर घोर अपनान किया है, सो में सुवर्ण के समान गौरवर्ण की होकर उमरी श्रति निया हो जाऊँ, श्रीर मूननाथ के श्रहों में एक श्रोर से उन्हीं के श्रह के समान होकर प्रविष्ट हो नार्जें —यही चाहती हूँ ।" पार्वती की ऐसी बातें खुनकर पद्मासन बक्षा ने कहा, — 'खुन ऐसी ही होकर अपने पति के आधे ग्ररीर को घारण करनेवाली हो वाओ। ऐसा कहने पर पार्वती ने लिसे हुए नीले कमल के रंग वाले छापने चमड़े को छोड़ छुउर्धा के समान गीर वर्षा घारण किया। जिससे उनका चनड़ा प्रास्यन्त प्रकासम्य हो गया । हाय में घरटा, तीन नेत्रों से युक्त स्रनेक प्रकार के श्राम्पर्गों से विस्पित श्रहों वाली, पीले रेग्रमी बस्न की धारण किये हुए, नीले कमल के समान कान्तिमारिए। देवी से बन्धा ने कहा। 'निये ! त् मेरी आजा से पर्धतपुत्री उमा के रारीर के संपर्क के कारण छनछत्य हो गई, इसके पहिले तुम एकानगा नाम से विख्यात हो चुकी हो है सुन्दर सुसवाली ! देवी के क्रोध से उत्पन्न हुआ जो यह सिंह दिखाई पड़ रहा है अब यह तुम्हारा बाहन होगा श्रीर तुम्हारी ध्वजा पर भी इसका निवास रहेगा, तू विन्ध्याचल जाश्रो श्रीर वहाँ जाकर देवताओं का कार्य करी । एक लक्त यह जिसके पीछे चलते हैं, ऐसा यह पंचाल नामक यक्त में द्वार्ट सेवक रूप में दे रहा हैं, यह सैकड़ों माया जानता है। बाह्य के ऐसा कहने पर कीशिक्षी देवी ने पिन्याचल को प्रस्थान किया । व्यपने संकल्प को प्राप्तकर पार्वती नै भी शिव के समीप गयन किया । पर में प्रवेश करती हुई पार्वेती को द्वार देश से खींच कर सावधान चित्तवाले बीस्क ने, जो सुवर्ण निर्मित वेत की लवा मो हाथ में पारण किये या, प्रवेश करने से रोक लिया । स्वरूप से दूसरी श्री की मौति दिसाई पहने वाली पार्वती की रोक कर बीरक ने कोच से कहा, — विग्हारा यहाँ ज्ञाने का कोई अवोजन नहीं है, साग जाक्षो, जब तक कि मैं तुम्ते पीट गहीं देता । इसी स्थान पर देवी पार्वती का स्वरूप धारण कर एक देव्य रोव को दलने की इच्दा से पविष्ठ हो गया था, जाते सत्य मैंने उसे नहीं देसा था, देवाधिदेव ने उसे ार दाला । और भारने के कद व्यति कुद्ध होकर नीलकंड ने मुक्ते व्याज्ञा दी है कि व्यन से द्वार पर रूम व्यसावपानी मत करना । तभी से में सूब ध्यान से स्सवाली कर रहा हैं। अभी अनेक वर्षों तक तू

मेरे द्वार पर नहीं आ सकती। यही फारण है कि मैं लुम्मे प्रविष्ट न होने ट्रेगा, शीघ ही यहाँ से

## एक सौ श्रष्टावनवाँ श्रध्याय

बीरक ने कहा — 'कमललोचने ! मेरी स्तेहयरसला आता पार्वती ने भी मुझे इसी प्रकार की आजा दी है । अतः शिव के पास कोई अन्य की प्रवेश नहीं कर सकती ।' वीरक के पेसा कहने पर पार्वती साजा दी है । अतः शिव के पास कोई अन्य की प्रवेश नहीं कर सकती ।' वीरक के पेसा कहने पर पार्वती सोचने लगी कि वायु ने जिस की के प्रवेश की चर्चा मुक्ति की थी, वह की नहीं प्रत्युत कोई दैरय था । सोच से अभिमृत होकर मैने न्यर्थ में ही वीरक को शाप दे दिया, प्रायः कोच से शेरित होकर मूर्ख लोग कोच के भी कर वैउते हैं । कोच से यश का नाग होता है, कोच स्थिर लहमी का नाश करने वाला है । शक्य की भी कर वैउते हैं । कोच से यश का नाग होता है, कोच स्थिर लहमी का नाश करने वाला है । शक्य के की कर वैउते हैं । कोच से यश का नाग होता है, कोच स्थार्थ का नाश करने वाला है । शक्य के स्थार्थ वात को न विचार कर मैंने अपने पुत्र को ही शाप दे दिया, जिन लोगों की बुद्धि विपरीत शोक है कि यथार्थ वात को न विचार कर मैंने अपने पुत्र को ही शाप दे दिया, जिन लोगों की बुद्धि विपरीत शोक के सि महण करती है उनको आपित्यों सर्वेश सुलम रहती हैं । प्रवेतपुत्री उमा ने इस प्रकार की स्थान का कि तमान कान्तिमान ग्रुल से लग्जा का भाव न्यस्त करती हुई वीरक से कहा । ॥१ – ५॥।

पार्वती ने कहा—वीरक ! मैं तुम्हारी माता हूँ, तुम अपने मन में मेरे प्रति सन्देह मत करी, में ही शंकर की भियतमा तथा हिमबान की पुत्री हूँ । पुत्र ! मेरे शरीर की अभिनव शोमा से तुम सन्देह मत की, यह गीर कान्ति सुन्ने प्रसंप्त मगवान ब्रह्मा ने संतुष्ट होकर दी है । दैस्य के न जाने हुए इचान्त में को, यह गीर कान्ति सुन्ने प्रसंप्त मगवान ब्रह्मा ने संतुष्ट होकर दी है । दैस्य के न जाने हुए इचान्त में को रांकर के प्रकान्त में स्थित होने के अवसर पर यह समम्मा कि कोई की तुम्हारी असावधानी से उनके मेंने रांकर के प्रकान्त में स्थित होने तुम्हें शाप दे दिया है । यहापि वह शाप अब याला नहीं जा सकता; पास प्रविष्ट हो गई है । अतः मैंने तुम्हें शाप दे दिया है । यहापि वह शाप अब याला नहीं जा सकता; किन्तु यह तुमसे बतला रही हूँ कि तुम शीप्र ही मनुष्य योनि प्राप्त कर मनोरय युक्त हो सुम्मे पुनः

प्राप्त करोगे । ॥ ६—१ ॥

स्त ने कहा — पार्वती के ऐसा कहने पर वीरक ने शिर नवाकर हृष्टमना हो माता को ज्याम
स्त ने कहा — पार्वती के ऐसा कहने पर वीरक ने शिर नवाकर हृष्टमना हो माता को ज्याम किया श्रीर उदित हुए पूर्षिमा के चन्द्रमा के समान शोभाशाली हिमवान् की पुत्री पार्वती से कहा । ॥ १० ॥

किया श्रीर उदित हुए पूर्षिमा के चन्द्रमा के समान शोभाशाली हिमवान् की पुत्रेट मिश्रियों के समूहों की कान्ति
वीरक ने कहा — विनम्र देवतात्र्यों तथा राह्मसी के सुकुट मिश्रियों के समूहों की कान्ति

से मुरोमित करालनलों वाली ! पर्वतपुत्रि ! ग्ररणागतवस्सले ! नम्र मक्त ननों की श्रापित को दूर करनेवाली में तुम्हारी ग्ररण में हूँ । हे सर्घ के मग्रहल के समान विभासमान कथेवाली, दूर करनेवाली में तुम्हारी ग्ररण में हूँ । हे सर्घ के समान विषयुक्त मुजंगों से विमृषित गिरिजे ! मनुर मुवर्ण के पर्वत के समान कान्तिमती ! तरकस के समान विषयुक्त मुजंगों से विमृषित गिरिजे ! मनुर मुगंग की जाने वाली ! तुम्हारी में आप ही के आपश्रय पर आवलित हूँ । हे सिद्धों द्वारा प्रणाम की जाने वाली ! तुम्हारी में आप ही के आपश्रय पर आवलित हूँ । हे सिद्धों द्वारा प्रणाम की जाने वाली ! तुम्हारी में आप ही की मन्तर्य से प्रणाम करने वाले के मनोरय को पूर्ण कर देता है ? मौति कीन पेता अन्य देवता है जो मन्तर से प्रणाम करने वाले के मनोरय को पूर्ण कर देता है ?

हे भूधरनिद्वित । तुम्हारे विना कीन ऐसी सुन्दरी इस वगत् में है विसे गुंकर हदय से चाहते हैं । तुम विग्राल हो । अपने बिमल योगवल से मगबान् शंकर के अनुरूप अपने रारीर की दुर्लम कान्ति प्राप्त कर तुम उनके मयटल स्वकृत्य हो । तुम अन्वकाक्षर के परिवार वर्ष को विनष्ट करने वाली हो । श्रेष्ठ देवताओं द्वारा तुग्हारी सर्व प्रथम स्तुति की गयी है। है जनिन । तुम क्वेत वर्ग की केसरों के भार से लदे हुए कंघोंवाले बहुत बड़े मृगराज पर सवार होने वाली हो । चमचनाती हुई राक्ति की घारा से निकलने वाली श्रीन की लपटों से पिंगलवर्ष की विस्तृत बाहुओं से बड़े-बड़े श्राप्तुरों को पीस देने वाली हो । शुग्म तथा निशुम्म की मारनेवाली हो। सारा संसार तुम्हें चिरडका नाम से पुकारता है। सेवा में आकर विनम्र हुए दोनव एव देवताओं की एक मात्र तुम आनन्ददायिनी हो । अपने तेज से पृथ्वी में आकारा में वायुमार्ग में अगिन की मीपण ज्वालाओं में तया पृथ्वी वल में, जो तुम्हारा शरीर भासमान है, है किसी से न जीती जानेवाली 1 श्रमुपमे ! भव वल्लमे ! मुनन को पवित्र करनेवाली ! तुम्हारे उस स्वरूप को में प्रणाम करता हूँ । मनोहर छोडी-छोटी तथा बढ़ी-बड़ी उद्धत लहरों से व्याप्त समुद्र, चराचर जगन् में व्याप्त होने वाली श्रमि की मयानक लर्प्टें, सहसों फर्णों को धारण करने वाले श्रांति मयानक सुनंगगण्—ये समी हुम्हारा नाम लेने से मेरे लिए कुछ मी भयंकर नहीं दिलाई पड़ते । हे स्थिर मक जनों की घाष्ट्रय मगवति । में तुन्हारे चरखों की शरख में हूँ, तुन्हें प्रयाम करने के थोड़े-से पुग्य कार्य के फल स्वरूप मेरी मिक श्रविचलरूप में तुम्हारे चरणों में हो । है श्रपने पुत्रों पर बात्सल्य मान रखनेवाली, तीनों लोकों की श्रापारमृते ! जनिन ! मेरे उपर शान्त हो, तुम्हें मेरा नमस्कार स्वीकार हो । रिवे ! तेरे चरखों में मेरी बुद्धि सर्वदा लगी रहे। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, विनत हूँ और तुम्हें पुनाः नमस्कार करता हैं । ॥११-१२॥

सूत ने कहा—चीरक के इस प्रकार प्रार्थना करने के उपरान्त गिरियुजी पार्वती प्रसन्न विष्य हो अपने पित ग्रंकर के भवन में अविष्ट हुई । तब कृत ने महा गीरवर्णा मतवालें हाथी के समान गमन करनेवाली चित्र को विद्याब करनेवाली पृणिमा के चंद्रमा के समान सुन्दर मुखवाली, पतले अंगोंवाली, घने जंगों से सुग्रोमित मध्य भाग में पतजी, पूर्ण सीन्दर्य से अपन्त रस की शृष्टि करने वाली सभी प्रकार के आपूपणों से विम्पित, मन्द्र गमन करती हुई मुन्दरी गीरी पार्थती को देख कर कामाविष्ट हो गये, सग्रकित हो गये, दीन हो गये, रीत हुए, वीर एवं मयानक भी वने । तत्यरचान उनके विच में करणा, हास्य एवं चीमत्स भावना का भी संचार हुआ । उन्होंने देवताओं की वात का समरण कर देख के संहार करने की इच्छा से अपने गरीर वो भयानक बनाया । महादेव की पितिलिपणी पार्वती ने भी अपने स्वरूप को परिवर्तित कर भैरवी (अति मयानक ) का स्वरूप धारण किया । यिन ने पार्वती के उस मयानक सहस रूप का दिर्गन किया । तदनन्तर सहस रूपों के समाध हो जाने पर जब पार्यती

<sup>ै</sup> यहाँ से सेवर बाठ इलोक का पाठ समी पुरवारों में नहीं है।

ने अपना तारा के समान मुन्दर रूप दिखलाया तन उस स्वरूप को देखकर रांकर की रांका निष्टुत हुई । मुरतिपिय शिव इतने दिनों की विरह जन्य उत्करका से मतीवित जगन्मयी पार्वती को देखकर अति आनिद्दत हुए और एकान्त में स्थित होकर वे दोनों प्राणी एक सहस वर्ष तक अनेक प्रकार की काम केलियों में लगे रहें। हार पर नियुक्त-बीरक ने शिव के न्रश्ंन के अभिलापी आये हुए देवताओं को आदर्भ्वक प्रार्थना आदि कर के अपने-अपने परों को वापिस कर दिया और उनसे कहा कि 'इस समय आप लोगों के मिलने के लिए ठीक अवसर नहीं है। इम्भव्यक मगवान गंकर एकान्त में पार्थती के साथ औडा विलासादि कर रहे हैं। 'थीरक के निवेदन पर सभी देवगण जहाँ वहाँ से आये थे, वहाँ-वहाँ वापिस लौट गये। एक सहस्र वर्ष बीत जाने पर देवगण अति उतावते हो गये और अन्तःशुर से शंकर की चेटा जानने के लिए अभिन को मिरत किया। हतारान ने शुक का रूप धारण कर मरतेले के बिद से भीतर जाकर देखा तो शिव को पार्वती के साथ रित करते हुए पाया। महादेव ने शुक रूप धारी अभिन को आया हुआ हैसा ती शुक रूप वित होकर रूप धारी अभिन को आया हुआ हैसा ती शिव को पार्वती के साथ रित करते हुए पाया।

महादेव ने कहा- 'शुक का ग्रीर धारण करने वाले अनि देव ! मेरे वीर्य का आधा भाग पार्वती में निहित ही ज़का है: किन्तु तुम्हारे इस प्रकार के खागमन को देख लजा के कारण उमा के रित से विसुख हो जाने पर श्रव श्राघा बीर्य बच रहा है, उसे तुम्हें पीना पड़ेगा । क्योंकि तुम्हीं ने हमारी रति कीडा में इस प्रकार आकर विश्व पहुँचाया है। अतः इसे स्वने के योग्य पात्र भी तुन्हीं हो ।' शिव के ऐसा कहने पर अगिन ने हाथ जोड़ कर शिव के द्वारा छोड़े गये वीर्य का पान किया। अगिन ने पान कर उस वीर्य द्वारा सभी देवताओं के उदर की पूर्ति की । उन पान करने वाले देवताओं के पेट को भेद देने के कारण वह तपाये हुए सुवर्ण के समान कान्तिशाली वीर्य शंकर के विस्तृत आश्रम में चारों श्चोर फैल गया । श्रीर वहीं पर श्रनेक योजन में बिस्तत एक निर्मल महान सरोवर के रूप में परिएत हो गया । उस सुन्दर सरीवर में सुवर्ण के समान ग्रोभावमान कमल खिल गये, अनेक प्रकार के पद्मीगए। चहकने लगे। उस सुवर्णनय वृक्त तथा कमलवाले एवं प्रसुर जल सम्पन्न सरीवर की चर्चा सुन पार्वती जी श्रति कौतुक से देखने के लिए वहाँ गई और उसी में फले हुए कमलों की शिर का ध्यामूपए पनाकर जलकीड़ा करने लगी । तदगन्तर उस के तट पर सिख्यों समेत बैठी हुई पार्वती ने सुन्दर निर्मल कमलों से सुर्भित सुस्वाद अल को पीने की इच्छा की और वहीं कमल के पत्ते में उस सरोवर के निर्मल जल को रखहर घर के लिए प्रस्थित, सूर्य की किरणों के समान कान्तिगयी छहीं कृचिकाओं को, जो उस सरीवर में स्तान कर चुकी थीं, देखा । और हर्षित होकर कहा, मै कमल के पत्तों में रखे गये उस जल को देख रही हूँ। पार्वती की बात सन उन कृतिकाओं ने कहा । ॥३ १-५ २॥

कुत्तिकाओं ने कहा-हम लोग इस जल को व्यापको दे देंगी यदि यह पतिज्ञा की जिये कि इसके पान करने से जो गर्म आप को रहे वह उत्पन्न होकर हम लोगों का भी पुत्र कहा जाय, और हमीं लोगों के नाम पर उसका नामकरण संस्कार भी किया जाय । हे सुन्दर सुखवाली । वह बालक सभी सुवनीं में विरुपात होगा । ॥४३॥ - .

कृषिकाओं के ऐसा कहने पर गिरिपुत्री पार्वती ने कहा — 'मला जो सभी अंगों में मेरे ही समान होगा, मेरे रारिर से उत्पन्न होगा वह वालक किस प्रकार आप लोगों का पुत्र कहा जा सकता है?' तब कृषिकाओं ने कहा कि 'हम लोग उस वालक के उठम अंगों ( िरारों ) की रचना अपने समान करेंगी, यदि ऐसा होगा तो वह वालक हम लोगों का पुत्र कृहलायेगा।' उन सनों के इस प्रकार कहने पर रीलपुत्री ने कहा — 'अनिन्दनीय गुणींवाली । ऐसा ही करो।' पार्वती की स्वीकृति से कृषिकाएँ हम से लिल उठी और कमल पत्र पर रखे गए उस जल को पार्वती के लिए समर्पित कर दिया। पार्वती ने भी उस जल को धीरे-धीरे पी डाला। उस जल के पी लोने के उपरान्त उसी सरोवर में पार्वती की दाहिनी कोल को फाइकर एक अद्भुत वालक, जिसका तेज समस्त लोकों में मासमान हो रहा था, निकला। उसकी आभा सूर्य के समान थी, चमक सुवर्ण के समान थी, हम सुल थे, हाथों में मयानक चमकती हुई अति कठीर शक्ति एवं शुल धारण किये हुए था। सुवर्ण के समान शोमाग्राली वह पालक तेज से देवीम हो रहा था और जन्मते ही वह दुन्तरत पाणाचरण में लीन दैत्यों को मारने के लिए उद्यत-सा था। यही कारण है कि वह दुन्तरत नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। 1898-981

श्री मात्स्य महापुराण के तारकोपारच्यान में छुमारसम्भव नामक एक सौ श्रद्धावनवाँ श्रद्भाय समाध ॥१५८॥

### एक सौ उनसठवाँ ऋध्याय

सूत ने कहा - पुनः देवी की वायी कोख को काइकर एक अन्य रिग्रु बाहर निकला । प्रथमतः अपि के मुख में वीर्य के ल्रारण होने के कारण वह बालक क्षुन्दर मुखवाला एवं रामुओं का विनायक हुआ । विरोपकर शिखाओं (अक्ष-अरबंगों) में उन कृतिकाओं के मेल होने के कारण वह बालक शालामिश भी हुआ, उसके कः मुख थे। यही कारण है कि वह विग्राख नामधारी हुआ और लोक में प्रमुख (बः मुखों वाला) भी उसका नाम पड़ा । इस प्रकार उस बालक का स्कन्द (ल्रारण होने के कारण) विग्राख (शासाओं अक्षों में, कृतिकाओं के मेल होने के कारण) प्रमुख (बः मुख होने के कारण) विग्राख (शासाओं अक्षों में, कृतिकाओं के मेल होने के कारण) प्रमुख (बः मुख होने के कारण) तथा कार्तिकेय (कृतिकाओं के पुत्र होने के कारण) नाम विल्यात हुआ । चैत्र महीने के कृत्या पल की पत्र महीने के कारण) के वन में वे दोनों महात्रलवान तथा सूर्य के समान तेजहंशी बालक उत्सन हुए थे। उसी चैत्र महीने के शुक्त पढ़ की पंचनी तिथि को पाक सासन इन्द्र ने देवताओं के कृत्याणार्थ उन दोनों बालकों को एक में जोड़ दिया। उसी महीने की पृष्ठी सासन इन्द्र ने देवताओं के कृत्याणार्थ उन दोनों बालकों को एक में जोड़ दिया। उसी महीने की पृष्ठी

तिथि को भगवान गुह सभी देवसमूह तथा असा, इन्द्र, विप्णु, सूर्य खादि देवनाओं द्वारा सेनापित के पद पर खिमिपक्त किये गये । सुगधित द्रन्य, पुष्प, मांगलिक घूर्न, रिलोने, छत्र, चामर समृह, खामूमण, पद पर खिमिपक्त किये गये । सुगधित द्रन्य, पुष्प, मांगलिक घूर्न, रिलोने, छत्र, चामर समृह, खामूमण, तथा चन्दनादि सामिप्रयों द्वारा विधिपूर्वक पण्युख स्नामिक्रांचिकेय का खिमपेक किया गया। राक ने देव-सेना नामक कन्या को स्वामिक्रांचिकेय को सन्त्री पद के लिए सीपा । विद्यु ने उन देवाधिदेव को रास्त्रास्त्रों से समृह दिये । धनाध्यत्त छुवेर ने दस लाख यत्त दिये, आगि ने तेज दिया, वायु ने वाहन, स्वष्य समृह दिये । धनाध्यत्त छुवेर ने दस लाख यत्त दिये, आगि ने तेज दिया, वायु ने वाहन, स्वष्य (विरवक्तमी) ने खिलीने तथा इच्छानुरूष स्वरूष धारण करने गला एक युस्कुट (सुगी) दिया । इस प्रकार (विरवक्तमी) ने खिलीने तथा इच्छानुरूष स्वरूष धारण करने गला एक युस्कुट (सुगी) दिया । इस प्रकार प्रानन्त्युक्त मन से सभी देवलाओं ने सूर्य के समान परम तेजसी स्कन्द को सर्वश्रेष्ठ परिवार वर्ग दिया । स्वनन्तर प्रमुल देवनाओं ने पुटनों के बल पृष्टवी पर अवस्थित होकर वरदायी पढानन स्वामिक्राचिकेय की इस निक्त स्तोत्र द्वारा स्तुति की । ॥१-१२॥

देवताओं ने कहा--महातेशस्यी कुमार ! तुम्हें हम लोगों का नमस्कार स्तीकार हो, तुम स्कन्द हो, दानमें का विनाग करनेमले हो । नवीन सूर्य के समान कान्तिमान हो, छः मुलीयाले हो, इच्छानुरूप रूप घारण करने वाले हो, तुम्हें हम लोग नमस्कार करते हैं । यानेक प्रकार के आमूपर्णों से आमूपित, समस्त जगत् के पालनेवाले, दारुण दानवों के विनाग्रक, सूर्य के समान श्रोजस्थी ! तुम्हें हम लोग नमस्कार कर रहे हैं। गुद्ध के लिए, गुह के लिए हम लोगों का नमस्कार स्वीकार हो। तीनों लोकों के मय को दूर करनेवाले, कृपापूर्ण वालक ! हम लोग तुम्हें नमस्कार करते हैं । विशाल निर्मल नेत्रों वाले ! तुम्हें नमस्कार है । विशाल पूर्व महावत स्ररूप ! तुम्हें हम लोगों का नमस्कार स्त्रीकार हो । यन को हरण करनेवाले ! तुम्हें हम लोगों का नमस्कार है । रण में श्रत्यन्त भयानक ! तुम्हें इमारा नमस्कार स्वीकार हो। उज्ज्वल मयूर पर सवार होनेवाले ! तुन्हें हम सबीं का प्रणाम स्वीकार हो । श्रेष्ठ केयूर धारण करनेवाले ! तुन्हें हमारा नमस्कार ं स्वीकार हो । उत्कट पताका धारण करनेवाले । प्रणत वर्नो के दु.ख को दूर करनेवाले ! तुन्हें नगस्कार है, नमस्कार है। अच्छ पराक्रम शाली ! किया परायग् थक जनों के लिए मनोहर भन्य मूर्तिवाले ! तुम्हें हम सब नमस्कार करते हैं। देवताओं के स्मामी इन्द्रादि सिक्तिया परायण देवगए इस प्रकार की स्तुति यज्ञपति भगवान् स्वामि कार्तिकेय की कर सुप होगये । उस समय उन देवताओं ने सन्तुष्ट विच हो अति हर्प से जब इस प्रकार स्तुति की तो गुह मगवान स्वाभिकार्त्तिकेय ने श्रपने निर्मल नेत्रों से उन देवताधिपतियों की श्रीर तारु कर कहा-देवमण् । यव आप लोग अपना दुःख दूर हुआ समिन्त्रे, में सभी रातुर्ओं का विनाश कर दूंगा । ॥१३-१८॥

कुमार ने कहा—'देवगण् । श्राप लोग बताइये मै श्राप लोगों के किस मनोत्थ की पूर्ति करूँ। मै श्राप लोगों की उस हार्दिक श्रमिलापा को, जिसे श्राप लोग हृदय में बहुत दिनों से सोच रहे हैं, पूर्ण करूँगा, मले ही वह दुस्साध्य क्यों न हो १' कुमार के ऐसा कहने पर देवगण् विनन हो श्रमुकूल हृदय बाले वन महात्मा गृह से बोले—'समी देवकुल का विनाश करने वाला, श्रित बलवान् एक दुर्जय तारक नामक दैत्यराज है, जो श्रस्यन्त दुराचारी तथा कोधी है। हम लोगों के मय को दूर करने वाले। श्राप उस

रात्तस का संहार फीजिये, यही हम लोगों की हार्दिक अभिलामा है।' देवताओं के इस प्रकार निवेदन करने के बाद सभी देवपृत्दों के परम उपकारी जगत के स्वामी स्वामिकाचिकेय वहीं जगत के कएटक स्वरूप तारकाष्ट्रस के वस के लिए प्रस्थित हुए। स्कन्द के बल का अरोसा पाकर इन्द्र ने दानवराज तारक के पास फटोर बचन बोलनेवाले एक दृत को भेजा। यथानक आकृतिबाले उस दृत ने मयरहित होकर तारक के पास जाकर इन्द्र का सन्देश कहा—॥१६-२॥।

द्त ने कहा—दैत्यपते 1 स्वर्ग के स्वामी देवराज मगवान् इन्द्र ने तुम को कुछ सन्देश कहा है। तारकाश्चर 1 उसे सुनकर खपनी शक्ति के अनुसार जो चाहो करो । उन्होंने कहा है। 'दानव ! इस संसार का बिनाश कर तुमने जो पापाचरण किया है उसके दण्ड देने के लिए में अब त्रिसुवन के राजा रूप में प्रस्तुत हुआ हूँ। उन सब की शान्ति करूँगा। दृत की ऐसी बातें सुनकर कोघ से लाल नेत्रोंबाले दुप्टाला तारकासुर ने, जिसकी विमृति प्रायः नष्ट हो चुकी थी, कहा—॥२६-२७॥

तारकासर ने कहा- 'शक । युद्धों में सैकड़ों बार मैंने तेरे भराकम को देखा है। दुर्वृद्धि इन्द्र । निर्ल्ज होने के कारण तुम्हें ऐसा कहते हुए लज्जा तो लगेगी नहीं।' इस प्रकार इन्द्र को सन्देश दे देने के बाद जब दूत चला गया तब दानव ने मन में चिन्ता की कि विना किसी की सहायता का भरोसा पाये हुए इन्द्र इस प्रकार की निर्भाकतापूर्ण बार्ते नहीं कर सकता, क्योंकि सुमारे यह पूर्व ही पराजित हो ख़का है। न जाने कहाँ से उसे सहायता की प्राप्ति हो गई है ? इस प्रकार चिन्ता में निमन्न हो दुष्ट चेप्टायाले उस देख ने श्रति आमंगलपूर्ण निभिन्नें को घटित होते हुए देखा। उस समय गगनमएडल से श्रनेक बार पृथ्वी पर घूलि की वर्ष होने लगी । अनिष्य स्वक भुजा और नेत्र फड़कने लगे, मुल सूल गया, चिए में घवराहर हो गई, श्रपनी रमिएयों के कमलवत मुख को मिलन देखने लगा । श्रमंगल की सूचना देने बाले भयानक आकृतिवाले दुष्ट प्राणियों के दर्शन होने लगे । किन्तु इन सभी श्रमांगलिक श्रपणकुनों की कोई चिन्ता न कर वह देत्य चागा भर में पुनः जब तक निश्चित हुआ तब तक हाथियों के समूहों की मयानक घटाओं की स्नावाजों से श्रतिशय भयानक, उसी पकार घोड़ों के समूहों की खुरों से उठी हुई चूलियों से स्वेत वर्ण वाली, श्रद्भुत प्रकार के विमानों एवं देवताओं द्वारा चलते हुए चैंवरों से युक्त, विविध प्रकार के श्रामूपणों से आमृषित, किलरों की गीतों से शब्दायमान, विविध रंग वाले स्वर्गीय पुष्पों की मालाओं को धारण किये हुए वीरों से सुरोमित, म्यान रहित तलवार आदि हाथियारों से परिष्कृत दिलाई पड़नेवाले निर्मल कवची से संयुक्त, बन्दियों द्वारा स्वर से स्तुति की जाती हुई, विविध प्रकार के बाजनों से पोर राज्दोंवाली सेना को श्राते हुए राजमहल के ऊपरी माय पर खड़े होकर देखा । श्रीर तब कुछ चिन्तित एवं पनगहट से युक्त होकर सोचा कि यह कीन अपूर्व योद्धा आ रहा है, जिसे मैंने अभी तक नहीं हराया है। योड़ी देर बाद फिर देत्य ने फठोर स्वर सुने, सिद्ध तथा वंदीनए। उस समय दैत्य के हृदय की विदारण करनेवाले इस स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। ॥२८-३६॥

हे अनुपम शक्ति की किर्स्यों से पिंगल वर्ष्य की कान्ति वाले । कठोर भुजदरखों से भयानक रस्य

मचा देने वाले ! मुखदायी ! प्रण्त भक्त जन रूपी कुमुद कानन की विक्रिस्त करने में चन्द्रमा रूप ! तुम्हारी जय हो ! हे कुमार । देत्य कुलरूप समुद्र के लिए वाडवानि ! छः मुखों वाले ! मनोहर मग्रुर हिर मग्रुर के ऊपर सवार होने वाले ! मुरों की मुकुट मग्रियों की कोर में धिमे हुए चरणों के नहों की किरणों से मुग्रिमित ऊपर सवार होने वाले ! मनोहर केग्र कलाप से युक्त ! अभिनव निर्मल कमल की पंखुड़ियों के समान मनोहर प्रेट सिहासनवाले ! मनोहर केग्र कलाप से युक्त ! अभिनव निर्मल कमल की पंखुड़ियों के समान मनोहर सुरूर वाले ! देत्य वग्र रूप वांस के विनाशार्थ दु सह दावागिन रूप ! ग्रुप्टारी जय हो । भगवन, विशास ! तुम्हारी जय हो ! सकल लोकों का उद्धार करने ग्राले ! हमन्द ! गौरीनन्दन ! प्रग्टा के प्रेमी ! तुम्हारी जय हो ! तुम्हारी जय हो ! सावन विगाल ! हाय में पताका के समूह धारण करने वाले ! अति देदीप्यमान त्यामूपणों से है परमित्रय मगवन विगाल ! हाय में पताका के समूह धारण करने वाले ! अविल दानमें का लीलापूर्वन विनाश विनकर की शोमा धारण करनेवाले ! समप्र देत्यों के स्वामी ! तारकान्तर के परमग्रुत्र ! स्कन्ट ! सात दिन के बालक ! चीदहों मुवनों के शोकापहर्ता तुम्हारी जय हो, जय हो । ॥ ४०—४३ ॥

श्री मात्स्य महापुराया के देवासुर संमाम में रख उद्योग प्रसग नामक एक सी उत्तरवर्गे अध्याय समाप्त । ॥ १५१॥

### एक सौ साठवाँ ऋध्याय

सूत ने कहा—देवताओं के वन्त्यों द्वारा उच्चत्वर से उद्धोपित उपर्युक्त प्रार्थना को क्षुनकर तारकाछुर ने बहा की अपनी शृद्धुवाली पूर्व वात स्वरण की। ( जित्से उन्होंने वालफ से मृद्धु का वरदान दिया था,) उसने यह समक्ष लिया कि अब हमारी भृद्धु समीप आ वई है। फिर काल के धर्म का स्मरण कर विना कवच लिए पेदल ही वह विना किसी को साथ लिये ग्रोकाकुल विच हो अपने मवन से बाहर निक्ता और बोला—'रीग्रता के कारण घवराये हुए विच वाले। कालनेमि आदि भग्नल योघा टैत्यगण। विश्वते जाओ, परुड़ो, और इस सेना को पराजित कर दो।' तदनतर स्थानक आकृति वाले तारकाछुर ने देखकर कहा 'वालक। क्या तुम शुद्ध करने को इच्छुक हो ? यदि चाहते हो तो आओ, कन्दुक के समान खेलो। रणामूमि में भीपण दानों को अमी तक तुमने नहीं देला है, बालक होने के कारण तुम्हारी खुद्ध थोड़ी ही दूर तक देखती है। देवताओं को आनित्यत करते हुए स्वामिकाचिकेय ने भी आगे खड़े हुए तारकाछुर से कहा—'है तारक। सुनो, तुम्हारे ग्राखीय आर्थ को में निरुपित कर रहा हूँ। समर मूमि में न डरनेवाले योद्धा गण रण में ग्रांकों द्वारा आर्थ को नहीं देखते, मेरे चालकपन का तुम अपमान मत करी, भुजग का बच्चा ही मृद्ध देने वाला होता है। उदयकालीन सूर्य भी दुप्पेश्य (कठिनाई से देखने योग्य) होता है, उती प्रभार में भी दुंच्य वालक हूँ। देखा। वया तुम यह नहीं देखते हो कि योहे ही अन्तरोंवाला मत्र कितना प्रभावशाली होता है। इस प्रकार को वालें छुमार कर ही रही थे कि इतने ही अवसर में देखने उत्तर अपना स्थुगर छोड़ दिया। कुमार ने अपने अमोव

तेजस्वी यज्ञ से उसे नियाल कर दियां । तब दैत्येन्द्र ने लोहे के बने हुए भिन्दिपाल को उनके कपर छोड़ा जिसे दैत्यों के राज़ु स्वानिकाचिकेय ने श्रमने हाथ में पकड़ लिया । पण्छल ने घोर राज्य करनेवाली श्रमनी गदा को दैत्य के ऊपर छोड़ा, उसके घात से दैत्य महागिरि के समान प्रकृष्यित हो गया । उसने रणपृपि में परामुख स्वामिकार्टिकेय को कठिनाई से जीतने योग्य मान लिया और बुद्धि से चिन्तन करने लगा कि अर्थ . निस्सन्देह हमारा काल त्या गया है। कालनेमि श्रादि प्रमुख दैत्यों के साथ प्रायः सभी दैत्यों के स्वामियों ने इस प्रकार कृषित देखकर रण में यत्यन्त कठोर कार्य करनेवाले कुमार के उत्पर ग्रलाकों द्वारा एक साथ महार किया । फिन्तु स्वामिफारिकेय उन कुछ भी क्लेग न पहुँचानेवाले घोर महारों से तनिक भी विचलित नहीं हुए । उन रगामच देवकगटक बलवान् दैत्येन्द्रों ने पुनः श्रपने तीक्ष्ण भालीं तथा बाखों से खुमार को समरम्मि में भीपण बोट पहुँचाई; परन्तु दैस्यों के श्रक्षों से उन्हें तनिक भी व्यथा नहीं हुई । किन्तु दानमें का यह भयानक युद्ध देवताओं के आणों का महान घातक सिद्ध हुआ। तन देवताओं को अति दःसित देखकर हुमार अत्यन्त कुद्ध हुए श्रीर श्रपने चलों से दानवों की सेना की विचलित कर दिया। उस समय उन धमीप धालों की चोट से पायल हुए देवताओं के रात्रु कालनेनि धादि देखगए युद्ध मूमि से पीछे लीट पड़े । दैत्यों के इस प्रकार निहत होने एवं रणमृपि छोड़कर भाग जाने पर असरों का स्वामी महादेख तारक परम कृद्ध हुआ श्रीर सुवर्ण के वने हुए जालों से परिष्ठत श्रपनी दिव्य गदा को घारण किया । श्रत्यन्त तपाये गये सुवर्ध के बने हुए फेयूर से सुरोभित सुजावाले उस दैत्यराज ने गदा से कुमार को श्राहत किया और मयर के पंतोंवाले वाणों से देवताओं को विसल किया । और दूसरे अतिभयानक विग्राल भालों से कार्तिकेय के वाहन मयूर को घायल कर दिया । इस प्रकार रणमूनि में श्रम्यस्नायक तारक ने श्रतिकृद्ध हो देवताओं की सेना को छिन्न-भिन्न कर दिया। तब देवताओं को रणमूमि से पराइमुख होते तथा अपने वाहन मयूर को रक्त उगलते हुए देखकर पडानन देवताओं के सेनापति स्वामि कार्तिकेय परम मनोहर सुवर्ण निर्मित केयूर से सुरोमित भुजाश्रों द्वारा रणमूमि में सुवर्ण से श्रलहत राक्ति को धारण किया और श्रतिवेग पूर्वक दानवराज तारक की श्रीर श्रमिमुल ही पुकार कर कहा--'हे कुमुद्धे ! खड़े हो जाश्री ! खड़े हो जाश्री ! भागी मत, संसार के जीवों की श्रोर देखी, श्रव तुम इस मेरी शक्ति से मारे जा जुके हो, श्रपने सुशिचित ग्रख का स्मरण करों ।' ऐसा कहकर कुमार ने उस गक्ति को दैत्य के उपर छोड़ दिया । कुमार के केयूर की ध्वनि के साथ हार्थों से छुटी हुई उस शक्ति ने वज के महागिरि के समान श्रत्यन्त कठोर दैत्य के हृदय को छिल-भिल कर दिया । श्रीर वह निष्पाण होकर पृथ्वी तल पर प्रलय काल के पहाड़ की माँति गिर पड़ा। पगड़ी तथा मुकुट गिरकर विसर गये श्रीर गरीर के सारे श्राम्पण पृटवी तल पर छिटक गये। इस प्रकार उस महादैत्य के मारे जाने पर स्वर्गलीक के महान् उत्सव के प्रवसर पर कोई भी दुःखी प्राग्री नहीं रहा, नरक में निवास करने वाले पापात्मा जीव भी सुखी हुए। श्रपनी-श्रपनी हित्रयों के साथ कीड़ा करते हुए देवगण पडानन की स्तुति करते हुए श्रति उरझक होकर श्रपने-श्रपने घरों को चले गये । उस समय श्रपनी मनोवान्वित सारी इच्छात्रों को

प्राप्त करनेवाले समस्त देवतागण, तपस्त्रियों तथा सिद्धों को साथ ले अत्यन्त सन्तुष्ट चित्त हो स्कन्द को बरदान देने लगे । ॥ १-२ १ ॥

देवताओं ने कहा—जो कोई महाबुद्धिग्राली मनुप्य स्कन्द से सम्बन्ध रखनेवाली इस पुर्य कथा को मुनता है प्रथम मुनता है, वह कीर्तिग्राली होता है। दीर्घायु, मुन्दर श्राकृति वाला, लक्ष्मीयान ग्रीमाग्राली मंगलमय दिखाई पड़नेवाला सभी जीवों से मयर्गहत तथा सभी प्रकार के दुःखों से विवर्णित ग्रीमाग्राली मंगलमय दिखाई पड़नेवाला सभी जीवों से मयर्गहत तथा सभी प्रकार के दुःखों से विवर्णित होता है। जो मनुप्य प्रातःकाल की सन्य्या करने के बाद स्कन्द के चरित को तथा राजद्वार का सेवन करने विनिर्मुक्त होकर महायनवान होता है। वालकों को, ज्याधि से पीड़ितों को तथा राजद्वार का सेवन करने वाले पुरुषों को, यह स्कन्द चरित परमोपयोगी, सर्वद्रा सभी मनोर्ग्यों की पूर्ति करनेवाला एक दिव्य वाले पुरुषों को, यह स्कन्द चरित परमोपयोगी, सर्वद्रा समी मनोर्ग्यों की पूर्ति करनेवाला एक दिव्य वपाय है। इसका पाठ करनेवाला मनुष्य गरीर के नष्ट होने पर पद्यानन की समीपता प्राप्त करता है।।। ३०-३३॥

श्री माल्त्य महापुराण में तारक वय प्रसंग नामक एक सी साठवाँ श्रघ्याय समाप्त । ॥१६० ॥

# एक सौ इकसठवाँ अध्याय

ऋषियों ने फहा — अन हम लोग हिरययकशिपु का वच तथा पापों को नष्ट करनेवाले नरसिंह भगवान् के माहात्म्य को मुनना चाहते हैं । ॥ १ ॥

सत ने कहा—ऋषिवृत्य । प्राचीन काल में हिरगयकिरीयु नामक अति प्रभावशाली दैत्यों के आदिम पुरुप ने घोर तपस्या की थी । जल में निवास करते हुए स्नान एवं मीन का अत धारण कर उसने ग्यारह सहस्र वर्षों तक तपस्या की थी । तत उसकी वपस्या, निवास, रान्ति, इन्द्रिय निम्नह एवं अक्षवर्य से तक्षा सन्तुष्ट हुए और स्वयम्भू मगवान स्वयमेव वहाँ सूर्य के समान पर्म तेवोमय विमान पर इंसयुक्त उपरिथत हुए । आदित्य, वसु, साध्य, मरुत, विद्येदेव के साथ छूद, पक्त, राज्य, सर्प, दिराप, विदियाप, नदी, सागर, नक्षत्र, गुहुर्च, आकारगामी ग्रह, महाग्रह, देवता, ब्रह्मिं, सिद्ध, सप्तिं, राजिंप, पुरायकर्ता गचर्य तथा अपसाराओं के समूहों तथा स्वर्ग निवासियों से घिरे हुए प्रक्रज्ञानियों में श्रेष्ठ चरावर जगत के गुरु ग्रोमा सम्पन्न ब्रह्मा ने देख से कहा—'सद्वत परायण ! पुम्म जैसे मक्त की इस घोर तथाया से में श्राति प्रसन्न हुँ, श्रतः तुम श्रेष्ठ वरदान मोंग लो श्रीर अपनी मनीवांचित अभिलापा की प्राप्ति करों । ॥२ —१०॥

हिरप्यक्षियु ने कहा—देवसतम ! देवता, ऋसुर, गन्धर्व, यत्त, सर्व, राज्ञस, मनुष्य तथा पिराच—ये सत्र मुक्ते न मार सर्के । प्रितानह ! न तो ऋषिमण मुक्ते शाप ही दे सर्के । मगवन् । यदि श्राप सनमुच हमारे उसर प्रसन्न हैं तो मैं यह वरदान माँग रहा हूँ । न अस्त्र से, न ग्रस्त से, न पर्वत से, न वृक्त से, न किसी स्ते हुए पदार्थ से, न गीले पदार्थ से, न दिन में और न रात में अर्थात कभी भी और किसी से भी मेरी मृत्यु न हो । में ही सूर्य हो जाऊँ, चन्द्रमा, वार्च एवं अगिन हो जाऊँ, जल, आकारा, नल्द्र तथा दसों दिशाएं बन जाऊं । में कीय, काम, बरुया, इन्द्र, यमराज, कुबेर, यस तथा किंपुरुयों का स्वामी हो जाऊँ ! ॥११-१५॥

प्रक्षा ने कहा— 'पियवर ! इन दिज्य वरदानों को में तुम्हें दे रहा हूँ। वत्स ! सर्वदा इनके प्रभाव से निस्तन्देह अपने मनोरयों को तुम प्राप्त करोगे। इस प्रकार कहकर मगवान् त्रक्षा व्रह्मियों के समूहों से सेवित वैराज नामक अपने निवास स्थान को चले गये। तब सब देवता नाम तथा गन्यर्व ऋषियों के साथ वरदान की प्राप्ति का समाचार झनते ही जसा के पास पहुँचे। ॥१६-१८॥

देवताओं ने कहा — मगदन् ! आपके वरदान को प्राप्त कर वह अधुर हम समें का संहार करेगा । श्रदाः उसके संहार की भी आप शीम ही चिन्ता करें । भगवन् ! आप जगन् के समस्त जीवों के स्वयम् श्रादिकत्तों हैं, प्रमु हैं, हव्य कव्य के सप्टा हैं, अव्यक्त प्रकृतियाले हैं । ॥११-२०॥

इस प्रकार समस्त जगत के कल्याण की यातें झुनकर प्रजापित ब्रह्म ने झुन्दर एवं शीतलतापूर्ण अपने बचन रूपी जल से देवताओं को आरवस्त किया और कहा—'देवगण ! अवश्य ही वह दानव अपनी तपस्या का फल प्राप्त करेगा; परन्तु तपस्या के पुगयफल के समाप्त हो जाने पर उसका संहार स्वयम् विद्यु मगवान करेंगे! कमल से उत्पन्न होनेवाले मगवान ब्रह्म की इस बात को सुनकर सभी लोग प्रसन्न वित हो अपने-अपने दिव्य स्थानों को चले गये।। २१-२३।।

ह्रमा से बरदान की शांधि करते ही उस हिरयमक्शिपु ने वरदान से गर्वित होकर समी प्रजाओं की विशेष कप्ट पहुँचाया। उस दानव ने आध्यों में, प्रशंसनीय वर्तो में परायण सत्य तथा धर्म की सेवा में तत्र महापुर्यशाली स्थापी धुनियों को अत्यन्त अपमानित किया। इस प्रकार वह महान् अधुर ब्रिमुवन में रहनेवाले देवताओं को पराजित कर तीनों लोकों को स्ववश कर स्वर्ध लोक में निवास करने लगा। अब काल की भेरणा से उसने वरदान के गद से उन्मच होकर दैर्पों को यज्ञ माग का अधिकारी बना दिया तथा देवताओं को यज्ञमामों से बहिष्कृत कर दिया। तब सूर्य, साध्य, विश्वेदेव, वयु, तथा इन्द्र समेत समस्त देवगाण यस्त्, सिद्ध, तथा महर्षि गण शरणागतवस्सल महा बलवान् देवाधिदेव सनातन बासुदेव विन्छा की शरणा में गये।। २४-२६॥

देवता कों ने कहा — महासाम्यशालित् ! नारायणः ! देवता लोग छुग्हारी रारण में श्राये हुए हैं । प्रभो ! इन सब की तुम रक्षा करो, दैत्यपित हिरयवकरिषु का संहार करो ! तुम हम लोगों के सब से बड़े उत्पिकिकी हो, परम गुरु हो, परम देव हो । देवशेष्ठ ! तुम ब्रह्मादि देवताओं के भी देवता हो । ॥३०॥

निष्णु ने कहा — देनबृन्द ! तुम लोग मय बोड़ दो, मैं तुम लोगों की अमयदान दे .रहा हूँ । देनगण् ! तुम लोग उसी तरह पुनः स्वर्ग को प्राप्त करोगे, देर न होगी । मैं वरदान से उन्मत, देनताओं

के स्वामियों द्वारा श्रवध्य उस दानवराज को सैन्य समेत विष्वंस करने चल रहा हूँ ! इस प्रकार की वार्ते कह भगवान् विष्णु ने देवतात्रों को विसर्जित कर मन में हिरएयकरिपु के संहार का सकल्प किया। तदुपरान्त शीप्र ही महावाहुवाले भगवान् ने श्रोंकार को ग्रहरण कर श्रपनी सहायता में नियुक्त किया । क्रोंकार की सहायता पाएकर कभी नष्ट न होने वाले भगवान विष्णु हिरयकशिपु के निवास स्थान की श्रोर प्रस्थित हुए । उस समय तेज में सूर्य के समान तथा शोभा में दूसरे धन्द्रमा के समान श्राधे शरीर को मनुष्य का तथा ऋषे शरीर को सिंह का बना कर मगवान ने ऋपना नरसिंह स्वरूप बनाया श्रीर एक हाथ से दूसरे हाथ का स्पर्श किया । तदनन्तर अत्यन्त विस्तृत, दिव्य, अति रमग्रीय, मन को हरने वाली, सभी प्रकार की अभिलापाओं से युक्त, ग्राम हिरएयकशिपु की समा की उन्होंने देखा । वह समा श्राकार के मध्य में सो योजन में फैली हुई थी, पांच योजन चौड़ी थी. सभी मनोरधों फो बेनेवाली, इद्धता शोक एवं कष्टों से रहित, धेर्यशील, कल्याणदायिनी, सुलकारी, सुन्दर भवन तथा श्रद्यारियों से संयुक्त, तेज से देदीर्ध्यमान, श्रन्तःसलिल से संयुक्त, विश्वकर्मा की बनाई हुई, दिव्य रहीं से संयुक्त, फल पुष्प देनेवाले बृत्तों से सुशोमित, नीले, पीले, खेत, दयाम, कृष्ण तथा लाल पुष्पें वाले गुल्में तथा सैकड़ों मंजरीवाले गुच्छों से सुहावनी, श्वेत बादल के समान मानी जल से स्नान करती हुई-सी वह दिखाई पड़ रही थी । तेज से सुप्रकाशित उस समा के चारों श्रोर जुन्हाइयाँ विराजमान हो रही थीं । दिव्य सुगंधि से वह अतिराय मनोहारिए। हो रही थी। अति आनन्द की देनेवाली थी, दुःखदायिनी नहीं थी, न तो उसमें अधिक शीतलता थी और न अधिक घूप ही थी। उसमें स्थित लोगों को द्धाया, पिपासा तथा ग्लानि का अनुमन नहीं हो रहा था। रंग विरंगे श्रति चमकीले पदार्थों से वह सुरोभित थी, स्तम्मों पर बनी हुई थी, उसकी अनुपम छटा सर्वदा एक रूप में रहनेवाली सथा टिकाऊ थी। स्वयमेव त्राति प्रकाशित वह समा चन्द्रमा, सूर्य तथा श्रान्ति की तैजस्विता को दवाने वाली थी, स्वर्ग के पृष्ठ माग पर अवस्थित वह प्रकाश फैलाती हुई सूर्य के समान देदीप्यमान हो रही थी ! सभी प्रकार के मनोरथ—चाहे वे देवतात्रों से सम्बन्ध रखने वाले हों श्रथदा मनुष्यों से सम्बन्ध रखने वाले हों—वहाँ पर प्रचुर परिगाम में विद्यमान थे । पट् रस संयुक्त विविध प्रकार के मध्य-भोज्यादि पदार्थ प्रचुर परिमार्ग में वहाँ रखे हुए थे । वहाँ की मालाएँ श्रति गम्भीर तथा सुगन्धिवाली थीं, वहाँ के वृद्ध सर्वदा पुष्प एवं फलों से लंदे रहते थे, गर्मी की ऋतु में शीतल तथा शीत की ऋतु में गर्म जल वहाँ पर रहता था। फूली हुई लग्गी शासात्रोंवाले कोमल पर्चों तथा श्रंकुरों से युक्त लता के वितानों से दके हुए युन्न, नदियों तथा तालावों के तट पर वहाँ विद्यमान थे । इस प्रकार के अनेक वृत्तों को नरसिंह भगवान् ने वहाँ पर देखा । 🕠 ये सभी सुगंधिपूर्ण पुप्पें तथा रसयुक्त फलों से लदे हुए ये। वहीं के तालाय न तो श्रत्यन्त शीतल जल वाले थे और न गर्म जलवाले थे । हिरएयकशिपु की उस विस्तृत समा में भगवान् ने सभी तीर्यो को उपस्थित देखा । सुगंधियुक्त नलिन, पुरहरीक, रातपत्र, लाल कमल, नीले कमल, कुरुद उन तालात्रों में . सिले हुए थे । ॥ ३१-५२ ॥

श्रत्यन्त सुन्दर धार्तराष्ट्र , नेत्रों को श्रत्यन्त प्रिय दिखाई पड़ने वाले रागहंस, कारपटन, सारस, कुरर स्वच्छ स्फटिक की शिलाओं के समान शुग्र वर्ण तथा पीले वर्ण के पंखों वाले पित्यों से वहाँ के सरोवर ग्रोभायमान हो रहे थे। श्रानेक प्रकार के हस तया सारसों के कलस्व उनमें हो रहे थे। भगवान् नृसिंह पर्वत के अप्रमाग पर सुगंधिपूर्ण मनोहारिएी, वही-वही मंजरियाँ को धारण करनेवाली श्रानेक श्रकार के रंग विरंगी पुष्पों से लदी हुई लताश्रों को देखा । केतकी, श्राग्रीक सरल<sup>3</sup>, पुत्राग<sup>४</sup>, तिलक, श्रर्जुन, श्राम, बड़ी कदम्ब, मस्यपुष्प, छोटी कदम्ब, वकुल, धव, प्रियंगु, पाटल ग्राहमिल, हरिद्रक, साल, ताल, तमाल तमा मनोहर चम्पक आदि वृत्त वहाँ प्रुगोमित हो रहे थे। इसी प्रकार श्रन्य कई पुर्वों के इस उस स्थल में खिले हुए विराजगान हो रहे थे। जलती हुई श्रामि के समान प्रकारामान, मूंगे के बृद्ध वहाँ उंचे तना लायी शासायों से युक्त ताल बृद्धों के समान विशाज-मात हो रहे थे। श्रंजन के समान काले, अशोक के वर्शनाले अनेक चित्रक के वृत्त वहाँ पर थे। वरुण, बत्सनाम, चन्दन, पनस ( कटहल ) नीम, खिले हुए फ्लोंवाले कदम्ब, पीपल, विन्दुक, पारिजात, लोघ, मल्लिका, भद्रदारु, इमली, जामुन, बड़हर, शैलवालुक, खजूर, नारियल, हरें, विभीतक, कालीयक, दुकाल, हिंगु, पारियात्रक मन्दार, कुन्द, लक्त, पतंग, कुटज, लाले छुरंटक, काले त्रगुरु, मनोहर कदम्ब, त्रनार, ार अ, जारनावार कराउ, अन्य से विरे हुए बहुत-से खित्री के बृत, अनेक प्रकार की लताओं से पिरे हुए विजीरा, खितवन, बेल, अमरों से पिरे हुए प्रशोक तथा तमाल के वृत्त, तथा महुत्रा के बृत्त वहाँ छुगोमित हो रहे थे। पत्तों, पुप्पों तथा फूलों से अराम पना पनार में हुए। जा उपर्युक्त बृत्तों के अतिरिक्त श्रन्य बहुत-से जंगलों में होनेवाले खदी हुई विविध मकार की लताएँ तथा उपर्युक्त बृत्तों के अतिरिक्त श्रन्य बहुत-से जंगलों में होनेवाले एका हुद । पान निर्मा के । चारी तरफ से ये बृद्ध अनेक प्रकार के पुत्यों तथा फलों से लदे हुए शोमाय-हत् मा पर। प्राप्त हो से हिंदी , शतपत्र, सतवाली कोयल तथा मैना खिली हुई बृह्म की एक डाली से दूसरी पर भाग का पर विराज-मुद्रफ रही थीं। लाल, पीले तथा लोहित वर्षमाले, वृत्तों की ढालियों पर बैठे हुए पत्ती वहाँ पर विराज-मान हो रहे थे। श्रात्यन्त प्रसल होकर जीवजीवक (चक्रोर) नामक पत्ती के जोड़े वहाँ वैठे हुए एक वृसरे की श्रीर देख रहे थे । ॥५३-६८॥ :

उक्त समा में वैठा हुआ दैरपेन्द्र हिरएयकिएए टस समय विवित्र वहत एवं आमूपणों से सुसिजित होकर विराजमान था। वह सहस्र क्यिं से पिरा हुआ था, उसके आमूपण तथा वक्रों की गोमा निराली थी, श्रित मूर्एयवान मिण्यों एवं रत्नों की कान्तियों से उसके कुगहल सुगोमित हो रहे थे। उसका सिंहासन दस हाथ का था, सूर्य के समान खातिदित्य वस कर्य पर विद्या हुआ था। श्रित सुसकारी सुगंधित वायु वहीं वह रही थी, सुनकारित कुगहल से विराजमान दैस्य उक्त सिंहासन पर वैटा हुआ था। उस समय सेवक गण हिरएयकिएए की सेवा में लगे हुए थे। प्रमुख गन्धव गण मनोहर ताल एवं लय से गीत गारहे थे। विरवाची, सहजन्या, प्रन्तोचा, सीरमेथी, समीची, गुज्जकरयती, निश्वकेरी, रन्या, सुनदर

रैस्त महार का इंस कातीय वर्ता : विटिवहरीका पुरुष : कैंग्क महार की यीली लक्क्शाना दृश विदेश |

<sup>¥</sup>बायफूल का भूग ।

हँसनेवाली चित्रलेखा, चारकेशी, घृताची, मेनका, उर्वशी--ये सव स्वर्ग लोक की श्राप्सरायें तथा श्रान्य संहर्तों नाचने-गाने में श्रति निपुण् श्रप्सताएँ प्रमावशाली ऋप्रस्पति हिरएयकरिए की सेवा में उपस्थित थीं । समा के मध्यवर्ती त्रासन पर समासीन श्रद्धुत पराक्रमशाली उस महावाहु हिरएयकशिपु की परिचर्या में दिति के पुत्र दैत्यगण, जो सब के सब बरदान प्राप्त कर चुके ये, सहस्रों की संख्या में तत्पर थे। बलि, विरोचन, नरक, पृथ्वीपुत्र, शह्लाद, विप्रचित्ति, महासुर गविष्ठ, देवतात्र्यों का रात्रु सुनामा, पर्मात, दैत्य श्रेन्ठ सुमति, घरोदर, महापार्र्च, कुथन, पिठर, विश्वरूप, सुरूप, महावलवान् स्ववल, दश्यीव, वाली, महासुर मेघवासा, घटमुल, श्रकग्पन, प्रजन, इन्द्रतापन—श्रादि श्रमुरगया वहाँ पर उपस्थित होकर हिरएयकशिपु की सेवा में तत्पर थे । सभी देत्यों तया दानवें के समूह उज्जवल कुएडल से सुशोभित, सुन्दर माला घारण किये हुए विराजमान थे। ये सब के सब बोलने में प्रवीण तथा सर्वदा बत में परायण रहनेवाले थे। सभी वरदान प्राप्तकर मृह्यु से रहित हो. गये थे । ये उपर्युक्त तथा श्रन्य बहुतेरे दैत्यगण प्रमावरााली हिरएक्तरिपु की सेवा में तत्पर थे । दिज्य वस्त्रों से सुरोभित होकर विविध प्रकार के श्राकारोंवाले श्रम्नि के समान प्रज्वितत विमानों पर त्रारूढ़ होकर इन्द्र के समान सुन्दर रारीरवाले विचित्र प्रकार के केयूरों से सुरामित बाहुओं वाले, श्रामृपयों से श्रामृपित दिति के पुत्र गण चारों श्रोर उसकी उपासना में तत्पर थे। उस दिव्य समा में पर्वतों के समान मीषण श्राकृतिवाले दैत्यगण सुवर्ण के समान कान्तिमान् **शरीर** से सूर्य के समान रोोमायमान हो रहे थे। सूत ऋषियों से कहते हैं कि देत्यसिंह महात्मा हिरय्यक्रिशु के समान ऐरवर्य न तो कहीं सुना गया है और न कहीं देखा गया है । सुवर्ण तथा चाँदी से बनी हुई विचित्र बेदी पर, रंग विरंगे रलों से जटित बीधिका में, जो रलों से जटित महरोतों से सुरोभित थी । नरसिंह भगवान् ने, सूर्य की कान्ति के समान श्रतिस्य तेजोमय, सुन्दर सुवर्स की बनी हुई माला से सुरोमित सेवा में तत्पर सैकड़ों-सहसीं दैत्यों से संयुक्त दिति के पुत्र उस हिरएयकशिपु की देखा । ॥६६-८१॥

श्री मात्त्य महापुराण में नरसिंह प्रादुर्भाव इसंग नामक एकसी इकसठवाँ श्राच्याय समाप्त । ॥१६१॥

#### एक सौ वासठवाँ ऋध्याय

स्त ने कहा — अधिमाण ! तदनन्तर नरसिंह रूप में लिपे हुए महनीय आतमा भगवान् विच्छु को राल में लिपी हुई अमिन के समान अथवा कालकक की मौंति आया हुआ देखकर हिरएयकशिपु के पुत्र मराक्रमशाली प्रहाद ने दिव्य दृष्टि द्वारा उन आये हुए मगवान् को सिंह रूप में देखा ! इस प्रकार वहाँ उपस्थित सुवर्ष के पर्वत के समान शोमायमान् अपूर्व शरीरवाले नरसिंह मगवान् को विस्मित होकर समी दानवाँ ने तथा उस हिरएकशिपु ने भी देखा ! ॥१—३॥

प्रहाद ने कहा—महाबाहुराली महाराज ! दैत्यों के मूल पुरुष ! इस अक्कार का द्याधा मानव तथा आवा सिंह का रारीर, मैंने न तो कभी देसा था और न सुना था । अन्यक उत्पत्ति एवं दिन्य स्वरूप वाला यह कीन यहाँ द्याया हुत्या है, मेरे मन में संदेह हो रहा है कि यह भयानक स्वरूप देखों का अन्त फरनेवाला है । इस देव के गरीर में सागर तथा नदियाँ विराजमान दिलाई पड़ रहीं हैं, हिमबान पारि-यात्र तथा प्रान्य जो कुल पर्वत हैं, नक्त्रों सहित चन्द्रमा, बसुयों समेत बारह व्यादिस्य, धनाध्यत् कृतेर. वरुणा, यमराज, राचीपति इन्द्र, मस्त्, देवता, गन्धर्य, तपस्वी ऋषिगणा, नाग, थल, पिशाच, मयानक पराक्रमवाले राज्ञस इस ग्ररीर में विलाई पड़ रहे हैं । ब्रह्मा तथा नगवान् रांकर ललाट में विराजमान हैं । सभी मकार के स्थावर तथा जंगम जीव, हम सभी दैत्य गर्खों के साथ आप तथा सी विमानों से आकीर्या न्नाप की समा भी उसमें दिखाई पड़ रही है। राजन् ! समस्त त्रिमुबन, सनाउन लोक धर्म इस नृसिंह के शरीर में दिखाई पड़ रहे हैं, संदोष में सारा जगत ही उसमें विराजमान है । प्रजापित महारमा मन, प्रह. योग, बृत्त, उत्पास, काल, धेर्य, मित, रति, सत्य, तप, दम, महानुमाव सनत्कृमार, विश्वेदेव, सभी ऋषि गए।, कीथ, काम, हर्प, धर्म, मोह तथा सभी पितरगए। भी इस एशिर में विराजमान हैं। प्रह्लाद के बचन सुनकर प्रमावराली हिरवयकशिपु ने सभी दानवीं तथा उनके गर्णों के प्रति श्रमिमुख होकर कहा---'तुम लोग जाकर श्रपूर्व गरीर घारण करनेवाले इस नरसिंह को पकड़ो, यदि पकड़े जाने में कोई सन्देह हो हो इस बन्य पुरा को कहीं. भी पाकर मार डालो ।' हिरएयकरिपु की व्याज्ञा से उन सबों ने महापुराकमी रस मुगेन्द्र रूपधारी भगवान् के ऊपर अस्यन्त हर्षित होकर ऋखों का पहार किया और अपने तेज से दुलाने की कोशिस की, महायलवान् नासिंह ने सिंह गर्जना कर झेंह बाये हुए काल के समान भीपता हो उस सभा को भंग फर दिया । सभा के भंग हो जाने पर स्वयं हिरएयकशिपु ने व्याकुल नेत्र होकर सिंह के ऊपर अपने असीं का महार किया । ॥४--१८॥

हिरप्यक्षिणु ने सभी प्रकार के छांबों में श्रेष्ठ , अत्यन्त दारुष वृंड को, भोर काल चक्र को, श्रेष्ठ विद्यु चक्र को, तीनों लोकों को जलानेवाले अत्यन्त उप पितामह के ब्रह्मास्त्र को, विचित्र वज्र को, पुनः शुष्क तथा आई दो वज्रों को, अत्यन्त भयानक तथा रीद्र राल को, कंकाल तथा मूसल को, मोहन, रोपण, संतापन, तथा विलापन नामक अहत को, वायन्य, मथन, कापाल, केंकर, कभी विफल न होनेवाली कठोर शक्ति, कोश्वास्त्र, ब्रह्मीशरा अस्त्र, सोमास्त्र, शिशिरास्त्र, कम्पन, रातन, स्वाप्ट्र, तथा सुभैरव, अत्यन्त सुठ्य करनेवाले कालसुद्गर को, महा पराक्रम दिखाने वाले तपनास्त्र को, संवर्तन, मोहन, तथा श्रेष्ठ मायाधर को, प्रिय गान्धवे अस्त्र, असिरल, नन्दक, प्रस्वापन, प्रमथन, अति श्रेष्ठ वारुष्य नामक अस्त्र तथा पश्चिपत नामक विख्यात अस्त्र को, जिसको गति कहीं भी नहीं रोकी जाती, हय शिरा नामक अस्त्र को, आश्च अस्त्र को, नारायण, पेन्द्र तथा अद्भुत सार्थ नामक अस्त्र को, कभी विफल न होनेवाले पेरााच, रामन, रोपद्र, अति विक्रमी माचन, प्रस्थापन तथा विक्रम्यन—इन उपर्युक्त अस्त्रों को उस्त समय हिरस्पकरिषु ने नृसिंह मयवान के उत्पर इस प्रकार छोड़ा जैते जलती हुई अपिन के उत्पर आहुति छोड़ी जाती है। अस्त्रों द्वारा प्रकारमान होते हुए नरसिंह मयवान को अधुरतायक हिरस्पकरिषु ने इस प्रकार छावुत कर लिया वा जैते भी प्रमानस्त्र हो हिमालय को सूर्य अपनी किरसों द्वारा । मगशन के

श्रमपं रूप वाधु से फॅपाया गया बह दैत्यों का सैन्य समुद्र च्लागर में इस प्रकार जुञ्य हो गया जैसे समुद्र मैनाक पर्वत को डुवोकर चुञ्च हो गया था। श्रानन्तार भाले, फॉसी, तलवार, गदा, मूसल, वज्ज, श्रान्ति समेत श्राप्ती, वड़ेन्वड़े युच्न, मुद्गर, मिन्दिपाल, शिलाएँ, उल्लुसल, पर्वत, जलती हुई तोपें तथा कठोर दएडों से युद्ध होने लगा। ॥११-३२॥

इन्द्र के समान वज्र एवं अशनि को घारण किये हुए वेगपूर्वक ये दानवगण हाथ में फाँसी लेकर, चारों और से प्रहार के लिए हाथ को उठाये हुए उस युद्ध मूमि में तीन शिरोंवाले नाग पाश के समान हियत हुए दिखाई पड़ रहे थे। वे सभी धुवर्ण की वनी हुई मालाओं से विभ्षित अंगों वाले थे, पीले रेशमी वहत्रों से अपने अगों को सजाये हुए थे। उस समय वे गीतियों की माला से धुशोमित पार्ववृत्वे विशाल पर्लांवाले हसों के समान धुशोमित हो रहे थे। केयूर तथा बलय से धुशोमित उत्कट पराक्रमशाली, वायु के समान केजस्वी उन दानवों के शिर चारों ओर से प्रातःकालीन सूर्य की किरयों के समान कान्तिमान शोमित हो रहे थे। चारों ओर से गिरते हुए देदीप्यमान, अतिशय प्रभाववाले, महान् अल्यों के समाह शोमित हो रहे थे। चारों ओर से गिरते हुए देदीप्यमान, अतिशय प्रभाववाले, महान् अल्यों के समाह तथा महा बलवान् राह्मों के पिरे हुए नरसिंह भगवान् उस समय इस प्रकार शोमायमान हो रहे थे जिस प्रकार तिरन्तर वस्सने वाले मेथों. तथा बह्यों द्वारा किये गये धने अधकार से युक्त पुक्ताओंबाला पर्वत । उन महान् अल्वों के समृहों लथा महावलवान् देखों द्वारा प्रहार किये जाने पर भी प्रतापशाली नरसिंह भगवान् इस प्रकार रागमूमि में विचलित नहीं हुए जैसे प्रकृति से ही गम्भीर हिमवान् पर्वत । अपि के स्मान उप स्वरूप वाले नरसिंह मगवान् से ढरवाये गये देखों के समृह इस प्रकार विचलित हो गये जैसे प्रमुख वायु के थपेड़ों से ह्युव्य होने पर सगुद्द में लहिरयों दौड़ने लगती हैं।॥ ३३-२८ ॥

श्री मात्स्य महापुराण् में नरसिंह शादुर्भीव नामक एक सी वासठवाँ ऋष्याय समार ॥ १६२ ॥

# एक सौ तिरसठवाँ ऋध्याय

स्त ने कहा—मध्पिशृत्द ! उस रण्णम्मि में कुछ दानव खर के आकार वाले, लर के समान मुख वाले, नकर तथा सर्प के समान मुखवाले थे, तो कुछ मृग के समान मुखवाले तथा शुक्रर के समान मुखवाले थे। उद्य प्रातःकालीन सूर्य के समान मुखवाले थे। उद्य प्रातःकालीन सूर्य के समान मुखवाले थे। उद्य प्रातःकालीन सूर्य के समान मुखवाले थे। अव्य आधि के समान मुखवाले थे। अव्य आधि के समान मुखवाले थे। अव्य आधि के समान मुखवाले थे। अव्य वाले, मुख वाले हिसी को चट कर जाने की ताक में थे, कुछ काक तथा गृद्ध के समान मुखवाले थे। कुछ दो जीमी वाले कुछ देहे शिरवाले तथा कुछ उल्का के समान मुखवाले थे। अव्य कुछ महा माह के समान मुखवाले अत्य त्वां के समान मुखवाले अत्य कुछ सहा माह के समान मुखवाले अत्य त्वां के समान मुखवाले अत्य वाणों की चृष्टियों से पर्वत

समान दृढ़ शरीरवाले व्यवध्य नरसिंह भगवान के शरीर में कुछ भी व्यथा नहीं हुई श्रीर दानवेन्द्रों द्वारा छोड़े गये ये श्रत्यन्त केटोर दानवें के वाण श्राफाश में ही पर्वत में खधीत की भौति प्रकाशित होकर विसीन ही गये । तन कोघ से श्रभिमृत होकर उन दैस्यों ने नारों श्रोर से श्राम के समान जलते हुए दिव्य प्रसाव-रााली चर्कों को नरसिंह के ऊपर छोड़ा । इघर-उधर उड़ते हुए उन चर्कों से समस्त श्राकारामण्डल प्रलय-फाल में प्रकारामान चन्द्रमा सूर्य तथा महीं के इघर-उघर अमण करते हुए की मौति दिखाई पहने लगा। श्रमि की लपटों के समान ऊपर प्रकाशित होते हुए उन सभी नजीं की महात्मा नरसिंह ने श्रपने मुख में निगल लिया । सुख में प्रविष्ट होते समय वे चर्कों के समूह बादलों के पेट में प्रविष्ट होते हुए चन्द्रमा, सुर्य तथा यन्यान्य महों की भौति शोमित हो रहे ये । इस मग्रार उन चनों के निय्कल हो जाने पर हिराय-किंग्रिप ने श्रति प्रमावग्रालिनी श्रति कठोर विज्ञली के समान 'चनकती हुई ग्रक्ति को नरसिंह के उत्पर छोडा । उस परम तेजोमयी सपदाशित शक्ति को क्याती देख नार्सिट ने अपने अति मपानक हजार से ही मह कर दिया । मगवान द्वारा मंग की गई वह शक्ति प्रथ्वीतल पर गिरते समय इस प्रकार शोमायमान हो रही थी मानी व्याकारा से गिरी हुई चिनगारियों समेत बहुत बड़ी उल्का हो । नरसिंह के समीप देत्यों द्वारा छोड़े गये उन बालों की उज्ज्वल पंकियाँ नीले कमल के पत्तों की माला के समान शोमायमान हो रही थी। मगवान नरसिंह ने अपने पराकम को मदर्शित करते हुए सुलपूर्वक गर्जना की और उस समस्त दानव की सेना को इस प्रकार सामने से हटा दिया जैसे बायु नृत्यों के तिनकों को उड़ा देता है। उस समय वे दैल्पों के सेनापति व्याकारा में जाकर बड़े-यड़े पत्यरों की वर्षा करने लगे। नरसिंह - के कमर गिरकर में परथर इस प्रकार मिकीर्च हो गए जैसे खद्योतों के समूह । तब दानवों ने श्रति इद पर्वतों के बड़े-बड़े शिखरों के आकारवाले, छोटी-छोटी पहाड़ियों के समान बड़े-बड़े परधरों की चट्टानों को राजुकों को बरा में करनेवाले नासिंह भगवान के ऊपर इस प्रकार बरसाना प्रारम्भ किया जैसे जल की घारा पर्वत पर गिर रही हो। किन्तु इस प्रकार पत्थरों की वृष्टि करके भी दैत्यगण देव श्रेन्ठ भगयान् को दिचलित करने में इस प्रकार श्रासफल रहे जैसे मन्दरावल पर्वत को समुद्र इघर-उघर टस से मस नहीं कर सकता । दैल्यों ने पत्थरों की वृष्टि से कोई लाग होता न देखकर जल की वृष्टि . की, जिससे चारों श्रोर से मुसलाधार वृष्टि होने लगी । श्राकार से गिरती हुई तिरहे येगवाली जल की चाराओं ने चारों और से आकार दिसायों और दिसायों के कीसों को घेर लिया। एटवी और श्राकार में ज्यास हुई वह जल की धारा रात-दिन गिरती हुई भी देवाधिदेव को छू तक नहीं सकी। बाहर इपर-उघर चारों श्रोर से घीर वृष्टि तो होती थी पर मुगेन्द्र भगवान् के युद्ध भूमिमें उपस्थित होने के कारण उनके प्रभाव से उनके कपर होकर बृष्टि नहीं हो रही थी। इस प्रकार पत्थर की वर्षी के निष्फल कर देने तथा जल की बृष्टि के सोख लिये जाने पर उस दैत्य ने श्रमिन तथा चांयु के वेगों से युक्त माया को धोड़ा । किन्तु अति, बुतिमान सहस्र नेत्रीयाले देवराज इन्द्र ने बादलों के साथ अति घोर वृष्टि द्वारा उस थिन को रान्त कर दिया । युद्ध मूमि में उस माया के भी निवारित हो जाने पर दानव ने चारों श्रोर से श्रत्यन्त

घोर तथा घने अन्यकार युक्त माया को छोड़ा। श्रंघकार से समस्त जगत् के व्याप्त हो जाने पर उस युद्ध मृति में देख गए विविध अस्त्रों से मुसज्जित होकर युद्धार्थ आये। नरसिंह मगवान् उस समयं अपने तेज से देखीच्यमान सूर्य की भाँति दिखाई पड़ने लगे, दानवों ने रख में उनकी तीन रेखाओं वाली मृकुटि को ललाट में स्थितं तीन पर्यों से चानेवाली त्रिशुल के आकार में श्रंकित गंगा के समान देखा। इस प्रकार अपनी सन मायाओं के निष्कत हो जाने पर दिति के पुत्रगए अत्यन्त दुःखी एवं चिन्तित होकर हिरएंयकरिएं की शरण में गये। ॥१ – ३ ०॥

तदुपरान्त श्रत्यन्त कुद्ध होकर तेज से जलते हुए की भाँति जब दैत्येन्द्रं हिरएयकरिपु युद्ध मूमि में आया तो समस्त जगत् व्यन्यकार में लीन-सा हो गया । श्रावह, प्रवह, विवह, उदायह, परावह, संवह तथा परिवह नामक श्रत्यन्त बलवान् तथा पराकमी, श्रीमान् , उत्पात एवं भय की सूचना देनेवाले वायु गरा आकारा में बहने लगे । जो यह समस्त लोक के साय काल में दिखाई पढते थे, वे सभी उस समय आकारा में द्मलपूर्वक विचरते हुए देले गर्ये । रात में निशाचर राहुगण हाथ में लोहे (१) लिए हुए टहलने लगे । रात में नस्त्रों तथा महों समेत रातुकों को वरा में करनेवाले चन्द्रमा तथा दिन में सूर्य एकदम मलिन हो गये । विस्तृत श्राकारामण्डल में काला कवन्य दिलाई पड़ने लगा। मूमि पर रह कर भी श्रान्त देव चिनगारियों के समूह दोड़ने लगे एवं श्राकाशमण्डल में भी श्रवस्थित भगंबान् श्रानि निरन्तर दिखाई पड़ने लगे। ज्ञात घूएँ के समान अति भंगानक आकृतिवाले सूर्य आकारामग्डल में टदित हुए दिखाई पड़ने लगे, आकारा में अवस्थित चन्द्रमा के शिखर पर बह गगा स्थित हो गये। उसकी बाई तथा दाहिनी श्रीर से शुक श्रीर बृहस्पति विराजित हो गये । श्राम्न के समान तेज से देदीप्यमान शनैश्चर श्रीर मंगल-ये दोनीं बह साथ ही साथ त्राकार में दिलाई पड़ने लगे। वे सभी त्राकार में दिलाई पड़नेवाले नक्त्रगण, जो युगान्त के सूचक थे एव अत्यन्त विषम परिणाम देनेवाले थे, एक ही साथ ग्राकारा मरहल में घीरे-घीरे शिखर पर आरोहित होते हुए दिलाई पड़ने लगे । श्रावकार को दूर करनेवाले चद्रमा ने नन्त्रशें तथा महीं के साथ चराचर के विनाश के लिए रोहिए। को श्रमिनंदित नहीं किया। राहु से यस्त हुआ चन्द्रमा उल्काओं सें पीडित होने लगा, उसमें जलती हुई ' उल्काएँ सुलपूर्वक विचरण करने लगीं । देवताओं का भी देवता , जो है वह रक्त की वर्ष करने लगा और उस समय आकाशमण्डल से अति घोर शब्द करती हुई विद्युत् के रूप में उत्काएँ प्रध्वी पर गिरने लगीं । सभी वृद्ध विना अपने समय के आये अकाल ही में फूलने और फलने लगे, लताएँ सभी फलने लगीं, जो सभी दैत्यों के विनाश की सूचना दे रही थीं । फलों से फल पैदा होने लगे. पुर्पों से पुष्प फूलने लगे. देवताओं की मूर्तियाँ आँखें खोलने लगीं, बन्द करने लगीं, हँसने लगीं, रोने लगीं, जोर-जोर से चिल्लाने लगीं, घूट्टाँ करने लगीं, जलने लगीं, इस शकार का उत्पात कर वे घोर भय की सूचना देने लगीं । माम में उत्पन्न होनेवाले पशु पत्ती जंगली पशु पित्रयों से छति भयानक युद्ध करने लगे, गन्दे जल से युक्त होकर नदियाँ उलटी बहने लगीं, रक्त श्रीर घूलि से व्याप्त दिशाएँ प्रकाश से रहित हो गईँ। पूजा के योग्य वनस्पति वर्गी की पूजा (रक्ता) नहीं हुई । वे सभी वास

के प्रवत मोर्को से टूटने लगे, नम्र होने लगे, वाब्ति होने. लगे । इसके श्रांतिरिक्त श्रपराह में सूर्य में रहते हुए भी जीवों की छाया परिवर्तित होती नहीं दिखाई पड़ती थी । इस प्रकार युगान्त के समान मयकारी उस समय में हिरएयकशिपु दैत्य के भवन पर, खजाने पर तथा व्यान्त्रागार के कपर मधु गिरने लगी। श्रमुरों के विनारा तथा देवताश्रों की विजय के सूचक श्रत्यन्त घोर तथा गयानक श्रुनेक प्रकार के उत्पात उस समय घटित होने लगे। ये ऊपर कहे गये तथा इन सर्वे के श्रतिरिक्त श्रन्य बहुत से उत्पात, काल की प्रेरणा तथा विधि के विधान से दिखाई पड़ने लगे। तब महावली दैत्याज हिर्ययक्षिप के पृथ्वी के कॅपा देने पर अभित तेजस्वी पर्यंत तथा नागों के समृह गिरने लगे, विष की ज्याला से पूर्ण मुखावाले चार शिरवाले, पाँच शिरवाले तथा सात शिरवाले सर्प गए आग उगलने लगे । वाह्यिक, तत्त्क, कर्कोटक, धनंजय, एलामुख, कालिय, धलयान् महापद्म, सहस्रफर्गी वाला प्रभावशांती हैमतालध्यज नामक नाग, महामाग्यराली खनन्त शेपनाग, जो फठिनाई से कॅपने-बाले हैं-सभी उस समय प्रकम्पित हो उठे। पृथ्वी के घारण करनेवाले, बलं के व्यन्दर रहनेवाले सभी बीयगण उद्दीस हो चठे । उस समय रणम्मि में मुद्ध हुए हिरएयकशिपु ने सभी को विकृष्पित कर दिया । इस मकार पाताल में टहलने वाले परम तेजस्वी नागगरा व्यतिशय कम्पित हो गये, जिस समय हिरएयकशिषु देत्य ने पृथ्वी का स्पर्र किया ! पूर्वकाल में उत्पन्न होनेवाला वह दैत्य वाराह भगवान की माँति दोनों होठों को . चपाता हुत्या उस समय शोभित हो रहा था । भागीरथी, सरयू, कीशिकी, यमुना, कायेरी, कृष्ण्येय्यी नामक नदी, महाभाग्यरालिनी धुनेया नदी, गोदावरी, चर्मएवती, सिन्धु, श्रनेफ नदियों तथा नदीं का स्वामी कमलों का टरपंचि स्थान मिंग के समान स्वच्छ जलवाला ग्रीय नामक नद, सुन्दर जलवाली नर्मदा, वेत्रवती गीओं के देशों में बहने वाली गीमती, पूर्व सरस्वती, नहीं, कालमही, तमसा, पुष्प बाहिनी,---इन सभी नदियों. जम्बद्वीप, सभी प्रकार के रहों से सुरोभित रतवट, जिसमें सुवर्ण प्रकट होते हैं श्रीर जो सुवर्ण की खानि से सुरोमित है, नामक द्वीप, जंगलों तथा पर्वतों से सुरोभित लौहिस्य नामक महानद, ऋषियों तथा धीरों का उत्पत्ति स्थान फोराकरण नामक देश, बड़े थड़े मामों वाले मागध देश, सड, शुंग, सुन्न, मएल, बिदेह, मालब, कारी, कोसल इन सब प्रदेशों को तथा विनता के पुत्र गरुड के भवन को भी, उस दैरयेन्द्र ने प्रकृषित कर दिया, जिसे विश्वकर्मा ने कैलास पर्वत के शिखर के आकार के समान का बनाया था । श्रात्यन्त भयानक साल जलवाले | लीहित्य ( लाल ) सागर, सौ योजन ऊँने उदय नामक पर्यत को भी, जो सुर्वण की येदी से मुरोभित, शोमाराजी तथा मेर्चो के समूहों द्वारा सुसेनित तथा सूर्य के समान देदीप्यमान सुवर्र्णमय साल, ताल, तमाल, तथा फूले हुए कनेर के वृद्धों से सुरोमित है, उस दैत्य ने कपाया । सभी धातुत्रों से विम्पित श्रयोगुल नामक पर्वत को, तमाल के वनों से छुशोमित सुगंधियुक्त सुन्दर मलय नामक पर्वत को, सुराष्ट्र, वाह्रीक, शुराभीर, मोज, पाएड्य, यज्ञ, कलिंग, तामलिस, उएड्, पौएड्, वामचूड तथा केरल देश के निवा-सियों को देवताओं तथा अप्सराओं के समूह समेत उस दैत्य ने खुट्य कर दिया। इसी प्रकार महर्षि त्रागस्त के भवन को भी उसने केंगा दिया, जहाँ पर प्राचीन काल में कोई नहीं जाता था, तथा जहाँ पर विद्धां

तथा चारणों के समृह सर्वदा विराजमान रहते थे । वहीं पर अनेक प्रमार के पत्तीयण क्लरव किया करते थे तथा फूले हुए बड़े बड़े गृज्ञ विद्यमान थे एवं सुवर्षामय पहाड़ों के शिखर स्शोभित थे। श्रप्यसार्श्वों के समूह वहाँ कीडा में निरत रहते थे । गिरिपुष्पिनक नामक शौभाशाली देखने में ऋति मनौहर पर्वत, जो सागर का भेदन कर सूर्य तथा चन्द्रमा को विश्राम देने वाला था, वहीं ऋत्यन्त उच्च शिखरों से श्राकारा का भेदन करतां हुत्रा स्थित था । चन्द्रमा तथा सूर्य की किरणों के समान मनोहर एवं तेजानी, समुद्र की श्रापार जलसारि से चारों श्रोर घरे हुए शिखरों से शोभासम्पन्न विद्युत्वान् नामक पर्वत भी वहाँ था, जो सी योजन में विस्तृत या । उस श्रेष्ट पर्वत पर विजलियों के समृह सर्वदा गिरते रहते थे, वहीं पर ऋषम शोभाशाली दृषम तथा कूंजर नामक पर्वत भी थे, नहीं पर अगस्य मुनि का मुन्दर भवन था। अत्यन्त दुरिधगम्य विग्रालान्त नामक पर्वत भी वहीं था, जो सपें का निवास स्थान था। इन सबको तथा पुरी, तथा भोगवती नामक नगरी — इन सबको भी दें स्थेन्द्र ने कंपा दिया । महासेन, पारियात्र, गिरिश्रेष्ट चक्रवान तथा वाराह नामक पर्वत, सुवर्शेमय सुन्दर प्राप्त्योतिष नामक पुर, जिसमें व्यति दुष्टात्सा नरक नामक दानव का निवास स्थान था. मेघों के समान सर्वदा गम्भीर ध्वनि करनेवाला मेघ नामक गिरिश्रेष्ट, हे ऋषि युन्द ! जिसमें श्रान्य साठ पर्वत भी सम्मिलित हैं, मध्यकालीन सूर्य के समान महागिरि सुमेर, जिसकी कन्दरायों में नित्य ही यत्तीं, राखसीं तथा गन्धवीं का समूह निवास करता है, महान् पर्वत हेमगर्भ, हेमसल तथा शैलराज कैलास-इन सब को भी दैरयेन्द्र हिरययकशिपु ने कॅंपा दिया । उस दैत्य ने सुवर्श के कमलों से ढके हुए वैखानस नामक सरीवर, हंसी तथा कारएडवीं से श्राकुलित मानससरोवर, त्रिशृंग पर्वत, निदयों में श्रेष्ठ कुमारी नामक नदी, वफीं के समूहों से दँका हुआ मन्दर नामक पर्वत, उरीरियन्दु नामक पर्वत, गिरिराज चन्द्रप्रस्थ, प्रजापति गिरि, पुन्कर पर्वत, देवाम पर्वत, रेखुक गिरि, सातों ऋषियों का कौध नामक पर्वत, धूमवर्ण पर्वत-इन सबको तथा इनके अतिरिक्त अन्यान्य " पर्वतों की, देशों की, गावों की, नदियों की तथा समुद्रों की उस दैत्यराजने कॅंगा दिया । महीपुत्र कपिल तथा व्याप्रवान भी कॉप उठे, सती के पुत्र श्राकाश में चलनेवाले तथा पाताल में निवास करनेवाले रुद्र के गए मेघों की श्रंकुरावारी उध्वर्ग (ऊपर जानेवाला) भी मवेग, ये सब भी कँगा दिये गये । इस प्रकार गदा तथा राज़ घारण कर श्रति कराल रूप हिरएयकिशिपु बादलों के समृहों के समान भीपण श्राकृत हो, मेघों के समृहों की माँति भयानक राज्य करता हुआ, बादलों के समूहों के समान गरजता हुआ, श्रांति वेग से नरसिंह भगवान् के ऊपर भरपटा । उस समय युद्धमूमि में श्रींकार की सहायता प्राप्त कर नरसिंह ने श्रपने विकरास तीक्ष्ण नखीं से उसे फाड़कर गार डाला । इस प्रकार उस दैस्य के विनष्ट हो जाने पर प्रथ्वी, काल, चन्द्रमा, . श्राकाश, प्रहगण सूर्य, सभी दिशाएँ, नदियाँ, पर्वत, महासमुद्र—सभी श्रवि प्रमुदित हुए । श्रीर तपस्वी ऋषि तथा देवगए। दिव्य नामों का उच्चारए। करते हुए सनातन मगवान् की प्रसन्न चित्त हो प्रार्थना करने लगे । 'हे देव ! यह जो आपने नरसिंह का शरीर धारण किया है, पूर्व एवं परचार दोनों अवस्थाओं को जाननेवाले लोग उसकी पूजा करेंगे । ।। ३१-६६॥ -

न्नक्षा ने कहा-—हे मगवान् ! ब्रह्मा, रुद्ध, इन्द्र तथा अन्य श्रेष्ठ देवगण तुग्हीं हो, समस्त लोकों

के कर्जी, संहर्जी तथा उत्पित्त स्थान तुन्हीं हो, तुम सनार्यन हो, परम सिद्धि वाले हो, परम देव हो, परम मंत्र हो, परम हिंदे हो, परम धर्म हो, परम विश्व हो, परम प्राथ पुरुष एवं संसार के अमजन्मा कहे जाते हो । परम रारीर, परम था, परम योग, परम वाखी, परम रहस्य, परम गित तथा परम प्रस्थ पुरुष तुन्हीं कहे जाते हो । इसी पकार परम से परम जो पद है, वह तुम ही हो, तुन्हीं परम से भी परम देव हो, अति परम से भी परम मृत हो, लोग तुन्हीं को सर्व अन्ठ प्रसाय पुरुष कहते हैं । तुम पर से भी पर परात्पर हो, परम से भी अति परम महत्त्ववालों हो, परात्पर जो महत्त्ववाले हो, परम से भी अति परम पित्र हो, तुन्हीं परम पुराख पुरुष कहे गये हो । तुम परम से भी अति वरम सहत्त्ववालों हो, परम से भी अति परम पित्र हो, परम से भी अति वरम तुराख पुरुष कहे गये हो । तुम परम से भी अति वरम तुराख हो, तुन्हीं पुराख पुरुष पत्न जगत के अमजन्मा कहे गये हो ।' इस भकार लोक के पितामह मगवान, ब्रह्म नरिसिंह रूपधारी भगवान विद्यु की स्तुति कर ब्रह्मलोक को चले गये । वहाँ पर तुरुहियाँ बजने लगीं, अपसारों नावने लगीं । मगवान विद्यु हीर सागर के उत्तरी तट को गये । अपने नृतिंह रूप का त्याग करके अपने पुराने अति तेजस्वी सनातन स्वरूप को पारण कर अव्यक्त म्हिती गर हा वेशेमय योमाराली आठ वक्तों वाले सुन्दर रथ पर आकड़ हो अपने निवास स्थान को गये । ॥ १७०१०६ ॥

श्री मास्त्य महापुराण में हिरएयकशिपुक्य नामक एक सी तिरसठवाँ अध्याय समाप्त ॥१६३॥

#### एक सी चौंसठवाँ अध्याय

इस्पियों ने कहा--स्त जी ! आप विस्तारपूर्वक नृसिंह स्वरूप के माहात्य का वर्णन तो कर जुके, अब पुनः उन्हीं भगवान् के अन्यान्य स्वरूप के माहात्य को हम लोगों से कहिये यह समस्त जगन् किस प्रकार सुवर्णभय पद्म के रूप में या, श्रीर प्राचीन काल में किस प्रकार विष्णु मगवान् द्वारा स्त्यन्त यह रुष्टि उस पद्म के मध्य में से प्रावृर्म्त हुई थी १ हसे हम लोग जानना चाहते हैं । ॥१-२॥

मनु ने कहा — जनार्दन 1 पाम नामक महाकल्प में वन आप समुद्र के वल में विराजमान थे तो आप की नामि से इस प्रामय जगत की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी ? सागर के जल में श्वन करनेवाले प्रमानम के प्रमान से किस प्रकार देवता तथा च्यापिमण् प्राचीन काल में उस कमल से उत्पत्त हुए थे ? योग जानने वालों के स्वामी ! इस सम्पूर्ण योग को अम्मे बताह्ये, उस मगवान् की की की तुनते हुए मेरी. वृधि नहीं होता । पुरुषोत्तम मगवान विद्यु कितने दिनों तक वहाँ रायन करते ही ? तथा यह बताइये कि उनके रायन करने की अवधि कितनी है ? इस काल का उद्भव कहाँ से होता है ? महायग्रस्थी ने मगवान् कितने दिनों वाद किर उठते हैं ? उठने के बाद किस प्रकार इस जगन् की रचना करते हैं ? महायग्रे । पूर्व काल में कीन-कीन-से प्रजापित हो गये हैं ? मगवान् ने इस विचित्र सनातन जगन् को किस

ढंग से निर्मित किया है ? ब्रह्मन् ! जिन इस जगत् के निवासी देवता तथा श्रम्रुर गए। दृष्य हो जाते हैं, सर्प एव रात्सन नष्ट हो जाते हैं, सभी स्थावर जगनात्मक श्रम्भति नष्ट होकर शृत्य में विलीन हो एक समुद्र के रूप में परिएत हो जाती है, लोक में वायु एव श्राम्मि, श्राकार एव पृथ्वी तल का सर्वथा विनार हो जाता है, केवल श्रास्यन्त घना श्रमकार दिलाई पड़ता है । श्रार्थात् महाभल्य श्रा जाता है, उस समय योग में लीन महानेजस्थी, विराद्, सभी जगत् के श्रादि स्वामी, देवताश्रों में श्रेष्ठ भगवान् किम प्रकार श्रपने विवान में तत्मर रहकर श्रवस्थित रहते हैं ? घर्म की महत्त्व को जाननेजले । भगवन् । परम भक्ति तथा श्रद्धा से श्रुक्त हम लोगें। को भगवान् विष्णु के समस्त यस को जाननेजले । ॥ ४—९४ ॥

मरस्य ने कहा - सूर्य कुल में श्रेष्ठ ! नारायण के यश के श्रमण करने में तुग्हारी जो स्प्रेहा है वह तुम जेसे उच्चवरा में उत्पन्न होनेवाले के लिए सर्वथा उचित ही है। आदि पुरागों में तथा वेदों द्वारा जिस प्रकार मैंने यह कथा छुनी है, सच्चे महान् श्रारमा बाक्षणों के कहते हुए जैसा बृचान्त छुन रखा है, वैसा ही तुम से बतला रहा हूँ , सुनो । गृहस्पति के समान तैजस्वी पराग्रर मुनि के पुत्र श्राचार्य द्वेपायन वेदल्यास ने अपने तपोवल से देखकर जिस प्रकार उक्त प्रसग का वर्र्यन किया है, उसी को मै श्रपनी राक्ति के श्रनुकूल तथा जैसा कि मुन रखा है, तुम से बतला रहा हूं । उन्होंने मुनियों से कहा था कि मुनिष्टन्द ! भगवान की उक्त कया को केवल मैं जानता हूँ । उस नारायण के परम चरित को कीन जानने का उत्ताह कर सकता है, जिसे विश्व के आश्रय स्वरूप ब्रह्मा भी तत्त्वत नहीं जान सके हैं। वे भगवान् विश्व एव वेदों के कर्म स्वरूप है, महर्षियों के (ध्येष ) बहत्य हैं, सभी यक्तों के स्वामी हैं, सर्वदर्शी महारमा -जनों के परम तत्त्व हैं, श्रध्यास्मवादियों के चिन्तनीय विषय हैं, टुकर्मी जनों के लिए नरक हैं, इसके श्रति-रिक्त जगत् में जो श्राधिदैन दैव तथा श्राधियत की सज्ञा से प्रसिद्ध है, वह वस्तु वे भगवान् ही है, श्रार्थात् दैव से भी बड़े तथा समस्त यज्ञों के वे स्वामी हैं, वे परम श्रेट्ठ महर्षियों के परम ध्येय है, वेदों द्वारा निर्दिष्ट यज्ञ भी वे ही हैं, पडित लोग उन्हें ही तप नाम से जानते हैं । जो कर्चा, कारक, बुद्धि, मन एव द्वेत्र कहा नाता है, विविध देवगण निसे एकमात्र प्रखब पुरुष, शास्ता, पाँच प्रकार के प्राण, घुव, श्रद्धर (श्रच्युत) काल, पाक, ( परिणाम ) पका ( पकाने वाला ) द्रष्टा एव स्वाध्याय कहते है, वह यही है, उससे बद्दकर श्चन्य कोई वस्तु जगत् में नहीं है । वहीं मगवान् इस समस्त जगत् का उत्पत्ति कर्जा तथा सहार कर्जा है, वहीं हम सब को बनाता है तथा अन्त समय में बिनाश भी करता है। उसी सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले के उद्देश्य से हम लोग यज्ञ करते हैं, उसी को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। जो वक्ता है, जो वक्तव्य है, जिसको मैं श्राप लोगों को बता रहा हूँ। जो सुनाई पड़ता है, जो सुनाने के योग्य है, जो कहने का विषय कहा जाता है, जिसके विषय में कथाएँ प्रचलित होती है, श्रुतियाँ जिसमें तत्पर है, जो विश्व है, समस्त विश्व का जो स्वामी है, वही तो नारायण नाम से प्रसिद्ध है। जो सत्य हे, जो श्रमृत है, जो श्रद्धर ( छ,व्य ) है, "जो परम हे, जो परम मृत है, जो भविष्यमारा

रै, जो जगत् में चर थाचर रूप में विधमान् है, इसके ऋतिरिक्त मी जो कुछ है, वह सब कुछ पुराण पुरुष श्रेष्ठ ही है। ॥१५-२८॥

194

श्री मात्स्य महापुरारा में पद्मोद्भव मादुर्भाव नामक<sup>े</sup>एक सी चौसठवाँ श्रध्याय समाप्त । ॥१६४॥

## एक सौ पैसठवाँ अध्याय

मत्स्य ने कहा-सूर्यपुत्र मनु जी ! सतयुग की त्रायि चार सहस्र दिव्य वर्ष कही गई है, उसकी संध्या की अविध आठ सी वर्षों की है। उसमें धर्म अपने चारों चरणों से निवास करता है, ऋधर्म का एक चरण रहता है, उसमें उत्पन्न होनेवाले मानव अपने-ऋपने धर्म में निरत रहनेवाले होते हैं। ब्राह्मण लोग धर्म परायण, राजा ( चत्रिय ) गण राजकीय वृत्ति में, बैड्य कृपि कर्म में तथा शहूर सेवा कार्य में तल्लीन रहते हैं। उस युग में सत्य, पवित्रता, तथा धर्म की अभिवृद्धि होती है, सत्पुरुषों द्वारा किये गये कर्म को लोग करते.हें तथा उसी की प्रसिद्धि करते हैं । राजन् । सभी जातियों के लोगों में सतयुग में यही व्यवहार पाया जाता है वे चाहे धर्म प्राण उच्च जाति बाले हीं श्राथवा नीच कुल में उत्पन्न हों। सभी श्रापने-ग्रापने बर्णाश्रम धर्म में व्यवस्थित रहते हैं। त्रेतायुग की अनधि तीन सहस्र वर्षों की कही गई है, उसकी संध्या छ: से वर्षों की-मानी गई है । उसमें श्रामम दो चरणों तथा धर्म तीन चरणों से व्यवस्थित रहता है । त्रेता-धर्म सत्य पत्रं सत्त्वगुण प्रधान माना गया है। ये ब्राक्षणादि वर्ण त्रेतायुग में विकार को प्राप्त हो जाते हैं - इसमें सन्देह नहीं। इन चतुर्वर्शवालों के विकारयुक्त होने के कारण श्राश्रम धर्म भी दुर्वल हो जाते हैं । भगवान द्वारा रचित यह विचित्र व्यवस्था त्रेतायुग की कही गई है । श्रव द्वापर युग की जो रूपरेखा है उसे भी सुनी । सूर्यपुत्र मनुजी । उस द्वापर सुग में रजीगुण के कारण लोग व्यर्थ नीति में तत्पर रहते हैं. प्रायः सभी लोग निष्कर्म एवं खुद विचारवाले होते हैं । पूर्व त्रेतायुग में धर्म श्रपने दो चरगों से तथा अधर्म तीन चरणों से अवस्थित रहता है किन्तु द्वापर युग में कमशः सीख होता हुआ धर्म कलियग में श्राकर स्त्य को प्राप्त होता है। इस प्रकार द्वापर की समाधि श्राने तक जनता में बाक्सएरव की उत्करठा फा विनाश हो जाता है, लोग व्रत उपवास श्रादि को खोड़ देते हैं। त**ुपरा**न्त एक सहस्र वर्ष तथा दो सी वर्ष-- श्रर्थात् संघ्या समेत बारह सी वर्षों तक करू कलियुग की श्रवधि मानी गई है। जिसमें श्रथमें चार चरणों से तथा धर्म एक चरण से निवामान रहता है। उस कलियुग में उत्पन्न होनेवाले मनुष्य, फामी तथा सपस्या से रहित होते हैं, व्यहंकार से अस्त तथा होह से रहित होते हैं । न तो कोई श्चरवन्त सात्त्विक होता है, न कोई साधु श्वथवा सत्यवादी ही होता है, पायः परलोक न माननेवाले एव ब्रक्ष की उपासना करनेवाले लोग उत्पन्न होते हैं । उस कलियुग में सभी बाहाए शहों का सा श्राचरए करनेवाले हो जाठे

हैं। इस प्रकार किलागुन के पूर्णतथा प्रवितित होते-होते आश्रम धर्म का उलट-फेर हो जाता है। रिवनन्दन ! ग्रुग की समाधि श्राते-श्राते तो वर्णों में सन्देह उत्पन्न हो जाता है। श्रार्थात् वे सभी मिल जाते हैं। इस प्रकार पहले कहे गए इन बारह सहस्र वर्णों की सख्या चारों ग्रुगों की श्राविध मानी गई है। इनके उतने वर्णों का देवताश्रों का एक वर्ष होता है। श्रीर देवताश्रों के एक सहस्र वर्ष का प्रकार का एक दिन होता है। इस निवा के एक दिन के वीतने पर सभी जीवों के ग्रुरोर को श्रास्त होते हुए देखकर लोक के सहार करने की भावना से सभी प्रवा श्राद देवताश्रों, देखों, दानवों, यन्तों, रान्तों, पित्रगों, गम्पनों, श्रम्पराश्रां, सर्णे, पर्वनों, निर्देशें, परागुर्शें, तिर्वग् योनिवालों (विच्छू श्रादि) एव क्रिमेयों के शरीरों से पाचों महामूर्तो— प्रथ्वी, जल, श्राकाग्र, श्रीस सथा वायु— का हरण करके महामूत पित, मूर्तों का लटा मगवान समस्त चराचर के संहारार्थ महान विनाश करता है। वह सूर्य बनकर सभी लोगों के नेत्रों की ज्योतियों को प्रहरण करता है, वायु होकर सभी के प्राणों को समेटला है, श्रीम होकर समस्त लोकों को जलाता है, एवं मेप होकर समान वृष्टि करता है। ॥१-२॥।

श्री मात्स्य महापुरांगा में पद्मोद्भव मादुर्भान नामक एक सो पैसठवाँ श्रध्याय समाव । ॥१६५॥

## एक सौ बाबठवाँ अध्याय

मत्स्य भगवान् ने कहा—मनु जी । उसी प्रकार वे योगी सत्त्वपूर्ति नारायण भगवान् सूर्य का रूप पारण् कर अपनी जलती हुई किरणों से समुद्रों को सोख लेते हैं, और सभी समुद्रों को पीक्र सभी निद्यों तथा कूरों को जल रहित कर देते है । किरणों से पर्वतों के जल को प्रहण् कर लेते हैं और पुन. उन्हीं किरणों से पृथ्वों को जल रहित कर के स्तातल को जाते हैं और पाताल के सुन्दर जल को पान कर जाते हैं । किर प्राण्यों में निश्चय रूप से रहने वाले मल, मृत्र, गांस मज्जा आदि जलीय उपादानों को भी वे कमलनेत्र पुरुषोत्तम भगवान् महण्य करते हैं । किर बलवान् वायु बनकर समस्त जगत् को प्रकृष्यित करते हुए वे हिर प्राण्, अपान समान् आदि वायुओं को लींचते है । तदनन्तर सभी देवगण् एव अन्य मूतों के तस्य तथा गम्य, प्राण्य ( नासिका ) एव गरीर—ये सब पृथ्वी में भिल जाते हैं । बिह्वा, रस, एव स्नेह (चिक्ताहर)—ये जल में मिल जाते हैं । हस, प्रकार पुराकाल में उस भगवान् ने हस समस्त लोक की माया को स्त्रण मर में विनय्द कर दिया, जो सभी प्राण्यों का मन एव बुद्धि है, जो सेत्रज्ञ नाम से प्रसिद्ध है, उस श्रेष्ट परमेप्डी ह्यीक्रेय मगवान् के सभीप में अवस्थित सूर्य की किरणों से ज्यास, वायु ह्यार आकान्त, कृतों की ग्रासाओं पर आश्रित, कृत्वादि के सप्रपं से उत्पर्द सेकड़ों लपटों में जलते हुए सवर्वक नामक अग्रित ने समस्त जगत को भस्म कर दिया । उसने पर्वत, वृत्त, हता, गुल्य एव पूर्णों को, दिव्य विमानों को तथा उन अनेक पुरों को, जो सभी आश्रय के लिए थे, भस्म

कर दिया । इस प्रकार समस्त लोकों को लोकेश भगवान विष्णु ने भस्म कर पुन: युगान्तकारी अन्यान्य कर्में द्वारा सृष्टि का विनाश किया । महावलवान् उस भगवान् ने सेकड़ों सहस्रों प्रकार की पृष्टि का स्वरूप. घारण कर दिव्य जल से तथा हिंव से पृथ्वी को पूरित कर दिया । जिससे उस परम स्वादिए श्रपार जल राशि से. जो परम कल्यागुकारिगी एवं पवित्र थी, पृथ्वी चारों त्रोर से डव गई। ऋपार जल पृष्टि एवं जल के समृह से छिपी हुई पृथ्वी एक महासमुद्र के रूप में परिएत हो गई, श्रीर उसपर निवास करनेवाले सभी जीव-जन्त भी बिनष्ट हो गये । बड़े-बड़े जीव जन्तुत्रों एवं सामर्थ्यवान् श्रात्यन्त तेजस्वी प्राणियों का भी वितास हो अया। सूर्य, पवन एवं त्राकास के नष्ट हो जाने पर जगत की सभी बस्तुएँ सुक्ष्म रूप में परिशत हो गईँ। इस प्रकार समुद्रों एवं देहधारियों का शोपश कर, जला कर तथा जल से श्राप्लाबित कर वह सनातन भगवान एकाकी होकर रायन करता है । वह श्रनुपन पराक्रम शाली. एक समुद्र रूप में परिश्वत समस्त जगन्मगढ़ल रूप जल में व्याप्त रहनेवाला भगवान, योग वल का आश्रय लेकर अपने पुराने स्वरूप को ग्रहण कर अनेक सहस वर्षों तक यहाँ रायन करता है। कोई उस श्राव्यक्त भगवानु का पता प्रकट रूप में नहीं जात कर सकता । यह कीन पुरुष है ? उसका क्या योग है ? कीन योग करता है ? कितने दिनों तक वह इस जगत को एक समुद्र रूप में किये रहेगा ? श्रीर पुनः सब की रचना कत्र करेगा -- ऐसी बातों को कोई नहीं जानता । न कोई उसे देखनेवाला है, न कोई उसके समीप जा सकता है, न कोई उसे जानता है, न कोई उसके समीप में ही पहुँचने वाला है। उसे, उसी देवश्रेष्ठ को छोड़ कर कोई अन्य जान भी नहीं सकता कि वह वास्तव में कीन है ? (अर्थात वही अपने को जानता है।) इस प्रकार वह त्राकारा, प्रथ्वी, वायु, वल, श्रमि, प्रजापति, सुवन की धारण करनेवाले (पहाड़ श्रमवा देवता) सुरेश्वर, पितामह ब्रह्मा, बेदों के समूह एवं महासुनि सबको प्रसान्त करके पुनः रायन की इच्छा करता है। ॥ १-२४॥

श्री मास्त्य महापुरागा में पद्मोद्भव शादुर्भीव नामक एक सी खाद्यवर्षे अध्याय समाष्ठ ॥१६६॥

## एक सौ सरसठवाँ अध्याय

मत्स्य ने कहा —इस प्रकार जगन् के एक समुद्र रूप में परियात हो जाने पर उस महासमुद्र रूपी सरोवर में महा चुितमान् मगवान् विप्णु हंस स्वरूप हो जल से पृथ्वी को आच्छ्रत कर-गयन करते हैं। महान् रजोरािश के मध्य में सागर रूपी सरोवर में सोनेवाले उन्हीं को, रजोगुण रहित, महावाहुशाली श्राल्य क्रम्न कहा जाता है। उस समय वह प्रमु श्रांवकार से घिरे हुए उस महासमुद्र में श्राप्त स्वरूप के प्रकार से प्रकारमान एवं सत्त्वगुण युक्त मन में समाधितीन हो विराजमान था। यही उसका सत्त्व भाव था। वही ममु स्थार्थतः परम ज्ञानम्य है, सती से पूर्वकाल में अन्ना की उत्पित्त होती है। वही आरययक का रहस्य

एवं उपनिषदों का ज्ञान कहा गया है । जो यज्ञपुरुप कहा गया है, जो उसके बाद का पुरुप कहा 'गया ्हे, एवं जो पुरुपोत्तम कहा गया है, वह सब यही पुरुपोत्तम है । इसी यज्ञपुरुप से पाचीनकाल में यज्ञकर्चा ब्राह्मस्मगस् एवं पुरोहितगस् उत्पन्न कहे गये हैं। प्रमु ने सर्वपथम मुख से ब्रह्मा को तथा दोनों बाहुन्त्रों से उदगाता. • सामग, • होता ³ तथा श्रध्वर्ध, को उत्पन्न किया था । उस परवस के प्रप्टभाग से ब्राह्मणाच्छंसी, • प्रस्तोता, मित्रावरुण विधा प्रस्थाता अस्पन्न हुए । हे राजन् ! उदर से प्रतिहर्त्ता तथा पोता <sup>९०</sup> तथा दोनों उरुखों,—जंपाखों—से खच्छावाक् ' ' श्रोर नेष्टा <sup>१२</sup> को उत्पन्न किया | दोनों हथेलियों से ख्राग्नीध <sup>१३</sup> को श्रोर जानुमाग से सुब्रहरूप<sup>१४</sup> को, दोनों चरणों से ब्रावस्तुत<sup>१६</sup> तथा उन्नेता<sup>१६</sup> को, जो युजुर्वेद के ऋत्विक् माने गये हैं, उत्पन्न किया—इस प्रकार जगत् पति ने सभी प्रकार के यज्ञों के प्रवक्ता इन श्रेण्ठ ऋतिवर्जों को उत्पन्न किया । सो यह वेदमय पुरुप ही यज्ञ नामधारी है, छहीं खंगों के समेत वेद, उपनिपद तथा कियाएँ—ये सभी उसमें निहित हैं। प्राचीनकाल में जिस समय समस्त जगत् एक समुद्ररूप में परिएात था, उस समय आश्चर्यमय जो घटना घटित हुई, हे विषवृन्द ! प्राचीनकाल में मार्करडेय को आश्चर्य-चिकत करनेवाली उस घटना को मै स्त्राप लोगों से बतला रहा हूँ, सुनिये । वे महामुनि मार्कग्रहेय जी उस भगवान् की उदरस्थली में उनके वरदान की महिमा से अनेक सहस्र वर्षों तक टुटहलते हुए विराजमान थे। वहीं पर तीर्थयात्रा के प्रसंग से पृथ्वीतल पर दिलाई देनेवाले तीर्थों को देखते हुए पुर्यप्रद श्राश्रमों तथा देव मन्दिरों को देखते हुए, श्रानेक प्रकार के राष्ट्र, देरा, विचित्र-विचित्र शामों में टहलते हुए वे मार्कगडेय जी जप, इनन श्रादि पुगयकर्मों को करते हुए शान्त नित्त हो घोर तपस्या में निरत रहते थे । इस प्रकार मार्कएडेय जी भगवान् के उदर में घूमते हुए धीरे-धीरे मुख माग से बाहर निकल पड़े : फिन्तु भगवान् की माया की महिमा से वे अपने को भगवान् के उदर में श्रवस्थित ष्ट्राथया उनके मुख द्वार से निकला हुआ नहीं जान सके। मगवान् के मुख से निकलकर समस्त जगत् को उन्होंने एक समुद्र के रूप में चारों श्रोर से घोर श्रन्थकार में व्रिपा हुआ देखा, जिससे उनके हृदय में श्रत्यन्त भय उत्पन्न हुत्र्या श्रीर श्रपने जीवन में भी उन्हें सन्देह हो गया। उसी समय चित्त में भगवान् के दर्शन से श्रति प्रसन्न होकर श्रत्यन्त श्राश्चर्यचिकत हुए। जल के बीच में खड़े हुए मार्करडेय जी सोचने लगे कि यह मेरे मन में इसी प्रकार की चिन्ता उत्पन्न हो रही है वा सुक्ते मोह तो नहीं हो गया है श्रथवा में स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, परन्तु स्पष्ट है कि में इनमें से किसी एक का अनुभव कर रहा हूँ, इस प्रकार अत्यन्त क्लेश से युक्त ससार तो सचमुच नहीं हो सकता। चन्द्रमा, स्यं, वायु, पर्वत, प्रथ्वीतल श्रादि से विहीन यह मला कीन-सा लोक है--इस प्रकार की चिन्ता उनके हृदय में उत्पन्न हुई । श्रागे चलकर उन्होंने पर्वत के समान विशालकाय पुरुप को जल में श्राधा हुया हुन्ना रायन करते हुए देला, जो समुद्र में बादल की भौति शोमायमान हो रहा था । ऋपने तेज से यह किररोों

१.१६ ये सोलह पुरोहित चारों नेदों के माने गये है।

से उंदीत भास्तर की भाँति दिखाई पड़ रहा था। घपने तेज एवं प्रकाश से उस घन्धकारमयी रजनी में वह जामत-सा दिख रहा था। इस मकार मार्कगडेय मुनि जिस समय उस विशेष पुरुष को यथार्थ रूप. में निरिचत करने के लिए कि 'श्राप कीन हैं,' विस्मयान्वित होकर समीप पहुँचे, उसी समय पुनः उदर प्रदेश में कर दिये गये। इस प्रकार पुनः उदरगत होकर मार्कगडेय श्रात्यन्त विस्मित हुए श्रीर बाहर के उस न्यारचर्यमय दृश्य को स्वम माना । वहाँ पहुँच कर जिस प्रकार पहले वे तीर्थ यात्रा न्यादि में निरत रहते थे उसी मंकार पुनः पृथ्वी-पर्यटन करने लगे श्रीर नहाँ पवित्र तीर्थ स्थानों एवं पवित्र जलवाली नदियों, विविध प्रकार के पवित्र आश्रमों को देखने लगे । भगवान् के उदर में श्रमस्थित यज्ञमानों को यज्ञ कराकर दर्जिणा महत्त्व करनेवाले यजकारी ब्राह्मण पुरोहितों को सैकड़ों की संख्या में देखा, यहाँ रहनेवाले ब्राह्मण त्रादि चारों वर्ण त्रपने-अपने धर्म एवं आश्रमों में सत्कर्म में परायण थे, उन चारों श्राश्रमों को में तुम्हें बता चका हैं। इस प्रकार सी वर्ष तक बुद्धिमान मार्कगड़ेय मुनि के समस्त प्रथ्वी के बूमते रहने पर भी भगवान् की उदरस्थली का श्रन्त नहीं दिखाई पड़ा। इसी के बाद वे फिर धूमते-धूमते मुख द्वार से बाहर निकल पड़े और सामने वरगद की शाला में बिपे हुए एक वालक को उन्होंने देखा । पूर्व की मांति उस समय भी समस्त जगत एक महासमुद्र के रूप में था, आकारा चारों श्रीर हिम से आच्छादित था, लोक के इतने विशाल प्रदेश में कोई भी प्राणी दिन्दगोचर नहीं हो रहा या तथापि वह बालक व्याप नहीं था। उसे देख कीत्हल से युक्त मार्कपडेय मुनि श्रायन्त विस्मित हुए श्रीर सूर्य के समान श्रति तेजस्वी उस वालक की स्रोर देखने में स्नसमर्थ से हो गये । जिन्ता में निमन मार्करडेय सुनि जल में खड़े हुए देव की माया से विमोहित होकर इस दश्य को पूर्वकाल में देखा हुआ सा भानने लगे । और उस अगाध जलराशि में विस्मित होकर भय से संत्रहत नेत्र हो दुःखित होने लगे। तत्परचात् बाल योग धारी पुरुपोत्तम भगवान् ने मेघ के समान गम्भीर स्वर से मार्कराडेय के लिए स्वागत बचन फहा-श्वीर कहा 'बस्स ! मत डरो, तुम्हें डरना महीं चाहिये यहाँ मेरे पास चले श्रान्त्रो ।' भगवान् की वास्त्री सुनकर भय श्रम व्यादि से पीडित मार्कराडेय मुनि बाल रूप धारी भगवान् से बोले । ॥ १-३० ॥

मार्फण्डेय ने कहा—'कीन है, जो इस तरह नेसा नाम लेकर मेरी फडोर तपस्या का अपनान कर रहा है, तथा दिव्य सहस्र वर्षों तक कहीं जानेवाली मेरी दीर्धायु को भी अपनातित कर रहा है। देवताओं में भी मेरा ऐसा व्यवहार समुचित नहीं है, अर्थात् यदि तुम कोई देवता हो तब भी तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिये। देवेरा तक्षा भी मुक्तें दीर्पायुं कहकर पुकारते हैं। कीन है, जो ऐसे महान् अज्ञानांध-कार में लीन होकर जीवन रहित ही 'मार्कण्डेय' इस प्रकार मेरा नाम लेकर मृत्यु का मुख देखना चाहता है १'॥ ३८-४०॥

स्त ने फहा—इस प्रकार बालरूपपारी भगवान् से कोषपूर्वक फहकर महामुनि मार्कग्रहेय जव चुप हो गये तर मसुसूदन मगवान् उसी प्रकार पुनः बोले । ॥ ४१ ॥

श्री मगवान् ने कहा-"वत्स । में बुम्हारा पिता हपीकेश हैं, में ही बुम्हारी दीर्वायु का देने

वाला पुराण प्रसिद्ध गुरु हैं, तुम बयों नहीं मेरे पास आते ? पुत्र की इच्छा करने वाले तुम्हारे िका श्रिमिरा मुनि ने पूर्वकाल में श्रिति घोर तपस्या करके मेरी श्राराधना की थी तब श्राति प्रभावपाली श्राराम्त महिंद की उस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने श्रामित तेजहरी तुमको पुत्र रूप में उन्हें पास होने का वरदान दिया था। श्रपने श्रारमीय भक्त के पुत्र तुम्हारे विना कीन ऐसा साहस कर सकता है जो इस एक समुद्र में योग मुद्रा में कीडा फरते हुए मुम्ते देख सके । तदनन्तर भगवान की ऐसी वार्ते मुनकर विस्मय से विकसित नेत्र हो लोकर्जित दीधाँयु महातपस्त्री मार्कएडेय मुनि ने श्रिर से श्रद्धाल बाँधकर प्रसन्नमुख हो श्रापने नाम तथा गोत्र का जुण्यारण कर उस बाल रूपवारी मयवान की प्रार्थना की । ॥ १२-४७॥

मार्कपड़ेय ने कहा—निप्पाप ! मैं तुम्हारी इस माया की तारिषक दिए से जानना जाहता हूँ, जो श्राप इस प्रकार का यालक रूप धारण कर इस विगाल समुद्र के मध्य में अवस्थित हो रहे हैं । प्रमो ! श्राप किस नाम से लोक में प्रसिद्ध होते हैं, इस प्रकार जल में श्रयन करने वाले श्राप को में महनीय श्रारमा समम्म रहा हूँ, श्रापके विना कीन इस प्रकार यहाँ अवस्थित हो सकता है ? ॥ ४८-४६॥

श्री भगवान् ने कहा- 'ब्रहान् ! सभी मूतों का विनाशकर्चा में नारायण हूँ, जिसे लोग 'सहस-रीपिं (सहस्र रिरोवाला) आदि नामों से पुकारते हैं। में आदित्य वर्ण पुरुष हैं, यज्ञों में मेरा नाम ब्रह्ममय यंत्र है। मैं हिवें का वहन करने वाला श्रामि हूँ, जल मैं निवास करनेवाले जीवों का स्वानी हूँ, श्रव्यय (कभी न नारा होने वार्ला) हूँ। मैं ही इन्द्र के स्थान पर शोभित शक हूँ। वर्षों में मैं परिवस्सर हूँ, में योगी हूँ, मैं ही युग कहा जाता हूँ, युगों का अन्त करनेवाला भी मै ही हूँ, मैं ही समस्त जीवों, देवताओं एवं श्रन्य यस्तुत्रों में निवास करने वाला हूँ । मुजंगों में में शेष हूँ, सब पिद्दायों में में गरुड हूँ, सब जीवों का मैं कृतान्त हूँ, समस्त जगत् का काल भी मुम्ने कहा गया है । मैं सभी श्राथमों में निवास करने वालों का धर्म हूँ सप भी मेरा नाम है, मैं दिव्य नदी हूँ, चीर का महा समुद्र में ही हूं, जो कुछ परम तत्त्व है, वह सब में पक प्रजापित रूप में हूँ । में सांख्य हूँ, में योग हूँ । मे वह परम पद हूँ, मैं यज्ञ दान श्रादि की कियाएँ हूँ । मैं समस्त विर्चाश्रों का स्वामी कहा गया हूँ। मैं ज्योति हूँ, मै बायु हूँ, मैं पृथ्वी हूँ, मैं श्राकारा हूँ, मैं जल हैं, समुद्र हैं, नत्त्र समूह हूँ, दशों दिशाएँ भी मैं ही हूँ। में वर्ष हूँ, मैं चन्द्रमा हूँ, मैं वादल हूँ, मैं सूर्य हूँ, चीर सागर में निवास करने, वाला हूँ, समुद्र में में बढवामुख नामक श्रामि हूँ, संवर्तक नामक श्राग्ति होकर में ही जलरूप हिंव का पान करता हैं, मैं ही परम पुराख कहा जाता हैं, उसी प्रकार में ही सब का ऋाश्रय दाता हूँ । मै ही मूत, मविष्य एवं वर्तमान—सब का उत्पत्ति कर्षा हूँ । है विष ! जो कुछ तुम देखं रहे हो, जो कुछ सुन रहे हो, लोक में जो कुछ अनुमव कर रहे हो, उन सब में मेरा ही स्मरण करों । मैंने ही पूर्वकाल में इस समस्त बगत् की छुष्टि की है, मुक्ते ही इस की रचना पुनः करनी है, मुक्ते देखो ! हे मार्करडेय ! प्रत्येक युगों में पुनः में ही इसं समस्त जगत् की स्त्रप्टि करूँगा । श्रतः इन सब वस्तुर्थों का सम्बन्ध मुमुसे ही समभो । मेरे घर्म के श्रवण की इच्छा से तुम पुनः श्राकर मेरे डदर में सुलपूर्वक विचरण करो, समस्त देवतात्रों तथा ऋषियों के साथ ब्रह्मा मेरे शरीर में ही श्रवस्थित हैं।

प्रकट एव अप्रकट योगवाले मुक्तको अधुरों का संहारकर्ण मानों। मैं ही एकान्तर रूप एवं तीन अन्तर रूप तारक मंत्र हूँ। तीनों वर्गों से परे, तीनों वर्गों का अयोजन देनेवाला आँकार में ही हूँ। समस्त जगत के स्वामी महामितगाली अगवान ने इस प्रकार की वातें कहते समय ग्रीपता से अपने मुख को पुनः विकसित किया। परिणामतः मुनिसत्तम मार्कगडेव भगवान के उदर प्रदेश में पुनः प्रविष्ट हो गये। और उस एकान्त प्रदेश में शाश्वत हंस रूप मगवान के विषय में अधिकाधिक अवग् करने की इच्छा से मुख्यूर्वक विचरण करने लगे। वहाँ घूमते हुए मार्कगडेव ने इस प्रकार हंस घ्वनि मुनी। 'में ही वह शास्वत हंस हूँ, जो समर्थ होकर चन्द्रमा तथा सूर्य से रहित भी इस विशाल समुद्र में धीरे-बीरे घूमता हुआ पुनः इस विशाल समुद्र में धीरे-बीरे घूमता हुआ पुनः इस विशाल समार की रचना करता हूँ। ॥५०-६७

श्री मात्स्य महापुराण में पद्मोद्भव प्रादुर्भाव नामक एक सी सरसठवाँ ऋध्याव समात ॥१६७॥

# एक सौ अरसठवाँ अध्याय 👸 🧽

मत्स्य मगवान् ने कहा-इस मकार जल में निवास करते हुए उस महाने आत्मा ने अपने शरीर को दिपाकर जल में ही तपस्या की, उस समय वे जलचर जन्तुओं के हुन में उत्पन हुए। तदनन्तर उस महायलवान महान व्यास्मा ने लोफ के सर्जन करने की इच्छी की ब्रीट महामूर्ती की समस्टि से बने हुए उस विश्व का चिन्तन किया। वायुरहित समुद्र में विश्व का चिन्तन फरनेवाले भगवान् के सम्मुख उस आकारा रहित जलमय गम्भीर समुद्र के जल में, जिसमें जगत सुक्ष्म रूप से वर्तमान था, कुळ संद्रोम उत्पन्न हुन्ना। उसी से उठनेवाली लहरों से सुक्ष्म क्षिद् उत्पन्न हुआ, उस बिदाकारासे श्रामिहत होकर राज्य एवं वायुका पादुर्माव हुआ ! हुद्धेर्व वायु नहीं पर श्रवकारा प्राप्त कर बृद्धि को प्राप्त हुई । उस बढ़ती हुई वायु से समुद्र पुनः विद्युव्य हुआ, श्रीर संनोमित हुए उस समुद्र की जनरांग्रि मन्थन के समान उद्वेलित हुई एव मधे हुए उस जन में फाले घूमोंबाली वैरवानर नामक श्राम्न उत्पन्न हुईं, उस श्राम्न ने समुद्र का बहुत-सां जल सोख लिया, जिससे समुद्र के जल के विनाश हो जाने से लिंद्र विस्तृत व्याकारा रूप में परिस्तत हो गया । उस विमु के क्रारम तेज से उदमून जल श्रास्यन्त पवित्र तथा श्रमृत के रस के समान मुखादु हुन्या । विद्र से श्राकारा उत्पन्न हुन्या श्रीर श्राकारा से बायु प्रादुर्भ्त हुई। इन श्राकारा श्रीर बायु के संवर्षण से श्रानि उत्पन्न हुई, जो बायु से उत्पन्न कही जाती है। महामृतों को उत्पन्न करनेवाले देवाधिदेव इन तत्त्वों को उद्मृत हुआ देलकर श्रास्थम्त प्रसन्त हुए, एवं लोक सृष्टि के लिए इन महाभूनों को उपस्थित देखकर प्रक्रा की उत्पत्ति एवं यनेक स्वरूपवाली यन्य व्यावस्थक बस्तुयों के विषय में चिन्तन किया । चारों युगों के सहस्र बार वीत जाने तक किंतने जीवारमा पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं, उन सब में सबसे श्रश्चिक विशुद्ध श्रारमावाते को प्रका कहते हैं। योग के जाननेवाले प्रमु ने, पृथ्वी पर तगस्या से पवित्र व्यात्मावाले महर्षियों में जो

जान देखा जाता है, योगियों में योग करने की जो जमता पाई जाती है, उन सन गुणों से युक्त, समूर्ण उत्तम ऐश्वयों से युक्त, उस विश्व के रचने की योग्यतानाले महात्मा को विश्व की सृष्टि के लिए ब्रह्मा के पद पर नियुक्त किया। तदनन्तर उस श्रपार जनताशि में महीश श्रच्युत मगनान् विन्तु ने, जो सभी लोकों की रचना करनेनाले हैं, स्त्रय कीडा करते हुए विधिर्विक श्रानन्द का श्रनुभव किया। श्रोर श्रपनी नाभि से सहस्र पखड़ियोंवाले रजरित सुनर्णमय एक कपल की उत्पित की, जो सूर्य के समान श्रनुपम कान्ति से युक्त था। श्रिम की जलती हुई लपटों के समान देदीप्यमान, निज श्ररीर की रोमाविल के समान सुन्दर दिग्वाई पड़नेवाला, मनोहर कान्तियुक्त, श्ररकालीन सूर्य के समान श्रीभित वह कमल परम शोमासम्पन्न था। ॥१-१६॥

श्री मास्त्य महापुरारण में पद्मोद्भव प्राहुर्भाव प्रसग में पद्मोद्भव नामक एक सी श्रारसठवाँ श्रध्याय समाप्त । ॥१६८॥

# ्रें एक सी उनहत्तरवाँ श्रध्याय

मत्स्य ने यहा--तदनन्तर भगनान् ने सनस्न सुपन के खट्या योगियों में श्रेष्ठ श्रति तेजस्वी चारों श्रोर सहवाले ब्रह्म की रचना की श्रीर श्रानेक योजनों में विस्तृत उस सुनर्धामय कमल में सभी राज-लक्त्यों से धुमोभित तेजोमय सभी गुर्यों से सयुक्त ब्रह्मा उत्पन्न हुए । पुरायों की महिमा जाननेवाले उस कमल को प्रयी का उत्तम स्वय्य मानते है, महर्षिगण उसे नारायण से उत्पन्न हुआ मानते हैं ! जो पद्मा है वही रहा नाम से पृथ्मी देवी कही जाती है, श्रोर जो उस पद्म में बोम्हीले पदार्थ है, उसे लोग दिव्य .गुणयुक्त पर्वत जानते हैं। हिमवान्, सुमेरु, भील, निपध, कैलास, मुंजवान, गन्धमादन, पवित्र त्रिशिखर, सुन्दर मन्दर, उदय, पिंबर तथा विन्ध्य-चे पर्वत पुरुषशील सिद्ध महात्माओं तथा देवताओं फे समूहों के निरास स्थान तथा सभी प्रकार के सनोरथ एव फलों को देनेवाले है। इन सभी पर्वतों फे मध्यमाग में जम्बू द्वीप की श्रवस्थिति कही जाती है। जम्बू द्वीप की पहचान है, जहाँ पर यज्ञ की कियाएँ होती हैं। इन उपर्युक्त पर्वतों से दिव्य श्रमृत रस के समान सुम्वादु जल चूकर जिनमें वहता है वे ही दिन्य, सैकड़ों तीर्थ स्थानों से युक्त सुरम्य नदियाँ कही जाती हैं। उस कमल के चारों श्रीर जो श्रात्यन्त सुरम्य फेसर्रे हैं, वे ही इस पृथ्वी के श्रासच्य घातु पर्वत कहे जाते हैं। राजन् ! जो उस पन्न के श्रधिक सख्या पत्ते है, वे ही पहाड़ों से धिरे हुए दुर्गम म्लेच्झों के देग्र हैं, जो नीचे के पत्ते वाले हैं, वे क्रमरा दैत्यों, सर्पों, तथा पतगा के नितास स्थान कहे जाते है। उन सब दैत्यों सर्पों त्रादि का महासमुद्र जहाँ पर है, वह रमा नाम से कहा जाता है, वहीं पर महापाप फरनेवालें मानव डूबते हैं। उस पद्माकार पृथ्वीमगढल के चारों स्त्रोर चार समुद्र कहे गये है। इस श्रकर नारायमा की इच्छा मात्र से वह

पुण्कराकार पृथ्वी उत्पन्न कही गई है, श्रवः उसके उत्पन्न होने का युवान्त भी पुष्कर नाम से प्रसिद्ध है । यही कारण है कि उस वृत्तान्त को जाननेवाले प्राचीन महर्षियों ने, जो परम याज्ञिक माने गंथे हैं, वेद के दृष्टान्तों से यज्ञ में पद्म का विधान बतलाया है । इस प्रकार उस भगवान् ने समस्त पृथ्वी का पर्वत नदी एवं सरोवरों के साथ निर्माण किया । तदुपरान्त श्रद्धालित प्रभावशाली, सूर्य के समान शोभाशाली, सामर्थ्यवान् स्वयम् उत्पन्न होनेवाले भगवान् जगन्मय उस पद्म का विधान करके उस महासम्रद में धीरे से पुनः श्रयन करने लगे । ॥१-१८॥

श्री मात्स्य महापुराण में पद्मोद्भव पादुर्माव नामक एक सी उनहत्तरवाँ श्रध्याय समाप्त । ॥१६८॥

## एक सौ सत्तरवाँ ऋध्याय

मरस्य ने कहा-इस मकार सृष्टि के शारम में स्वयन्मू के योग निर्दा में निमम हो जाने पर तपस्या के विन्न स्वरूप रजस्तमोमय मधु और कैटम नामक दो श्राप्तर एक ही समय उत्पन्न हुए। रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न वे दोनों महात्रलवान विष्ठकारी राज्य उस महा समुद्र में समस्त जगत् हो ह्मञ्ज करने लगे ! उस समय वे दोनों लाल वर्षा के दिव्य दक्षों को धारण किये हुए थे, उनके अगले वाँत श्रति उज्ज्वल होने से चमक रहे थे, वे किरीट तथा कुरडल धारण किये हुए थे, उज्ज्वल केयूर श्रीर बलय से सुरोमित थे। वे महान् विकमी थी, व्याँखें लाल थीं, वसस्थल दृद्र थे, भुजाएँ विशाल थीं. आकृति देखने में महागिरि के समान दिखाई पड़ती थी । उस समय वे चलते हुए पर्वत के समान लग रहे थे । उनके मुख नवीन मेघ के समान इयामल तया सूर्य के समान तेजोमय थे, वे गदा के अप्रमाग तथा हाओं से विद्युत् के समान श्रस्यन्त भीपण दिख रहे थे ! वे दोनों पैरों के विन्यास से समुद्र को फेंकरी हुए के. समान मानूम हो रहे थे श्रीर रायन करते हुए मधुसूदन मगवान विप्ता को कम्पित कर रहे थे। इस मकार महा समुद्र में यूमते हुए उन दोनों ने कमल में विराजमान योगियों में श्रेप्ठ चलुर्मुल ब्रह्मा को देखा, जो उस समय अन्यन्त तेजोमय थे तथा नारायण की श्राज्ञा से मानसिक संकल्प द्वारा समस्त प्रजार्थों की एवं सभी देवतात्रों. ऋषियों तथा श्रम्धरों की सृष्टि कर रहे थे ! उन श्रासन श्रमुरनायकों ने त्रक्षा के समीप जाकर श्रति क्षोघ से व्याकुलित नेत्र हो कहा — चार मुंबा सले, रवेत रंग की पगड़ी बॉधे कमल के मध्य में निवास करनेवाले द्वाम कीन हो १ व्यज्ञान से योग को व्यासाधना कर शान्तचित्त हो यहाँ मीज कर रहे हो, यहाँ श्राचो । कमल से उत्पन्न होने वाले ! ग्रम्फ दोनों के साथ युद्ध करो, इस महा समुद्र में तुन हम दो महान् स्वामियों के सामने एक नगएय व्यक्ति हो, श्रसमर्थ हो, यहाँ कहाँ से तुम्हारी उत्पत्ति हो गई है ? किसने गुम्हें इस काम में नियुक्त किया है ? तुम्हारी सुन्टि किसने की है ? तुम्हारी रच्हा मला कीन करता है ? द्भुम्हारा नाम क्या है १ ।।१-१२॥

ग्रसा ने कहा—सहस्र नेत्रों वाला, जिसे लोग जान नहीं सकते वह प्रमु लोक में एक कहा गया है, तुम लोग दो दिखाई पड़ रहे हो, श्वतः तुम दोनों के नाम तथा काम को मैं जानना चाहता हूँ। ॥१३॥।

मधु कैटम ने कहा—महा बुद्धिमान् ! हम दोनों से बढ़कर इस विश्व में कोई नहीं है, हम दोनों ने रबोपुण तथा तमोगुण से समस्त विश्व को आवृत कर लिया है । हम दोनों रजोगुण एवं तमोगुण से संयुक्त हैं, ऋषिगण हम दोनों से पार नहीं पा सकते, हम धर्म एवं शील को विषाते हुए समस्त देहभारियों से पराजित नहीं किये जा सकते । प्रत्येक थुग में हमी दोनों लोक का बहन करते हैं, हम दोनों के लिए ही अर्थ, काम, यह एवं स्वर्ग का विधान बना हुआ है । जहाँ पर आनन्द एवं सुख है, लक्ष्मी एवं यह है, मायिगों के मन में जितनी अभिलापाएँ हैं, वे सब मुक्त दोनों की ही समक्तनी चाहियें । ॥१४-१७॥

महारा ने फहा—योग के यन से एवं इंटि से मैंने पूर्व काल में योग की आराधना की थी, उसी के कारण में सत्त्व गुर्ण को प्राप्त कर सका हूँ। जो इस जगत् में सर्वश्रेष्ठ है, मितमान है, जिसकी संज्ञा ही 'योग' है, जो बास्तव में सर्वकर्ण ही है, जो विश्व का उत्पिक्त प्य रजोगुरण तथा तमोगुरण का भी सिट्टिक की है, दुविसी से सरवापुण युक्त , रजोगुरणमय प्यं तमोगुरणमय जीवों की उत्पित्त होती है। वहीं देव आप दोनों के विनारा करने में समर्थ है, और वहीं संहार भी करेगा। ॥१८-२०॥

ठीक इसी श्रवसर पर भगवान विद्यु ने रायन करते हुए श्रयनी माया से श्रयनी याह को श्रानेक योजन तक विस्तृत बनाया । जिससे उस लम्बी बाहु वाले की बाहु से खींचे जाते हुए वे दोनों दैत्य इधर-उधर दीन दशा में घूनते हुए मोटे पद्मी की माँति दिलाई पड़ने लगे । तदनन्तर वे दोनों दैत्य सर्वदा एकरूप में रहनेवाले इपीकेश पद्मनाम भगवान विद्यु के पास जाकर प्रणाम करते हुए बोले — 'देव ! विश्व को उत्पन्न करनेवाले ! पुरुषोचन ! पद्ममात्र श्रापको हम जानते हैं, हम दोनों की श्राप रचा करें, श्राप ही हमारे कल्याया रूप हैं । श्राप का दर्शन किसी को कभी विकल नहीं होने देता, श्रापको हम लोग शाश्यत जानते हैं, इसीलंबे श्रापक दर्शनार्थ हम दोनों यहाँ श्राय हुए हैं । श्रवुश्रों को वश् में करनेवाले देव ! श्रतएव हम श्रापसे यह वर-दान माष्ठ करने की मुर्गराम कर रहे हैं । युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले ! श्रापका दर्शन कभी निष्कल नहीं जाता ।' ॥ २१-२६ ।

श्री भगवान् ने कहा---दानवों में श्रेष्ठ श्रप्तर द्वय ! किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए श्राप लोग इस वरदान को माँग रहे हैं, श्राप लोगों की श्रायु तो समाप्त हो गई है । क्या श्रामी श्रिपिक जीवित रहने को इच्छुक हैं ? ॥ २७ ॥

मधुकेंद्रम ने कहा----महावंतराति देव ! जिस स्थल पर कोई भी नहीं मरा है, वहीं श्रीर आपके हाथों द्वारा हम दोनों श्रपनी मृत्यु की श्रमिताया करते हैं ! ॥ २८ ॥

श्री मगवान ने कहा — 'तुम दोनों दैर्त्यों की उत्पत्ति भविष्य में श्रवश्य ही श्रेष्ठ शक्तिशाली रूप में होगी, इसमें तिनिक भी सन्देह नहीं, में संस्य कह रहा हूँ।' इस प्रकार उन श्रेष्ठ दैर्स्यों को वरदान देकर विश्व में श्रेष्ट सुरोत्तम सनातन भगवान् विष्णु ने रज एवं तमीगुगामय उन भयानक देखों के जोड़े की श्रपनी जीवों के मूल भाग पर रखकर मार टाला 1.11 २१-३० ॥

श्री मात्स्य महापुराण में पद्मोद्भव प्राद्धभाव प्रसन्न में मसुकेटम वय नामक एक सी सत्तरवाँ श्राध्याय समाप्त ॥ १७० ॥

# एक सौ इकहत्तरवाँ अध्याय.

मत्स्य ने कहा — प्रक्रािनियों में श्रेष्ठ महातेजस्वी व्राप्ता जी उस कमल में प्रयक्तिय होकर कमर हाथ किये हुए घोर तपस्या कर रहे थे। उस समय ये अपने व्यविश्य तेज तथा शोमा से नारें। और अनीमृत अंघकार का विनाश कर रहे थे, एवं व्यवनी अनुपम आमा से सहस्र किरखों वाले त्यूं को मौंति दिखाई पड़ रहे थे। उस समय अव्यय नारायख-मगवान् ने, जो समस्त जगन को कल्याण प्रदान करनेवाले हैं, अति तेजस्वी महा यशस्त्री योगाचार्य का स्वरूप घारण किया। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सांज्याचार्य परम बुद्धि-मान् किपता महा यशस्त्री योगाचार्य का स्वरूप घारण किया। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सांज्याचार्य परम बुद्धि-मान् किपता महा यश्यों से पहले किर ये दोनों अपने-अपने मार्ग में तत्रर स्त एवं भविष्य को जानने वाले मह-पियों से पूजित महात्मा स्तित करते हुए अमित तेजस्वी ब्रह्मा के पास पहुँचे श्रीर बोले— 'विशाल जगत के रचनेवाले तीनों लोकों में पूजे जाने वाले इह आसन पर विशासमान ब्रह्मा ही सभी बीवों के निर्माख करनेवाले तथा प्रमुख हैं। उन दोनों प्रार्थना करनेवालों की ऐसी वात अनक्त योगज्ञानी ब्रह्मा ने अपने योगवल द्वारा इन तीनों लोकों की रचना अपनी ब्रह्मणिक के श्रनुरूप की। तदनन्तर स्थिप ने एक मंगलाचार सम्पन एक पुत्र की उत्पत्ति की। ब्रह्म का वह मानस पुत्र उत्पत्त होते ही श्राजन्मा एवं श्राय्य ब्रह्म के श्रमभाग में सुंपचाप विनम्न मान्न से खड़ा हुआ और बोला— 'अगवन् 1 में आपकी क्या सहायता करूँ, उसे बतलाइये।' ॥१-१॥

श्रद्धा ने फटा — 'महा बुद्धिमान् ! यह जो कपिल नामक महर्षि तथा नारायण ब्रह्म रूप मगवान् सम्मुख खड़े हैं, ये तुम से जो तस्त्र की बातें बतायें, उनका पालन करो ।' ब्रह्मा के ऐसा कहने पर नह पुत्र हाय जोड़कर पुनः मगवान् श्रीर कपिल के सम्मुख उपस्थित हुत्रा श्रीर बोला 'मग्रवन् । में बया करूँ ? ॥१०-१ १॥

मगवान् ने कहा — 'अक्षन् 1 को कुळ सत्य एवं शास्त्रत कहा गया है वह अठारह प्रकार का है, जो सत्य है, जो अनस्वर है, वही परम पर है, तुम उसी का अनुसरण करों 19 ऐसी वार्ते सुनते ही वह पुत्र उच्च दिशा की और प्रस्थित हुआ और वहाँ पहुँच कर अपने जान के तेज से उसने प्रश्नद की प्राप्ति की 1 तदनंतर महामन गगवान् अला ने मन से उसी प्रकार के 'सुव' नामक द्वितीय पुत्र को उसन किया और वह भी उनके सम्प्रल आकर बोला — 'पितामह ! में क्या करूँ ?' पितामह की आजा से उस दितीय पुत्र मुंच ने भी प्रश्नी से बाकर उन सांख्य एवं थोग के आवार्य कपिल तथा विन्या से विदाम्यास कियां और कालान्तर में चलंकर परम पद प्राप्त किया । उस दूसरे पुत्र के भी इस प्रकार चले वाने पर भगवान् ब्रह्मा ने सांख्य आदि विपर्यों में अवीण 'मुर्सुव' नामक तीसरे पुत्र को उत्पन्न किया !

प्रक्षा के इस तृतीय पुत्र ने भी उन्हीं दोनों भाइयों की गाँति गोपतित्व (इन्द्रियजिस्य) की प्राप्ति कर उत्तम गति प्राप्त करों । इस प्रकार ये तीन पुत्र महात्मा राग्मु (ब्रह्मा) के जिस प्रकार उत्पत्न हुए देसा में तुग्हें कह चुका। ॥११२-२०॥

तदनन्तर ब्रह्म के उन पुत्रों को अपने साथ ले मगवान् नारायण तथा यतीइवर किएल जी व्यपने स्थान को चले गये। जिस समय वे दोनों चले गये उसी समय ब्रह्मा जो पुनः अपने आसन पर वेटकर परम ब्रह्म वर्ष तर्पया में लीन हुए। किन्तु इस प्रकार अकेले तपस्या करते हुए वे छुळ भी आत्म-सन्तीप का लाम नहीं कर सके। तरनन्तर उन्होंने शरीर द्वारा एक परम सुन्दरी न्त्री को उत्पन्न किया, जो तपस्या, तेजित्वता, श्रोजित्वता, प्रविनित्ता, प्रविनित्ता, प्रविनित्ता, प्रविनित्ता, प्रविनित्ता, प्रविनित्ता, प्रविनित्ता, प्रविनित्ता, प्रविनित्ता, को तपस्या में तत्पर रह कर ब्रह्मा ने उसी स्त्री के साथ विहार करते हुए कालयापन किया। तदनन्तर ब्रह्मा ने वेदों द्वारा पूजित तीन चरपोंवाली गायत्री से एस्टि की। किर मगवान ने प्रजापतियों का निर्माण किया और समुदों भी सी एटि की, तथा गायत्री से उत्पन्न हुए वेदों को भी प्रकट किया। किर पितामह ने अपने ही समान तेजस्त्री पुत्रों की. स्विट की, जो विश्व में विविध प्रजामों के सुस्टिक्जी हुए, समस्त प्रजाएँ उन्हीं से उत्पन्न हुई। सर्वविधम उन्होंने अपने पुत्र महातपस्त्री धर्म को उत्पन्न किया, जो सभी मंत्रों से अभिरित्तन, श्रात पवित्र तथा महान त्यस्त्री थे। किर दत्त, मरीचि, श्रात्र, प्रलब्ध, कलु, विस्त्र, गीतम, सुगु, श्रामरा और मनु नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। इत अस्वन्त किया। इत अस्वन के महर्षि पुत्रों ने तेरह प्रकार की वियोपतार्थों से श्रक्ष धर्म का तिपादन एवं श्रानुसरण किया। ॥२१-२८॥

राजन् । श्रविति, दिलं, दलं, काला, श्रमायं, सिहिकां, ग्रुनं, तामा, कोषा, सुरता, विनता श्रीर कहुं—ये शरह दलं की कन्याएँ थीं । मरीनि के कश्यप नामक पुत्र उनके तपोकल के माहात्म्य से उत्तक हुआ । स्र्युत्र : तदनन्तर दल्ं ने श्रपनी उन बारह कन्यायों को कश्यप को सीप दिया श्रीर रोहिणी श्रादि पित्र सभी नल्ज सक्षक कन्यायों को चन्दमा को समर्थित किया । लक्ष्मी, महत्त्वती, साध्या, ग्रुमा विश्तेरा तथा सरस्वती—इन पाँच कल्यायायायेनो वेवियों की रचना ब्रह्मा ने पूर्वकलं में की थीं । राजन् ! सभी कार्यों को देखनेशाले ब्रह्मा ने इन कन्याश्रों को श्रेट देवता धर्म को समर्पित किया । जो ब्रह्मा की श्रप्रेरूपवर्ती इन्ह्यानुकलं स्वरूप धारण करनेवाली, जगत का कल्याया करनेवाली परम हितैषिणी रूपवर्ती श्री वह अपनी इन्ह्या के श्रमुरूप स्वर्ती श्री वह अपनी इन्ह्या के श्रमुरूप स्वर्ती श्री वह अपनी इन्ह्या के श्रमुरूप स्वर्ती श्री वह अपनी इन्ह्या के श्रमुरूप करनेवाली, जगत का क्रम्याया कर ब्रह्मा के समीप श्राई । लोकप्लित ब्रह्मा ने लोक स्रप्टि के उद्देश से गौश्रों की उत्पत्ति के लिए उसके साथ समागम किया, जितसे उसमें घृम के समान काले श्राक्तार वाले विशाल पुत्र उत्पत्न हुए, जो रात्रि होने के पूर्व सन्य्या के बादलों के समान भीपाय थे श्रीर श्रीर त्रान से सम को मरम-से कर रहे थे ।, इस श्रकार उत्पत्न होनेवाले वे पुत्र रोते हुए वितामह की निन्दा कर रहे थे । इसी रोने तथा दौड़ने के कारण वे सभी रुद्ध नाम से पुकारे जाते हैं । निक्रित, राम्मु, श्रपराजित, मगल्याम, कपरीं, दहन ', ईस्वर, श्राहर्युक्च, कपाली, पिगल, तथा महातेनस्वी

<sup>े</sup> एक पुस्तक में इस रथान पर 'खर' पाठ पाया जाता है।

सेनानी---ये म्यारह रुट के नाम से विख्यात हैं। उसी सुरिध नामक देवी में यझ की साधन मृत समस्त गीवँ, उत्तम ( माया १ ) गीवँ तथा पशु, जिनका कभी विनास नहीं होता, वक्करियाँ, हंस तथा उत्तम त्रामृत उत्पन्न हुए । जितनी उत्तम रसयुक्त श्रीषिघाँ हैं, ये भी उसी में उत्पन्न हुईं । लक्ष्मी ने पर्म के संयोग से काम की तथा साध्या ने साध्य देवगर्यों को उत्पन्न किया । मव<sup>4</sup>, प्रमव, ईंग्र, श्रमुरहन्ता, श्राहण, श्रहित्या, विरवावसु, यल, मुत्र, हविष्य, वितान, विधान, शमित, चत्तर, सभी श्रसुरों के विनाशक मृति . पव सुपर्यो नामक देवतात्र्यों को अति सुन्दरी वासव की अनुगामिनी साध्या देवी ने, जिसे लोक नगस्कार करता है, उत्पन्न किया। सुदेशी में धर्म के संयोग से प्रथम धर<sup>8</sup> दूसरे कभी विनष्ट न होने वाले प्रव, तीसरे विश्वावमु चौथे मगवान सोम तदनन्तर अपने ही समान सुन्दर आप, उसके उपरान्त युम, सातव बायु तथा व्याउवें निर्ऋति नानक यमु उत्पन्न हुए। ये सभी धर्मके सन्तान कहे जाते हैं। इसी मकार सुना जाता है कि धर्म के संयोग से विश्वा में विश्वेदेवों (गयादेवता) की उत्पत्ति हुई। महावाहु दल, पुण्करस्यम, चालुप मनु, मधु, महोरग, विधान्तकवपु, बाल, महायशस्यी विष्करम, श्रास्यन्त पराक्रभी, तेजस्मी एवं सूर्य के समान कान्तिथाले गरुड इन विरवेदेव संज्ञक पुत्रों को देवताओं की माता विश्या ने उत्पन्न किया। मरुत्वती ने मरुत्वान नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। श्रामि, चुन्न, रिव, ज्योति, सावित्र, मित्रं, स्रमर, रारष्ट्रिः, सुकर्पं, महासुन, विराजवाच विश्वावसु,मति,स्रश्वमित्र, चित्ररहिम, निष्पन, हयन्त, वास्त्र, चारित्र, मन्द्रपत्रम, यहन्त्र, यहद्रूप श्रीर प्तनानुग-इन मरुत संत्रक देवताश्रों को पूर्वकाल में मरुरवती ने उत्पन्न किया था। अदिति ने कहमप के संयोग से सारह आदित्य संज्ञक देवताओं को उत्पन्न किया । इन्द्र, विप्तु, मग, स्वष्टा, वरुण, ऋर्यमा, रवि, प्पा, मित्र, घनद, घाता खीर पर्जन्य-इन झादित्य संद्रक पुत्रों को, जो स्वर्ग में निवास करनेवाली देवताओं में सब से अधिक श्रेष्ठ हैं, श्रदिति ने उत्पक्त किया था । श्रादित्य की सरस्वती मामक पत्नी में दो श्रेष्ठ पुत्र उत्पत्न हुए, जो समस्त स्वर्ग निवासी देवताश्रों के पूज्य तपःश्रेष्ठ श्रीर गुगा श्रेष्ठ कहे जाते हैं । दनु ने दानवों को तथा दिति ने दैस्यों को उत्पन्न किया । काला ने कालकेय नामक ऋसुरों तथा राज्सों को उत्कल किया । श्वनायुपा के पुत्र महा बलवान् व्याधि संज्ञक पुत्र उत्पन हुए । सिंहिका महीं भी माता तथा मुनि गन्धवीं की माता कही जाती है । हे राजन । इसी प्रकार तात्रा पवित्रात्मा श्राप्तरात्रों की माता कहीं जाती है। राजन् ! कोचा के सभी मृत तथा पिराच कहे जाने बाले पुत्र टरपल हुए । नृपतिवर । यन्तीं तथा रान्त्सीं के समृहीं को भी क्रोधा ने उत्पल किया था, चार पैरों को उत्पन्न किया । देवी कद्रू ने पृथ्वी को धारण करनेवाले सभी नागों को उत्पन्न किया । परमतपस्विन्।

<sup>े</sup> शनित पुराय में साध्यों की संख्या नारह दी गई है, और उनके नाम इस प्रकार है, मन: सन्ता, प्राय, नर, क्यान, पीयंशन्द निनिधंय, नय, इस, नारायक, कुछ सीर प्रमुख । के पूना की मूल पुस्तक में थर' पाठ पाया जाता है। के सन्ति पुराय तथा अरन्वेद संदितः में बहुओं का नाम इस प्रकार दिया गया है, क्याप, मुख, सीम, धर, अनल, क्रनिल, प्रत्यूद तथा प्रमास ।

इसी प्रकार से समस्त लोक की स्पृष्ट पृद्धि को प्राप्त हुई । राजन् ! उस समय महान् श्रास्ता विन्तु भगनान् की पुक्त सम्प्रभी सृष्टि का प्रार्जाव एव विन्तार उक्त प्रकार से हुआ, ज्यास द्वारा कहे गये पुक्त सम्प्रभी सृष्टि का वर्षान में कर जुका श्रोर उस सृष्टि से महिषयों द्वारा म्हुति किये गये पुराण पुरुष विन्तु एव हिर प्रमृति नार्मों से विख्यात प्रभु की महिमा भी वतला जुका । जो मनुष्य सर्वदा विरोप कर—पर्वकाल में—इस पुराण् की श्रेष्ट भाषा को गीरवर्ष्ट्व सुनता है, वह सभी प्रकार के रागद्वेप से सुक्त हो कर ऐहत्तीकिक सुर्तों का अनुभन कर पारलीकिक—स्वर्गीय — सुर्मों के कन्नों का उपभोग करता है । नेत्र, मन्, बबन एव कर्म द्वारा जो व्यक्ति श्रूष्ण को प्रसन्न करता है उसे रुप्ण भी प्रसन्न रखते हैं । इसके प्रभाव से राजा राज्य की प्राप्ति करता है, निर्मंत को उत्तम धन की प्राप्ति होती है, नष्ट श्रायु वाले को दीर्पायु की प्राप्ति होती है, पुत्र का अभिनापी पुत्र प्राप्त करता है । निष्पु की मक्ति करनेवाला पाणी यज्ञ, वेद, मनोरथ, विविध प्रकार की तपस्याओं द्वारा उत्पन्न हुष कन्त, सम्पत्ति प्रय अन्य विविध प्रयों को प्राप्त करता है । जिस-जिस मनोरथ की वह अभिलापा करता है, वह वह लोकेश्वर मगवान् से उसे प्राप्त होता है । हे राजाओं में श्रेष्ठ ! जो सभी कार्यों को झोड़कर भगवान् विष्णु की इस पुष्कर सम्पन्यी दृष्टि के प्रार्मीव की कथा को सुनता है, उसका कभी अभगता नहीं सोता । हे महाभाष्यराली ! महान् आत्मा मगनान विष्णु के इस पुष्कर सम्पन्यी दृष्टि के प्रार्मीव की कर जुका । ॥ २१-७१ ॥

श्री मातस्य महापुरासा में पद्मोद्भव पादुर्भाव नामक एक सी इकहत्तरवाँ प्राध्याय समास । ॥१७१॥

#### एक सौ वहत्तरवाँ श्रध्याय

मत्स्य ने कहा—राजन् । श्रय सत्वयुग में भगवान् विप्पा के विप्पात्व तथा हरित्व का, देवताओं में उनके बैक्टपट्ट तथा मनुष्यों में उनके कृष्णात्व का वर्णन कर रहा हूँ, सुनो । उस ईश्वर के कर्मों की गति र्श्वस्थन्त गहन है । उसके बीते हुए तथा भविष्य में होने वाले श्रयतारों की कथा यथार्थतया सुनो । ॥ १-२ ॥

जो यह अव्यक्तारमा भगवान् हैं वे व्यक्त चिद्व वाले भी कहे वाते हैं, उन्हें नारायण, अनन्त प्राहमा, सभी के उत्यक्तिकर्ता एव अव्यय नाम से भी कहते हैं । वे सर्वदा एक रूप में रहनेवाले भगवान् नारायण (जलरायो) होकर भी ब्रह्मा, वायु, सोम, घर्म, इन्द्र तथा बृहस्पति रूप में भकट होते हैं । प्रत्के युगों में वे खिदित के भी पुत्र होते हैं, अत्यव मगामन् विद्णु (उपेन्द्र) नाम से इन्द्र के छोटे भाई के रूप में भी वे विख्यात होते हैं । इन भगवान् का अदिति के घर में पुत्र रूप में जन्म देवताओं के रातु देत्य, दाना एव रात्सों के सहार के लिए होता है । महान् आत्मा मगवान ने प्राचीन काल में सर्वययम नक्षा ही उत्यन्ति

की, श्रीर उस सर्व प्रथम पुरुष ने प्राचीन करूप में प्रजापतियों की उत्पत्ति की । श्रीर पुनः ब्रह्मा के बंग में उत्पन्न होनेवाले उत्तम चरित्रवाले मनुष्यों को उत्पन्न किया । उन महात्मार्थों के संवोग से शारवत ब्रह्म, जो श्रव तक एक रूप में वर्तमान था, श्रानेक रूपों में विभक्त हुआ । यह श्राहवर्यमय कीर्तन करने योग्य भगवान विद्युष के कमीं का श्रनुकीर्तन, जिसे में कर रहा हूँ, सुनो । ॥१-४॥

सतयुग में विख्यात बूत्रासुर के निधन हो जाने पर त्रैलोक्य विख्यात तारकामय युद्ध हुत्र्या था । जिसमें संप्राप में कितनता से जीते जानेवाले मयानक दानवों ने सभी देवताओं के समहीं, यहीं, सर्पी तथा राज्ञसी का घोर संहार किया था। युद्ध मूमि में निर्वल दैत्यों द्वारा मारे जाते हुए देवगणा युद्ध से विमुख होकर मन से अपने रहाक भगवान नारायण की रारण में गये। इसी अवसर पर मेघों ने घून रहित श्रंगारे के समान जलती हुई कान्ति से सूर्य चन्द्रमा एवं प्रहों के समूहों के साथ समस्त श्राकारा मयहल को आयुत्त कर लिया, उस समय उनमें प्रचएड विजलियों उद्दीप्त हो रही थीं, वे भयानक राज्य कर रहे थे। एक दूसरे के देग से अभिहत होकर सातों वायु भी बहने लगी थी। उद्दीस विजली एवं जल को बरसानेवाले मेघों के समुहीं से, वज के समान वेगरााली आनल एवं अनिल से तथा आति मयानक उत्पातों से सारा आकाशमगढल जल सा रहा था। उस समय आकाशमगढल से सहस्रों उल्काएँ पृथ्वी पर गिर रही थी, दिव्य देवताओं के विमान इधर से उधर गिरते-पड़ते हुए उड़ रहे थे। चारी युगी के भीत जाने पर सभी लोकों का जिस प्रकार सबकारी विनाश होता है उसी प्रकार उस उत्पात के समय सभी बस्तुएँ रूप रहित हो गई थीं। अर्थात् श्रंयकार में लीन हो गयी। सभी पदार्थ शोमा हीन हो गये, कहीं पर किसी वस्तु के श्रस्तित्व का कोई पता ही नहीं लगता था। श्रंधकारसािंग में विपी हुई दसों दिराएँ भी उस समय नहीं प्रकाशित हो रही थीं। उस समय प्रलयकालीन मेघों से विरी हुई काली रूप धारियी देवी आकाश में पविष्ट हुई एवं घोर अन्वकार से आवृत आकाशमयहल, जिसमें सूर्य छूप गये थे, नहीं शोभित हो रहा था। उस अवसर पर मगवान ने अपने दोनों हाथों से उस श्रासम्त निविद्य श्रान्धकार के साथ उन मेघ समृहों को खींचकर श्रापने दिन्य श्यामल **गरीर** को दिखलाया । ॥१०-२०॥

मेघ एवं कडजल के समान स्यामल वर्ष, मेघ के समान केछ वाले, तेज एवं शरीर-दोनों से काले पर्वत के समान दिलाई पड़नेवाले, जाज्यल्यमान धीताम्बर धारण किये हुए, तेपाये हुए सुवर्ष के शाम्पण से विमूपित, पूम एवं अन्यकार के समान काले शरीरवाले, ठठी हुई प्रलयकालीन व्याम के समान देदीप्यमान, बतुमुंज, द्विगुणित पुष्ट कंघेवाले, किरीट से वालों को विषयो हुए, सुवर्ष के समान श्रोमायमान, शरमांजों से सुसिज्जत भगवान की लोगों ने देला । चन्द्रमा तथा सूर्य की किरणों के समान सुमकाणित, पर्वत के शिखर की मौति केंचा दिलाई पड़नेवाले, नन्दक नामक अपने खहुग से सुशोगित हाथवाले, सर्पों के सुल के समान तीहण वाणों की धारण किये हुए विचित्र एवं उद्देश्व शक्ति, शंख , चक्र एवं गदा

युक्त अद्भुत एव विराल पर्वन के समान विच्छा मगवान को लोगों ने देखा । चमा मूल थी, श्री इच थी, शार्क धनुप शिखर था, वह स्वर्ग निमासी देवताओं को सुन्दर फल देनेमाला था, हमर्ग की सुन्दरियां पल्लव रूप थी, वह पर्वत सभी लोकों के मन को रमणीय लगनेवाला तथा सभी जीवों को मनोहर दिखाई पड़नेमाला था। विविध देवताओं के विमान उस पर वृद्ध रूप थे, वादलों से गिरनेवाला जल मीठे भरनों का जल था, विचा पव श्रहकार सारम्त सामग्री थी, महामृत उस पर उगनेवाले वनस्पित थे, वे विशेष पर्मों से शोभायमान थे, ग्रह एव नद्यमण पुष्प रूप में थे । देखों के लोक उसके महान कन्धे थे, इस प्रकार वह विष्णुरूप शैल मर्त्य लोक में सुपकाशित हो रहा था। ॥२१-२८॥

रसातल के महान् श्राश्रय पर टिका हुआ वह विष्णु रूप महासमुद्र घोर राज्य कर रहा था, बड़ेन्बडे मृगेन्द्र को फँसानेवाले पारा उसमें फेल रहे थे, पद्मधारी जन्तुगण उसमें श्रावास ले रहे थे। शील एव अर्थ उसमें पवित्र सुगन्धि की समृद्धि विखेर रहे थे, सभी लोक वड़े विशाल वृद्ध के समान थे। परमेश की जो श्रव्यक्त एवं श्रनन्त सत्ता थी, वही उसमें जल रूप थी, व्यक्त जो श्रहकार था, वही उसका फेन था । महाभूत गण ही उसमें तरगों के समूह घे, ब्रह्न एव नत्त्रत्र उसमें बुदयुदों के समान शोभायमान हो रहे थे, देवताओं के विमान ही पत्ती रूप में व्याप्त हो रहे थे, बादल ही उस समुद्र के आटोप प्र उत्कर्ष से विदित हो रहे थे। उस महा समुद्र में जन्तुओं एव मत्स्यों के समृह व्याप्त थे, पर्यत उसमें शखों के समृह थे, सरव, रंजस् एव तमस्—इन तीनों गुणों के विषय ही उसमें तरग रूप थे, संभी लोक बड़े-बड़े मस्त्य रूप में दिख रहे थे। वीरगण वृत्त एव लताओं के गुरम रूप में थे, यड़े-बड़े भुजह ही सेवार थे, द्वादरा स्त्रादित्य ही उस समुद्र के महाद्वीप थे, एकादरा रुद्र उसके नगर थे। स्त्राठ वसु रूपी पर्वतों से वह सयुक्त था, उस महा समुद्र में शेलोक्य में व्याप्त सलिल राशि थी। सच्याओं की सल्या ही उसमें लहरियों थीं, सुपर्णरूप वायुसे वह सेवित हो रहा था। दैत्यों एव राक्तों के समूह उसमें प्राह रूप थे, यद्य एव सर्प बड़े बड़े मरस्य रूप में थे, महाबलवान् पितामह एक मात्र उसमें प्रभावशाली जीव थे। यह समुद्र सभी स्त्री रूप रत्नों से शोमायमान था। श्री, कीर्ति, कान्ति तथा लक्ष्मी रूप नदियों से प्रशोभित था। काल, योग, एव महापर्वों के विनाश एव उत्पत्ति का कर्ता था। इस प्रकार योग के महान् तट वाले उस महासमुद रूप विष्णु को, जो देवताओं के भी देवता, बरदायक अपने भक्तों के ऊपर दयामाव रखने वाले, श्रनुप्रह करनेवाले, शान्ति प्रदान करनेवाले एव मगलदायी हैं, देवताओं ने देखा। उस समय वे भगवान् हरे घोड़े वाले इन्द्र के स्थ पर विराजमान थे, उस स्थ की पताका पर गरुड विराज-मान थे । महगण, चन्द्रमा एव सूर्य भी उसमें यथास्थान शोभायमान हो रहे थे, मन्दराचल उस स्थ में श्रेप्ठ धुरी के स्थान पर था। इस प्रकार उस रथ में च्यसल्य प्रकाश किरयाँ प्रकाशित हो रही थीं, जिससे प्रकाशमान होकर वह विशाल स्थ सुमेरु पर्वत की भाति गम्भीर दिखाई पड स्टाथा। विचित्र दगकी ताराएँ उसमें पुष्पों के स्थान पर थीं, गह एव नक्तन्न भी उसमें यथास्थान जुडे हुए थे, इस त्रानुपम दिव्य रथ में समासीन, भयानक परिस्थिति में श्रभयदान देनेवाले भगवान् को श्राकारा मार्ग में दैत्यों द्वारा पराजित

देवताओं ने देशा प्योर इन्द्र को श्रागे कर हाथ जोड़ कर जब जब कार करते हुए उन शरणागत बत्सल भगवान् की शरण में भस्यान किया। ॥२१-४१॥

देवाधिदेव मागान विष्णु ने देवताओं की उस करुणापूर्ण वाणी को सुनकर महायुद्ध में दानवों का विनास करने का विनास किया और आकार में अवस्थित हो उत्तम स्रीर को धारण कर प्रतिज्ञा पूर्ण यह वचन फहा—"मरुत्वरण् (देवताओ) ! रान्ति धारण कीजिये, स्रीरे मत। में सभी दानवों को नीत चुका हैं, आप लोग पुनः अपने तीनों लोकों को वाधिस लोकिये !' स्ट्रुमतिज्ञ मगयान् को अगृत के समान आनन्द्र-वाधिनी ऐसी बात को सुन कर वे देवगण अति सन्तुष्ट तथा प्रसन्न हुए । तदनन्तर यह निविद्ध अपकार नष्ट हो गया और वे बादल भी क्षित्र-भिन्न हो गये । रान्तिपूर्ण सुक्तविज्ञी वासु बहने लगी, दहीं दिसाएँ भी अति रान्त हो गई ! नक्तों एवं बन्द्रमा की ज्योति सुन्न हो गई और वे सभी मदिल्या करने लगे । महगण किसी प्रकार का उपत्रव नहीं कर सके और सद्धद भी प्रसन्त हो गये, सभी मार्ग पूलि से रहित हो गये तथा स्वर्ग आदि तीनों बगों में भी शान्ति स्थापित हो गई । नदियाँ जैसे पहले रान्ति काल में बहा करती थी वैसी हो गई तथा सद्धें का विज्ञोभ भी बन्द हो गया । मनुष्यों की हन्दियाँ मोगलिक विचारों एवं कामों में लगने लगी और अन्तराला स्राह्म हो गई । महर्षिगण स्रोक दुःख आदि से पिरत रह कर उच्च स्वर से बेदों का पाठ फरने लगे, यहाँ में सुन्दर सुस्वाह पुके हुए हविष्याद्य को अनि पात करने लगे । इस प्रकार भगवान विष्णु के समुन्नों के विनारार्थ प्रतिज्ञ पूर्ण वचन को सुन कर सभी लोग धानन्दित मन से अपने प्रमी में स्वर्तीन हो गये ॥३२२५१॥

श्री मात्स्य महापुराण में तारकामय संमान नामक एक सी बहत्तरवाँ ऋघ्याय समाव ॥१७२॥

#### एक सौ तिहत्तरवाँ ऋध्याय

मत्स्य ने फहा — इस मकार उस समय मगवान विष्णु के श्वभय बवन को झनकर दैतों तथा दानवों ने उस युद्ध में विजय माप्ति के लिए विपुत्त उद्योग किया। मय दानव ने श्वपने सुवर्ण निर्मित बारह सौ हाय लम्बे श्वच्य स्थ पर, जो श्वित विशाल सुन्दर विस्तृत जुश्या से संयुक्त, चार चक्कों वाला, किंकिणी के जालों से शब्दायमान, मैंडे के चर्म से मझ हुश्या, रुविर स्वों के जालों एवं सुवर्ण से परिष्कृत, जिटत स्पां के समूहों से श्वाकीर्ण, प्रत्वियों की पंक्तियों से विशालमान, दिव्य श्वस्त्र प्रवं तरकरों से सनाया हुश्या, मेय के समान गम्भीर च्वित करने वाला, सुन्दर सुरी से शुक्त, मनोहर तल से संयुक्त, गगन के समान, गगन सुन्धी पताका से विम्पित, गदा तथा परिष से गरा हुश्या, मूर्वमान समुद्र की सौंति दिखाई पड़नेवाला, सुवर्ण के पने हुए केयुर तथा वक्षय से श्वाप्तिव, सुवर्ण से मड़े हुए कूबर (पहिये के काष्ठ को संयुक्त करनेवाला काष्ठ) वाले, सुन्दर पताका एवं घ्वचा से युक्त, श्वादित्य (सूर्य) समेत मन्दराचल की गाँति दिखाई पड़ने वाला,

गजराज के चर्म से आवेष्टित, कहीं-कहीं सिंह के रूप से युक्त, एक सहस्र रीकों से जुते हुए, घने बादल के समान भीपण गर्जना करनेवाला था, श्राधितीहण किया । वह दिव्य युन्दर रथ श्राकारा मार्ग में चल रहा था, और शत्रुर्थों के र्यों को पराजित करनेवाला था । युमेर के समान उस युन्दर स्थ पर सूर्य की भौति मय युद्ध की श्राकादा से श्राधित्र हुश्या । ॥१-७॥

तारशासुर एक ऐसे रथ पर सवार हुआ जो ग्रन्द कर रहा था, जिसके सभी अग सुवर्णमय थे, श्राकार में पर्वन के समान दिखाई पड़ रहा था, श्रति घने काले कञ्जल के समृह के समान छोभा पा रहा था, काले लीह की बनी हुई दिव्य पहियों तथा जुन्ना से सुसज्जित किया गया था, कहीं कहीं पर श्रध-कार की दूर करती हुईँ किरणें वाहर प्रकाशित हो रही थीं। वह रथ चलते हुए ऐसा शब्द कर रहा था मानों बादल गरज रहा हो। लोहे के बने हुए बड़े-बड़े गवानों एव खिड़कियों से वह मली भाँति सुरोभित था. लोहे के बने हुए परिष, त्तेपणी (भिन्दिपाल) तथा सुदगरों से भी भरा हुआ था, माले, फाँसी तथा अस-युक्त कटकों से त्राक्षीर्ण था, मयटायी तोमर एव परशु भी उसमें सुरोमित हो रहे थे। रात्रुत्रों की सेना की ओर कुका हुआ वह रथ दूसरे मन्दराचल की भाँति दिलाई पड़ रहा था, उसमें एक हजार गये जुते हुए थे। तारकासुर दानव उस भीपण रथ पर अधिरूढ़ हुआ। तदनन्तर अति कृद्ध होकर विरोचन नामक दानव हाथ में गदा लेकर उस सेना के मुख भाग में देदी प्यमान शिखरवाले पर्वत के समान श्रवस्थित हुन्ना । रात्रु की सेना को विध्यस करनेवाला हयशीव नामक दानव श्रन्य सहस्र रथों के साथ श्रपने विशाल रथ पर आरूढ़ हुआ । एक सहस्र फिल्कु ( एक किन्कु का परिमाण बारह अगुल का हे ) के परिमाण में विस्तृत विशाल धनुष को महरा कर टकोर करते हुए बराह नामक दानव ने ब्र्ली समेत पर्यंत की माँति युद्ध मृपि में मबेश किया । खर नामक दानव व्यति दर्प के कारण व्यपने नेत्रों से कीध द्वारा उत्पन्न जल को गिराता हुत्रा, दातों एव श्रीठों को कटकटाता हुआ समान के लिए उपस्थित हुआ । श्रतिराय पराक्रमशाली त्वष्टा नामक दानव श्राठ हाथियों से युक्त रथ पर सवार होकर दानवों की सेना को एक ब्यूह में खडा करने के \_ लिए इथर-उधर अमण वरने लगा । विश्वचित्त दानव का पुत्र त्रवेत नामक दानव श्वेतवर्णों के कुराडल को धारगा कर, रवेन पर्वत के समान विशाल आकार युक्त हो युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ । गलवान् विल का पुत्र अरिष्ट नामक दानव, जो पर्वतों को केंपा देनेवाला था, पर्वत की शिलाओं को हथियार बना कर युद्धार्थ प्रस्तुत हुन्ना । श्रत्यन्त हर्ष से युक्त होकर किशोर नामक दैत्य भी युद्ध में त्राया । इस प्रकार कमानुसार दैत्य गगा कवन पहनकर युद्ध में उपस्थित हुए। नवीन मेघ के समान स्थामल वर्ण का लम्ब नामक दानव, लम्बे वस्रों एव श्राम्पणों से सुसन्जित होकर उस दैत्य की सेना में सूर्य की भाँति उदित हुआ । मुख, दाँत, एव श्रांल से भी युद्ध करनेवाला स्वर्भानु नामक दैत्य दैत्यों की सेनामें इस पकार दिलाई पड़ रहा था जैसे कहरे में सूर्य । रात्र श्रों के लिए श्रति मयानक हस नामक दानव दैत्यों में सबसे श्रामे उपस्थित हुआ । कुछ लोग घोड़ों पर सवार थे, अन्य दुख लोग हाथियों के फन्धों पर बैठे हुए थे, अन्य दुख लोगसिंह तथा बाघों पर सवार थे. कुछ श्रन्य बाराह श्रोर रीखों पर भी बैठे थे। कुछ गधे श्रीर क्टों पर चढ़ कर चल रहे थे. कुछ

कुचीं पर भी थेंडे हुए थे । कुछ अन्य भयानक मुखवाले पैदल चल रहे थे, कुछ एक पाद तथा आधे पाद-वाले राज्ञस युद्ध की आभिलापा से माच रहे थे । बहुतेरे उसी में शब्द कर रहे थे, कुछ कुद रहे थे, कुछ खुरा होकर सिंहों को भाँति दहाड़ रहे थे अन्य कुछ बलवान दानव गण शोर मचा रहे थे । ॥८–२७॥

्रह्म पकार युद्ध पृष्मिं उपस्थित वे दानवगण् शिला, मूसल, गदा तथा भयानक परिष श्रादि हथियारों को लेकर परिष के समान भीषण् श्रपने हाथों से देवताओं को धमकी देने लगे श्रीर काँसी, माले, परिष, तोगर, श्रंकुर, पहिरा, तोप, रातथार तथा मुद्गर आदि राकाकों से युद्ध कीडा करने लगे। नड़ी-नड़ी शिलाओं, पर्वत के शिखरों, उत्तम लोहे के वने हुए परिषों तथा चकों से वे यहे-नड़े दैरवगण् श्रानन्दित होकर सेना में धूसने लगे। इस पकार युद्ध में श्रात वलवान एवं मदोन्मच उन द्वानवों की सारी सेना उद्धत बादलों की सेना के समान देवताओं के सम्मुल उपस्थित हुई। श्रद्धत पराक्रमशाली सहसों दैखों से श्राकीर्ण वायु, श्रीम, पर्वत एवं यादल के समान भीषण् वह दानवों की सेना उस रणमूर्मि में युद्ध करने की मत्रल इच्छा से पागलों की माँति दिखाई पढ़ने लगी। ।।१८८-१२॥

थी मारस्य महापुराया में तारकामय संमाम नामक एक सी तिहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥१७३॥

# एक सी चौहत्तरवाँ अध्याय

मतस्य भगवाम् ने फहा—रिवनन्दन ! तुम दैत्यों की सेना के विस्तार का वर्णन सो सुन चुके हो, अब देवताओं की—विरोपकर विद्णु भगवान् की—रोना का विस्तार भी सुनो ! आदित्यगण, वसुगण रुद्रगण, महागलवान् दोनों अदिवनीकुमार—इन सर्वो ने अपनी-अपनी सेना एवं अपने-अपने अनुवरों को साथ लेकर कमानुसार कवच धारण किया । सबसे आगे लोकों की पालना करनेवाले, सहस्रनेत्र पुरुह्त इन्द्र, जो समस्त देवताओं के सेनापति हैं, सुरगज पैरावत पर आरूड़ हुए । इसके मध्य माग में सभी अच्छ पिद्यों के समान बेग वाला उनका रथ था, जो सुन्दर बने हुए चकों से सुशोभित तथा सुवर्ण और मिण आदि से विम्पित था । सहसों की सल्या में देवता, गन्धर्व एवं यत्तमण उनके पीछे चल रहे थे । शति रोमाशाली, असर्पिगण, जो सदस्य रूप में वहाँ उपस्थित थे, स्तुति कर रहे थे । उस रथ के चारों खोर वज के धीर गर्जो से निनादित, विद्युद्रकाश एवं इन्द्रधनुष से संयुक्त पर्वों के समान मथंकर एवं इच्छानुसार गनन करनेवाले वादलों के समूह धिरे हुये थे । उस रथ पर आरूड़ होकर मगवान् इन्द्र ने समस्त लोक को व्याष्ठ

<sup>.</sup> प्यार्थ पर कर पुरुष्कों से 'सुरक्षियम'। पाठ है। को बरहानः समुनित प्रतीत होता है, क्योंकि चाने चलकर सन्द्र का रा में चारोहए करना क्षिता गया है, एक ही रथन पर दो बाहनों पर चढ़ना ठांक नदी प्रतीत होता,। बिसका वर्ष 'बसुरों पर बाह्य ( चाकनय दीत ) हुए', होता है।

सा कर लिया। उस समय यज्ञों में उपस्थित होनेवाले ऋषिमण स्तुति पाठ करने लगे। स्वर्गलोक में इन्द्र के युद्धार्थ मुसज्जित होने पर देवतागण तुरही बजाने लगे, मुन्दरी व्यप्सराएँ सैकड़ों की संस्था में नृत्य करने लगी। नागराज द्वारा विराजमान रिव की माँति, व्यति विग्राल ध्वजा द्वारा गोभित मन एवं पवन के समान वेगशाली सहसों घोड़ों पर चढ़े हुए इन्द्र अग्यान् मुगोभित हो रहे थे। उस समय मातलि द्वारा हाँका जाता हुव्या वह श्रेष्ठ रथ सूर्य की व्यामा से परिज्याम मुमेर पर्वन की मौति दिखाई पढ़ रहा था। ॥१-१०॥

काल (मृत्यु) समेत यमराज श्रपने दराह एवं मुद्गर को उठाकर देवताओं की सेगा में श्रपने भीपण नाद से देखों को भवभीत करते हुये विराजमान हुये । चार समुद्रों तथा भीपण जिह्ना को लवलपात हुये सभों से युक्त वरुण्देश रांख सथा मुक्ताजटित विज्ञायठ से सुगोभित जलमय रुर्गर धारण किये हुए चन्द्रना की किरणों के समान श्वेतवर्ण के घोड़ों पर, जो वायु के समान वेगशाली एवं जल के समान थे, सवार होकर काल पारा घारण कर, सहस्रों लीलाएँ करते हुये, पीले वर्ण के वस घो धारण कर, मनोहर प्रवाल जटित श्रंगद से विमूपित हो, पारा धारण कर देवताओं की सेना के मध्यमाग में श्रवस्थित हुये। उस समय उनने वस्न हिल रहे थे। इस प्रकार युद्ध प्रारम्भ होने के समय की प्रतीत्ता करते हुए वरुण उस समय उद्वेतित समुद्र की भौति योमित हो रहे.थे। इसी प्रकार यहाँ एवं रात्त्वों की सेना तथा गुखकों के समूहों से युक्त होकर पद्म पवं रांख लिये हुए धनाधिपति राजराजेश्वर श्रीमान कुवेर पुष्पक विमान में श्रवस्थित हो हाथ में गदा लिये हुए दिलाई पड़े। विमान पर चड़कर युद्ध करने के लिये श्राये हुए राजराजेश्वर नरवाहन कुवेर युद्ध में उस समय इस प्रकार योमित हुए जैसे नन्दिकेश्वर पर वैटे हुए सालात्य श्रवजी स्वमेव श्राये हुए हों।।।११-१८।।

उस युद्धमूमि में सहस्रनेत्र इन्द्र पूर्व दिशा में, पिशाचराज यमराज दिल्ला दिशा में, वरुण पिहचम दिशा में तथा नरवाहन कुबेर उत्तर दिशा में अवस्थित हुए। ये चारों दिशाओं के महावतशाली लोकपाल गण, चारों दिशाओं में स्थित होकर अपनी-अपनी दिशाओं में स्वयं अपनी रक्षा करते हुए उस देव सेना की भी रक्षा करते रहे। वदनन्तर श्रिति शोमा से जाउबस्थमान, श्रित द्वुतगामी सात श्रश्यों से युक्त रथ पर श्रिवरूल, युक्तशारित रिश्मयों (लगाम की रस्सी) से युक्त, युमेरु की प्रविक्तणा करनेवाले उदय एव श्रस्त-दोनों अवलों पर जानेवाले, हर्म के द्वार के समान युशोमित एक चक्रशाली, सभी श्रितन्तर लोकों को युक्तशारित करते हुए, परम तेज से देदीप्यमान सहस्रिकरणों से युक्त होकर समस्त लोकों के मध्य में द्वार-शास्त्र दिनेश्वर सूर्य राणमूमि में अमणा करने लो। चन्द्रमा श्रीत घोड़ों से जुते हुए रथ पर शीतल रिश्मयों से युक्त हो, वर्फ मिले जल से पूर्ण अपनी कान्ति द्वारा जगत को श्रानन्दित करते हुए युद्धभूमि में श्राच । पीचे चलनेवाले नक्षत्र समूर्शे से युक्त शिशारांग्रा, द्विजराज, मृग के चिद्धवाले, राज्ञि के वने श्रयकार का विनाग करनेवाले, नक्ष्त्रों प्रवुक्त श्रीपरांग्रा, द्विजराज, मृग के चिद्धवाले, राज्ञि के वने श्रयकार का विनाग करनेवाले, नक्ष्त्रों एव महों के स्वामी, रसों के स्वामी, रसमदान करनेवाले, सहसों श्रीपिथां एव श्रमृत के निधान, जगन के एक श्रंग के समान विग्राल, सत्यमम, सुन्दर दिलाई पड़नेवाले रथ पर श्रारूट श्राकारार्गों में श्रयस्थित चन्द्रमा को दैलों ने देखा। जो सभी जीवों का प्रारा रूप एवं मनुष्यों में पाँच विभागों में विभक्त है, जो सालों वातुओं में पाया जाता है, एव तीनों लोकों को धारण करनेवाला

तथा तीनों लोकों में विचरण करनेवाला है, लोग जिसे क्राभि का उत्पविकर्चा कहते हैं, सभी की उत्परि जिससे होतो है, जो ऋति सामर्थ्यग्रासी है, सात प्रकार के स्वरीं में पास होकर जो वाणी द्वारा नित्य उदिश होता है, जिसे लोग सभी मूर्तों में उत्तन भून तथा शरीर से रहित बतलाते हैं, जिसे लोग श्राकाशमामी फहते हैं, रीप्रगामी एवं राव्द का उत्पचिकची भी जिसे लोग कहते हैं, वह वायु देवता सभी जीवों का आयुरूप हो अपने हो तेज से युद्धम्ि में उद्मृत हुआ और दैत्य समूहों को व्यथित फरता हुआ बादलों के साथ देखों की मतिकूल दिशा से बहने लगा । उस समय ये मरुद् गया गन्धर्व एव विद्याधर के समूहों के साथ स्वेतवर्ण की उने तलवारों द्वारा, जो म्यान से रहित होने पर सर्पों के समान विकराल दिखाई पड़ रही थीं, कीडा करने लगे; श्रीर बड़े-बंड़े सर्पों के स्वामी क्षीत्र, जलमय विष की धारा को छोड़ते हुए रगामृमि में मुँह फैलाये हुए बागों की अविरल धारा के समान आकारा में विचरण करने लगे। पर्वतों, शिलाझीं, शिखरीं एवं सैकड़ों बुक्तों को साथ लेकर दानवों की सेना में विनार करने के लिए अन्यान्य देवगरा भी उपस्थित हुए। जो देव-देव हुपी हेरा, पद्भनाम एवं त्रिविकम के नाम से बिख्यात हैं, युगान्त में जो कृष्णावर्ण रारीर घारण कर समस्त जगत् का विनास करते हैं, जो सभी पद्मार के जीवों की उत्पत्तिस्थली हैं, मधु दैत्य के सन् हैं, यज्ञों में उपस्थित होकर हवनीय द्रव्यों का मोग लेते हैं, उन्हीं मूमि, जल, ब्राफ़ाश स्वरूप धारण करनेवाले, स्थान, शान्ति देने वाले, शत्रु संहारक भगवान् गदाघर ने स्थान्मि में देवतात्रों के शत्रुश्रों के विनार्ण करनेवाले सुदर्शनचक की, जो अपने अनुपम तेज से अदयाचल से उठते हुए सूर्य की माँति देदीप्यमान था, उठाकर बाएँ हाथ से सभी श्रष्ठरगर्णों की विनाशिनी विशाल गदा को उठाया, जो काले वर्षा की श्राकृति से ही राष्ट्र को मृत्यु के मुख में सींपनेवाली थी। अपनी अन्य तेजस्थिनी मुजाझों से गरुडव्वज महावली, भगवान् ने शार्क धनुष श्वादि को धारण किया । तदनंतर भगवान् करवप के पुत्र, सर्पमन्ती, द्विज (पित्तराज) पवन से भी श्रिपिक वेगवाले, गगन मगडल को खुडम करनेवाले. पुख में एक सर्प लिये हुए, श्राकारागामी, खगराज, अमृत मन्थन के उपरान्त मन्दराचल के समान शोभाशोली, देवासुर संभाग में कई बार अतिशय पराक्रम दिखलानेवाले, अमृत के हरण के समय इन्द्र से युद्ध कर उनके बच्च द्वारा चिहित, शिखाधारी, बलवान, तपाये हुए सुवर्षा के कुरवल से विम्पित, यिचित्र रङ्ग के पंखे को धारण करनेवाले, घातुमान् पर्वत की माँति शोमायमान,विशाल वन्तस्थल पर, चन्द्रमा के समान उज्बल सुर्वों के फाल्स्य मिएयों से सुशोमित, प्रलयकालीन इन्द्र धनुपों से युक्त दो बादलोंकी भांति दोनों पक्षों से लीलापूर्वक आकार मरडल को व्यास कर, नीली, लाल, पीली पताकाओं से विमृपित, पताका के समान वेश से क्रिपे हुए महान एव विशास शरीरवाले श्वरूए के अनुज गरुड पर त्रारूड़ होकर वे युद्धभूमि में उपस्थित हुए । उस समय गरुड का रारीर सुन्दर सुवर्ण के समान शोमायमान हो रहा था । मगवान् के उपस्थित होने पर देवगण उनके षोजे-पोछे प्राये उस समय समाधि में मन्त होकर मुनिगण श्रति उत्कृष्ट मंत्रौं द्वारा बनार्दन की स्तुति करने लगे । इस प्रकार जब दुवेर से युक्त, सूर्य पुत्र यमराज से सुरोभित, द्विजराज गरुड से समन्वित, देवराज इन्द्र से सुरोभित, चन्द्रमा दी फान्तियों से विभूपित देवताओं की वह विशास , वाहिनी युद्ध के लिए रणमूमि में शस्तुत हुई तन वृहस्यति

ने देवताओं के लिए 'कल्यासा हो' ऐसा हमस्तिवाचन किया । इसी प्रकार शुक्त ने देत्यों की सेना में ह्यस्ति-वाचन पढ़ा । ॥११—५०॥

श्री मात्स्य महापुराण में तारकागय समाम नामक एक सी चीहत्तरवाँ ऋध्याय समाष्ठ ॥१७४॥

## एक सौ पचहत्तरवाँ ऋध्याय

मत्स्य ने फहा--इस प्रकार देवनाओं तथा दानों की विशाल वाहिनी जर एक दूसरे को विजिन फरने की इच्छा से रणमूमि में उपस्थित हुई, तब दोनों सेनाओं में श्रत्यन्त तुमुन युद्ध छिड़ गया । श्चनेक प्रभार के रास्त्रास्त्रों से लेस हुए दानव गए। देवताओं के साथ युद्ध करते हुए इस प्रभार मालून हुए मानों पर्वनों से पर्वन लड़ रहे हों । देवताओं सथा दानवों से सयुक्त वह श्रद्धुत धर्म एव श्रधर्म से गर्व विनय से युक्त वह शुद्ध शोमित हो रहा था। सदनन्तर अलग अलग चलते हुए रथ, प्रेरित किये गर्य हाथियाँ, श्राकारा मरडल में चलती हुई हाथों से युक्त तलवारीं, चारी श्रीर से चलते हुए मसलों, गिरने वाले वार्यों, टॅंकोर युक्त धनुषों, रात्रुत्रों पर फेंके आते पुर मुद्गरों से वह मयानक युद्ध देवतात्रों तथा दानवीं से सङ्घ-लित हो गया श्रीर महामलय के समान समस्त जगत् को त्रास युक्त कर दिया । उस रण में दानवगण हायों ·से छोड़े गये परिचों तथा उपर से फेंके गये पर्वनों द्वारा इन्द्र श्रादि देवताओं को श्राहत करने लगे । विजय के इच्छुक, बलगन् उन दानवीं द्वारा मारे जाते हुए वे देवगगा श्राति विपाद युक्त हो युद्ध में परम चिन्तित 🗸 ्हुए । उन दिति पुत्रों के श्रस्त्रों तथा शुलों द्वारा श्रति वावल, परिवों द्वारा बिल-भिन्न मस्तक वाले, कटी हुई छाती नाले देवगणों के पानों से रक्त की अविरत्न भाराएँ बहने लगी । श्रम्ररों के नाणों के समूहों हारा घायल होकर देवगण कुछ भी करने में निष्फल रहे, यहाँ तक कि दानवीं की युद्ध की उस भीषण माया में पड़कर उनका होए हवास तक गुन हो गया । इस प्रकार राज्यसों द्वारा देवताओं की सारी सेना श्रस्तपाय कर दो गई, सब के सब सैनिक प्राया रहित-से दिखाई पहने लगे, उनके हथियारों के सारे प्रयक्ष भी निष्फल हो रहे । तब अनेक नेत्रीवाले इन्द्र ऋपने वक्त से दैत्यों की धनुषों से छूटे हुए उन दिकराल वाणों को काटते हुए दैस्यों की विकराल सेना में प्रविष्ट हुए ! श्रीर बड़े-बड़े दाननों का सहार कर श्रपने तामस श्रहत्र के आल से उन दैत्यों भी विशाल वाहिनी को श्रावसार में श्राच्छन कर दिया । इस प्रकार इन्द्र के श्राहुत परा-कम से निविड अधकार में छुपे हुँप वे दानवगरण आपस में एक दूसरे को देखने एव पहचानने में भी श्रस-र्मथ हो गये, यहाँ तक कि देवताओं के वाहनों तक को वे नहीं पहचान सके । इन्द्र के प्रयत्न से उक्त माया पाश से छूटे हुए बड़े-बड़े देवगणा प्रयक्षपूर्वक श्रावकार में विलीन उन पराक्रमी दानवों के शरीरों को काटने लगे, जिससे श्रंधकार में विलीन, होश हवास रहित देवताओं द्वारा हताहत वे दानवगण पृथ्वी पर कटे हुए पत्तवाले पर्वनों की माँति गिरने लगे । समुद्र में धोर ऋघकार की माँति देवताओं के रात्रु उन दानवों की सारी सेना ऋधकार में निलीन थी, श्रीर बड़े-बड़े दैत्य गए। उसमें छिपे हुए थे । उस समय मय नामक दानव

ने इन्द्र की उस तामसी माया की विध्वस्त करनेवाली महा मयानक श्रीव नामक श्राम्त से उरव्ज होने वाली तथा प्रतय कारड उपस्थित करनेवाली श्रापनी माया की रचना की । मय द्वारा रची गई उस भीषण माया ने सभी देवतांश्रों की जलाना प्रारम्भ किया और दानवगण सूर्व के समान तेज़स्त्री रारीर धारण कर ग्रीम ही पुनः युद्धार्थ उठ सड़े हुए । उस श्रीवीं माया के प्रभाव से जलते हुए देवगण, इन्द्र तथा गीतलिक्ताणों वाले तथा जलवद चन्द्रमा की ग्रास्ण में पहुँचे । ॥१-२०॥

जिस समय इस प्रकार शरणार्थी देवगण श्रीर्वाग्न की माया से विद्वल एवं सन्तप्त होकर वजाधारी इन्द्र की शरण में जाकर कहने के लिए बस्तुत हुए उस समय दानतों की घोर माया से सेना के हताहत हो जाने से इन्द्र के पूछने पर परुण ने कहा—'इन्द्र । प्राचीन काल में नहिंपपुत्र उर्व, जो व्यतिग्रय तेजस्वी तथा गुणों. में त्रक्षा के समान थे, घोर तपस्या कर रहे थे ।तपस्या करते हुए सूर्य के समान तेजस्वी, तपस्या से ध्रव्यय लोक वी प्राप्ति करनेवाले उर्ब के पास दिव्य तेजोमप महर्षिमण देवर्षिगण के साथ उपस्थित हुए, उसी समय दानव-राज हिरएयकशिपु भी वहाँ पहुँचा। उस परम तेजस्वी ऋषि उर्व से ब्रहार्षियों ने धर्मपूर्वक वचन की निवे-दित किया । ऋषियों ने कहा-'भगवन् ! ऋषियों के वंग्र में यह पद विनष्ट हो रहा है, उसका मूल ही नष्ट हो रहा है, उसमें तुम एक मात्र सन्तान थे, तुम्हारे भी कोई सन्तति नहीं है, जो गोत्र की श्रमिश्रद्धि कर सके. श्रीर तुम तो कीमार (ब्रह्मचर्य) बत को श्रंगीकार कर बलेग्र का सहन करते हुए तपस्या कर रहे हो. उच्चाराय मुनियों तथा ब्राझणों के अनेक वंश केवल एक व्यक्ति में शेष हैं, विना सन्तति के सभी विञ्च-मिल से हो रहे हैं । इस प्रकार मूल के उच्छिम हो जाने पर पुत्र उत्पत्ति का कोई कारण श्रेप नहीं दिखाई पडता । त्याप तो तपस्या के ममाव से ऋतिश्रेष्ठ पद प्राप्त कर प्रजापति के समान तेजस्वी एवं प्रभावग्राली हो गये हैं. अतः अपने उस शरीर से बंग की वृद्धि के लिए भी कोई उपाय कीजिये और अपने प्रसान से अपने वंग की अभिइद्धि कीजिये। आपने इस शरीर से बहुत धर्म का अर्जन किया है अतः दूसरे शरीर को बनाइये। अर्थात् सन्तानीत्वत्ति के लिए नयरनगील होइये ।' मुनियों के इस मकार कहने पर उर्व के मर्मस्थल में श्राधात हुआ श्रीर उन्होंने उन श्रष्टिपेयों की निन्दा करते हुए कहा—'मुनियों के लिए जिस प्रकार इस धर्म का विधान बनाया गया है, वह कमी नष्ट होने वाला नहीं है । इस धर्म मार्ग में रहकर आर्प धर्म की सेवा में तत्पर रह जंगल में उत्पन्न होनेवाले मूल फलादि का मोजन कर आरमामिमानी, बाह्मण कुलोत्पन्न सुनि का मली माँति अजित किया हुआ ब्रह्मचर्य ब्रह्मा को भी विज्ञलित कर सकता है। गृहस्थात्रम में निवास करनेवाले मनुपर्यों के लिए ध्यन्य तीत वृद्धियों का विधान किया गया है, पर वन में आध्रम बनाकर निवास करनेवाले हम जैसे लोगों के लिये यही — हमारी —वृत्ति सब से श्राच्नी है। जल पीकर, बायु पान कर, दाँत द्वारा तथा उलुखल ( खरल ) में कर कर या पत्थर से कर कर जो वस्तु खाई जा सके उसे खाकर दस श्रीर या पाँच श्रीर घूनी जलाकर श्रीर का सेवन करनेवाले जो मुनि लोग हैं, वे इससे भी कठोर दुष्कर बतों का निर्वाह करते हुए तपस्या में लगे रहते हैं, श्रीर सर्व प्रधान लक्ष्य ब्रह्मचर्य की विधिवत् रहें। कर परम गति की प्राप्ति करते हैं। ब्राह्मण की तो बद्मवर्य से ही ब्राह्मशुल्व की प्राप्ति होती है, ब्रह्मचर्य की महिमा को जानने वाले लोग इसी प्रकार परलोक

निवास स्थान होगा; मेरा उत्पचितस्थान अल है, उसे पीकर तुम्हारे पुत्र को महान् मुल होगा। उसी स्थान पर में भी जलनय हिव का पान करते हुए निवास करता हूँ, वही हिव तुम्हारे पुत्र के लिए भी भोजनार्थ अर्थित करूँगा ग्रीर वही उसका भी निवास स्थान होगा। पुत्र ! युगान्त के समय हम श्रीर यह तुम्हारा पुत्र—दोनों सन्तान रहित प्राध्यियों के पितृन्वस्था का मोचन करने के लिए एक ही साथ विचरण करेंगे, यह जल का भोजन करने गाला तुम्हारा पुत्र अन्तकाल ( महामल्वय ) में देव अपुर राज्ञस श्रादि सभी जीवें को जलानेवाला होगा। ॥५८-६१॥

श्रमा की ऐसी वात सुन 'ऐसा ही हो' कहकर उर्व ने अनुमोदन किया और वह श्रीव श्रान अपनी भीपण ज्यालाओं के मण्डल से युक्त होकर अपनी कान्ति को पिता में निविष्ठ कर निष्यम हो समुद्र मुख में मिष्ण ज्यालाओं के मण्डल से युक्त होकर अपनी कान्ति को पिता में निविष्ठ कर निष्यम हो समुद्र मुख में मिष्ण हुआ। तदुररान्त वे सम महर्षि, जो वहाँ आये हुए थे, श्रीर नस्म, उर्व में श्रानि की मम का प्रवेग हुआ देखकर अपने अपने मानक स्थानों को अस्यत हुए। इस मकार की पटना पटित होते देल हिरएयकिएए मामक दैत्य ने द्राहवत् प्रणाम कर उच्चस्वर से कर्व से ऐसा निवेदन किया—'भगवन श्यह श्रात अहुत वाल हुई हे, सारा लोक इसे सालीक्ष्रण देल रहा है, मुनिश्रेष्ठ! आपकी इस पोर तपस्या से पितानह मगवान् अत्यन्त सन्तुष्ट हो गये हैं। महानती । में आपका तथा आपके पुत्र का किकर हूं, ऐसा सच जानि में, जो कुछ भी आवरयकता हो, उसके लिए आप हमें आका दे सकते हैं, मुक्ते अपनी ही गरण में आया हुआ समक्तिये, में आपही की आराधना में निरत हूं, यदि इस मकार अनन्य माव से आपकी गरण में रहते हुए भी में कट पाता ह तो इससे आपकी ही परानव होगी। ॥६२-६७॥

ऊर्च ने कहा — 'सद्भत परायण ! में घन्य तथा अनुग्रहीत हो गया जो तुम्हारा गुरु हुआ, सुमे अपनी इस कठोर तपस्या एव लिद्धि से क्या मिलेगा यदि मेरे रहते तुम्हें कप्ट मिले ! तो तुम मेरे पुत्र द्वारा निर्मित उसी अग्निमयी माया को महत्त्व करो, जो बिना इन्थन के आसा से भी बढ़कर भीपण तथा दुर्दिषे है ! रात्रुओं को क्या में करते समय यह माया तुम्हारे वरा वार्लों के वरा में रहेगी, अपने पत्त वार्लों की यह रत्ता करेगी और विपक्षियों का विनाग करेगी ! सुनि की पेसी वार्ते सुन दानवस्था हिरययकशियु सुनि-

## एक सौ ब्रिहत्तरवाँ अध्याय

मत्स्य ने कहा-—वरुण की ऐसी पार्यना सुनने पर देवताओं को वड़ानेवाले इन्द्र श्रिति प्रसन्न होकर शिशिरायुष चन्द्रमा को प्रमुखंहरपेण उस युद्ध में सहयोग करने के लिए श्रादेश दिया श्रीर कहा—'सीम ! तुम जाओ और श्रमुर्तों के विनाशार्थ तथा देवताओं के विजयार्थ पराधारी वरुण की सहायता करों ! तुम इमसे भी बलवान् हों, ज्योति:पुम नह्यों के स्वामी हों, स्सन्न लोग समस्त लोक में ज्याष्ठ रहनेवाले रस को तुमसे ही युक्त जानते हैं, तुम्हारे मण्डल में भी सागर की मॉित क्य एवं श्रिद्ध व्यक्त होती है, अगत् में काल (समय) का योग करते हुये तुम दिन तथा रात्रि का परिवर्तन करते हों, तुम्हारे चिह्न लोक की द्याया से युक्त है, तुम्हारे श्रंक में गृग का चिह्न है । सोम ! तुम्हारी महिमा को ने देवतागण भी नहीं जानते, जो स्वयं नल्कों के व्यविकर्ता हैं । तुम सूर्य के पथ से भी कपर, श्रन्य नल्कागणों के भी कपर श्रवित्वत हो । तुम श्रवेतमानु कहे जाते हो, हिम श्रीर हो, नल्कों के स्वामी हो, रागलांद्यन हो, काल योगों के स्वामी हो, कभी नष्ट न होने वाले वजस्वरूप हो, श्रीपधीछ हो ! समस्त जगत के कार्यों को उत्पन्न करने वाले, जल से उत्पन्न होनेवाले, श्रीतत कान्तिवाले, रातांद्य, श्रमुत के श्राश्रम्य, चंचल एवं इवेत वाहन हो ! श्रीभाशालियों हो शोमा तुम्ही हो, सोमान करने वाले देवताओं के स्वामी हो , समस्त चगत के कार्यों को उत्पन्न करते हो हो हो हो साम्य करने वाले करता हूँ कि तुम क्रवचारी हो, सोमान करने वाले देवताओं के स्वामी हो । महातेन ! इसीलिये में तुमसे श्रनुरोध करता हूँ कि तुम क्रवचारी वरुण के साथ जाकर इस श्राहरों माया को शुग्न करते विससे हम लोग इस समय वल रहे हैं ।' ॥१-१०॥

सीम ने कहा— 'वरदान देनेवाल देनराज ! यदि श्राप मुभ्ते युद्ध के लिये आजा प्रदान कर रहे हैं तो श्रम में दैल्य की माया को हरने वाले शिशिए की वर्षा कर रहा हूँ, इन मेरे बरसाये हुये हिम से आच्छादित एव शीत से सिकुड़े हुये दानमें को देखिये, इस महायुद्ध में मैं इन सभी वड़े वड़े दैल्यों को माया से रहित कर दूंगा शीर इन सन का गर्व खर्व कर हूँगा ! ' ऐसा कहकर तारापित चन्द्रमा ने जल के स्वामी वरुष के साथ मांगलिक जल द्वारा देवताओं की सेना के सभी सैनिकों को शान्त करने के लिये ठंडा कर दिया ! उनके हिमयुक्त किरखों से छूटी हुई तुषारों की बृष्टि ने वरुष के पाश कर साथ उन घोर दैत्यों के समझों को मेच के समान आच्छात्र कर लिया ! वे पाश और शीतमय किरखों के पारण करने वाले महायलवान वरुष और चन्द्रमा अपने पाशों और तुषारों की बृष्टि कर दानवों की सेना को आहत करने लगे, युद्ध भूमि में पाश और हिम के हथियारों का त्रयोग करने वाले दोनों जल के स्वामी, समर में जल के वेग से आव्यन्त छुळ्थ दो महासमुद्रों की भाँति विचरण करने लगे ! इस शकार उन्कदोनों द्वारा अला पुंच वह दानवों की सेना मलयकालीन संवर्तक नामक मेघों से आप्लावित जगनगण्डल की माँति दिखाई पड़ने लगी ! युद्ध भूमि में लड़ते हुये उन—शश्ताला चन्द्रमा तथा वरुषा—चोनों देवताओं ने दैलेन्द्र द्वारा दिनिर्मित माया को शान्त कर दिया ! युद्ध में चन्द्रमा की शीववय किरखों द्वारा जलाये गये तथा वरुष के पारों द्वारा को शान्त कर दिया ! युद्ध में चन्द्रमा की शीववय किरखों द्वारा जलाये गये तथा वरुष के पारों द्वारा

निवास स्थान होगा; मेरा उत्पिचित्थान जल है, उसे पीकर तुम्हारे पुत्र को महान् सुल होगा । उसी स्थान पर मैं भी जलमय हिन जा पान करते हुए निवास करता हूं, वही हिव तुम्हारे पुत्र के लिए भी मोजनार्थ अर्थित करूँगा और वही उसका भी निवास स्थान होगा । पुत्र ! युगान्त के समय हम और यह तुम्हारा पुत्र—दोनों सन्तान रहित आर्थियों के पितृ म्हरण का मोचन करने के लिए एक ही साथ विचरण करेंगे, यह जल का भोजन करनेवाला तुम्हारा पुत्र अन्तकाल ( महाम्रलय ) में देव अमुर राज्ञस आदि सभी जीवों को जलानेवाला होगा । ॥५८-६१॥

त्रक्षा की ऐसी वार्ते सुन 'ऐसा ही हो' कढकर ठर्व ने अनुमोदन किया और वह श्रोवं श्रानि श्रमनी भीपण ज्वालाओं के मएडल से युक्त होनर अपनी कान्ति को पिता में निलिस कर निजम हो समुत्र सुख में प्रविष्ट हुआ ! तदुपरान्त वे सन महर्षि, जो वहाँ आये हुए थे, और त्रक्षा, उर्व में श्रान्ति की प्रभा का प्रवेश हुआ ! तदुपरान्त वे सन महर्षि, जो वहाँ आये हुए थे, और त्रक्षा, उर्व में श्रान्ति की प्रभा का प्रवेश हुआ देखकर अपने अपने गन्तव्य स्थानों को भित्यत हुए । इस प्रकार की घटना घटित होते देख हिरवयक्षिणु नामक दैत्य ने द्राववद् प्रयाम कर उच्चस्वर से कर्व से ऐसा निवेदन किया— 'भगवन ! यह श्रति अद्भुत वात हुई हे, सारा लोक इसे सालोरूपेण देख रहा है, मुनिश्रेष्ठ ! आपकी इस घोर त्रपस्य से पितानह मगवान अत्यन्त सन्तुष्ट हो गये हैं । महानती ! में आपका तथा आपके पुत्र का किकर हूं, ऐसा सच जानिने, जो कुछ भी शावश्यकता हो, उसके लिए श्राप हमें श्रावा दे सकते हैं, मुक्ते अपनी ही गराण में श्राया हुआ सम-भित्रे, मै श्रापही की श्राराधना में निरत हूं, यदि इस प्रकार श्रानन्य साव से श्रापकी गररण में रहते हुए भी मै कप्ट पाता हूं तो इससे आपकी हो पराजय होगी । ॥६२-६७॥

फर्व ने कहा—'सद्मत परायण । में धन्य तथा अनुगृहीत हो गया जो तुम्हारा गुरु हुआ, उसे अपनी इस फटोर तपत्या एव सिद्धि से क्या मिलेगा यदि मेरे रहते तुम्हें कष्ट मिले ? तो तुम मेरे पुत्र हारा निमित उसी अनिनयों माया को महण करों, जो विना इन्यन के अबि से भी बदकर भीपण तथा दुर्द्ध है । गुत्रुओं को क्या में करते समय यह माया तुम्हारे क्या वालों के क्या में रहेगी, अपने पल वालों की यह रता करेगी और विपह्नियों का विनाग्य करेगी। श्रान की ऐसी वालों सुन दानवराज दिरययकियु सुनिपुण कर्न को मण्या कर आवि प्रसन्न विच एव इनार्च होकर स्वर्ग को प्रस्थित हुआ। ( वरुण कहते हैं) यह पूर्वकाल में कर्न पुत्र मिन कर आवि हिरायकियु ही निर्मित नाया अत्यन्त कटोर तथा असब है, देवगण भी इसे सहन नहीं कर सकते । किन्तु उस हिरायकियु ही तुन्ने करें ने उसे दिया था, जिसने इसे निर्मित किया था। मायन, । यदि इस माया को निण्कल कर सब को सुली करना चाहते हैं तो जल के आश्रय स्थान निर्माक्त कर सब को सुली करना चाहते हैं तो जल के आश्रय स्थान निर्माक्त कर सब को सुली करना चाहते हैं तो जल के आश्रय स्थान निर्माक्त कर सब को सुली करना चाहते हैं तो जल के आश्रय स्थान निर्माक कर सब को सुली करना चाहते हैं तो जल के आश्रय स्थान निर्माक कर सब माया को हमारे निवस कर सक्ते । केरे इस कथन में आप सग्रय न करें । ॥६८-७५॥

थी मात्स्य महापुराण में तारकामय समाम नामक एक सी पचहत्तरवीं श्रध्याय समाप्त । ॥१७४॥

## एक सौ बिहत्तरवाँ अध्याय

मत्स्य ने कहा—चरुण की पेसी प्रार्थना धुनने पर देवताओं को बढ़ानेवाले इन्द्र श्रिति प्रसन्न होकर शिशिरायुध चन्द्रमा को प्रमुखरूपेण उस युद्ध में सहयोग करने के लिए श्रादेश दिया श्रीर कहा—'सोम! तुम आश्री श्रीर श्रमुरों के विनाशार्थ तथा देवताओं के विजयार्थ पाराधारी वरुण की सहायता करो। तुम स्रभन्ने भी बलवान हो, ज्योति:पुत्र नत्त्रमें के स्वामी हो, रसज लोग समस्त लोक में व्याध रहनेवाले रस को तुमसे ही युक्त जानते हैं, तुम्हारे मएडल में भी सागर की माँति त्य प्यं ग्रद्ध व्यक्त होती है, जगत में काल (समय) का योग करते हुये तुम दिन तथा रात्रि का परिवर्त करते हो, तुम्हारा चिह लोक की झाया से युक्त है, तुम्हारे श्रंक में मृग का चिह्न है। सोम! तुम्हारी महिमा को वे देवतागण भी नहीं जानते, जो स्वयं नत्त्रमों के उत्पत्तिकर्ती हैं। तुम सूर्य के पथ से भी कपर, श्रम्य नत्त्रमाणों के भी कपर श्रमित हो। तुम श्रमेत हो। तुम श्रमेत हो। तुम श्रमेत हो। तुम स्वतंत्रमान कहे जाते हो, हिम गरीर हो, नत्त्रमों के स्वामी हो, ग्रग्शांकन हो, काल योगों के स्वामी हो, कभी नष्ट न होने महते वात्रस्त्रस्त्र हो, श्रीपपीश हो। समस्त जगत के कार्यों को उत्पत्त करने वाले, जल से उत्पत्न होनेवाले, ग्रीतल कान्तिवाले, ग्रीतांग्र, श्रमृत के आश्रम, चंचल पूर्व दित वाहन हो। ग्रोमाणालियों की ग्रोमा तुम्हीं हो, समिपान करने वाले देवताओं के लिए सोम तुम्हीं हो, सभी जीवों में सुन्दर तुम्हीं हो, तुम श्रमकार के विनायकर्जा तथा नत्त्रमें हो स्वामी हो। महासेन! इसीलिये में तुमसे श्रमुरोष करता हूँ कि तुम श्रमवारा वर्षा के सामर इस श्राहरी माया को श्रान्त करते जिससे हम ताग इस समय जत रहे हैं। "११२-१०॥

सीम ने कहा — 'वरदान देनेवाले देवराज ! यदि आप गुम्मे युद्ध के लिये आज्ञा प्रदान कर रहे हैं तो अप में दैल्ल की माथा को हरने वाले शिशिर की वर्षा कर रहा हूँ, इन मेरे वरसाये हुये हिन से आच्छादित एवं शीत से थिछड़े हुये वानवों को देखिये, इस महायुद्ध में मैं इन सभी बड़े वड़े दैल्यों को माया से रहित कर हूँगा और इन सब का गर्व खब कर हूँगा । ऐसा कहकर तारापित चन्द्रमा ने जल के स्वामी वरुण के साथ मांगलिक जल द्वारा देवताओं की सेना के सभी सैनिकों को शान्त करने के लिये ठंडा कर दिया । उनके हिमयुक्त किरणों से छूटी हुई तुपारों की वृष्टि ने वरुण के पाश कर साथ उन घोर दैसों के समूहों को मेष के समान आच्छक कर लिया । वे पाश और शीतगब किरणों के वारण करने वाले महावलवान वरुण और चन्द्रमा अपने पाशों और तुपारों की वृष्टि कर दानवों की सेना को आहत करने लगे, युद्ध भूमि में पाश और हिम के हथियारों का प्रयोग करने वाले दोनों खल के स्वामी, समर में जल के वेग से आव्यनत जुरूप दो महासमुद्रों की भौंति विचरण करने लगे । इस प्रकार उन्हदोनों द्वारा जल में डुवोई गई वह दानवों की सेना प्रलायकालीन संवर्तक नामक मेथों से आव्यन करना वह से मांति दिखाई पड़ने लगी । युद्ध भूमि में लड़ते हुये उन—राशलांखन चन्द्रमा तथा वरुण—दोनों देवताओं ने दैल्वेन्द्र द्वारा विनिमित माया को शान्त कर दिया । युद्ध में चन्द्रमा की शीतमय किरणों द्वारा जलाये गये तथा वरुण के पाशों ह्वारा

वाँधे गये दैत्यगण शिर रहित होकर पर्वतों के समान दिखाई पड़ रहे थे । शीतरश्मियों द्वारा मारे गये, जल श्रोर तुपार द्वारा पीडित, हिम द्वारा श्राक्षावित समस्त श्रागीवाले वे दानव उपमा रहित श्रामि की मौति शोमित हो रहे थे। उन दैत्यों के विचित्र दग के चने हुए रथीं की कान्ति नष्ट हो गई स्रोर वे स्नाकार मार्ग में इथर-उथर गिरने पड़ने लगे । इस प्रकार चन्द्रमा की शीतल किरखों द्वारा श्राच्यादित, वहुए के पश द्वारा वॉधे हुए आकाश में अवस्थित उन दानवों को मायावी मय ने देखा । श्रीर शिलाशों के समहों से सयुक्त, खड्ग एव चर्म ( द्वाल ) से युक्त होकर घोर शब्द करनेवाली, घने वृत्तों से युक्त, श्रति भयानक रिखरांवाली, कन्दराओं एव जगलों से त्राकीर्ण, सिंह तथा व्याघ के समूहों से धटुलित, गरजते हुए बड़े-बड़े गजराजों से युक्त, विविध जाति के मुनीं से धाकीर्फ, पाम द्वारा कॅपाये जाते बृक्तों से सयुक्त, धापने ही प्रयत्न से बनाई गई, घोर शब्द करनेवाली, इच्छानुरूप सनु पर जानेवाली पर्वत की माया को देवतांओं की सेना के चारों घोर छोड़ा । मय द्वारा छोड़ी गयी वह माया लड़गों का शब्द करती हुई शिलाश्रों की दृष्टि एव उपर गिरते हुए बृद्धी द्वारा देवतात्रों का सहार करने लगी श्रीर दानवगर्खों को जिलाने लगी । उसके प्रभाव से चन्द्रमा तथा बरुण दोनों की माया चन्तर्हित हो गई। दैरय ने रण में लोह के विविध चार्त्रों तथा तलवारों से देवताओं के समहीं को अच्छादित कर प्रथ्मी को पत्थरों, अस्त्रों, वृत्तों, तथा पर्वतों को गिराकर पर्वतों की भाति दर्गम बना दिया । कुछ देवता पत्थरों द्वारा मार डाले गये, उछ शिलाश्रों से टकडे टकडे कर दिये गये, और एक एकों से किपे से दिलाई पड़ने लगे । इस प्रकार वह देवनाओं की सारी सेना, वेहार सी हो गई, उस सेना में केवल गदाघर भगवान विन्तु को छोड़ कर रोप सभी लोगों के धनुप टूट गये श्रीर श्रन्य सभी हथियार व्यर्थ-से हो गए ॥११-३०॥

युद्ध भृति में विराजनान शोमा सम्पन वे जनत् के स्वामी भगवान् तिनक भी ज्यने स्थान से विक् जित नहीं हुए, और सहन शील होने के पारण कुद्ध भी नहीं हुए । काल की पहिमा जाननेवाले इन्प्ण मेष के समान ग्रीमायमान् वे भगनान् उस समय देवासुर समय को देखने की इच्छा से युद्ध में उपयुक्त अमीन्द्र समय की मतीला करते हुए अवस्थित थे । तदनन्तर युद्ध में भगवान् विन्तु से देखे गये अगिन और पश्न इन दोनों देवताओं ने उन्हीं दी आजा से उस मय की माया को अपने में लींचना प्रारम किया । उस महायुद्ध में अति वेगशाली, पूर्ण युद्धि की सीमा को पहुंचे हुए उन दोनों देवताओं के प्रभान से यह पर्वत की माया जल गई और भरमसात् होकर एक दम नष्ट हो गई, तथा यह पश्न अभिन के साथ, तथा ग्रांग पश्च को साथ मिलकर युगान्त की मौति अति विद्वल होकर देखों की सेना को जलाने लगे । युद्धपृप्ति में आगो ग्रांग वायु देव दीडनेलगे, उनके पीछे अगिन चले, फिर पीछे वायु दौडे, इस प्रकार अगिन और वायु की बा करते हुए दोडने लगे । देखों की सेना जलती हुई इघर-उघर भागने लगी, दानवों के विभान इघर-उघर गिरने लगे, देखों के कथे वायु से अकड़ गये, फिर अगिन से जल गये—इस प्रकार का देख की माया नष्ट हो गई, चारों और से गदापर भगवान् की स्तुति होने लगी, देखनण निष्यव्य हुआ। कहकर शोर गुल करने लगे। सहस नेत्र इन्द्र प्रसन्त होकर चारों और से 'वड़ा अच्छा हुआ, वहुत अच्छा हुआ।' कहकर शोर गुल करने लगे। सहस नेत्र इन्द्र की सेना जीत गई श्रीर देखगण पराजित हो गये, सारी दिशाएँ स्वच्छ हो गईं, धर्म का निस्तार हो गया, चन्द्रमा शुप्त हो कर प्रकाशित हो यथे, सूर्य अपने स्थान पर निराजमान हो यथे, तौनों लोक निश्चिन्त हो गये. सभी में चरित्र यल एवं परिवार की भावना त्र्या गई, यजमान गया यज्ञ करने लगे, पाप शान्त हो गये, मृत्यु का वन्धन वॅथ गया, श्रीन में विधियत् हवन होने लगा । यत्त्रों की शोमा बढ़ानेवाले देवगण् स्वर्ग की प्राप्ति के लिए होनेवाले इन शुभ कमों को देखने लगे, लोक पाल गग श्रपने श्रपने निवास स्थानों को प्रस्थित हो गये, सिद्ध तपस्वी गए। पुराय कर्मों में प्रवृत्त हो गये, पाप कर्मों का श्रामान हो गया, देव पत्त प्रमुदित हो गया, दैत्य पक्त चिन्तित हो गया, धर्म तीन चरणों द्वारा स्थित हुन्या, श्रधर्म का एक चरण रह गया, सत्पध का महा द्वार खुल गया, सभी लोग सद्धर्म में और अपने-अपने आश्रमों में प्रवृत्त हो गये। राजा लोग प्रजा की रत्ता में तत्पर हो कर गोभित होने लगे—इस प्रकार उस रखं में श्रमिन श्रीर वायु के घोर संप्राम होने के बाद लोक का पाप शान्त हो गया और तमोगुरा रूप दानव दव गये, सभी विशाल लोक उन दोनों देवताओं के पराकन द्वारा भार किये विजय लाम से युक्त हो गये। तब उस अवसर पर ऋग्नि और वायु द्वारा उत्पन्न दानवों के लिए ऋति भय की चर्चा सुन कालनेमि नाम से विख्यात दानव रग्राभूमि में दिखाई पड़ा । उसका मुकुट सूर्य के समान था, मुन्दर शब्द करते हुए श्रंगद श्रादि श्राम्पणों से वह श्रलंकृत था, उस समय वह सुवर्गा से युक्त मन्दराचल के समान शोभायमान हो रहा था, उसने ऋति मयानक सौ हथियार धार**ण** किये थे, उसके सी बाहु थे, सी मुख थे।सी शिरों से शोभायमान वह दानव रख मृति में सी शिखरवाले पर्वत की मॉति दिखाई पड़ रहा था। विस्तृत युद्ध के मैदान में तेज से श्रतिशय बढ़ा हुआ वह दानव श्रीष्म कालीन श्रन्ति की भाँति दिलाई पड़ रहा था । धुएँ के समान उसके केरा थे, दाढ़ी हरे रंग की थी, स्रोठों के दल फड़क रहे थे । त्रै लोक्य भर में विस्तृत विपुत्त रारीर धारण किये हुए था। वाहुओं से श्राकार को नापता हुश्रा-सा पैरों से पर्वतों को फेंक रहा था, मुख द्वारा फेंकी गई गरम श्वासों से वह जलयुक्तवादलों को इघर से उधर कर देता था। इस प्रकार उस तिरव्हे किये हुए बड़े-बड़े लाल नेत्रींबाले, मन्दराचल की भाँति उस्कट तेजीमय सभी देव समूहों को जलाते हुए की भौति त्राये हुए कालनेमि को, तो इरारे मात्र से देवतात्रों को भयभीत कर . रहा था, तथा अपने निशाल शरीर से दसीं दिशाओं की आच्छादित कर रहा था, युद्ध में आये हुए बीरों ने देखा । उस समय वह प्यासे प्रलयकालीन काल की भाँति उठा हुआ दिखाई पड़ रहा था । रण मूमि में श्राये हुए कालनेमि ने मोटी गोंठोंवाली श्रंगुलियों से युक्त, सुन्दर हथेलियोंवाले, ऊँचे दाहिने हाथ से, जिसमें लटकते हुए श्राम्पण शोमित हो रहेथे, श्रीर जो उस समय कुछ चचल हो रहा था, देवताश्रीं द्वारा मारे गये दाननों से कहा—'अन तुम सन उद्यो ।' इस प्रकार दैत्यों को उद्घोधित करते हुए राजुओं के लिए काल के समान भीपण चेप्टावाले कालनेमि को सब देवमण अतिमयपूर्ण कातर नेत्रों से देखने लगे। रण मूमि में घूमते हुए उस भयानक कालनेमि को सभी प्राणियों ने स्वर्ग में घूमते हुए दूसरे नारायण के समान देखा । ऋति विशाल शरीरवालो उस कालनेमि के वेगर्मुक .चलते हुए पैरों की वायु से प्राकाश कंपित होने लगा । इस प्रकार उसने देनताओं को युद्ध में भयभीत कर दिया । रख के मैदान में कालनेनि

के श्राने पर मथ ने उसे छाती से लगाया, उस समय वह दैत्य इस प्रक्षार दिखाई पड़ रहा था मानो विप्णु भगवान् के साथ मन्दरावल दिखाई पड़ रहा हो । दूसरे फाल की मॉलि युद्ध के मैदान में त्राये हुए कालनेमि को देखकर इन्द्र श्रादि समेत सभी देवगण श्रायन्त दुःसी हुए । ॥३१-६२॥

श्री मात्स्य महापुराण में वारकामय युद्ध नामक एक सी विहत्तरवाँ श्रध्याय समाप्त । ॥१७६॥

## एक सौ सतहत्तरवाँ व्यध्याय

मरस्य ने कहा-दानचीं की सेना में महावेजस्वी तथा परम बलगाली वह कालनेमि दैत्य वर्षा ऋतु के बादल के समान दिखाई पड़ रहा था, तीनों लोगों के अन्दर आये हुए उसरो देख कर बड़े-बड़े दानव गए। यिना किसी परिश्रम का श्रानुभव किये ही उठ खड़े हो गये। श्रीर सब लोग उत्तम श्रमृत रस का पानकर भय को छोड़ नय तथा तारकानुर को प्रथम रख उस तारकामय सपाम में सर्वदा जीतनेवाले के समान शोभाशाली हुए और युद्ध की श्रमिलापा से मैदान में भविष्य के बारे में सलाहें करने लगे. इधर-उधर दीड़ने लगे, ब्यूह रचना फरने लगे, एक दूसरे को देखने लगे। श्रोर सभी के चित्र में कालनेमि के प्रति प्रेमभाव का उदय हुआ । फिर उस युद्ध में जो मय की सेना के आगे चलनेवाले प्रमुख दानव थे, वे सब भय को बोड़कर अति हाँपत हो े 3द्ध करने के लिए उपस्थित हुए । मय, तारक, बराह, परा-कमी ह्यमीन, विश्विचि का पुत्र रवेत, दोनों खर और लम्ब, बलि का पुत्र ऋरित्र, किसोर, स्तर्भानु, प्रसिद्ध चानर, महाश्रप्तर वच्छ्रयोधी--ये सन के सब दानव शस्त्राहत्र विद्या के जाननेवाले तथा तरस्या में सुनिपुण थे। युद्ध में वे सम बलवान, एव निपुण दानव उद्धल विचवाले कालनेमि के पास गये और गदा, सुरागिड चक, रथ, फरसा, काल के समान मूसल, फेंके जानेवाले मुद्गर, पर्वत के समान भीपण शिलाएँ, श्रवि-दारुण पड़ी-पड़ी परधरों की चट्टार्ने, पिट्टिश, भिन्दिपाल, श्रेष्ठ लोहे के बने परिष, यड़ी भीपण एवं संहार करनेवाली तीर्षे, हाथों से छोड़े गये ऋति स्यानक बाग, ऋति दीष्ठ भाले, पारा, मूर्च्छन, जीम लपलपाते हुए सर्वों के समान मुखवाले चलते हुए वीक्ष्ण बाया, फेंके जाते हुए बज, चमकते हुए तोमर, ऋति तीक्ष्ण म्यान रहित तलवार, श्वेत निर्मल शूल—मादि शस्त्रास्त्रों से युक्त क्रोध से जलते हुए मतवाले दैत्यों ने धनुप लेकर युद्ध मृमि में विजयार्थ युद्ध प्रारम्भ किया । उस महायुद्ध में कालनेमि की श्रागेकर नलते हुए भयानक यहाँ से लेख देखों की वह सेना इस प्रकार सुरोमित होने लगी मानों सारा ध्याकारा मगडल काले बादलों से छुप गया हो । उधर इन्द्र द्वारा धुरत्तित देवताओं की विशाल सेना स्वेत श्रीर कृष्ण रक्ष की दिलाई देती हुई सूर्य तथा चदमा से युक्त, वासु के वेग से युक्त, तारागणों को पताका बनाये हुए मित सन्दर दिलाती हुई, वस की मौति बादलों से युक्त तथा महों और नत्त्रों से हँसती हुई सी, यमराज, वरुण, इन्द्र एवं बुद्धिमान कुनेर से श्रमिरिच्छ प्रज्य्वलित श्रमिन के समान नेत्रों से युक्त हो

सुरोभित हो रही थी। इस प्रकार श्रति मयदायिनी वह देवसेना यहाँ एवं गन्धवों के गणों से युक्त विविध प्रकार के श्रस्ताहवों से सुतिज्ञत थी। युद्धमूमि में उन दोनों विशाल वाहिनियों का संभागम हुत्रा, वह समागम उस समय प्रलयकालीन त्राक्तश्च तथा पृथ्वी के समागम की भौति मयावना था. देवतात्रों तथा दानवों की विशाल भीड़ से अति घोर युद्ध होने लगा। चमा, पराक्रम, दर्प एवं विनयपूर्वक वह युद्ध हो रहा था। कुछ श्रति भयानक देवता तथा दानव, देवताश्चों तथा दैत्यों की सेना से निक्त कर युद्ध करने लगे। पूर्व श्चीर पश्चिम में खड़ी हुई उन सेनाश्चों से निक्तत हुए वे वीर इस प्रकार दिखलाई पह रहे थे मानों पूर्व तथा पश्चिम के समुत्रों से श्वति विशाल एवं खुळा बादलों के समूह। उस समय देव तथा दानवों की सेना इस प्रकार प्रस्थित चूम रही थी मानों पर्वत के कुले हुए जहलों में हाथियों के समूह घूम रहे हों। ॥१-२३॥

तदनन्तर उन दोनों सेनाओं में अनेक प्रकार के शंख, मेरी आदि रणवायों का बजना प्रारम्भ हुआ श्रीर वे राज्द आकारा, पृथ्वी, स्वर्ग एवं दसीं दिशाओं भर में व्याप्त हो गये, धनुपों की प्रत्यक्षा के कटीर शुटद सुनाई देने लगे । देनताओं की दुन्दुभियों के स्वर.ने दैखों के रुख वार्धी के स्वरों की दबा दिया । दोनों सेनाओं के सैनिक परस्पर एक दूसरे को लक्ष्य कर महारू करने लगे, और आहत कर गिराने लगे। हाथों से हाथों में प्रहार करने लगे, युद्ध के अभिलापी कुछ द्वन्द्व युद्ध करने लगे । देवतागण अति भयानक वज, तथा लोहे के वने हुए श्रेष्ठ परिघों को दानवों के उत्पर छोड़ने लगे,-दैत्यगण युद्ध में भारी गदोएँ तथा छुरियाँ और कटारें लेकर पहार करने लगे । गदाओं की चोटों से टूटे-फूटे अंगी वाले, वाणों से टुकड़े-टुकड़े किये गये कुछ देवतागण बारम्बार पृथ्वीतल पर गिरने लगे, और कुछ मृत्यु के मुख में चले गये । घोड़ों समेत रथों से तथा शीघ्र चलनेवाले विमानों से ऋतिकृद्ध हुए वीरगण युद्ध में एक दूसरे के ऊपर घीर प्रहार करने लगे। रण के मैदान में आये हुए बीरगण आठों को फड़काते हुए रथों से रथों पर और पैदलों से पैदलों पर आक्रमण करा रहे थे। शब्द करते हुए उन दोनों सेनाओं के रथों के एक दूसरे पर श्राक्रमण करते हुए ऐसा मालूग हो रहा था मानो भाद्रपद के बादलों के समूह परस्पर भिड़ गये हों, कुछ बीर तो रथों को ही तोड़ रहे थे श्रीर कुछ रथों की मार से मृत्यु को पात हो चुके थे। कुछ श्रन्य रथ श्रागे युद्ध भूमि के श्रवरुद्ध हो जाने के कारण श्रागे चलने में श्रसमर्थ हो रहे थे। युद्ध में वीरगण एक दूसरे की अपनी बाहुओं से घसीट-घसीट कर, पटक-पटक कर मारने लगे। चर्म धारण करनेवाले कुछ वीरों के श्राम्पण शब्द कर रहे थे, कुछ श्रन्य वीरगण श्रद्धों से श्रत्यन्त घायल होकर रक्त वमन कर रहे थे, इस प्रकार युद्धम्मि में जल की भौति रक्त बहाते हुए ये दानवगए। सचमुच वादलों की मौति दिखाई पड़ रहे थे। त्राबों तथा शबों से संयुक्त, फेंकी त्रीर पहार की जाती हुई गदाशों से आकीर्ण, देवतात्रों तथा बानवों से संकुलित एवं जुब्ध वह युद्ध शोभित हो रहा या । देवतात्रों के हथि-यारों से सुरोभित वह दानव सैन्यरूपी महामेघ शोभित हो रहा था। एक दूसरे की वाणवृद्धि से युद्ध रूप र्दिन ( वर्ष काल ) उपस्थित हो गया था । इसी बीच कालनेमि दानव युद्ध मूमि में प्रांगे निकला, उस

समय वह जुड़ा समुद्र से वृद्धि को पाष्ठ हुए बादल हो गाँति ग्रोभिन हो रहा था । उसके निपली के समान चचल दिखाई पड़न वाली ग्रिर की मालाओं से युक्त ग्ररीर के श्रागों से टक्सकर हाथी तथा पर्वत के समान भीपण जनने हुए वज के परसाने वाले बादल इघट्-उघर बिज-भिज टोक्र गिरने लगे। जीव से स्वास लीवि हुए, नया भुदुदि के देहे उरने से पसीना बहने के साथ ही साथ उसके विकराल मुख से श्रमि की चिनगा-रियों से युक्त ज्वालाएँ निकलने लगी, उसरी विग्राल बाहुएँ व्यासाय में टेडी मेडी होरर बड़ने लगी, वे उस समय ऐसी दिलाई पढ़ रही थीं मानों पाँच सुखनाले सर्प पर्वत से निम्ल रहे हों । उस दानव ने श्रपते यनेक परार के यहीं के सम्हों से, धनुषों से तथा परिषों से बाकीर्ण बाकार मरहल की उच्च पर्वतों से श्रच्यादित-सा कर दिया। उस समय उसके वस्त्र वायु से हिल रहे थे, जिससे समाम का श्रमिलापी वह दानन. रणमृभि में सायकालीन घूप से प्रकाशित चहानोंबाले साद्मात् पुमेरु पर्वत की मौति दिलाई पढ़ रहा था। जवीं के चेग से तोड़े गये रीन शिखर के अबवर्ग इन्हों से मार-भारकर देवनाओं। को यह इस प्रकार प्रस्वी पर सन्ता दिया जैसे यज्ञ से निगाल पर्यंत तोड़े गये हों 1 कालनेमि द्वारा आहत अनेक प्रशार की छरियों तथा कटारों से कटे फटे फेरोंबाले देवगण युद्धभूमि में चलन में असमर्थ हो गये, सृष्टि के प्रदार से उन्न तो मर गये श्रीर दुन्न हुट पूट कर दिल भित हो गये, यह बहे-सर्गे के साथ यहाँ और गुन्धवाँ के मूखपति गिर पड़े । उस कालनेमि से बराये गये दैनगण युद्ध मृति में श्रारवन्त पयल करने पर भी वेहोशी के कारण कुछ भी करने में श्रासमर्थ रहे । वाणीं के बन्धनों से केंपाये गये सहस्र नेत्र इन्द्र भी रण में पेराक्त पर बैठे हुए इधर उधर उस से मस तक नहीं हो सके । उस समय उनकी दशा निर्जल बादल के समान श्रीर निर्जल समुद्र के समान हो रही थी । यह में पारा रहित वरुण भी इस दानव से निर्व्यापार कर दिये गये थे । इच्छानुरूप स्वरूप धारण करनेवाले उानव कालनेमि ने परिचों से मार कर वैश्रवण धनपति जुनेर को भी युद्ध में पराजित कर दिया । उस मूखदायक रमा में सब को विनन्द करनेवाले यमराज भी पराजित कर दिये गये, वे भवभीत होकर अपनी दिशा ों प्रविष्ट हो गये । इस प्रकार सभी लोकपालों को रण के मैदान से बाहर खदेड़ कर उनके कर्नों को उसने स्वय सम्हाला । श्रीर चारों दिशाश्रों में श्रपन ग्रारीर की चार भागों में विभक्त कर स्थापित किया ! नक्तर्त्रों के विचरण करने योग्य दिव्य मार्ग में जाकर उसने सह की श्रमितियत चन्द्रमा की शोभा को हर कर उसके त्रधीन रहनेवाले महान् सामाज्य एव कार्यों को भी व्यपने व्रधीन किया । स्वर्ग द्वार से प्रदीष्ठ किरणों वाले भास्तर को श्रपने स्थान से निवलित कर दिया । श्रोर उनके सायन एव दिन श्रादि के रचने की राक्ति को स्वाधीन कर लिया । उसने अपने को सन देवताओं का मुख रूप देख कर उसे श्रपने ही मुख में कर लिया, वे वायु को पराजित कर अपने अधीन बना लिया । अपने अनुपन पराजम से सभी समुदों को तथा निदया को वलपूर्वक अपने मुख में रख लिया । इस प्रकार निदयाँ उसके शरीर के अधीन हो गईँ । आकारा श्रोर भूमि—सभी स्थलों पर वर्तमान जलग्राग्र को श्रापने श्राधीन कर वह महाभूतपति स्वतम् उत्पन्न होनेवाले मसा के समान शोभित हुत्या । उस समय सारे लोक उससे व्यास थे, सभी जीवों को वह मय देने वाला था। इस प्रकार सभी लोकपालों के एक मान मूर्तभान रूप उस दानवरान ने जो चन्द्रमा, सूर्य तथा श्रन्य

महिष्यहों से भी संयुक्त था, पर्वतों से मुरक्ति जगती तलं स्थापित किया । इस प्रकार युद्ध के भैदान में द्यानि द्यौर वायु के वेग के समान शक्तिमान् वह दानव कालनेमि सभी लोकों के उत्पत्ति कर्षा परमेप्टी ब्रह्मा के समान पद पर व्यवस्थित हो कर शोभित हुद्या। दानव गण उतकी स्तुति करने लगे, उस समय वह देवताच्यों द्वारा स्तुति किये जाते हुए ब्रह्मा के समान शोभित हो रेहा था। ॥२४-६०॥

श्री मात्स्य महापुराग् में तारकामय युद्ध नामक एक सी सतहत्तरवों श्रध्याय समाप्त । ॥१७७॥

# एक सौ ऋठहत्तरवाँ ऋध्याय

ं मरस्य ने कहा-विरुद्धे कर्म करने के कारण उस दानव के वश में ये पाँच पदार्थ-येद; धर्म द्यमा, सस्य, तथा भगवान् नारायण के त्रात्रय में रहनेवाली लक्ष्मी---नहीं हुए । यदः उनकी त्रानुपस्थिति से यह दानवेरवर् कालनेमि क्रोध समेत विष्णुपद की प्राप्ति की इच्छा से नारायण के समीप गया । वहाँ जाकर उसने गरुड पर समासीन रांस, चक, गदाधारी, सजल बादल के समान क्रप्एवर्ण भगवान् विद्यु को, जो विद्युत् के समान पीताम्बर धारण किए हुए गरुड पर शोभायमान होकर दानवों के विनादाार्थ श्रपनी सुन्दर गदा को घुना रहे थे, देखा । वहीं पर उसने सुन्दर श्राकृति, सुवर्ष के समान सुन्दर पंतवाले रिखा-युक्त करयप के पुत्र व्याकारागानी गरुड को भी देखा । देत्यों के विनाशार्थ स्वस्थिचिर ब्रानुपन पराक्रमी मग-वान पर्व गरुड को रुए के मैदान में देखकर दानव ने खिन्न चित्त हो भगदान की ओर कहा-- 'हम लोगों के पूर्वजी का यही भागानाशक राजु है, समुद्र में निवास करनेवाले मधु एवं केटम का जीवन इसने ही नष्ट किया है, इसके साथ हम दानवों का वेर प्रसिद्ध है कि कभी शान्त नहीं है, श्राज ही युद्ध के मैदान में श्रनेक दानवों की इसने हत्या की है । यह लोक में एकमात्र निर्मम एवं स्नी श्रीर वालकों का संहार करनेवाला सर्म रहित बीर है, इसने दानवीं की खियों के केशों को उपारा है, यह स्वर्ग निवासी देवताओं का विप्तु एवं बैकुराठ है, सपों में इसका नाम अनन्त विख्यात है, यही सर्वप्रथम स्वयम् उत्पन्न होने वाला आर्च पुरुष है, यह देवताओं का स्वामी है, दुःखीचित हम सबों का राजु है। इसके कोच का भाजन होकर हिरएयकरिए मारा गया । इसकी खाया का आश्रयं प्राप्त कर देवगगा यज्ञों में प्रमुख माग लेते हैं श्रीर महर्षियों द्वारा दिये जाने वाले इयनीय दर्व्यों का, जो तीन प्रकार से श्रिष्ठि में डाला जाता है, उपभोग करते हैं । यही सभी देवरातुओं की मृत्यु का प्रमुख कारण कहा गया है, हमारे परिवार के लोग युद्ध में इसी के चक्र में प्रविष्ट् हो गये हैं। प्रसिद्ध है कि देवताओं के दार्य के लिये यह युद्ध में जीवन की बाजी लगा कर युद्ध करता है श्रीर सूर्य के तेज के समान परम तेजस्वी अपने चक्र का शत्रु श्रों पर प्रयोग करता है। यह देवताओं का काल रूप है, श्रीर काल ही होकर यहाँ स्थित है किन्तु श्रव यह विष्णु अपने बीते हुए श्रव्धे समय का फल पास करेगा । भाष्यवश मेरे ही सामने वह केशव खागवा है, खब तो मेरी बाहुआं से पिस कर यह सुक्ते ही

प्रेम करेगा। वड़ा अच्छा संवोग है कि आज युद्ध में में दानवों को भय देने वालें इस विन्तु का संहार कर अपने पूर्वजों की समृद्धि तथा ऐस्तर्य को प्राप्त करूँगा, इसके वाद खीघ-ही देवताश्रों के समृहों का नाश करूँगा। किन्तु अन्य जन्म धारण करके भी यह दानवों को पीडा पहुंचाता है। प्राचीन काल में यही अन्त रूपधारी विद्यु पदानाम होकर सृष्टि के प्रारम्भ में, जब कि समस्त जगत् एक समुद्र के रूप में था, जन मधु तथा केटम नामक दानवों का संहार किया था। अपने खरीर को दो भागों में—एफ माग में मनुष्य तथा दूसरे में सिंह का स्वरूप धारण कर इसीने मेरे पितर हिरएवक्षिण्य का संहार पहले किया है। देवताश्रों की माता अदिति ने इसी देवताश्रों के मगलकारी को गर्म में भारण किया था, इसी ने अपने तीन हगों से तीनों लोकों का हरण किया था। अब इस तारकामय सम्राम में यह पुनः आ गया है, अतः मेरे साथ मिड़ कर अब देवताश्रों समेत नष्ट होगा। र रण के मैदान में इस प्रकार की असब मातें करते हुए नारायण को अनेक प्रकार से धमकाते हुए उसने युद्ध करने ही की अभिलापा प्रकट की। ॥१—२२॥

अप्तर्गति के इस मकार असब आलेगों को प्रनकर श्री गदाघर मगवान वित्यु अपनी अपार समा की महिमा से तिनक भी मुद्ध नहीं हुए प्रत्युत हँसते हुए जोले—'दैला ! दर्ष का बल तो यहत अल्पकाल तक टिफता है, बिना क्रीध का जो बल होता है, वही स्विर बल है । सभा को छोड़कर जो तुम उट पटाँग की बातें कर रहे हो, उसी गर्च के कारण श्रव तुम्हारा विनाश होगा ! मेरी समक्र में तुम अधीर-दिख रहे हो, तुम्हारी इस वाक्सिक को धिकार है, जहाँ पर पुरुव नहीं रहते वहाँ कियाँ भी बींग हाँका करती हैं । दैल्य ! अपने पूर्वजों के अनुष्वित गार्ग पर तुम्हें भी चलते हुए में देख रहा हूँ, कीन ऐसा भाग्यराली है जो प्रक्षा की स्थापित की गई सेतु रूप कार्य प्रणाली को तोड़कर कुगलपूर्वक रह सकता है । देवताओं के कार्यों की हानि करनेवाले तुम्हें में ब्याज ही नष्ट करूँगा, और सभी देवताओं को अपने व्यन्ते स्थानों पर स्थापित करूँगा ।' रख में श्रीवत्स चिद्ध से विन्युपित भगवान के ऐसा कहने पर दानव ने हँसकर अपने हाथों में हिश्यरों को धारण किया । ॥२३—२८॥

रख में चित कोघ के कारण द्विग्रिणित लाल नेशों से चपन सी हाथों में सभी मजार के झलों को महत्य कर उसने विच्छा की खारी में महार किया । अन्य दानकों ने भी मय और सारकाश्चर में आगे कर अति तीव्या द्वरी सथा कटारों से विच्छा भगवान पर आधात किया । सभी मकार के राखाकों से शुक्त उन अति बलेवान देखों से आहत किये गये भगवान विशाल पर्वत की मंति रख से तिनिक भी टस से मस नहीं हुए । गरुड द्वारा आहत महाग्रलवान कालनेमि ने मुद्ध होकर तमाम बूते से अपनी सभी बाहुओं द्वारा अर्थित विशाल भयानक तथा जलती हुई गदा को उद्ध कर गरुड के उत्तर प्रहार किया । देख के उस अदुत कर्म को देख कर विच्छा मगवान विस्तय में आ गारे । जब उसने गरुड के उत्तर उस भीपण गदा से महार किया तथा मरुड को आति व्यक्ति तथा अपने को भी पायल देखकर क्रोच से लाल नेत्र हो। भगवान विस्तु ने अपने चक को हाथ में सम्हाला और वेगपूर्वक चलते हुए गरुड को साथ ले रख पृमि में आगे परे । जनकी अजार देखों दिशाओं में कित गर्थों । इस प्रकार करण ने आज्ञण स्वा प्रध्नी हो

श्चाच्ँबादित कर लिया श्रीर पुनः श्रपने परम तेज से सभी लोकों को श्रतिकान्त करते हुए से रण में बढ़े । श्राकाश मएडल में श्रप्रुरपितयों को तिबंत करने के लिए बढ़ते हुए मधुसूदन भगवान, की ऋपियों तथा गन्धर्वो ने स्तुति की । उस समय मगवान विप्णु ने व्यपने किरोट तथा वहत्रों से बादलीं समेत स्त्राकारा को छूते हुए पैरों से पृथ्वी को ब्राकान्त कर, वाहुर्क्यों से दिशार्क्यों को व्याप्त कर अपने उस सुदर्शन चक्र को धारण किया, जो सूर्य की किरणों के समान चमक रहा था, शत्रुओं का नारा करनेवाला था, जिसमें एक सहस्र ऋरे लगे हुए थे। भीपण अग्नि की माँति चोर होते हुए भी वह धुदर्शन (देखने में सुन्दर) था, सुवर्ण की घुलि से सुरोभित तथा वज्र की नामि से युक्त था, रात्रुखों को भय देने वाला था। उस में दानवीं के शरीर से निकले हुए मेदा, श्रस्थि, मज्जा तथा रक्त लगे हुए थे, उसकी उपमा किसी अन्य त्रास्त्र से नहीं की जा. सकती। उसके मण्डल के चारों चोर छुरे के समान तीक्ष्ण घारें थीं, उसमें मालाएँ तथा हार सुरोभित हो रहे थे, वह इच्छानुकूल रूप घारण करनेवाला तथा श्रमीप्सित स्थान पर जाने वाला था । सभी शत्रुचों को भय प्रदान करनेवाले उस श्रेष्ठ चक को स्वयम् भगवान् ब्रह्मा ने बनाया था, महर्षियों के कोषों से ऋाविष्ट तथा युद्ध में सर्वदा विजय प्राप्त कर गर्व फरने वाला था। उसके प्रहार करने पर सभी स्थावर जंगम जीव भयभीत हो जाते थे । महा समर में जब उसका प्रहार होता था तब मांस खानेवाले जीव तृति प्राप्त करते थे, इस प्रकार सूर्य के समान ऋति तेजस्वी उस चक के सभी कर्म ऋनुपम एव उत्र थे। उस भीपण सुदर्शन चक्र को उठा कर गदाधर सगवान् ने क्रोध से जलते हुए की भाँति रणुमूमि में अपने तेज से दानव के तेज को अस्त करते हुए महार किया और कालनेमि के बाहु को काट डाला । तदनन्तर उस दैत्य के श्रिमिन के समान तेजस्थी भीपण-श्रष्टहास करते हुए सौ मुखों को भी हिर ने काट डाला। किन्तु खिर श्रीर वाहु से विहीन हो कर भी वह दानव रण के मैदान से विचलित नहीं हुआ। उसका शिर रहित करन्थ ( धड़ ) रख में बाल रहित वृत्त की भौति खड़ा ही रह गया । ॥२ ६-४ ६॥

तदनन्तर गरुड ने अपने दोनों पंखों को फैलाकर अपने वेग को यागु के समान कर अपनी झाती से पक्षा मार कर कालनेमि को नीचे गिरा दिया । आकार से गिराया गया उस दानव का रिर तथा याहु रहित रारीर पृथ्वी तल को शोभित करते हुए नीचे गिरा । उस के गिरने पर ऋषियों समेत देशगण भगवान् वैद्याद (विन्या) के सभीप आकर 'बहुत अच्छा, बहुत अच्छा' कहते हुए उनकी पूजा करने लगे । भगवान् के इस अद्भुत पराक्रम को देखनेवाले अन्य दैखगण उनकी मुजाओं से अवरुद्ध होकर रागमूमि में चल भी नहीं सके, भगवान् ने किन्हीं के केशों को पकड़ कर पटका, किन्हीं के कहों में आयात कर पीड़ा पहुँचाई, किसी के मुख को पढ़ डाला, किसी दूसरे की कमर तोड़ दी, इस प्रकार भगवान् की भीपण गढ़ा और उस मयंकर कक से जलाये गये दानव गण रागमूमि में निर्जीव हो कर गिरने लगे । आकार से सभी अंगों के कट-कट कर गिर पड़ने के कारण सभी दानव गण पृथ्वी पर-गिरने लगे । इस प्रकार उन सभी अधुरों के मारे जाने पर पुरुषेतम भगवान् इन्द्र के मनोवांदित प्रिय कार्य को सम्पन्न कर छतार्य हो गद्दा धारण कर रागमूमि में अवस्थित हुए । ॥५०-५॥।

उस भीपण तारकामय समाम के समाध हो आने पर उस युद्ध के मैदान में तुरत ही सभी ज़र्मापयों, गन्धंवों एव अप्सरायों के समूहों को साथ लेकर देशिपदेव लोक वितानह ज़क्षा जी आहे थीर विन्यु भगवान का समादर करते हुए बीले—'देव ! आपने देश्वायों का यह महान कार्य किया है, जन के कोर्य को आपने निकाल कर फेंक दिया । दैर्त्यों के इस सहार से हम सभी को परम सन्तोय आस हुआ है । विष्णी ! आपने जिस महान असुर कालनेमि का संहार किया है, आप को छोड़कर उसका रूप में सहार करने वाल कोई अन्य नहीं था । वह दानव चराचर सभी प्राप्तियों का अपनान कर के देश्वायों को जीत कर, अधियों का सहार कर गुम्ते भी टॉट फटनार सना रहा था । सो अब बुम्हार इस माल के समान भीषण कालनेमि के वप इप अवि उत्तम पार्थ से हम लोग सन्तुष्ट हो गये, तो अब आइये, अब हम अपने उत्तम आवास स्थान स्था को चत रहे हैं, वहाँ पर सना में उपस्थित हुए प्रक्षीय गण आप के आगमन की प्रतीचा कर रहे हैं । वरदान देने वालों में अछ ! में तुम्हें कोन-सा वरदान ई । तुम तो स्थय —देनताओं तथा देखों — सभी को वरदान देने वालों हो । विष्णो ! अब इस जैलोनय को, जिसमें से अमुरहसी काटक दूर कर दिये गये हैं, इसी युद्ध के मेदान में महारमा इन्द्र को वापिस कर दीजिये । इस प्रसार बच्चा के कहने पर अञ्चय मगयान विष्णा ने इन्द्र ममृति सभी प्रमुख देवताओं से सानित्र वार्यों में कहा। ॥ प्रमुख सभी समुत देवताओं से सानित्र वार्यों में कहा। ॥ प्रमुख सभी समुत स्था विष्णा ने इन्द्र ममृति सभी प्रमुख देवताओं से सानित्र वार्यों में कहा। ॥ प्रमुख स्था स्था के कहने पर अञ्चय मगयान विष्णा ने इन्द्र ममृति सभी प्रमुख देवताओं से सानित्र वार्यों में कहा। ॥ प्रमुख सभी सभी प्रमुख देवताओं से सानित्र वार्यों में सकहा। ॥ प्रमुख सम्म सित्र सम्म सित्र सम्म सित्र सम्म सित्र सभी प्रमुख देवताओं से सानित्र वार्यों में सहा। ॥ प्रमुख सानित्र सम्म सित्र वार्यों में स्था सम्म सित्र सम्म सित्र सम्म सित्र सम्म सित्र सम्म सित्र सभी प्रमुख सित्र सित्र सित्र सम्म सित्र समी सित्र स

भगवान ने कहा-अलतने भी देवता यहाँ मेरे पास श्राये हुए हैं, वे सभी इन्द्रादि प्रमुख देवगण सावधानतया मेरी व्यतों को सुर्ने । हम सभी लोगों ने इस संभाम में इन्द्र से भी बलवान पराक्रम गाली काल-'नेमि प्रमृति देंत्यों का सहार तो कर दिया, फिन्तु इस पोर समान से दो दैत्य माग गये। उनके नाम दैत्येन्द्र विरोचन तथा महामह राहु हैं । श्रव इन्द्र श्रपनी दिशा को चले जायें, वरुण भी अपनी दिशा का श्रायय लें. यमगुज़ दिल्ला का पालन करें तथा धनाध्यल कुबेर उत्तर दिशा का पालन करें, नस्त्रों को साथ सेकर चन्द्रमा. जैसे कि पहले रहा करते थे, अपने स्थान को चले आयेँ, सूर्य अपने अयनों के साथ प्रत्येक ऋतुक्रों में वर्तमान हो कर वर्षों का भोग करें। सदस्यों द्वारा श्रीमपृत्रित होकर देवगण यज्ञों में श्रपना भाग प्रहण करें, त्रासण लोग वेदानुरुलविधि से अभि में हवन करें, महर्षिगणा अपना स्वाध्याय करे, पितरगण श्राद्ध को प्राप्त कर सलपूर्वफ सन्तीप लाग करें । वायु अपने तीनों मार्गों से बहते रहें, प्रान्त अपने गुणों से तीनों वर्णों की. तथा तीनों को तृप्त करते हुए प्रकाशित हों, दीना देने थोग्य ब्राक्सरों की देख-रेख में यहीं की प्रवृत्ति बढ़े। यज्ञ करानवाले लोग पृथक्-पृथक् दिल्याश्रों के नितरण करने का प्रान्ध करें। पूर्व पृथ्वी की, चन्द्रसा रहीं को, बायु प्राण्यारियों के पाणीं की तृप्त करते हुए चपने अपने योग्य कर्मों में प्रमुत्त हों। महेन्द्र श्रीर मलय प्रमृति पर्वतीं से निरुवनेपाली, तीनों लोकों की माता रूप सभी निद्याँ, वैसे पूर्वकाल में श्रवस्थितं थी— उसी कम से, समुद्रों में अविष्ट हों। देवगण ! दैत्यों से भय करना छोड़ दो, तुन लोगीं का करवाणा हो, अप में सनातन बढ़ा लोक को जा रहा हूं। आप लोग अपने-अपने वरों में, स्वर्ग लोक में - विशेषतया समाम में - कभी भी दैस्यों का विश्वास न करें , क्योंकि ये दानन सर्वथा जुद्र विचार रखनेवाले है, छिद्रों में प्रहार करनेवाले हैं, ।इनकी श्रवस्थिति कभी निश्चित नहीं रहती । आप लोगों जैसे सौम्य, सरल स्वभाववाले देवताश्रों का तो सरलता ही परम धन है। देवताश्रों से इस प्रकार की वार्त कर महा यशस्त्री, सत्य पराक्रमी भगवान विष्णु ब्रह्मा के साथ श्रपने लोक को चले गये। मत्स्य ने कहा — तुमने जिस तारकामय समाम के बारे में सुमासे पश्न किया था, वह व्याश्चर्यकारी दानवों का श्रोर विष्णु का संग्राम इसी मकार सम्पन्न हुआ था। ॥६५-८०॥

श्री मात्स्य महापुराण में पञ्चोद्भव प्रादुर्भाव संग्रह नामक एक सौ श्रठहेत्तरवाँ अध्याय समाप्त । ॥१ ७८॥

### एक सौ उन्नासीवाँ ऋध्याय

श्रष्टियों ने कहा — तात ! तुम्हारे द्वारा कहे गये पद्मोद्भव का विस्तृत वृत्तान्त तो हम लोग सुन चुके, प्रत्र संत्रेप में भैरव भन का माहात्म्य हम लोगों को सुनाइये ! ॥१॥

सून ने कहा — ऋषिगण ! उन देशिनिदेव मैर्य के उत्तम चरित्र की भी तुम लोग सुनी । प्राचीनकाल में अन्धर नामक अन्न के समृह के समान दिलाई पड़नेवाला एक दैत्य था, जो अपनी अनुनम तपत्या के कारण स्वर्गनासियों द्वारा नहीं मारा जा सका । उस दैत्य ने एक बार पार्वती समेत निहा करते हुए भगवान महादेव को देखकर पार्वती को हरण करने का उपक्रम किया, तन शंभु के साथ उसका घोर संप्राप हुआ । अवन्ती प्रान्त में महाकाल नामक वन है । उसी वन के पास वह घोर युद्ध हुआ था । उस भयानक युद्ध में अन्धक द्वारा अति दुःखित होकर कृत्र भगवान शंकर ने अत्यन्त उप्राण्य नामक अस्त को प्रयोग किया । रुद्र के वाण के आधात से अन्धक के श्रीर से जो रक्तपत हुआ, इससे सैकड़ों सहलों की संख्या में अन्धकों की उत्पत्ति हुई । उनके काड़े जाने पर जो रक्त निकला फिर उससे भी हुए, जो अत्यन्त भयानक दिलाई पड़ रहे थे । गतलव यह कि इस प्रकार उन उत्पन्न हीनेवाले अन्धकों से अन्य अन्धक उत्पन्न समस्त जगन्मगण्डल आकीर्ण हो गया, बढ़ते हुए उस मायावी अन्धक को देलकर मग-बान् एकर ने उसके रक्त को पान करने के लिए अनेक माताओं की सिन्ध से । ॥१-१॥

माहेश्वरी, ब्राखो, कीमारी, सीपणी, बायव्या, शाकी, नैच्छता, सीरी, सीम्या, शिवा, दृती, वामुरहा, वारुणी, वाराही, नारसिंही, वैप्णवी, चलच्छिता, शतानन्दा, भगानन्दा, पिच्छता, भगानिती, वला, अतिवला, रक्ता, सुरिम, मुखमिएडका, मातृनन्दा, मुनन्दा, विडगली, शक्रुनि, रेवती, महारक्ता, पिलपिच्छका, जया, अदिति, दिति, मारी, मृत्यु, कर्णामेदी, आम्या, उल्कृती, घटोदरी, कपाली, वज्रहस्ता, पिराची, रात्तसी मुगुएडी, शांकरा, चएडा, लांगली, कुटली, खेटा, सुलोचना, पृथा, पक्ष वीरा, करालिनी विशाल दिप्ट्णी, क्यामा, त्रिजटी, कुत्वनुटी, वैतावकी, वैताली, उन्मचोद्युम्बरी, सिद्धि, लेलिहाना, केकरी, गर्दभी, मुनुटी, वहपुत्री, वेतयाना, विडिश्चनी, कोंचा रीलमुली, विनता, सुरसा, दनु, उपा, रम्भा, मेनका, सिल्ला, चित्ररूपिणी, स्वाहा, स्वथा, वपट्कारा, धृति, ज्येष्टा, कपदिनी, माया, विचित्ररूपा, कामरूपा,

संगम्, मुखेविला, म्यला, महानासा, महामुखी, कुमारी, रोचना, भीमा, सदाहा, मदोद्रता, प्रलम्याची, कालपणी, कुम्मकणी, महासुरी, केरिनी, राखिनी, लग्ना, पिंगला, लोहिलामुखी, प्रपराया, देव्यला, रोचना, काक जिस्ता, गोकणिका, अनमुखिका, महामीया, महामुखी, उक्कामुखी, प्रपिखा, किंग्नी, परिकिंग्नी, मोहना, कप्पना, दनेला, निर्मा, बाहुणालिनी, सर्पकर्णी, प्रकाची, विरोका, निन्दिनी, प्योत्नामुखी, रमसा, निम्मा, रक्तकप्पना, प्रविकार, महाभिवा, चंदसेना, मनोरमा, अदर्शना, हारपाण, मातंगी, लग्नकृमेसला, अवाला, बच्चना, काली, प्रमोदा, लाकलावती, चिला, चिल्वला, कोणा, शान्तिका, अपविनारिमी, लामस्ता, लिस्ता, विस्ता, वासच्यूर्णिनी, स्खलन्ती, वीर्षकेशी, सुचिरा, सुन्दरी, शुमा, अयोमुखी, कहुप्रखी, कोधनी, आरामी, सुदुन्विका, मुक्तिका, चन्दिका, वक्तिका, स्वानिनी, सामान्या, हासिनी, लग्ना, कोविवारी, समासबी, शक्काणी, महानदा, महादेनी, महोदरी, हेकारी, कह्रसुसा, रुद्रेशी म्तवामिरी, पिरडिज्ञा, चलञ्जाला, रिणा, ज्वालामुखी,—तथा इनके अतिरिक्त अन्य बहुतेरी मातृकाणीं की देवाधिदेव ने उस समय सच्दि ही। ॥१०—३२॥

उरपल हुई इन महा भयानक मानुकाओं ने उन यन्थकों के रक्त का पान किया और परन नृष्टि का लाम किया; किन्तु उनके नृष्ठ हो जाने के याद भी पुनः प्रचुर झख्य में अन्धकों के सन्तान उरपल हुए । स्तु इद्गर आदि राखाओं समेत इन अन्धकों के महार करने से महादेव आदि व्यथित हुए और अन्धकों के प्रहार करने से महादेव आदि व्यथित हुए और अन्धकों हाता ब्याकुल चिन्न होकर वे अजन्मा भगवान् वासुदेव की रारण में गये । राकर को रारण में आया-देख भगवान् विन्धु ने सुध्करेवती नामक एक देवी की उरपण के रारण में माये । राकर को रारण में आया-देख भगवान् विन्धु ने सुध्करेवती नामक एक देवी की उरपण के रारीर से रक्त को देवी ने पान किया त्यों के उत्त को पान कर लिया । राजन् ! क्यों क्यों उन अधकों के रारीर से रक्त को देवी ने पान किया त्यों त्यों वह अधिक सुवती हुई-सी दिखाई पड़ने लगी । उसके रक्त को पान कर लेने के बाद सभी अन्धकों को ब्रिपुरारि राकर ने विनष्ट कर दिया । अन्तवः जन त्रिलोक को पारण करनेवाले भगवान् राकर ने अति पराकन से उस सुख्य अन्धक को वेगपूर्वक अपने त्रिराल के अधभाग पर रख लिया, तब उतने रांकर की स्तुति की । वह प्रमुख अन्धक महावलवान् था, उसके अपर असक होकर राकर ने उसे सर्वदा अपने समीप मं रहने के लिए निमुक्त किया और गणेश का पर समर्पन किया । तदनन्तर उन सभी मानुकाओं ने राकर से कहा — 'मगवन ! हम सब तुष्हारी आजा प्राव कर इस समस्त जानत्वर — देशताओं, राचलीं' तथा मनुष्टी समेत — खा आयेगी, अतः इसके लिए हमें आजा प्राव कर इस समस्त जानत्वर — देशताओं, राचलीं' तथा मनुष्टी समेत — खा आयेगी, अतः इसके लिए हमें आजा प्राव कर इस समस्त जानत्वर ! ॥ १३ -४२ !।

र्यंकर ने कहा--आप लोगों को तो समस्त प्रजा की रत्ता करनी चाहिये, न कि विनास । अतः सीघ ही इस मयंकर अभिप्राय से अपने-अपने मन को लीटा लीजिये । ॥४२॥

शकर की ऐसी बात का उन लोगों ने चनादर कर दिया और खत्यन्त उम हरत्य होतर चरा-चर सीनों लोकों वा भल्त्या करना प्रारम्भ कर दिया, इस मकार उन मानू गर्यों द्वारा खाये जाते हुए श्रैलोनय को देखकर भगवान् शिव ने नर्सिंह स्वरूप उन देवाधिदेव भगवान् का ध्यान किया, जो कभी मृत्यु को नहीं प्राप्त होते, जिनका प्रारम्भ नहीं, जो सभी लोकों के उत्पन्न करनेवाले थे। देखपति हिरएयकशिपु ही जाती फाउने के कारण उससे निकले हुए रक्त से उनके भीषण नाखून रंगे हुए थे, उनकी जीभ विजली की भाँति लपलपा रही थी, उनके दाँत महाभयानक थे, कंघे पर केसर का जाल शोभायमान था, वे मलय-कालीन वासु की भाँति व्यति जुमित हुए दिख रहे थे, उनका भीषण स्वर सातों समुद्रों के भयानक स्वरां की भाँति था, नल बज के समान व्यतिपुष्ट तथा तीक्षण थे, भीषण सुख कान तक फैला हुआ था, आँखें सुमेर पर्वत पर उदित हुए पातः कालीन सूर्य के समान तेजोमयी थीं, आरक्रीत हिमबान पर्वत के शिखर के समान थी, सुख की शोमा सुन्दर दाँतों की श्वेतला से अधिक बढ़ रही थी। जो भीषण नख की कोधानि की उवाला तथा केसरों से सुक्त थे, जिन के विशाल शरीर पर वाँचा हुआ अंगद, सुन्दर सुकुट, हार तथा केसर विशानमान हो रहे थे, किट प्रदेश में आति विस्तृत सुवर्णमय कमर की करमनी भी सुग्रीभित थी, नीले कमल की पंखुड़ियों की भीति दो सुन्दर नीले वख विशाजित हो रहे थे, अपने-अपने अनुपम तेज से जिन्होंने निखिल ब्रह्माण्ड को आकान्त-सा कर लिया थां, हवन को जलाती हुई अभिन की प्रचर ज्वालाओं के समान देतीप्यमान जिनकी केसर पवन हारा इवर-उधर हिल रही थी, जल की भैवरों के समान धुंखुराले शरीर के वालों से जो संयुक्त थे, जिन्होंने कंठ में सभी चित्र विचित्र रंगवाले फूलों की वनाई हुई मनोरम माला धारण की थी। रिव के ध्यान करते ही भगवान ने अपना दर्शन दिया। परम बुद्धिमान स्वर ने जिस नकार के स्वरूप का स्वर्ण किया था, उसी प्रकार के देवताओं हारा न देखे जाने योग्य भीषण स्वरूप से संयुक्त होकर भगवान ने अपना दर्शन उन्हें दिया। वर्शन पति ही शंकर की ने हाश जोड़कर देवाधिवेव की स्तुति की। ॥४२-५,५॥

शुंकर ने कहा— 'जगल्सामी नश्हेंह शरीर धारण करनेवालें ! वैत्य पति हिरएयकिएपु के रक्त से सम्पूर्ण नख को रंजित करनेवाले ! पद्मनाभ सुवर्ण के समान श्रीराधार, इन्द्रादि देवताओं समेत समत्स जगत् के गुरी ! युगान्त के मेणें की भाँति भीपण स्वर करनेवाले ! करोड़ सूर्य के समान कान्तिमान् ! सहस्त प्रमराज के समान क्षति कृद्ध ! सहस्त इन्द्र जितने पराक्रमी ! सहस्त इवेर के समान श्रीमायमान ! सहस्त वरुण की भाँति पराक्रमी ! सहस्तें वर्ष को भाँति विनाश करनेवाले ! सहस्तें इन्द्रियजित महर्षियों के समान मन को स्ववर रखनेवाले ! सहस्तें वर्ष को भाँति वराक्ष होनेवाले, महर्षियों हो समान पराक्ष ! सहस्तें वर्ष मान रोभायमान, सहस्तें ब्रह्में की समान पराक्षमी ! सहस्त रुद्ध के समान तेवस्ते ! सहस्तें का सहत्तें वर्ष्यमा के समान रोभायमान, सहस्तें ब्रह्में की समान पराक्षमी ! सहस्त क्या नेत्र धारण करने वाले ! सहस्तें वर्ष सहति किये जानेवाले ! सहस्त्रवाह व्यति उप ए वेगवान सहस्तें ग्रुख तथा नेत्र धारण करने वाले ! सहस्तें वर्ष के समान नाश करनेवाले ! सहस्र्यां का वधा एवं मोच्च करनेवाले ! मेंने व्यत्यक्तें के विनाश के लिए जिन मासुकारों की स्विष्ट की थी, उन सर्वों ने मेरी निवेशाला का व्यनादर कर मना का मल्यण करना प्रापंभ कर दिया है । अपराजित ! उनकी सृष्टि करके व्यव में सहार नहीं कर सकता, स्वयं निर्माण करके उनका विनाश भला कैसे कर सकता हूँ ? हद के ऐसा कहने पर नरसिंह रूप धारी महनीय व्यातमा मगतान् वित्या माला केसे कर सकता हूँ शे जो सृष्टि की । उसी काली ने उस दुरारमा व्यवस्त के सक्त का पान किया था व्यत्व हिंदी से उस काली की सृष्टि की । उसी काली ने उस दुरारमा व्यवस्त के सक्त का पान किया था व्यत्व हिंदी से उस काली की सृष्टि की । उसी काली ने उस दुरारमा व्यवस्त किया मेर कार वही इस लोक में शुण्यनेवती नाम से प्रसिद्ध हैं । त्वननरर सुरारम वर्ष स्रारी वित्या ने

श्रवनं श्रामां से बचीत मालुकाशां था निर्माण किया, उन वजीतों के नामों का में वर्णन कर रहा हूँ, सुनी । उन सन देविमों के नाम, महाभाष्य ग्रान्तिनी घरटाकर्षी, श्रीकोस्पमोहिनी, पुग्य देनेनाली सर्व सहन्त्रप्रकरी, चरू हृद्या, ब्योमचारिणी, ग्रान्तिनी, लेथिनी श्रीर काल सहिंपणी। हे राजन् । वे सन देविमाँ वागीरा की श्रनुची तथा एष्टमामिनी सुनी गई हैं। सहिंपणी, श्रवस्था, बीवमावा, श्राराजिता, कलवाणी, मधुदंष्ट्री, कनलहिस्ता, तथा उत्पलहिस्तका । हे राजन् । वे स्नाठ देवियाँ माणा की श्रनुची कही गई हैं। श्रीकरा, ध्रश्महत्या, एद्वारेगा, श्रवस्थाना, ग्रांसह भैरवा, किया, गरसम्बद्ध्या, ज्या—हे राजन् । वे स्नाठ मन्मालिनी की श्रनुचर देवियाँ हैं। श्राकर्णनी, समद्धा, उत्पत्तालाह्मी, भीषणिका, कामभेनु, बालिका तथा प्रमत्ना—चे श्राठ रेवती थी श्रनुचर देवियाँ हैं। वे सन विष्णु भगवान के गरीर से उत्पत्त श्रीत बलगालिनी तथा तीनों लोकों की स्नष्टि श्रीर संहार करने में समर्थ थी। ॥५५–७४॥

महाराज । भगवान दिप्ता द्वारा उत्पन्न किये जाते ही ये देवियाँ उन मातृकाओं के ऊपर श्रवि कोष से विस्तृत नेत्र-हो दौड़ पड़ी । उस समय उनकी चालों से चमवा तेत्र दिलाई पड़ रहा या । इन देवियों को देखकर जगत के बिनाश में उचल वे मातृकाएँ नरसिंह को रारण में गईं। शरण में जाने पर नरसिंह ने कहा -- 'जिस प्रकार मनुष्य तथा परा विरकाल तक अपनी सन्तित का पालन करते हैं, श्रीर शीघ ही देवताझों की भाँति विजय प्राप्त करते हैं । उसी प्रकार मेरि प्रेरणा से आप लोग भी समस्त लोक का पालन करें । मनुष्य तथा देवमण् त्रिपुररात्रु शंकर जी की खाराधना करें । जो लोग त्रिपुरान्तक शिव में भक्ति भावता रखनेवाले हैं, उनके कार्यों में बाधा न होनी चाहिये । जो लोग यहां मेरा स्नरण करते हैं. उनकी सर्वदा रहा करनी चाहिये । जो मनुष्य ग्राम लोगों के लिए सर्वदा चलि कर्म करते हैं, उनके सभी मनोरथों को पूर्य करें ! जो लोग मेरे द्वारा कहे गये महारना स्नादि का वर्यान करते हैं उनको सर्वदा रचा करनी चाहिये, शासन की भी त्राप लोगों को रचा करनी चाहिये । महादेव रीत्री नामक एक परम तैजस्विनी मूर्ति प्रदान करेंगे, आप लोग महादेशी के पद पर शितिष्ठिन होकर उसनी भी रक्ता करेंगी । उनके द्वारा कही गयी गातों की भी आप लोगों को रक्ता करनी होगी । मैंने जिन लज्जाभय से रहित मातृगया की सृष्टि की है. वह विस्तृत नेत्रींवाला मातृकाश्रों का समूह नित्य मेरे साथ विहार करेगा । मेरे ही साथ श्राप · लोगों को भी मनुष्यों द्वारा समर्पित की गई पूजा पात होगी । लोग खलग से भी पूजा करेंगे, उनके मनी-स्थों को पूर्ण करना होगा । जो पुत्र के इच्छुक मनुष्य शुष्का देवी की पूजा करेंगे, उन सनको वह देवी पुत्र देंगी, इसमें सन्देह नहीं । इस प्रकार की बार्त कह कर मातृकाओं के साथ, ज्वाला के समृहीं से व्याप्त ग्रारीर भगवान् उसी स्थान पर अन्तिहत हो गये । उसी स्थान पर एक तीर्थ उत्पन्न हुआ, जो 'कुनरीच' के नाम से प्रसिद्ध है। राजन्! उसी स्थान पर आदिदेव जगन् के दुसों के हरण करने वाले भगवान् राकर उस रीद्र मातृ समूह को अपना व्यति रीद्र दिव्य रारीर दिया ब्रीर स्वय उन्हीं के मध्य भाग में अवस्थित हुए । इस प्रकार श्रार्थनारीरवर भगवान शकर उन सात देवियों को उसी स्थान पर स्थापित कर ह्यय अन्तर्हित हो गये। मातुवर्ग के समेत शिव की मृचि जब जब उनके तथा नरसिंह

शरीरधारी देवेदवर विद्यु के समीप में जाती है तब तब त्रिपुरदाहक श्रम्थक-रात्रुशिव की पूजा करते हैं । ॥७१-१०॥

श्री मात्त्य महापुराण् में श्रन्धक वध नामक एक सो जेवासीवाँ श्रध्याय समाप्त ॥१७६ ॥ ं

# एक सौ ऋस्सोवाँ ऋध्याय

म्हिपियों ने फहा — सूत जी। तुम से कहे गये अन्यकं के वध का वृतान्त तो, जो कुछ था, उसे हम लोग सुन जुके, अब वाराण्सी के माहात्म्य का वृतान्त सुनना चाहते हैं। उस वाराण्सी में महाधूति भगवान् पिंगल किस प्रकार गण् रूप को पाष्ट हुए १ और किस प्रकार अलदान करने का पद उन्हें प्रष्ट हुआ। १ वे किस प्रकार चेत्रपाल और कैसे शंकर के प्रिय हुए १ हे त्रक्षपुत्र। इन सब वातों को हम लोग तुमसे सुनना चाहते हैं। ॥१-३॥

स्त ने कहा-फ्रिंपिगण् । पिंगल ने जिस प्रकार गए। शत की प्राप्ति की स्रीर जिस प्रकार लोक को ऋनदान देने का पद उन्हें प्राप्त हुन्या, वारागासी नगरी जैसे उनको मिली—उन सब कथाओं को मैं कह रहा हूँ, सुनिये । प्राचीन काल में पूर्णभद्र का पुत्र प्रतापशाली, लक्ष्मीवान्, ब्रासर्गी का प्रतिपालक धार्मिक हरिकेश नामक एक यत्त था। उसकी जन्म से ही भगवान् शंकर में परम भक्ति थी, उन्हीं के नमस्कार करने में, उन्हीं को भक्ति में तथा उन्हीं की शरण में वह सर्वदा लीन रहता था । सोते, जागते, चलते, फिरते वंडते, वैडते, खाते पीते -- सब समय वह रुद्र केही ध्यान में मम्न रहा करता था । शंकर की भक्ति में इस प्रकार श्रनन्य भाव से लीन अपने पुत्र को देल कर उसके पिता पूर्णभद्र ने कहा कि में तुग्हें अपना बेटा नहीं मानता, तुम निश्चय ही किसी दूसरे के संसर्ग से उत्पन्न हुए हो, यन्तों के कुल में उत्पन्न होनेवालों की ऐसी वृत्ति नहीं होती, क्योंकि वे तो स्वभाव से ही करूर चित्रवाले होते हैं, कच्चा मास खाते हैं, कुत्सित जीवों का भक्तण करते हैं, हिंसक होते हैं । पुत्र । यदि तुम सचसुच मेरे पुत्र हो तो ऐसा मत करो, नर्योकि महापुरुषों ने हम लोगों के लिए ऐसी वृत्ति नहीं वतलायी है। मगवान् त्रह्मा ने जिस अकार के कर्मों का उपदेश हमारी जातिवालों को दिया है यदि तुम उसे छोड़ रहे हो तो श्रनुचित कर रहे हो, किसी गृहस्थाश्रमी परिवारवाले व्यक्ति को दूसरे त्राश्रम वालों के कर्मों के करने का श्राधकार नहीं है । श्रतः तुम श्रपने मानवीय स्वभाव का परित्याग कर यत्त्रों के विविध कर्मों को करो । यदि तुम वैसा नहीं करोगे खोर इस प्रकार अन्य के मार्ग पर रहेंगि तो मै जानूंगा कि निश्चय ही तुम्हारी उत्पत्ति मनुष्य से हुई है । श्रतः यहाँ फे करने योग्य विविध कर्मों का, जिन्हें में करता हूँ, तुम अनुसरण करो, इसमें सन्देह नहीं है कि वे मेरे द्वारा किये गये कर्म यहा जाति के करने योग्य हैं । ॥४-१३॥

सत ने कहा—प्रतापशाली पूर्णभद ने अपने पुत्र से इस प्रकार की वार्त कर और उस पर अपनी वार्तों का कोई प्रमाव न देख कर निष्ठुरता पूर्ण स्वर में कहा—'हे पुत्र ! यदि तुम मेरे स्थन पर प्रान नहीं दे रहे हो तो शीप्र ही यहाँ से, वहाँ तुम्हारा मन कहे, चले जाओ।' पिता को ऐसी नार्तें सुनने पर हरिकेश ने अपने परिवार सम्बन्धियों तथा घरवालों को छोड़कर बारायासी नगरी की शरण ली और वहाँ पहुच कर श्राति दारुण तपस्या प्रारम्भ की । वहाँ वह विना श्रांखों को खोले सुले हुए काष्ठ तथा शिला की भाँति स्थाणुक्त निश्चल हो सभी इन्द्रियों को स्ववश् कर श्राविश्वत रहा । इस प्रकार उस महान श्राला के घोर तथस्या में अवस्थित होने पर एक सहस्र दिव्य वर्ष का समय व्यतीत हो गया। उसके श्रारि के चारों और विलें वन गईं। बज की बनी हुई सुई के समान तीक्ष्ण मुख्याले चींगों ने शरीर को ला ला कर बींध डाला । जिस से बाँस रक्त तथा चमड़े से रहित हो वह श्रस्थि मात्र शेप रह उन्द के पुष्प तथा श्राल के समान दिलाई पड़ने लगा । किन्तु इतने पर भी वह देवाधिदेन श्रकर के ब्यान में मन रहा । इसी अवसर पर पार्वती देनी ने शकर से यह निवेदन किया । ॥१९ ४-२०॥

देवी ने कहा — हे देव ! मै पुन इस उपवनको देखना चाहती हू, खोर इस कारी होन के माहात्त्य का वर्षान सुनने की मुक्ते उत्कठा हे, क्योंकि यह तुन्हें विरोप प्रिय है और उसके श्रवण करने का फल भी उत्तम कहा जाता है।॥२१॥

पार्वती के इस प्रकार निवेदन करने पर परमेश्वर शकर ने इन पूछी गई नातों के बारे में, जेश वृद्ध कहा गया है-यशर्थितया प्रमाने का निरवय किया। फिर पार्वती को साथ लेकर पिनाकघारी देवाधिदेव शकर ने देवी को उस उपवन का दर्शन कराया। ॥२२-२३॥

देवाधिदेव छकर ने कहा— हे थिये ! मन नो हरनेवाले श्रति सुन्दर उपयन को देखों । देखों, सुकी हुई लताओं की वल्लियों से वह सुरोभित हो रहा है, खूब खिले हुए विविध भकार के लता गुल्म उसमें ग्रोभायमान हो रहे है, जारों श्रोर से मियगु की मनोहारियी लताएँ पूलों से लबी हुए दिलाई पड रही हैं, काँग्रेंबाली केतको के समूहों में भी खूब फूल खिले हुए हैं । श्रति सुगधियुक्त तमाल के गुल्मों से यह उपवन भरा पड़ा है, सभी प्रकार के कनेर तथा बकुल भी खिले हुए हैं, इसमें प्रमरों के समूहों से युक्त पुष्मों से लदे हुए श्रग्रोक तथा पुकाग के बुक्त कितने सुन्दर फूले हुए हैं । इस उपवन में नहीं पर खिले हुए कमालों के नकरनों से चुक्तरित विविध पद्मी गया श्रति सुन्दर कलरब कर रहे हैं, कहीं पर सारस श्रादि खल पत्नी कलनाद कर रहे हैं, कहीं पर सारस श्रादि खल पत्नी कलनाद कर रहे हैं, कहीं पर सारस श्रादि खल पत्नी कलनाद कर रहे हैं, कहीं पर सारस श्रादि खल पत्नी कलनाद कर रहे हैं, कहीं पर सारम श्रादि खल पत्नी कलनाद कर रहे हैं, कहीं पर सारम श्रादि खल पत्नी कलनाद कर रहे हैं, कहीं पर सारम श्रादि खल पत्नी कलनाद कर रहे हैं, कहीं पर कार सारम हो रही हैं। हि । कहीं पर करवाक पत्नी के समूह श्रापनी मतवाली घ्वान से हैं। एक श्रोर कहीं मतवाले भ्रामरों के समूह गूँवते हुए उन्न रहे हैं । इस उपवन के किसी भाग में काम मद से श्रावल देवांगनाएँ विहार कर रही हैं, कहीं दूसरी श्रोर खूर फूले हुए श्राप्त के ग्रुल तथा लाजों से श्राविद्यत तिलक के चुक्त राभा विहार कर रही हैं। किसी भाग में सिद्ध तथा गर्वों के समूह गान करने में मान हैं तो दूसरी

त्रोर प्रश्नाशों के बुन्द नाचने में प्रवृत्त हैं। यति प्रमोद में लीन विविध प्रकार के पद्मीगण् इस उपवन में उड़ रहे हें, कुळ मतवाले हारीत पद्मी फलरव मचा रहे हैं। कहीं पर सिंह दहाड़ रहा है, कहीं पर हिरणों के जोड़े विहार कर रहे हैं। कहीं पर तालाजों में छनेक प्रकार के सुन्दर कमल खिले हुए हैं और कहीं पर मनोहर तालाज रोभित हो रहे हैं। यित नील वर्ण के मनोरम दिखाई पड़नेवाले मनोहर मयूरों से शोभायमान वह उपवन प्रमुदित तथा उन्मत्त विहंगों के समूहों से गुँजरित होकर सुशोभित हो रहा है, कृती हुई वृत्तों की डालियों में लगे हुए उन्मत्त अपर के समूह गुंजार कर रहे हैं। वृत्तों की शालाओं में नवीन कोंपलों के मनोहारि गुच्छे सुशोभित हो रहे हैं, कहीं पर हाथियों से तोड़ी गयी मनोरम लताएँ पड़ी हुई हैं, कहीं पर सुन्दर लताएँ वृत्तों पर आलियन कर रहीं हैं, कहीं पर विद्यास से अलसाये हुए मयूरागण मन्द-मन्द विचरण कर रहे हैं, और कहीं पर कितरों के समूह विहार कर रहे हैं। श्वेत वर्ण के मनोहारि सुन्दर दिखाई पड़नेवाले गगनचुम्बी सुन्दर शिखर, जिस पर कबूतरों की ध्वनियाँ गुँजरित हो रही हैं, विराजमान हो रहे हैं, उन पर्वतों के शिखरों पर मुक्तहास स्चित करनेवाले पुण्यों के समृह विलरे हुए हैं और स्वर्ग निवासी अनेक देवगण विहार कर रहे हैं। कुले हुए कमल एवं यगुर के सहसों विवानों से युक्त जलाग्रगेंवाले इस उपवन के मार्ग देवमार्गों की माँति, शोभित हो रहे हैं, इन मार्गों पर विचन प्रकार के पुष्प विलरे हुए हैं और सुन्दर गुष्टवेवाले कुल, जिन पर पद्मीगण कलरब कर रहे हैं, विराजमान हैं।।१४—२४॥

इस उपवन में कहीं पर ऊँची ढालियों पर खिले हुए श्यामल वर्ष के पुप्प के गुच्छों के भार से अवनत शाखाओं से सुरोभित अधोक के वृत्त, जिनके भीतर मद से उन्मच सुन्दर अमरों की पंक्तियाँ कानों को सुल देनेवालो मनोहारियी गीतों की ध्विन करती हुई शोभायमान हो रही हैं, सुरोभित हैं। और कहीं पर रात्रि में चन्द्रमा की कान्ति से समानता प्राप्त करनेवाले इन्ले हुए तिल के वृद्ध दें विवाह पढ़ रहे हैं। कहीं पर वृत्तों की खाया में सोते हुए, बैठे हुए तथा लड़े हुए हरियों के समृहों से चरे गये कुशों के अममाग शोभित हो रहे हैं। ॥३५॥

इस उपवन में हंसों के पंखों के हिलाने हुलाने के कारण हिलते हुए कमलों से युक्त स्वच्छ क्तियों जलराशि शोभित हो रही है, जलराशि केतड पर उत्पन्न फूले हुए केले के पौदों वाले मार्ग पर नावते हुए मयूर गण दिलाई पड़ रहे हैं, कहीं पर मयूरों के चन्द्रक युक्त पंखे गिरे हुए हैं, जिनसे पृथ्वी तल शोभित हो रहा है । सभी और फैले हुए किहार करनेवाले हारीत पत्तीगण क्लों पर शोभित हो रहे हैं । इस उपवन के किसी भाग में सारंग ग्रुग के समूह बैठे हुए हैं, कहीं पर विचित्र रंग के पुष्पों के समूह से पृथ्वी तल विचा हुआ है, कहीं पर उन्मच किलरों की खियाँ अति हिंपत होकर विहार कर रही हैं । उनके सुमधुर गीतों की घ्वनियों क्लों के गुच्चों में प्रतिध्वतित हो रही हैं । कहीं पर सुनिजनों द्वारा वनाये गये लीप पोतकर स्वच्छ पवं विद्यारे गये पुष्पों से सुशोभित आवास स्थलों से युक्त इत दिलाई पड़ रहे हैं, और कहीं पर जड़ तक फलों से लदे हुए कँचे तथा फैले हुए कटहल के क्ल-समूह सुशोभित हैं । इस उपवन के किसी भाग में सिद्धाक्रनाओं के सुनर्ण निर्मित न्यूर की सुमधुर ध्विनियों से गुजरित एव मीतियों के समान खून फूली हुई लतायों से ध्विपित्रत सिद्धों के लीला-पृह विराजमान हैं, नहीं पर सुन्दर नियह लता की मजरी में लीन मधुपगण गुजार कर रहें हैं, श्रीर कहीं पर मुगों के समूहों द्वारा मिराये गये मनीहर कदम्प के पुर्योगित है। कहीं पर पुणों के समूहों को गिराने वाले वाले ये प्रमन्तित चूलों की दालिया के श्रवभाग सुक्त कर बॉस की कोटों को नीने गिरा रहे हैं, उन सुन्धे हुई गॉस को कोटों में दरी हुई हिरिध्यों के समूह खिरे हुए हैं, सचसुच यह उपनन देलने माले पाधियों को अपपूर्य का सा सुख प्रधान रहने वाला है। इस उपनन में कहीं पर सिन्दूर, कैपर चया सुनुम्भ की भांति लालवर्ण के अशोक सुगोमित हो रहे हैं, श्रीर कहीं वर कमल खिले हुए हैं, कहीं चाँदी के बने हुए पूर्वों की भांति द्वेतवर्ण के, कहीं पर बिद्धान की भांति लाल वर्ण के श्रोर कहीं पर पर सुवर्ण की माति पीले वर्ण के पुष्प समूहों से यह मून्त शोमायमान हो रहा है। कहीं पर प्रधाण के पृत्वों पर परिश्रम को दूर करनमाले वासु अगोंके के गुच्बों के भार से विनन्न हिल्लों, कहीं पर रमधीक हथल में परिश्रम को दूर करनमाले वासु के माँके बोर कहीं पर त्याविक क्षत्रों की पिल्लों सुल देती हुई ग्रीमायमान हो रही हैं। ॥३६८७३॥

इस प्रकार उस समय समस्त लोकों के स्वामी लोकनाथ भगवान् राहर ने त्रपने थिय गरोइनरों सो साथ लेकर उस विविध प्रकार के विशाल क्वों से सुरोधिन तथा उन्मत एव हर्षित करनेवाले मनोहर उपनन

को हिमवान् की पुत्री पार्वती हो दिखलाया । ॥ । ।। ।।

देवी ने फहा—हे देव ! अनुपम गोभायुक्त इस उवान को वो आप पुन्ने दिसला चुके अन इस क्षेत्र के समस्त माहात्म्य का वर्णन सुन्न से करें । इस परम पुण्यपद अविमुक्त क्षेत्र के माहात्म्य को सुनकर भी मुक्ते गृष्ठि नहीं प्राप्त होती अत पुन इसको सुन्नमें कहिये । ॥४५-४६॥

देवाधिदेव शहर ने कहा—हे देवि ! सर्वेदा सभी जीवों को मोल देने की हेतु रूप यह वाराणसी नगरी मेरा श्रति गोपनीय जेत्र है । मेरे त्रत में रहने वाले सिद्धमण विविध मकार के शरीर धारण कर सर्वदा मेरे लोक की श्रीकाला करते हुए इसमें निवास करते हैं श्रोर इन्द्रियों नो वस में कर स्कारमा हो श्रेष्ठ योग का श्रम्यास करते हैं । श्रनेक मकार के वृद्धों से श्राकीर्ण, विविध मकार के पहिचों से मुझरित, कनल उत्सल जाति पूष्प समुद्धों से मुझिरित, सुन्दर, सरीवरों से श्रलक्त, सर्वद्रा श्रम्यसाशों एव गन्धीं क समूद्धों से मुसिरित इस ग्रम्य लेक में, जिस कारण सर्वद्रा निवास करना मुक्ते भाता है, वह सब मुनी । मेरे वे मक, जो श्रम्यनी सभी कियाशों नो करके मुक्ती में श्रपित करते हैं, मेरा ही चिन्तन करनेवाले हैं, जिस प्रकार सुगमता से यहाँ मोच को शास करते हुक्ती में श्रपित करते हैं, मेरा ही यह मेरा महान पुर श्रित दिव्य गुणसम्बन तथा श्रित एकानत में हे । इससे वदकर कोई भी लेक मुक्ते थिय नहीं है, इस वात नो यातो क्रादि देवतागण जानते हैं, वामोल के इच्छुक सिद्धगण जानने हैं । वयोंकि मेने श्रम इस देव लेव की कभी नहीं छोड़ा है श्रीर न कभी छोडना चाहता हूं । अवपब इस महान सेन ना नाम श्रमिमक हहा जावा

है। नैमिपारतय में, कुरुद्धेत्र में, हरिद्वार में तथा पुष्कर द्धेत्र में स्नान करने तथा ध्यान प्जनादि से सामान्यतः मोज्ञ नहीं प्राप्त होता, स्त्रीर यहाँ स्नाने पर जिस कारण वरा प्राप्त हो जाता है स्त्रतरपत्र इसकी विरोपता है । प्रयाग में मोल प्राप्त होता है और यहाँ मेरे स्थान होने के कारण प्राणियों को मोल की पाप्ति होती है। किन्तु तीर्थों में श्रेष्ठ प्रयाग से भी इसका ऋषिक महत्त्व है। महा तपहवी जैगीपन्य ने, जो परम सिद्धि प्राप्त करनेवाले थे. इस कारी चेत्र के माहात्म्य से तथा मेरी मिक्त के कारण यहीं पर नित्य मेरा ध्यान करते हुए योगियों की परमोच्च पदवी को प्राप्त किया था। मनुष्य को मेरा ध्यान करने पर इस कार्यी दोत्र में उद्दीत योगामि मास होती है, जिससे वह कैवरुय पद की पासि करता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सभी सिद्धान्तों के जानने वाले मुनिगण, श्रश्रकट रूप में छिपे हुए इस द्वेत्र में देवताओं तथा दानवों के लिए भी दुर्लभ मोन्न की शांति करते हैं, उन सब को मैं उत्तम ऐरवर्य एवं भोग देता हूं, श्रौर श्रांत में श्रपनी समीपता, एवं उनके मनोबांक्षित स्थान को भी देता हूँ। मेरे लिए सभी कियाओं का समर्पण कर इस ह्वेत्र में निवास करने के कारम् ही यत्तराज कुवेर ने मग्रोरात्व की पदवी प्राप्त की है । देवि । सविष्यत् काल में संवर्त नामक जो सपस्वी होगा, वह भी मेरा भक्त होगा, इसी च्लेत्र में मेरी आराधना कर वह परम श्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त करेगा । हे पद्मात्ति ! महा तपस्वी योगी भृतिपुंगव पराशर के पुत्र व्यास भी, जो वेदों की मर्यादा के प्रवर्षक तथा धर्म कार्यों के कची होंगे, इसी च्रेत्र में तपस्या करते हुए निवास करेंगे। यहाँ ब्रह्मपियों के साथ ब्रह्मा, विष्णु, वायु, सूर्य, देवराज इन्द्र तथा इनके ऋतिरिक्त अन्य जो देवगण हैं, वे सभी महान् चेता मेरी उपासना करते हैं । अन्य जो महावृत धारी योगाभ्यास में निरत सिद्ध महात्मा हैं, वे प्रच्छन रूप धारण कर श्रनन्य चित्त हो यहाँ मेरी सर्वेदा उपासना करते हैं । मेरी ही कृपा से इस कारी पुरी को ग्राजा ऋलर्क प्राप्त करेगा । यह इस कारी पुरी को ब्राह्मण, चित्रप, वैश्य तथा शूद्र—इन चारों वर्णीं तथा ब्रह्मचर्यादि चारों श्राश्रमों के पालन करने वाले मनुष्यों से त्राकीर्ण कर चिरकाल तक मेरी भक्ति से इसका उपभोग करता हुन्या स्त्रपने सभी कार्यों को मुभाको समर्पित कर श्रन्त में मुम्के पात करेगा । सुन्दरि ! उसी समय से लेकर जो कोई प्राय्पी इस चेत्र में निवास करते हुए मेरी भक्ति तथा मेरी शरण में रहकर - चाहे वे गृहस्थाश्रमी हों स्रथवा संन्यासी हों - मेरी ही कृपा से परम दुर्लभ मोन्न की प्राप्ति करेंगे। जो प्राणी अपने वर्णाश्रम धर्म को बोड़कर सर्वेदा विपर्वों में श्रासक्त रहनेवाले हैं, वे भी इस क्षेत्र में शरीर त्याग कर पुनः ससार में जन्म नहीं धारण करते । सुन्नते ! फिर तो, जो श्रहंकार रहित, धैर्यवान्, सत्त्ववृत्ति में निरत रहनेवाले, जितेन्द्रिय, तपस्या में निरत, निरारम्भ एव सगर्वजित तथा मेरी मिक्त से मावित हैं, वे भी परम बुद्धिमान् शरीर को छोड़कर मेरी कृपा से परम मील की प्राप्ति करते हैं । योगी लोग सहस्त्रों जन्मों में योगाराधना कर के जिस परम पद की प्राप्ति करते हैं, उसको इस कागी चेत्र में शरीर त्याग कर प्राप्त करते हैं। हे देवि! सच्चेष में यही इस अतिगोपनीय अविमुक्त द्वेत्र का महत्त्व पूर्ण फल है, जिसे मैं तुम्हें सुना चुका। हे महेरवरि ! इससे बढ़कर गोपनीय सिद्धि की बात फोई नहीं है, इसे योग के माहात्म्य को जानने वाले ही जानते हैं, अथवा वह लोग जानते हैं जो इस पृथ्वी मगडल में योगेश्वर माने जाते हैं । यही सबसे श्रेन्डस्थान है, यही सबसे श्रेन्ड फल देने वाला त्तेत्र है.

यही परमप्रस है, यही परम पद है। है गिरिसाज पुत्रि ! यह रमणीय वारायासी पुरी, जो तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है, मेरी परम प्यारी नगरी है, यहाँ पर आकर अनेक प्रकार के पाप कमों के करनेवाले पापी जन भी पाप कमों के ल्या हो जाने से रजोग्रित रहित होकर सुशोगित होते हैं। दीनि ! विचित्र प्रकार के वृत्तों एव लताआ के गुल्मों एव लताआ के गुल्मों एव पुणों से सुशोगित, कभी नष्ट न होने वाला अधिमुक्त लेश मेरा अति पिय लेश कहा गया है, इस मेरे लोग में शरीर त्याग करनेवाले रारीरधारी, चाहे वे मूर्ख अध्या वेद विरुद्ध क्यों न हों, परम पद की पाछि करते हैं। शिष्ठ अधि।

स्त ने कहा—इसके बाद देवाधिदेव राकर ने गिरियुत्री पार्वती से कहा—'हे मानिति ! भक यत्त को बरदान देन के लिए चनना चाहिये । हे छुन्दरि सुवनेश्वरि ! वह यत्त मेरा भक्त है, जो प्रपनी घोर तपस्या के प्रभाव से निष्पाप हो चुना है, अन सुम्मसे बरदान प्राप्त करने का यह अधिकारी हे । ऐसा कह कर पार्वती के साथ महादेव वहाँ गये, जहाँ पर घमनिया के जाल रूप में अवरोप वह यत्त अपनिश्चत था । यहाँ पहुँच पर उस समय श्वेतवर्ण चर्मरिवत सायु से वधे हुए अस्थि के पजर रूप में अवरोप यत्त को देखती हुई पार्वती ने महादेव को उसे दिखलाया और वहा—'हे शकर ! देवताओं ने आप का नाम जो उम रखा है, वह सत्य है, क्यों कि ऐसी घोर तपरचर्यो में लीन होनेवाले को तुम वर्दान नहीं देवे । देवाधिदेत ! इस पुरव्यद्व तेच में इतनी घोर वरायस्य करके यह यत्त का दुमर वर्यो इतने घोर वलेश को अभी तक सहन कर रहा है, हे परमेरवर ! रीम ही इसके ऊपर मसल होकर वरदान दीजिए । हे देत ! मनु ग्रादि परम प्रदिग्धण आप के विषय में ऐसी वर्चा करते हैं कि सदाशिव से रुप होने पर तथा सतुष्ट होने पर मोन की प्राप्ति होती है । ॥८०-८०॥

पार्वनी क देमा महने पर शिन उन्हें साथ लेकर उम स्थान पर गये नहीं वह यन् धमनियों के जाल रूप में श्रवरोप हो तपस्था के निरत था। युपमध्न ने भक्ति से नमस्कार करते हुए उसे देख कर दिव्य नेत्र प्रदान मिया, जिससे उसने शक्र को स्पष्टतया देखा। तदनन्तर यन्त्र ने शिव के श्रादेश से श्रपनी श्रांसों में धीरे से खोल कर गया समेत उपस्थित श्रुपमध्यन श्रकर का यथेष्ट दर्शन किया। ॥८८-२०॥

देवदेर ने महा—तुम्ह न सर्वत्रका इस जिलोक में दर्शन करने का करदान दे रहा हूं, पुन अपने शरीर के समान तुम्हारे शरीर के वर्ण होने का वरदान भी दे रहा हूं, अन सकी दुखों से तुम दूर ही कर सकते देखों । ॥ र १॥

सत ने रहा—शिव से बरदान ही शांति कर सुन्दर नणरहित शरीर को प्राप्त कर उस यद्ध ने हाथों की मस्दक में तथा शिवनी के चरणों पर गिरसर निम्दन किया—"भगान् देखेंब! आप यदि हमें बरदान दे रहें है तो आप के चरणों में मेरी अट्ट निश्चन भक्ति हो—ऐसा बरदान दीचिवे तथा सभी लोगों को अल्लादान दोने के सरणों में मेरी अट्ट निश्चन भक्ति हो—ऐसा बरदान दीचिवे तथा सभी लोगों को अल्लादान दने सा तथा गर्णों के स्थानी होने का अल्लायद सुन्ते मदान कीचिवे, जिससे आपसे कभी नहीं होने गर्म

इस श्रविमुक्त चेत्र का में सर्वदा दर्शन करता रहूँ, मैं इसी सर्वश्रेष्ठ वरदान को शप्त करने का इच्छुक हूँ। ॥२१-२शा

देवदेव ने कहा — यन्त ! तुम शृद्धावस्था एवं मृत्यु से तथा सभी भकार की व्याधियों से रहित हो सब के पूज्य एवं गर्लों के स्वामी धनपित होंगे, श्रातुल ऐशवर्य एवं योग की प्राप्ति कर सभी प्राणियों द्वारा श्राजेय होकर सभी लोगों के श्रावदाता तथा चेत्रपाल होंगे । मेरे पिय होकर महावतवान् परम पराक्रमी सत्त्वगुणसम्पन्न, ब्राह्मणोपकारक, तीन श्रांलोंचाले, द्याटपाणि तथा महान् योगाम्यासी होंगे । उद्भ्रम तथा संभ्रम नामक दो गण् तुम्हारे सेवक होंगे, श्रीर तुम्हारी श्राज्ञा से वे लोक के चित्र को व्याकुल तथा जुन्ध करने वाले होंगे । ॥१५५-६८॥

सूत गोले — इस प्रकार देवेरा महेरवर भगवान् शिव ने उस यत्त को गर्यों का स्वामी बनाकर उसके साथ अपने निवास स्थान को प्रस्थान किया । ॥ १ १॥

्श्री मास्य महापुराण में वाराणासी माहास्य वसंग में दग्डपाणि वर पदान नानक एक सौ श्रस्सीवाँ श्रम्याय समाप्त । ॥१८०॥ `

#### एक सौ इक्यासीवाँ ऋध्याय

सूत वोले — परम शुद्धिक्त तपस्वी ऋषिगण् ! इस पाप को नष्ट करनेवाली पुर्य प्रश्निमी मनोहर क्या को आप सब लोग हुनें । एक समय रह्म के समान पराक्रमी गणेश्वरों के स्वामी नन्दिकेश्वर से भगवान सनत्कुनार ने पूढ़ा था — 'हे नन्दिकेश्वर ! परमात्मा, सभी जीवों के स्वामी, महान्चेता महेश्वर भगवान रांकर जहाँ पर नित्य श्रवस्थित रहते हैं, ऐसे पवित्र ऋति गोपनीय स्थान का पता हमें बतलाइये, जहाँ सृष्टि के स्थाणु रूप भगवान महेश्वर महावलय पर्यन्त ऋति भथानक देवताओं तथा दैत्यों के लिए भी सुष्कर स्वरूप को धारण कर स्थित रहते हैं ।' ॥१-॥॥

निद्कैश्वर ने कहा—देवाधिदेव शंकर ने पहुले जिस उत्तम पुग्यपदायिनी कथा की मुश्सि कहा है, उसी सारी कथा की महेश्वर को प्रणाम कर मैं आप से वतला रहा हूँ। पाविती के कल्याण की भावना से अति सन्दुष्ट होकर शिव ने पृथ्वी पर विख्यात उस पवित्र स्थान को वतलाया था, जहाँ वे नित्य निवास करते थे। सुमेरु के शिखर पर महादेव जी के आपे आसन पर विश्वज्ञमान यशिव्यनी पाविती जी ने उनसे विनम्र होकर एकवार पेसा पूछा।॥५-७॥

देवी ने कहा-देवदेवेरा ! मस्तक पर आये चन्द्रमा से सुरोभित ! भगवन् ! इस पृथ्वी मरहल

पर जन्विरेता मनुष्यों के धर्मों का उपदर्श सभी दीजिये । किस मनार से जपा हुआ जप, हवन निया हुआ यज्ञ, विधिपूर्वक भी गई तपस्या, ध्यान एव अध्ययन से प्राप्त भी गई पुष्य तथा निया शाश्वत फलदायी हो जाती है । जो पाप पूर्व जाल से — सहसा जन्मों से — सित होता चला याता है, यह किस मकार नष्ट हो जाता है, हे गुकर ! इन बात को सुमते बतलाइये । हे महैस्सर । जिस नैत म अवस्थित होतर आप मित से सन्तुष्ट हो जाते हैं और जहाँ पर किये यथे बन, खाचार नियम, धर्म आदि सम्पूर्ण सिद्धियों के देने वाले होते ह और कभी नष्ट नहीं होते, उसके बारे म समस्य उत्तान्त को सुनने के लिये सुमते बड़ा इत्हल हो सहा है, इत्या आप कहें । ॥८ १२॥

महेदार ने कहा- है देवि । सभी क्तेता में विख्यात, श्राति एकान्त एव गोपनीय मेरे पिय श्रमिमुक्त दोन का वर्णन सुनी, में कह रहा हूं। जहाँ पर पूर्व काल से ही श्रति उत्तम श्राइसठ स्थान गिनाय गये हें उस अविमुक्त चीत्र में रुद्र मूर्ति धारण कर गनेन्द्र का चर्न पहन कर में त्रय निरास करता हूं। निरन्तर निगस करते हुए भेने उस चेत्र को कभी भी नहीं छोड़ा है। यत यह श्रवितक के नाम से विख्यात है। उस अभिमुक्त होत्र में परम सिद्धि मास होती है, परमगति मिलतो है। वहाँ पर किये गरे जप, दान, हयन, यज्ञारायन, तपस्या, ध्यान तथा अर्थयन आदि कर्म कभी नष्ट नहीं होते । पूर्यकाल के सहस्त्रों जन्मों में किये गने सभी पाप कर्म, जो सचित हो जाते हैं, श्रविमुक्त में प्रवेग करते ही नष्ट हो जाते है । रुई के समान इकट्ठे हुए वे पाप अविमुक्त रूप अग्नि से तुरन्त जल जाते है । हे त्रिये ! त्राह्मण. क्तिय, बेरम, शह, वर्ग सहर, कृमि, ग्लेच्छ, अन्य पापयोत्ति में उत्पन होने वाले नीच मनुष्य, कीट. चिट म्नादि. अन्य जो पहा तथा पत्ती जाति के जीव हैं, वे सभी काल के प्रभाव से यदि इस स्निमिक्त चैत्र में शरीर स्याग करते हैं तो त्राघे चन्द्रमा से निमृषित मस्तक वाले हो, ललाट में मेरी ही मांति छतीय नेत्र तथा ब्रुपभध्यत हो मेरे शिवपुर में त्रानन्द का उपभोग करते है । देवि । कामयुक्त हो वा निष्टाम हो, चाहे तिर्यक योनि में ही नया न उत्पत हुया हो, इस अविमुक्त म शाण छोड़कर मेरे लोक में पृजित होता है। जो मनुष्य कभी काल कम से अधिमुक्त की यात्रा करता है श्रीर पत्थर के दुकड़ों से चरणों को बायकर या क्षोडकर प्राया त्याग करता है, ऋविमुक्त को पाप्त कर फिर कभी उसमें बाहर नहीं निकलना, यह भी मेरे स्थान को प्राप्त नरता है, इसके बारे में शका समाधान करने की प्राप्तश्यकता नहीं १ ॥१३ र प्र॥

बस्त्र पद, स्द्रकोटि, सिद्धेश्वर महालय, (सिद्धेश्वर का विशान यावासस्थान), गोकर्ण, स्द्रकर्ण, स्वयणित, अगर, महाकाल, कायावरोहरण—ये सन स्थान दोनों—प्रांत काल तथा सन्ध्याशल की — सन्ध्याओं में मेरे सिलधान के कारत्य पराम पवित्र रहते हैं । हे निये ! कालिनर नामक बन, राष्ट्रकर्ण, स्थलेश्वर—ये सन भी मेरे सिलधान से पराम पवित्र है । यविद्यक्त में मे तीनों सन्धाया में निवास करता हू । पराम प्रान्त हरिश्वन्द्र, आधातनेश्वर, जीलश्वर, औ पर्वत, महालय, क्रमिचरिदेश्वर, श्राक्षित एमान्त केग्नर तथा महाभेरा—ये आठ स्थान मेरे तीनों स याओं में निवास करने के कारण यित पवित्र है । हे सुद्रिर ! इस अनिमुक्त लेन में तीनों सन्ध्याओं में निवास करता हूं—इसमें सराय नहीं । हे सुवते ! तीनों लोकों में निवते पुरायवद स्थान

बतलाये गये हैं, वे सभी श्रविमुक्त के चरणों में सर्वदा सिन्नहित रहते हैं। शोभने ! इसके बाद श्रविमुक्त की दिव्य कथा तथा भक्ति में लीन ऋषियों के ब्रुचान्त को स्कन्द कहेंगे। ॥२५-३२॥

श्री मात्स्य महापुरागा में श्रविमुक्त माहात्स्य नामक एक सौ इक्यासीवाँ श्रध्याय समाप्त । ।।१८१॥

# एक सौ वयासीवाँ ऋध्याय

सूत ने फहा--ऋषिवृन्द ! प्राचीनकाल में सनकादि परम तपस्वी ऋषिगण तथा महेश्वर में मक्ति रखने वाले जितने राजपि हैं---जन सर्वो ने एक वार कैलास की पीठ पर बैठे हुए ब्रह्मज्ञानियों में ब्रेस्ड स्कन्द से पृद्धा---'हे स्कन्द ! ग्रुफो प्रथ्वीतल के उस स्थान का माहास्य वतलाइये जहाँ पर नित्य भगवान राकर निवास करते हैं । ॥१-२॥

स्कन्द ने कहा-सभी जीवों के स्नात्मस्वरूप देवादेव, कभी नष्ट न होनेवाले, महनीय त्रारमा भगवान् रांकर देवताच्यों तथा दानवीं से दुष्करणीय महा भवानक रूप भारण **कर** जिस स्थान पर महापत्तय तक स्थारापु रूप से निवास करते हैं, वह श्रवि गोपनीय पर्व पकान्त श्रविमुक्त नामक त्रेत्र है। उस श्रियमुक्त होत्र में, जहाँ निस्य गुंकर निवास करते हैं, सर्वदा सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, स्वयं शिव ने उस अविमुक्त का जो माहात्म्य कहा है, उसे मैं कह रहा हूँ ! यह काशी दोत्र परम पवित्र दोत्र है, इसमें अनेक पवित्र तीर्थ एवं देवमन्दिर हैं । इसमें रमशान मूमि पर अवस्थित एक दिव्य मवन है, जो सर्व साधारण को दिलाई नहीं पढ़ता । धरातल से उस शिवालय का संयोग नहीं है, प्रस्थुत वह आकाशमार्ग में श्रवस्थित है । उस शिवालय को जो लोग ब्रह्मचारी श्रथवा योगी नहीं हैं वे नहीं देख पाते, केवल योगी जन समाधित्य होकर उसका दर्शन करते हैं। वेदान्त के जाननेवाले ब्रह्मचर्य वत में निष्ठ सिद्ध लोग भली भाँति ब्रह्मचर्य का पालनकर तथा विधिपूर्वक यहीं का अनुष्ठान कर जिस गति को प्राप्त करते हैं उस गति को इस अवि-मुक्त च्रेत्र को शरीरान्त तक कभी न छोड़ नेवाला मनुष्य, जो कभी पाप कर्म नहीं करता, पाप्त करता है। वह गित कियानिष्ठ जनों के लिए कही जाती है । जो बाह्मण इस श्रविमुक्त चेत्र में कभी समाधि में निमम्न न हो कर एवं श्रात्मा के साथ सम्बन्ध न करके तीनों बेला भर पेट मोजन करते हुए निवास करता है वह भी वाय भक्तण कर जीवन-यापन करनेवाले योगी की मांति उत्तम गतिका ऋधिकारी होता है । भक्तिपूर्वक जो मनुष्य ह्मण भर भी ब्रह्मचर्य बत का पालन करते हुए इस अविमुक्त में निवास करता है वह परम तपस्या का फल प्राप्त करता है । जो धीर पुरुष श्राल्प भोजन कर इन्द्रियों को स्ववश्व में रख एक मास तक निवास करता है वह भली भांति महापाशुपत नामक दिव्य त्रत का अनुष्ठान करता है तथा जन्म एवं मृत्यु की भीति छोडकर परम गति प्राप्त करता है एवं निःश्रेयस् प्राप्त करानेवाली पुएयगति को श्राप्त कर योगगति का भी श्राधिकारी होता है। सेकड़ों जन्म प्रयत्न करते रहने पर भी वह दिन्य योगगति मनुष्य को पाप होनेवाली नहीं है:

परन्तु भगवान् संकर के प्रभाव तथा इस व्यविमुक्त चीत्र के माहातम्य से वह उस मनुष्य की प्राप्त हो जाती है। ब्राह्मण की हत्या करनेवाला भी यदि कभी श्रविमुक्त चेत्र की पवित्र यात्रा करता है तो वह भी उस चेत्र के माहात्य से प्रवाहत्या से खुटकारा पा जाता है । जो मनुष्य ग्रेरीरान्त पर्यन्त इस श्रविमक्त क्षेत्र को करी नहीं छोड़ता, उसरी प्रवहरण ही क्या पुराने कई जन्मों के किये गये घोरातिघोर पाप भी छट जाते हैं। विद्योश्वर भगवान शिव का परम पवित्र पद पाकर वह फिर कभी मत्येलोक में उत्पत्र नहीं होता । जो मनप्य त्रानन्य चित्त हो त्राविमुक्त चेत्र को कभी नहीं खोडता. उसके सभी मनोरथों को प्रसन्न होकर भगवान गुकर पदान करते हैं । वे भगवान राक्र भक्तों के उपर हपा करने लिए अपने गुणा समेत वहाँ निवास करते हैं। जो सास्य तथा योग का द्वार है । वह श्रविमुक्त सर्वश्रेष्ठ स्नेय है, उसमें परमगति की प्राप्ति होती हैं । उस अविमक्त में परम सिद्धि की प्राप्ति होती है, उसमें परम पद की शाप्ति होती है. देवताओं क्या ऋषियों द्वारा सेवित उस व्यविसक्त का सेवन व्यवस्व करना चाहिये। जो बुद्धिमान् पुरुष इस व्यविसक्त क्षेत्र की इन्ह्या करता है वह पुनर्जन्म कभी नहीं घारण करता । सुमेरु पर्वत एवं सभी समुद्रों के तथा द्वीपों के गुणों का वर्णन ती किया जा सकता है पर अधिमुक्त के गुणों की प्रयुक्त नहीं की जा सकती । मनप्यों के शरीरान्तकाल में जन कि उसका मर्मस्थल खिल-भिन्न होने लगता है, बायु का प्रमल बेग उठने लगता है, स्मृति भी ग्रेप नहीं रहती, सभी करों के फल टदित हो जाते हैं, उस समय अगवान राजर स्वमेव अपने उन भक्तों के कानों में गुरुनन का उपदेश करते हैं। मिण्किणिका नामक तीर्थ पर रारीर को त्यागनेवाला मनुष्य इष्टगति पात करता है। ईश्वर की प्रेरणा से वह ऐसी उत्तम गति पाप करता है. जो दुष्फमियों के लिए सर्वया दुष्पाप्य है। अनेक पापपूर्ण प्रवचों से मरे हुए इस मानवजीवन को नारावान समस्तकर मनव्य को सामारिक भय को दूर करने वाले इस अविमुक्त चेत्र का सेवन करना चाहिये, यह योग क्षेत्र का देनेवाला, दिव्यगुण युक्त पव अनेक विष्ठों को नष्ट करने गला है। त्रानेक विष्ठों से विचलित किये जाने पर भी जो त्राविसक को नहीं छोड़ता वह बद्धावस्था मृत्यु तथा नश्वर जन्म को छोड़ता है एव ऋविमुक्त के माहात्य से शिद की समीपता प्राप्त **मरता हे । ।।३**—२७।

थी मात्स्य महापुराण में श्रविमुक्त माहात्म्य नामक एक सी भ्यासीवाँ श्रध्याय समाप्त ॥१८२॥

#### एक सौ तिरासीवाँ ऋध्याय

पार्वती ने कहा— शकर ! श्रांत शोभाशाली हिमबान गिरि को छोडकर तथा मन्दराचल, गन्धमादन, केलास, निषय, सुनेरु क पृष्ठभाग, सुरम्य त्रिशिसर, महागिरि मानस, स्नादि पर्वतां एव परम मनोहर देवताश्रों की थिविय श्रमसङ्कों, तथा प्रसिद्ध नन्दन वन, प्रमुख देवताश्रों के स्थानों, मन्दिरों तथा तीर्थों को छोड़कर सुम्हारी श्रनुशक्ति इस श्रविद्यक्त होने में क्यों हुई ? इसमें श्रांत गोपनीय कौन-सा ऐसा पुराय है, जिसके कारण तुम सभी भूतों समृद्धियों तथा गुर्खों समेत उसमें नित्य निवास करते हो ? इस चित्र की कीन ऐसी महिमा है, कीन-सा बड़प्पन है, वहाँ के निवासी गर्ख कैसे होते हैं ? उनके ऊपर श्रपने द्वारा किये गये किसी श्रानुमह की कथा—इन सब के बारे में यथार्थ रूप में मुभासे कहिये । ॥१-५॥

शंकर ने कहा— भिये ! उम जिस मरन को कर रही हो वह खरयन्त खब्सुत है, उन सभी आतों को में बतला रहा हूँ, सुनो ! उस मेरे परमिय चेत्र में वाराणंसी नेगरी है, जिसमें सिद्धों तथा गन्धवों से सिवित पुरवसिलला त्रिपथमा गंगा बहती हुई पविष्ट होती हैं ! हे सुन्दरि ! कृष्टिवससा ( गजवर्म पहिनने वाले ) नामक लिग में मेरी परम पीति है और सभी तीर्थ स्थानों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण इस श्रविस्तक लेत्र में भी गेरी परम पीति है । हे सुरेडवरि ! इसीलिए वहाँ के लिग में मेरा सातिष्य है । सभी गुणवानों में क्षेष्ठ ! में उस श्रविद्यक्त लेत्र का माहास्य वतजा रहा हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य श्रवने सभी पाप कमों से सुरकार पा जाता है, इसमें सन्देह नहीं ! यदि पापातमा, तुष्ट, एवं श्रधामिक मनुष्य भी हों और वे श्रविद्यक्त लेत्र की यात्रा करें तो सभी पापकार्म से सुरकारा पा जाते हैं ! प्रलय काल उपस्थित होने पर भी, जब कि सभी स्थावर जंगमारमक जगत का विचाश होने लगता है, में श्रवने सी महान गर्णों को साथ लेकर इस श्रविद्यक लेत्र की रहा करता हूँ और इस को उस समय भी नहीं बोड़ता । ॥६-१२॥

महाभाग्य ग्रालिनी ! कच्पान्त के समय, जब देवता लोग, गन्धवीं यज्ञों, तर्षों तथा गन्धतों समेत मेरे मुख में प्रविष्ट हो जाते हैं, पार्वित ! उस समय उन सब की दी हुई पूजा को साचात् में प्रह्या करता हूँ । यह मेरा स्थान सभी गोपनीय स्थानों में से एक है, यह मेरा श्राति प्रिय प्रयं कच्यायाकारी स्थान है । सुन्दिर ! वे बाध्ययादि द्विजातिवर्षों मेरे अक्त धन्य हैं, जो मेरी अक्ति में तद्वीन होकर नित्य मेरी पूजा में सपर रहते हुए इस क्षेत्र में प्रविष्ट होते हैं । वे लोग इस परम पुण्यपद क्षेत्र में प्राणों को छोड़कर परम गति की प्राप्ति करते हैं । इस श्राविष्ठ क्षेत्र में निवास करनेवाले नाज्य सर्वदा तपस्या करनेवाले सथा ठढ़ के मंत्रों से बजाराधना करनेवाले तथा सर्वदा दान देनेवाले होते हैं । हे प्रिये ! जो मनुष्य मेरी नित्य पूजा करता है उसके कपर में प्रसन्त रहता हूँ । इस श्रविद्यक्त में निवास कर जो मनुष्य सभी प्रकार के दान करते हैं, सभी यज्ञों से दीचित्र होते हैं, सभी तीर्थों के जलों से श्रामिषक्त होते हैं, वह सभे प्राप्त करते हैं । हे दीव सुन्दिर ! जो मनुष्य निश्चन्त होकर सर्वदा श्रविद्यक्त की यात्रा करते हैं, वे मेरे भक्त इस सर्वाद्य श्रविद्यक्त में निवास करते हैं । हे सुन्दर नेत्रों वाली ! मेरे प्रताद से वे मनुष्य से प्रकारित रहते हैं, रात्रुओं द्वारा वश्च में नहीं किये जाते, श्रति पराक्रमी होते हैं तथा उनके सभी सन्ताय हुर हो जाते हैं । निश्चय पर पहुँचे हुए मेरे भक्तगण इस कल्याणकारी श्रविद्यक्त को प्राप्त सभी पार्णे तथा सन्ताणों से उन्धुक्त होकर निर्मेल हो जाते हैं । ॥ १ – २ १॥

पार्नेती ने महा—है देव ! आप ने मेरे ही प्रिय कार्य को ऋत्ने के लिए दत्त के यज्ञ का विनाश किया था । अतः पुनः उसी सुम्मे प्रिय लगनेवाली कथा को सुम्मसे कहिये क्योंकि अविसुक्त के सुर्यों के अवस्य करने से सुम्मे चृष्टि तो होती ही नहीं । ॥२९॥ - महादेच ने फहा—हे महाभाष्यशालिनि ! परम प्रियतमे ! सुन्दरि ! सच है, तुम्हारे प्रिय कार्य को.करने ही के लिये मैने दक्त के यज्ञ का बिनाश किया था, श्रदः पुनः तुम्हारे प्रिय कार्य को कर रहा हूँ, सुनी । जो मेरे भक्त किसी एक निश्चय पर पहुंचकर इस श्रविश्वक्त होत्र में यज्ञ करते है, वे सैकड़ों कोटि वर्षों के बाद भी इस मर्त्यलोक में पुनः नहीं श्राते । ॥२३--२४॥

पार्वती ने कहा—महेरवर! श्राप श्रविमुक्त के हुर्जम गुणों का वर्णन तो कर हुके श्रव पुनः उनका यथार्थ वर्णन कीजिये। देवाधिदेव! मेरे हृदय में वड़ा कौतूहल ही रहा है, परमेश्वर! श्रवि-मुक्त के उन तब गुणों के तास्विक वर्णन मुम्मसे करें!॥२५—२६॥

महादेव ने कहा— युन्दिर ! जो मनुष्य इस श्रविष्ठक तेत्र में निवास करते हुए मेरी पूजा करते हैं वे श्रन्त में देवयोनि प्राप्त करते हैं, एव कलुपित देह से रहित होकर मेरे रारीर में प्रविष्ट होकर मेरे जैसा स्वरूप प्राप्त करते हैं। विराल नेत्रोंवाली ! पुनः कहो, तुग्हें श्रम्य कीन-सी कथा सुनायें। ॥२७-२८॥

देशी ने ऋहा—देव ! उस श्रविष्ठक चेत्र में श्रविष्य पुगय शांध होती है, उसके गुण अपरिमित जान पड़ते हैं, उन सब का वर्णन सुनते हुए सुभो तृष्ति नहीं हो रही है, श्राप पुनः उनका वर्णन कीजिये ! ॥२६॥

ईइवर ने कहा— सुन्दरि ! महेश्वरि ! इस मेरे श्रति प्रिय श्रविस्त ज्ञे में जो धन्यान्य गुण् हैं, उन्हें तुम सुने ! इस श्रविस्त ज्ञेन में निवास करनेवाले पर्व तीनों बेता भर पेट भोजन करने वाले प्रायां, धन्यम रह कर शाक एवं पर्चो पर निर्वाह करनेवाले, संवधी, भली भाँति स्नातादि से पवित्र हो सूर्य की किरणों को पान करने वाले, दाँत से कच्चे फलों का भोजन कर निर्वाह करने वाले, उलूखल में कूट कर पत्थर पर पीस कर भोजन करनेवाले, महीने-महीने तक कुणा के श्रवमाय से जल पीकर निर्वाह करनेवाले इस्त की जड़ों पर श्रवन करनेवाले, पत्थर की शिलाओं पर श्रीनेवाले, सूर्य के सक्षान देजस्वी श्रीरवाले, कोश को वग्र में रखनेवाले, इन्द्रियों को जीवनेवाले इसी प्रकार के श्रन्यान्य कठोर उपायों द्वारा साधना में निरात रहनेवाले तपस्थियों के समान महानपुष्प पाष्ठ करते हैं। श्रव्यवा दूसरे श्रव्यों में यह कहा जा सकता है कि श्रन्यत्र रह कर तपस्था करनेवाले मनुष्य इस श्रविक्षक स्त्रेन की सोलहवीं कला की भी वरावरी नहीं कर सकते। जो इस श्रविक्षक में निवास करते हैं वे मानों सास्तात स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। ॥३०-३४॥

मेरे समान जिस प्रकार जगत में कोई श्रन्य पुरुष नहीं है और तुम्हारे समान फोई श्रन्य ही नहीं है उसी प्रकार श्रविद्यक्त के समान न तो कोई दोन था श्रीर न होगा । श्रविद्युक्त में परम योग को प्राप्त होती है, श्रविद्युक्त में परम गति मिलती है, श्रविद्युक्त में परम गीव प्राप्त होता है । इसके समान श्रन्य कोई तेन नहीं है । हे सुन्दरि 1 में उस श्राति गोपनीय बात को बतला रहा हूँ, जिसे इसी श्रविद्युक्त दोन में भेने गांधीन काल में कही है । हे दीव । सेकड़ों बन्मों के सचित बड़े माम्य से जो भली मॉिल योग का श्रम्यास करता है, वह सेकड़ों हज़ारों जन्मों में भोव को प्राप्त करता है या नहीं, इसमें तो सन्देह रहता है, किन्तु इस वात में तो तिक भी सन्देह नहीं है कि जो मेरा भक्त निदयंग्र्युक इस श्रविद्युक्त देन में निवास करता है वह

एक ही जन्म में योग एवं मोत्त दोनों की प्राप्ति करता है। हे देवि! जो मनुष्य व्यति निश्चयपूर्वक व्यविमुक्त होत्र की यात्रा करते हैं वे परम मोत्त के पद की प्राप्त करते हैं, जो जगत् में व्यति दुर्लभ है। इस पृथ्वी मएडल में इस प्रकार का कोई होत्र न तो था और न होगा। हे त्रिये! उस व्यविमुक्त होत्र में धर्म चारमिर्ति में सर्वदा सिन्निहित रहता है। उसमें निवास करनेवाले चारों वर्षों के लिए परम गति कही गयी है। ॥३५-४१॥

देवो ने फहा--प्रभो ! आप के इस अविश्वक चेत्र के ऐहिक एवं पारलोकिक फल प्रदान फरनेवाले गुर्णों को तो में सुन चुकी । अब यह बताइये कि पृथ्वी तल पर त्राक्षण गण यज्ञों द्वारा किस की आराधना करते हैं । ॥४२॥

ईश्वर ने कहा—पार्वित । ये बाक्षण लोग दान एवं मंत्रों द्वारा मेरी ही पूजा करते हैं, उनकी किसी प्रकार का भी भय नहीं रहता जो भन तथा रुद्र की पूजा करते हैं । विना मंत्र का तथा मंत्रों सहित—ये तो प्रकार की विधियों कही गई हैं । सांस्य श्रीर योग —ये दो योग माने गये हैं । एकनिष्ठ हीं कर जो सभी प्राणियों में श्रवस्थित मेरी सेवा करता है वह योगी सर्वदा गृहकार्य में रहकर भी मुक्तमें निवास करता है । अपनी तरह जो सभी जीयों में व्यवहार करता है तथा संसार की सभी चराचर यस्तुओं का श्राहितव मुक्ती में देखता है, उसको में कमी नहीं छोड़ता श्रीर न वह कभी मुक्त छोड़ता है। पृथ्वी तल पर निर्मुण और समुण—ये योग के मार्ग कहें गये हैं। समुण योग का ही जान हो सकता है, निर्मुण योग तो मन से परे की वस्तु है। हे देवि। जिस बात को जुमने मुक्त से पृथ्वा था, वह मैं तुन्हें बतला खुका।।।१९२-४८।।

देवी ने कहा — हे शंकर ! बहुधा भक्तों को तुमने तीन शकार की भक्ति का उपदेश किया है, उसे में सुनना चाहती हूँ, उस्ततः उसको सुभे बताओं । ॥४१॥

हैं उचर ने कहा—हे भक्तों की रहा करने वाली पार्वित 1 देविशे ! मनुष्य सांख्य पवं योग की उपलिब्ब करके व्यपने दुःखों का व्यन्त करता है । मक्कान सर्वदा मिलाटन करते हुए भी परमानन्द का उपभीग करते हैं, पूर्व उस परमानन्द के कारण तन्मय होकर मुभी में लीन हो जाते हैं । हे सुन्दिर ! शास्त्रों में श्रानेक कारणों पूर्व वार्यों के देखनेवाले तथा ज्ञान के वार्यों पर विवाद करनेवाले सुन्ते नहीं देख पाते किन्तु परमार्थ ज्ञान से संयुक्त जो योगी जन हैं वही सुन्ते भली ऑित जान पाते हैं । विद्याद्वारा श्रात्म को यथार्थ रूप में जाननेवाले, योग को जाननेवाले म.सपादा हिज्ञाति वर्ग मत्यादार (निवृत्ति, मनोनिमह ) द्वारा शुद्धारमा होकर, अन्यथा चिन्तन न करते हुए, अर्थात परमारमा को सुन्तते अतिरिक्त न मानते हुए परम सन्तोप, परम योग तथा परम मोल को प्राप्त करते हैं । इस अविमुक्त होन में तीनों गुणों से युक्त होकर ज्ञानवान पुरुष मेरा दर्शन करता है । देवि । यह कुलान्त तो में सुम्से कह चुका अब इसके श्रतिरिक्त तुम वया सुनना चाहती हो, बतायो । सुन्दिर ! सुनते ! पुनः अविमुक्त के विषय में तुमसे वर्णन कर रहा हूं । मिये ! श्रति गोपनीय, पवित्र, जो कुल भी मेरे हृदय में भाव विद्यमान हैं, उन सब को सुमसे कह रहा हूँ, स्थितिच होकर सुनते । ॥५०-५६॥

देवी ने वहा—देव ! योगी लोग तुम्हारे किस प्रकार के रूप का दर्शन करते हैं, देवतायों में श्रेष्ठ ! मरे इस सगय नो तुम वतलावर दूर करो, तुम्हें मेरा नगरकार है । ॥५०॥

श्री भगवान् ने कहा—वह मेरा ज्योति स्वरूप त्रमूर्त एव मूर्त स्मरण किया गया हे, उसरी मिसि की इच्छाकर ज्ञानमान् पुरुष की यत्न करना चाहिये। मै तीना गुणों से सर्वद्रा रहित एव निश्चिल प्राणिक्य हूँ, इस प्रकार से मेरा वर्णन नोई नहीं कर सकता। यदि नोई करे भी तो वह सैकडों दिव्य वर्षों में कर सकता है या नहीं—इसमें भी सन्देह है। ॥५८-५.२॥

देशी ने कहा — राजर ! वह तुम्हारा किंव जिसमें तुम व्यपने गर्णों के साथ सर्ददा स्थित रहते हो चारों श्रोर दिशाओं में कितनी दूर तक फैला हुया है ? ॥६०॥

ईन्नर ने कहा— यह मेरा क्ष्म पूर्व परिचम में दो योजन तथा दिल्ला उत्तर में आधे योचन तक फोला हुआ है। वरणा से लेकर असी की शुक्ल (१)नदी पर्यन्त वाराणसी नगरी है, भीव्म व्यविद्या से प्रारम्भ होकर पर्वतेश्वर तक इसका विस्तार है, जहाँ पर उष्णायड, मनतुरहा जयन्त प्रमृति उत्कट पराक्रमशाली विनायक्रगण नियुक्त हैं। इन गणों में से कोई तो सिह तथा व्याप्रके समान निकराल मुखनाले हैं, कुछ बड़े विग्राल हैं, कुछ बीने हैं तथा कुछ कूनरे हैं। कन्दी, महाकाल, चयडपयर, महेश्वर, दगहबन्यदेश्वर, महानल बान् घटाकण तथा इन सना के अतिरिक्त अन्त वहुती गण तथा गणेश्वर वहा निनास करते हैं। ये नडे विग्राल उदरवाले, महाकाम, यज्ञ एव शक्त भारण किये हुए इस अनिमुक्त वर्षावन की निरन्तर रक्ता किया करते हैं। सून और शुद्धार हाथ म लेकर प्रत्येक हार पर वहाँ ये सदा अवस्थित रहते हैं। ॥६१ ६६॥

सुन्दिरि । जो नोई मनुष्य सुवर्ण की धीमी वाली, चारी की खारी खारी, सुन्दर वस्त्र एक वर्ष से सुरोभिन, दूध देनेवाली, सबस्ता मा की कारी के वने हुई दोहन पान समेत इस कारी पुरी में वेदों के पारमामी मासए को दान करता है, वह अपने सातवें पूर्व पुरुषों तरु का नरफ से प्रवार लेता है, इसमें सन्देह नहीं । हे स्मुखि । उस अविमुक्त चेत्र में जो मनुष्य नासएं को सुवर्ण, चाँदी, वस्त्र सभा अकादि का किंचित भी दान दता है, हे सुलोचन ! वह उसे अवस्य पर अव्यय क्ष कर मापत होते हैं । हे महाभागे! अन इस अविमुक्त नी विमूखि तथा कल की यथार्थत सुनी। वहाँ लान कर के मनुष्य रोग से । मुक्त हो जाते हैं । हे बरानन ! उस अविमुक्त कीन में स्तान कर धर्माला मनुष्य दस अवस्य व्यान के करन का कल प्राप्त करता है । खपनी सामर्थ्य के अनुकृत अधिक वा न्यून, जो कुछ भी, वेदों के पारमामी नासए को दान करता है वह सुम गित प्राप्त करता है तथा अपिन की माति वेचस्वी होता है । लोक में विक्वात माग और वाराखभी के समन पर मनुष्य विधिवृद्धक अवदान देकर पुनः प्रमुलोक में उत्तर नहीं होता । हे दिव ! उस अविमुक्त तीर्थ का यह सुन्दर कन में नुन्हें मुना चुका । पुन दूसरा कल हसी तीर्थ का नुन्हें न्यान रही होता है । हो करान ! जो काई मनुष्य इस अविमुक्त होता है । हो वरान ! जो काई मनुष्य इस अविमुक्त होता है । हो वरान ! जो काई मनुष्य इस अविमुक्त होता है । मार तक विवास करता है, वह अपने समस्त यत जीवन के किये गये इस गये समस्त यत जीवन के किये गये

पापां से मुक्ति प्राप्त करता है। है बरानने! इस श्रविमुक्त क्षेत्र में जो मनुष्य विधानपूर्वक श्राप्त प्रवेश करते हैं । जो मेरे मक निश्वपर्वक इस श्रविमुक्त क्षेत्र में श्रविमुक्त होत्र में निवास करते हैं वे यत कोटि कहर में भी कभी जन्म नहीं महण्य करते। हे देवि! में तुम्हें इस श्रविमुक्त होत्र में निवास करनेवाले मनुष्य के लिए श्रपनी पूजा करने का विधान वतला रहा हूं, जिस प्रकार उसे पूजा करनी चाहिये। इसमें तिनक्ष भी सन्देह नहीं कि मेरी वतलाई हुई विधि से मेरी पूजा करनेवाला मनुष्य दस श्रव्यक्षिप यज्ञों के पुष्य की प्राप्त करता है। जो इस श्रविमुक्त होत्र में पुष्यों हारा मेरी पूजा करता है वह दस सुक्ष ग्रविमुक्त को कर करने का कर प्राप्त करता है। धूप देने से श्रविहोत्र का फल प्राप्त करता है, श्रव गन्य दान का कल सुनो। वह गन्य दान श्रव्यक्त के भूभिश्चन के वरावर माना जाता है। भली भाँति स्नान कराने से पाँच सी तथा चन्दन लगाने से एक सहस सुद्रा का फल होता है। माला से सी सहस सुद्रा का फल पुने पायन तथा वारन के हारा श्रवन्त सुद्रागन का फल पास होता है। ॥६०-८२॥

देवी ने कहा—देव ! श्रति श्रद्धत इस स्थान का वर्णन तो तुम कर चुके श्रव में इस रहस्य को जानना चाहती हूँ कि किसलिए तुम इसे नहीं छोड़ते ? ॥८२॥

ईदनर ने कहा—सन्दरि! प्राचीन काल में महातमा तथा की सुवर्ध के समान कान्तिमान एक पाँचवीं शिर उत्पन हुआ था। जो श्रांति तैन से देदीस हो रहा था। देवि! ब्रह्मा के उस पाँचवीं शिर ने सुम्मते इस प्रकार कहा कि भी सुन्हारा जन्म जानता हूँ। उसकी इस श्रापमानपूर्ध वात को सुनन्नर कीथ सुक्त पंत्र लाल नेत्र हो मैंने सपने वार्य अंगूठे के नल के श्रावमान से उस शिर को काट डाला।।।८४-८६।।

मझा ने कहा — नो तुमने विना किसी श्रपराध के ही मेरे शिर को इस पकार काट दिया सो मेरे शाप के कारण तू फपाल धारण करनेवाला हो जा श्रीर बखाहत्या के पाप से श्राकुलित हो पृथ्वी के सभी तीथों में समग्रा कर । देवि ! बखा को ऐसी बात सुन में पर्वतराज हिमालब के ऊपर गया श्रीर वहाँ पर विराज-मान श्रीपुत् नारायण भगवान से भित्ता की याचना की । उन भगवान ने श्रपने पार्थ्व स्थान को नख के श्रममाग से विदीर्ण किया, जिससे उनके रक्त की एक विशाल धारा वह निक्तो । बहते हुए श्रित विस्तृत हर में वह धारा प्यास योजन तक वह चली किन्तु तब भी मेरा वह श्रित श्रदुत एवं पोर दिखाई पड़ने बाला कपाल पूर्ण नहीं हो सका । इस प्रकार जब पढ़ सहस्र दिव्य वर्णों तक वह धारा श्रविरत रूप में प्रवाहित होती रही, तब भगवान विष्णु ने कहा कि 'यह इस शकार का श्रदुत कपाल कहाँ से श्रागया । देवेरा ! यह तो श्रित श्रारचर्थ मय कपाल है, मेरे हृदय में सशय उत्पन्न हो रहा है, श्रतः सुमसे बताइये कि यह कहाँ से श्राप को शास हुआ ११ ॥८७—१ र।।

देवदेय ने कहा —देव ! इस श्रास्वर्य पूर्ण कपाल की उत्पत्ति सुनिये ! सो सहस्र वर्षों तक श्राति योर तपस्या करके ब्रह्मा ने श्राति श्राहुत विशाल एवं रोगांचकारी शरीर की सन्दि की, उनकी योर तपस्या के तपस्या प्रभाव से उनका शरीर श्राति दिव्य तेबोमय एवं सुवर्ण के समान शोमायमान था । महास्मा ब्रह्मा की फिर श्राति तेज से देदीप्यमान एक पाचवें शिर की उत्पत्ति हुई । है देव ! मैने उस पाचवें शिर को काट लिय । टस दुर्जय शिर को आप देखिये, बही यह है, मैं जहाँ जहाँ जाता है, वहा वहाँ यह कपाल मरे ही साय जाता है। इस प्रकार शिव जी के कहन पर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने कहा —।।१३-१६॥

श्री मृत्यान् ने महा—िशव ! जाशो ! अपने स्थान को लोट नाशो, श्रोर वहां जाकर प्रका को प्रसन्न करो, वहीं जाने पर उनके अभिट ममान से यह कपाल तुम्हारे साथ जाने से हकेगा। हे मुन्दर किट बाली ! तन तक में सभी तीथों पव पुषयपद स्थानों का परिश्रमण मर जुका था, किन्तु कहीं भी वह कपाल रुका नहीं था । तदनन्तर में इस अित प्रभावशाली अविशुक्त होत्र में आया, इस स्थान पर पहुँचते हो वह, हक गया और इस प्रकार मेरा बह साप निरूत्त हो गया । खुन्दिर । यहाँ आने पर भगवान् विन्तुपु की द्वपा से वह कपाल सहतों दुकड़ों में चूर्ण हो कर स्थान की सम्पत्ति की माति वितीन हो गया ! तभी से इस अविदुक्त होत्र को मैने प्रसहत्या के दोप मो दूर करने वाला बनाया । देवि । देवताओं मा यह पवित्र तीर्थ पृथ्वी पर कपालमोचन तीर्थ के नाम से विख्यात है । में ही समस्त जगत् का काल रूप होकर निर्माण करता है तथा सहार भी में ही करता है । ॥ १७ ९० १॥

सुरेश्वरि ! इसी कपालमोचन वीर्थ में त्राने पर वह उपाल गिर पडा छोर शाप की भी निष्टृति हो गई । यह कपालमोचन त्रमहत्या को भी दूर करने गला है, यहीं पर त्राविध्यत हो कर में समस्त जगत् की सुक्यवस्था परिचालित करता हूं। देविश् ! मरे सभी गोपनीय स्थानों में यह श्रविम्त इसीलिए सभी अपि प्रिय है । मेरी मिक्त करने वाले तथा भगवान विष्णु की मिक्त करने वाले मनुष्य इस चेन की याना करते हैं। देवि ! लोकनाथ मगतान भास्कर के मक्त गया भी इसी वीर्थ की याता करते हैं। यहाँ पर श्रवस्थित सकर वो श्रीर को त्यागता है वह सम्मान ही प्रवेश करता है । ॥१०२ १०४॥

द्वा ने नहा—देव ! सगान ब्रह्मा न यह वो बात कही है वह श्रास्थन्त श्रारचर्यननक है !

महाबुितवाले ! यह त्रिपुरान्तक शिव का—तुम्हाश—गोपनीय स्थान है । वगत के अन्यान्य जो तीर्थ
स्थान हैं, वे इतनी सोलहर्षी कला की भी समता नहीं कर सकते, जहाँ पर सालात देगायिदेव एकर—तुम
निवास करते हो । सहलों तीर्थों के समान पुर्ययमदायिनी ग्रह्मा हैं, या नहीं, इसमें तो सन्देह हे, किन्तु
इसमें कोई सन्देह नहीं कि अन्य तीर्थ इस पित्रत्र तीर्थ की समानता नहीं कर सकते । देवेता ! तुम्हीं भिक्ति
के स्वरूप हो, तुम्हीं उत्तम गति हो । देव ! ब्रह्मादि देवयायों की गति को कमी नष्ट न होनवाली बतलाया
जाता है ।' इस अविमुक्त के उत्तम माहात्य्य को द्विचाति असत्यादि अकों को अनुक्त्यापूर्वक अवत्य करना
चाहित्य । ॥१०५ १०८॥

थी मात्त्य महापुराण में ऋविमुक्त माहात्य नामक एक सौ तिरासीयाँ श्रध्याय समाप्त ॥१८३॥

### एक सौ चौरासोवॉ ऋध्याय

महरार न रहा---श्रविमुक्त स्त्र में निवास करनवाले प्राणिया ३ इस परम प्रभावशाली स्तर

का माहात्म्य समम्प्रकर श्रमेक सिद्धों ने, जो पुर्नजन्म की इच्छा नहीं करते, उसका सेवन किया है । देवाधि-देव का वह तीर्थ तथा तपोवन त्राति गोपनीय है । इसका सेवन कर वे सिद्धमण उस परम स्थान को जाते हैं, जहाँ जाकर पुनः उत्पन्न नहीं होते । महर्षियों ने ज्ञान में निष्ठा रखनेवाले, परमानन्द के इच्छुक प्राणियों की जो गति वतलाई है, यह गति इस अविमुक्त में मरनेवाले की होती है। यह अविमुक्त चेत्र परम एकान्त में है, दमशान भी इसे कहते हैं। बो मनुष्य पृथ्वी पर उत्पन्न होक्स त्रविमुक्त का से रन नहीं करते वे ठंगे जाते हैं । श्रविमुक्त त्तेत्र की वायु द्वारा उड़ाई गई पवित्र घूलि से, चाहे घोर दुष्कर्म का भी करनेवाला क्यों न हो, परम गति को पाछ करता है। जिस अविशुक्त चेत्र में सालात् शंकर जी निवास करते है, उसकी अमित महिमा का वर्षान देव दानव तथा मनुष्य-कोई भी नहीं कर सकते। कभी अमिहोत्र न करनेवाला, यदा न करनेवाला, अपनित्र रहनेवाला, चोर भी वर्षों न हो, यदि वह श्रविमुक्त में निवास करना है तो ईश्वर के भवन में निवास करता है। अगवान् की छवा से वहाँ कोई पुग्य न करनेवाला भाषी निवास नहीं कर पाता। चाहे जानकर वा विना जाने, सी हो या पुरुष, यदि मानर सुज्ञम बुद्धिवरा श्रद्राम फर्मे करता है तो श्रविष्ठक में प्रवेश करने से वह सम भस्म हो जाता है। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, तीर्थ, पवित्र देवायतन, भृत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ गया, मातृगया त्रादि उन महात्मा रांकर के जो मिय कहे गये हैं, शमशान मूमि के चारों ओर अवस्थित रहते हैं, वे कभी भूतनाथ को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते और न उनको शंकर ही कभी छोड़ते हैं । अविष्ठक में अवस्थित रहकर प्रभु अपने गणों को, भवभीत, श्रकिंचन, पाप कर्म में लीन तथा दुरात्ना देखकर भी उन्हीं के साथ विहार करते हैं। देव को अनुकृषा से वे सभी परम गति प्राप्त करते हैं। भक्तों के ऊपर अनुकृषा करनेवाले भगवान् तिर्वक् (अधन ) योनि में उत्पन्न होनेवाले अपने मक्तों को भी श्रेष्ठ स्थान पर पहुँचा देते हैं, जहाँ पर कि यहों के करनेवाले सिद्ध, महा तपस्त्री आर्यव, श्विपरा आदि बड़े-बड़े फ्रहपि जाते हैं। अविमुक्त रूपी अभि से पापकर्म रुई की भौति नष्ट हो जाते हैं। जो गति कुरुह्मेत्र, गंगाद्वार तथा पुष्कर में भी नहीं मिलती वह गति अवियुक्तमें निवास करनेवाले पुरुषों की प्राप्त होती हैं। अधम योनि में उत्पन्न हुए शागी भी, जो अविशुक्त में निवास करते हैं, बालवरा मृत्यु को प्राप्तकर परम गति प्राप्त करते हैं । ॥१-१७॥

पापपूर्ण कर्मों की सुमेह एवं मन्दर के सभान विशाल राशि भी श्रविस्तत में जाकर विनष्ट र हो जाती है। शिव का निवास रूप वह श्रविसुक्त 'इमशान' नाम से विख्यात है, देवाधिदेव का वह परम पवित्र गोपनीय तीर्थ तथा तपोवन है। वहाँ पर श्रवस्थित होकर ब्रह्मा श्रादि देवगण भगवान विद्णु को श्रवगाय वनाकर, तथा मेरे यक्त योगी तथा साधकगण सुक्तवित्त हो सुमी में लीन रहंकर शिव का ध्यान करते हैं। ज्ञानपूर्वक तपस्या करनेवाले को जो गति प्राप्त होती है, विविध यज्ञों का श्रमुद्धान

१....कुछ मतस्य पुराण की मूल पुस्तकों में यह पाठ नहीं भिलता। अनु० :

करनेवाले को जो शुभ गति भार होती है, वही शुभ गति श्रविग्रक्तमं प्राण त्याग करनेवाले को मिलती है। उसी श्रविग्रक्त च्रेन में जगन की राष्टि करनेवाले तथा जिनाग मरनेवाले तथा प्रमृति देवगण सरा निवास करते हैं। इसी श्रमार सम्राट् विसाद् ममृति लोकगण भी इस श्रविग्रंक लेन में निवास कर प्रतिन्त निवास कर प्रतिन्त निवास कर वे विकार के स्थावर नीवीं सक, भृत, भविष्यत् एन वर्तमान काल के जीवगण, साह्य प्रविग्त के श्रवृशीलन करनेवाले महर्षिण — सभी इस च्रेन में सदा निवास करते हैं। जो मनुष्य श्रविक का त्यान नहीं करते ने ही जगत में जन्म लेकर ठमे वहीं जाते। श्रयोत् वे ही परम चतुर तथा भाष्यवान हैं। ॥१८८-२॥॥

यह श्रविशक होत जगत् के सभी तीर्थों में, स्थानों मे, होतों में, रमशानों मे, कृषी में, तालाशें में. सोतों में तथा पर्वतों में श्रेष्ठ है । पुरुष कर्म करने गले शिव के भक्तगण इस श्रविद्यक्त की सदा सेवा करते हैं । यह तका का परम स्थान है, तक्षाजी यहाँ पहले रह चुके हैं । वे नित्य इसमें निशस करते हैं, एव नित्य इसधी रचा करते हैं । यहीं पर सातों सुवनों का तथा सुवर्णमय सुमेरु पर्वत का भी निवास स्थान है, प्रका की प्रस्रतता फे लिए मन का परम योग यहीं पर पाछ होता है। भगनान् नक्षा यहाँ पर शिव में ध्यान लगाकर सर्वदा श्रवस्थित रहते हैं । यह सभी पुरायद होत्रों में उत्तन है, पुरायद लोग सर्वदा इसमें निवास करते हैं । त्राक्षण् लोग यहीं पर व्यादित्य की उपासना कर देवत्य की पावि कर चुके हैं, व्यन्यान्य जो ज्ञानियादि तीन वर्णों के लोग है. ये भी शिव की भक्ति से समाधित्य हो इस व्यनिमुक्त में व्यपने नश्वर सुरीर को त्यागकर परम गति पात करते हैं। सबतारमा यती लोगों को ऋाठ महीने तक विहार करने का विधान है या एक बारगी वे लोग चार महीने का श्रथवा दो ही महीने के निहार का नियम पालन ररें । किन्तु श्रविमुक्त में प्रविष्ट होने पर उनके लिए विहार के नियमों का कोई बन्धन नहीं रहता। प्राचीन शास्त्रों में यह देखा जा चुका है कि इस श्रविमुक्त चेत्र में शरीर त्याग करनेताले पाणी को पुन शरीर नहीं मिलता, निस्तन्देह उसे मोल की माप्ति होती है । शिव जी की भक्ति में तस्पर पविवना हित्रयाँ व्यविमुक्त दोत्र में विसुक्त होकर परम गति प्राप्त करती हैं । उनके श्रतिरिक्त श्रम्य जो कामुक भोग निलास में निरत रहनेवाली स्त्रियों हैं, वे भी कालकम से इस व्यविमुक्त में मृत्यु लाभकर परम गति पाप्त करती हैं। जहाँ पर बाकर मनुष्य दुर्लभ योग एवं मोन भी प्राप्ति करता है, ऐसे ऋविमुक्त क्षेत्र को छोड़कर उसे श्रम्य तपीउनों में नहीं जाना नाहिये। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि ब्राइसर्यों को सभी उपायों द्वारा तप भी श्राराधना करनी चाहिये। जो मनुष्य श्रविमुक्त में निवास करता है वह मेरे समान हो जाता है। मैंने कभी भी इस होत्र को नहीं छोडा हे व्यव / इसरा नाम श्रविमुक्त ( क्भी न छोड़ा गया ) होत्र है। जो ऐसे श्रविमुक्त का सेवन नहीं करते वे श्रज्ञानान्यकार से घिरे हुए मनुष्य हैं। वारमार उन्हें उसी मल मूत्र रज में निवास वरना पडता है। स्वय इन्द्र ने श्रविमूक्त दोत्र में निवास करनेतालों के लिए काम, ब्रोध, लोम, दम्भ, स्तम्भ, स्राविमत्सर, निदा, तन्द्रा, श्रालस्य श्रीर बुटिलता—इन दस विघों हो नियत किया है, इनके श्रतिरिक्त शिन के गर्णो के उपद्रव तो निरन्तर शिर पर सबार रहते हैं, किन्तु भवतों के ऊपर असीम क्रुपा रहने के कारण ये सभी

पुरागदायी हो जाते हैं। इन वार्तों को ऋति गोपनीय समभा कर सास्त्रों को देशकर देवदेव ने तथा तत्त्वदर्शी पुनियों ने स्वयम् वतलाया है।।॥ २५-४३॥

पेसी प्रसिद्धि है कि यह सारी पृथ्वी मधुकेटम के रक्तादि से दूपित हो चुकी है, किन्तु इस श्रवि-मुक्त द्वेत्र की पांवेत्र मूर्गि मधुकेंटभ के मेद से परिष्तुत नहीं है, महादेव से सुरक्तित होने के कारण यहाँ की मूमि चारों श्रोर से श्रतिपत्रित्र है। यही कारण है कि पण्डित, लोग श्रतिमुक्त के श्रतिरिक्त श्रन्य स्यानों की मृति का मांगलिक कार्यों में संस्कार करते हैं । जी देवता, दानव, गंधर्व, यक्त, राक्तस, महानाग आदि भक्ति एवं निष्ठापूर्वक श्रद्धाय परम पद देनेवाले वरदायक शंकर की तथा श्रविमुक्त की उपासना करते हैं, वे अग्नि में ब्याहुति की मौति शिव के मुख में पविष्ट होते हैं । सभी देवताओं द्वारा पृजित कल्याण-कारी उन महादेव को तथा अविमुक्त को पास कर ऋषि, देवता तथा असुर गण जंप हवन में लीन रहकर श्रपने को छतार्थ मानते हैं । मोन्त की श्रभिलापा करनेवाले यति, मरा, ऋषि, देवता तथा श्रप्तर श्रादि सर्वदा इस अविमुक्त की सेवा करते हैं । कोई भी पापी अविमुक्त में मरकर नरक को नहीं जाते, ईश्वर की असीम अनुकृष्पा से वे सभी प्रमणित पाप्त करते हैं। पूर्व पश्चिम में यह होत्र ढाई योजन का तथा दिल्ला उत्तर में श्राधे योजन का कहा गया है। वरुणा श्रीर श्रसी के समीप शुक्त (?) नदी पर्यन्त वाराणसी का विस्तार स्वयम् परम युद्धिमान् महादेव ने वतलाया है । ऋविमुक्त में निष्ठा रखनेवाले भक्तगण योग एवं मीक्त को प्राप्तकर उत्तम ज्ञान की श्राकांक्ता से उसे कभी नहीं छोड़ते । उस लेज में जो मनुष्य निवास करते हैं, उनके लिए कभी चिन्ता नहीं करनी पड़ती । वह अविमुक्त योग सेत्र है, तपः सेत्र है, सिद्ध एवं गन्धवीं का निवास स्थान है, नदी, समुद्र एवं पर्वतों में कोई भी व्यविमुक्त के समान इस धरातल में नहीं है । इस भूलोक में, श्राकारा में, तथा स्वर्ग में जितने भी तीर्थ हैं, उन सब का श्रापने अनुपन प्रभाव से श्रातिकमर्र्ण करके यह श्रविपुक्त क्षेत्र श्रविस्थित है। जो बाह्यणादि द्विजाति वर्ग इस श्रविमुक्त चेत्र में समाधि लीन हो श्रन्तरास्मा एवं इन्द्रियों को ऋधीन रख शतरुदी का निश्य पाठ करते हैं, वे सफल मनोरथ हो जाते हैं, एवं शिव जी की भक्ति को प्राप्तकर निश्चिन्त मन हो सदा विहार करते हैं । जो अपनी शक्ति के अनुरूप इच्छाओं का निरोध कर, विषयों से बाहर हो सभी विकारों से उन्तुक्त हो तपस्या में सदा निरत रहते हैं, एवं सभी इन्द्रियों को स्वरण रख पुनर्जन्म न होने की श्रमिलापा से यहाँ खबस्यित रहते हैं, वे उन महान स्नात्मा भगवान् शंकर को पाएकर भवरहित हो जाते हैं । सैकड़ों कोटि किल्पों में भी कभी उनका पुनर्जन्य नहीं होता, भगवान् भव स्वयं उन्हें इस अविमुक्त में श्रापने में धारण कर लेते हैं। इस प्रकार श्रति महिमामय इस द्वीत्र को भगवान् ने उत्पन्न किया है, यहाँ पर त्राकर मानव की सारी त्रामिलापा सिद्ध हो जाती है। संदोप रूप में श्रविमुक्त के गुर्खों का मैंने वर्धन किया है, समुद्रस्थित रलों की माँति इसके भी गुर्खों की कोई गर्खना नहीं की जा सकती, जो भवितरहित मनुष्य हैं उनको तो ये श्रविमुनत के गुण श्रज्ञान एवं वितर्क में डालने वाले हैं श्रीर जो भनत हैं, उनकी भनित के बढ़ानेवात्ते हैं । वे नितर्की एवं श्रक्षानी मूर्ख है, श्रतः श्रविमुक्त के उन महान् गुणों को न देखकर 'केवल अमधान है। इसी अज्ञान में ने भूले रहते है। सैकड़ों विश्लों से

व्याद्धस्त होकर भी वो विद्वान् पुरुष इस श्रविमुक्त का सेवन करते रहते हैं, वे उस परम पद की प्राप्ति करते हैं, जहाँ आकर फिली प्रकार की चिन्ता नहीं रह जाती, जन्म, मृत्यु पूव मुद्रापा — इन तीनों कप्टदायिनी श्रवस्थाओं से मुक्त होकर वे मनुष्य शिव के लोक को प्राप्त करते हैं। मोल की श्रविमुक्त करनेवालों की वह गति पुन: मृत्यु को प्राप्त करनेवाली नहीं है, पिएडत लोग उस द्या को इस प्रकार मानते हैं कि 'उस उत्तम गति को प्राप्तकर मनुष्य वास्तव में कृतकृत्य हो जाता है।' सारांग्र यह कि इस श्रविमुक्त लेश में वह शुभ गति प्राप्त होती है, जो कभी दान, तपस्या, यज्ञारापन पूर्व विद्याध्ययन से नहीं प्राप्त हो सकती। ॥४४-६६॥

श्रमेक जातियों में उत्पन्न, वर्णसंकर, चायडाल एवं घृणित कर्म करनेवाले, पाप कर्मों में सर्वग्र निरत रहकर घोर पातकों से भरे हुए मनुष्यों के लिए भी परम उपयोगी श्रोपिए रूप में यह श्रविग्रक्त क्षेत्र सेवन करने योग्य है—ऐसा जुद्धिमान लोग जानते हैं । सहसों अन्य नीच जातियों में से भी यिद कोई इस श्रविग्रक में मुस्युलाम करता है तो देवेश्वर भगवान ही मिस्त के कारण वह पुनः उत्पन्न नहीं होता । जिस श्रविग्रक के ने के त्रवेश में कोई मी संग्रय नहीं किया जा सरकर्म सभी श्रव्यक्त में कर्नी को प्राप्त होते हैं, उसके विषय में कोई भी संग्रय नहीं किया जा सक्ता । काल क्षम से मृत्यु को प्राप्त होतेवाला प्राणी रिव भी श्रव्यत समीपता को प्राप्त करता है । सहस्तों पातकों के करने के उत्पर्तन पश्चानप कर जो मनुष्य इस अविग्रक में ग्ररीरन्त्याग करता है । सहस्तों पातकों के करने के उत्पर्तन पश्चानप कर जो मनुष्य इस अविग्रक में ग्ररीरन्त्याग करता है । सहस्तों पातकों के करने के उत्पर्तन पश्चानप कर जो मनुष्य इस अविग्रक में ग्ररीरन्त्याग करता है । सहस्तों पातकों के करने के उत्पर्तन पर विश्व का जो विकल्प न करके अधिमुक्त में मरता है, उसके लिए सभी समय ग्रुभदायी है । श्रविग्रक के में समय की मीमांसा नहीं करनी चाहिये, चाहे ग्रुम ग्रहिंच हो या श्रप्ताम ग्रहहाँ हो, सभी समय उस श्रद्धित माहास्थ्यराली देवता श्रकर की कृपा से मृत्यु प्राप्त करनेवाले का वहाँ कल्याण तो होता हो हे । यकर कार्य के सभी चराचर जीवों के स्वामी हैं तथा सर्वाधिक ऐसरवर्यान् हैं । माचीन काल में स्कन्य के सस स कथा को जनकर सभी ध्युपियों ने यह निश्चय किया था कि श्रवश्य ही वह श्रविग्रक के स्राल चेत्र बीज है, हाद इन्दियों द्वारा सब को सदा उसका सेवन करना चाहिये।।।।१०-७१॥

थ्री मास्त्य महापुराख् में श्रविद्युक्त मंाहारम्य नामक एक सी चीरासीवाँ श्रघ्याय समात्त । ॥१८७॥

### एक सौ पचासीवाँ अध्याय

सत ने कहा— ऋषिगण । इस प्रकार महापुष्पथ्यद व्यविमुक्त के विषय में श्रेति श्रद्धारापण श्रास्तिक बुद्धिवाले सुन्दर स्वरूप मिक्तिमान् ऋषिगण ऐसे व्यविमुक्त के परम पवित्र माहात्य को सुनहर परम विस्तित बुद् एव श्रति हुर्प से गृह्यून वाणी में, त्रक्षानियों में श्रेष्ठ स्कृत्य से बोले— 'स्कृत्य ! तुम बाकाणों के रात्तक हो, महादेव के पुत्र हो, त्रक्षात्री हो, त्राह्यणों के रात्तक हो, महादेव के पुत्र हो, त्रक्षा की वानने वाले हो, ह्यून हो, त्रह्मा हो भी वडकर हो, त्रह्मलों के कर्चा हो, त्रह्म के निर्माणकर्चा, त्रह्मचारी, त्रह्मा से च्येष्ठ तथा त्रह्मा पर दया करनेवाले हो, त्रह्म के समान हो, तुन्हें हम लोग नगस्कार

करते हैं 1 तुरहारी ही कृपा से हम लोगों ने एसे परमतत्त्व की प्राप्ति की है, जिसे जानकर अभरत्व प्राप्त किया जाता है, तुम्हास कल्याण हो, श्रव हम लोग मूलोक में रांकर के उस निवास स्थान श्रविमुक्त को . जायंगे जहाँ पर सर्वभूतात्मा सृष्टि के स्थाग्रा रूप भगवान् रांकर सभी लोक की रत्ता के लिए उम्र तपस्या में निरत हो योग द्वारा खपनी रुद्र (भपानक) विभृति सम्पन्न देह में खबस्थित रह, अपने ही समान अनुपन गुग्वाले गुह्यकों से थिरे हुए अपने वास्तविक स्वरूप में विद्यमान हैं। इस प्रकार कहकर प्रका आदि वेवता, सिद्ध तथा महर्पिगण परम भक्तिपूर्वक स्कृत्द से पुनः निवेदन करने लगे, 'गणेइवर ! तुम्हारी कृपा से हम सब लोग सुनिश्चित होकर इस प्रकार उपयुक्त अनुषम गुणोंबाले उस अविमुक्त होत्र में निवास फरने को इच्छुक हैं, जिसमें धर्मशील, जितकोघ, अहंकाररहित, जितेन्द्रिय, ध्यान पव योग के श्रभ्यासी मनुष्य निवास करते हैं तथा परम श्रव्यक्त गति को, प्राप्त करते हैं। ये भक्तिदुक्त मनुष्य योगाराधन में लीन हो योग में सिद्धि श्राप्तकर योग एवं मोन्त के देनेवाले सनातन एकान्तिश्रय भगवान की उपासना करते हैं । इस प्रकार परमयोगी महेरवर के प्रसाद से उस अविनुक्त दोत्र को पास-कर सातों त्रक्षपिं गण भव की समीपता को प्राप्त हुए ! बुद्धिपान् लोग इस श्रायमुक्त को परमत्तेत्र मानते हैं। संसार की माया से विमुख हुए मूर्ल लोग ऋविमुक्त की उस विशेषता को नहीं देखते। उन्हीं शंकर की आजा से वे उनके भक्त गण, जो सर्वदा उन्हीं के चरणों का घ्यान करते रहते हैं, उस ऋविमुक्त च्रेत्र में रारीर त्याग कर शान्ति प्राप्तकर योगियों की गति प्राप्त करते हैं। वृह ऋवि-मुक्त सभी रमशानों की अपेन्ता परम एकान्त तथा गोपनीय है। यह प्रसिद्ध है कि पृथ्वी तल पर विना योग के मोच की प्राप्ति मनुष्य को नहीं हो सकती; किन्तु श्रविशुक्त में निवास करनेवाले को योग एवं मोच्त दोनों की प्राप्ति एक ही साथ होती है। परमेश्विर ! इस ऋविमुक्त होत्र का यह एक विरोप प्रभाव द्यर्थवा महत्त्व है कि इसमें इसी ( एक ) जन्म में मनुष्य उत्तम गति प्राप्त कर सकता है। ॥१-१६॥ एक समय की बात है कि इसी श्रविमुक्त चेत्र में निवास फरनेवाले श्रमित तेजस्वी व्यास जी

एक समय की बात है कि इसी श्रविमुक्त लेश में निवास करनेवाले ध्रमित तैज्ञहवी ब्यास जी प्रयत्न करने पर भी अपण करते हुए एक बार कहीं से भित्ता नहीं प्राप्त कर सके। तब लुधा से पीड़ित होकर उसे घोर शाप देने कावे विचार करने लगे। उन्होंने सोचा कि एक-एक दिन करके मेरे का मास व्यतीत हो गये पर वया कारण है कि मेरा यह नगर भित्ता के दोप से हतप्राय हो गया श्रधीत कोई भी मित्ता देनेवाला नहीं दिलाई पड़ रहा है। क्या आक्ष्मण, क्या च्यात्रम, क्या विध्वा, क्या सम्भ्रान्त क्या श्रसम्भ्रान्त क्या श्रसम्भ्रान के मी ग्राप्त मित्ता नहीं देते। श्रतपुद अव में इन सर्वों को शाप दे रहा हूँ, साथ ही इस तीर्थ तथा नगर को भी शाप दे रहा हूँ। यह तीर्य श्रम तीर्थ न रहे। नगर को यह शाप दे रहा हूँ कि इस नगर में निवास करनेवालों की विद्या तीन पीढ़ी तक न चले, धन तीन पीढ़ी तक न रहे, वित्रता तीन पीढ़ी तक न चले—इस प्रकार वाराणारी को शाप देते हुए व्यास ने 'श्रविमुक्त में निवास करनेवालो इन पुगयकर्मा मनुष्यों को भी विद्यार्थ कर हैं, जिससे उन्हें किसी प्रकार की कभी सिद्धिन निले।' इस प्रकार का

विचार किया । देउदेन उमापति व्यास के इस मनोमान को देखकर ऋति भयभीत हुए श्रोर श्रपनी प्रियतमा गौरी से कहने लगे —'देनि'। यह एक दुःखपूर्ण विषय जिस प्रकार उपस्थित हो गया है उसे सुनी, कृष्याद्वैपायन व्यास क्रीध के कारण सुन्हें ग्राप देने को उद्यन हो गये हैं। ॥१७ २५॥

देनी ने फहा — भगनत् ! किसने व्यास जी को इस प्रकार ऊपित कर दिया हे ? खापने उनका क्या ऐसा अपकार किया है जिससे न शाप दे रहे हैं ? ॥२६॥

देउदेन न कहा — पिने ! इस ज्यास ने वारह वर्षों तक ुसमाधिलीन हो मीन मत रल कर के घोर तपस्या की है । तपस्या से उठने पर इसे छुचा लगी, जिससे भिताटन करते हुए वह यहां आये ! भामिनि ! िन्तु यहाँ पर इसे किसी ने आने मास की भी भिन्ना नहीं दी । इस मकार छिन के छ महीने ज्यतीत हो गये । जिससे खित कोध्युक्त होकर यह शाप देने जा रहें हैं। जब तक शाप नहीं देते हैं, तन तक कोई उपाय निश्चित् कर लो । निये ! इस छुज्याईपायन ज्यास को नारायया स्वरूप ही समसी । भला इसके शाप से कीन पेसा हं जो भयभीत न हो जाय ? सालात पितामह सगमान ब्रह्म भी इस शाप से सप्यभीत हो जायेंगे । इसके शाप से देव के अधीन जो कार्य होगा वह भी हो सकता है, और जो नहीं अपभीन होगा यह भी हो सकता है । वरानने ! इसलिये आवो हम दोनों यहाँ के निवासी बनकर गृहस्थ के वेरों में, उसे गृति करनेवाली भिन्ना का दान करें । भगमान शकर ने इस प्रकार पार्वती से उस समय पहा । ॥२७-३२॥

ऐसा विचार निश्चित् फरने के उपरान्त अगवान् शकर तथा पार्वती मनुष्य का वेग धारएणकर ज्यास के सम्मुख उपस्थित हुए जोर बोले— साधु । आबो, यहाँ मेरे पास आओ । श्रेष्ठ । यह भिन्ना शहरण करो । महाम्रुने । तुम तो इतने दिनों तक रहकर भी हमारे यहाँ कभी नहीं आये । श्रेष्ठ । यह भिन्ना शहरण करने के लिए वहाँ गए । पह्रस व्यन्त समेत उत्तम भिन्ना को देकर पार्वती तथा शकर वहीं खड़े रहे । श्रीनिवर व्यास उत्त । अपूर्व स्वादिष्ट भिन्ना का मोजन महरण कर श्रीत हिंपत हो बिन्तन करने लगे कि 'यह ऐसी अपूर्व भिन्ना कहों से माथ हो गई ।' ओड़ी देर बाद कमल के समान सुन्दर नेत्रीं बाते व्यास ने पार्वती तथा वरदावी शकर की वन्दना की ओर यह कहा— 'मगवान् महादेव ऐसे देवता, पार्वती ऐसी देवी, अगवती गगा ऐसी नदी, ऐसा सुस्वादु अन्न, मरने पर उत्तम गति — विशास कि वेवता, पार्वती ऐसी होती, अगवती गगा ऐसी नदी, ऐसा सुस्वादु अन्न, मरने पर उत्तम गति — विशास कहकर व्यास उस नगरी हो देखते हुए तथा इदय को आनन्द देनेवाली उस अपूर्व स्यादवाली भिन्ना को सोचते हुए अपन सम्भुल खड़े हुए सगवान् राक्तर एव सगनती पार्वती की ओर देखा । घर क अगिन में खड़े हुए व्यास को देखनर देवाधिदेव ने कहा— 'महासुने । तुम तो नई नोधी हो, अत इस वाराण्यी नगरी में तुम निवास मत करो ।' रीव की ऐसी माणो सुन व्यास अवि विस्मित हुए और राकर से बोते ।।।३३ ४१॥

व्यास ने रहा—'देव ! केवल चतुर्वशी तथा श्रष्टमी तिथि को सुम्हे यहाँ प्रविष्ट होने की भाजा दे दीनिये ।' तदनतर शिव तथा पार्वती 'ऐसा ही हो' ऋहकर वहीं श्रन्ताहित हो गए । व्यास ने देखा कि न तो वहाँ वह घर दिखाई पड़ रहा है न पार्वती जी हैं और न शिव जी । सूत ने कहा--इस प्रकार प्राचीन काल में तीनों लोकों में सुविख्यात महातपस्त्री न्यास जी ने ऋषिमुक्त चेत्र के उत्तम गुणों को जानकर उसी के बगल में अपना निवास स्थान निश्चित किया था। परिडत लोग इस प्रकार काशी के सभीप में ज्यान को श्रवस्थित जान उस त्तेत्र की प्रशंसा किया करते हैं। ऐसे श्रविमुक्त के गुणीं की प्रशंसा करने में कीन समर्थ हो सकता है ? देवता तथा बाबाणों से विदेश करनेवाले, देव भक्ति की उपेत्वा करनेवाले, ब्रह्महरया करनेवाले, कृतम्र, निष्कर्मसय, लोकद्वेषी, सुरुद्वेषी, तीर्थ एवं देवमंदिरों की दूपरा देतेवाले, सर्वदा पाप कर्म में निरत, इनके श्रतिरिक्त श्रन्य नीच प्रकृति के वे व्यक्ति, जो पृथ्वी पर श्रत्यन्त किसत कर्नी में सदा लीन रहते हैं-सब के लिए श्वविमुक्त दोत्र में निवास स्थान नहीं है, दगडनायक ( भैरव )—वहाँ पर रत्तार्थ नियुक्त किये गये हैं। मंत्रज्ञाता लोग खुगन्धित हब्य पुराशदि तथा धप भादि पुजन की सामित्रयों से यथाराक्ति दरहनायक की पूजा तथा नमस्कार कर सभी वर्णी के लोगों से घिरे हुए श्रनेक प्रकार के सर्पादि जन्तुश्रों से श्रार्कीण श्रविमुक्त में ईरवर के श्रनुमहवरा गरोइवर की गति प्राप्त करते हैं, अनेक प्रकार के रूपों को धारणकर विविध वेरों में देवगण इस अविनक्त क्तेत्र में शिव जी में मक्ति तथा निष्ठा रखे हुए, जिस-जिस सुख्य पद की प्राधि की इच्छा रखते हैं उस-उस पद को अन्तय रूप में पाप्त करते हैं। यह शिव जी का पुर देवपुरी अमरावती से भी विशेषता रखनेवाला है, इसका उत्तरी भाग ब्रह्मपुरी की अपेता भी विशेष पुरस्दायी है, यह राकर के तपोवल एवं योगाराघना द्वारा इस मकार सुरुवदिश्यत है । इसकी बरावरी में ब्रह्मा व्यादि प्रमुख देवताओं के निवास स्थान भी नहीं हो सकते । यह त्रांति मनोहारि, इच्छा को पूर्ण करनेशला, रोगरहित तथा योग की भाँति सभी तपस्या एवं तेंजों का ऋतिक्रमण करनेवाला है । इस ऋविमुक्त के ऐसे परम पिन्न चेत्र में देवाधिदेव शकर जी सदा विराजमान रहते हैं, इसमें जो तपस्या की जाती है तथा जिन नियमों का पालन किया जाता हैं, वह अन्यत्र की अपेक्षा अक्तय फलदायी होता है । सभी तीओं में स्नानादि करने का जो फल है, सभी दानों के देने का जो पुराय है, सभी यज्ञों से जो पुराय प्राप्त होता है वह सब अविसुक्त में नियासमात्र से. पाध होता है। मूत काल में ऋथवा वर्तमान काल में जो कुछ भी पाप कर्म ज्ञान से ऋथवा ऋज्ञान से हो आते है वे सभी इस पूर्य क्षेत्र के दर्शन मात्र से निवृत्त हो आते हैं, ! मन एवं इन्द्रियों को स्ववरा रख शान्त चित्त से जो श्रान्यत्र तपस्या की जाती है, श्रथवा धर्म के नाम से जो भी त्राचरण किये जाते है, वे सभी श्रविमुक्त में केवल इन्द्रियों को स्ववरा रखने से शाप्त होते हैं । जो मनुष्य श्रविमुक्त दोत्र में जाकर रिव लिंग की पूजा करते हैं उनका सैकड़ों कोटि कल्पों में भी पुर्नजन्म नहीं होता, तथा वे अपर एवं अज्ञय रूप में शिव के सभीप कीडा करते हैं । सारांश यह कि यह अविमुक्त देन संसार के अन्य देनों तथा तीर्थों का उपनिपत्तवरूप है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं, जो श्रविमुक्त में महादेव जी की पूजा करते हैं तथा स्तृति करते हैं वे सभी पापों से निर्मुक्त होकर वृद्धायस्था तथा सृत्यु से भी छुट्टी पा जाते हैं। सभी मनोर्स्थों के पूर्ण करने के लिए प्रसिद्ध जो यज्ञादि हैं, उनके करने से भी मनुष्य को पुर्नजन्म ब्रह्स

करना पड़ता है, किन्तु जो अविमुक्त में केवल प्राम्याया कर देते हैं वे पुन लीट कर कभी नहीं आते।
पहों, नन्त्रों एव ताराओं का पतन तो काल योग से कभी हो सकना है किन्तु अविमुक्त में मरनेवाला
कभी नहीं गिरता। इस उत्तम होत्र में जो मरते हैं वे सेकडों कोटि करनों में या सहसों लोटि करनों में भी
कभी पुर्नजन्म नहीं धारण करते। इस घोर ससार सागर में वालकम से अमण करता हुआ प्राणी ज्य
अविमुक्त को प्राप्त कर लेता है उन परम गित को प्राप्त करता है। इस घोर हाहाकारम्प्र अवेतन कलियुग
को जानकर जो प्राप्ती अविमुक्त को नहीं छोड़ते वे ही पुर्ध्यों में कुतार्थ होते है। जो अविमुक्त में प्रियेष्ट
होकर पुन वाहर जाने लगना है, उसे देख सभी जीव ताली पीटकर हँसने सगते है। हे देवि! जो
मनुष्य काम, कोध तथा लोग से अस्त होते हैं, वे ही प्राण्यी व्यवस्तायक की माया से किमोहित होक्रर
इस अविमुक्त से थाहर जाते हैं। जप एव ध्यान न करनेनाले अज्ञानी एव दु ख से पीडित व्यक्तियों के
लिए काशी ही एक मात्र गति है। विश्वेष छे इस आनन्द रानन अविमुक्त में पाँच द्वारित उत्तम तीओं से
अविमुक्त की प्रयस्त होती है। परमेश्विर ! इस अविमुक्त होत्र की यह एक विशेषता है कि मनुष्य इसमें
आकर एक जन्म में ही उत्तम गति एव मोज्ञ की प्राप्ति कर सकना है। सरिपाण ! पार्वती के प्रति महादव
जी से कहे गये अविमुक्त होत्र के इस माहास्य को मैं आप लोगों को सुना जुका। ॥१२२-७१॥

श्री मात्स्य महापुराण में श्रविमुक्त माहारम्य नामक एक सो पनासीवा श्रध्याय समास । ॥१८५॥

#### एक सौ ब्रियासीवाँ अध्याय

ऋषियों ने कहा — श्रेष्ठ स्त की ! अविश्वक चेत्र का माहास्य हो तुम विस्तारपूर्वक हम त्तोगों को सुना चुके अन उस नर्मदा के माहास्य की मुनाइये, जिसके साथ साथ ऑकार तीर्थ का माहास्य, कृषिना सगम का माहास्य तथा अमरेश पर्वत का माहास्य पागों के विनाश करनेवाले कहे गये हैं ? मलत्रकाल आने पर भी प्राचीन काल में नर्मदा का नाश क्या नहीं हुआ ? क्या ऐमा कारण है कि उस समय मार्क्यहेय ऋषि भी निमष्ट होन से उच रहे, तुम यथिप इन नातों को कह चुके हो, पर विस्तार-पूर्वक इन्हीं सन बानों को पुन कही। ॥ १-३॥

स्त ने रहा—व्यविगण ! प्राचीन काल में वन में निवास करते सक्ष्य पाग्दुपुत्र युधिष्टिर ने इसी नर्मदा के माहास्य की लम्बी कथा को परमतपीनिष्ठ वनवासी महासुनि मार्करादेय जी से एक नार पूछा था। ॥१-५॥

पुधिष्ठिर ने कहा — द्विजीचम ! अच्छे अत करनेवाले ! सुम्हारी रूपा से मेंने विविध प्रकार कं धर्मों का उपदेश सुना है, और पुन अवर्षा करना चाहता हूं, सुस्तने बताओ । हे महामुनि जी ! हयों कर यह महापुर्य पदायिनी सर्वत्र विख्यात नर्भदा नदी इतनी सुगसिद्ध हुई, ? इस बात की सुम्प्रसे बतात्रो । ॥६-७॥

मार्फएडेय ने कहा-सभी पापों का विनाश करनेवाली, सभी निदेशों में श्रेष्ठ यह नर्मदों नदी स्थावर जंगम —सभी प्रकार के बीवों को तारनेवाली है । हे महाराज ! नर्मदा के माहातम्य को, जैसा कि मैं पुराखों में सुन चुका हूँ, यथायत रूप में आप से निवेदित कर रहा हूँ । कनसल तीर्थ में गंगा पुएय प्रदायिनी है, फुरुद्देत्र में सरस्वती का अधिक माहारम्य है; किन्तु नर्मदा तो क्या शाम क्या जंगल सभी ह्यानों पर परम पवित्र मानी गयी है । सरस्वती का जज़ तीन दिनों में, यमुना का जल सात दिनों में, गंगा का जल शीघ हो तथा नर्मदा का जल दर्शन करते ही मनुष्य को पवित्र करता है । कलिंग देश के पृष्ठ भाग में अमरकएटक पर्वत पर तीनों लोकों में परम पवित्र, रमणीय एवं मनोहारिणी नर्मदा की अवस्थिति हैं। है महाराज । वहाँ पर देवता, असुर, गन्धर्व आदि के समेत परम तपस्वी महर्पिगण तपस्या कर परम सिद्धि को प्राप्त कर लुके हैं । हे राजन् । उक्त स्थान पर स्नानकर जिवेन्द्रिय तथा नियमपूर्वक रहनेवाला मनुष्य एक रात उपवास करके श्रपने सी कुलों को तारता है । जालेश्वर नामक तीर्थ में स्नान कर जो मनुष्य विधिपूर्वक पितरी को पिएड दान करता है उसके पितर महाभलय तक सन्तुष्ट रहते हैं। वहाँ पर्वत के चारों स्रोर एक करोड़ कड़ों की प्रतिष्ठापना हुई है, जो कोई पुरुप वहाँ स्नानकर सुगंधित द्रव्य पुष्प तथा चन्दनादि सामिष्रयों से पूजन करता है, उसके ऊपर कोटि रुद्र शंकर भगवान् प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें सनिक सन्देह नहीं। उस पर्वत की पश्चिम दिशा के छोर पर स्वयं देव महेइवर का पुग्य ऋषिष्ठान है, वहाँ पर ब्रह्मवर्य वत धारण कर जितेन्द्रिय तथा पवित्र मन होकर जो स्नान कर पितरों का श्राद्धादि कार्य करता है और उसी स्थान पर तिल मिश्रित जल से पितरों का तर्पया करता है। हे पाएडुपुत्र ! उस मनुष्य का सातवाँ कुल तक इस पुरय कार्य से स्वर्गलोक में ज्ञानन्द लाभ करता है और वह स्वयं सिद्धों तथा चारणों से सेवित, अप्सरास्त्रों के समूहों से आकीर्य स्वर्ग लोक में साठ सहस्र वर्षों तक पूजित होता है । तदनन्तर स्वर्ग से अष्ट होकर दिव्य सुगधित द्रव्यों को श्रगों में लगाकर दिज्य श्रलंकरों से श्रलंकत हो सम्पन्न कुल में जन्म धारण करता है। उस जन्म में भी वह धनवान, दानशील तथा धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, ऋीर पुनः उक्त तीर्थ का स्मरण कर वहाँ की यात्रा के लिए इच्छुक होता है, सात कुलों को तारता है तथा रुद्र लोक को प्राप्त करता है । वह पवित्र तथा उत्तम नर्भदा नदी सौ योजन से ऋषिक ही सुनाई पडती है । राजेन्द्र ! विस्तार में वह नदी दो योजन की चौडी मानी गयी है । साठ करोड़ तथा साठ सहस्र तीर्थ उसके चारों त्रोर त्रमंसकंटक में त्रवस्थित है । जो कोई मनुष्य ब्रह्मचर्य ब्रद्ध धारणकर पवित्र मन हो कोघ को जीउकर इन्द्रियों को वर्श में रख, सभी प्रकार की हिंसाओं से निवृत्त हो, सभी जीवों के कल्याया साधन में निस्त हो ऋपने आगों को वहाँ छोड़ता है. राजन् ! उस पुरुष के पुरुष का फल सावशान होकर सुनिये । पाराङ्कपुत्र ! इस प्रकार की विधि से नियम पालन करनेवाला पुरुष एक लाख वर्ष तक अप्सताओं के समूहों से आकीर्ण, सिद्धों तथा चारणों से सरोभित स्वर्ग लोक में स्वर्गीय पुष्पों से मुशोभित तथा दिन्य मुगंधित द्रव्यों तथा चन्दनों का लेपकर ज्यानन्द का ज्यानमव

करता है। देवलोक में स्थित हो देवताओं के साथ विहार करता है, तदनन्तर स्वर्ग से पुग्य न्तीय हो जाने पर प्रव्वी पर पराजमी राजा होता है, एव अनेक रलों से विमृष्ति दिव्य होता वेदूर्य आदि मिण्यों से अगोमित सम्भा पर बने हुए फारीगरी से अक, दासी दासों के समृहों से समन्वित राजमान को प्राप्त करता है। मतवाले हाथी के चिम्पाइ तथा घोड़ों की हिनहिनाहट से उसका राज द्वार सर्वदाहरू के द्वार की भांति खुक्य रहता है। राजाधिराज, श्री सम्पन्न, सभी क्षियों का पिय होकर वह ऐसे विविध कीडा के साधनोंवाले भवन में निवास करता हुआ सभी रोगों से रहित हो सी वर्ष तक जीवित रहता है। अगरकरूट वर्षत पर जो प्राणी मरता है उसे इस मकार का आनन्द उपभोग करने को मिलता है। अगि में, जल में, तथा अनगण में—सर्वत्र उसकी ऐसी स्वच्छन्द गति रहती है जैसी वायु की आजाग में रहती है। है राजन् । जो प्राणी इस अमरेग पर्वत से अपने को मिराता है, उसके घर तीन सहस्र कन्याएँ—इनमें एक एक के लिए अन्यान्य भी रहती हैं—उसकी आजा का पालन करने के लिए प्राधिनी रहती हैं। और दिव्य योगों से दुसम्पन होकर वह अन्य काल तक उनके साथ कीड़ा करता है। ॥८-३ ६॥

नुपश्रेष्ठ । इस अपरक्राटक पर्वत पर जिस प्रकार की विशेषता से युक्त यह तीर्थ अवस्थित है ऐसा कोई अन्य तीर्थ समुद्रपर्यन्त समस्त पृथ्वी मगडल में भी नहीं हो सकता । उतने ही प्रभावराजी दीर्थ पर्वत के पश्चिमी आग में भी जानना चाहिये । वहाँ तीनों लोकों में विख्यात जलेश्वर नामक एक सरोवर है जहाँ पिरुडदान तथा सन्ध्योपासन करने से पितरगरा दस वर्ष तक तुरा रहते हैं। नर्मदा के वाहिने तट पर कविला भागक एक नदी है, जो विल्कुल उसी के समीप में श्वेत अर्जु न के बन्तों से दॅंकी हुई बहती है । वह महाभाग्यशालिनी नदी भी तीनो लोकों में ऋषित पुरायप्रदायिनी विख्यात है । युधिष्टिर ! उसमें भी सी कोटि तीथों का निवास है। राजन् ! पुराणों में ऐसा श्वना गया है कि वहाँ पर किये गये सभी पुरवकर्म कोटिगुण फलदाबी होते हैं। उस नदी के किनारे कालक्रम से गिरनेवाले दृक्त भी नर्मदा के जल-स्पर्य से परम गति त्राष्ट करते हैं। दूसरी एक विशव्यकरणी नामक ग्रुभ नदी हे, जिसमें स्नानकर मनुष्य तत्त्र्या ही पीड़ा रहित हो जाता है। वहाँ फिलरों एवं महासपों समेत देवगण, यक्त, राक्तस. गन्धर्व, तपस्वी ऋषिगण्-सभी अभरकुण्टक पर्वत पर सर्वदा एकत्र होते हैं तथा उन सर्वों के साथ परम तपस्यी ऋधिवृत्द नर्भदा तट पर उपस्थित होते हैं । राजन् ! सभी पापों को नष्ट करनेवाली महाभाग्य-शालिनी यह नदी है, इसमें यदि ब्रह्मचारी मनुष्य इन्द्रियों को वश में रखकर स्नान करे तथा एक रात्रि का भी उपवास करे तो अपने सी कुलों को तारता है। है, राजाओं में श्रेष्ठ ! ऐसी कपिला श्रीर विग्रल्या नामक दो नदियाँ सुनी गई हैं। ईशवर ने शाचीन काल में लोक के करूयाएं की भावना से इन दोनों का ऐसा माहास्य स्वय ववलाया था। राजन्। इनमें स्नानकर मनुष्य अरामेप का फल भाष करता है । नराधिप ! इस पवित्र तीर्थ में जो व्यक्ति व्यनशन करता है, वह सभी पापों से निर्मुक्त एव विशुद्ध त्यातमा हो शिवलोक की प्राप्त करता है। राजेन्द्र I पुराग में नर्मदा का जो माहास्य मेंने धुना है यह यह है कि वहाँ स्नानकर मनुष्य श्वरवमेध यञ्च का फल प्राप्त करना है । जो इसके उछरी

तट पर निवास करते हैं वे रुद्रलोक में निवास करते हैं। युधिष्ठिर ! गंगा, सरस्ति तथा नर्मदा इन तीन निद्यों में स्तून एवं दान का समान फल है, जैसा कि शंकर जी ने मुस्ते वतलाया है। जो मनुष्य ध्यमरक्यरक पर्वत पर ध्रपने प्राणों को छोड़ता है वह रातकोटि वर्षों तक रुद्रलोक में पूजित होता है। नर्मदा का फीनल लहरों से मुरोभित जल ध्रित पित्र प्रथमती एवं शिर से नमस्कार करने योग्य है, उसके प्रभाव से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। यह नर्मदा सर्वदा ध्रित पुर्वपत्रविनी तथा ब्रह्महत्या के पाप को भी दूर करनेवालो है। उसके पित्र किनारे पर मनुष्य एक दिन तथा एक रात्रि का उपवास कर ब्रह्महत्या सरीले घोर पापों से भी छुटकारा पा जाता है। हे पारहुनन्दन! सचनुच नर्मदा इतनी मनोहारिणों तथा पुर्वपत्रविनी है। संत्रेप में यह महानदी तीनों लोकों में सर्विषक पुरव्यवदायिनी है। हे च्हिपहुन्द! महापुर्वपद वटेश्वर तीर्थ में तथा तपोवन गंगाद्वार में निवास का उत्तम माहास्य बताया गया है किन्तु नर्मदा और समुद्र के संगमस्थल पर उपर्युक्त सभी स्थानों की ध्रमेन्ना दस गुना अधिक पुर्वि मिलता है।।३७ —५८।

श्री मास्त्य महापुराण् में नर्मदा माहास्य नामक एक सौ वियासीवाँ ऋध्याय समाप्त । ॥१८६॥

### एक सौ सतासीवाँ अध्याय

मार्फण्डेय ने कहा—पाएड्युत्र ! श्रेष्ठ नर्मदा नदी पुराय से भी अति पुरायप्रदा है ! मोच् की अभिजापा करनेवाले महाभाव्यशाली मुनियों ने सर्वदा इसका सेवन किया है । इसकी धारा यज्ञोपवीत की मौति प्रवाहित होती है, राजेन्द्र ! नर्भदा की धाराओं में स्नानकर मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पा जाता है । तीनों लोकों में विख्यात जलेदवर नामक अति उत्तम तीर्थस्थान है, हे पाएड्युत्र ! में उसकी उत्पत्ति बतता रहा है, छुनो । पाचीनकाल में इन्द्र तथा मरुत्गए। के समेत सभी देवताओं ने देवदेव महादेव की स्तुति की थी ! स्तुति करते हुए वे वहाँ पहुँचे थे जहाँ महादेव जी का निवास स्थान था । वहाँ पहुँच कर इन्द्र तथा मरुद्गएषों के साथ देवताओं ने विख्यात्त महादेव से प्रार्थना की थी कि प्रमो ! हम लोग मय से अति चितित हैं, हम सब की रह्ना की जिये । ॥१-५॥

भगवान् शंकर ने कहा—'श्रेष्ठ देवगण् । त्राप सब का हम स्वागत करते हैं। कहिये, िकस प्रयोजन से यहाँ त्राप लोग पघारे हें श क्या दुःख है श कीन-सा संताप हैं श किस से त्राप लोगों को भय हो रहा है श महाभाष्यशालियो । कहिये, त्राप लोग किस प्रयोजन से यहाँ त्राये हुए हैं श उसे हम जानने को इच्छुक हैं । शिव के ऐसा पूछने पर तपस्वी च्छपियों ने कहा—। ॥६-७॥

न्नस्पियों ने कहा--एक श्रतिबलराली, महाचोर, बलवान वास नामक विख्यात् श्रसुर हैं; जिसका त्रिपुर नामक महान दुर्ग है । उसके श्रनुपम तेज से वह दिव्य त्रिपुर निरन्तर स्राकार में धूमता रहता है, विरुपान ! उसी से हम लोग व्यत्यन्त भयभीत होकर तुम्हारी शरण में आये हुए है। इस महान् दुःख से हम लोगों को उन्नारिये, तुम्हीं हम लोगों की परम गति हो, देवेगू.! हम तिभी के उत्पर ऐसी ' महती कृपा करो, जिसपे गन्धवीं समेत सन देवगण सुख शास कर सकें, प्रमो ! जिस प्रकार से हम लोग परम सन्तोप कर लाभ करें वैसा करने की कुण कीजिये ! ॥८-९१॥

भगवान् ने कहा— देगाण ! जैसा कि श्राप लोग कह रहे हैं, मै वह सम कहूँगा, विषाद मत करते जाइये । थोड़े ही काल में तुम सब को मैसुखी बनाऊँगा । मानियों को मान देनेवाले ! इस प्रकार उन सभी देवताओं को श्रारवासन देकर देवदेव शुक्तर ने नर्गदा के तट पर श्रवस्थित हो उस बाण के सहार की जिन्ता की कि 'किस उपाय द्वारा सुभी इस त्रिपुर का जिनाश करना चाहिये। दस प्रकार विचार करते हुए भगवान् ने नारद का स्मरण किया । स्मरण करते ही नारद वहाँ उपस्थिन हो गए। ॥१२-१४॥

नारद ने कहा — देवदेव ! कहिये, किस लिए श्रापने मेरा स्मरण किया है । देव ! मेरे लिए क्या करना है, उसे बतलाइये ! ॥१५॥

वासा ने कहा—'देवरों! आपने स्वयममेव हमारी पुरी में पवार्षण किया है — अस्पं एव पाध में निवेदित कर रहा हूं।' इस प्रकार नारद का अभिवादन कर बाण ने कहा — 'द्विजोचन! मुन्ते क्या आज्ञा है, वित्र! आप बहुत दिनों बाद यहाँ आये हुए हैं, वित्रेन्द! आयें, यहाँ विराज्यान हों', इन प्रकार आदरपूर्ण शब्दों में नारद का सरकार वास्त ने किया। उसकी स्त्री का नाम अनीपन्या था, जो वान्तव में महा-देवी थी।।।२ ४-२५॥

श्चनीयस्था ने कहा—सगबर । मर्त्यलोक में भगवान् केग्रव किस वन, निधम, तपस्या अथवा दान द्वारा लोगों पर सन्तुष्ट होते हैं ? कृपया यह सुम्मे वतलाङ्ग्ये ! ॥२६॥

नास्द ने ऋहा--जो मनुष्य वेदों के पारगानी त्राक्षरण को तिल समेत धेनु का दान देता है,

٠.

उसने मानो समस्त सागरों तथा बनों समेत पृथ्वी का दान दे दिया है।करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सभी मनोरथों को पूर्ण करनेवाले विमानों द्वारा वह श्राल्य काल तक, जब तक कि सूर्य चन्द्रमा तथा तारागण अवस्थित रहते हैं, श्रानन्द का श्रमुक्त करता है । श्राम, इमली, कैथा, वेर, कदम्त्र, चम्पक, ऋशोक, पुत्राग एव विविध प्रकार के वृत्तों को, पीपल, केला, बरगद, अनार, नीम, महुआ आदि के वृत्तीं को जो स्त्री उपवास कर दान देती है उसके दोनों स्तन कैथे के समान तथा दोनों उठ भाग कदली के समान शोभ(युक्त हो जाते हैं । ऋश्वत्य के देने पर वह बन्दनीय होती है । नीम के देने पर सुगन्धिपूर्ण रहती है, चम्पक के देने पर चम्पक के समान दिखाई पड़ती है, श्रग्रोक के देने पर शोक से रहित हो जाती है, महुवे के देने पर मिष्ठभाषिणी होती है, वश्गद के देने पर मनोहर रारीरवाली होती है। वेरतो स्नियों को सर्वदा महासीभाग्य प्रदान करनेवाली है। कर्कटी (ककड़ी ) श्रीर कुक्कुटी का दान स्त्रियों की प्रशंसनीय नहीं माना गया है, इसी प्रकार कदम्ब से बिश्रित कनकमज़री द्वारा पूजा एवं विमा ऋग्नि का पका हुआ अल तथा पके त्रात्र समूहों का त्राभत्तरा, फलों का परिस्याग, संध्या काल में मीन साधन भी त्रामशंसनीय है। किसी भी पूजा के पहिले प्रयत्पर्वक चेत्रपाल की पूजा करनी चाहिये। निष्पापे ि इस प्रकार पूजा करनेवाली स्त्री का पति सर्वदा उसका मुँह जोहनेवाला होता है। ऋष्टमी, पंचमी, चतुर्थी तथा द्वादरी तिथि: संक्रान्ति तथा उस दिन, जब कि दिन तथा रात्रि वरावर होते हैं; तथा उस दिन, जब कि सूर्य का मुख ....?, को जो स्त्रियाँ वत रहती हैं, उन धर्भपरायसा स्त्रियों का निवास स्वर्ग में होता है—इसमें सन्देह नहीं । किल के दोपों से तथा सभी प्रकार के पाप कर्नों से उन्मुक्त उन उपवास करनेवाली स्त्रियों के पास यमराज कभी नहीं जाता । ।।२७-३८॥

धनीपम्या ने कहा—महर्षे । मेरे इस जन्म के तथा पूर्व जन्म के सरकारों के पुग्य फल से आप का ग्रुभागमन यहाँ मेरे पुर में हुआ है । कुळ अन्य वर्तों को भी में आप से पूछ रही हूँ । विफेन्द्र । यग्रास्वनी विन्ध्यावती नामक विल की पत्नी, जो मेरी सास लगती हैं, मुफले कभी सन्तुष्ट नहीं रहतीं, मेरे ससुर भी उनके इस व्यवहार को सर्वदा देखते हुए भी मानूग पड़ता है कि कुळ नहीं देखते या कुळ नहीं जानते, पाप कर्म में निरत रहनेवाली कुम्भीनसी नामक मेरी ननद भी मुक्ते देखकर वरावर अँगुली तो इती रहती हैं । अतः तुम यह बताओ कि ऐसी विषम स्थिति में किस सत्यथ द्वारा मुक्ते सीख्य की प्राप्ति हो सकती है । में जानती हूँ कि उपर खेत में बीजों के अकुर किसी प्रकार भी नहीं उम सकते किन्तु किर भी विभेन्द्र । जिस बत के पालन करने से ये मेरे वग में हों, उसे मुक्ते बताबाईये, में आप की दासी हूँ । ॥२१-४३।।

नारद ने कहा— 'मुन्दर मुख्याली ! मुन्दरि ! ऐसे बल का विधान मै याभी तुम्हें बता चुना हूँ, उसी के पालन करने के कारण पावेंती ग्रंकर के शरीर में, लक्ष्मी विद्यु के शरीर में, सावित्री (सरस्वती) ब्रह्मा के ग्ररीर में, अरून्यती बिस्षष्ठ के ग्ररीर में आदम्पूर्वक विराजमान रहती हैं ! इसी बत के पालन करने से तुम्हारा पित तुम्हारे वग्र में रहेगा, सास तथा समुर को भी तुम्हें जुल्ब कहने का साहस नहीं होगा । सुन्दर कटिवाली । तुम इस बत के नियम को तो सुन चुकी हो, खतः उसी का पालन करो । नारद की ऐसी वार्ते सुन रानी ने कहा—'विभेन्द । मेरे उत्पर क्रपा करो ग्रोर मेरे दिये हुए दान रो ग्रहण करो । सुवर्ण, मिण, विविध प्रकार के रत्न, वस्त्र तथा श्रम्पपणिदि— इन समें के श्रतिरिक्त श्रम्य श्रीति-दुर्लभ सामित्रयों को से तुम्हें दान करना चाहती हूं, दिनश्रेष्ट ! उन सुन ,को तुम ग्रहण करो, जिससे विष्णु तथा राजर सुफ्त पर असन हों । ॥४४-४१॥

नारद ने कहा—'भदें ! इन बस्तुर्ज्ञों को तुम किसी श्रन्य जासए को दो, जिमे कोई वृत्ति श्रन्यज नहीं मिसती, मै तो सभी सम्पत्तियों से मरा-पुरा हूँ, तुम केवल सुम्ह पर भक्ति-भाद रखी।' मरत उत्तरेष्टर ? इस प्रकार की वार्ते कर नारवः ने उन सभी खियों के मन को पातिज्ञत धर्म से विचलित कर इरे ए कर लिया और पुन अपने स्थान को प्रस्थान किया। तदनन्तर जिपुर की उन खिजों के मन विचलित हो जाने के कारए अपने स्थान को प्रस्थान किया। तदनन्तर जिपुर की उन लियों के मन विचलित हो जाने के कारए अपने स्थान हुए, तथा पातिजन धर्म के छोड़ देने से उनके तेन नष्ट हो गये। इस प्रकार प्राक्तमी बाए के उस जिपुर में यह एक खिद पैरा हो गया। ॥५०-५२॥

श्री मास्त्य महापुरागा में नर्मदा माहात्य नामक एक सी सतासीवॉ श्रध्याय समाप्त । ॥१८७॥

### एक सौ श्रठासीवाँ श्रध्याय

मार्कण्डेय ने कहा — कुन्तीपुत्र । जिस महन को तुम मुक्तसे पूळ रहे थे उसे मैं स्त्र य वतला रहा हूं, मुनो । नारद के त्रिपुर से बले जाने के वाद सगरान रह नर्मदा के तट पर तीनों नोकों में बिल्यात माहेरनर नामक स्थान पर आये और बहाँ पर उन्होंने जिपुर के विष्यम करने की बात सीची । उन्होंने मन्दराबल को गायडीन, बाहुकि सर्प को डीरी, स्मिमकार्तिकेय से तरकम, विष्णु को उत्तम वाया बनाया और वाया के स्रमभागों में स्निन को स्थापिन कर उनकी पुष्यों में बाहु का थेग स्थापित किया । वारों वेदी को रूप के बोड़े बनाकर रथ को सर्वदेवनय निर्मित किया, उसमें दोनों स्वरमनिद्भारों को स्थान तथा धुरी में सालात् वस्त्रभारी इन्द्र को नियत किया । धनाष्यत् कुबेर शिप की बाजा से पनाम के स्थान पर नियत हुए, यमराज दिने हाथ पर तथा दारुण काल को स्थित कर चरकों में करोड़ों देवता तथा को विवस्तात गर्थों को नियन किया । तदनन्तर देनताओं में सर्वश्रेष्ठ बचा जी खिन के सारथी हुए । इस प्रकार सभी दक्ताओं के सम्पर्क से निर्मित किये येथे उत्तम रथ की रचना कर शिव जी स्थास हुए । इस प्रकार सभी दक्ताओं के सम्पर्क से निर्मित किये गये उत्तम रथ की रचना कर शिव जी स्थास हुए । वस तम्म त्रस्त करते रहे । जब तीनों योग स्थास में एक साथ उपस्थित हुए तम उन्होंने तीन पर्नो तथा तीन फालों वाले बास द्वारा उस निर्मुए को लक्ष्यकर स्थाना उक्तमारा खोड़ात तम वहाँ की स्थारों का लेव न हो गया । उस समय त्रिपुर में विविध प्रकार के सहसों उत्पात होते दिलाई पड़ने लगे । उस समय शिव विद्रुर के दिनारार्थ प्रथल कालावरूर हो सहसों उत्पात होते दिलाई पड़ने लगे । उस समय शिव विद्रुर के दिनारार्थ प्रथल कालावरूर हो गये, काष्ट के बने हुए घोड़े भीपए स्वहास करने लगे, चिनों

में स्थित श्राकृतियाँ नेत्र लोक्तने तथा मुँदने लगीं, लोग श्रपने को स्वम्न में लाल वस्त्रों से विम्पित देखने लगे । सभी त्रिपुर निवासी स्वप्न में अपनी विपरीत श्रमांगलिक दशा देखने लगे । इस पकार वहाँ के लोग विविध प्रकार के होनेवाले उपदवाँ को देखने लगे। शिव के क्रोध सेसभी की बुद्धि तथा शक्ति चीर्ण हो गई । उस समय सांवर्तक नामक वायु, जिस प्रकार प्रलयकाल में वेग पूर्वक बहती है, वहने लगी । उस भीपरा एवं उम्र बाय से प्रज्वलित ऋग्नि की लपटें भी त्रिपुर में टठने लगीं, जिससे बृन्तों के समूह जलने लगे, पर्वतों की चोटियाँ इहकर गिरने लगीं । सभी चोर से घोर हाहाकार मच गया, चराचर अगत् व्याकुल हो गया । सभी उद्यान एवं वाटिकाएँ नष्ट हो गईं। इस प्रकार तीन शिरों वाले उस भयानक रुद्र के वारा द्वारा सभी त्रिपुर जलने लगा, विविध प्रकार के बृद्धवाले वगीचे, विचित्र वने हुए राजधासाद सभी श्रीर से लगी हुई उस प्रचयड ऋग्नि की भीपण ज्वाला में समाविष्ट गये । भीपण ऋग्नि की लक्टों में दसीं दिशाएँ मैनशिल के पुञ्ज की भाँति प्रदीस दिखाई पड़ने लगीं। जलता हुन्ना त्रिपुर चारों न्त्रीर से फूर्ज हुए पलाग्र की भाँति दिलाई पड़ने लगा । धुएँ की ऋधिकता से लोग एक घर से दूसरे घर में भी नहीं जा सके । शिव की कौपाग्नि से जलता हुआ अनेक भीषण चीत्कारों तथा दुःखपूर्ण ध्वनियों से आफुल वह त्रिपुर सधी दिशाओं में जलता हुआ दिखाई पडने लगा । राजपासादों की चोटियाँ सहस्रों भागों में छिन्न-भिन्न होकर नीचे गिरने लगीं। श्रनेक प्रकार की मिशायों से सुराभित विचित्र दंग के बने हुए विमान तथा मनोहर भवन उद्दीत श्राग्न की उवालाओं में भरम होने लगे । लोग दौड़कर वृत्तों की डालियों तथा भवनों के बारजों पर जिपने लगे । सभी श्रीर से दौड़कर देवालयों में शुरण लेने लगे, श्रीन की प्रचएड लपटों से जलते हुए वे चिल्लाने तथा श्रात श्रार्त स्वर में रुदन करने लगे । इस प्रकार त्रिपुर में श्रंगारों की सांग्रि ऊँचे पहाड़ की चोटियों की मौति दिखाई पड़ने लगी। जिधर-तिधर पर्वतों के शिखरों के समान विशाल त्राकृति वाले हाथी जलते हुए दिसाई पड़ने लगे । तब त्रिपुरवासी लोग देवदेव की स्तुति करने लगे कि 'हे प्रभी ! हम लोगों की रत्ता कीजिए।' अग्नि की लपटों में लीन एक दसरे के शरीर से स्नेह के कारण लिपटकर वहाँ सैकड़ों क्या सहसों दानव गए। मृत्यु को प्राप्त हुए । हंस एवं काएडवों से शोभित कनलों से युक्त त्रिपुर की पुष्करिएी तथा बावलियाँ भीषए श्राग्ति से जल कर नष्ट हो गईं। खिले हुए कमलों से सुरी-भित योजनी तक फैली हुई उन वाविलयों का कहीं पता भी नहीं रह गया । विविध रतनों से श्रालंकृत पर्वत के शिखरों की मांति दिखाई पहुनेवाले. राजपासाद श्राम्न से अस्म होकर जलरहित सरोवर की भाँति दिखाई पड़ने लगे । शिन के कोध से प्रेरित ऋग्नि की लपटें स्त्री, पुरुष, बालक, बुद्ध, गाय, पत्ती, श्रदव श्रादि के भूएडों को निर्ममनापूर्वक जलाने लगीं। सैकड़ों व्यक्ति जागते हुए भी जल गये, कितने सीये हुए थे, वैसे ही मस्म हो गये, कितनी स्त्रियाँ पुत्रों को समेटकर उस त्रिपुर की ऋग्नि में मस्मसात् हो गईं। उस विकराल श्रान्त का ऐसा पनगड निदाध काल हुआ जैसा श्रन्तकाल (प्रलयसाल) में हुआ करता है। कितने लोग जो भवनों के भीतर क्षिपे हुए थे, वहीं जलकर ढेर हो गये, कितने स्त्रियों के द्यंक में शयन कर रहे थें, वहीं रह गये । किनने अपने पिता तथा भाता की गोद में विषे हुए जल कर चल बसे । इस

प्रकार भीषण श्रीन की ज्वाला में निमम्न उस त्रिपुर में श्रप्सराओं के सभान युन्दरी स्त्रियाँ श्रीन की लपटों से ब्याहत होकर प्रथा पर गिरने लगीं, कोई सुन्दरी, जिसके नेत्र बड़े-बड़े थे तथा मीतियों की लड़ियां पहिने हुए थी, पूरें से व्याकुल नेत्र हो पृथ्वी तल पर गिर पड़ीं। कोई सुवर्ण के समान गौरां-गिनी, जो इन्द्रं नीलमिण से बटित आभूपण पहिने हुए थी अपने निय पति को जलकर गिरा हुआ देख उसी के ऊपर स्वयमेव गिर पड़ी । सूर्य के समान तेज से देदीप्यमान कोई सुन्दरी अपने भवन में शयन कर रही थी. उसी समय श्राम्न की ज्वाला से मस्म होकर वेहोरा हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी समय उसका पति दानद हाथों में तलबार लेकर उठा, किन्तु अग्नि की भीपए लप्टों से बलकर वह भी गिर कर जमीन पर देर हो गया । मेघ के समान श्यामल वर्णवाली कोई सुन्दरी जो उत्तम हार तथा केयूर से सुरोभित हो रही थी. श्वेत बहुत पहिने थी, श्रपने दुधमुँहे वच्चे को गोद में लिए हुए लड़ी-लड़ी श्रपने वालक की जलते देख मेथ की गर्जना के समान रोती हुई स्वय मस्म हो गई। इस प्रकार शिव के कोध से प्रेरित वह अभि त्रिपर में भीपण काएड मचाने लगी। कोई चन्द्रमा की कान्ति के समान मुन्द्री, जो हीरों से जटित श्रामु-पण धारण किये हुए थी, अपने पुत्र को गोद में ले कांपती हुई जलकर पृथ्वी पर गिर पड़ी । कोई कुन्द के पुष्प तथा चन्द्रमा के समान गौर वर्णवाली छुन्दरी अपने भवन में कीड़ा कर रही थी, घर की अगिन की लपरों में जलते हुए देलकर वह आगाह हुई और चिल्लाने लगी कि 'हाय सब कर जला जा रहा है. मेरा बेटा कहाँ गया - ऐसा कहते हुए उसने सभीप में ही अपने पुत्र को जला हुआ देखा और स्वय पृथ्वी पर गिरकर भरत हो गई। उदयक्तालीन सूर्य की भाँति वर्णवाली लक्ष्मी के मुख के समान मुन्दर मुखवाली कोई सन्दरी अलती हुई शीघता से बचाव के लिए दीड़ने लगी; किन्तु प्रयोगर गिरकर भरत हो गई। कोई सवर्ण के समान गौर वर्णवाली सुन्द्री, जो नीलमशीए से जटित आभूषए पहिने हुए थी. प्रचण्ड घूएँ से ब्या रत्त हो प्रथ्वी पर लेट गई थीर वहीं अन्म हो गई। उत्तका हाथ पढ़ हे हुए कोई रूसरी सुन्दरी थी, वह फह रही थी, 'सिल ! बेटी जली जा रही है' सभी दिशाओं में उत्पन्न होनेवाले रहीं से अलकृत वह सन्दरी अग्नि की भयावनी लपटों से भयभीत हो शिर पर अजलियों को बांघ कर अग्नि से निवेदन -फरने लगी---'मगवन् ! यदि तुम्हारा वैर अपकार करनेवाले त्रिपुर के पुरुषों से है तो पर रूप पिनरे में रहनेवाली फोकित रूप इन विवस वालाओं ने तुम्हारा क्या अपराध किया है। पाप ! निर्लब्द ! निर्दयी ! ख्रियों के साथ तुम्हारा क्य का वेर है, न तो तुम्हें कुछ विवेक है, न लच्चा है, न तुममें सस्य है, न पराक्रम ही बचा है। इस प्रकार की श्वास्तेपपूर्ण वार्ती से वे लपर्टों में अम्न की मर्स्सना करती हुई स्वयम् मस्म होने लगी। 'नवा तुमने यह नहीं सुना है कि शत्रु की खित्रों पर शहार नहीं करना चाहिये, किन्तु इस कूर दहन कर्म एवं खित्रों के प्राम् हरमा में वेगुमा रूप में तुम्में दिखाई पड़ रहे हैं, न तो तुम्में दया है, न कियी का भय है. न न्वियों के पति समुचित ब्यवहार करने का विवेक ही है। ग्लेच्छ लोग भी नियों नो जलती हुई देव दयाभाव प्रदर्शित करते हैं, किन्तु तृ तो ग्लेच्यों से भी कप्टवायी हो, दुर्दमनीय हो और लड़ हो। इस भक्तर निर्देयतापूर्वक जलाने तथा मारने का नीचनापूर्ण काम तुम्के नहीं शोधा देता। इराचारी [इन

खियों की जज्ञाने से तुर्फो भला क्या भिलेगा ? दुष्ट ! निर्देशी ! तिर्लंब्ज ! दुरात्मा ! श्रुभागे ! क्रूरात्मा ! पामर ! तू क्यों वलपूर्वक हम सर्वों को बला रहा है ?'॥१-५३॥

इस नकार भर्सना करती हुई त्रिपुर की सुन्दिरियों ध्यनेक उपालम्भपूर्ण वार्ते करती हुई जलने लगी । उनमें से कुछेक तो अपने मालकों के जल जाने के शोक से मुच्चित थीं, कुछ निल्ला-निल्लाकर कह रही थीं कि 'अरे पूर्वशत्रु की भाँति कुद्ध होकर यह दुष्ट शत्रु अपने हम सर्वों को जला रहा है, पुष्करि-िएयों का जल भस्म हो गया, कृषों के जल भी जल गये । हे म्लेच्छ । इस प्रकार हम लोगों को जलाकर तू भला कीन-सी गति पास करेगा १' इस प्रकार त्रिपुर की सुन्दरियों की मर्सनापूर्ण बार्ते सुन ध्रानि देव मूर्तमान हो प्रत्यक्त हुए तथा शीमतापूर्णक आसन से उठकर बोले । ॥५४-५६॥

अभिन ने कहा- 'अपने वरा में होकर में आप लोगों का विनास नहीं कर रहा हूँ, में तो श्राज्ञापालन करनेवाला हूँ, भला मैं श्रनुमह किस प्रकार कर सकता हूँ १ रुद के कीथ के कारण मैं श्राप . लोगों के इस त्रिपुर में इच्छापूर्वक विचरण कर रहा हूँ । श्राधि की ऐसी बातें सुन तथा त्रिपुर को इस प्रकार जलते देख महातेजस्थी सिंहासन पर चेठे हुए बागासिर ने कहा—'ऋहो ! देवताश्रों ने हमारा विनाश कर दिया, उन श्रन्त बलराली तथा दुराचारियों ने रांकर से प्रार्थना कर पेसा कार्य सम्पन्न कराया है । महास्मा शंकर ने हम लोगों की बिना परीचा किये ही त्रिपुर का विध्यंस किया है। त्रिलोचन शंकर को खोड़कर कोई अन्य देवता मुक्ते मारने की शक्ति नहीं रखता । ऐसा कहकर शिर पर त्रिमुबन के स्वामी शंकर के लिंग को धारणकर अमृच्य रत्नों, अनेक प्रकार की धुन्दरी खियों, मित्रों तथा परिवार के लोगों को उसी विपत्ति में छोड़ पुर द्वार से बाहर निकेला । उस समय शिव लिंग को शिरंपर रख आकारा मार्ग से देवाधिदेव त्रिलोक के ऋधीरवर शिव की स्तुति करते हुए वह पुर से वाहर हुआ खीर बोला—'देव शंकर! यदि सचनुच में मारने योग्य हूँ तो अब में इस पुरी को छोड़ रहा हूँ । देव ! तुम्हारी कृपा से मेरे इस लिंग का बिनाश न हो । देव ! मैने सर्वदा परम भक्ति से श्राप की श्राराधना की है, यदि तुग्हारे कोध से मैं सच-मुच विनारा का पात्र हूँ तो कोई हर्ज नहीं है । मेरे इस श्राराध्य लिंग का विनारा न हो — मैं यही चाहता हूँ । महादेव ! तुम्हारे कीप के कारण यह मेरा जलना भी प्रशंसनीय है, किन्तु में यह चाहता हूँ कि श्चपने प्रत्येक जन्म में में तुम्हारे चरणों में लगा रहें । परमेश्वर ! इन तोटक' छन्दों से में आपकी स्तुति कर रहा हैं। शिव ! शकर ! शर्व ! भव ! भीम ! महेश्वर ! कुसुमायुष के शरीर को विनष्ट करनेवाले ! त्रिपुर के राजु ! श्रन्थक के विनाशक ! त्रिशूलधारी ! खियों के श्रिय ! मनोहर वेशवाले ! दिरक्त सुगतुर तथा सिद्धों के समूहों द्वारा नमस्कृत ! तुमी में नमस्कार करता हूँ । श्रवन, वानर, सिंह तथा हाथी दे समान बहुत छोटे तथा बहुत बड़े श्रत्यन्त तेजोमय दीर्घ तथा थिशाल मुखबाले ! तुम्हारे चरणों को प्राप्त करने में असमर्थ अपुरों तथा सैहड़ों बाहुओं से युक्त में नुग्हें नमस्कार कर रहा हूं। हे चंचल चाउमा की

<sup>े</sup> प्रार्थना सेटक छन्दों में की गई है।

कना से सुरोभित देव ! तुम्हें हमारा नमस्कार है। श्राप्त पुत्र, स्रीतवा श्रश्यादि की मरे मन में इच्छा नहीं है, मेरी तो एकमान गित तुम्हारी शरण ही है, में इस सेक हों वीरों जिनने नलान शरीर को प्राप्तकर के भी व्यथित हूँ, इसके द्वारा दो में महानरक में पहुँगा, न तो जन्म लेने से छुटकारा मिलेगा, न पाप कर्म से बुद्धि ही निष्टुच होगी, चचल मन निरचय किये हुए भी पुराय कर्मों नो छोड़ देता है, बरानर डॉबर- खोल रहता है, असता रहता है, करता है, मेरे कुकमें सुक्में सुक्में सि निवारण करते हैं। ॥५०००१॥

जो मनुष्य इस दिव्य तोटक खुति का पाठ मन को वश में रख तथा पवित्र मन से करता है उसको भी वाण के समान शकर मसल होकर वरदान देते हैं। इस महादित्र्य स्तीत्र को मुनकर देवदेव महादेव जी ऋति प्रसन्न हुए तथा स्वयम् वाण से बोलो । ॥७२-७३॥

महेरनर ने कहा— 'वल्स! जुम मत बरो, प्रथने पुन, पोत्र, मुह्न परिनार वर्ग, स्नी तथा नौकरों के साथ मुख्य निर्मित त्रिपुर में निवास करों। वाया! त्राज से तुम्हारा सहार देवता लोग भी नहीं कर सकते। पायहव ! इस प्रकार देवाधिदेव ने उसे पुन वरदान दिया कि तुम नागरहित हो, सभी होकों में इच्छापूर्वक विचरण करों, कहीं भी तुम्हें भय का लेग नहीं है। माया से ऐसा कहकर खिव ने व्यग्नि को त्रिपुर दाह से रोक दिया। इस प्रकार महात्मा एकर ने वाणा के तीसरे पुर की रला की ! तम से रह के तेन के प्रमाम से रिवत वह लीसरा पुर गामनपरवत में यूपने लगा। महात्मा एकर ने इसी प्रकार त्रिपुर का दहन किया था। ज्वालाओं के समूह से विरे हुए त्रिपुर के दो पुर आकाशमयहवत से प्रश्वीतल पर गिरे थे, जिनमें से एक त्रिपुरात्मक के श्रीरोल पर तथा दूसरा त्रमुरकपटक पर्वत पर गिरा था। राजेन्द्र ! उनके जल जाने पर वहाँ स्ट्रकोटि की प्रतिप्रापना हुई थी। जलते हुए आकाश से गिरने के कारण उसका व्वालेहनर नाम पड़ा। उससे उठनेवाली दिव्य ज्वाला हवाँ लोक को चली जिसमे देवताओं तथा अधुरों में महान हाहाकार भव गया। स्त्र ने व्यपने माहेश्वर के उत्तम पुर पर चलाये गरे नाय हो स्तिम्त कर दिया। उस समय स्थमरकपटक पर्वत पर इस प्रकार की घटना प्रति हुई थी। 1108 ८२॥

पारहुनन्दन ! इस प्रकार ऊपर कही हुई विधि से पूनन करनेवाला प्राणी चीदहों सुवनों का तीस करीड तथा सहस्र कीटि वर्षों तक उपमोग करता है । वदनतर प्रधातिक पर उरवन होकर परमधार्मिक राजा के जुल में उत्पन होता है तथा समस्त प्रध्वी का एकच्छन राज्य करता है —इसमें तिनिक भी सन्देह नहीं । महाराज! इस प्रकार का पुर्यदायी वह अमरम्यटक पर्वन है। चन्द्रमा तथा सूर्य के प्रवस्य पर जो अमरक्यटक की यात्रा करता है उसे अद्वयंप्य क्या से दस गुना अधिक कन होना है। पिएडतों ने ऐसा कहा है कि वहाँ महेदवर का दर्शनकर मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। राष्ट्र द्वारा सूर्य के प्रस्त होने के अवसर पर जो प्राणी वहाँ जाता है उसकी प्रकारक्य हुन जाती है, समस्त असरक्राटक की सीमा भर में ऐसा माहास्य कहा जाता है। जो व्यक्ति मन से भी उस अमरक्राटक पर्वत होने सह सी चान्द्रायण प्रत का प्रयुक्त प्राप्त करता है नह सी चान्द्रायण प्रत का प्रयुक्त प्राप्त करता है—इसमें सन्देह नहीं। यह अमरक्राटक पर्वत तीनों लोकों में सुवसिद है, यह सिद्ध तथा गन्धों के समूहों से सेवित अति पवित्र श्रेष्ठ पर्वत है। अनेक प्रकार के इत

तथा तताएँ इस पर फैली हुई हैं । विविध रंग के फूल खिले रहते हैं, इस महा पर्वंत में सहसों मृग तथा वाप घूमा करते हैं । देवी पार्वती के साथ इस पर्वंत पर भगवान शंकर विराजमान हैं, उनके साथ ब्रह्मा, विद्मा, इन्द्र, तथा विद्यापरों के समूह भी इस पर्वंत पर सिविहित रहते हैं । घर्रि, किलर तथा यन्त्रमण नित्य इस महागिरि में निवास करते हैं । बड़े-बड़े सर्थों के साथ नागराज चामुकि भी इस पर कीड़ा करता है । जो मनुष्य इस महागिरि व्यमरक्त्यटक की प्रदिक्तिणा करता है वह पीयडरीक नामक यज्ञ का पुण्यफल प्राप्त करता है । उस अमरक्त्यटक पर ज्वालेश्वर नामक सिद्धों से सेवित पवित्र तीर्थ है, उनमें स्नान करनेपाला जीव मृद्ध के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता । है महाराज ! उस ज्वालेश्वर तीर्थ है, उनमें स्नान करनेपाला जीव मृद्ध के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता । है महाराज ! उस ज्वालेश्वर तीर्थ में जो मनुष्य चन्द्र तथा सूर्य-प्रहृण के व्यवसर पर व्यवने पाणों को छोड़ता है उसे भी जो फल होता है सुन्रो, सभी कर्मों से विनिधक्त ज्ञान तथा विज्ञान से संयुक्त हो वह रुद्र लोक में महाप्रलय पर्यन्त निवास करता है । हे सुन्नत । इस ध्यमरेड्ड पर्वत के पवित्र दोनों तहीं पर कोटि-कोटि च्छपिगण तपस्या करते हैं, चारों छोर से एक योजन के परिमाण में यह व्यमरक्त्यटक लेत विस्तृत है । किसी विशेष कामना से व्यथवा निष्काम भाव से जो मनुष्य नर्मदा के पवित्र जल में स्नान करता है । हसभी पापकर्मों से मुक्त होकर रुद्रलोक की माधि करता है । ॥८२-१८॥

श्री मात्स्य महापुराण में नर्मदा माहात्स्य नामक एक सी घठासीवाँ घरध्याय समाप्त । ॥१८८॥

### एक सौ नवासीवाँ ऋध्याय

सत ने कहा- ऋषिवृन्द ! शुधिष्ठिर को प्रमुख बनाकर उन महारमा तपस्यी ऋषियों ने महामुनि मार्कपडेय से पूजा- 'मगवन ! हम लोगों की श्राशेवृद्धि तथा लोक के मंगल की कामना से तुम कावेरी के उस महान, संगम का माहारूय वतलाश्रो, जिसके प्रभाव से सर्वदा पापाचरण में निरत हुष्कमी नर सभी पापों से निर्मुक्त होकर परम पद की प्राप्ति करते हैं। हे भगवन ! इसे जानने को हम लोगों की बड़ी इच्छा है, बतलाश्रो।' ॥१-३॥

मार्करहेय ने कहा— युधिष्ठिर तथा ऋषिगता ! सब लोग सावधानतापूर्वक सुनिये, सरवपराक्षभी कुवेर नामक यन्तों का स्वामी, इसी तीर्थ की यात्रा कर यन्तों का स्वामी हुआ। महाराज ! जिस प्रकार उसने अ इस सिद्धि की प्राप्ति की है, उसे मैं कह रहा हूँ, सुनिये ! लोकविख्यात कावेरी तथा नर्मदा का पवित्र संगम किस स्थान पर हुआ है, उसी स्थान पर स्नान कर सत्य पराक्षमी कुवेर ने पवित्र मन हो सौ वर्षों तक तपस्या की जिससे सन्तुष्ट होकर महादेव बी ने उसे उत्तम वरदान देते हुए कहा— 'महापराक्षमी यन्तराज्ञ! जो वरदान चाहते हो उसे मॉर्ग लोग जो कुछ भी तुम्हारे मन में अभिलापा हो उसे वरलाओ। । ॥१२-८॥

क्वेर ने ऋहा-देव । यदि सनमुच श्राप मेरे उभर सन्तुष्ट हैं तो यह वरदान मुन्ते दीजिये कि मैं याज से सभी यन्तों का स्मामी हो जाऊँ। कुनेर की बात सुन राकर जी श्रति मन्तुए हुए श्रीर 'ऐसा ही होगा' कहकर वहीं अन्तर्हित हो गये। कुनेर भी शकर जी के वरदान को पाषकर तथा वरदान के फल को शीप ही अधिगतकर यन्त्रों द्वारा पूजिन तथा स्वामित्र पद पर अभिषिक हुए । उस सभी पार्वे को नष्ट फरनेवाले कारेरी के पवित्र सगम पर जो मनुष्य नहीं जाता सचमुन वह वित्र रहना है, इसमें तिनक भी सन्देह नहीं । व्यतः सभी प्रयतीं द्वारा मनुष्य की वहाँ स्नान करना चाहिये । हे राजेन्द्र । जहाँ पुर्य प्रदायिनी कारेरी तथा महानदी नर्भदा का समागन हुआ है, वहाँ स्नान कर वृपमध्वज राहर की पूजा करनी चाहिए. ऐसा करने से मनुष्य ऋदवमेध यज का फल प्राप्तकर रुदलोक में पृत्तिन होता है। वहाँ पर जो मनुष्य व्यक्ति में प्रवेश करता है, तथा व्यवशन करता है, उसकी सभी स्थानों में व्यवतिहत गति है-ऐसा ही राकर जी ने सुरुत्ते कहा है। वह पुरुष सुन्दरी अगनाओं से सुतेबित होकर स्वर्ग में राहर के समान साठ करोड़ तथा साठ सहस्र वर्षों तक कीड़ा करता है, रुद्र लोक में विहार करता हुआ सभी स्थानों में जाने भी गति रखता है. प्रथन्तीया होने पर हर्गा से अष्ट होने पर भी धार्मिक राजा होता है, सभी योग्य साम-भियों का उपभोक्ता होता है, दानग्रील तथा उच्चरुल में जन्म महत्त्व करता है। उस कारेरी के सगम स्थल पर जल का पानकर मनुष्य विधिवत् किये गये चान्द्रायस का फल शास करता है । जो मनुष्य वहाँ के सुन्दर जल का पान करते हैं, वे गया यमुना के समम का फल भाष्ठ करते हैं । हे राजेन्द्र ! इस प्रकार कावेरी के सगम स्थल की यात्रा महाफलदायिनी पुरुषपद तथा सभी पार्षों को विनष्ट करनेवाली है । ॥१-२०॥

श्री मास्य महापुराण् में नर्मदा माहात्य नामक एक सी नवासीयाँ अध्याय समाप्त । ॥१८२॥

## एक सौ नव्वेवाँ अध्याय

मार्नेएडेय ने कहा — उस नर्मदा के उत्तरी किनारे पर एक योजन विल्तृत यन्त्रेश्वर नामक सभी पापों नो दूर करनेवाला उत्तन तीर्थ है, हे राजन् ! उसमें स्नानकर मनुष्य देवताओं के साथ इच्छानुरूप स्वश्य धारणकर, पांच सहस्र वर्षो है, हे राजन् ! उसमें स्नानकर मनुष्य देवताओं के साथ इच्छानुरूप स्वश्य धारणकर, पांच सहस्र वर्षो हक आनन्द करते हैं, यन्त्रेश्वर से मनुष्य को गर्जन नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये, जहाँ मेचों के समूह उठे हुए दिसाई पड़ते हैं, उसो तीर्थ के प्रभाव से मेचनाद ने इन्द्रजित् का पद प्राप्त किया था। तदनन्वर मेचनाद की यात्रा करनी चाहिये जहाँ पर मेचनाद नामक शिव के गण्य ने गण्याध्यक्तता प्राप्त की थी। हे राजेन्द्र ! तदनन्वर साम्रातकर्त्वर नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये। वहाँ स्नानकर मनुष्य सहस्र गोदान ना फल प्राप्त करता है। नर्मदा केउन्तरी किनारे पर धारातीर्थ का नाद विख्यात है, उस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य की पित्तरें तथा देवतात्रों का वर्षण करना चाहिये, इससे वह मन से सीचे गये मनोर्थों को प्राप्त करता है।

हे राजेन्द्र ! तत्परचात् प्रक्षावर्त तीर्थ की यात्रा करे, हे युधिष्ठर ! जहाँ पर नित्य ही भगवात त्रक्षा का सित्यान रहता है । हे राजेन्द्र ! उस तीर्थ में स्नानकर मनुष्य प्रक्षलोक में पृजित होता है । तदनन्तर संगोरियर तीर्थ की यात्रा निवत आहार एवं निश्चल जिन होकर करनी चाहिये । ऐसा करने से वह सभी पापों से निर्मुक्त होकर कटलोक को पास करता है । हे राजेन्द्र ! तदनन्तर उत्तम किवला नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये, हे राजन् ! वहाँ स्नानकर मनुष्य कविला गाँग के दान का फल मास करता है । तत्परचात् देवताओं तथा घट्टिपों के समूहों से सेविल करंज नामक तीर्थ की यात्रा करे, हे राजन् ! वहाँ पर स्नान करने से पोलोक की पासि होती है । हे राजन् । तत्परचात् उत्तम सुन्य होत्य राजेन्द्र ! वहाँ स्नानकर मनुष्य हेवर ताओं से भी वन्दनीय हो जाला है । तदनन्तर सभी पापों को नष्ट करनेवाले पिण्पलेश तीर्थ की यात्रा करे, हे राजेन्द्र ! वहाँ स्नानकर मनुष्य हेवरलोक में पूजिल होता है । हे राजेन्द्र ! वहाँ स्नानकर उत्तम विमलेकवर नामक तीर्थ की यात्रा करे, वहाँ स्मानकर मनुष्य हेवरलोक में पूजिल होता है । हे राजेन्द्र ! तदनन्तर उत्तम विमलेकवर नामक तीर्थ की यात्रा करे, वहाँ भगवान् गंकर हाता निर्मेत एक मनोहर शिला है, वहाँ माणत्याय करने से मनुष्य हन्द्र का आधा आतम पास करता है । ॥१-१६॥

निद्यों में श्रेष्ठ कद के श्रीर से निकली हुई तर्मवा सभी स्थावर तथा जंगम जीवों का उद्धार करनेवाली है। सभी देवताओं के अधिदेवता अगवान् संकर ने स्वयं इस बात को अधिपयों के समृद्धों में विरोपकर समसे वतलाई है। इस परम पवित्र पन्ने श्रेष्ठ नर्मदा नदी की स्त्रुति सिन लोग करते हैं, लोक की मंगल कामना से यह रूद के श्रीर से निकली हुई है, सभी देवतागण इसको नमस्कार करते हैं। यह सभी पाणें को दूर करनेवाली है, देवता, गन्धवं तथा अध्यायम्बरायों के समृद्ध सर्वया इसकी स्त्रुति करते हैं। 'हे पुराय जलवाली, सर्व अथम अरस्य होनेवाली, समुद्रगामिनी, नर्मदे! व्यन्तें नमस्कार है। हे सुन्दर मुख्याली, पापकर्मों को जलानेवाली! वुन्हें हमारा नमस्कार स्वीकार हो। हे ऋषि वृन्दों द्वारा सेवित! वुन्हें नमस्कार है। हे राजर के श्रीर से निकलनेवाली! वुन्हों लिए हमारा नमस्कार है, हे धर्मिष्ठ पाणियों को वदान देनेवाली! तुन्हें नमस्कार करता हूँ, हे सभी को पवित्र एवं निप्पाय करनेवाली! तुन्हें हमारा नमस्कार स्वीकार हो। '। १९०-२२।

जो कोई मनुष्य इस स्तोत्र की नित्य श्रद्धायुक्त हो पाठ करता है, वह यदि प्राक्षण है तो येद ज्ञान की प्राप्त करता है, विश्व है तो व्यापार में लाभ प्राप्त करता है, इह हो तो श्रुभ गति प्राप्त करता है। घम की इच्छा स्वनेवाला इस स्तोत्र के नित्य स्मरण मात्र करने से अर्थ की शांधि करता है। इस पवित्र नर्भवा नदी का नित्य स्वयम् यांकर जी सेवन करते हैं, उसी से यह पवित्र नदी ब्रह्महत्या जैसे कठतेर पार्यों को भी दूर करनेवाली जाननी चाहिये। ॥२३-२५॥

श्री मास्य महापुराण में नर्मदा माहात्म्य नामक एक सी नक्नेवॉ ब्रध्याय समास ॥१६०॥

# एक सौ इक्यानवेवाँ अध्याय

मार्कण्डेय ने कहा - रावन् ! तभी से इस पवित्र नदी का सेवन त्रहा श्रादि तपस्वी ऋषिगण कोष, सम श्रादि से रहित होकर करते हैं ॥१॥

युधिष्टिर ने कहा—हे मुनिश्रेष्ठ ! इस पृथ्वी तल पर किस तीर्थ में महादेव जी का शूल गिरा था उस पवित्र तीर्थ का यथावत् माहास्य हुमें बताइये ॥२॥

मार्कएडेय ने कहा-वह अति पुषयदायां श्रूनमेद नामक विख्यात तीर्थ है, वहाँ पर लानकर जो शिवजी की पूजा करता है यह सहस्र गोदान का फल शाह करता है। हे नराधिप ! जो उस तीर्थ में तीन रात्रि निवासकर महादेव जी की यूजा करता है, वह पुनर्जन्म नहीं प्रहरा करता, उसके पश्वात् मनुष्य को भीमेरवर तथा उत्तम नारदेश्वर नामक तीर्य की यात्रा करनी चाहिये । आदित्येग अति पुरवयुायी महा घोर पातकों को विनष्ट करनेवाला तीर्थ बताया गया है । तदतन्तर नन्दिकेश्वर की यात्रा कर जन्म धारण करने का पर्योध फल प्राप्त करता है, तदनन्तर वरुणेश का दर्शन करना चाहिये, उसके बाद स्वतन्त्रेरवर नामक सीर्थ को जाना चाहिये। पंचायतन के दर्शन करने से उस मनुष्य को समी तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है । हे राजेन्द्र ! तदनन्तर वहाँ जाना चाहिये, वहाँ पर युद्ध रचा गया था, वह कोटि ठीर्थ नामक स्थान है, वहीं पर-ऋसुरमण् मोहित हुए थे। हे राजन् ! उसी स्थान पर बड़े-बड़े यलवान् दानव मारे गये थे, वहीं पर धाकर सभी देवताओं ने दैस्यों के शिरों को लिया था। वहीं पर द्वपमध्यन शूलपाणि खिव की प्रतिष्ठापना हुई है । वहीं पर एक करोड़ दानवें का सहार हुआ था, ऋतः उसका कोटीरवर नाम कहा जाता है। उस पवित्र तीर्थ के दर्शन करने से प्राणी सदेह स्वर्ग ज खारोहण करता है। जिस समय हन्द्र ने ज़ुद्रता के कारण वज्र को कील द्वारा बाँध दिया तमो से लोगों का स्वर्ग जाने का मार्ग निवारित हो गया । जो मनुष्य इस पवित्र तीर्थ की प्रदिन्तिया कर प्रार्थनापूर्वक थेल का दान करता है तथा दीप दान कर पर्वत को शिर से धारण करता है ( नमस्कार करता है ), हे पायडन 1 वह सभी मनीरथों को प्राप्तकर राजा होता है, मृत्यु को मामकर हत्रलोक को प्राप्त करता है, तदनन्तर पुनः उत्पन्न होता है तथा स्वर्ग से उतरकर राजा होता है, तथा राज्य सुख का अनुभव कर स्वर्गलोंक को जाता है। तदनन्तर त्रयोदगी तिथि को मनुष्य को बहुनेत्र तोर्थ का दर्शन करना चाहिये, वहाँ पर स्तान मात्र करने से मनुष्य सभी यजी के फल को शास करता है। है सर्वेन्द्र । तत्परचान् परम रमग्रीक मनुष्यों के समस्त पापों को दूर करनेवाले उत्तम त्रगस्त्येदवर नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये । हे राजन् ! वहाँ स्नानकर मनुष्य अझलोक में प्जित होता है। कार्तिक महीने की कृष्ण चतुर्दशी विथि की मनुष्य इन्द्रियों को स्ववरा रख समाहित चित्र से पृत द्वारा महादेव जी की स्नान कराये । ऐसा करने से वह महादेव जी के सुन्दर स्थान से इक्टी-सबी पोड़ी तक कभी नीचे नहीं गिरता। उस स्थान पर गाय, जूना, झाता, पृत तथा कम्बल् का दान तथा त्राक्षण भोजन को कराने से कोटि गुना अधिक फल होता है । है राजेन्द्र | तत्रश्चात् उसन बलाकेश्वर

की यात्रा करें । हे राजन् ! वहाँ स्नानकर मनुष्य सिंहासन का स्वामी होता है । नर्मदा के दाहिने किनारे पर इन्द्र का विख्यात तीर्थ है, वहाँ एक रात का उपवास कर विधिवत् स्नान तथा जनार्दन की पूजा करे. ऐसा करनेवाले की एक सहस्र गोदान का फल शांत होता है तथा वह अन्त समय में विप्ण लोक को जाता है। सदनन्तर मनुष्यों के सभी पापों को हरनेवाले ऋषितीर्थ की यात्रा करनी चाहिये, वहाँ स्नान मात्र करने से मनुष्य शिवलोक को प्राप्त करता है। वहीं पर नारद जी का श्रति सुन्दर. तीर्थ है, वहाँ स्नान करने से सहस्र गोदान का फल प्राप्त होता है। तत्परचान् प्राचीनकाल में त्रका द्वारा निर्मित देवतीर्थ की यात्रा करे । राजन् ! वहाँ स्नानकर मनुष्य त्रक्षलोन्ह में पृजित होता है । तदनन्तर पाचीन हाल में देवतान्त्रीं ब्रास स्थापित श्रमरकपटक की यात्रा करनी. चाहिये, वहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य शिवलोक में पृजितः होता है । हे राजेन्द्र 1 उसके बाद उत्तम रावग्रोश्वर नामक तीर्थ को जाय, वहाँ मन्दिर का पतिदिन दर्शनंकर मनुष्य ब्रह्महत्या से छूट जाता है । वहाँ से चहणतीर्थ जाय, वहाँ जाने से निश्चय ही मनुष्य ऋरणों से मुक्त हो जाता है, यहाँ से बटेश्वर तीर्थ की यात्रा करे, जिससे जन्म लेने का पर्याप्त फल पाप्त हो जाता है। तस्परचात सभी पद्धार की ज्याधियों को नष्ट करनेवाले भीमेश्वर नामक तीर्थ की यात्रा करें । हे राजन ! बहाँ के स्नान मात्र से मनुष्य सभी पापों से खुटकारा पा जाता है। हे राजेन्द्र ! उत्पश्चात् श्रति उत्तम तुरासंग नामक तीर्थ की यात्रा करे, वहाँ जाकर महादेव जी की पूजा करने से मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है । तदनन्तर सोस-तीर्थ जाकर उत्तम चन्द्रमा का दर्शन करे, हे राजन् ! वहाँ श्रति भक्तिपूर्वक स्नान करने से भागी उसी क्रग दिज्य ग्रारीर धारण कर शिवके समान चिरकाल तक ज्यानन्द का अनुभव करता है तथा साठ सहस्र वर्षी तक रुद्र लोक में पूजित होता है। हे राजेन्द्र ! तत्पश्चात् उत्तम पिंगलेश्वर की यात्रा करे, वहाँ दिनरात के उपवास सें तीन दिन-रात के उपवास का फत्त प्राप्त होता है। हे राजेन्द्र! उस पवित्र तीर्थ में जो मनुष्य कपिलागीका दान करता है, उस गीके जितने रोवें होते हैं, उतने सहस्र वर्गे तक उस दानी के चंग पवं कुल के लोग रुद्रलोक में पृजित होते हैं । हे नराधिप ! जो कोई पाणी उस पवित्र तीर्थ में प्राणी हो छोइता है, वह अत्तय काल पर्यन्त-जन तक कि त्यं तथा चन्द्रमा रहते हैं --श्रानन्द का अनुमन इत्या ें। जो मनुष्य उत्तम नर्मदा के पवित्र तट पर निवास करते हैं, वे मरने पर जिस प्रकार सुकृती उद्या छन्त बन स्वर्ग बाते हैं। उसी प्रकार स्वर्गलोक को जाते हैं। तत्परचात् कर्कोटकेरवर नाम से दिन्द्रन ट्रॉटकर यात्रा करनी-चाहिये, उस पवित्र दिन में उस तीर्थ में गंगा उतरती हैं, इसमें सन्देह नहीं । उरहन्तर नन्त्री तीर्थ जाय श्रीर वहाँ स्नान करे, जिससे नंदीरवर भगवान् रांकर सन्तुष्ट होते हैं श्रीर स्टन ब्रनेवाला चन्द्रतोक में पूजित होता है। तत्परचात् ज्यास के तपोवन दीपेश्वर तीर्थ की यात्रा करें। ज्यान काल में उसी स्थान पर ब्यास से बरकर महानदी पीझे को लौट पड़ी थी, उनके हुँकारने पर वह इन्हेंनी फ्रोर से बहने लगी थी । हे नराधिप । जो मनुष्य उस पवित्र तीर्थ में जाकर पदिल्खा इरच है इंट्र अस्टब्रूट तक—जन तक कि सूर्य तथा चन्द्रना विद्यमान् हें—ज्ञानन्द का अनुमन करता है। 🔁 अर्देशने के 🧺 व्यात प्रतन्त होते हैं और वह अपने मनोवांबित को प्राप्त करता है। एक सूत्र में बेंब्टर केंद्र

वहाँ जाकर दीप दान करना चाहिये, जो मनुष्य ऐसा करता है वह रुद्र के समान श्रन्त्य काल पर्यन्त कीडा करता है । हे राजेन्द्र ! तत्परचात् उत्तम परागडी तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये । संगम स्थल पर लान कर मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पा बाता है । यह एरएडी पाप को नष्ट करनेवाली तीनों लोकों में विख्यात है । उस एरएडी तीर्थ में ऋारिवन महीने की शुक्क ऋष्टमी तिथि को मनुष्य पवित्र मन से उपवास कर यदि एक ब्राह्मण को भोजन करा देता है तो मानो उसने एक करोड़ ब्राह्मणों को भोजन करा दिया। प्रयक्षी के पवित्र संगम स्थल पर भक्तिमान में डूबा हुआ मनुष्य स्नानकर शिर पर मिट्टी रख पुनः जल में अव-गाहन करे, नर्मदा के जल से मिश्रित होने के कारण वह सभी पापों से छूट जाता है । हे नग्रधिय । जो मनुष्य उस तीर्थ में प्रदक्तिए। करता है, उसने सातें। द्वीपीयाली वकुन्धरा की मानी प्रदक्तिए। कर ली । प्रेसा करने के बाद उसके सुवर्णवत् सुन्दर जल में स्नान कर सुवर्ण का दान देकर मनुष्य सुवर्ण के सुन्दर विमान में वैठकर ठदलोक में पूजिन होना है श्रीर पुरय चीए होने पर स्वर्ग से च्युत हो पुनः कालकम से पराक्रम-शाली राजा होता है । हे राजेन्द्र ! तदनन्तर इन्तु नदी के संगम की यात्रा करे, यह पवित्र तीर्य तीनों लोकों में विख्यात है, वहाँ खदाशिव जी का सित्रधान रहता है । हे राजन् ! उस पवित्र तीर्थ में स्नान कर मनुष्य गर्णों का स्वामिस्व पाछ करता है । तरपरचात् संभी पापों को दूर करनेवाले स्कन्द तीर्थ की यात्रा करें उसकी यात्रा कर केवल स्नान करने से जन्म भर का किया हुआ पाप छूट जाता है। उसके बाद लिगसार नामक तीर्थ की यात्रा करे तथा वहाँ स्नान करें । वहाँ स्नान करने से एक सहस्र गोदान का फल होता है तथा वह रुद्रलोक में पूजित होता है। तत्परचान् सभी पापों को नष्ट करनेवाले भृद्रतीर्थ की यात्रा करनी चाहिये। हे राजेन्द्र ! वहाँ जारुर स्नान करे ! इसमें सन्देह नहीं कि वहां स्नान करने से सात जन्म के किये हुए पापी से छुटकारा मिल जाता है । तदनंतर सभी तीर्थों में श्रेष्ठ वटेश्वर तीर्थ की यात्रा करे । हे राजन् ! वहाँ स्तान कर मनुष्य सहस्र गोदान का फल प्राप्त करता है । तत्परचात् सभी देवताओं से नमस्करणीय सगमेग्र तीर्थ की यात्रा करे, वहाँ स्नाम करने मात्र से मनुष्य निश्चय ही इन्द्रस्य की प्राप्ति करता है ! तदनन्तर सभी पापों को हरनेवाले परम पवित्र कोटितीर्थ को जाय, जहाँ स्तानकर मनुष्य राज्य श्रष्ट करता है, इसमें सन्देह नहीं । उस तीर्थ में जाकर जो मनुष्य दान देता है, तीर्थ के प्रमाद से उसका सी कोटि गुना महत्त्र बढ़ जाता है। यदि कोई स्त्री वहां पर स्तान करती है तो वह भी गीरी के समान अथवा इन्द्र की पत्नी के समान हो . सकती है, इसमें सिनक भी सन्देह नहीं । तत्परचात् श्रमारेश को यात्रा कर वहाँ स्तान करे । वहां के स्तान फरने मात्र से मनुष्य हदलों में पूजित होता है । श्रमारक चतुर्थी को वहाँ स्नान करना च.हिये । पवित्र एवं मन को वस में रख वहाँ जो स्नान करता है वह श्रात्त्वकाल पर्यन्त श्रानन्द करता है । श्रायोनिसम्भय नामक वीर्थ में स्वान कर मनुष्य योनि सकट ( जन्म कष्ट ) नहीं देखता । वहीं पर पारडवेरा नामक तीर्थ है, यहाँ जारत जो मन्द्रय स्तान करता है वह देशताओं से भी अवध्य होकर अन्य काल तक ब्रानन्द्र प्राप्त करता है. वया विप्णुलोक में जाकर अनेक भोग की प्राप्ति करता है। वहाँ अति उत्तम भोगों का उपभोग कर राज होता है । तत्रहरात् फराटेदनर तीर्घ में जाकर स्नान करे । उत्तरायगा के समय यदि वहाँ मन्द्र्य जाता है तो

जिस मनोरथ की चिन्ता करता है वह उसे प्राप्त होता है । तत्पश्चात् चन्द्रभागा में जाकर वहाँ हनान करे । हे राजन् ! वहाँ जाकर स्वांन करने मात्र से मनुष्य चन्द्रलोकामें पृजितं होता है । हे राजेन्द्र ! तत्पश्चात् इन्द्र के परिद्ध तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये, जो स्वयम् देवराज इन्द्र द्वारा पूजित तथा नमस्कृत है । हे राजन् ! उस प्रित्र तीर्थ में स्नानकर जो सुवर्ण का दान देता है श्रयना नीले रंग के बैल को छोड़ता है, वह मनुष्य वृषम के जितने रोयें होते हैं, उतने सहस्र वर्षों तक श्रपने कुल परिवार समेत शिवलोक में निवास करता है तदनन्तर वहाँ से पुरायक्तीण हो जाने पर पराकमी राजा होता है । राजन 1 ऐसा करनेवाला मनुष्य इनेत-वर्ण के सहसों ध्रश्वों का ध्रिपिति होता है । उस तीर्थ के ध्रद्भुत प्रमाव से मनुष्यों में वह राजा होता है । राजेन्द्र ! तदुपरान्त त्राति उत्तम ब्रह्मावर्च नामक तीर्थ की वात्रा करे, हे राजन ! वहाँ स्तानकर पितरों तथा देवताओं का तर्पण करे, रात भर का उपवास कर विधिपूर्वक पिएड दान करें। सूर्व के कन्या राशि पर स्थित होने के अवसर पर ऐसा करने से उसका पुरुष प्रभाव कभी नष्ट नहीं होता । हे राजेन्द्र । इसके परचात उत्तम कपिला तीर्थ की यात्रा करे, हे राजन ! इस कपिलातीर्थ में जाकर जो मनुष्य कपिला गी का दान करता है. वह सम्पूर्ण पृथ्वी दान कर के जो फल पास होता है वह फल पास करता है । नर्मदेश ऋति उत्तम तीर्थ स्थान है, उसके समान न तो कोई तीर्थ हुआ है न होगा । हे राजन् ! उस पवित्र तीर्थ में स्नान कर मनुष्य श्चारवमेघ यज्ञ का फल पाते करता है । नर्भदा नदी के दाहिने किनारे पर उत्तम संगमेश्वर नामक तीर्थ है. है राजन ! उसमें स्नान कर मनुष्य सभी यज्ञों के करने का फल पात करता है, वहाँ स्नान करने से मनुष्य इसी प्रथ्वी तल पर ही सभी कार्यों में उद्योगरील राजा होता है, सभी राजलक्त्या से युक्त तथा संभी व्याधियों से रहित रहता है। नर्मदा के उत्तरी किनारे पर प्रति रमणीक श्रादित्यायतन नामक दिव्य तीर्थ है. जिसकी चर्चा स्वयम् शिव ने की है। हे राजत् ! उस पवित्र तीर्थ में स्तान कर जो यथाशक्ति दान दिया जाता है वह उस तीर्थ के माहात्य से श्रदाय ही जाता है । जो लोग दरिद्र हैं, न्याधियों से पीडित हैं, पाप कर्म में निरव रहनेवाले हैं, वे भी उस तीर्थ के प्रभाव से सभी पार्पों से छूटकर सूर्यलोक को चले जाते हैं । माघ के महीने में शुक्रपन्त की सप्तमी तिथि को उस व्यायतन में निराहार तथा जितेन्द्रिय हो निवास करे. ऐसा करने से न तो बुद्धावस्था से पीडित हो सकता है, न गूँगा हो सकता है, न श्रन्था न बहिस: प्रस्थत सुन्दर रूपवान् तथा सियों का प्रिय होता है। इस प्रकार के ऋति पुरवपद तीर्थ की चर्ची मार्करहेय जी ने की थी। है राजेन्द्र! जो इनको नहीं जानते वे सचमुच जगत् में वंचित ही रह जाते हैं। ॥३-८१॥ तदनन्तर मर्गेश्वर नामक तीर्थ की यात्रा करे तथा वहाँ स्नान करे, वहाँ के स्नान मात्र के करने

तदनन्तर गंगरवर नामक तीर्थ की यात्रा कर तथा वहाँ स्नान करें, वहाँ के स्नान मात्र के करने से मनुष्य स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है तथा स्वर्गलोक में तब तक निवास करता है जब तक जीदहों इन्द्र रहते हैं। उसी तीर्थ के समीप में नागरवर नामक तपोवन है, हे राजेन्द्र! वहाँ स्नान करने से नागलोक की प्राप्ति होती है तथा वहाँ जाकर वह प्राप्ती अनेक नागकन्याओं के साथ अलुगकाल पर्यन्त आनन्द का अनुभव करता है। तस्परचात् कुवेरभवन नामक तीर्थ की यात्रा करें, जहां पर कुवेर का निवास है, वहीं पर कालेश्यर नामक उत्तम तीर्थ भी है जहाँ कुवेर सन्तुष्ट किये गये थे। हे राजेन्द्र! वहाँ क्राना करने से मनुष्य को

सभी सम्वत्तियाँ प्राप्त होती हैं । तदनन्तर उससे पश्चिम प्रतिश्रेष्ठ मारुतालय नामक तीर्थ की यात्रां करनी चाहिये । हे राजेन्द्र ! वहाँ पवित्र तथा समाहित चित्त हो स्नान कर बुद्धिमान् पुरुष श्रपनी शक्ति के शबु-कूल धुवर्ण का दान करे तो उसके प्रभाव से वह पुष्पक विमान द्वारा वायुलोक को जाता है । हे युधिप्टर ! तदुपरान्त माप महीने में यब नामक तीर्थ की यात्रा करे श्रीर कृष्णपत्त छी चतुर्दशी तिथि की वहाँ लान करे श्रीर गत में भोजन करे—पेसा करने से वह जन्म लेने के सकट को नहीं देखता । तत्परचात श्रहत्या-तीर्थ में जाकर वहाँ स्तान करे, वहाँ के स्तान मात्र करने से मनुष्य व्यवसरायों के साथ ब्रानन्द का ब्रनुमन फरता है 1 उसी पवित्र तीर्थ में श्रहल्या ने तपस्या कर मुक्ति की प्राप्ति की थी । चेत्र मास के श्राने पर -शुक्तपन्त की चतुर्रशी तिथि को, जर कि कापदेव का दिन पड़ता है, जो उस तीर्थ में शहला की पूज फरता है, वह जहाँ-जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ-वहाँ सर्वसाधारण का प्रेमपान होता है, लक्ष्मीपुक्त हो दूसरे कामदेव की मौति स्त्री का वल्लम होता है। राम के प्रसिद्ध व्ययोध्या तीर्ध में जाइर मतुष्य फेबल स्नान करने से सभी पापों से छुटकारा पाता है। तदनन्तर सोमतीर्थ की यात्रा कर वहाँ स्नान करे. वहाँ के स्नानमात्र के करने से मनुष्य सभी पार्पों से छूट जाता है। हे राजैन्द्र! उस सोमप्रह में मनुष्यों का सभी पाय नष्ट हो जाता है। हे राजन् । यह सोमतीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है. उसके प्रमाय एवं फल ऋतित हैं । हे नराधिष ! जो मनुष्य उस तीर्थ में चान्द्रायण वत का पातन करते हैं वे सभी पापों से उन्युक्त पन विशुद्धारमा हो सोमलोक को बाते हैं। ऋग्नि प्रवेश कर, जल में ड्यकर, अथवा श्रनशन कर जो मनुष्य इस सोमतीर्थ में प्राणस्याग करते हैं वे पुनः मृत्युत्तीक में जन्म नहीं धारण करते । तदमन्तर शुमतीर्थ की यात्रा कर वहाँ स्वान करे, वहाँ के स्वान मात्र के करने से मनुष्ये गीलोक में पृजित होता है । हे राजेन्द्र । तस्परचात् त्राति उत्तम विष्णुतीर्थ की यात्रा करे, वह स्थान योधनीपुर नाम से विख्यात है, तथा भगवान विद्या का उत्तम निवास स्थान है, भगवान वासुदेव ने उसी स्थान पर फरोड़ों त्रापुरों से युद्ध किया था, तभी से वह पवित्र तीर्थ प्रचलित हुन्ता है । वहाँ की यात्रा से विष्णु पसल होते हैं, एक दिन तथा रात्रि का उपनास करने से वह तीर्थ त्रहाहत्या को छुड़ा देता है । हे राजेन्द्र ! तत्परनात् श्रति उत्तम तापसेरवर की यात्रा करनी चाहिये, वहाँ पर कि एक व्याय से भवभीत होकर सूगी गिर पड़ी थी तथा जल में शरीर को गिराकर स्वर्ग को चली गयी थी । ऐसा देख वह व्याय ऋति विस्मित हुआ था ! वहीं तापेश्वर नामक वह तीर्थ है, जैसा कि न तो कोई तीर्थ था न होगा । हे राजेन्द्र ! तत्रस्वात् ऋति उत्तर बहाँ दबर नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये, वह अमोहक तीर्थ के नाम से भी विख्यात है, वहाँ जाकर पितरों का ही वर्षण करे तथा पृर्धिमा और अमावास्या तिथि की विभिर्मुर्वक श्रद्ध करे, हे राजन् ! वहाँ स्नान कर पितरों को पिग्रड दान करें। वहाँ हाथी के चार्कार की एक गिला जल के मध्यभाग में प्रतिष्ठित है, विशेषकर वैग्रास मास की पृश्चिमा तिथि को वहाँ पिएडों का दान करें । ऐसा करने से उसके पितर तप तक तृष्ठ रहते हें जब तक इस प्रर्टवी का श्रास्तित्व रहता है। हे राजेन्द्र ! तदनन्तर श्राति उत्तम सिद्धेरवर नामक तीर्थ की यात्रा करे, हे राजन् ! वहाँ के स्नान करने से मनुष्य गरापति के समीप प्राप्त होता है । हे

राजेन्द्र ! तदुपरान्त जहाँ पर जनार्दन का लिंग है; वहाँ की यात्रा करें ! हैं राजेन्द्र ! वहाँ स्नान करने से मनुष्य विष्णुलोक में पूजित होता है। नर्मदा नदी के दाहिने किनारे पर परम रमणीक एक तीर्थ है, वहाँ पर स्वयम कामदेव ने सहस्र दिव्य वर्षी तक घोर तपस्या की थी श्रीर वहीं पर भगवान् रांकर के समाधि मंग के कारण उत्पन्न हुए कोध से वह दाय भी हुआ था । उस कुमुमेरवर तीर्थ में अवस्थित होकर स्वेतवर्मा, यम, हतारा तथा शुक्रपर्वा एक अवसर पर दम्य हो गये थे । एक सहस दिव्य वर्ष व्यतीत हो जाने पर उन लोगों पर भगवान रांकर सन्तुष्ट हुए थे श्रीर सन्तुष्ट होर्कर पार्वनी समेत बरदान देनेको इच्छुक हुए थे।शंकर सभी को मोल प्रदान कर नर्मदा के तट पर अवस्थित हुए और वे लोग तीर्थ के प्रभाव से पुनः देवत्व को प्राप्त हुए तथा ऋति भक्तिपूर्वक देवदेव वृषभध्वज से बोले—'हे महाराज ! यह स्थान ग्राप की छूपा से चारों श्रोर श्राधे योजन के परिमाण में उत्तम तीर्थ हो जाय ।' उस पवित्र तीर्थ में स्नान कर तथा उपवास कर मनुष्य कामदेव का स्वरूप धारण कर रुदलोक में पूजित होते हैं । राजेन्द्र 1 उस तीर्थ में वैश्वानर, यम, कामदेव तथा महत-इन सर्वे ने तपस्या कर परम सिद्धि की पाप्ति की थी। खंठोल के समीप तथा उस तीर्थ के थोड़ी दूर पर स्तान, दान, भोजन तथा पिरड दान करना चाहिये । श्रागि में प्रवेशकर, जल में ड्वकर तथा श्चनशन कर प्राण त्यागने वाले प्राणी की इक्ष क्षेत्र में सर्वत्र वे रोकटोक गति होती है । जो मनुष्य व्यान्यक तीर्थ के जल के द्वारा चरु को पकाता है तथा श्रंकोल की खड़ में विधिपूर्वक पिएडदान करता है, उसके पितर जब तक सूर्य तथा चन्द्रमा का श्रास्तित्व रहता है, तब तक तृष्त रहते हैं । जो व्यक्ति सूर्य के उत्तरा-यगा होने पर घत द्वारा स्नान करता है, वह चाहे की हो या पुरुष, यदि शुचि मन हो आयतन में निवास करता है तथा मातःकाल सिद्धेश्वर देव की पूजा करता है तो वह जिस उत्तम गति को माप्त करता है वैसी उत्तम गति कोई सभी महायज्ञीं द्वारा भी नहीं प्राप्त कर सकता । कालयोग से अब कभी वह पुनर्जन्म प्रहरा करता है तो धन्दर होता है, मर्त्यलोक में आकर समुद्रपर्यन्त पृथ्यी का राजा होता है। जो मनुष्य त्तेत्रपाल महाबलवान दएडपाणि का दर्शन नहीं करता, कर्ण कुएडल को नहीं देखता, उसकी सारी यात्रा नष्ट हो जाती है । इस प्रकार उस तीर्थ की व्यति उत्तम महिमा के प्रभाव से वहाँ सभी देवगरा। उपस्थित होते हैं तथा पुष्पों की वृष्टि करते हैं --इसी कारण उसका कुलुमेश्वर नाम है । ॥८२-१२५॥

श्री मातस्य महापुराण् में नर्मदा माहात्म्य नामक एक सी इक्यानवेवाँ अध्याय समाप्त । ॥१८१॥

#### एक सौ वानवेवाँ ऋध्याय

मार्कण्डेय ने कहा—तदनन्तर भार्यवेश तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये, जहाँ महावलवान स्राप्तुरों से युद्ध करते हुए भगवान् जनार्दन मम्न हुए ये । हे राजेन्द्र ! वहाँ देव के हुँकार से दानवगण नष्ट हो गये थे । उस तीर्थ में स्नानकर मनुष्य सभी पार्पों से खुरकारा पाता है । हे पाण्डुनन्दन ! अन तुम शुक्क तीर्थ की उत्पत्ति सुनी । एक बार खनेक प्रकार की घातुओं ने रंग दिसार एर्वत के मनीहर गिसर र पर, गध्यक्तातीन सूर्य की मौति देशिष्यमान, तपान हुए सुनर्श के समान दिखाई पड़नवान स्कटिक तथा नम की सीदियोंबाने विचित्र रंग के दिन्य सुवर्शमय शिला पह पर, जो विनिध प्रकार के पुष्पा स दुर्शितित या, विरानमान अर पर सर्वत पार्वना समेत लोक नुषह कर्या भगवान महादेव से मार्क्टवेय सिन ने पुत्रा । उस समय ने भगवान गर्थों से परिवर्षित यात्रभा सभीप म स्कन्द, नन्तीरबर, महाकान, नीरभद प्रमृति प्रसुष्ण प्रमुख पार्व से । 118-६11

देवाधिदेन ! महादव ! ब्रह्मा, विष्णु तथा इन्द्र द्वारा यन्द्रनीय ! में ससार के भय से भीत है, यह सुन्य प्राप्ति के उपाय सुन्ने बताइये । हे भगवन ! भून और भविष्य के भी स्थानी महद्वर ! सभी सीनों में जो उत्तम तीर्थ स्थान हो तथा सभी पापों हो नष्ट करनेवाला हो उसे मुक्ते जनलहरे । ॥७-८॥

र्डइसर ने फदा-सभी शालों में निशारद ! महा बुद्धिमान् ! सुमग ! ऋषि समृहा के साथ स्तान के लिए प्रस्थान करो । मनु, व्यनि, करबण, याजम्बन्य, भृगु, व्यगिरा, यस, खायन्तन्य, सर्वा, व्यास्यान यन, बृहस्पति, नारद तथा गोतम-चे सभी ऋषिगण धर्म की श्रमिलापा करनेवान हैं । कनसल में गगा श्चित पुरवदायिनी है, प्रवास, पुरकर तथा गया तीव भी श्वति पवित्र हैं। सह द्वारा सूर्य के प्रस्त होने पर कुरत्तेत का विरोप महत्त्व है, क्या रात क्या दिन—सभी समय में शुक्ततीर्थ महाकलदायी है। यह महापवित्र शुक्ततीर्थ नर्मदा नटी पर हे, वहीं पर चारण्यय नामक राचिष को सिद्धि पाट्ड हुई थी । यह चेत एक योजन के परिभाग में गोलाकार ध्यवस्थित है, यह शुक्ततीर्थ महापुरवदायी तथा सभी पापों नो नष्ट करनेवाला है । वृत्त के अम्भाग पर अवस्थित होकर देखन पर यह प्रकारणा की दूर कर देखा है । पृथ्वीतल से देखन पर भृग्यहत्या का पाप छूट जाता है। ऋषिश्रेष्ठ । मे उस पतित्र तीर्थ में पार्वती के साथ निवास करता हूं, वैशाख तथा चत्र मास भी कृष्ण चतुर्दशी तिथि को नै केनास से भी शाकर वहाँ निवास करता हूँ । दैस्य, दानव, गन्धर्व, सिद्ध, विद्याधर, मरे प्रथ्य गण, श्रष्यसाएँ, नाग तथा सभी देवगण श्चामाग्रमण्डल में सर्वत्र चलनेपाले विमानों पर बंडकर उस तीर्थ में सदा अवस्थित रहते हैं । है राजेन्द्र ! यह गुम्लतीर्थ धर्म के इच्छुकों के व्यापन्म किये गये पापों को, जिस प्रकार धोनी के धोने से मलिन करा रवेत हो जाता है उसी प्रकार नुस्ट कर देता है। हे ऋषिश्रेष्ठ मार्कण्डय ! वहाँ का स्नान तथा दान स्रति प्रयथ्यायी है। इस राजनीय से नहतर न तो कोई तीय हुआ और न होगा। मनुष्य अपन पूर्व जन्मी में किये गये पापों की वहां के कैनल एक दिन रात के उपनास से नप्प कर देवा है । इस पवित्र तीर्घ में तपस्या, जहाचर्य पालन, यज्ञाराधन, दान अथवा दैवार्चन से जो पुष्टि होती है वह सेकडों यज्ञों से भी नहीं होती । कार्तिक महीने के कृष्णपन्न की चतुर्दशी विधि को उपगास कर परमेश्वर शकर को छत द्वारा स्नान कराये, ऐसा करनेपाला इनकीस पीढ़ियों समेत कभी महादेव जी के स्थान से च्युन नहीं होता । यह शुक्ल तीर्थ ऋषियों तथा सिद्धों द्वारा संस्थित महापूर्यमय एवं पवित्र तीर्थ है। है राजन 1 वहाँ के स्नान करने से मनुष्य फिर जन्म नहीं प्रहरा करता । उस शुक्त तीर्य में स्नानकर कृपसध्या की पूजा करे तथा कपाल

को पूर्ण करे, इससे महेरवर सन्तुष्ट होते हैं । भक्ति पूर्वक अर्घनारीश्वर महादेव की वस या लेख्य पत्र पर प्रित्ता बनवाये, त्रक्ष ( वेद ) का उच्चारण करते हुए ब्राक्षणों एवं ग्रंख, पुरुही प्यादि वार्यों के साथ गृत्य गीत आदि कराते हुए राम सर जागरण करें । प्रातःकाल शुक्तितीय में स्नानकर महादेव की पूजा करें, पश्चात् शिव ही भिक्त करनेवाले पवित्रआचरण आचार्यों को भीजन कराये, ख्रुपण्यात छोड़कर यथाशक्ति दिल्ल्णा दे, पश्चात् प्रदिल्ल्णा कर धीरे से देव के समीप जाय । इस प्रकार विधानपूर्वक जो इस त्रत का पालन करता है उसके पुग्य का फल सुनी । वह पुरुष दिल्य स्थ पर समासीन हो, गाती हुई अपसराओं के साथ शिव के समान अबुलित वलयुक्त हो महाम्लय पर्यन्त स्थित रहता है । इस शुक्तिवीध में जो की सुगर्ण का दान करती है, एत से देव को स्नान कराती है तथा स्वामिकाधिकैय की यूजा करती है, उसके पुर्य का फल सुनो, वह की जब तक चौदहों इन्द्र वर्तमान रहते हैं तब तक शिव के लोक में आनन्द का अनुभव करती है । पृश्चिमा, चबुर्दशी, संकान्ति तथा विपुर्व के अवसर पर उपवास कर इन्द्रियों को स्ववरा में रख समाहित विच हो जो स्नान करके यथाशक्ति दान देता है उसके जगर भगवान शंकर तथा विप्णु प्रसन्न रहते हैं । इस सीध के प्रभव से उसके सभी दान अन्तय परिणाम देनेवाले हो जाते हैं । इस तीध में जो अनाध, दुर्गितमस्त, अथवा सनाथ ही, बाक्षण का विवाह कराव देता है उसे जो पुरुष प्राप्त होता है, उसे सुनो । उसके जितने रोगे हैं, उसके वंश से उत्यन्न होनेवालों में जितने रोगे हैं, उतने सहस्र वर्षों तक वह मनुस्य शिवलोक में पूजित होता है । ॥०-१८॥

श्री मास्य महापुराण में नर्मदा माहात्म्य नामक एक सी बानवेवॉ प्रध्याय समाप्त । ।।१६२॥

#### एक सौ तिरानवेवाँ ऋध्याय

मार्क्स एवेय ने कहां — तदनन्तर अनस्क तीर्थ की यात्राकर वहाँ स्नान करें । वहाँ के स्नान करने मात्र से मनुष्य नर्क का दर्शन नहीं करता । हे पायहुनन्दन । उस अनस्क तीर्थ के साहास्य को द्वेम पुनी । हे राजेन्द्र । उस पित्र तीर्थ में जिसकी हिंदुयाँ फेंको जाती हैं, वह मनुष्य पुनर्थन्म में अतिरूपवान होता है तथा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं । तदनन्तर गोतीर्थ की यात्रा कर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है । हे राजेन्द्र । तदनन्तर उत्तम कृषिता तीर्थ की यात्रा करें । हे राजेन्द्र । तदनन्तर उत्तम कृष्य सहस्र गोदान का फल शाव करता है । ज्येष्ठ के महीने में — विशेषतः चतुर्वरी तिथि को — उस तीर्थ में उपवास रख जो मनुष्य किया गाय का दान देता है । युत से दीपक जला एत द्वारा यिव का स्नान करा, एत समेत वेल का मोजन कर अन्त में प्रदक्तिया कर, घरटा एवं सभी आस्पर्यों से आम्पित कपिला का दान दे मिक्तर्वक शिव की पूजा कर जावस्यों को मोजन कराता है । विशेषकर अंगास्क की नवानी तथा अमावास्य।

को स्नान कराता है वह भावी जन्म में धुन्दर श्राकृतिवाला होता है। धृत द्वारा लिंग का स्नान करा भक्ति-पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा कर मनुष्य सेकड़ों की भीड़ के साथ पुष्पक्र विभान द्वारा शिव का स्थान प्राप्त करता है, जहाँ जाकर उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं श्रीर श्रव्हायकाल पर्यन्त जिस शकार शित जी विहार करते ंहैं उसी प्रकार वह भी विहार करता है। फिर जब कर्मों के सपीग से मृत्युत्तोक में आता है तो परमोच्च-कुल में श्रति स्वरूपवान, तथा धर्मिष्ठ राजा होता है । हे राजेन्द्र ! तद्वपरान्त श्रति उत्तम ऋषितीर्थ । की यात्रा करें, जहाँ तृरण्विन्दु नामक ऋषि शाप के कारण दाध हुए थे, किन्तु उस तीर्थ के. प्रभाव से वे वहाँ सापमुक्त हुए थे । हे राजेन्द्र ! तदनन्तर उत्तम गगेश्वर नामक तीर्थ की यात्रा करें। श्रावरा के महीने में कृष्ण पत्त की चतुर्दशी तिथि को वहाँ के स्तान मात्र करने से मनुष्य हदलीक मैं पूजित होता है, वहाँ पर पितरों का वर्षण कर मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त होता है । गगेश्वर तीर्थ के समीप में उत्तम गुगाबद्दानामक तीर्थ है, वहा किसी विशेष कामना से अथवा निष्काम भावना से मनुष्य स्नानकर अपने जन्म भर के पापी से छुटकारा पाता है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । उम पवित्र तीर्थ में स्नानकर मनुष्य वहाँ जाता है जहाँ राफर का निवास है । सर्वदा पर्व के दिनों में वहाँ स्नान करना चाहिये । वहाँ पितरी का तर्पण करने से ग्रदभीध यज्ञ को फल प्राप्त होता है । महात्मा सकर ने प्रयाग में स्नानादि का जो फल देखा है वहीं सर गगावदन के सगम तीर्थ में भी देखा है। उस तीर्थ के पश्चिम श्रीर, श्राधिक दूर पर नहीं, दशास्त्रमेध-जनन नामक तीनों लोकों में विख्यात तीर्थ है, माद्रपद महीने की श्रमावास्या तिथि को एक रात्रि का उप-वास कर मनुष्य वहाँ जाता है जहाँ राकर का निवास है। सर्वदा पर्व के दिनों में वहाँ स्नान करना चाहिये। पितरों का तर्पण कर वहाँ मनुष्य अश्वमेष यज्ञ का फल माप्त करता है। दराइनमेश तीर्थ की पश्चिम दिशा में ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भूगुजी ने सहस्र दिव्य वर्षों तक शिव जी की श्वाराधना की थी, उस समय उनका शरीर विलों से जर्जरित तथा पत्तियों का वोंसला-सा वन रहा था । उन्हें ऐसा देख पार्वती तथा शंकर जी परम विहिनत हुए थे। पार्वनी ने देवदेव से पूछा था—'हे महेरवर ! इस मकार हिथत यह कीन हैं ? कोई देवता हैं या दानव हैं १ गा१-२५॥

महेडबर ने फहा—'हे पिये ! यह बाहाणों में श्रेष्ठ श्रुग नामक द्यनि हैं, समाधितीन हो ये मैश प्यान कर रहे हैं ।' शिव जी की बात द्यन देवी ने हैंसते हुए महादेव से कहा—'तपस्या करते करते इनकी शिक्षा धूएँ के समान हो गई है किन्तु तम भी तुम सन्तुष्ट नहीं हो रहे हो, श्र्यतः इससे निस्तन्देह यह सिद्ध होता है कि तुम कितनी कठिनाई से श्रमुकूल बनाये जा सकते हो ! ॥२६-२७॥

महेदवर ने कहा-—'हे महादेवि! तुम यह नहीं जानती, ये ग्रांन कोघ से भरे हुए हैं। देखो, इनके कोध को दिखलाकर दुन्हें विश्वास दिला रहा हूं। ऐसा कह महादेव ने धर्मरूप चृप का स्मरण किया, स्मरण करते ही चृपभ शीघ जयस्थित हुआ और मनुष्य वाणी में बोलते हुए कहा—'हे प्रभो। मेरे लिए-क्या थाजा कर रहे हो १ ॥२८-२६॥

भगवान ने कहा- 'इस विल नो तुम सन हालो श्रीर इस ब्रावरण को नीचे पृथ्वीतल पर

िगरा दो। शिव के ऐसे आदेश पर योगशुद्रा में लीन भूगु को उस बूपम ने नीचे ढकेल कर गिरा दिया, जिससे उसी चाय अति कुद्ध एवं सन्तस हो हाथ को उठा उन्होंने बूपम को 'अरे बूपम। कहाँ जा रहे हो।' ऐसा कहते हुए यह शाप दे दिया कि 'आज मैं आति क्रोप से तुग्हारा नाश किये देता हूँ।' मुनिवर भूगु जी इस प्रकार अपमानित हुए और बूपम ऊपर आकाश में चना गया। उसे आकाश में जाते देख ब्राह्मए ने सोचा कि यह नया अद्भुत बात है ? उसी खबसर पर ऋषि के आगे हँसते हुए भगवान रुद्र उपस्थित हुए। शिव के तीसरे नेत्र को देख मुनि विद्वल हो प्रथ्वी पर गिर पड़े और दवड की भांति प्रथ्वी पर पड़े-पड़े परमेशवर की स्तुति करने लगे। ॥३०-३३॥

'हे सुवनों के स्वामी ! प्रभो ! तुम संसार के असीत पुरुप हो, सभी भूतों के स्वामी भवीद्भय, . दिव्यस्वरूप तुमसे में कुछ विज्ञापित ( निवेदित ) कर रहा हूं। अवनपते ! तुग्हारे गुणों के समूहों का' कीन मनुष्य वर्णन कर सकता है, सर्पराज वाधुकि को भौति कोई यदि किसी तरह सहस्रपुत भी हो जाय तब भी तुम्हारी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता । हे रांकर । यह जानते हुए भी मैं भक्ति के कारण तुम्हारी स्तुति करने को उचत हुन्ना हूँ । हे भगवन् । में न्नापके चरखों में पड़ा हूँ, मेरी यह दिदाई जुना कीजिए। हे देव ! तुम. सस्व, रज एवं तम—-तीनों गुर्हों से युक्त सृष्टि की स्थिति उत्पत्ति तथा विना**रा** करनेवाले हो । हे अवनेववर । अवनपते । तुम्हें छोड़कर जगत् में खन्य कोई देवता ऐसा नहीं हे । यम, नियम, यज्ञ, दोन, वेदाभ्यासं, भारणा अथवा योग-ये सभी आप की भक्ति के सहसर्वे अंग की भी बुराबरी नहीं कर सकते ? उच्छिष्टरस, रसायन, खड़ा, श्रांजन, पादुका, विवर-सिद्धि श्रादि बिह्न इस जन्म में शिव के यत करनेवालों के प्रत्यन्त चिह्न देखे जाते हैं । देव ! यद्यपि तुम्हारा भक्त तुम्हें दुष्टता के भाव से श्रमि-भूत होकर नमस्कार करता है; पर तुम उसकी भी श्रमिलापाओं को तो पूरा करते ही हो । हे नाथ ! इस सांसारिक दुःखों एवं द्वन्द्वों को दूर फरनेवाली एवं मोक्त प्राप्ति की साधन रूप मक्ति को दुमने बना दिया है। दूसरे की स्त्री तथा दूसरे के धन के लोलुप, एवं दूसरे के श्रापमान जिनत सन्ताप से सन्तप्त, परमुखापेची मेरे जैसे की हे परमेश्वर ! तू रचा कर । मिथ्या अभिमान में जले हुए, च्राय भर में नष्ट होनेवाले शरीर से शोभित, ऋर कर्म में निरत रहनेवाले, कुमार्ग की घोर ध्रमिमुख तथा गिरे हुए सुम्प्तको तुन पाप कर्म से बचाओ । हे शंकर ! सुम्प्त जैसे बासायों के साथी दोन को, भी जिसकी सभी आशाएँ बन्धुवर्गी ने ही दृषित कर दी हैं, तृष्णा इतना नयों परेशान कर रही है ? तुम इस नृष्णा को ग्रीघ ही हर लो श्रोर नित्य निवास करनेवाली ( चिरस्यायिनी ) लक्ष्मी (ग्रान्ति) सुभी दो । सद एवं मोह के पार्शों को मेरे समीप से काटकर त्रालग कर दो, हे महादेव ! मेरा निस्तार करो ।' इस करुगाभ्युदय नामक सभी श्रमितापात्रों को पूर्ण करनेवाले दिव्य स्तोत्र का पाठ जो मक्तियुक्त हो करता है, उसके उपर शिव जी उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं, जैसे भृगु के ऊपर प्रसन्न हुए थे। ॥३४-४५॥

ईश्वर ने कहा---'वत्स ! मैं तुम पर परम प्रसन्न हूँ, मनोवाञ्चित वरदान माँगो।' ऐसा कह पार्वती समेत भगवान् शकर ने भृगु को वरदान देने का निरुचय किया । ॥९६॥

• भृगु ने कहा — हे देवेश ! यदि ध्याप सचमुच मुक्तपरं सन्तुष्ट हैं श्रीर वास्तव में वरहार देना चाहते हैं तो हे देश ! में ठद्र का भली भौति जाननेवाला हो बाऊँ तथा यह तीर्घ स्थान मेरे नाम र प्रसिद्ध हो बाय । ॥४०॥

ईस्व**र ने फ़हा—**'नियेन्द्र ! ऐसा ही होगा श्वत्र तुम्हें कोय नहीं होगा। तुम्हारे पिता श्रीर पुत्र हें कभी फलहर नहीं होगा, या पेत्रय स्थापित होगा। तभी से ब्रह्मा आदि सभी देवगण किलसें के साथ इस भुगु के तीर्थ स्थान की, वहाँ सान्तात् शिव वी सन्तुष्ट हुए थे, उपासना करते हैं । उस तीर्थ के दर्शन मात्र करने से वे शीघ्र ही श्रपने पापकर्मों से छुटकारा पा जाते हैं। श्रपने व्यधीन रहनेवाले या पराधीन रहनेवाले-कोई भी जन्तु यदि वहाँ मृत्युलाभ करते हैं तो गुद्ध से श्रति गुद्ध उनकी गति होती है. इसमें तनिक'भी सन्देह नहीं । यह विपुल चेत्र सभी पापक्रमों का विनाश करनेवाला है । उस मृगुतीर्थ में स्नान करनेवाले प्राया स्वर्ग प्राप्त करते हैं, जो वहाँ मरते हैं ये पुनः जन्म नहीं धारण करते । उस तीर्थ में जाकर जुते, खाता, अल, सुवर्ण तथा भोजन का यथाराक्ति दान करना चाहिये, वहाँ दैने से वे सभी अन्यसत प्रदान करनेवाले हो जाते हैं । सूर्य प्रहरा के व्यवसर पर जो प्राची व्यवनी इच्छा से दान करता है, उसे दान व्यन्तय फल मदान करनेवाला हो जाता है । चन्द्र तथा सूर्य भहुए के व्यवसर पर जो फल व्यमरकाटक तीर्थ में प्राप्त होते हैं, वे ही सब मृगुतीर्थ में भी होते हैं, इसमें तिक भी सन्देह नहीं । दान, फर्म, यज्ञ तथा तपस्या—सभी नष्ट होनेवाली हैं, किन्तु हे युधिष्ठिर। उन भृगु के तीर्थ में की गई तपस्या कभी नष्ट होनेवाली नहीं है, जिनकी उप तपस्या से सन्तुष्ट होकर राकर जी ने वरदान दिया था। है राजन् ! वह भूगु का परम पवित्र तीर्थ. जहां पर भगवान् महेश्वर सन्तुष्ट हुए थे, तीनों लोकों में विख्यात है। वहाँ महादेव जी का सिवधान नतलाया जाता है । महादेव जी नै इस प्रकार की शांतें पार्वती जी से कहीं थीं कि इस श्रांति उत्तम भृग्तीर्थ को जो मनुष्य नहीं जानते ये विष्णु की भाषा से वियोहित हैं, मूट है । हे राजन् । यह दिव्य भृगुतीर्थ नर्मदा नदी पर व्यवस्थित है । इस भृगुतीर्थ के माहात्म्य को जो मनुष्य सुनता है, यह सभी . पापकर्मी से छुटकारा पाता है तथा शिवलोक को जाता है । हे राजेन्द्र ! तदनंतर व्यति उत्तम गीतमेश्वर तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये, है राजन् ! वहाँ स्नान कर उपवास में पारावण रह मनुष्य सुवर्णनय विमान द्वारा प्रवलोक में पूजित होता है । है राजन् ! तदनन्तर धीतपाप नामक सेत्र की यात्रा करनी चाहिये. जिसका निर्माण नर्मदार्मे शिव के नान्दी ने किया था, वह तीथ सभी पाप कर्मों से शुक्ति दिलानेवाला है। उस पवित्र तीर्थ में स्नानकर मनुष्य ब्रह्मस्या सरीसें घोर पापों से छूट जाता है । हे राजन् ! उस तीर्थ में जो मनुष्य प्राण्यत्वाग करता है वह चतुर्भुज एव विनेत्र होचर शिव के समान पराजनशाली होता है, . इस प्रभार शिव के तुल्य पराक्रमशाली हो वह दस सहस्र करवां तक स्वर्ग में निपास करता है। इस दीर्घ · पालीन श्रविध को सभाप्त करने के बाद वह पृथ्वी मगडल का एकच्यत्र समार् होता है। हे सबेन्द्र 1 वदनन्तर श्रति श्रेष्ठ परगदी नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिने । मार्करदेव जी ने प्रयागतीर्थ के माहात्म में जितने पुराय का वर्णन किया है, है राजन् ! वे सर पुराय स्तान करने नात्र से इस टीर्थ में मनुत्य की

मिलते हैं। भारपर महीने में शुक्त च 3र्दशी तिथि को एक रात का उपवास रख उस तीर्थ में स्नान करे, ऐसा करनेशते को यभदूत नहीं बाँधते श्रीर वह रुदलोक को प्राप्त करता है। हे ! राजेन्द्र सभी पापों को नष्ट करनेवाले हिरएयद्वीप नाम से विस्त्यात उस तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये जहाँ भगवान् जनार्दन की सिद्धि प्राप्त हुई थी । हे राजन् । उस पवित्र तीर्थ में स्नान करनेवाला प्राणी धन तथा रूप से युक्त होता है । हे राजेन्द्र । तदनन्तर श्रति महान् कनलल नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये । हे नराधिय । उस पवित्र तीर्थ में गरुड ने तपम्या की थी, वह तीनों लोकों में सुनिसद्ध तीर्थ है, वहीं योगिनियों का निशस स्थल है, जो योगियों के साथ कीडा करती हैं तथा शिव के साथ नृत्य करती हैं। हे राजन् । उस पवित्र तीर्थ में स्तान करने से मनुष्य रुदलोक में पूजित होता है। हे राजेन्द्र ! तदनन्तर श्रति उचन हंस तीर्थ की यात्रा करे, वहीं पर हँसगण मुक्त होकर स्वर्ग को गये थे, इसमें सन्देह नहीं । हे राजेन्द्र ! तदनन्तर वाराह तीर्थ की यात्रा-करनी चाहिये, जहाँ-पर परमेश्वर जनार्दन को सिद्धि मिली थी ग्रीर वे वाराह रूप में पूजित हुए थे। विशेषकर द्वारगी तिथि को वासह तीर्थ में स्नानकर मनुष्य विष्णुलोक की पाप्त करता है तथा नरक का कभी दर्शन नहीं करता । हे राजेन्द्र । तत्पश्चात् प्रति उत्तम चन्द्र तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये । विशेषकर पृर्शिमा तिथि को वहाँ स्नान करना चाहिये । वहाँ के स्नान मात्र के करने से मनुष्य चन्द्र-लोक में पूजित होता है। नर्भवा के दक्तिणी द्वार पर कन्या नामक विख्यात तीर्थ है, शुक्त पत्त की नृतीया तिथि को वहाँ स्नानकर ईरान शिव को प्रणाम करे, ऐसा करने से बिल प्रसन्न होता है ! उस स्थान से श्राकारा मंगडल. में दिव्य हरिश्चन्द्रपुर उस समय दिखाई पड़ता है, जिस समय श्राकारा इन्द्रधनुर से श्राच्छन रहता है श्रीर सभी नागरिकों ?....के शरीर गुप्त ?...हो जाते हैं । नर्मदा की जलराग्रि वृत्तों को दुया देगी और इसी स्थान पर मेरा निवास होगा--पेसा विष्णु भगवान ने शंकर से कहा था । इस दीपेश्वर नाृश्क तीर्थ में स्नानकर मनुष्य पर्याप्त प्रवर्ण प्राप्त करता है। हे राजेन्द्र ! तदनन्तर कर्या तीर्थ के प्रन्दर संगम की ,यात्रा करे, वहाँ के केवल स्तान करने से मनुष्य पार्वती का उत्तम लोक पाप्त करता है। तत्परचात् सभी तीर्थों में श्रेष्ठ देव तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये। हे राजेन्द्र ! वहाँ के स्तान करने से मनुष्य देवताओं के साथ भातन्द पाष्ठ करता है । हे राजेन्द्र । तत्परचात् श्रति पवित्र शिखि तीर्थ की यात्रा करे, वहाँ पर जो दान दिया जाता है सब फोटि गुना परिणाम देनेवाला होता है, अमावास्या तिथि के तीसरे पहर में वहाँ स्नानकर, यदि एक ब्राह्मण को भोजन कराये तो उससे कोटि ब्राह्मणों के भोजन कराने का पुरुष प्राप्त होता है। है राजेन्द्र ! उस भूगुतीर्थ में एक कोटि तीर्थों की अवस्थित है जो कोई भनुष्य निष्काम भावना से अधवा किसी विशोप कामना से युक्त हो वहीं स्नान करता है, वह श्रश्वमेय यज्ञ का पुरुष प्राप्त करता है तथा देव-ताओं के साथ आनन्द का अनुभव करता है। उस पवित्र तीर्थ में मुनिपुङ्गव मृतु की परम सिद्धि प्राप्त हुई थी. महात्मा रांकर वहीं श्रवतार घारण करते हैं । ॥४७-८६॥

श्री मास्य महापुराण में नर्मदा भाहात्म्य नामक एक सौ विरानवेवाँ श्रच्याय समार ॥१८३॥

## . एक सी चीरानवेवाँ ऋध्याय

मार्कण्डेय ने रहा —हे राजेन्द्र । तदनन्तर श्राति पीत्र श्रद्धरोशवर तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये, वहाँ स्थित देव का दर्शन मात्र करने से मनुष्य सभी पापां से मुक्त हो जाता है । हे राजेन्द्र ! तत्पश्चात् उत्तम नर्भदेश्वर तीर्थ को जाय, राजन् । वहाँ स्नान करने से मनुष्य स्वर्गलोक में प्रजित होता है । तदनन्तर प्रारा तीर्थ की यात्रा करे तथा वहाँ पर स्नान करें, ऐसा करनेवाला मनुष्य सुन्दर, दर्शनीय तथा सभी धन-धान्यों से युक्त होता है । तस्पश्चात् शाचीनकाल में नहा द्वारा निर्धित पैनामह नामक तीर्ज की याना करे. वहाँ जाकर मनुष्य स्नानकर भक्तिपूर्वक पितरों को पिएडदान करे। वहाँ पिनरों के उदेश से विल तथा करा से विभिश्रित जलाज़िल दे। उस तीर्थ के प्रभाव से वहाँ के सभी कार्य प्रान्य पुरुवदायी होते हैं । जो मनुष्य सावित्री तीर्थ में पहुचरर स्वान करता है, वह अपने समस्त पापों को नष्टकर प्रक्षलोक में पूजित होता है । तदनन्तर परम रमग्रीक मनोहर नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये, हे राजन । उस पवित्र तीर्थ में स्नानकर मनुष्य यितरों के लोक में यूजिन होता है । हे राजेन्द्र 1 तदनन्तर आदि पवित्र मनोहर तीर्थ भी यात्रा करे, राजन् ! उसमें स्नान करने से मनुष्य शिवलोक में पूजित होता है । हे राजेन्द्र 1 तत्पश्चात व्यति पवित्र कुजतीय की वात्रा करे, वो सीनों लोकों में सभी पापी को विनण्ट ररनेशला विस्यात है । हे नराधिप ! जिन-जिन कामनाश्रों की श्रमिलापा, पशु पुत्र एव धन पास करने की श्राका-ह्माएँ मनुष्य को उस पवित्र तीर्थ में होती हैं, वे सभी उस तीर्थ में स्नान करने से पाप्त हो जानी हैं। हे राजेन्द्र l तदनन्तर त्रिद्रगुज्योति नाम से विख्यात पवित्र तीय की यात्रा करे, जहाँ पर ऋषि की रन्यायों ने ऋति उत्तन नतों को निमाते हुए परम तपश्चर्या नी थी, उनकी यह हार्दिक श्रामिलाया थी कि सनों के पित अव्यय भगवान् राज्य ही हों। उन सब की तपस्या से सुपसन हो दएडधारण कर विकृत मुख महादेव जी उस तीर्थ को पहुँचे थे श्रीर उन कन्याश्री का वरए किया था। वहां पहुंचकर उन्होंन कन्याश्री की वरण करनेवाले ऋषियों से 'कन्यादान करो', ऐसा ६वन अनुरोध किया था। महाराज ! वह पित्र तीर्थ ऋषिकत्या के नाम से विख्यात है। हे राजन् ! उस तीर्थ में स्नानकर प्राया सभी पापों से मुक्त हो जाता है। है राजेन्द्र ! तद्परान्त स्वर्णिविन्दु नाम से विख्यात पवित्र तीर्थ की यात्रा करे, राजन् ! उस तीर्थ के स्नान, करने से मनुष्य कभी दुर्गति नहीं देखता । तत्परचात् अप्पारेश नामक तीर्थ में जाकर स्नान करे, वहां पर स्नान करनेवाला प्राची श्रयसराओं के साथ नागलोक में विहार करता है। हे राजेन्द्र ! तत्परवात् श्रति पवित्र नरक नामक तीर्थ को आय और स्नानकर महादेव की पूना करे, ऐसा करने से यह नरक का दर्शन नहीं करता । तदुपरान्त उपनास करते हुए मनुष्य भारम्ति नामक तीर्थ की यात्रा करे, इस पनित्र तीर्थ में, जो रामर वा पवित्र तीव है, पहुंच कर विरूपाच की पूचा कर जनुष्य रुद्रलोक में पूचित होता है । इस पित्र भारतभृति तीर्थ में स्नानकर जहा वहीं भी पाण त्याग तर देने गले को गए। की अध्यत्तता प्रष्ठ होती है, इसमें तनिक भी सादेह नहीं। काविक के महीने में महेरवर की अर्चना करनेवाले को अरवनेथ से दस

गुना श्रधिक पुरव पाप्त होता है, ऐसा परिडत लोग कहते हैं। उस पित्र तीर्थ, में घुनपूर्ण सी द्वीपों क दान करे, ऐसा करनेवाले सूर्य के समान तेजहरी निमानों पर श्रिधिस्ट हो रांकर के लीक को प्राप्त करते हैं इस तीर्थ में जाकर जो मनुष्य शंख, कुन्द के पुष्प श्रयमा चन्द्रमा के समान श्वेत वर्ण के वृषम की दार करता है, वह बुपयुक्त यान पर सवार हो कर रुद्रलोक को जाता है। हे नराधिप ! इस पवित्र तीथ में जो मनुष्य एक धेनु का दान करता है, तथा दूच में बनाये गये मधुसंयुक्त चावल तथा ऋत्यान विविष प्रकार के भक्ष्य पदार्थों को अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को खिलाता है, वह सब इस तीर्थ के प्रभाव से कोटिगुना श्रिथिक फल देनेवाला हो जाता है । पुग्यसिलजा नर्मदा का जल पानकर बृपभध्वज रांकर की पूजा कर मनुष्य उस तीर्थ के प्रमाव से किसी भी दुर्मति को नहीं देखता । इस पवित्र तीर्थ में व्याकर जो पाणो पाणों को छोड़ते हैं वे सभी पापकर्गों से मुक्त होकर शंकर के लोक को पाप्त करते हैं 1 है नराधित 1 उस परित्र तीर्ध में जो प्राय्ही जज्ञ में "परेश करता है वह हंसयुक्त यान द्वारा ब्रग्न-लोक को जाता है ऋौर तब तक स्वर्ग में पृजित होता है जब तक चन्द्रमा, सूर्य, हिमबान, पर्वत तथा समुद्र विद्यमान हैं एवं गंगा श्रादि पवित्र नदियाँ प्रवाहित हो रहीं हैं । हे नराधिप ! उस पवित्र तीर्थ में जो प्राणी अनग्रन करता है, राजेन्द्र। फिर वह कभी गर्भ में निवास नहीं करता। हे राजेन्द्र! तदनन्तर ऋति उत्तम श्रापाड़ी तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये । हे राजन् । उस श्रापाड़ी तीर्थ में स्वानकर मृतुष्य इन्द्र का श्राधा श्रासन मह्या करता है। तरुपरान्त खियों के पर्म पवित्र सभी पापों को दूर करनेवाले .सीर्थ की यात्रा करनी चाहिये । वहाँ पर भी स्नान करने से निश्चय ही गर्णों के स्वामित्व की प्राप्ति होती है । एररडी तथा नर्मदा नदी का संगम तीर्थ तीनों लोकों में सुनिमद्ध है, वह श्रति पुरवदायी तथा सभी पापों का विनाश करनेवाला है। है राजेन्द्र । वहाँ जाकर नित्य कर्मों को सम्पन्न कर उपवास करता हुआ। प्राणी ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाता है । हे राजेन्द्र ! तत्परचात् पुरवसितज्ञा नर्भदा तथा समुद्र के संगम स्थल की यात्रा करे जो ं जामदग्न्य तीर्थ के नाम से सुनसिद्ध है, वहीं पर भगनान् जनार्दन को सिद्धि प्राप्त हुई थी, वहीं पर इन्द्र ने अनेक महान् यज्ञों का अनुष्ठान कर देवताओं के स्मामित्व की शांति की थी। हे राजेन्द्र ! उस नर्मदा तथा समुद्र के संगम स्थल पर स्नानकर प्राणी व्यक्वमेव के तिगुरी पुण्य को प्राप्त करता है । परिचम के समुद्र की सिंघ मूमि पर स्वर्गद्वार विषटन नामक तीर्थ है, हे राजन् । वहाँ पर गम्धवौँ समेत सभी देवगण्ल, ऋषियून्द, सिद्ध तथा चारण तीनों सन्ध्याओं में देवदेव विमलेश्वर महादेव की आराधना करते हैं । वहाँ पर स्नान करनेवाला पाणी रुदलोक में पृत्रित होता है । उस विमलेश्वर देव से बढ़ हर मुभावशाली कोई तीर्थ न तो था श्रीर न होगा, वहाँ प्र उपनास रखकर जो प्राणी विमत्तेश्वर का दर्शन करते हैं .वे सात जन्म में किये गये पार्गे से एक होकर शिव के लोक को प्राप्त करते हैं । हे राजेन्द्र | तदुपरान्त अति उत्तम कीशकी नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये । हे राजन् ! वहाँ पर स्नानकर एक रात का उपवास रख जो शाएी मन तथा श्राहार्राखा को वरा में रख निवास करता है वह इस तीर्थ के प्रमाव से बढ़ाहत्या से छुटकारा पाता है । जो मनुष्य स ।गरेश्वर तीर्थ का दर्शन भात्र कर लेता है वह सभी तीर्थों के स्नान का पुरूष प्राप्त करता है । उस प्रित्र

तीर्थ के एक योजन विस्तार तक भैंगरों में शिव जी का निवास रहता है, यही कारण है कि उसके देखते से निस्सन्देह सभी तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। ऐमा कार्नेशला मनुष्य सभी पापें से मुक्त ही शिव के लोक की प्राप्त करता है। है राजन् ! नर्मदा के पित्र सगर से लेकर व्यवस्करण्डक पर्वत तक कुल दस करोड़ तीर्थ कहे गये हैं। एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ के अन्तर में करोड़ों विद्वान, ऋषिगणां ध्यान में निवस रहकर व्यक्तिहोत्र व्यादि करते हुए निवास करते हैं। है राजेन्द्र ! उन परम थिद्वान, ऋषिगणों से सेवित ये दस करोड़ तीर्थ व्यभीत्मित कार्यों की पृत्ति करनेशले हैं। जो कोई मनुष्य श्रद्धार्य्वक इस तीर्थों के माहात्त्य का पाठ करता है अध्या श्रमण करता है, हे पाण्डव ! उसकी समस्त तीर्थवन्द स्वयमेव स्नान करवाते हैं तथा पुण्यसिलता नर्मद्र सर्वद्ध उस पर प्रसन रहनी है — इसमें सन्देह नहीं। उसके कपर शिव जी तथा महानुनि मार्करोड़ेय भी सन्दुष्ट रहते हैं। यदि बच्चा की इपका पाठ या श्रमण करती है तो वह पुत्र प्राप्त महानुनि मार्करोड़ेय भी सन्दुष्ट रहते हैं। यदि बच्चा की इपका पाठ या श्रमण करती है तो वह पुत्र प्राप्त करती है, जुरूप से सान्दुष्ट रहते हैं। यदि बच्चा की प्रति होती है श्रीर भी जो कोई जिस फल की इच्छा रखते हैं इस से वह सब गात करती हैं, इसमें तिनिक भी सन्देह का श्रवसर मही है। जाक्तण वेद ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञिय विजयी होता है, वैस्य व्यापार में लाम पाठा है, शुद्ध को सन्नति प्राप्त होती है, मूर्ल विचावान होता है। जो कोई मनुष्य इन माहात्म्य का तीनों सन्ध्या के श्रवसरों पर पाठ करता है वह कभी नरक का दर्शन नहीं करता तथा श्रपने प्रिय जनों से कथी वियुक्त नहीं होता! १-५१॥

श्री मास्य महत्पुराख में नर्पदा माहास्य नामक एक सी चीरानवेवाँ श्रध्याय समास । ॥१८४॥

## एक सौ पंचानवेवाँ अध्याय

स्त ने कहा — ऋषि मृत्य । इन प्रकार व्योंकार का वर्णन मुन मनु ने उस समुद्र में मस्य रूप से अवस्थित देवदेव मगवान् विष्णु से पूका —॥१॥

मनु ने कहा — हे प्रभी ! अब मुफते करिपों का नाम, गोत्र, वरा, अवनार तथा प्रवरों दी समानता तथा विषयता — विस्तारपूर्व के बनलाइये ! स्वायम्भूत मन्वन्तर में महादेव के शाप से जब करियार शिपित हुने थे, तब उनकी वैशस्त्र मन्वन्तर में पुनः उत्पत्ति किस प्रकार हुई? इने मुफ्ते बनाइये ! दल प्रजापनि की सन्तानों से उत्पत्न होनेनाली प्रजायों का वर्णन सुमते की जिये तथा उसी प्रसा में भूगु के वर्ग मा विस्तार किस प्रकार हुआ — इमका भी वर्णन की जिया। ॥२-४॥

मतस्य ने कहा—राजन् । इस मन्वन्तर में तथा इसके पूर्वनी वैतस्त्रत मन्यन्तर में घटित हुए परमेप्टी ब्रह्मा के चरित्र का वर्णन में कर रहा हैं। महादेव के शाप से स्वयमेव व्यपने-व्यपने घरीरों को स्थाग कर परिपाण पुनः महास्ता ब्रह्मा के व्यप्ति में हवन किये गये शुक्त से उत्सन हुए हैं। राजन्। भावीन काल -में पृक्ष्वार देवताओं की माताओं तथा देवागनाओं को देखकर परमेप्टी ब्रह्मा का वीर्य च्हरण हुआ था, उसे द्रह्मा ने श्राम्त में हवन कर दिया था, जिससे सर्वत्रथम नहातेजस्त्री तपोनिधि मृगु ऋषि की उत्पत्ति हुई थी। श्रंगारों में श्रागिता भरापि हुए थे, श्रामि की लपटों से श्रात्रि तथा किरणों से महातपस्त्री मरीचि उत्पन्न हुए थे। केरों से कपिश वर्ण के महातपस्यी पुलस्य व्यटिप उत्पन्न हुए थे। लटकते हुए लम्बे केरों से महातपस्यी पुलह न्द्रपि पैदा हुप थे । श्रम्नि के वर्स (सार भाग) से तपोनिषि वसिष्ठ जी उत्पन्न हुए थे । महर्षि भृगु ने पुतीमा ऋषि की सुन्दरी कन्या को ली रूप में ग्रहण किया था। उसमें भृगु के बारह यज करनेवाले देव स्व-रूप पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे थे भुवन, भीवन, सुबन्य, सुबन, कतु, वमु, मुद्धां, त्याज्य, वमुद, प्रभव, अन्यय तथा दहा। ये बारही पुत्र भूगुं के नाम से पुकारे जाते हैं। तदनन्तर भृगु ने पौन्नोनी में देवताओं से कुछ श्रम्च . श्रेणी के बाक्षणों को उत्पन्न किया था। उनके नाम महाभाग्यगालो चेवन तथा श्राप्नुगन हैं। श्राप्नुवान के पुत्र स्त्रीर्व, तथा स्त्रीर्व के पुत्र जनदक्षि हुए। इन मृतु के समस्त पुत्रों से उत्पन्न होनेवाले महाभाग्यशाली ऋषियों के गोत्रकर्चा ऋषि ही कहे बाते हैं। अति तेबह्वी भृगु के गोत्रकर्चा उन ऋषियों का वर्णन कर रहा हूँ । मृगु, च्यवन, श्राप्नुवान, ग्रोर्व, जमदग्नि, वास्य, दगिड, नडायन, वैगायन, वीतिहव्य, पैल, शीनक, शीनकायन, जीवन्ति, ऋावेद, कार्पीण, वेहीनरि, विरूपान्त, रीहित्यायनि, वेश्यानरि, नील, लुब्ब, सायर्णिक, विष्णु, पौर, वालाफि, ऐलिक, व्यनन्तभागिन, मृग, मार्गेय, मार्कयड, जविन, नीतिन, मेराड, माराडव्य, माराड्क, फेनप, स्तनित, स्थलिएड, शिसावर्ण, शार्कशान्ति, जालिध, सीधिक, जुम्य, बुत्स, मीद्गलायन, माङ्गायन, देवपति, पाराङ्गोचि गालव, सांक्रत्य, चातिक, सापि, यज्ञपिराडायन, गाःग्यीयण, गायन, गार्हीयण, गोष्ठायन, वाद्यायन, वेशम्यायन, वेकिशिनि, राष्ट्रीय, याज्ञीय, भाष्ट्रीकार्याश, लालाटि, नाकुलि, लीव्हियय, परिमयहल, श्रालुकि, सीचिक, कौरस, पैंगलायनि, सारवायनि, माल्यायनि, कौटलि, कीचहस्तिक, सीह, सोक्ति, सकीवाद्ति, कौसि, चान्द्रमसि, नैकजिह, जिह्नक, ज्याध्याज्य, लीहवैरिश, शारद्वतिक, नेतिष्य, लोलाज्ञि, चलकुराडल, वांगायनि, त्रानुनति, पृर्शिमार्गतिक तथा त्रसङ्ग्त् । साधारणतः इन ऋषियों के ये पांच प्रवर कहे जाते हें---भृगु, च्यवन, श्राप्नुवान, श्रीचे तथा जनदिन । श्रव इसके बाद श्रन्यान्य भृगु वंश में उत्पन्न होनेवालों का , वर्णन कर।रहा हूँ, सुनो ! जनदिन्न, विद, पौलस्त्म, वैजमृत्, उभयजात, कायनि, खाकरायन, श्रीवेष तथा भारत । इन हे तीन विम्निलिखित शुभ प्रवर्ष कहे जाते हैं, भृगु, च्यवन तथा आपनुपान । इन ऋषियों के वर्शों में परस्पर विवाह कर्म निषद्ध है। भृगुदास, मार्गपथ, ब्राम्यायिंग, कटायिन, श्रापस्तम्ब, त्रिल्व, नैकशि, कपि, आप्रिपेश, गार्दभि, कार्दमायिन, आश्वायनि तथा रूपि । इनके प्रवर निमन पाँच ऋषियों के कहे गये हैं--भृगु, च्यवन, श्राप्तुवान, श्राष्टिषेण तथा रूपि। इन पाँचीं प्रवर वालों में परस्पर निवाह निषिद्ध है । यस्क, वीतिहन्य, मथित, दम, जैवन्त्यायनि, मौज, पिलि, चिल, मागिल, भागवित्ति, कीशापि, काश्यपि, बालपि, श्रमदागेषि, सीर, तिथि, गार्गीय, जात्रालि, पौष्णायन तथा रामोद । इन वग्रवालों के ये निम्न ऋषि पवर कहे गये हें—सृगु, वीतिहत्र्य, रैशस तथा वैशस । इनमें परस्पर. विवाह नहीं होते । शालायनि, साकटान्त, मैत्रेय, खासडव, द्रीणायन, रीकमायिण, श्रापिशलि, कायिन तथा हंसजिद्ध । इनके निम्न ऋषियों के प्रवर कहे गये हैं - मृगु, .बद्ध्यस्व तथा दिवोदास । इनमें परस्पर

विवाह कर्म निषिद्ध हैं। हे राजन् । पकायन, यज्ञपति, मत्त्यगन्य, मत्यहं, सोिर, चीन्ति, कार्दमायनि गृत्समद तथा महान् च्छिपसनक—इन वधवालों के प्रवर निष्म दो च्छिपों के हैं। भृगु तथा गृत्समद्— इन दोनों च्छिपयों के वंधवालों में परस्पर विवाह कर्म निषिद्ध है। हे राजन् ! यरी भृगुवंध में उत्तन महानुभान च्छिपयों के गोत्रकारों का वर्धन है, जिसे में तुम्हें सुना चुका । इनके नामीं के कीर्चन से प्राणी व्यवने किये हुए समग्र पार्षों से छूट जाता है। ॥१-४६॥

थी मास्त्र महापुराण में भृगुवंग प्रवर कोर्चन नामक एक सी पचाननेनाँ ऋष्याय समास्र । ॥१६५॥

## एक सौ झानवेवाँ अध्याय

मत्स्य भगवान् ने कहा — हे राजन् ! मरीचि ऋषि की मुरूपा नामक कट्या आगिरा ऋषि की की थी, जिसके दस पुत्र देवता माने गये है। भारमा, आयु, दमन, दत्त, सर, प्राण, हिंबप्मान, गविष्ठ, ऋत तथा सत्य । ये दस श्रगिरा के पुत्र सोगरस पान ऋरनेवाले देवता कहे गये हैं । इन सर्वेश्वर न्मरियों नी सुरूपा ने उत्पन्न किया था। वृहस्पति, गीतम, न्मरिपन्नेष्ठ सवर्त, उत्तरय, वामदेव, न्मतस्य, न्मरिया— ये सभी ऋषिगया गोत्रकार कहे गये हैं, इनके गोत्रों में उत्पन्न होनेवाले गोत्रकारों को मै बतला रहा हूं, हुनिये । उत्तरव, गौनम, तौलेय, श्राभिजित, सार्यनेमि, सलीमात्ति, चीर, कीप्टिहि, सहकर्षि, सीपुरि, कैराहि, सामलोमिक, पौपाजिति, भागवत, चैशिडब, कारोहक, सवीवी, उपविन्दु, हुरैपिया, बाहिनीपित, वेरााली, कोष्टा, त्रारुणायनि, सोम, स्रत्रायनि, कासोरु, कीग्रल्य, पार्यित्र, रीहिर्ययथिनि, रेवानिन, मूलप, पायञ्ज, स्तण, विश्वकर, अरि तथा पारिकारारि—ये सभी ऋषि कहें बाते हैं, इनके पवरों को सुनी। वे थे श्रमिरा, खुरचोतव्य तथा महान् ऋषि उरेज इन ऋषियों के वंशवाले परस्परं विवाह सम्बन्ध नहीं करते। क्षाचेयार्याण, सौवेष्ट्य, त्राग्निवेरय, शिलास्थलि, बालिशायनि, वैकेपी, बाराहि, बाण्किति, सौटि, तृगुकर्णि, पावहि, ऋारवालायनि, वाराहि, वहिंसादी, शिखायीनि, कारिक, महाकापि, उहुरि, कीचिक, धर्मिन, पुष्पान्वेपि, सोमतन्त्र, प्रश्नतन्त्र, सालडि, बालडि, देवरारि, देवस्यानि, हारिकर्षि, सरिद्मुवि, प्रातेपि, साधमुत्रीवि, गोभेदगन्धिक, मतस्याखामा, मूलहर, फलाहार, गागोद्रिष, कीरुपी, कीरुहोत्रि, नायि, जीरपीरिष्, वैह्नलायनि, आपस्तिमि, मीअवृष्टि, मार्थिपिङ्गलि, महावेजस्वी पैल, राङ्गलायनि, द्वयारुयेय तथा मारुव । हे नृत ! इन ऋषियों के प्रवर प्रथम अगिरां दूसरे बृहस्पति तया तीसरे भारद्वाज ऋषि हैं —यही तीन इनके भवर कहे गरे हैं, इन मोत्रवालों में परस्पर बिवाह कर्म नहीं होते ! कायड्वायन, कोपचम, वास्प्रवसायण, · आप्ट्रस्त्, राष्ट्रियडी, लेन्डािया, सायकायिन, कोधात्ती, बहुवीती, तानक्रन, मनुसबह, लावकृत्, गालिंद्, गाथी, मार्कीट, पौलकायनि, स्कन्दस, बकी, गार्थ्य, स्थामायनि, बजाकि तथा साहरि—इनके निम्न पाँच म्हापि प्रवर कहे गये हैं । महातेजस्वी श्रागिस, देवाचार्य बृहस्पति, अस्त्राज, सर्ग, तथा परमतेजस्ती सैत्य श्रापि ।

न ऋषियों के वंगवालों में परस्पर विवाह कर्म नहीं होता । कपीतर, स्वस्तितर, दालि, शक्ति, पतजलि, भूयसि, जलसिंप, ीन्दु, मादि, कुसीदिक, ऊर्व, राजकेशि, वीपडि, ग्रंसपि, ग्रालि, कलग्रीकग्ठ, कारीरय, काट्य, भान्यायनि, भावास्यायनि, भरदाजि, सोबुधि, लब्बी तथा देवमति । हे राजाश्री में श्रेष्ठ ! इन ऋषियाँ के तीन प्रवर बवलाये गये हैं, ग्रंगिरा, दमबाद्य तथा उरुत्तय—इनके गोत्रवालों में परस्पर विवाह कर्म नहीं होता । संकृति, त्रिमाप्टिं, मनु, संबंधि, विषड, पनातिक, तैलक, बन्त, नारायिण, व्यापिणि, लीनि, गार्य, हरि, गालव तथा अनेह । इन सब के प्रवर अगिरा, संकृति तथा गीरवीति माने गये हैं, इनमें परस्पर विवाह सम्बन्ध नहीं होता । कात्यायन, हरितक, कौत्स, पिङ्ग, हरिडदास, बात्स्यायन, मादि, मौलि, कुवेरिए, भीमवेग, तथा शास्त्रदिम, इन सभी के तीन प्रवर कहे जाते हैं, अगिरा, बहदस्त तथा जीवनाइव, इन श्रमियों के बंगवालों में परस्पर विवाह नहीं होता । बृहदुक्त तथा वामदेव ये भी कीन प्रथर वाले हैं, इनके प्रार ग्रंगिरा, बृहदुक्त तथा वामदेव हैं, इनमें परस्पर, विवाह नहीं होता । बुरसगोत्र में उत्पन्न होनेवालों के तीन प्रवर हैं, श्रंगिस, सदस्य तथा पुरुकुत्स, प्राचीन लोग बतलाते श्राये हैं कि कुरसगोत्रवालों से कुस्सगोत्रवालों का विवाह सम्बन्ध नहीं हो सकता । रथीतर के बंग में उत्पन्न होनेवालों के भी तीन प्रवर हैं, ऋगिरा, विरूपान्त तथा रथीतर, ये लोग ऋगपस में विवाह नहीं कर सकते । विन्तुसिद्धि, शिवमति, जतुरा, कतुरा, महातेजस्वी पुत्रव तथा वैश्वरावरा । हे राजन् । ये सभी तीन ऋषियों के प्रवरवाली माने गये हैं, श्रिगरा, विरूप तथा वृषर्व। इन ऋषियों के वंश में परस्पर विवाह कर्म नहीं होता । महातेजस्वी सात्यभुत्रि, हिरएयस्तिम्त्र तथा सुद्गल ये सभी इन तीन ऋषियों के प्रवर वाले माने गये हैं । ऋगिरा, मस्स्यदाय तथा महातपस्वी सुद्गल । इन ऋषियों के गोत्रों में उत्पन्न होनेवाले परस्पर विवाह नहीं कर सकते । हंसजिह्न, देवजिह्न, त्राग्निजिह्न, विराडव, त्रापाग्नेय, त्राश्वयु, परययस्त तथा दिवनीद्गल । ये सभी तीन प्रवर वाले कहे गये हैं, श्रमिरा, तायिड, तथा महातपस्नी मीद्गल्य इन ऋषियों के नंगुधरों में परस्पर विवाह नहीं होता। व्यपाराङ्क, गुरु, शाकटायन — प्रागाथमा नारी १ मःकंगढ, मरगा, शिव, कटु, मर्करण, नाडायन, तथा स्यामा-यन-ये सभी तीन ऋषियों के अबर वाले हैं श्रंगिरा, श्रजनीट् तथा महातपश्वी कट्य-इनमें परस्पर दिवाह निपिद्ध है। तिचिरि, कृषिम्, महाश्वरूपि गार्म्य-इन सब के श्रंगिरा, चिचिरि तथा कृपिम् नामकं तीन प्रशर छहे गये हैं, जिनमें परस्पर विवाह निषिद्ध है । ऋत्व, सरद्वाज, ऋषिवान, मानव तथा मैत्रवर-इनके श्रागिरा, भरद्वाज, मृहस्पति, श्राप्टि मित्रवर, त्रापिवान् तथा मानव नामक पाँच प्रवर हैं, इनमें परस्पर विवाह कर्म निपिद्ध हैं। मारहाज, हुत, शीक्ष तथा शैशिरेय —ये सभी द्व्यामुप्यायण गीत्र में उत्पन्न कहे जाते हैं, इन सब के श्रागिरा, भरद्वाज, वहस्पति ,मीद्गल्य तथा शैशिर नामक पाँच ऋपि प्रदर माने गये हैं, इनमें परस्पर विवाह निषिद्ध है । इन ऋगिरा के गोत्र में उत्पन्न होनेवाले महानुभाद ऋषियों के गोत्र प्रवर्तकों का वर्णन में तुमसे कर चुका, जिनके नाम का उच्चारण करने से पुरुष अपने सभी पाप-कर्में से छुटकारा पाता है । ॥ ४-५.५॥ श्री मास्त्य महापुराण के प्रवरानुकीर्चन स्सम में अपितरवंशकीर्चन नामक एकसी व्यानवेशी अध्याय समाप्त ।।।१ १ ६॥

# एक सौ सत्तानवेवाँ अध्याय

मत्स्य भगवान् ने कहा—या महिष् यत्रि के वर्ग में उत्पन्न हुए गोत्रक्रां ऋषियों का वर्णन मुम्मसे मुनो । रारायण, उद्दालिक, रीणाक्रिएस्थ, रोकतव, गोरशीवा, गोरितन, चेत्रायण, ग्राध्वय, वाभरस्य, गोपन, ताक्ष्विन्द्र, कर्णानिंद्र, हर्स्शीने, लैटाखि, राहक्तायिन, तैलप, सवैतेय, श्रित्र, गोणिपति, जलद, भगपाद, महातपस्यी सोयुप्पि वधा बन्दीगेय वे कर्द्रमायन राखा से उत्पन्न हुए ऋषि हैं, इनके प्रवर रायारव, श्रित्र तथा आवंतानश—ये तीन ऋषि कहे गये हैं, इनमें परस्पर विश्वह निषिद्ध है । दासि, बिल, पर्णिव, उर्णुनाभि, रिलाद्दित, बीजवापी, रिर्पिप, भौजकेश, गविष्ठिर तथा भलन्दन, इन ऋष्यों के खिल, पर्णिव, उर्णुनाभि, रिलाद्दित, बीजवापी, रिर्पिप, भौजकेश, गविष्ठिर तथा भलन्दन, इन ऋष्यों के खिल, पर्णिव, वर्णुनाभि, रिलाद्दित, बीजवापी, रिर्पिप, भौजकेश, गविष्ठिर तथा मलन्दन, इन ऋष्यों के खिल, गविष्ठिर तथा पूर्वितिथ—ये तीन ऋषि मन्दि भवर माने गये हें, इनमें परस्पर विवाह सम्यन्ध निषद्ध है । इसके परवात् श्रित्र वर्णा व्यापे मेंत्रेय इनके खिल, वामरस्य तथा पीत्रि—ये तीन ऋषि प्रवर माने गये हे, इन ऋष्यों में परस्पर विवाह सम्यन्ध निषद्ध माना गया है । हे राजन् ! इन छति यरा में उत्पन्न होनेवाले गोत्रकार महानुमाव ऋष्यों का नाम में उत्पेस सुना खुका, जिनके पवित्र नाम संक्रीचेनमात्र से मनुष्य खपने सभी पाप कर्मों से छुटकारा पा जाता है । ॥१९-११॥

श्री मात्स्य महापुराख के प्रवरानुकीर्चत्रसग में श्रविवरावर्णन नामक एक सी सत्ताननेशॅ श्रध्याय समाप्त । ॥१६७॥

# एक सौ श्रष्टानवेवाँ श्रध्याय

मस्स्य भगवान् ने कहा — है राजन् । अब इतके उपरान्त उन्हीं अति ऋषि के अन्य वर्णधों का वर्णन में तुम्हें हाना रहा हूँ । उन महिष अति के पुत्र थोनान् सोग हुए जिनके वर्ण में उत्तर होतेवाले विद्वामित्र औ हुए, जिन्होंने अपने तम के माहास्थ्य से प्राव्याव्य की आि को थी; उन्हीं के वर्ण का में दर्णन कर रहा हूँ, हानो । विश्वामित्र, देशरात, वैद्यति, गालब, बत्यब, राजक, अभय, आयतायन, स्यामायन, याजवल्स्य, जानाल, वक्षव्य, करीप, सक्षुन, उन्हा, औपहाब, पथोद, जनवादप, सरवाच, हत्यम, सानित तथा वास्तुकीशिक । इन सन ऋषित्र के वर्ण में उत्तर होनेवालों के विश्वामित्र, देशरात तथा महायरास्थी उद्दाल ऋषि प्रवर्ष माने गरे हैं, इनेने परस्पर विवाह स्थान मित्र है । हे नार्रापण ! देवशुन, सुजातेय, सीमुक, झारकायण; वैदेहरात तथा उचिक इन सभी ऋषियों के वर्णों में देवभ्रम, देवरात तथा विश्वामित्र—ये तीन प्रस्त माने जाते हैं । इन ऋषियों के वर्ण में उत्पन्न होने वालों में परस्पर मित्र वर्णा वर्णा विश्वामित्र—वर्णों में सन के दिस्वामित्र,

धनंत्रय तथा माधुच्छन्दस ये तीन प्रवर माने गये हैं। विश्वामित्र, मधुच्छन्द तथा श्रवमर्पण इन तीन नम्रापियों के वंग्रधरों में परस्पर विवाह नहीं होते। कामलायनिज, श्रश्मरध्य तथा वञ्जुलि इनके वंग्रधर मधियों के विश्वामित्र, श्रश्मरथ तथा महातप्रशी वञ्जुलि—ये तीन प्रवर माने गये हैं, इनमें परस्पर विवाह सम्बन्ध निपिद्ध माने गये हैं। विश्वामित्र, लोहित, श्रष्टक तथा पूरण्—इनके विश्वामित्र श्रीर पूरण् ये दो प्रवर माने गये हैं, जिनमें पुराणों में परस्पर विवाह सम्बन्ध निपिद्ध है। लोहित श्रीर श्रष्टक वंग्रधरों के तीन मधियों के प्रवर माने गये हैं, विश्वामित्र, लोहित तथा महातप्रशी श्रष्टक। इनमें श्रष्टक वंग्रधरों के तीन मधियों के प्रवर माने गये हैं, विश्वामित्र, लोहित तथा महातप्रशी श्रष्टक। इनमें श्रष्टक वंग्रवालों का लोहित वंग्रवालों के साथ परस्पर विवाह सम्बन्ध निपिद्ध है। उररेणु, कुथक, श्रीदावहि—इन सब के श्रष्टणवान, गतिन तथा विश्वामित्र ये तीन प्रवर माने गये हैं, जिनमें परस्पर विवाह नहीं होता। उदुम्बर, सौवरिटि, त्रान्तायि, राद्यायि, करीरागी, रांकलायि, लाविक तथा मौझायि—इन श्रष्टियों के वंग्रधरों के खिलि-खिलि, विष तथा विश्वामित्र—ये तीन प्रदि प्रवर्ग माने गये हैं, जिनमें परस्पर विवाह सम्बन्ध निपिद्ध है। हे नरेन्द्र। इन कुरिक नाम से प्रसिद्ध महानुआव ऋषिगांों के नामों को मैं तुससे बता चुका। जिनके प्रवित्र नाम के संकीर्तन से मनुष्य श्रम समम प्रपक्तों को छोड़ देता है। ॥१-२२॥

श्री मास्त्य महापुराख के प्रवरानुकीर्चनप्रसंग में विश्वामित्रवंशानुवर्ण न\_नामक एक सी श्रष्टानदेवाँ श्रध्याय ॥१ ६८॥

#### एक सौ निन्यानवे अध्याय

मरस्य भगवान् ने कहा— है राजन् । महिष मरीनि के पुत्र कस्यप हुप, अब उन्हीं कस्यप के छुल में उत्पन्न होनेवाले गीत्रकार ऋषियों का वर्णन कर रहा हूँ, सुनी । आआयि ऋषिगण्, मेवकीरिट-कायन, उदम्ज, माटर, भीज, निवनलत्त्त्या, रालाहलेय, कीरिय्ट, कन्यक, आसुरायण, मन्दिकिनी में उत्पन्न सुगय, श्रोतन, भीतपायन, देवयान, गोमयान, अधरखाय, अभय, कात्यायन, राक्रयण, बिह्योग, गदायन, भवनन्दि, महाविक, दात्त्पायण, योधयान, कातिवद, हिस्तदान, वास्त्यायन, निकृतज, आश्वतायनी, प्रागायण, पेवमीलि, आश्ववायन, कीवेरक, स्थाकार, अम्निरामीयण, मेवप, कैक्स्सप, वभव, प्रावेय, ज्ञानसंज्ञेय, आमन, प्रासेन्य, स्थामीदर, वैवश्य, उद्धलायन, कान्यहारिण, मारीच, आजिहायन, हास्तिक, वैकर्णेय, कार्यपेय, सासिस, हारितायन, मार्तिगित तथा सूग्यन—इन वंगों में उत्पन्न होनेवाले ऋषिगण तीन ऋषिगें के प्रवचलों माने गये हैं । उन तीनों के नाम वे हैं, वस्सर, कश्यप तथा महात्यक्ति निभुत्र । इन ऋषिगें के नामों को वतला रहा हैं । अनत्त्य, नाकुर्य, स्नात्य, राजवर्त्य, श्रीशर, उद्विह, सेस्त्री, रायदिविक, मार्चित, कार्युपिणालि, जाविक्त तथा दिवावट इनको मिल्पूर्वक कश्यप के गीत्र में उत्पन्न जानना चाहिये । इन सामी ऋषिगालि, जाविक्त के निमालि तथा दिवावट इनको मिल्पूर्वक कश्यप के गीत्र में उत्पन्न जानना चाहिये । इन सामी ऋषिगों के वेरापरों के निमालिकति तथा दिवावट इनको मिल्पूर्वक कश्यप के गीत्र में उत्पन्न जानना चाहिये । इन सामी ऋषिगों के वेरापरों के निमालिकति तथा दिवावट इनको मिल्पूर्वक कश्यप के गीत्र में उत्पन्न जानना चाहिये । इन सामी ऋषिगों के वेरापरों के निमालिक्षित तीन ऋषि पत्र कहे गये हैं, वससर, कश्यप दथा महातपस्त्री

विसन्त । इनमें परस्पर विवाह निषिद्ध है । स्याति, दोनों नम नामक ऋषि, पिप्पल्य, जंलघर, सुनावपूर, पूर्व, कर्दम, गर्दभीसल, हिरायवयाह, करात, कारयप, गोमिल, कुलह, वृषकपढ, समकेतु, उत्तर, निराय, मस्या, महान् केरल, रागिउल्य, दाना, देवजाति तथा पेप्पलादि । इन सभी ऋषियों के तीन आप प्रमर कहे गये हैं, श्रक्तित, देवल तथा महातपस्त्री क्ष्रयप—इनमें परस्तर विग्रह सध्यम्य नहीं होता । हे मर्नुसिंह राजन् । दान्ताययों के सयोग से ऋषियों में अनुस्त करयप द्वारा इस सम्भ्र चमन् की उत्पत्ति हुई है, खतः उनके वंश का यह विवर्ण श्रति पुषयदायक है । श्रव इसके श्रनन्तर में किस पवित्र कथा को समसे कह है ॥१—२०॥

श्री मात्त्य महापुराख के प्रवरानुकीर्धन प्रसम में करयप वंश वर्णन नामक एक सी निन्यानवेदों श्रध्याय ॥१६८।

### दो सौ ऋध्याय

मरस्य भगवान् ने कहा — हे राजन् ! इसके बाद ध्या तुम वसिष्ठ के गोत्र में उत्पन्न हुए ऋषियों. के नाम मुम्तते सुनो । वसिष्ठ गोत्र में उत्पन्न होनेवाले ऋषियों का प्रवर एक मात्र वसिष्ठ ही है. इन विसन्त के वरानों का विवाह विसन्त गोत्रजों में निषिद्ध है। व्याव्यपद, औषगव, वेक्तव, शाहला-यन, कपिण्डल, खीपलोम, अलब्ध, गुठ, कठ, गोपायन, बोधप, दाकव्य, वाह्यक, वालिग्रय, पालिग्रय, वागन्थय, श्रापस्थधूण, शीतत्रत, त्राक्षपुरेयक, लोमायन, स्वस्तिकर, गागिडलि, गौडिनि, वाडोहलि, धुमना, उपायुद्धि, चौलि, वौलि, ब्रह्मचल, पौलि, अनस् , पौडन तथा याद्य गल्हर —ये सभी महर्षि एक ऋषि प्रस्ताले हैं, इन सबों के प्रवर एक मात्र विराष्ट्र जी हैं । इनके वराधर परस्पर विवाह सन्यन्ध नहीं स्थापित करते । रीलालय, महाकर्ण, कौरव्य, कोधिन, कपिञ्जल, बालखिल्य, भागविचायन, कोलायन, कालशिख, कोरऊप्ण, द्धरायण, शाकाहार्य, राक्षथिय, कायव, उपलप, शाकायन, उहाक, मापरारावय, दाकायन, बालवय, वाक्रय, गोरथ, लम्बायन, श्यामनय, क्रोडोदसयण, प्रलगयन, क्रोपनन्यन, साख्यायन, वेदशेरक, वैलंकायन, उद्गाह, बलेक्दन, मातेय, ब्रह्ममिलन, तथा पक्षगारि-इन समी ऋषियों के तीन पनर कहे जाते हैं, भगीवयु, वसिन्ड तथा इन्द्रप्रप्रटि । इनमें परस्पर विवाह निपिद्ध है । हे नरोचम ! श्रीपस्थल, स्वस्थलय, वाल, हाल, हल, माध्यन्दिन, मान्ततय, पेप्पलादि, विचन्नुप, त्रैश्यायरण, सैवल्क तथा कुरिडन-इन सभी ऋष्पिं के तीन प्रवर कहे गये है, विसन्द, मित्रावरुण तथा महातपस्वी कुविडन । दानकाम, महारीर्घ, नागेय, परम, श्रालम्ब, वायन, तथा चकोडादि-इनमें परस्पर विवाह सम्बन्ध निषद्ध है । शिवकर्ण, वय तथा पादप-इन सभी के बीन प्रवर कहे गये हैं, जातुकर्ण, विराष्ठ तथा अति । इनमें परस्पर विवाद नहीं होते । हे राजन ! महर्षि वसिण्ड के गोत्र में उत्पन्न होनेवाले श्रेप्ठ ऋषियों के नामों को में

श्चापसे बता चुका । जिनके परम पवित्र नामों के संकीर्तन मात्र से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पा जाता है । ॥१-२०॥

थी मास्त्य महापुराणु में शवरानुकीर्तन प्रसंग में गोत्रानुवर्णन नामक दो सौवाँ श्रध्याय समाप्त । ॥२००॥

## ं दो सौ एक ऋध्याय

मत्स्य मगयान् ने कहा-हे राजाओं में श्रेष्ठ । प्राचीनकाल में विसप्टमुनि राजा निमि के पुरोहित थे, राजा निमि यज्ञों का बहुत अनुष्ठान किया करते थे। एक बार मुनि यज्ञ कराते-कराते थक कर विश्राम कर रहे थे कि उनके पास राजाओं में शेष्ठ निमि ने पहुँच कर निवेदन किया--'हे भगवस् ! ैंने यज्ञ करना चाहता हूँ, श्रतः गीत्र ही उसे पूरा कराइये ।' राजा की यह वार्ते सुन महातेजस्वी वसिष्ठ जी ने राजा से कहा--'हे राजन् ! कुछ समय तक श्रभी प्रतीन्ता कीजिये, श्रापके निरन्तर चलनेवाले बड़े-यड़े अर्जी से मैं बहुत परेशान हो गया हूं, कुछ दिन तक मुस्ताकर फिर तुम्हारा यज्ञ कराऊँगा ।' वसिष्ठ की पैसी बातें हुन राजा ने कहा कि — हे शुनि जी ! पारलोकिक कार्य में भला कीन ऐसा मनुष्य है जो प्रतीद्धा कर सकता है, ब्रह्मन् ! महापराक्रमी काल से मेरी कोई भित्रता नहीं है कि मेरे लिए वह ठका रहेगा, धर्म के कार्य में मनुष्य को शीवता करनी जाहिये; क्योंकि यह जीवन श्रति चंचल है, धर्म रूप श्रोदन का पथ्य करनेवाला मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होकर भी खुल प्राप्त करता है । मनुष्य को सर्वदा कल का काम श्राज श्रीर तीसरे पहर किया जानेवाला काम सबेरे के पहर में करना चाहिये, क्योंकि मृत्यु किसी की इसितए प्रतीत्ता नहीं करती कि इसने अपने अभीष्ट कार्यों को समाप्त कर लिया है या नहीं ! खेत, दूकान, श्रीर घर में श्रासक रहनेवाले श्रथवा कहीं श्रन्यत्र मन को लगानेवाले प्राणी को मृत्यु इस प्रकार पकड़ कर ले भागती है जैसे विगवा की सी भेड़ को पकड़ कर भागती है। इस संसार में काल का न तो कोई भित्र है न कोई रातु । त्रायु श्रीर कर्म के चीए हो जाने पर वह बलात् मनुष्य को हर लेती है, प्रारावायु की चंचलता तो तुम जानते ही हो । हे ब्रह्मन् । इस जगत् में, ऐसी स्थिति में जितना कुछ जीवन है वही श्राश्चर्यमय है, इस नश्वर शरीर की विद्याध्ययन तथा धन के श्रर्चन में कभी विनाशशील नहीं मानना चाहिये किन्तु धर्म कार्य में तो इसे नश्वर ही मानना चाहिये। इस संकट पूर्ण परिस्थिति में मेरे ऊपर श्रभी ऋए। रोप है, इसी विचार से मैं आपकी सेवा में श्राया हुआ हूँ, यदि आप इस समय मेरा यज्ञ . नहीं करा रहे हैं तो मैं दूसरे ऋषि के पास जा रहा हूँ । उस समय राजा निमि ने ब्रह्मपि वसिष्ठ से इस प्रकार की बातें कहीं । तब वसिन्ठ जी ने राजा निर्मि को शाप दे दिया कि 'तू विदेह ( शरीर रहितं ) हो जा, इसलिये कि मुभ्ते छोड़कर धर्म की मर्यादा जानते हुए तथा राजा होकर भी अन्य पुरोहित कें पास यज्ञ कराने के लिए जाना चाहते हो ।' विसन्त के उक्त शाप को धुनकर राजा निमि ने कहा कि-'हे मुने ! श्रापने धर्ग कार्य करते हुए मुस्तको विष्ठ पहुँचाया है; और दूसरे भी मुस्ते यज्ञ कराने की श्रान्यति नहीं

दे रहे हो; श्रवः तुम्हें भी में शाप दे रहा हूं कि तुम भी विदेह हो बाग्री।' इस प्रदार की वार्ते कहने के उपसन्त ने राजा तथा जनार्षि—दोनों निदेह हो गये और शरीर से हीन होकर उनके जीव त्रसा के पास जा पहुंचे । उन दोनों को श्राया देल प्रका ने निमि से कहा कि—'है निमि के ओव ! श्राज से तुन्हें में घलग स्थान दे रहा हू । तू सभी मनुष्यों के नेत्रों की पलकों पर रहा करे।; ेतुन्हारे संयोग से उनकी पलर्के भेंजने लगेंगी। श्रीर वे सब श्राज से नैत्रों के पंखों की जलाते रहा करेंगे।' ऐहा कहने पर सभी मनुष्यों के नेत्रों के पलकों पर स्वयम्भू ब्रह्मा के बरदान के माहात्म्य से निमि के जीव ने श्रपना स्थान यनाकर प्रस्थान किया, तब विसन्ठ के बीव से भगवान् ब्रह्म ने कहा । हे विसन्ठ ! तुम मित्रावरुण के पुत्र होंगे, वहाँ भी तुम्हारा नाम विश्व रहेगा, बीते हुए दी जन्मों का बृचान्त तुम्हें स्मरण रहेगा । ठीक हती श्रवसर पर मित्र श्रीर बहुण-ये दोनों देवता वन्हीं आश्रम के सभीप घीर तपरचर्या में निरत थे । इस प्रसार उप तपस्या में उत दोनों के लीन रहने पर कभी श्वन्त का समय आया, सभी शृत्व तथा लताएँ पुष्पों से लद गयी, युसकारी वायु वहने लगी, और वहाँ उर्वशी नामक परम सुन्दरी अपन्तरा फुलों को चुनती हुई पहुंच गयी, उस समय वह अति सुक्ष्म लाल रंग का सुन्दर वस्त्र पहिने हुए थी, धीरे-धीरे वह फुल जनते हुए उन दोनों वपस्वियों के सामने आ गई । चन्द्रमुखी, नील क्रमल के समाव मनोहर नेत्रींबाली सुन्दर भीडींबाली दर्बती को देखकर दोनों तपस्था उसके अनुपन रूप —सीन्दर्य से निमोहित होकर परम ज्वाच्य हो गये। और मृग्चम के आसन पर तपस्या में निरत उन दोनों का वीर्य स्ववित हो गया। शाप के मय से दरी हुई उर्वशी ने उन महानुभा ऋषियों के मृगासन पर स्वलित हुए वीर्य को देख जन्न से भरे हुए मनोहर कुलरा में उस बीप को उठा कर रख लिया। उसी घट से अनुपन तेजस्त्री वसिष्ठ तथा अगस्य ऋषि उत्सन्न हुए, जो मित्र क्षीर वरुण के पुत्र कहे जाते हैं । वसिष्ठ ने नारद ऋषि की बहिन परम सुन्दरी अरुपती के साथ विवाह किया, जिसके सयोग से उन्हें राक्ति नामक पुत्री उत्पन्न हुई। राक्ति के पराशर नामक पुत्र हुए । उन पराग्रर ऋषि के वश का वर्णान अब सुरूपे सुनो । ॥१-३०॥

उन्हीं परायर ऋषि के स्वयं विष्णु भगवान द्वैपायन (व्यास) रूप धारस कर पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, जिन्होंने इस लोक में महाभारत रूपी चन्द्रमा का शुभ्र विर्मल पद्मारा उत्पन्न किया। जिस मक्ष्य ने श्रज्ञानांवकार में निमन्त लोक की आंखों को खोल दिया। उन्हीं परायर ऋषि के पवित्र वय का वर्षन सनो। ॥३१-३२॥

कायदराय, वाहनप, जैक्षम, भीमतापन—ये चार तथा पाँचवें गौपालि ये पाँच गौर पराग्रर कहें जाते हैं। प्रपोहय, बाक्षमय, स्थातेय, कीतुजातय ये चार तथा पाँचवें ह्यीश्व—हन पाँचों को नील पराग्रर जानना चाहिये। कारपायन, कप्प्रिल, कान्नेयस्थ, जपात्व—ये चार तथा पाँचवें पुण्कर—हनको कृष्ण पराग्रर जानना चाहिये। आविष्ठायन, बालेय,स्वायष्ठ, उपग—ये चार तथा पाँचवें द्रपीकह—इनको श्वेत पराग्रर जानना चाहिये। बाटिक, बादरि, स्वम्य, कोधनायन—ये चार तथा पाँचवें चीमि—ये पाँच श्याम पराग्रर हैं। सल्यायन, वारपायन, तेन्नेय, यूवप—ने चार तथा पाँचवें तन्ति—ये पाँच पुत्र पराग्रर कहे

गये हैं। इन सभी पराएगों के तीन ऋषियों के प्रवर कहे गये हैं, पराएग, शक्ति तथा महातपस्वी विसिष्ठ । इन ऋषियों में परस्पर विवाह सम्बन्ध निषिद्ध है। हे राजन् । तुमकों में सूर्य के समान प्रभावरााली गोज-कर्ता पराएगे रावाले इन ऋषियों के नामों को बता चुका, जिनके पवित्र नामों के संकोर्तन से मनुज्य सम्भ्र पापों से शुंक्त हो जाता है। ॥३३-४०॥

श्री मास्स्य महापुराण में प्रवरानुंकीर्चनवसंग में परायरवंशवर्णन नामक दो सी एक श्रध्याय समात । ॥१८॥।

# दो सौ दो अध्याय

मत्स्य भगवान् ने कहा — हे राजन् ! इसके उपरान्त में खगस्य के वेश में उसल होनेवाले बाक्यों का वर्णन कर रहा हूं ! खगस्य, करम्भ, कीशल्य, शकर, सुमेषस, नयोभुव, गान्धारकायण, वीलस्य, पीलद्द तथा कतु के वंश में उत्यन्न होनेवाले — इन सभी ऋषियों के तीन भवर ऋषि कहे गये हैं, खगस्य, महेन्द्र तथा मयोभुव । इन ऋषियों के वंशयरों में परस्पर विवाह सन्वन्ध निषिद्ध है । पौर्ण-मास तथा पारण इन दोनों ऋषियों के तीन भवर हैं, खगस्य, पीर्ण मास तथा गहातपस्वी पारण । जिनमें परस्पर पीर्ण भास लोग पीर्ण मासवालों से विवाह के खयोग्य हैं । इस प्रकार प्रशंतनीय पराकमशाली ऋष्यियों के उत्तन वंश का वर्णन में कर जुका, खब इसके बाद खाप वतलाइये कि में क्या कहूँ ? ॥१-६॥

मनु ने कहा—पुलह, पुलस्य तथा महातमा कतु के वराधरीं का सम्बन्ध अगस्य ऋषि के वंरा से किस प्रकार हुआ, इसे चतलाइये । ॥७॥

मरस्य भगवान् ने कहा—वैवस्वत मन्वन्तर में यह बात प्रसिद्ध थी कि महिंपि कतु को कोई सन्तिति नहीं थी, श्रतप्त उन्होंने अगस्य के धर्मिष्ठ पुत्र हफ्याह को पुत्र रूप में स्वीकार किया था, इसीलिये अगस्य के बंग्रज में कवंग्रज कहलाये। हे पृथ्यीपते! महिंपि पुलह के तीन पुत्र थे, जिनका वर्णन में आगि विस्तार्श्वक करूँगा, किन्तु उन तीनों पुत्रों के होने पर भी महिंपि पुलह सन्तुष्ट नहीं थे, श्रतः उन्होंने भी अगस्य के पुत्र कहलाये। महिंपि पुलह के वंग्रज कहलाये। महिंपि पुलस्य ने वंग्रज के वंग्रज में वर्गा किया, इसीलिय हे सजन् । पुलस्य के वंग्रज भी अगस्य के वंग्रज कहलाये। ये सभी सगोत्र होने के कारण आपस में विवाह के अयोग्य है। हे राजन् । इस प्रकार में इन महानुभाव गोत्रकर्ता के प्रवर्गों के अवगें का वर्णन तुमसे कर जुका, जिनके नामों के कीर्णन से मनुष्य अपने किये गये समस्त पायकर्ती के अवगें का वर्णन तुमसे कर जुका, जिनके नामों के कीर्णन से मनुष्य अपने किये गये समस्त पायकर्ती से सुटकार पा जाता है। ॥८-१॥।

श्री मात्स्य महापुराण के प्रवरानुकीर्चन प्रसंग में अगस्त्यवंशवर्णन नामक दो सौ दो अध्याय समाप्त । ॥२०२॥

# दो सौ तीन अध्याय

मत्स्य भगवान् ने कहा- हे सजन् ! अव में दक्ष की कन्यात्रों में धर्मराज के संयोग से उत्पन्न होनेवाले इस वेवस्वत मन्वन्तर के उत्तन देववंगों का वर्णन कर रहा हूं, सुनो । हे नराधिप ! इस वैवस्वत मन्वन्तर में धर्मराज के संयोग से ऋरूपती के पर्वतादि तथा महादुर्ग के समान विशाल शरीरवाले सोमपायी आठ वसु गए। उत्पन्न हुए थे। घर, भुव, सोम, आप, अनल, अनिल, प्रत्यूप तथा प्रभास ये उन आठ बहुओं के नाम कहे गये हैं। धर के पुत्र का नाम दिनेशा तथा मुख के पुत्र का नाम काल हुआ, हे नराधिय 1 उसी काल से मूर्तगांन काल के समस्त अवयवों ( वर्ष गास आदि ) की उत्पत्ति हुई । सोम के प्रभावशाली वर्चा नामक पुत्र हुए, आप के पुत्र का श्रीमान् नाम कहा जाता है, अनल के पत्र का नाम अनेकजन्मजनन है, अनिल का पुत्र पुरोजन तथा भत्यूप का पुत्र देवल हुआ। प्रभास का . पुत्र देवताओं का बढ़ई विद्वमर्मा हुआ। नागवीथी आदि नव सन्तानें इच्छाओं की पूर्ण करनेवाली थी। लग्ना के पुत्र का नाम घोप था तथा मानु के पुत्र मानुगर्ण ( बारह ऋदित्य ) हुए । सभी यह तथा नहात्र एवं अन्य श्रमित प्रभावरात्ती ज्योति पुरुष मरुत्वान् गर्यों की उत्पत्ति मरुत्वती से कही जाती है । सकत्या के सरुत्व, मुहत्ती के मुहूर्च एवं साध्या के साध्यगण पुत्र कहे जाते हैं। मन, मनु, (मंत्र) प्राण, रोप, नय, वीर्ययान्, चित्तहार्य, झयन, हस, नारायण, विशु श्रीर प्रमु—ये बारह साध्य कहे जाते हैं। विश्वा के पुत्र विश्वेदेव के नाम से भरूयात हुए । कतु, दत्त, वसु, सत्य, काल काम, सुनि, कुरन, मनुज, बीज तथा रोचमान—ये दस उनके नाम हैं । राजकुल में श्रेष्ठ ! यह धर्मराज के वरा का वर्गान सच्चेप में मैं दुग्हें झुना चुका। राजन् ! इनका विस्तारपूर्वक वर्षा न अनेक सैकड़ों वर्षों के विना व्यास भी नहीं कर सकते अर्थात् व्यास भी त्रानेक सौ वर्षों में विस्तारपूर्वक इनका वर्णान कर सकते हैं । ॥१-१॥॥

श्री मास्त्य महापुराण के धर्मवरावर्णन प्रसंग में धर्मप्रवरानुक्तीर्चन नामक दो सी तीन श्रध्याय समास । ॥२०३॥

#### दो सौ चार ऋध्याय

मरस्य ने कहा — नरेश्वर ! इन उपर्युक्त ऋषिवेशों में उत्पन्न ब्राह्मणों को श्राद्धकर्म में प्रयत्नपूर्वक भोजन कराना चाहिये, वर्योक्ति इन्हें भोजन कराने से पितरों को श्राद्ध प्रसन्तता होती है। हे राजसिंह ! इसके उपरान्त में श्रापने पुर में श्राहिष्य श्राद्ध के श्रामिलापी पितरों से कही हुई पित्र कथा को तुमसे कह रहा हूं । पितर लोग कहते हैं कि "क्या हमारे वर में ऐसा कोई भाग्यशाली जन्म लेगा जो हम लोगों को जलांजलि — विशेषतथा श्रामा एवं श्रीतल जलवाली नदी की जलांजलि — देगा ? क्या हमारे कुल में ऐमा कोई भाग्यशाली जन्म लेगा जो नित्य श्राद्धकर्म — दुष्य, मूल, कल, श्राम्य साद सामग्री,

भ्रथवा तिलमिश्रित जल से ही--करेगा ? क्या हमारे कुल में ऐसा कोई पुएयशील पैदा होगा जो वर्पा-ऋतु के मधानत्त्र की त्रयोदशी तिथि को मधु एवं छत से मिश्रित दुग्ध में पका हुआ लाद पदार्थ हमें देगा ? क्या हमारे कुल में ऐसा कोई पुरववान उत्पन्न होगा जो एक ही बार वलवार से काटे गये मांस से श्रथवा कालशाक ही से प्रयत्नपूर्वक आद्ध करेगा ? कालशाक, महाशाक, मधु एवं श्रन्य मुनिजनोचित म्बन तथा सींग से रहित तलवार द्वारा काटा गया मांस-इन सब पदार्थी को हम लोग जब तक सूर्य उदित रहते हैं, तब तक भोजन करते हैं। गयातीर्थ में शहु के दिखाई पड़ने के व्यवसर ( सूर्य श्रथना चन्द्रगहुण के अवसर ) पर एवं गजच्छाया योग में तलवार द्वारा काटे गये मांस से योगियों को हमारे कुल में कीन विलायेगा ? इन पदार्थों द्वारा हम लोगों की कल्पपर्यन्त की तृष्ठि होगी श्रीर देनेवाला सभी लोकों में महाभलय पर्यन्त श्रपनी इच्छा के अनुकृत विचरण करनेवाला होगा, इसमें सन्देह नहीं । इन पाँच प्रकार के विधानों में से एक विधान के करने से भी हम लोग सर्वदा अनन्त तृष्टि का लाभ करते हैं तो फिर सभी के करने की तो बात ही क्या है ?'' पितर लोग त्रागे कहते हैं कि "क्या हमारे कुल में पेसा कोई उत्पन्न होगा जो कृष्ण मृगचर्म का दान देगा ? क्या हमारे कुल में ऐसा कोई भाग्यशाली नररत्न उत्पन्न होगा, जो व्यायी हुई गाय को श्रेष्ठ त्रासरण के लिये दान देगा ? क्या हमारे कुल में ऐसा कोई होगा जो रूपम — विशेषकर सभी वर्णों में श्वेत तथा नील वर्ण-का उत्सर्ग (छोड़ना) करेगा ? क्या हमारे कुल में ऐसा कोई सत्पुरुप उत्पन्न होगा जो श्रद्धापूर्वक धुवर्ण, पृथ्वी तथा गौ का दान करेगा ? वगा हमारे कुल में ऐसा कोई नररत्र उत्पन्न होगा, जो कूप, वागीचा, सरोवर एवं बावलियों का निर्माण करायेगा ? क्या हमारे कुल में ऐसा फोई उत्पन्न होगा जो सभी भावों से मधु दैत्य के उन्मूलन करनेवाले देवाधिदेव भगवान् विप्णु की शुर्या में जायगा ? क्या हमारे खंला में ऐसा कोई विद्वान, विचारक पुरुष उत्पन्न होगा, जो विधिरूर्वक विद्वानों की भी धर्मशास्त्रों की व्यवस्था दे सकेगा ?'' हे पृथ्वीपति ! मुनि द्वारा कही गई श्राद्ध कर्म की इतनी विधि, जी पापों का नाश तथा पुरव की रृद्धि करनेवाली पन लोकों में प्रमुखता प्रदान करनेवाली है, मैं तुन्हें बता चुका । इस पवित्र पितरों की गाथा को जो ऋाद्धकाल में पितरों को सुनाता है, उसके पितर दिये गये पदार्थी को श्रदाय रूप में प्राप्त करते हैं। ॥१-१ ६॥

श्री मारस्य महापुराण में पितृगाधातुकीर्चन नामक दो सौ चौथा ऋध्याय समाप्त 111२०४॥

#### दो सौ पाँचवाँ अध्याय

मनु ने कहा — धर्म के तत्त्वों को जाननेवाले ! श्रेष्ठ ब्राह्मण् को व्यायी हुई गाय के दान देने की चर्चा जो ब्रापने की है, उसका विधान क्या है ? श्रर्थात् किस विधि से उसका दान किया जाता है ? तथा उसका फल क्या है ? ॥१॥ मत्स्य ने कहा—राजन् । उचन कुलोत्यन बालाय को सुवर्गा जिटित सीगोंवाली, नांदी से नहें हुए खुरांवाली, मीतवां से सुरांभित पूजवाली समस्ता गो को कांसे के बने हुए दोहनपात्र से युक्त कर दान देना चाहिये । इस विधि से ज्यायी हुई गाय को दान कर लोग महत्तुर्य प्राप्त करते हैं । चन तक बज़ज़ योति के अन्दर रहता है, जब तक गाय गर्भ का प्रजन्त नहीं कर देती तब तक उसे पर्वत एव जगल समेत पृथ्वी जाननी चाहिये । जो कोई ज्यायी हुई गाय को द्रव्य समेत दान देता है, वह मानो सभी समुद्र, गुक्ता, पर्वत एवं जंगलों समेत चतुर्दिशा युक्त पृथ्वी का दान कर जुका, इसमें तिनक भी सन्देह नहीं । हे नशिपप । उस बज़ड़े के तथा गो के एशेर में जितने रोगें रहते हैं, उतने ही युगों पर्यन्त दाता देवलोक में पृजित होता है । प्रसुर दिल्या को देनेवाला मनुष्य निश्चय ही अपने पिता, पितामह तथा प्रियेतमह को इत एवं चीर से प्रसुर दिल्या को देनेवाला मनुष्य उस गोलोक में, जहाँ एत एवं चीर से युक्त निहयाँ वहा करती हैं । वह मूरि दिल्या प्रदान करनेवाला मनुष्य उस गोलोक में, जहाँ एत एवं चीर से युक्त निहयाँ वहा करती हैं, वही एक पायस ( हुस्य मिश्रित खाव ) के कीचड़ रहते हैं, मनीवाब्लित को मदान करनेवाले दुक्त रहते हैं, मनीवाब्लित को मदान करनेवाले दुक्त की वहाँ पर चन्द्रमा के समान मनोहारी ग्रह्मवाली, तपये हुए ग्रुवर्य के समान वर्षां वाली, दीर्घ नितन्तिमी, पतली कमरवालीं, कमल के समान नैवांवाली सुन्दरियाँ निरन्तर सेवा करती हैं ! ।।र-२॥

श्री मास्त्य महापुरागा में घेनु-दान माहात्म्य नामक दो सी पाँचवाँ श्रष्याय समाप्त ॥२०५॥

#### दो सौ इठाँ अध्याय

मनु ने कहा—निष्पाप । कृष्णु मृगचर्ष के प्रदान करने की विधि, समय, तथा फैसे बाह्मण को दान देना चाहिये इसका विधान सुफासे बतलाइये, न्योंकि इस विषय में सुफो अभी बड़ा सन्देह है । ॥१॥

मत्स्य ने यहा—राजत् । बैराख मास की पृथिमा, चन्द्रमा तथा सूर्य के अहसए के अवसर, माज भास की पूर्यमा, आवाद तथा कार्तिक की पृथिमा, सूर्य के उत्तरायण में आने पर द्वादरी तिथि-इन तिथियों में कृष्ण स्मन्यमं के दान का महाफल कहा गया है । जी प्राक्षण नित्य अम्माधान करनेवाला हो उसे ही इसका दान करना चाहिये । जिस पकार श्री जिस विधान से दान देना चाहिये, उसे में नता रहा ई. इनो । हे नताधिप । पवित्र देस में गीनर से लिपी हुई पृथ्वी पर सर्वप्रथम में इ के बख (अर्थात् कम्पन) को विद्या दे, किर लुद तथा सीगों समेत कृष्ण सुग के चर्म को विद्या दे । उस स्मनर्यक सीगों को पुवर्ण से, दातों को चादी से, पूँच को गोतियों से अलक्ष्य कर तिल से हुए ये । वृद्धिमान, पुरुष तिलों से उस स्मनर्य को पूरित कर बख से वैंक दे, उसकी नाभि को पुत्रण यनाकर अपनी शक्ति के अनुकृत रहीं तथा सुगन्यगें से विशेषतथा अलक्ष्य कर दे । किर कमानुसार चार कॉसे के वे हुए यार्वों को दे । किर पूर्व आदि

दिशाश्रों में क्रमग्रः चार मिट्टी के पात्रों में छुन, दुग्ध, दही तथा मधु रखकर विधिवत् दान करे । तरुपरान्त चप्क की एक शाला तथा विना फूटा हुआ एक घट वाहर में पूर्व की ओर मंगत भावना से युक्त होकर स्थापित करें । फिर स्नान के लिए एक सूक्ष्म ( महोन ) पीला वस्त्र दे तथा एक लोहे का बना हुआ पात्र उसके दोनों चरणों के पास रखे श्रीर यह कहै कि 'जिन किन्हीं भी पापों को मेंने लोभ में पड़कर किया है, वे लीहमय पात्रादि के दान करने से ग्रीघ ही नष्ट हो जायें 1º फिर कॉसे के पात्र को तिलों से भरकर वार्यें पैर के पास रखे और यह कहे कि 'कर्म के प्रसंग में मेंने जिन किन्हीं पार्वों को किया है वे सर्वदा मेरे इस काँसे के बने हुए पात्रों के दान से नष्ट हो जायाँ। फिर ताम्र के पात्र में मधु भर कर दाहिने पेर के पास रखे श्रीर कहे कि 'दूसरे की निन्दा या चुगुली करके श्रथवा विगा किसी विधि के मांसका मदाए कर के मेंने जो पाप किया है, वह सब मेरे इस ताम पात्र के दान करने से नष्ट हो जायें। कन्या प्रथवा भी के लिए निथ्या कहने में तथा परकीया स्त्री के साथ स्पर्शादि करने में जो मेने पाप किये हों वे इस चांडी के पात्र-दान से शीघ ही नष्ट हो जायँ। विंदी तथा तांचे के बने हुए इन दोनों पात्रों को ऊपर के पैर के पास रखने चाहियें । 'जनार्दन ! मैंने ऋपनी दुष्ट बुद्धि द्वारा सहस्रों जन्मों में जो पाप कर्म किये हैं, उन सब को इस सुवर्ण पात्र के दान से गीम ही नष्ट कर दीजिये ।' यह मंत्र सुवर्ण पात्र को दान करते समय कहे । धुवर्ण, मोती, मूंगा, अनार, विजीश नींबू-इन सब को उस मृगवर्म के प्रशस्त कान पर तथा खुर पर सिंगारा (एक जलीय फल) का दान करे । इस प्रकार के विधान में सभी प्रकार के पाक तथा फलों को भी रखे । इन दानों को लेनेवाला बाक्षण निद्वान् तथा मिरय प्राप्याधान करनेवाला हो, स्नान किये हुए हो, दो सुन्दर वसों से विमूपित हो तथा श्रपनी राक्ति के श्रमुद्धप श्रलंकारों के द्वारा विभूपित किया गया हो । हे राजन् ! उस मृगचर्म का दान पुच्छ देश में प्रशस्त है । तत्परचात् उसके समीप स्थित हो निग्न प्रकार से मंत्रीच्चा-रण करे । 'रूप्णाजिन....' इत्यादि वेद मंत्र का उच्चारण कर कृष्ण चर्म, धुवर्ण, मधु, घृत को जो बाक्षण. को दान करता है वह सभी दुष्कर्मों से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य खुर तथा सींगों समेत छुप्पा मृगचर्म को तिलों से श्राच्छादित कर तथा सभी प्रकार के वहाँ से श्रलंकृत कर वैग्राल महीने की पूर्णमासी तिथि को--विशेपकर विशासा नस्त्रयुक्त पूर्णिमा को--दान करता है वह मानो सभी पर्वतीं व जंगलीं समेत सातों द्वीपों से संयुक्त समस्त पृथ्वी का दान करता है । 'हे कृष्णाजित् ! देव ! कृष्णस्त्ररूप ! तुन्हें हमारा नमस्कार है, इस सुवर्ण के दान से तथा तुम्हारे दान से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जायँ, तुम प्रसन्न हो जात्रो । तुम तैंतींस देवतात्रों के श्राधार रूप में व्यवस्थित हो, तुम सान्तात् मूर्तिमान् कृष्ण हो । हे कृष्णाजिन् ! तुम्हें हमारा नमस्कार है, इस सुत्रण्युक्त नाभि के समेत में तुम्हें दान कर रहा हूँ, इससे षृपभध्वज रांकर मुम्त पर प्रसन्न हों । कृष्ण, कृष्णा यलेवाले, (ंनीलकएठ ) कृष्ण चर्म धारण करनेवाले वृषभध्वज रांकर इस कृष्णाजिन के दान देने से सुम्त नष्ट पापवाले के ऊपर प्रसन्न हों ।' इस उपर्यक्त विधि से कृप्ण मृगवर्भ का दान देकर है राजन् ! उस प्रतिगृहीत ब्राक्षण का स्पर्श निजा के खुंगें के समान नहीं करना चाहिये, श्राद्धकाल एवं दान काल में उस ब्राह्मण को दूर ही रनले । उस ब्राह्मण की श्रपने

घर से निराक्तर फिर मंगलानान करें । हे सजेन्द्र ! उस चन्पक्र की शाला तथा पूर्ण कुम्म द्वारा स्नान करे श्राचार्य बना कर उक्त विधि से पूत्रन करे । किर 'श्राप्यायस्त्...' तथा 'समुद्र व्येष्टा ..' श्रादि सोलह म्हजाओं सेशिर पर श्रमिषेचन कर उपरान्त दो निना फटे हुए यहा पहिनकर आचमन करे तब दाता पवित्र होता है। उस यस को कलारा समेत ले जाकर चौराहे पर छोड़ छापे, तम देवताओं की मर्ज़्त्या कर मरडल में प्ररेश करें। ब्राह्मण को चाहिये कि वह पीत वस धारण किये हुए यज करनेवाले को, यदि वह मुक्तिकी कामना फरनेवाला हो तो ब्रह्म के फलरा से उसका मार्जन करे । हे राजन् । यदि यजकाँ लक्ष्म का श्रमिजापी है वो वैप्याव कलश द्वारा उसका मार्जन करे, राज्य की कामना करनेवाला है तो उसके शिरपर इन्द्र के कलश द्वारा मार्जन करे. द्रव्य श्रीर पताप की इच्या करनेवाला है तो उसका मार्जन श्राप्ति देवता के घट के जल द्वारा करे, मृत्यु के जीतने के लिए यम के कलश से मार्जन करे । मार्जन के उपरान्त वजनान तिलक लगाये किर त्राक्षणों को दिच्चिए। दे, दिच्चिए। दान के उपरान्त इस समस्त मृगचर्म दान के विधान की सिद्धि के लिए विशेष श्रासीवीद प्रहण करना चाहिये । हे नुपतिश्रेष्ठ ! इस प्रकार बताने गये विधान से करने पर जो सिद्धि प्राप्त होती है उसके वर्णन की सामर्थ्य भद्यपि देवताओं को भी नहीं है तथापि में सच्चेतवः आप से बनला रहा हूं, सुनिये । इस कृष्ण मृगचर्म के दान करने से दोता निरुषय ही समप्र पृथ्वी के दान करने का फल प्राप्त करता है, सभी लोकों को जीतता है, पद्मी के समान सर्वत्र इच्छानुकून विचरण करता है तथा निश्चय ही महाप्रलयकाल पर्यन्त स्वर्ग लोक में स्थित रहता है, कभी पिता तथा पुत्र के मरण का दु:खदायी ऋवसर नहीं देखता, न कभी स्त्री से वियुक्त होता है और न मर्त्यलोक में जन्म लेने पर कभी धन तथा देश के वियोग का दु.लदायी श्रवसर ही मेलता है । इस प्रकार जो मनुष्य समाहित चिच हो इस्तीन माझरा को श्रीकृप्या जी की विय बस्तु इस कृप्या मृग के चर्म का वान करता है यह कभी मृत्यु के प्रति रोक्यस्त नहीं हो सकता बरन् अपने मनोनुकूल सभी फलों को पाप करता है । ॥१-४१॥

थी मास्य महापुराण में कृष्ण मृगचर्म भदान नामक दो सी दयाँ श्रध्याय समाप्त ॥२०६॥

#### दो सौ सातवाँ ऋध्याय

 मनु ने फहा—अगवन् ! श्रव मैं वृषोत्सर्ग की विधि तथा वृषम के लक्त्त्रां को श्रोर वृषोत्सर्ग के करने से जिस महान् पुग्य फल की प्राप्ति होती है उसे सुनना चाइता हूं । ॥१॥

मत्स्य ने कहा—राजत ! सर्वनथम धेतु की परीचा करनी चाहिये ! खरीचा, गुणवती, सभी श्रमों से युक्त, सरल स्वमाववाली, मोटी-ताजी, जिसके बजदे जीते हों, रोग रहित, मनोहर रगोंवाली, चिकने सुरवाली, चिकनी सीगोंवाली, मनोहारिसी, छहरूप, न श्रमिक छोटी, न श्रमिक ऊंची, श्रवचल, मवेंरीवाली,

विशेषतः दाहिनी चोर की भैंबरीवाली, वार्यी चोर बाई भँवरी से युक्त, विस्तृत जंबोंवाली, सुलायम, संहत तथा लाल होंठोवाली, लाल कंपे से सुगोभित, काली नहीं प्रत्युत लम्बी स्फुटित लाल विद्वा एवं च्युत्रहित निर्मल नेत्रोंवाली, टइ तथा घने सुरोंवाली, वैदुर्य, न्मधु चथवा जल के युद्रवृद के समान रंगोंवाली हो, लाल तथा चिकने नेत्र और लाल कवीनिका से युक्त सात व्यथवा चौदह दाँत तथा श्यामवर्षी की तालु से युक्त हो । छः स्थानों पर उच्च, पाँच स्थानों पर समान तथा विस्तृत तथा चाठ स्थानों पर आयत तथा वगल और उक्त देश में सुन्दर हो । शिर, और कंधे समान जिस गाय के हों वह ऐसे कार्यों में शुभ लक्त्यों से युक्त मानी गई है । ॥२—८॥

मतु ने फहा---भगवन् ! आपने जो यह वतलाया कि उस गाय के व्यः स्थानों को उन्नत, पाँच स्थानों को सम तथा श्रायत तथा श्राय स्थानों को आयत होना चाहिये सो वे कौन-से शुभ लत्त्वण हैं ? ॥१॥

मत्स्य ने कहा--हे बसुधाधिप ! उरु, पीठ, शिर, दोनों कोस तथा कमर--, धेनु के इन पाँच उन्नत स्थानों की विचल्रण लोग पूजा करते हैं। हे सूर्यपुत्र ! दोनों कान, दोनों नेत्र तथा ललाट--ये पाँच स्थान सम तथा श्रायत प्रशंसित हैं । पूछ, गले के पास भ्रूतनेवाला चमड़ा तथा दोनों सविययाँ श्रीर चारो स्तन-में श्राठ तथा शिर स्त्रीर फंधा-में दो, कुल मिलाकर दस स्थान विस्तृत श्रेष्ठ माने गमें हैं । ऐसे सर्व-लत्तरण सप्पन्नधेतु के बळाड़े को, जो सभी शुभ लहारणों से संयुक्त हो, जिसका कंधा तथा ककुद् (हिल) ऊँचा हो, पूँच श्रीर गले के नीचे का कम्बल ( लटकता हुन्ना चमड़ा ) कोमल हो, कटि तट तथा स्कन्ध विराल हो, वेहूर्य मिण के समान नेत्रोंवाला हो, सींगों के ऋशभाग पर प्रवाल ( मूंगे ) के भीतर की भाँति हो, पूँछ लम्बी तथा मीटी हो, श्रम भाग पर नव या श्रद्वारह नोक्कीले सुन्दर दाँत हो, मल्लिका के पुप्पों की भति आँख हो, ऐसा वृपोत्सर्ग करने से गृह में धन-धान्य एवं सम्पत्ति की वृद्धि होती है । बासएा के लिए ताम्र के समान लाल प्रथवा कपिल वर्षा के बूदम की प्रग्रंसा की जाती है। सफेर, लाल, काला, मूरा, पाटल वर्ण का, पीठ पर लाल रग का, अनेक रंगीं का, पाँच प्रकार के वालों वाला, विशाल कान याला, विशाल स्कन्ध वाला, चिकने शेमों वाला, लाल आँखों वाला, करिल, लाल सींग व नीचे भाग में लाल रंग वाला, सफेद पेट वाला—ऐसा वृपम भी ब्राह्मण के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। लाल रंग के चिकने रोमवाला वृपभ क्तिय जाति के लिए प्रशसित है। वैश्य के लिए सुवर्ण के समान वर्णवाला पृपम प्रशसित है । शुद्धों के लिए काले वैल का विधान है । जिस वृपम के सींग श्रागे की स्रोर विस्तृत तथा भौंह श्रीर भुल की स्रोर मुद्धी हुई हों, वह सभी वर्णी के लिए सर्वीर्थ का सिद्ध करनेवाला होता है। बिल्ली के समान पैरोंबाला, कपिल तथा कपिल व पीले रंग का मिश्रित वर्णावाला वृपभ धन्य होता है । खेत वर्ण का बिल्ली के समान पैरोंबाला, मिशा के समान आँखोंबाला वृपभ धन्य है। जो दृपम इवेत व पीले रंग का तथा पैरों में खेत रंग का हो वह भी धन्य होता है। जो दृपम सभी पैरों में इवेतवर्ष का श्रथना दो पैरों में स्वेतवर्षाका, रंग में कर्पिजल श्रथना वीवर के ढेंग का होता है वह भी घन्य होता है । जिस बृपम का मुख कान तक श्वेत दिखाई पड़ता है तथा जो विशेपतः लालवर्ण

का होता है वह नन्दीमुख कृषभ षट्लाता है। जिस कृषभ का पेट तथा पीठ इनेतनमाँ का होता है वह समुद्रान नामक कृषभ सर्वदा परिनार को समृद्धि देनेनाला होता है। मिल्लाका के फूनों के समान विवकारे रगवाला वेल धन्य है। कृपल के सटल के समान विवित्र रगवाला वेल भी भाग्यदायी होता है। अलसी के फूल के समान नीले रगवाला नेल तो अति शुभवायों कहा गया है। है राजन्! उत्तम कृपों के इन लक्षणों को मेन आप से बनलाया, अप अशुभ लक्षण सम्पन कृपों का वर्णन कर रहा है।॥१०-२६॥

काली तालु, ध्योंठ चौर मुख्याने, रूसे सींगा व खुराँवाले, विनक्रे रम प्रकट न होते हाँ ( धूमिन या मटनेला ), छोटा, बाध तथा सिंह के समान भयानक और खेँखार, हीवे और गृद्ध के समान मनहूस रगवाले, मुपक के समान श्रमुन्दर एव श्ररूपराय, मन्द प्रकृतिवाले ( काइर ), काने, लगड़े, नीची ऊँवी श्वासींबाले, छोटे-पडे या तीन या एक पैगें में दवेत रगवाले, पड़े चचल नेत्रीं वाले-एमें वृपभी का उसार्ग न तो करना चाहिय श्रीर न गृहस्थी के कार्यों के लिए श्रपने घर पालना ही चाहिये। फिर में में उत्मर्ग करने योग्य तथा पालने योग्य वृपमों का लक्षण तुमसे बनला रहा है। जिनके सींग स्वस्तिक के आदार के हीं, जितके स्वर सदलों की गर्वना के समान गमीर हों, जो बहुत लम्बे हों, मतवाले हाथी के समान चननेवाले हों, विशाल बातीवाने हों, ऊँचे हों, श्रति बलवान तथा पराक्रमी हों, शिर, दोनों खन, ललाट, पूँछ, चारों पेर, दोनों नेत्र तथा दोनी वगर्ले काले वर्ण की हो-ये लक्षण चन्द्रमा के समान खेतवर्ण के दूपमों के हों तो वे प्रशासनीय हैं । ने उपर्युक्त लक्त्या या चिह्न यदि रवेत हों तो काले उपमों के लिए प्रशासनीय हैं । जो वृपम पूरवी को अपनी सींगा से लनना हो, जिसकी विधाल पूँच पृथ्वी तक लग्नी हो श्रोर मोटो हो. जो आगे भी ओर उन्नत हो और रंग में नीने वर्ण का हो वह दूपम मरासनीय माना गया है । निस बुपम के शरीर में शक्ति, ध्वजा व्यवंता पताकाओं नी रेखा सी बनी हो वे चनडुवाह ( बाह् ) बुपम विचित्र सिद्धियों के प्रदान करनेवाले कहे जाते हैं । जो वृषभ प्रदानिए। करके ( घूम कर के ) लॉटने हों, या स्वय विना कहे ही लोट पनते हों, जिनके शिर व कथे समुखत हों वे धन्य तथा श्रपने समृह की वृद्धि करनेवाले हैं। सींगों के श्रममाग पर लाल विहताना बैल यदि स्वेत वर्ण का हो श्रोर उसके खुर प्रवाल के समान लाल वर्गा के हों तो उससे बढ़कर ऋति भाग्यशाली कोई बुषभ नहीं होते। ऐसे बुपमें की प्रयत्तर्श्वक दुँदक्र पालना चाहिये अथना उत्सर्ग करना चाहिये । दोना दशाओं में न धनवान्य की बदाते हैं। जिस रूपम के चारों चरण, सुख, तथा पूँच रवेन वर्ण के हों तथा ग्रेप गरीर का रंग लाजा के रस के समान हो उमे नील दूपम ऋहते हैं । ऐसे वृपम यदि मिले तो उनका उत्सर्ग करना चाहिये, घर पर पालना नहीं चाहिये, उयोकि ऐसे मास्यशाली उपभ के उत्सर्ग के लिए पितरों की एक ऐसी सनातन गाथा प्रचलित है कि बहुतरे पुत्रों की क्षामना करनी चाहिये, क्योंकि यदि उनम में एक भी गया की यात्रा करेगा, या गारी ( श्राठ वर्ष की ) बन्या का दान करेगा या नीचे बूपम का उत्सर्ग करेगा. तो हम पन्य होंग ।' हे राजन् । ऐसे सर्वलक्षणसम्पन्न वृषम का-चाहे वह घर पर उत्पन हुआ हो या कय किया

गया हो----उत्सर्ग करके महात्मा पुरुष कभी मृत्यु के प्रति शोकमस्त नहीं होता तथा मृत्यु को प्राप्तकर मोन्द्र प्राप्त करता है, इसीलिए मैने इसको ध्राप से बतलाया है। ॥२०-४१॥

श्री मारस्य महापुराण् में वृपभञ्जञ्ग् नामक दो सौ सातर्वो श्रध्याय समाप्त । ॥२००॥

#### दो सौ ऋाठवाँ ऋध्याय

सूत ने फहा—तदनन्तर श्रमित पराक्रमशाली राजा मनु ने देवाधिदेव मस्स्य भगवान् से पतित्रता स्त्रिमों के माहारम्य तथा तसम्बन्धी कथा को पूँछा। ॥१॥

मतु ने कहा — पितानता लियों में कीन श्रेष्ठ है ? किस श्री ने मृत्यु की परानित किया था ? किस भाग्यग्रालिनी का नामोच्चारण सर्वदा मनुष्यों को करना चाहिये ? सभी पापों को नष्ट करनेवाली इस कथा को सभी सनाइये । ॥२॥

मत्स्य भगवान् ने कहा- है धर्म के बहत्त्व को जाननेवाल ! धर्म राज भी खियों के प्रतिकूल कोई व्यवहार नहीं कर सकते, पितवता लियाँ उनसे भी सर्वदा सम्माननीय कही गई हैं। इस विषय में तुन्हें में पापों को नष्ट फरनेवाली एक कथा को शुना रहा हूँ कि किस प्रकार एक पितवता ली ने मृत्यु के पार्रा में गये हुए अपने प्रियपति के प्रायों की रत्ता की थी। ॥३-४॥

प्राचीनकाल में मददेश में शाकल श्रह्मवित नामक एक राजा था, जिसके कोई पुत्र नहीं था, श्रात: पुत्र की कामना से उत्तम त्रावाणों के कहने पर उत्तने सभी प्रकार की कामनाश्रों की पूर्ण करनेवाली सावित्री देवी की श्राराधना की श्रीर प्रतिदिन सैकड़ों बाक्षणों द्वारा सावित्री देवी की प्रसन्तत के लिए सफेद सरसों का हवन करवाया। इस प्रकार दस महीने बीत जाने पर चतुर्थी तिथि को सावित्री देनी ने श्रापनी मूर्ति राजा को दिखलाया श्रार्थात् दर्शन दिया। ॥४-०॥

सावित्री ने कहा — राजन । में जानती हूँ कि तू निस्य मेरी भिक्त में लगा रहता है अतः में तेरे उत्तर प्रकृत हैं, तुम्के सर्वाह मन्दरी कन्या होने का वास्त्रान में दे रही हैं। ॥८॥

राजन् ! इनना कहकर प्रणात हुए राजा के सम्मुख सावित्री देवी व्याकारा में विजली की भाँति न जाने कहाँ व्यन्तिहित हो गई । राजा की पतित्रता पत्नी का नाम मालती था, व्यवसर ब्राने पर रानी ने रूप एवं सीन्दर्य में सावित्री ही की भाँति एक मुन्दरी कन्या को जन्म दिया । राजा ने कन्या की उत्पत्ति के बाद ब्राह्मणों से कहा कि यह मेरी कन्या हवन से प्रसन्न सावित्री देवी की दी हुई है श्रीर स्वरूप में भी उन्हीं के समान है, अतः इसका भी नाम सावित्री होगा । राजन् ! राजा के इस भस्ताव पर ब्राह्मणों ने भी उस पुत्री का नाम सावित्री रो स्वरूप व्यादान कर दिया । तदनन्तर एक बार कभी नारद ने व्याकर व्यसित वेजस्वी राजा से कहा कि 'यह तुम्हारा

जामाता सस्यवान् तो एक ही वर्ष में द्वीणायु होने के कारण मर जायगा। नारद की ऐसी अमंगत नाखी सुनकर भी राजा ने यह सीचकर कि कैन्यादान एक ही बार होता है। अपनी कन्या सानिशी को युनरसेन के प्रत सरयान् को ही ज्याहा। सायित्री भी अपने भगन में पिवदेन को प्राप्तकर नारद की उस अशुभ वाणी से कापते हुए हृदय द्वारा काल यापन करने लगी। वन में अपने सास रवपुर तथा पतिदेव की वह वही शुश्रूपा करती थी। किन्तु उसका स्वपुर राजा अपने राज्य से च्युत-होने पव अथा होने के कारण सथीक सर्वगुणसम्पन्न एव से भाषरायण राजपुत्री को पुत्रमधूलप में आप कर के भी सन्तुष्ट नहीं होता था। 'आज के बीधे दिन ही सरयान् मर जायगा। ऐसा आक्षणों के कहने पर एय दवसुर नी भी आजा प्राप्त कर राजपुत्री धृत्रपर्मण्य सावित्रों ने तोन रात के मन का अनुष्ठान किया। उस बीधे दिन जन सरयान् ने लकड़ी, एव आहार की टोह में जगन को प्रस्थान किया तन सास श्वपुर की आजा लेकर वर्षा हुई सावित्री भी अपने पति के पीछे उस घोर जगत को गई। 'प्रार्थना के भग होने पर राजपुत्री को बहुत कष्ट होगा—ऐसा विचार कर रवसुर ने भी उसे साथ जाने की आजा दे दी थी। नारद के वचन का ध्यान कर विच में अति कष्ट के होते हुए भी उसने अपने महान भय को पिवदेष्ट से व्यक्त नहीं किया। किन्तु सनवहलान के लिए वन में छोटे-नई एकों के बारे में मूरु-मुठ पूछताब करती रही। उस भीपण वन में विचाल कुकों, पील्यों एव पश्रुओं को दिखला-दिखला कर थकी हुई, पुत्र के समान विहतुत लोकनों-वाली सावित्रों को मनुन्यों में बीर एव अष्ट सरवान् ने सान्त्या देशर आरयस्त रखा ।।१-२१॥

श्री मास्य महापुराण् में सावित्रीउपाख्यान के प्रसग में सावित्रीवनप्रदेशनामक दोसीश्राठयाँ श्रध्याय समाप्त । ॥२०८॥

#### दो सौ नवाँ ऋध्याय

सत्यवान् ने कहा — विगाल नेत्रोंबाली श्रिस हरित मृषि से शोसित वन में वसन्त में रित की मृद्धि करनेवाले, नेत्र तथा नामिका को सुल प्रश्नान करनेवाले, मनोहर व्याम में वृत्त को देखों। इस लालिनामय फूले हुए अशोक को इस वन में देखन माल्म होता है कि यह वसन्त मेरा ही परिहास कर रहा है। दाहिनी और दिस्तिण दिया में जलते हुए अगारों के समान ग्रोमायमान फूने हुए किंगु क कृतों से उक्त इस मनोहारिणी वनस्थली की ओर देखी! सुगधित पुष्पों की सुरिम से समन्वत वनपक्तियों से हम लोगों की और निकलकर आठी हुई वायु, माल्म पढ़ रहा है, हमारे परिश्रम के बतेश को हरने के लिए स्वागत करने का रही है। हे विगाल नेत्रोंबाली ! इसर पश्चिम दिशा में फूले हुए कनेर के पुष्पों से युक्त स्विग्ति ग्रोमावाली वनपक्ति विग्नमान हो रही है, देसी ! क्त्रों पर से गिरी हुई लताओं के जालों से वनस्थली के मार्ग क्ष्य गये हैं। सर्वोक्ष पुष्पों के समूहों से वहां को पृष्पों कितनी मनोहारिणी लग रही है। वरवर्षिमी 1 मुस से उन्मस हुए अगर समूहों की गुआर से माल्म पढ़ता है कि

कामदेव हम जैसे पथिकों को मारने के लिए अपने धनुष पर वागा चढ़ाकर टंकोर कर रहा है । नाना प्रकार के फूलों के सुस्वादु से सुप्रसन्न गुरुवाले पुरुष कोकिल के मुख्य स्वर से निनादित एवं सतिलका ( मनोहर : तिलक वृद्धों से विभूषित ) यह वनस्थली तुम्हारी ही भाँति शोभायमान हो रही है। श्राम की ऊँची डाली पर वैठी हुई कोकिला मंजरी (बीर) की पूल से पीत वर्ण होने के कारण केवल श्रपने सुरीले शब्दों से ही व्यवना-पता दे रही है, जैसे चेष्टा-दिसाकर कुलीन पुरुष व्यपनी सूचना देते हैं । काम में व्यनुरक्त मध्य पूर्णों की धूलि से धूमरित अपनी नियतमा का अनुसरण करते हुए एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर उड़-उड कर जा रहे हैं। देखो ! पुरुष कोकिल इस व्यनेक प्रकार के पुष्यों से सुसमृद्ध इस वन में व्यपनी प्रियतमा की चोंच के अप भाग से उच्चिए आम की मञ्जरी का ही स्वाद से रहा है। की या पंलीं से वस्चे की छिपाकर बैठी हुई व्यपनी प्रसुता भिया को बृक्त के व्यप्रभाग पर बैठकर व्यपनी चोंच से प्रसन्न कर रहा है। नीचे के मुभाग पर अपनी पिया के साथ वैठा हुआ यह कविंजल ( तीतर ) कामासक होने के कारंग माहार को भी नहीं ग्रहगा कर रहा है । हे विशाला दि ! यह कल विक ( चटक ) पन्हीं अपनी पिया के श्रंकों में स्थित हो बारम्बार रमण करता हुआ कामियों को उत्करिठा कर रहा है<sup>ं</sup>। अपनी विया के साथ वृत्त की डाली पर बैठा हुन्या यह शुक्र अपने हाथों से टहनी को नीचे करता हुन्या उसे सफल-सा कर रहा है। इस बन में मांस का ज्ञाहार कर तृष्ठ हो यह युवा सिंह नित्रा में लीन हो रायन कर' रहा है चीर उसकी पियतमा उसके पैरों के मध्य भाग में शयन कर रही है । पर्वत की कन्दरर में वेठे हुए बाध के दरपति को देखी, जितके नेत्र की कान्ति से होनेवाले प्रकाश में वह गुफा अध्य गुफाओं से भिन्न-सीं दिखाई पड़ रही है । देखो, यह गैंडा अपनी प्रिया को जीभ के अप्रमाग से चार्ट रहा है और प्रिया के चाटने पर स्वय श्रानन्द का श्रनुभव कर रहा है । देखो, वह बानरी श्रपने श्रक में शिर कर के सीते हुए पियतम के श्रंग से ढील को निकाल-निकाल कर श्रानन्दित कर रही है। देखी, वह विलाव पृथ्वीतल पर लेटी हुई पेट को दिलाती श्रापनी प्रिया विल्ली को अपने नखों खोर दाँतों से मालूम पड़ रहा है कि काट रहा है, परन्तु वास्तव में वह पीड़ा नहीं दे रहा है । देखो, पीड़ित होकर ये खरगोरा श्रीर खरगोरिनी श्रपने पैरों को पेट में छिपाकर कैसे सो रहे हैं, पर इनके दोनों कान किस प्रकार ऊपर उठकर इनकी सूचना दे रहे हैं । हे सुन्दरि ! कमलों से सुसमृद्ध सरोवर में यह कामार्च हाथी स्नान करके कमलों के डराठलों से श्रपनी भिया को सन्तुष्ट कर रहा है। पीखे चलनेवाले श्रपने बच्चों के साथ यह ब्रूकरी श्रपने प्रियतम के सुड़ों द्वारा खनकर बाहर किये गये मोथों को पित के पीखे-पीछे चलती हुई खाती जा रही है । देखो, इस वन में हड़ श्रंगोंवाला कामार्च यह महिप श्रागों में कीचड़ों से लायकथ हुआ, श्रपनी भागती हुई निया के पीछे-पीचे दौड़ रहा है। मुन्दरि 1 इस अपनी शिया के सहित मृग को देखो, जो कौतूहल युक्त मुफ्तको अपने मनोहर कटानों से ताक रहा है। देखों, वह रोही मृगी श्रति स्तेहयुक्त हो श्रुपनी सींगों के श्रुप्रभाग से प्रियतम को दक्षेत्रती हुई अपने पिछले पैरों से भुल को लुजला रही है। अरे, रीघ उस रवेत वालों वाली चमरी गाय को तो देखो, जो खड़ी हुई है श्रीर जिसके पीबे कामार्त चमर गर्वित नेत्रों से मुस्तको ताक रहा है ।

उस ध्य में खड़े हुए जीलमाय को देलो जो अयको निया के साथ आनन्द्युक्त हो हिल पर बेठे हुए फोवे को निवारित करता हुआ जुमाली कर रहा है । लग्ने बेर बृज्ञ की शासा पर फला को खाने मी इच्छा से अमले दोनों पैरों की उद्धानर राड़े हुए अपनी निया के साथ उस नमरे मो तिनक देखा। सरोवर में विहार करते हुए उस हसिनी समेत हस को देखों, जो सुक्रमधित कन्द्रमा के निग्न की शोभा धारण कर रहा है । है सुन्दरि । देखों वह चम्चाक अपनी प्रिया के साथ इस कमलों से सुग्रीमिन तथा समृद्ध सरोजर में अपनी पिया को फूली हुई पिछनी के समान कर रहा है । ऐसा कह कर सर्यवान ने फिर कहा— वि सुन्नु। में फलों को सक्त कर सुन्ना तथा तुम पुष्यो को एकत कर सुन्ना की हम सम्भ नहीं किया गया, अन अन उसे एकत करना चाहिये । सुन्दरि । तुम तब तक इस सरोबर के तट पर बृक्त को द्वाया में बेठकर च्हाण मान प्रतीला करते हुए विश्राम करो, जन तक में इन्यन भी एकत करने लेता हूं। ॥१-३३॥

साविती ने रहा —कान्त ! यदि तुम कह रहे हो तो मैं वैमा ही करूँगी । परन्तु तुम मेरी ऋखों के सामने से दूर मत जाओ, क्योंकि इस विकासन तथा घने नन में मैं अक्रेले डरती हा । ॥३॥॥

मरस्य ने कहा — राजद ! सावित्री के ऐसा कहने पर सत्यवान् राजपुत्री के सम्मुख ही उस सरोबर से थोड़ी ही दूर पर काष्ट्र एकत्र करने लगा, परन्तु राजपुत्री उतनी दूर जाने पर भी उसे मरा हुट्यान्सा मानने लगी ! ॥३५ ॥

श्री मास्त्य महापुराया के सावित्री उपारुशन में वनदर्शन नामक दो सौ नवाँ ऋध्याय समाप्त ॥२०६॥

# दो सौ दसवां ऋध्याय

मत्स्य ने कहा—राजन् ! कांप्ठ काटते हुए उस सत्यवान् के थिर में पीड़ा होने लगी, जिससे विह्वल होकर वह अपनी पिया के सभीप आकर कहने लगा—'इस परिश्रम के करने से मेरे थिर में बहुत पीड़ा हो रही है, मानून पड़ रहा है कि में अधकार में धुसा जा रहा हूँ, दर्द के मारे कुछ भी सुम्के स्फ नहीं रहा है। अन में सुम्हारे अक में थिर रख कर सोना चाहता हूँ। राजपुत्री से इस प्रकार वार्त कर सत्यान् उसके अक में थिर रख कर सो गया। इस प्रकार उसके अक में थिर रख कर का वस्यवान् निदा में निमन हो गया तत्र महामाम्यग्रालिनी पतित्रना राजपुत्री सावित्री ने वहाँ पर आये हुए धर्मग्रज्ञ को देखा, जो नीले कमल के समान स्थामल वर्ष के थे तथा पीतान्यर धारण किये हुए थे। ये उस समय विज्ञा की छता से सुग्रीमित बादल के समान श्रीमायधान ही रहे थे, उनके थिर पर धर्म के समान देदीध्यमान सुउट सुग्रीमित था तथा दोनों कानों में जुगड़ल विराज रहे थे, विग्राज वन्नस्थल पर हार श्रीमित हो रहा था, हाथो में अगद् थे, उनके पीले-पीजे महाकाल और मृस्यु भी थे। उस स्थान पर पहुंच कर पर्मराज ने सीये हुए सत्यवान् के शरीर में अंगुठ़े जितने लम्बे पुरुष को अपने पारा में

वॉधकर वहाँ में किया और दिन्त्ण दिशा की ओर सुलकर शीम ही मस्थान किया। तय सुन्दरी सावित्री , भी पति के शरीर को निर्भाव देख, जाते हुए धर्मराज के पीबे-पीबे विना आतस के चली और कॉपते हुए हृदय से अजित बॉध कर धर्मराज से बोली—'माता की मिक्त से इस लोक में, पिता की मिक्त से मध्यम लोक में तथा गुरु की शुश्रूपा से बक्षलोक में आगन्द की मांस होती है। जिस माणी ने इन तीनों को पापा में का पालन किया है उसका इन तीनों लोकों में आदर होता है। तथा जिसने इन तीनों का अनदर किया है उसकी सारी सिक्तिया निष्कल ही समक्तिनी चाहिये। जब, तक ये तीन जगत में जीवित रहते हैं तब तक किसी अन्य पकार के धर्म को करने की आवश्यकता नहीं है। उनके मिय पबं सुख के लिए मनुष्य को उनकी शुश्रूपा में सर्वेदा निरत रहना चाहिये। उन्हें किसी प्रकार का भी क्लेश न हो—इस प्रकार विचार कर जब कभी किसी की दासका भी करे तो मनसा, वाचा, कर्मणा जो कुछ मिले वह सम भी उन्हें ही निवेदित कर दे। माता, पिता और गुरु—इन तीनों के प्रति मनुष्य को सर्वेदा इसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिये।'।।? —? ४॥

यम ने कहा— तुम हमसे जिस कामना को पूर्ण कराना चाहती हो उसे छोड़ दो। सचमुच ससार में माता पिता तथा गुरु से बढ़ कर कोई धर्म नहीं है। किन्तु इस कार्य में तुम्हारे पीछे-पीछे आने से हमारे काम में बिन्न पड़ रहा है और तुम भी वेकार में परेशान हो रही हो। इसीलिए अब में तुमसे ऐसा कह रहा हूँ कि तुम लीट जाओ। हे धर्म के तरव को जाननेवाली! तुम्हारा पति सचमुच गुरु जनों की पूजा में भेन करने वाला था और तुम भी पतिव्रता और साध्वी हो, किन्तु अब यहाँ हमारे पीछे-पीछे आने से तुम्हारी परेशानी वढ़ रही है, अतः में चाहता हूँ कि तुम लीट जाओ।। ॥१५-१६॥

सावित्री ने कहा— िक्षणों का पति ही देवता है, पित ही उसको एक मात्र शरण देनेवाला है। प्रायापित वियतम के साथ ही साध्वी कियों को भी अनुमान करका चाहिये। कन्या की उसका पिता सीमित तथा अल्प सम्पत्ति देता है, भाई तथा पुत्र भी अल्प सम्पत्ति देते हैं, सर्वदा अमित के देते वालें अपने प्रायानाथ की कीन पित्रता पूजा न करेगी। जहाँ पर मेरे प्रायोग्नवर ले जाये जा रहे हैं, अथवा स्वयमेव जा रहे हैं, है सुरोचम ! अपनी शक्ति भर सुम्मे भी वहाँ जाना चाहिये। हे देव! अपने प्रायपित को लेजाते हुए तुन्हारे पीक्षे-पीक्षे यदि में नहीं चल पाऊँगी तो में भी अपने प्रायों को बोड़ हूँ गी। जो मनस्विनी ली वैभव्य के अन्तरों से दूषित करके पुकारी जाने लगती है वह सभी आभूपयों के योग्य होकर भी अक्षत्ररी तथा भागविन है। ॥१०-२१॥

यम ने कहा—है महाभाग्यशालिनि ! पितवते ! कल्यािय ! में तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, यतः सरयवान् के प्रार्थों को बोड़ कर जिस किसी वरदान की तुम्हे अभिलापा हो उसे शीन्न ही . मींग लो ॥२२॥

सानित्री ने कहा—हे धर्मराज ! नष्ट हो गया है राज्य जिनका—ऐसे महनीय प्रात्मा मेरे श्वसुर को, जिन्हें चाँखें भी नहीं हें, चाँख तथा राज्य—दोनों से समुक्त कर दीजिये । ॥२३॥

यमराज ने कहा—हे कल्यािण । तुम बहुत दूर बली आई हो, श्रतः लौट जाग्रो । तुम्हाि यह सब श्रमिलापा सत्य होगी । इस प्रकार मेरे पीजे श्राने से मेरे कार्य में विध्न पड़ रहा है श्रीर तुम्हें भी परेतानी उठानी पड़ रही है, इस लिये में श्या तुमरी यह कह रहा हूं कि तुम लीट जाश्रो । ॥२४॥

श्री मास्य महापुराण के सावित्री उपारुवान में प्रथम बरलाम नामक दो सी दसर्वी श्रन्थाय समाप्त<u>ा</u> ॥२१०॥

#### दो सौ ग्यारहवाँ ऋध्याय

सावित्री ने कहा--- सुरोत्तन-! सत्पुरुवों के समामन में कैसा परिश्रन श्रीर कैसी परेशानी १ इसलिए श्राप नैसे महानुभागों के समीप में मुक्ते भी म्लानि नहीं श्रनुभव हो रही है। साधु परुति कै . प्राची हों, अथना असायु प्रकृति के हों—सभी के निर्वाह कर्चा सत्पुरुप ही होते हैं, असङ्जन पुरुप न तो सज्जनों के काम आर सकते हैं, न सत्पुरुषों का उन्हीं कोई कार्य सब सक्ष्मा है आरेर न वे स्वयं अपना ही कल्याण साधन कर सकते हैं। विष, श्रानि, सर्ष तथा श्रेम्न-इन सर्शे से भी समार को उतना भय नहीं होता जितना भय निप्कारण क्रोघ करनेवाले इप्टों से होता है । सत्पुरुष अपने पाणों की बाजी लगाकर परीपकार करते हैं, किन्तु असज्बन पुरुष अपने प्रायों को देकर भी दूसरे की हानि करते हैं । जिस परलोक की प्राप्ति के लिए सत्पुरुप लोग श्रपने प्राणों को भी तुच्छ तृण की भौति होग देते हैं, उस परलोक की पराये की हानि में निस्त रहनेवाले श्रसज्जन बुद्ध भी परवा नहीं करते। जगत् की सुध्दि करनेशले श्रसा ने प्रस्वेक्ष स्थानों या नर समूहों में व्यसत्पुरुषों के निष्महार्थ या मारगार्थ राजा को बनाया है । राजा सर्वदा सच्चे तथा दुच्चे पुरुपों की परीक्षा करे । सञ्जन हों तो उनका श्रादर करे, दुष्ट हों तो उन्हें दराह दे, जो ऐसा करता है वह सभी राजाओं में श्रेष्ठ है। सत्युरुपों को सम्मान देने तथा दुन्हों के विग्रह करने के कारण ही राजा राजा है, स्वर्ग नी प्राप्ति के इच्छुक्क राजा को इन दोनों वातों पर ध्यान रखना चाहिये। हे जगह के स्वाभी ! राजा लोगों के लिए सत्पुरुषों के परिपालन तथा दुष्टों के नियंगन से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है । उन राजाओं से भी जो दुष्ट शासित नहीं किये जा सकते ऐसे असज्जनों को भी श्राप शासित करने नाले हैं, इसी कारण त्र्याप सभी देवतात्रों से अधिक महत्त्य एव निरोपतापूर्ण सुम्हे मालून पड़ते हैं। यह समस्त जगत सत्पुरुपों द्वारा धारण किया गया है, उन सत्पुरुपों के श्राप श्रमुक्ता हें, हे देव ! यही नारण हे कि आप के पीछे चलते हुए मुक्ते दुख भी क्लेश नहीं हो रहा है । ॥१-११॥

यमराज ने कहा- हे विशाल नेत्रींवाली ! चुन्हारी इन धर्मशुक्त वार्ती को सुनकर में तुन्हारे उत्पर बहुत प्रसन्न हूं, श्रतः सत्यवान के प्राणों को खोड़कर चुन्हें जिस किसी भी पदार्थ को प्राप्त करने की श्रमिलापा हो, उसके लिए शोध सुक्तभे वरतान मांग लो, देर नकरों ! ॥१२॥

, सावित्री ने फहा--ंहे प्रमो ! में त्रपने सो सहोदर माई होने की श्रमिलापिणी हूँ, विना किसी पुत्र के दुखी मेरे पिता इस शत-पुत्र-लाभ से प्रसन्न हों ।' सावित्री की ऐसी प्रार्थना सुनकर यमराज ने कहा— 'हे श्रानिन्दिते । श्रव सुम वहाँ चली जाश्रो जहाँ से श्राई हो, श्रोर श्रपने पति के श्रोध्वेदीहरू (शवसंस्कार थादि) कियार्थों को जाकर सम्पन्न करो । श्रव यह दूसरे लोकं में 'श्रागया है, श्रतः तुम इसके पीद्ये नहीं चल सकती, चूंकि पतिनता हो, श्रातः एक मूहर्त तक श्रीर मेरे साथ चल सकती हो । हे कल्याणि ! सत्यवान ने गुरुजनों की शुश्रूपाकर महान् पुगय अजित किया था श्रातः में स्वयं इसे ले जा रहा हैं। हे सुन्दरि ! विद्वान पुरुष को इतना तो अवश्य ही करना चाहिये कि वह अपनी माता, पिता तथा गुरु की सेवा में सदा तत्वर रहे । वन में निवास कर सत्यवान् ने इन तीनों की बड़ी शुंश्रूपा की है । हे कल्यािया 1 इसके साथ-साथ निवास करके तुमने भी स्वर्ग को जीन लिया है । हे शुभे ! लोग तपस्या, ब्रह्मचर्य, श्रामि ब्रीर गुरु की शुश्रूपा कर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, विशेषतया ब्राख्यण को व्यपने श्राचार्य, पिता, माता,तथा यड़े भाई का तो कभी व्यपमान नहीं करना चाहिये, क्योंकि व्याचार्य ब्रह्म की मूर्ति है, पिता प्रजापित की मूर्ति है, माता प्रथ्वी की मूर्ति है तथा भाई स्वयं अवनी प्रतिमूर्ति है। मनुष्यों को उत्पन्न करते समय माता श्रीर पिता श्रपार कप्ट सहन करते हैं, उस महान् कप्ट से पुत्र का सैकड़ों वर्षों में भी निस्तार नहीं हो सफता । त्रातः मनुष्य को माता, पिता तथा स्त्राचार्य का सर्वदा प्रिय कार्य करना चाहिये, उन्हीं तीनों के सन्तुष्ट होने पर सभी तपस्या को सफल और सम्पन्न समभ्यता चाहिये । इन तीनों की शुश्रुपा ही परम तपस्या कही गई है, उन तोगों की क्षाजा के विना मनुष्य को किसी भी क्षम्य प्रकार के धर्म का पालन नहीं करना चाहिये। मनुष्य के लिए वे तीन ही तीनों लोक हैं, तीनों आश्रम हैं, तीनों देद हैं तथा तीनों श्रनियाँ हैं। पिता गाईपत्याम्नि, माता दिक्तिशामित तथा गुरु त्राहवनीयाम्नि है, ये तीनों अमिनयों की उपा-सना गनुष्य के लिए गौरव की वस्तु है । जो गृहस्थाश्रवी इन तीनों गुरुजनों की सेवा में कभी श्रसावधानी नहीं करता यह तीनों लोकों को जीतता है तथा अपने दीप्यमान शरीर से स्वर्ग में देवताओं के समान कालयापन करते हुए आनन्द का अनुभव करता है। है कल्याणि ! अब तुम अपने शेप मनोस्थ को त्याग दो चौर लौट जाची,जिन पार्थनाचीं को तुनने किया है वे सभी सफल होंगी। इस प्रकार हमारे पीछे चाने से कार्य में विष्न पड़ता है ऋौर तुम भी परेशांन हो रही हो, ऋतः मैं ऋव तुमसे यही कह रहा हूँ ' कि तम लीट जास्रो । ।।१३-२८॥

श्री मात्स्य महापुराण् के सावित्रीउपाल्यान में द्वितीय वरलाम नामक दो सौ ग्यारल्वाँ श्रध्याय समास । ॥२११॥

#### दो सौ वारहवाँ अध्याय

सावित्री ने कहा—देवश्रेष्ठ ! धर्म के कार्यों में कैसी श्लानि श्रथना कैसा वरोग्र ? तुम्हारे चरण कमलों की सेवा तो परम पर्म का मूल है । हे देव । ज्ञानी पुरुष को सर्वदा धर्म-कार्यों में लगे रहनां चाहिये;

क्योंकि उसका लाभ सभी लागों से विशेष महत्त्वपूर्ण है । हे प्रमो । ससार में जन्म लेने का फल धर्म, ऋर्य एव काम-इन तीनों की शांति करना है, जो पुरुष धर्म से हीन है उसको अर्थ एव काम की शांति वन्ध्या के पुत्र के समान कभी नहीं हो सकती । घर्म से अर्थ एव काम दोनों की प्राप्ति होती है, तथा धर्म से ही इस लोक और परलोक-दोनों में सुख की प्राधि होती है । एक धर्म ही ऐसी नस्तु है जो मनुष्य के पीछे पीछे चाहे वह जहाँ ऋहीं भी जाय—चलता है। ससार की अन्य सभी वस्तुएँ गरीर के साथ ही नष्ट हो वाती हैं, मनुष्य इस नदवर ससार में अभेजा ही पेरा होता है और अभेना ही भरता है। एक धर्म ही उसके साथ-साथ चलता हे, मित्र एव परिवार के लोग भी उसका अनुसरण नहीं करते ! कार्यों में सफलता सोभाग्य एव सीन्दर्य सब बुछ धर्म से ही पात होते है । पुरुषान्तक । ब्रह्मा, हन्द्र, विप्ता, शिव, चन्द्रमा, यम, सूर्य, म्मिन, बरुण, बसुगण, श्राद्दिवनीरुपार एव कुचेर प्रमृति देवतार्थी के लोक, जो सभी मनोरथीं की पूर्ण करनेवाले हैं, मनुष्य उन सन को धर्म द्वारा ही प्राप्त करता है । मनोहर द्वीमों एव खुलदायी वर्षों (देशों) की मनुष्य धर्म द्वारा ही प्राप्त करते हैं, नन्दनादि देवताओं के सुख्य उद्यानों को भी वह धर्म से ही प्राप्त करते हैं। मनुष्यों को धर्म द्वारा ही स्वर्ग की पासि होती है। वहाँ पर उसे विचित्र दग के विमान तथा कल्यारावायिनी त्रप्यसात्रों की प्राप्ति होती है । पुरुवशाली मनुष्यों के शरीर सदा तेजोनय रहते है, उन्हें राज्य की प्राप्ति होती है, राजा लोग उनकी पूजा, करते हैं, उनके सभी मनोरय सफन होते है तथा सर्वदा जनका ध्रम्युद्य होता है। पुराय का फल सर्वदा ही ऐसा देखा जाता है। हे सुराध्यन्त ! उन भाग्यशासी ्रमुग्यवान् पुरुपों को स्पर्ग में मुनर्श तथा वैदुर्य के बने हुए डराडेवाले सूर्य की प्रखर किरखों के समान वेजीनय चैंबर दुलाये जाते हैं तथा पूर्णिमा के चन्द्रमण्डल के समान शुप्त एव रत्नाटिन वस्र से सुर्गीभिन छत्र की भी वहाँ मनुष्य निज मागलिक कर्नी द्वारा श्रप्त करता है । विजय की सूचना देनेताले शखों के स्वरी तथा मागप और वन्दियों की मागलिक ध्वनियों के साथ श्रभिनन्दित होते हुए सुन्दर सिंहासन पर समासीन होने का सरपरिणाम पुराय कर्षों का ही है। लाभकारी खल, जल, गीत, खाजाकारी खनुचर, मालाएँ, चन्दन, रल, हुन्दर तथा बहुमूल्य वस्त्र—ये सन भी पुराय कर्नों के फल हैं। सुन्दरी एव दयावती श्रिति मनोहर स्त्रियाँ तथा उच्च महलों की छतों पर सुखपूर्ण निवास-ये भी शुभ कर्म करनेवालों को प्राप्त होते हैं। उम भाग्यशाली मनुष्य को शुभ कर्न के प्रमान से मुक्का के बने हुए पृष्ठी से सुरोभिन, चैंकर तथा माला से मुग्रोभित तुरग वहन करते हैं। चलते हुए पर्वतों के समान, मुवर्ण निर्मित अध्यारी से मुग्रोभित मच-गयन्दों के श्राचाल पादिवन्यास पर वह भाग्यशाली श्रापने पुराय कर्म के प्रभाव से पहन किये जाते हैं। है देव ! सभी मनोरथों को पूर्ण करनेवाले, सभी पापों एव दुश्चरितों को दूर करनेवाले स्वर्ग में वह पुरुष उर्युक्त सुख-साधनों से सम्पन्न होकर विराजमान होते हैं। मानन ध्यपने पुरुषकर्मी के प्रभान से ही शक्ति को प्राप्त करते हैं । उस मक्ति के द्वार यज्ञ, नुपस्या, दान, इन्द्रियनिप्रह, चामाग्रीलता, प्रश्नचर्य, सत्य, मागलिक तीर्थों की यात्रा, स्माच्याय, सेवा, सत्युरपों की सगति, देवार्चन, गुहजनों की ब्रह्मूपा, जान्नाणों की पूजा, इन्द्रियों को स्ववरा रखना, ब्रह्मचर्य तथा निरह्मारिता-ये सन है। इस कारण से उस मिक के

महत्त्व की जाननेवाले मानय को सर्वदा धर्माचरण करना चाहिये। मृत्यु किसी की यह अतीन्ता नहीं करती कि इसने जीवन में अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है या नहीं। है देव। इसलिए मनुष्य को रीग्रव से ही धर्माचरण करना धारम्म कर देना चाहिये क्योंकि यह जीवन नश्यर है। कौन जानता है कि छाज ही किसी की मीत आ धमकेगी। हे सुरोचम! आँख से देखते हुए भी लोगों के सम्मुख उसकी मृत्यु खड़ी रहती है किन्तु तिस पर भी वह अनरा ( मृत्यु रहित देवता ) की भौति आचरण करता है—यह एक महान आश्चर्य है। युवक की अपेना चालक और वृद्ध की अपेना युवक अपने को मृत्यु से दूर मानता है किन्तु मृत्यु के अंक में धेटा हुआ वृद्ध किसती अपेना करते हुए गहरी नींव देने की धार्ते सीचा करता है। इतने पर भी मृत्यु से रत्ता की उपायों को सोचते एवं प्राप्त करते हुए उसही कीन सी गित ्हीती है। प्राण्यारियों को इस जात में केवल मृत्यु से ही भय नहीं है, बलिक यह कहना चाहिये कि उसे अप कहाँ है ? इतना सब छुछ होने पर भी सुक्ती जन सर्वरा निर्मय होकर सक्षार में जीवित रहते हैं। ॥१-२ ॥।

यमराज ने कहा—हे विशालनेत्रींवाली ! तुम्हारी इन धर्म युक्त वार्तों से मैं विशेष सन्तुष्ट हूँ, अतः सरववान के प्राणों को छोड़कर तुम्हें अन्य जिस किसी प्दार्थ की कांमना हो उसे अविलम्ब नींग सकती हो। ॥२८॥

सावित्री ने सहा—हे देव ! में तुमसे श्रापनी कोल से उत्पन होनेवाले सी पुत्रों का परदान माँग रही हूं, नयोंकि विना संतति के यह प्रसिद्ध है कि किसी को सद्गति नहीं प्राप्त होती । ॥२१॥

यमराज ने कहा—है कल्याणि । अब तुम रोप जिस मनोरथ की मुआसे कामना करती हो उसे जोड़कर लीट जाओ, तुम्हारी यह याचना भी सफत होगी । इस प्रकार तुम्हारे अनुगदन से मेरे कार्यों में विष्ट होगा श्रीर तुम्हें भी वेकार की परेशानी उठानी पड़ेगी, इसीलिये में कह रहा हूँ कि तुम लीट जाओ। ॥३०॥ श्री मास्य महापुराण के सावित्री उपाल्यान में तृतीयवरलाभ नामक दो सी नाराहवाँ अध्याय समाव। ॥२१२॥

#### दो सौ तेरहवाँ अध्याय

सावित्री ने कहा—है धर्म श्रथमं दोनों के विधानों के आननेवाले ! सभी धर्मों के प्रवर्तक ! सुन्दीं नगत् के स्वामी तथा समस्त प्रवासकर छि के नियमन करनेवाले हो ! हे देव । तुम सभी प्राणियों का उनके शुभाशुभ कमें के अनुसार नियमन ( दरह आदि की व्यवस्था ) करते हो, इसीलिए लोग तुम्हें 'यमरान' कहते हैं । हे प्रभो ! धर्मपूर्वक हन सभी चराचर जगत् को तुम प्रसन्न करते हो, इसीलिए सत्युहम तुम्हें 'धर्मरान' भी कहते हैं । लोग अपने सत् तथा असत् कमों को आगे कर तुम्हारे समीप मृत्यु प्राप्त करने पर जाते हैं, इसीलिए मृत्यु भी तुम्हारा नाम कहा जाता है । संसार के सभी जीवों के काल एवं कला आदि काल के परिमार्यों के अर्धभाग तक की स्मृति तथा गयाना करते हो इसीलिए तर्वदर्श न

लोग तुन्हें 'काल' नाम से भी पुकारते हैं। हे महायुवि। समार के सभी चरानर जी गं के तुन सहार करनेवाने हो, इसीलिए सभी वे गण तुन्हें 'यन्तक' भी करा करते हैं। विग्रान् भगगन् सूर्य के तुम अवम पुत्र हो प्रत सभी लो कें ने लोग तुन्हें वैग्रहन नाम मे भी पुकारते हैं। बायु एवं कमें —इन दोनों के लीण हो जान पर तुम लोगों को जनरहरती व्यवने पास पसीट लेने हो, इसी हारण लोक ने सर्वभाणहर नाम से भी लोग तुन्हें पुकारते हैं। हे देशेय ! तुन्हारी ही हमा ने इस जगन् में महरू, साम एवं यज्ञ —इन तीनों वेदों द्वारा भित्रपहित धर्म कर विनाय नहीं होता और है देशेय ! तुन्हारी ही सहिमा से सभी माणी व्यवने व्यवने प्रभी में निरत रहा करते हैं। व्येर भी, हे देशेय ! तुन्हारी ही सहिमा से सभी माणी व्यवने व्यवने प्रभी में निरत रहा करते हैं। व्यवस्था के तुम सर्वदा कर मात्र परण देनेगले हहे गये हो। हे जगनाय। इस जगन् ही मर्यादा के तुम एक मात्र परिपालन करनेगले हो। हे सभी देखायों में श्रेष्ठ ! व्यवनी शरण में व्याई हुई सुम्ह भागवरहित की तुम रत्या करो। इस राजपुत्र ( मन्यवान ) के माता व्योर पिता बहुत दुरली हैं। ॥१ —११॥

समराज ने कहा—है धर्म के महर्त्यों को जाननेताली ! तुम्हारी इस स्तृति से तथा तुम्हारी इस स्तृति से तथा तुम्हारी इस स्तृति से तथा तुम्हारी इस स्तृति से ने परम सन्तृष्ट होकर् तुम्हारे पित सत्यान् नो छोड़ देखा हूँ । यान तु सफल मनोरथ हो गई, हे व्यान्ते । यान तो तुम्हारे साथ यह सत्यान् नार सी वर्षों तकराज्य सुख ना अनुभन कर अन्तकाल में स्वर्गनोक की माति कर दोनयों के साथ विहार करेगा। तुम्हारे सयोग से सत्यतान की सी पुन उस्तन होंगे, ये सब के सन देवताओं के समान तेवहनी तथा उच्च वृत्तिय स्त्रमान सम्पन राना होंगे ब्रीर विरक्षाल तक अधित रहते हुए तुम्हारे ही नामों से असिद्ध हागे। तुम्हारे पिना को भी तुम्हारी माला के सयोग से मो पुत्र उत्सन हांगे ब्रीर वे भी मानती में उत्सन होने के कारण मालव नाम से विख्यात होंगे ब्रीर विरक्षाल तक अधित रहते हुए पुन-पीनादि में सुखी होंगे ब्रीर देखाओं के समान ऐस्वर्य सम्पन होकर व्यवियोचित गुर्खों का पालन करेंगे। हे धर्मन्ने ! जो कोई पुरुष मान काल उठकर इस स्तोत्र द्वारा मेरा कीर्तन करेगा वह भी दीर्घायू की मासि करेगा । ॥१ रे-१०॥

मारस्य भगवान् ने इहा—इतनी बार्ते सावित्री से कर महारवा यमसञ उस सञ्जूत्र सरयधान् को वहीं बोड़कर काल तथा मृत्यु के समेत अहदय हो गये । ॥१८॥

थी मातस्य महापुराण् में सावित्री उपाएषान में सत्यवान जीवन लाभ नाम ह दो सो तैरहवां अध्याय मनाध ।।। २१३॥

<sup>े</sup>शानन्धावम नामिन में 'बरस्यदाति बद्धनम्' बाठ है, इन्ब बुस्तना में धर्माणा शत्यवान्' बाठ है। दिस्तें "साहित्री की माता का नाम मातती वाया है। बद्धनायक

# दो सौ चौदहवाँ ऋध्याय

मत्स्य भगवान् ने कहा— इस प्रकार यमराज के श्रदृश्य हो जाने के बाद सुन्दरी पितृता साविजी वहाँ से उस स्थान पर वापिस लीट श्राई जहाँ पर सत्यवान् की मृत्यु हुई थी। श्रीर श्रपने श्रंक में पित के छिर-को स्थापित कर पूर्ववत् वहाँ बैठ गई। उस समय भगवान् भास्कर श्रास्ताचल पर परिश्त हो चुके थे। धर्मराज के पारा से धीरे-धीरे छूटकर सत्यवान् भी श्रपनी आंखों मीजते हुए धीरे-धीरे पलकों को खोलकर ताकने लगे श्रीर उनके हृदय स्थल पर पुनः त्रस्कुरत्य होने लगा। इस प्रकार पुनः वेतनायुक्त होकर सत्यवान् ने प्रियतमा साविजी से कहा— 'वह पुरुष कहाँ गया जो सुक्ते खोंचे लिये जा रहा था। हे सुन्दरि! कल्यािया। में उसे विल्कुल नहीं पहचानता था कि वह कीन था? हे सभी श्रंगों से सुन्दरि! इस निर्जन वन में सोते हुए मैने पूरा दिन विता दिया श्रीर उपवास से शकी हुई तुम को विरोप कष्ट दिया। सुक्त हुई तुम को विरोप कष्ट दिया। सुक्त हुई तुम ने विरोप क्षेप दिवना चाहता हुँ, चलो, जल्दी करो। ॥१-६॥

सावित्री ने कहा- 'है भगे ! यदि तुम्हें चलने की इच्छा है तो पूर्य के अस्त हो जाने पर मैं उस स्राधन को चलुँगी जहाँ पर नेत्रविहीन हमारी सास स्रोर समुर बैठे हुए हमारी प्रतीचा करते हींगे । श्रीर वहीं श्राश्रम में चलकर जो घटना घटित हुई है उसे भी सुनाऊँगी।' इस प्रकार की वातें कर सावित्री ने पति के साथ वहाँ से त्राश्रम की त्रीर प्रत्यान किया । त्रानन्तर पतियुक्त राजपुत्री वहाँ पहुँची जहाँ रवसुर का आधम था। इतने ही अवसर में राजा धुमरसेन अपनी श्ली के साथ नेत्र ज्योति को प्राप्तकर ऋति प्रसन्न हो रहे थे । हे भार्गव ! इस प्रकार वहाँ पर उन्होंने ऋाये हुए ऋपने प्रिय पुत्र और दुर्वलांगी पुत्रवधू को देखा । श्रति हुएँ में सने हुए तपस्थियों द्वारा सान्त्वना दिये जाते हुए राजा ने जंगल से पुत्रवधू के साथ आये हुए त्र्यपने प्रियपुत्र को देखा । उस समय सुन्दरी राजपुत्री सावित्री ने सरयवान् के साथ पत्नी समेत ज्ञात्रपति राजा धुमस्रेन को प्रशाम किया । सभी धर्मों के महत्त्वों को जाननेवाले राजा ने दौड़कर श्रपने प्रियपुत्र संस्थवान् को गले लगाया श्रीर तदनन्तर उस वन मान्त में निवास करनेवाले समस्त तपिस्वयों को श्रभिवादन कर उन सबों के साथ उस रात को वहीं पर निवास भी किया। रात में ऋनिन्दित चरित्र एवं सीन्दर्य शालिनी सावित्री ने उस घटना को जैसे-जैसे घटित हुई थी, सुनाया श्रीर उसी रात में श्रपने बत को समाप्त भी किया । तदनन्तर उसी रात को जब तीसरा पहर बीत चुका था राजा की सारी प्रजा तुरुही ख्रादि बाजनों का बजाते हुए पुनः राज्य करने के लिए निमत्रण देने को वहाँ आई, औरयह सूचना दी कि राज्य ' में त्र्याप का शासन अब पूर्ववत् हो गया है । नेत्रहीन आपके राज्य को जिस राजा ने लड़कर जीत लिया था, उसे उसी श्राप के पुर में मंत्रियों ने मिलकर मार शाला । ऐसे सुखदायक समाचार को सुनकर राजा ने चतुर्रिंगणी सेना को साथ ले महात्मा धर्मराज के माहात्म्य से पुनः श्रापने समस्त राज्य को पाप्त किया । सुन्दरी सावित्री ने भी श्रपने सौ भाइयों को पास किया। इस प्रकार राजा चुमत्सेन की पुत्री पतित्रता सावित्री

ने भ्रपने पिता तथा पति—दोनों के बंग्रमालों का उद्घार किया श्रीर मृत्यु के पाग्र में बंधे हुए अपने पति के प्राणों को बंबाया । इसलिप हे राजन् ! मनुष्यों को सान्यो पतिनका खिनों की देशनाशों के समान सर्वता पूजा करनी चाहिये, उन्हीं थी क्रपा में यह जैलोक्य ठहरा हुया है । उन पतिनना सिवां के वास्य इस चराचर जगत् में कभी भी मिथ्या नहीं होते । इसलिए जगत् में सभी मनोक्यों थी कामना करनेवालों छो सर्वता इनकी पूजा करनी चाहिये । जो मनुष्य इस पवित्र सावित्री के श्रास्त्र्यान को नित्य सुनता है, वह सभी भ्रयोजनों की सफलता प्रास्त्रक सुलका श्रमुस्य करता है श्रीर कभी भी दुःख नहीं मेरेनता । ॥७-२३॥

श्री मारस्य महापुराण में सावित्री उपास्यान नामक दो सी चौदहर्या श्राच्याय समास ॥२१४॥

# दो सी पन्द्रहवाँ ऋध्याय

मनु ने कहा — हे भगवन् ! श्रामिषेक होने के बाद राजा को उस समय क्या करना चाहिये ? उन सब कार्यों को हमें बतलाइये, वयांकि आप इस विषय को भली भौति जाननेवाले हैं । ॥१॥

मरस्य भगवान् ने फहा- हे राजन् ! राज्य की चिन्ता करनेवाले राजा को चाहिये कि वह श्रभिपेचन काल के जल से शिर पर भीगते ही सहायकों ( मंत्रियों ) की निधुक्ति करे, क्योंकि राज्य हो उन्हीं पर प्रतिष्ठित रहता है। इस संसार में बो सब से छोटा कार्य है वह भी एक निस्सहाय व्यक्ति से रप्करग्रीय है तो फिर राज्य जैसे महान् उत्तरदायित्वपूर्ण विषय के लिए क्या कहा जा सकता है ? इसलिए राजा को चाहिये कि वह स्वयमेव उत्तन मुलोत्पन, शर्, उच्न बातिवाले, बलवान, श्रीमान सहायकों की र नियुक्ति करे । रूपवान, वलवान्, गुरावान, सञ्जन, स्तमाशील, षष्टसहिप्यु, महोस्ताही, धर्मेंज्ञ, निय बोलनेवाले. कल्याम् का उपदेस करनेवाले, स्वामिभक्त तथा यस के श्वमिलापी-सहायकों को भागलिक कर्मों में नियुक्त करना चाहिये। राजा को चाहिये कि जो कुछ गुख्हीन भी सहायक हों, किन्तु अन्य ग्या उनमें पाये जाते हैं, उन्हें भी उनके योग्य कार्यों में स्वय नियुक्त करें। उत्तम कुलोसज, ग्रीलवान, . धनुर्वेद में प्रवीस, हाथी और व्यश्व की शिक्ता में कुराल, मृद्भाषी, राहुन और व्यन्यान्य शुभाशुम कारसी का जाननेवाला, श्रीपधियों को जाननेवाला, ऋतज्ञ, श्रर कमीं में प्रवीग्र, कप्टसिहन्गु, सरल, सेना की व्यृह रचना श्रादि के तरनों को जाननेवाला, निस्तरय एव सार वस्तुत्रों एव विषयों को समभनेवाला, बाह्मए हो श्चथवा सृत्रिय हो—ऐसे पुरुष को राजा को सेनापति के पद पर नियुक्त करना चाहिये । श्राकृति में लम्बे, स्वरूपवान, सभी कार्यों में दत्त, प्रियवका, श्रवंचल, सभी के चित्त को मोह लेनेवाले को प्रतीहारी बनाना चाहिये । बेसा सन्देश हो वैसा ही कहनेवाला एव देशी मापाओं में जो पढु हो उसे दृत बनाना चाहिये । वह दूत साम्ध्ययाली, बलेरासहिप्सु, बोलने में प्रवीस, देश एव काल के विभाग को जाननेवाला देशकालज भी हो । जो भौका त्याने पर स्वय भी नोति की वार्ते कर सके वह राजा का दूत हो सकता है ।

श्राकार में लम्बे, कम सोनेवाले, श्रावीर, राजा में इंद्र भक्ति रखनेवाले, कभी व्याकुल न होनेवाले. कप्ट-सहिष्णु, हित में निरत रहनेवाले —ऐसे पुरुषों को श्रंगरचा के कार्य में राजा को नियुक्त करना चाहिये। जी दूसरों से किसी प्रकार भी फोड़े न जा सकें, क्रूर स्वभाव के न हों, राजा में ऋगाघ भक्ति रखनेवाले हों - ऐसे पुरुप ताम्बूल गहरू के पद पर नियुक्त किये जा सकते हैं; अथवा इतने गुणीं से विशिष्ट सी भी हो तो वह भी रखी जा सकती है। नीति शास्त्र में कहे गये छः गुणों की विधियों के तस्त्रों को जाननेवाले, देशी भाषाओं के विशारद, नीतिज्ञों की संघि एवं विग्रह का अधिकार देना चाहिये। नीकरों के किये गये और न किये गये कांगों का लेखा रखनेवाला, आय और व्ययं की जाननेवाला लोगों की वास्तविक स्थिति का जाननेवाला, देशों की उपज का उचित ज्ञान रखनेवाला देशरचक बनाने योग्य होता है। मुन्दर श्राकृतिवाजा, युवक, लम्बे कद का, राज्य में श्रगाध भक्ति रखनेवाला,कुत्तीन,शूर्वीर तथा कष्टसहिप्पूर को खन्नधारी बनाना चाहिये। बारवीर, बलवान, हायी और घोड़ों की विरोपताओं की जाननेवाला, सभी प्रकार के क्लेशों को सहन करने में समर्थ तथा पवित्र न्यक्ति को राजा का धनुर्वारी बनाना चाहिये। शुभाशुभ सुचक राकुनों को जाननेवाले, अरविराद्या में विशास्त, अरवीं के आयुर्विज्ञान के वेचा, पृथ्वी के संगत्त भागों की विरोपताओं को जाननेवाले, रथियों के बल एवं निर्वलता को जाननेवाले, स्थिरदृष्टि, त्रियवचन बोलनेवाले, शूरवीर तथा विद्वान् पुरुष की योग्य सारथी कहा गया है। किसी प्रकार भी दूसरों के कहने में न आनेवाले. पवित्र, प्रवीस, स्त्रीपियों के गुर्सो स्त्रीर दोषों को जाननेवालों में श्रेष्ठ, भीजन राख की दिरोपताओं के वैत्ता को भोजनाध्यत्त यनाना चाहिये । भोजन सम्बन्धी विधानों के जाननेवाले, दूसरों से न फूटनेवाले, वंश परम्परा से चले त्र्यानेवाले पुरुषों को रसोई घर में भोजन बनाने का काम सौंपना चाहिये, उनके नख तथा केश साम तथा कटे हुए होने चाहिये । शत्रु श्रीर मित्र में समता का व्यवहार करनेवाले, सभी शाखों के विशारद, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ एवं कुलीन व्यक्ति की धर्माध्यक्त का पद सौंपना चाहिये। ऊपर कही हुई गिरोप-ताओं से विशिष्ट श्रेष्ठ ब्राह्माओं को समासद नियक्त करना चाहिये। जो सभी देशों के अन्तरीं के अच्छे जानकार हों तथा सभी राखों में पढ़ हों, उन्हें सभी विभागों में लेखक का काम सौंपना चाहिये। उत्पर की शिरोरेखा से युक्त, सभी प्रकार से पूर्ण, समानान्तर तथा सीधी रेखा में लिखे गये, त्राकृति में बरावर श्रद्धां को जो लिखता है वही श्रच्छा लेखक कहा जाता है । हे राजन् । श्रच्छे लेखक को उपाय सम्मची नावगी में प्रवीस, सभी सास्त्रों में विशास्त, श्राधिक श्योजन की थोड़े सबदों में कहने की स्वनता स्वनेवाला होना चाहिये । हे नृपोत्तम । उसी प्रकार एक अच्छे लेलक को वाक्यों के वास्त्रविक अभिग्रय का जाननेत्राला. देश श्रीर काल के विभाग का श्रच्या जाता तथा किसी दूसरे से भेद की बातों को न वतानेवाला होना चाहिये । हे राजन् ! मनुर्ध्यों के हृदय की वार्ती तथा भार्नी को परखनेवाले, दीर्पकाय, निलेभि तथा दान-गील व्यक्तियों को धर्माधिकारी का पद देना चाहिये । पुष राजा को उसी प्रकार के योग्य मनुष्यों को द्वारपाल

<sup>ै</sup>पः गुण ने हैं, संधि, विमह, यान, आसन, देशीमान और आमय।

का पर भी सौंपना चाहिये । लौह, वस्त्र, मृगचर्गादि तथा रत्नों की परस करने ग्रला, मुख्यपन् तथा व्यर्थ दोनों मग्रर की वस्तुत्रों का जानकार, दूसरों से न फूटनेवाला, सर्वदा पवित्र रहनेवाला. निप्रण, धेर्यशाली तथा विवेकी व्यक्ति को धनाध्यक्त बनाना चाहिये । श्राय के सभी विभागों में धनाध्यक्ष के समान पुरुषों की नियुक्त करना चाहिये। उसी प्रकार व्यय के सभी स्वानी पर भी राजाओं को उपर्युक्त गुर्खीवाले व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिये। वरापरण्या से होने माले आठों आगों की विकित्सा में सुविज्ञ हो, दूसरों से फूट न सके, धर्मातमा तथा सर्द्वलोत्पल हो—ऐसे व्यक्ति को वैग्र बनाना चाहिये । हे राजन् । उस वैग्र को प्राणाचार्य जानना चाहिये श्रीक सर्वसाधारण की भाति राजा को उसको वचनों का सर्वशा पालनः फरना चाहिये । जगली जातिवालों के रीति-रस्में का श्रच्या जाता, हस्ती की शिक्षा का विशेषत पव <u>द</u>ःसः सहन करने में समर्थ व्यक्ति राजा का मरासनीय गजाध्यन्त होता है। इन्हीं उपर्युक्त गुणों से युक्त-विरोपकर खबस्या में बद्ध--व्यक्ति को सजाओं के सभी कार्यों में गजारोही ( पीलबान ) बनाना खब्हा कहा गया है.। अहवीं को शिक्ता देने में प्रवीश, अरगें की चिकित्सा में विशास्त एवं स्थिर आसन से वैठनेवाले व्यक्ति को राजाओं का श्रेष्ठ श्ररवाध्यक्त कहा गया है। राष्ट्र स्रों से न फुटनेवाला, शूरवीर, बुद्धिमान, सरक्तीन एव सभी कार्यों में उत्तुक व्यक्ति को राजा को दुर्गाध्यत् ( गढ़पति ) बनाना चाहिये। वास्तु-विद्या में प्रतीया, परिश्रमी, इस्तलाघन दिलानेवाला, दीर्घदर्शी तथा शूर व्यक्ति की स्थपति (कारीगर ) के पद पर नियक्त करना चाहिये । बन्धपुक्त, पास्पिपुक्त, विमुक्त, मुक्तथारित इत्यादि अस्त्रों के परिचातन की विरोपताओं में हिनपुरा एव अध्यम व्यक्ति को अध्याचार्य के पद पर रखना चाहिये । बृद्ध, सस्द्वतीरपन, मधुरभाषी, पिता तथा पितामह से उसी कार्य पर नियुक्त. होनेवाले पवित्र तथा विनीत व्यक्ति को राजाओं ैके,श्रन्त पुर के श्रध्यक्त पद पर नियुक्त करना चाहिये । राजाओं के इन सात श्रधिकार के पदों पर मली-भौति परलकर सभी कार्यों में परीक्षाकर के तथोक गुर्खोवाले सातों व्यक्तियों को श्रिधिकारी बनाना चाहिये } राजाओं के सभी कार्यों में नियुक्त किये गये व्यक्तियों को सतत उद्योगरील, जागरूक तथा सभी कार्यों में पट होना चाहिये । हे राजन् । राजाओं के अस्त्रागार में नियुक्त व्यक्ति को भी दल् तथा उचार-शील होना चाहिये । राजात्रों के कार्यो की गणना नहीं की जा सकती; इसलिए उसे ' चाहिये कि उत्तम; मध्यम तथा अधम कार्यी को भलीगाँति समस्त्रभुभा कर तदनुक्त उत्तम, मध्यम् तथा अधम पुरुषो पर सीपना चाहिये । इसी सीवे गये कार्यो के उलट फेर हो जाने से-अर्थात् अधर्म व्यक्ति को उत्तम कार्य तथा उत्तम व्यक्ति को श्रथमकार्य सींप देने से-राजा विनास की प्राप्त होता है। राजा को चाहिये कि श्रपने पुरुषों के निश्चय ( लगन ), पौरुष, मक्ति, शास्त्रज्ञान, शूरता, कुल तथा नीति को भली मॉति जान बूसा कर उनका वेतन निश्चित करे । कोई दूसरा व्यक्ति॰ न जानने पाये-इस अभिपाय से राजा की अपने मत-लब की बात में अनेक मित्रयों से अलग-अलग सम्मति लेनी चाहिये, एक मत्री से भी दूसरे. मत्री की दी गई सम्पति को नहीं बवलाना चाहिये। राजा को सर्वदा किसी भी व्यक्ति का विश्वास नहीं करना चाहिये । बुद्धिमान् राजा को चाहिये कि सम्मति ले लेने पर वह सर्वदा श्राकेले ही निश्चय करें कि उसे

क्या करना चाहिये ? ग्रथवा दृसरे लोगों की बुद्धि के सहारे़से भी निश्चय की प्राप्तिः हो जाती है । उस भ्राकेले किये गये निश्चय में भी राजा की चाहिये कि फिर से विचार कर ले राजा को तीनों वेदों के पारगुमी ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिये। जो शास्त्रों के जाननेवाले नहीं हैं, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिये क्योंकि वे करटक रूप से लोक की हानि पहुँचानेवाले हैं। पवित्र आचरणवाले, वेदवेचा, बृद्ध ब्राह्मणों की राजाओं को नित्य सेवा करनी चाहिये, उन्हीं ब्राह्मणों से विनयावनत होकर राजा को नित्यराः विनय की शिता भी लेनी चाहिये। ऐसा करने से यह समग्र वसुन्यरा को श्रपने वश में कर सकता है---इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हैं। ऋविनय के कारण बहुतेरे राजा लोग अपने परिजन एवं अनुचरों के साथ नष्ट हो गये श्रीर श्रनेक भागकर वन में निवास करनेवाले राजार्श्वों ने विनय से पुनः श्रयने राज्यश्री को प्राप्त किया । राजाओं को तीनों विद्यात्रों के सुविज्ञों द्वारा तीनों विद्या---द्यडनीति, शास्त्रती, श्रान्वीदिकी तथा त्रात्पिव्या की शिक्ता ग्रहण करनी चाहिये तथा सर्वसाधारण से लौकिक वार्तीओं की सुचना प्राप्त करनी चाहिये । उसे सर्वदा रात झौर दिन में श्रपनी इन्द्रियों पर श्रधिकार रखना चाहिये । जितेन्द्रिय राजा ही अपनी प्रजाओं को वश में रख सकता है। राजा को अनेक प्रचुर दिल्लावाले यजों का श्रनुष्ठान करना चाहिये त्रौर धर्मार्थं नाझर्णों को विविध योग्य सामग्रियौँ तथा सम्पत्ति का दान देना चाहिये l-बुद्धिमान् कर्मचारियों द्वारा राजाको चाहिये कि श्रयने राष्ट्र से वार्षिक कर यस्ला करे। उसे सर्वदा स्वाध्याय में लीन रहना चाहिये तथा लोगों के साथ पिता श्रीर भाई का सा व्यवहार रखना चाहिए । राजा को गुरुकुत्त से विद्याध्ययन समाप्त कर लौटे हुए ब्राह्मणीं की पूजा करनी चाहिये । राजाओं की यह श्रत्त्वय ब्रह्मविधि कही गई है। उसके ऐसा करने से चीर तथा शब्रुगण उसकी कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकते न किसी अन्य कारण से ही उसका विनाश हो सकता है। इसलिए राजा को इस अन्तय ब्रह्मविधि का पालन तो अवश्यमेव करना चाहिये। राजा को चाहिये कि वह ऋषने उत्तम, मध्यम तथा अधम अनुचरों द्वारा प्रजा का, जब जैसी व्यावस्यकता पड़े पालन करे और ऋपने त्यात्रधर्म का स्मरण कर संप्राम से भी कभी विचलित न हो । संप्राप्तभूमि से विचलित न होना, प्रजार्थी का विधिवत् परिपालन एवं प्राक्षसीं की शुभूषा--ये तीन धर्म राजाओं के लिप परम कल्यायाकारी हैं। दुरवस्था में पड़े हुए श्रसहाय, बृद्ध, पर्व विषवा स्त्रियों — हें योगत्तेष एवं जीविका का प्रवन्ध राजा को करना चाहिये। विरोप रूप से वर्णाश्रम की व्यवस्था का घ्यान रसना चाहिये । राजा को चाहिये कि त्र्यपने धर्म से अष्ट हुए लोगों को श्रपने-श्रपने धर्मी में पुनः स्थापित करे, इसी प्रकार चारों श्राश्रमों पर भी उसे देख-रेख रखनी चाहिये। श्रतिथि के लिए श्रन्न, तैल तथा पात्रों की व्यवस्था उसे स्वयमेव करनी चाहिये । सम्माननीय व्यक्तियों का श्रपमान नहीं करना चाहिये । तपस्वी के लिए राजा को चाहिये कि श्रपने सभी कर्मी को, 'राज्य को तथा श्रपने श्राप को भी समर्पित कर के श्रीर श्रयत्नपूर्वक उसकी देवता के समान चिरकाल तक पूजा करे। मनुष्यों से दो प्रकार की—सरल श्रीर कुटिल-बुद्धियों का पाठ सीखना चाहिये, तिनमें से कुटिल बुद्धि को जान तो ले पर उसका प्रयोग न करे, केवल दूसरे द्वारा प्रयुक्त की गई कुटिलता को ब्याहत करने के लिए

उसका भयोग करे । राजा के बिद्र को दूसरा कोई न जान सके ; किन्तु वह दूसरे के बिदों तक पहुँच सके । वह कलुए के थागों की भांति थापने खिद्रों की थापने ही विवर में समेट कर रखे । कभी श्रविश्वसनीय व्यक्ति का विश्वास न करे. विश्वसनीय भी हो तो उसका श्राति विश्वास न करे. क्योंकि विश्वास से उत्पन्न हुश्रा जो भव है वह मूलसमेत नाग का कारण होता है। यथार्थ कारण को प्रकाशित करते हुए दूसरों को श्रपनी बात पर विश्वास दिलाना चाहिये, वकुले की मांति उसे सर्वदा श्रर्थ की चिन्ता में लीन रहना चाहिये, सिंह की भौति पराक्रम दिखलाना चाहिये । राजा गीदड़ की भौति व्यवसर पाते ही पत्तायन करे तथा खरगोश की माँति कृद-कृद कर चले तथा सुग्ने की तरह हड़ शहार करनेवाला वने । राजा मोर की भौति विचित्र व्याकारवाला हो, कुत्ते की भौति इड़ मिक करे तथा कोकिल की भाति मृद्रभाषी हो ! राजा को चाहिये कि बह सर्वदा कीए की भौति सग्रकित रहे, दूसरे लोग जिस स्थान को न जान सकें ऐसे स्थान पर निवास करे, दिना एक बार परीचा किये हुए भोजन तथा स्थान को प्रहण न करे। है मनुबन्नेष्ठ ! इसी प्रकार उसे वस्त्र, पुण्य, व्यतकार एवं व्यत्यान्य दैनिक व्यावस्थक सामियों को एक बार परीचा कर लेने के बाद काम में लाना चाहिए। यहत-सी भीड़ जहाँ पर इकट्टी हो वहाँ पर स्नान न करे. न उस जलाग्रय में स्नान करे, जो पहले से विश्वस्त पुरुषों द्वारा परीव्हित न हो श्रथमा श्रज्ञात हो । दष्ट हाथी, श्चिबतीत तथा श्रशिक्तित श्वरव पर श्वारोहण न करे, न विना जानी हुई स्त्री से समागन करे। वह देवीत्सव के अवसर पर देवालयों में निवास भी न करें । हे धर्मज्ञ ! राजा को सर्वदा राज्यलक्ष्मी ( राज्य चिह्न ) से मुसम्पन्न, दीनरचक तथा उद्यभी होना चाहिये । पृथ्वी को जीतने की इच्छा रखनेवाले राजा को सर्वेदा सरल स्वमाववाले अनुवरों का पालन, पोषण तथा सम्मान करना चाहिये और उन्हें ही सहायक रखना चाहिये । धार्मिक कार्यी में धार्मिक, समाम में शूरवीर, ब्राय के विभागों में उसके विशेषत तथा सच्चरित्र एवं पवित्र आचरणवाले सहायकों को सर्वत्र नियुक्त करना बाहिये। वह नपुंसकों को स्त्रिमों के साथ दथा निर्द्यों को कर कार्यों में रखे। हे रविनन्दन ी धर्म, अर्थ, काम तथा नीति के कार्यों में गुप्त पारिश्रमिक आदि देकर अनुवरों की परीचा से फिर परीचा में उत्तीर्या होने वासे को प्रशसनीय वनवर सन्यासी आदि के वेश में नियुक्त कर यथार्थ वातों का पता लगाता रहे और उनके कार्यों की देखरेख रखनेवालों की उनका ु श्रम्यत्त यनाये । राजन् ! इस प्रकार राजा को राज्य के कार्यों का र्सचालन करना चाहिये । राजा लोगों को सर्वदा तीखे स्वमाव तथा उत्र कर्मी बाला नहीं होना चाहिये, हे राजन् 1 जिन कर्मी को राजा पापाचरण द्वारा सिद्ध कर सकता है किन्तु सत्पुरुप लोग विसे नहीं करते,उसे राजा को भी छोड़ देना चाहिये । राजाओं को तीखे व्यवहार एव उम्र कमेंि को तो नहीं ही करना चाहिये क्योंकि उनसे प्रजावर्ग में श्रसन्तोप फैलता है । जिस कार्य के करने में जो व्यक्तिविशेषता रखता है उस कार्य में राजा को चाहिये कि परीचा लेकर उसी को नियुक्त करें। प्रायः सभी कार्यों में उन्हीं लोगों को नियुक्त करना चाहिये जिनके पिता तथा पितानह उस काम को करते त्राये हैं पर श्रपने जातीय कार्यों में उन्हें नहीं रखना चाहिये क्योंकि उसमें तो परि-वार के लोग ही रहते आये हैं । महाभाग ! राजा को पारिवारिक कार्यी में श्रपने वन्धुजनों को ही नियुक्त

करना चाहिये वयोंकि ये भी उसके कल्याए। करनेवाले होते हैं । अनुवरीं को एकत्र करने की भावना से राजा को चाहिये कि जो अनुचर दूसरे राजा की खोर से उसके यहाँ आये हुए हैं --चाहे वे दूए हों श्रथवा सज्जन हों—उनको प्रयत्नपूर्वक श्रपने यहाँ श्राशय दे। किन्तु उनमें से दुष्टों को परखकर उनका विश्वास न करे:पर श्रनुचर संग्रह की कामना से जीविका का प्रयन्थ तो उनका भी करना चाहिये। राजा को चाहिये कि दूसरे देरा से श्रपने यहाँ आये हुए व्यक्तिकी विशेष श्रावभगत करे श्रीर यह समयकर उसे श्रीत-शय सम्मान दे कि यह मेरे देश में श्रायां हुआ ब्यक्ति है । नराधिप ! राजा की श्रपने कार्यों के लिए स्वयं उद्योगी होना चाहिये, उसके लिए अनुचरों के समूह की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। और अपने यहाँ उन अनुवरों को, जो पहिले अपने पद से पृथक कर दिये गये हैं, कभी न नियुक्त करे । नरगार्द्त । शत्र गण, श्रानि, विष, सर्प तथा नगी तलवार--ये तो एक तरफ हैं तथा कुद्ध अनुवर एक तरफ हैं। राजा को चाहिये कि अपने गुप्तचरों द्वारा नित्य अनुचरों के चरित्र की देखरेल करता रहे और उनमें गुरावानों की पूजा तथा निर्मूणों को अनुशासित करता रहे । राजन् । इसी कारण राजा लोग सर्वदा चारचछ (गृप्त-चर ही जिनकी श्राल हैं ) कहे जाते हैं । श्रपना देश हो या किसी दूसरे राजा का देश हो-सभी स्थानों में ज्ञानी, विवेकरील, निर्लोभी एवं दूसरे से अपने अभिनाय को न प्रकट करनेवाले तथा कप्टसहिष्णु चर्री को नियक्त करना चाहिये । साधारण अनता जिन्हें न पहचानती हो, देखने में जो सरल दिलाई पड़ते हों, आपस में जो एक दूसरे से परिचित हों (न परिचित हों ) तथा विश्वक, मन्त्री, ज्योतियी, वैद्य, तथा संन्यासी के वेश में अमण करनेवाले हों, ऐसे गुप्तचरों को राजा को नियुक्त करना चाहिये। राजा एक चर की बात पर, यदि वह श्रन्छी लगनेवाली भी हो, तब भी न विस्वास करें । उस समय उसे दो चरों की बातें तथा उनके आपसी सम्बन्ध को जानकर ही विश्वास करना चाहिये, यदि वे दोनों आपस में आपरिचित हों तव विश्वास करना चाहिये । इसीलिए राजा को श्राति गुप्त रहनेवाले चरों को नियुक्त करना चाहिये । उन गुप्तचरों के कार्यों पर भी राजा को देखरेख रखनी चाहिये । राज्य में श्रनुचरों का श्रनुराग एवं वैर तथा -उनके गुण श्रीर श्रवगुण-इन सब की देखरेख का कार्यभार राजश्रों के गुप्तचरों पर ही है, श्रतः गुप्तचरों पर राजा का विशेष ध्यान रहना चाहिये। राजा को यह बात सर्वदा ध्यान में रखनी चाहिये कि मेरे किस कान से लोग सुम्में अनुरक्त होंगे और किस काम से विरक्त ही वायेंगे, ऐसा समम्प्रकर उसे विशेषकर उन कार्गो से बचना चाहिये जो लोगों में विरक्ति के कारण हों। हे सूर्यकुलश्रेष्ठ ! राजाओं की समृद्धि उनकी अनार्कों के अनुराग पर निर्भर मानी गई है, इस कारण से अच्छे राजाओं को पृथ्वी पर राज्य करते हुए सभी लोगों में अपने शति अनुराग उत्पन्न करना चाहिये । ॥२-१ ॥

श्री मास्त्य महापुराख में राजा की सहायक सम्पत्ति नामक दो सौ पन्दहर्वों अध्याय समात । ॥२१५॥

<sup>&</sup>lt;sup>ब</sup>दोनों पाठ पाये जाते हैं। अनुवादक ।

# दो सौ सोलहवाँ ऋध्याय

मरस्य ने कहा - मनुजी । अत्र में उस बात को तुम्कते वतला रहा हूं कि राजा के श्रनुचरों को उसके साथ किस प्रकार से वर्नाव रखना चाहिये । सुनो । हे रविनन्दन । इन बातों को भली भौति समम्प्रकरं अनुचरीं की चाहिये कि वे भरतक उनका पालन करें। राजा जी बात कह रहा ही उसे प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिये, बीच में उसे टॉककर श्रमया उसकी वार्ती पर श्राद्मेप करते हुए नहीं बोलना चाहिये. राजसभा में अथवा जहाँ पर अन्य लोग जुटे रहते हैं, राजा के अनुकूल और प्रिय लगने बाली बातें करनी चाहियें, करवाणकारी भी बात हो, यदि वह सुनने में श्रानिय मालूप हो तो उसे राजा जब पकान्त में रहे, तब फहे । राजन् ! दूसरे के मतलब की बातें जिस समय राजा का चित्त स्वस्थ और प्रसन्न हो, उस समय कहे, ऋपने मतलब की वार्ते श्रपने मित्रों से कहलाये, स्वयमेव कभी न कहे। सभी कार्यों के करते समय यह ध्यान रखे कि उसमें किसी प्रकार की चांति न हो खीर किसी कार्य में नियुक्त होने पर धन का श्रपञ्यय न करे । राजा के सम्मान की कभी भी उपेद्या नहीं करनी वाहिये. सर्वदा काय करते समय राजा की प्रसन्नता की चिन्ता करनी चाहिये. कभी भूलकर भी राजा के वेश-भूपा, वातचीत प्व श्राकार-प्रकार की नकल नहीं करनी चाहिये। कभी राजा के किया कलायों का श्रनुकरण भी नहीं करना चाहिये. प्रश्नीत् सभी कार्यो में उसके प्राप्तिय विषयों को वर्जित करना चाहिये । ज्ञानवान् पुरुष को राजा के समान श्रथवा उससे बदकर श्रपनी बेशमूपा नहीं बनानी चाहिये । चुनकीडा श्रादि में राजा की श्रपेता व्यपने हस्तकीयल धादि का प्रदर्शन करे और उसी प्रसंग में ध्रपनी-व्रपनी विशेषता प्रकट करे । हे राजन 1 विना राजाकी व्यनुमति से व्यन्तःपुर के व्यध्यक्तीं, सब्बूबीं के दूतीं तथा निकाली हुए व्यनुवरीं के साथ न जाय । श्रापने शति राजा की स्नेहहीनता तथा श्रापमान के भाव — इन दोनों को प्रयस्तपूर्वक लोगों से व्रिपावें श्रीर राजा की गोपनीय वार्ते सर्वसाधारण के सम्भुख न प्रकाशित करें । हे रुपोर्टम । जो बात — बाहे वह सर्वेसाधारण से कहने योग्य हो ऋथना ऋयोग्य हो— राजा ही से कहनी हो उसे कभी भूलकर भी अन्य लोगों से न बन्लाबे, ऐसा करने से राजा व्यवसवाहोता है । बुद्धिमान पुरुष को चाहिये कि जिस समय राजा दूसरे न्यक्ति से फिसी काम के लिए कह रहा हो, उस समय जल्दी से स्वयमेव उठकर राजा से कहे कि "मेरे लिए क्या आज्ञा है, मै क्या करूँ १ग पर ऐसी बात कार्य की अवस्था देखकर ही करनी चाहिये, बरावर ऐसा कहते रहने से निश्चिय ही राजा की दृष्टि में वह हेय हो जाता है । जो बातें राजा को पिय लगती हों, उन्हें उसके सामने वारम्बार नहीं कहते रहना चाहिये. न तो उसके सामने श्राधिक हँसना ही चाहिये श्रीर न कभी भुद्धी ही ताननी चाहिये । न बहुत बोलते रहना चाहिये न श्रति गम्भीरता दिखाते । हए मीन ही रहना चाहिये, लापरवाही भी नहीं दिखानी चाहिये श्रीर न कभी श्राहमसम्मानी होने का भाव ही प्रदर्शित करना चाहिये । राजा के दुष्कर्मी की चर्चा कहीं मूलकर भी नहीं करनी चाहिये । राजा जिन वस्त्रों, अलं-कारों को समर्पित करे उन्हें बराबर घारण किये रहे, कल्याण की इच्छा करनेवाले पुरुषों को चाहिये कि

उन यसादि सामग्रियों को कभी भी उदारतात्रश किसी दूसरे को न दे डाले । राजा के सम्पुल कभी यदि भोजने करने का अवसर लगे तो अधिक नहीं करना चाहिये न तो उसके सम्प्रख कभी दिन में शयन ही करना चाहिये । कभी उस द्वार से राजमत्रन में प्रवेश नहीं करना चाहिये, जिससे प्रवेश करने का निर्देश नहीं किया गया है और न कभी श्रयोग्य स्थान पर स्थित राजा से साचात्कार ही करना चाहिये । राजा की दाहिनी बगल अथवा बाई वगल-जहाँ उपयुक्त हो-वैठना चाहिये, उसके सम्मुल या पीछे की श्रोर: बैठना निपिद्ध माना गया है । जमुंत्राई लेना, थूंकना, खखारना, खाँधना, क्रोधित होना, श्रासन पर तिकया लगाकर बैठना , उठँगकर रहना, भुकुटी चढ़ाना, के करना या उद्गार निकालना —इन सत्र कार्यों को राजा के समीप वर्जित रखना चाहिये । बुद्धिमान् पुरुष कभी मूलकर भी राजा के सम्मुख अपने गुग्रों की प्रशंसा न करे, उसे यदि यह करना ही है तो युक्तिवल से दूसरों द्वारा राजा के कानों में श्रपने गुर्खों की चर्चा डाहे । सर्वदा इदय को निर्मल रखनेवाले, परम भक्तियान, निरालस अनुचरों द्वारा ं राजा को अपना काम चलाना चाहिये । राजाओं के अनुचरों को सर्वदा दुप्टता, लोभ, छल, नास्तिकता, च्चद्रता तथाः चंचलता श्रादि दुर्गुंगों से दूर रहना चाहिये । उसके श्रनुचरों को सर्वदा विद्या एवं सुजनता द्वारा आत्मसयमपूर्वक मंगल कामना से राजा की कल्याण करनेवाली सेवा करनी चाहिये । राजा के पुत्र, उसके प्रिय परिजन तथा मंत्रिवर्ग को मिलने पर नगरकार करना चाहिये किन्तु उसके मृत्रियों का कभी भी विद्यास नहीं करना चाहिये। विना पूछे किसी भी बात को राजा से न कहें यदि कहे तो ऐसी बात हो जो राजा के हितकरने वाले मनुष्यों से निश्चित कर ली गई हो और वास्तव में सत्य तथा हित करनेवाली भी: हो । राजा के अनुचरों को निस्य ही उसकी वास्तविक मनोदरा का पता लगा लेना चाहिये । मनोभाजें को परसनेवाला अनुचर्र अपने स्वामी की सुसपूर्वक सेवा करसकता है । अपने कल्याण की कामना करनेवाले श्रमुचर को अपने ऊपर राजा के श्रमुराग एवं कोघ —दोनों का पता लगातें रहना चाहिये । श्रीर इसः प्रकार जानकर विरक्त राजा की सेवा नहीं करनी चाहिये तथा अनुरक्त की सेवा में तत्पर रहना चाहिये। बयोंकि बिरक्त जो राजा है वह अपना नाशकर विपक्तियों को उन्नत बनाता है, अपने की आशा देकर भी परियाम का निनाश करता है। विना कोघ का अवसर आने पर भी वह कुछ की भौति दिखाई पड़ता है तथा पसन होकर भी कुछ फल नहीं देता। जब कभी वार्ते करता है तो मद भरी हुई। इस प्रकार **जीनिका का उच्छेद भी कर देता है । प्रदेश की बातों से प्रसन्न होकर भी वह पूर्ववत् सम्मान नहीं देता श्रीर** सभी सैवार्थों को करते समय उपेका का मान दिखाता है। कोई बात व्हिड़ने पर बीच में श्राव्हेप करता है तथा मध्य में ही भग कर देता है, गुणों का कीर्तन करने पर भी विमुख होकर देखता है। काम के करते समय श्रपनी ग्रॉलें दूसरी श्रोर किये रहज है.—उपर्युक्त लत्तरण विरवत राजा के हें । श्रय श्रनुरक्त राजा के लच्चण सुनो । श्रनुरक्त राजा भृत्य को देलकर प्रसन्न होता है, कही जानेवाली बात को आदरपूर्वक प्रहेश करता है और कुराल वार्का पूँछकर श्रासन देता है। एकान्त में श्रथवा निर्जन (श्रन्त:पुर ) प्रदेश में भी उसे देखकर कभी संगकित नहीं होता और वहाँ भी उसकी बार्वे सुनकर प्रसन्नमुख होता है। उसकी

श्रमिय वार्तो का भी श्रमिनन्दन करता है, श्रीर थोड़ी-सी भी मेंड शादरपूर्वक स्वीकार करता है, दूसरी कथा के प्रसग पर भी उसका स्मरण करता है श्रीर सर्वदा उसे देखकर प्रसन्धुःव रहता है। हे सूर्य कुलोत्पन्न । ये उपर्युक्त लक्त्तण श्रमुरक राजा के हैं, ऐसे राजा की सेवा करनी चाहिये। किन्तु विरक्त भी राजा श्रापिककाल में पड़ गया हो तो सेवक को चाहिये कि पूर्वकाल की सेवा करने के नाते उस श्रापि में उसका साथ न खोड़े। जो मनुष्य श्रपने श्रति निर्मुण भी मित्र मृत्य तथा स्त्रामी को विरोपकर श्रापिक के श्रयसर पर नहीं खोड़ते वे देवताओं के समूहों द्वारा सेवित देवराज इन्द्र के धाम को जाते हैं। ॥१-३८॥

श्री मास्त्य महापुराख के राजभमें प्रसंग,में भूत्य व्यवहार नायक दो सी सोलहवाँ श्रय्याय समास । ॥२१६॥

# दो सौ सत्तरहवाँ अध्याय

महस्य ने कहा-श्रवने श्रंगरक्त कों तथा सहायकों समेत राजा श्रवने राज्य के मध्य में, उस प्रदेश में निवास करे, जहाँ प्रचुर मात्रा में धास तथा इन्थन विद्यान हो, रमणीय हो, जहाँ पर सामन्तगरा विनम्र भाव से एकत्र रहते हों, वेइय तथा शूद जन भी हों तथा जिस स्थान को रात्र गए। छीन न सकें। वहाँ कुछ ब्राह्मसामाम निवास करते हों, कार्य करनेवाले लोग भी ऋषिक संख्या में निर्ले। अदेवमातृक हो, जहाँ के निपासी अति भनुरक्त हों, कर के भार से वहाँ के लीग पीडित न हों. । पुर्व तथा फलों की उत्पत्ति जहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती हो। यत्रुक्षों की सेना जहाँ पहुँचन सक्ते-ऐसे स्थान पर राजा को आपिकिशल में निवास करना चाहिये। दुःख तथा सुख में समान रूप से सहायता पहुँचानेवाले थिय अनुचर गण जहाँ पर सर्वदा राजा की सेवा के लिए सप्तपस्थित रहते हों। साँप श्रादि जन्तु, बाध, सिंह त्यादि हिंसक पशु तथा चीर जहाँ न हों, ऐसे स्थान में राजा जिस प्रकार प्राप्त कर सके, श्रापना त्रावासस्थान निश्चित करे । ऐसे उपर्युक्त साधनीं से युक्त उत्तम स्थान को चुनकर बुद्धिमान राजा नीचे लिखे गये वः दुर्गी में से किसी एक की रचना करे । धनुदुर्ग, महीदुर्ग, नर्द्गा, बृत्तद्र्ग, ब्रम्बुद्र्ग तथा गिरि दुर्ग । हे राजन् । ये झः दुर्ग बताये गये हैं किन्तु इन कहीं दुर्गों में गिरी-दुर्ग सब से श्रन्दा माना गया है । वह गिरिदुर्ग परिसा, साई तथा ऊँची श्रष्टालिकाओं से युवत रहे 🗓 उसके चारों खोर सैकड़ों तोपें रखी गयी हों । उस दुर्ग में एक कपाट के समेत खति मनोहर प्रवेश द्वार हो जिसमें से हाथी पर बैठा हुआ। राजा अपनी पताका के समेत दुर्ग के मीतर प्रमध्टि हो सके। उस पुर में खुब चीड़ी चार बीथियाँ बनवाये, जिनमें से एक बीबी के श्रममाग में किसी देवता का सुदृढ़ मन्दिर हो, दूमरी

<sup>े</sup>शिष्ट के बल 🖹 बस्तब होनेशले बाबा द्वारा निष्ठ देश के लोगों का जीवन निर्वाह होना हो उसे दैवपानुक कहते हैं, उसमें मित्र प्रशत |

बीधी के ग्रंत्रभाग में राजा का निवासस्थान हो, तीसरी वीधी के अग्रभाग में धर्मीधिकारी का श्रावासस्थान हो, चौथी वीथी के श्रमभाग में दुर्ग का मुख्य प्रवेशद्वार हो । उस दुर्ग को चौकोना श्रायताकार · ग्रथना वृत्ताकार बनवाना चाहिये । त्राथवा मुक्तिहीन ( ? ) त्रिकोख, यनमध्य, त्रार्धचन्द्राकार तथा वजाकार बनेवाये । अर्धचन्द्राकार दुर्ग की नदी के किनारे बननाने में ही प्रशंसा की गई है, दूसरे स्थानों पर विद्वानों को प्रयतपूर्वक उसे नहीं बनवाना चाहिये। राजभवन के दिल्ला भाग में राजा कोरागृह का निर्माण कराये श्रीर उसके दाहिने भाग में गजरााला निर्मित कराये । गजों की शाला पूर्वीमिम्रल अथवा उचरामिमुल होनी चाहिये । राजभवन के अग्निकोण में आयुपागार बनवाना चाहिये । हे धर्म के तत्त्वों को जाननेवाले ! उसी कोने पर रसोई घर तथा अन्य कर्मशालाओं की भी रचना करानी चाहिये। राजभवन की बाई श्रीर परोहित का भवन बनवाना चाहिये । उसी स्थल पर मंत्रियों, बेदज्ञों तथा वैद्यों का भी निवासस्थान हो । श्रीर वहीं कोपागार की भी रचना हो। उसी स्थान के समीप गौत्रों तथा अश्वों के निवास की भी व्यवस्था हो। . अश्वों को पक्ति उत्तरोभिमुल करनी चाहिये, अथवा दक्तिणाभिमुल भी हो सकती है, किन्तु अन्य दिशाओं में तो विजित ही रहे । अववीं का जहाँ निवास हो वहाँ रात भर तक दीपकीं का प्रकाश रहे । सुर्गे, बन्दर द्मध्या विशेषकर मर्कटों को घुड़साल में अवश्य बॉधना चाहिये तथा बझड़े सहित गौ भी बॉधी जाय । अहवीं ्का कर्यामा चाहनेवालों को चाहिये कि श्रास्तों की शाला में प्रयतपूर्वक नकरियों को भी रखें। गी, हाथी, श्चरवादि की शालाओं में से उनके गोबर, लीद श्चादि के निकालने की व्यवस्था देवाधिदेव भगवान भास्कर के अस्त हो जाने पर न की जाय । उन-उन स्थानों में उन-उन पशुआं के सारथियों को भी राजा स्थान देकर कमराः टिकाने की व्यवस्था करा दे तथा योद्धा, शिल्पी श्रीर समय-समय पर उपयुक्त सम्मति देनेवाली को तो सभी लोगों से बढ़कर सुविधा देकर राजा को टिकाना चाहिये। उसी प्रकार कल्याण करनेवाले गी. श्चरव तथा हाथी के रोगों तथा श्रीविधयों के विशेषज्ञ वैद्यों को राजा अधिक संख्या में श्रपने दुर्ग में श्राध्य है। क्योंकि दुर्भ में रोगों की पवलता रहती है। स्तुति पाठ करनेवाले चारणों तथा ब्राह्मणों की भी दुर्भ में रहने को व्यवस्था हो । इनके अतिरिक्त विना कार्य के किसी भी व्यक्ति को दुर्ग में रहने का स्थान नहीं देना चाहिये । उस दुर्ग में विविध प्रकार के शस्त्रास्त्र सर्वदा प्रचुर मात्रा में प्रस्तुत रखने चाहिये । सभी प्रकार के श्रव-शक्तों के संग्रह की दुर्ग में विशेष पश्चंसा की गई है। हे राजन ! धनुष, वाण, चेपणीय, तीमर, तलवार, लाठी, गुड<sup>9</sup>, सुढ<sup>2</sup>, परिष, पत्थर, मुद्गर, निश्चल, पट्टिंग, कुठार, प्राप्त ( भाला ), शूल, शुक्ति परश्वध, चक्र श्रादि राखास्त्र एवं कवच, चर्म (दाल), कुदाल, रस्सी, वेंत, पीठक, तूप (मुसा), दात्र, श्रंग्यर (कोयला)—इन सर्वो का भी संचय रहना चाहिये। इस दुर्ग में सभी प्रकार के शिल्पियों के पात्रों আ भी संचय रहना चाहिये, उसी प्रकार सभी प्रकार के बाजंनों तथा श्रीपियों का भी संचय करना श्रादरवड है।

<sup>े</sup>दायों के फँडाने का एक फन्दा। क्योरों को रोकने के लिए पृथ्वी में गाड़ा जानेवाला सांदे का उन्हार का सूर्य।

पतुर मात्रा में पास तथा है धन का भी सबय रहना चाहिये। गुड़ सभी प्रधार के तेल तथा गोरत का भी संबय हो। वसा, मज्जा, हिंडुयाँ तथा स्नायु भाग के भी संबय रहें। गोवर्म, नगाड़े तथा सभी प्रधार के क्कों का भी वहाँ संबय रखना चाहिये। उसी प्रकार तम्बुक्यों का भी समह रखना चाहिये। जब क्रीर गेहें, रत्न, सभी प्रधार के बख तथा सभी प्रकार के लीह का भी संबय करना चाहिये। ॥१-२०॥

कलाथ, मूँग, उड़द, चना, तिल तथा श्रान्यान्य शकार के श्रात्र, धूल, गोवर, सन, मोजपत्र, जाता, लाह, टांकी ( पत्थर वोड़ने की टांकी ) आदि का भी राजा अपने दुर्ग में सचय करे वर्था अन्यान्य उपयोगी सामग्रियों को भी प्रचुरमात्रा में रखे । सर्पों के विपों से भरे, हुए घड़े तथा नाव<sup>ं</sup> स्रीर सिंह श्वादि हिंसक जन्तु भी हुग में रखने चाहिये । सभी प्रकार के मृग तथा पत्ती भी रखे जाने चाहिये, पर यंद्र ध्यान रहे कि उनमें एक दूसरे की किसी प्रकार की हानि न पहुँचा सकें। अतः विरोधियों की एक दूसरे से पृथक् तथा गोपनीय रखे । महाराज ! राजा को , यहनपूर्वक इसकी व्यवस्था करनी , चाहिये । मना जन की कल्याण भावना से राजा को अपने दुर्ग में उपर्युक्त तथा अन्यान्य उपयोगी वस्तुओं का समह गुप्त रूप में थवरव करना चाहिये । जीवक, ऋपमक, काकोली, इमली, श्रष्ट्सा, शालपर्धी, प्रप्त्यिपर्धी, सुक्रपर्धी, माप-पर्णी, दोनों पकार के शारिवा, तीनों बलाएँ (एक श्रीपि) इवसन्ती, बुट्या, बृहती, कयटकारिका, श्रुगी, श्रृंगाटकी, होयी, वर्णम्, कुरा, रेगुका, मधुपर्यी दोनों विदारी, महात्तीरा, महातपा, धन्वन, सहदेवी, कडुक, रेड़, विप, रातपर्या, महीका, फला, लजूर, यष्टिका, शुक्र, अतिशुक्त, काश्मरी, बत्र, अति बत्र, वीरण, ईस और ईख से होनेवाली श्रान्यान्य बस्तुएँ, फायितादि, सिही, सहदेवी, विश्वेदेव, श्रश्रदेधेवक, महुत्रा, पुष्पहसा, रातपुष्पा, मध्लिका, रातावरी, मधूक, विष्पल, वाल, आत्मगुष्ठ, कटफत, दार्विका, राजरीपैकी, रवेत सरसाँ, धनिया, ऋष्यप्रोक्त, उत्कटा, कालगाक, पञ्जवीत्र, गोयल्ली, मधुबल्लिका, ग्रीतपाक्षी, दुर्लिगाली, काकनिहा उरुपृष्पिका, दोनों पर्वत झीर त्रपुप, गुंबातक, धुनर्नवा, कसेरुका, काश्मीरी, विचव, शालूब, कैसर, सभी प्रकार की मूसियां, श्रमी तथा अप्र-इन सब की दुर्ग में एकब करे । दुग्ध, शहद, महा, तेल, धी, नीप (कदम्ब) श्रिरिष्ठक, श्रन्तीट, बाताल्ल, सीम श्रीर याण्ड ये मधुर पदार्थों के समृह हैं--इन सब को राजा को चाहिये कि श्रपने दुर्ग में श्रवस्य सचित करे । श्रनार, श्राम्रातक, तिविड़ी (इनली) श्रम्लवेतस, मुन्दर वेर, लक्नुन, करनर्द, करूपक, विजीस, करावूर, मालवी, साजवन्यूर, कोलकद्वय के पत्ते, भागमातद्वय के पत्ते, पासवत, नागरक. प्राचीन अरुक, क्या, इमली, चुकफल, दन्तराठ, जासुन, नवनीत, संशिरक, रुपोर्क, सुरा, श्रास्त्र प्रम्य सभी प्रकार के मच, मॉड, मट्टा, दही, एव सभी प्रकार के जितने भी ऐसे हुक्त (सकेंद्र) पदार्थ पाछ हो सकें वे सब श्रम्त यहापँ हैं, इन सब को तथा अन्यान्य व्यक्त वन्तुकों को भी राज्य व्यक्ते पुर में सचिन करें । सैन्यर, इद्मिद्, पाटेय पारव, सामुद्र, लोशक, कृष्य, श्रीवर्चल, विलव, वालक्षेय, यप, थीर्व, चार, कालक्षम - वे लागा के सभी मेग्रोपभेद हैं, इन सब को तथा व्यन्यान्य लगण जो उपलब्ध हो सक्नें, दुर्ग में सबित करें। पीवर, पीवर का मुल ( पिपरमून ) चत्र्य, चीता, सोंठ, युवेटक, मिरच, सहचया, मिलावा, सिरसप, सूर, ऋजमोदा, झोंगा, हींग, मली, पांतरी, सीफ, अजबाहन, मैंबीठ, जरीर, लहनुन, माला के आझस्याला जलीयनुग्र, हरड़,

हरताल, मैनसिल, गिलोय, रुदंती, रोहिण, तृया, केशर, श्रस्णी, रेड़ी, सेल्लको, भारंगी, सप्पूर्ण हरेंफिल, बोटी इलायची, तेजपात इत्यादि वस्तुएँ कटु श्रोपियों के समूह में मानी गई हैं, इन्हें राजा पयत्नपूर्वक श्रपने दुर्ग में रखे । नागरमोथा, चन्दन, हीवेर, ऋतहारक, दारुहल्दी, हल्दी, नलद, उशीर, नक्तमाल, कदम्बः, दूर्बा, परवल, तेजपात, वच, चिरायता, मूलुम्बा, पिषा, त्रातीस, तालीसपत्र, तगर, सातला, खैर, काली गूलर, दिव्या, सुरोद्भवा, पड्अन्थी, रोहिसी, जटावासी, पपेठ, दन्ती, रसांजन, भँगरा, पतंग, परिपेलव, दुःसर्गा, त्रगुरुद्वय, कामा, इयागाकु, गंधनाकुली, रूपपर्णी, व्याघनख, मंजीठ, चतुरंगुला, केला, श्रंकु-रास्कोता, तालास्कोता, रेगुकवीज, बेत का श्रममाग, बेत, तुवी, कॅंकरावींगो, लोधपुप्पा, मालतो, करकृप्पा, वृदिचका, जीवितपर्शिका तथा गुडु च-ये तिक श्रीपिथयों के समूह हैं । इन सब को राजा श्रपने दुर्ग में संचित रखें । हरें, बहेड़ा, श्रॉवला, माल काँगुन, धायके फूल, मोचरस, श्रर्जुन, श्रसन, श्रनन्ता, कामिनी, तुवरिका, श्योपाक, कायफल, भोजपत्र, शिलाजीत, पाटल बुल, लोहवाम, मंजीठ्, निशोध, समंगा, त्रिबुला, मूल, कपास, गेरु, श्रंजन, बिद्रुम, शहद, जलकुम्भी, कुमुदिनी, कमल, बरगद, गूलर, पलाश, शीशम, शमी, पियाल, पील, कासारि, शिरीप, (सिरसा ) पद्म (पद्मालं ), बेल, श्रारणी, प्लज्ञ, श्मामाक, वक, घन, राजादन, करीर, धनिया, पियक, कंकोल, अशोक, बेर, कुदंब, दोनों प्रकार के खैर--इन वृत्तों के पत्रे, सार माग ( सरव ), मूल तथा पुष्प कापाय माने गये हैं, हे राजाओं में श्रेष्ठ ! राजा को इन कापाय औपियों **ंको तथा अभ्यान्य कापाय औपधियों को भी नयत्नपूर्वेक अपने दुर्ग में संचित करना चाहिये। मारने और घायल** करनेवाले कीट पतंग स्त्रादि जो रात्रुपन्त को हानि पहुँचा सर्के, वायु, धूम जल तथा मार्ग में विविध प्रकार की अवरोग पहुँचानेवाली श्रीभिषयाँ, जिन्हें श्रागे बतलाऊँगा, राजा को श्रपने दुर्ग में संचित रखनी चाहियें। राजा को प्रयत्तपूर्वक सभी विषों का संचय भी दुर्ग में करना चाहिये। विष के प्रभाव को शान्त करनेवाले रोगनाराक, राचस, मूत तथा पिराची के प्रमाव को नष्ट करनेवाले, पापनाराक तथा।पुष्टिकारक पदार्थ भी उसे रखने चाहियें। उसी प्रकार चौसठों कला के विशेषज्ञ पुरुषों को भी प्रयत्नपूर्वक दुर्ग में वह रखे। श्रपने ्उस दुर्ग में राजा को चाहिये कि दुष्ट प्रकृतिवाले, डरकर भगे हुए, उन्मच, कुद्ध, श्रपमानित तथा पापी अनुवरों को मूल कर भी श्राश्रय न दे। सभी शकार के यत्र, श्रस्त तथा अञ्चलिकाओं से सुसंयुक्त, विविध प्रकार के अन तथा द्रव्यादि से सुसम्पन्न एव वास्तिज्य-व्यवसाय में सुनिपुरा व्यक्तियों के साथ अपने ऋति गुप्त दुर्ग में राजा सर्वदा निवास करे । ॥३८-८७॥

श्री मात्स्यमहापुराण् के राजाके दुर्ग में श्रौपघि श्रादि का संचयवर्णननामक दो सौ सत्रहवाँ श्रप्यायसमास ।॥२१७॥

#### दो सौ अद्वारहवाँ अध्याय

मनु ने कहा —हे धर्मिछों में श्रेष्ठ ! रात्त्त्तों के प्रभाव को नष्ट करनेवाली विषों को शान्त करनेवाली रोगनाशक जिन श्रोपधियों को राजा को श्रपने दुर्ग में रखवाना चाहिये, अब उन्हें हमुसे बतलाइये । ॥१॥

मरस्य भगवान् ते रहा-जिल्लाटकी, जवासार, पाटला, वाह्विक, ऊप्णा, श्रीपणी, श्रीर सल्लक्षी -इन समस्य श्रीपिपयों का काड़ा बनाकर सिंचित करने से विपाक्त बब, सैन्धव, पानीय, वहत्र, राय्या, श्रासन, उदक (जल) फवच, श्रामरण, छत्र श्रीर चामर व्यञ्जनादि द्व्य रीघ ही विपरहित ही जाते हैं। रोतु, पाटला, श्रतिविधा, रिभू, मुर्ग, पुनर्नवा, समगा, वृषमून, कवित्य, वृषगोविन, तथा महादन्त राठ-इन सभी द्रव्यों के भी काड़ा बनाकर सेचन करने से तियारा होता है। लाह, मियगु, मजीठ, समान भाग में इलायची, रेखुका, जेठीमधु, मधुरा—इन सत्र श्रीपिधयों की नकुल के पित्त के साथ भावना देकर गाय की सींग में भरकर खनकर प्रथ्मी के भीतर रख दे श्रीर सात रात्रि रहने के बाद उपे सुवर्ण तथा मिण के साथ हाथ में भारण करे, फिर तो उसे हाथ में भारण कर निय छूने से तुरन्त ही विप निविष हो जायना । जटानाँसी, शमी के पचे, तुम्बी, श्रीत सरसीं, कवित्व, क्षष्ट, मजीठ--इन सन द्रव्यों शी कुत्ते घ्रयवा कपिला भी के पित्त के साथ मावना दे, यह सीम्यातिस नामक महीपधि सभी प्रशास के विपा सी सान्त करनेवाली है। इसके श्रतिरिक्त मणि तथा रस्तों के साथ मूपिका अथवा लाह को हाथ में रखने से विष का नाश होता है । रेग्रुका, जटामासी, हरिद्रा, मधुक, मधु, अन्तरवक्, सुरसा, लन्ना श्रीर पुने का पित इन सब को पूर्व पथित विधि से पृथ्वी में गाड़ दे और इससे तमाम बाजनों का तथा पताकाओं का लेपन कर दे. ऐसा करने से नाजनों के गठशें को खनकर तथा पतारा को देखकर शीघ ही थिए का शमन हो आयगा । तीनों कट ( आवला, हर्स, बहेर्स ) पाँचीं नमक, मजीठ, हल्दी, दारुहल्दी, छीटी इलायची, त्रिवृतापत्र, विइल्ल, इन्द्रवारुणी, मधूरू, वेतस, तथा मधु-इन सब को सींग में रखकर स्थापित कर उक्न जल में पहाने, इसते खाया हुआ विप शान्त हो जाता है । खेत धूप, सरसों, पल गलका, सुनेगा, तस्कर, सुर श्रीर श्रर्जुन के पुष्प-इन सभी परार्थों से निवास करनेवाले घर में घूप देने से चर-श्रचर जितने भी विप होते हैं, शान्त हो जाते हैं । इस भूप के अयोग से उस स्थान पर कीट, विप, मेदक, रेंगनेवाले सर्पादि जीव तथा क़रवा—ये सत्र भी नहीं रह जाते । चन्दन, दुग्ध, पलाग्र वृक्त की खाल, मूर्ग, पलावालुक, सरसा. नाक्ली, तराइलीयक एव काकमाची का काढ़ा बनाने से सभी प्रकार के विष-दोषों में कल्याए होता है। गोरोचनापत्र, नेपाली केसर और तिलक-हन सभी दन्यों के बारण करने से विपद्मेप नष्ट हो जाता है श्रीर इसे लिये रहने से सी पुरुप राजा के विय होते हैं । हल्दी, मजीठ, किशिही, पिप्पनी श्रीर नीबू के चूर्ण का लेप करने से सभी प्रकार के निर्पों से पीडित शरीर स्वस्थ हो जाता है। शिरीप बृद्ध का फल, पत्ता, पुष्प, झाल स्त्रोर जड़-ये सभी गाय के मूत्र के साथ विस कर लगाने से सर्व विप सम्बन्धी रोगों का नारा होता है। है एऊमान बीर राजन ! इसके उपरान्त श्रिति उपयोगी सर्वश्रेष्ठ श्रोंपिध्यों को बतला रहा हूं जिन्हें राता को ऋपने दुर्ग में सदा सचित रखना चाहिये, सुनो । हे राजन् ! दन्ध्या, फर्कोटकी. विप्णुकान्ता, उत्कटा, शतमूली, सिता, श्रानन्दा, वला, मोचा, पटोलिका, सोमा, पिरडा, निशा, दग्धरुहा, स्थलपद्ग, विशाली, शलगृलिका, चायडाली, इस्तिमगधा, गोपर्थी, अजपर्यी, कर्मभका, रक्ता, महारक्ता, वर्हिशिखा, कोशावकी, ननतमान, वियाल, सुलोचनी, बारुणी, बसुगन्या, गन्धनाञ्चली, ईश्वरी, शिवगन्या,

श्यासला, वंशनालिका, बलुकाली, महादवेता, यिष्ठमधु, वजक, परिमद्र, सिन्दुचारक, जीवानन्दक, वष्ठिव्यद्र नागर, कपटकारि, नाल, जाली, जाती, वटपत्र, सुवर्ष, महानीला, कुन्दुरू, हंसपादी, भएकू कपणी, वाराही दोनों प्रकार के लायहुलीयक, सर्पाची, लवली, बाबो, विश्वरूपा, सुलाकरा, रुजापहा, वृद्धिकरी, राख्यदा, पत्रिका, रोहिणी, रक्तमाल, यामलक, वृन्दाक, श्यामा, चित्रकत्रा, काकोली, चीर काकोली, पीलुपणी, केशिनी, वृदिक्काली, महानाया, शतावर, वरुत्रक, श्यामा, चित्रकत्रा, काकोली, चीर काकोली, पीलुपणी, केशिनी, वृदिक्काली, महानाया, शतावर, वरुत्रक, वेगा, जलकुष्टुदिनी, स्वलोरवल, महामूमिल्वा, जन्मादिनी, सोमराजी, एवं हे राजन् ! सभी प्रकार के रत्न —विशेषकर मरकतादि बहुमूल्यरत्म, अनेक प्रकार की कीटज मिण्याँ, जीवों से उत्पन्न होनेवाली मिण्याँ—सभी को प्रयत्मद्र्वक दुर्ग सचित रखे! इस प्रकार राज्यस, विष, कृत्या, वैताल व्यादि की नाशक —विशेषकर गी, गर्दम, जेंट, साँप, तीतर, श्रुगाल, श्रज, मेढक, सिंह, लोघ, रीख, विलाव, द्वीप, वानर, कार्यजल, हस्त्री, अक्षव, महिष, और हरिण —इत्यादि जीवों से सम्बन्ध रखनेवाली उपयोगी चस्तुओं का भी राजा संचय रखे। इस प्रकार दुर्ग को उपयुक्त सभी प्रकार के पदार्थों के प्रचुर परिनाण के संचय से संयुक्त रहना चाहिये। एवं उसमें बने हुए श्रात निर्मल उपर्युक्त सभी लत्ताणों से संवक मधा में राजा निवास करें। ॥२-३८॥

श्री मार्स्य महापुराख के विपनाश के उपाय नामक दो सी अद्वारहवाँ अध्याय समाव। ॥२१८॥

#### दो सौ उन्नोसवाँ ऋध्याय

मनु ने कहा — भगवन् ! राजा की रत्ता के लिए अन्यान्य जिन रहस्यरूर्ण साथनों को दुर्ग में संग्रहीत अथवा प्रस्तुत करना चाहिये, उन सभी को भी ग्रुक्ते बतलाइये । ॥१॥

मरस्य ने कहा — राजन् । िएरीप, गूनर और विजीस — इन तीनों की घृत में परिस्तुत कर के पन्नह दिनों वाद सेनन करे, प्राचीन लोग इसे खुद्योग नाम से पुकारते हैं। करीठ के मूल भाग तथा फल को, ईल के मूल भाग, विष, दुव, दूध, धी, तथा गाँड के साथ सिद्ध कर एक मास बाद सेवन करे, इसके सेवन करने से हियारों से घायल जो मनुष्य होगा वह मर नहीं सकता । उस स्थल पर चिचित्र घर्यावाले. वाँस के टुकड़ों से अपिन उरल्ज करें। हे राजन् । उस म्याप को अपसव्य होकर तीन वार प्रदित्त्या करें, ऐसा करने से वहाँ कोई अन्य यिन नहीं जल सकतो — इस बात में श्राविश्वास करने की श्रावश्यकता नहीं है। कपास के साथ अवंग की हड़ों के जताने से घर में से सर्गों का निष्कासन होता है। घर में इस वस्तु की घृप सर्प निष्कासन के लिए विरोप प्रसिद्ध है। समुद्र से उत्यन साम्रद्ध, सैन्यव तथा यया — ये तीन प्रकार के लवण, वियुत्त को घ्वाला से जली हुई रहती है, हे राजन्। उस मत्रन को खाम नहीं जला सकती। दुर्ग में दिना के समय, विरोपकर जव वायु का प्रकोप

हो, श्रीन की रखवाली करनी चाहिये। विष से राजा की रचा करनी चाहिये, उस निषय में मैं युनित वनला रहा हैं, सुनो । राजा को चाहिये कि दुर्ग में कीड़ा के लिए कुछ पशु तथा पित्यों को भी रखे। सर्वे अपन उसे श्रापित द्वारा श्राथना श्रान्य किन्हीं उपायों से अपने यन की परीचा कर लेनी चाहिये। वस्त्र, पुष्प, श्रामरण, भोजन, श्राच्छादन श्रादि अपने नित्य व्यवहार की वस्तुत्रों को राजा विना पूर्व परीता के कभी स्पर्ध न करे । विष का देनेवाला मनुष्य देवे समय मलिनसुन, उदास, उद्देगवान्, चचल दृष्टि, खग्मे स्रीर भीत की छाया में श्रपने की छिपाने की कीशिश करनेवाला, विप-दान के समय लज्जा तथा रीघता करने लगता है । हे राजन् ! वह पृथ्वी में चिद्व घनाने लगता है, गर्दन हिलाने लगता है, शिर खुजलाने लगता हे, मुँह बिपाने या घोने की कोशिशें करता है। हे राजन् ! निश्चन हो वह विपदाता पातको मनुष्य ऐसे विपरीत कार्यों में भी शीवता करने की कोशिश करता है। अतः सजा को ऐसे लक्तर्यों को देखकर उसकी परीक्षा कर लेनी चाहिये चौर उसके द्वारा दिये गये चन्न को सर्वप्रथम समीपस्य चर्मन में डाल देना चाहिये । च्यग्नि में विपेला सन्न पड़ते ही उसरा इन्द्रधनुष के समान श्रानेक वर्ण मिश्रिन रग हो जाता है। तुरन्त ही सूल जाता है. स्फोट होने लगता है, एक गोलाई में होकर उसमें से चट-चट की आवाज आने लगती. है, उसमें से निम्लेते हुए घूएँ के स्वनेपाले जीव के शिर में रोग उत्पन्न हो जाता है। है . राजन् ! विषयुक्त श्चान के ऊपर मिसल्यां, नहीं बेठतीं, यदि बैठनी हैं तो बिप सयक्त होने के भारण तुरत ही गर जाती हैं ।-हे पार्थिवसत्तन ! विषयुक्त श्रन्न को देखते ही चकोर अपनी अर्खि फेर लेता है, क्रोकिल का स्वर विकृत हो जाता है, इस की गति लड़खड़ाने लगती हे, भीरे जोर से गूँजने लगते हैं, कोछ ( प्टरर ) मदमच हो जाता हे, मुगें रीने लयते हैं । हे राजन् ! उस विपयुक्त श्रव को देसते ही शुक्र में-में करने लगता है, सारिका वमन करने लगती है, चामीकर भाग खड़ा होता है, कारगड़व मर जाता है । हे राजन् ! वानर मुत्र त्याग करता है, जीवजीवक श्लानिशुक्त हो जाता हे, नेवले के गेर्ये खड़े हो जाते हें, प्रफ्त मृग रीने लगता है, है राजन् 1 निप को देखते ही मयूर हिंपत हो जाता है, क्योंकि वह नित्य निप का भोजन फरनेवाला है । हे राजन् ! विपयुक्त श्रव चिरजाल गद नष्ट होता हे त्रोर तर भी ऐसा मालून पड़ता है मानों पन्द्रह दिन का पुराना बना हुआ है । उन समय उसमें रस तथा गन्य निस्कुल नहीं रहती, देखने में करर से चन्द्रिकाओं से युरत रहता है। विष के मिलने से पना हुआ व्यवन सूख जाता है, दव वस्तुओं में बुरुले उत्पन्न होते हैं, लगण सहित पदार्थों में फेन उठने लगते हैं, श्रत्रों से बना हुशा भोजन तामगर्ण का, द्ध नीले रंग का, मंदिरा तथा जल कोंकिल के समान काला, अम्ल खन्न काला, कोदो कपिल. मध् स्थामल, तक नीले और पीले वर्ण का हो जाता है। घृत का वर्ण जल की मांति छाछ का कबूतर की भंति, माचिक मधुका हराश्चीर तैल कालाल रगहो द्याता है। दिप के ससर्गसे न पके हर फल गीन ही पत्र बार्व हैं और पन्न हुआ फल विकृत हो जाता है। पुष्प मजीन हो बाते हैं, कटोर बख कोमल तथा कोमल वस्तु कटोर हो जाती है, विष के सवीग से स्ट्र वस्तादि वस्तुश्रों का रूप श्रीर सीन्दर्य भन्ट हो बाता है श्रीर उनमें एक दूसरी हो रगत पेदा हो बाती है । बस्त्रों में विशेषकर काले धक्ने

मगडलाकार पह जाते हैं। लोहे श्रीर मिए पर विप का प्रमाव पड़ने से ऐसा श्रमुभव होता है मानों वे मल श्रम्थवा की वह में लपेट दिये गये हों। हे नृपोत्तम ! रारीर में लेपन किये जानेवाले द्रन्त्यों एवं उपयोग में में श्रानेवाले पुट्यों में दुर्गान्य थाने लगती है श्रीर उनका वास्तविक रंग विक्रत होने लगता है, हे राजन् ! उसी प्रकार जल में भी पीलेपन का श्रामास होने लगता है ! हे नृपोत्तम ! विप के सेवन से दाँत, श्रोठ, चमझ स्थामल वर्षा के हो जाते हैं श्रीर रारीर में चीएता का श्रमुभव होने लगता है—इस प्रकार के उपर्युक्त तथा श्रन्यान्य चिहों से भी विप के लक्षण जानने चाहियें। इसलिए हे राजन् ! राजा को सर्वदा मिए, मंत्र एवं उपर्युक्त श्रीपियों से सम्पन्न तथा श्रसावधानी को छोड़कर रहना चाहिये । इस प्रथ्यी तल पर प्रजाहरी ख़क्त की जड़ राजा है, उसी की रक्षा से समस्त राष्ट्र की ख़िद्ध होती है । हे त्यंवंरा के चन्द्रमा! इसिलए सभी को राजा की उन्नित प्रयक्षपूर्वक करनी चाहिये । ॥२-३ थ॥

श्री मात्स्य महापुराख में राजधर्म प्रकरख में राजरत्ता नामक दो सौ उन्नीसवाँ ऋध्याय समास । ॥२१६॥

#### दो सौ वोसवाँ ऋध्याय

मस्स्य भगवान् ने कहा—हे राजन्! राजा को अपने पुत्र की रत्या करनी बाहिये। उसकी शिक्षा के लिए निस्य पहरेदारों की देखरेख में एक आचार्य की नियुक्ति करनी चाहिये। उसे धर्म, काम, एवं अर्थराहत्र तथा धनुनेंद्र की शिक्षा दे और सर्वदा रथ और हाथी पर सवार होने की छुश्चलता सिंखलाते हुए व्यायाम कराता रहे। उसे शिल्प की शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करे। पेला मभाव उस पर पहें कि गुरुवनों के सम्प्रल असरय प्रिय बातें न करे। तात्पर्य यह कि उसे इस प्रकार की शिक्षा दे कि युवक्ता में वह अति दुर्गम सस्पुरुवों के मार्ग से गिरकर इन्द्रियलोलुप न हो जाय। जिस राजकुमार में स्वभाव की विपनता के कारया उपदेशादि द्वारा गुर्गों का भवेग कराना दुष्कर समभ पड़े उसे बन्धन में बात दे, पर वहाँ भी उसके छुल की व्यवस्था रखे, क्यों कि अविनीत राजकुमारों से ही कुल जिलाने हो जाता है। राजा को सभी अधिकारों पर शिक्तात एवं विनयी व्यक्तियों की नियुक्ति करनी चाहिए। प्रयमतः किसी व्यक्ति को छोटे पद पर नियुक्त करें, धीरे-धीरे उसे उज्जित के पद पर पहुँचाने। राजा शिकार, मदपान तथा युक्तीश —इन सभी को वजित रखे, क्यों कि पूर्वकाल में इनके सेवन से बहुतेरे राजामया विनाय को पहुँच गये ही। है नृपयार हुला दिला सिक्ता भी नहीं कही जा सकती। व्यर्थ की सेर, दिन में रायम—इनको तो वियोषकर राजा वजित करे। राजा को कभी भी कठोर वाया। नहीं बोलानी चाहिए उसी प्रकार उसे कभी किसी को कठोर दयह भी नहीं देना चाहिये। राजा को परोत्न में हिसी को निन्दा मूलकर भी नहीं करना चाहिये। राजा को दे अर्थ निन्दा मूलकर भी नहीं करना चाहिये। राजा को दो शकर के विन्दा स्वतर भी नहीं करना चाहिये। राजा को दो शकर के व्यर्थ दोषों से बचना चाहिये, वे है अर्थ

दोप एव श्रर्थ-सम्बन्धी दोप । उनमे से श्रर्थ के दोप तो ये कहे गये हैं, किले की दीवालों का विष्वस, राजर्ड्य का असरकार (बिरूप करना ) एव स्फ्रट विषयों में द्रव्य का दरुपयोग । राजा को इस अर्थ के दीप से यचना चाहिये । उसी प्रकार बिना देश ऋोर काल का विचार किये जो दान दिया जाता है. अयोग्न व्यक्ति को जो दान दिया जाता है एव असरकर्मों में जो राजा को प्रवृत्ति होती है, वह अर्थ-मध्यन्धी दोष कहा गया हे । राजा को इस श्रर्थ-सम्बन्धी दोष से भी वचना चाहिये । राजा को सर्वदा काम, कोथ, मद, मान, लोभ तथा हुएं--इन सर्वें से प्रयत्नार्वक बचना चाहिये । इनको अपने वस में रखकर साजा को अनुचरों को भी स्ववस करना चाहिये, इस प्रकार श्रनुचरों को स्ववशकर पुरवासियों तथा जनपर्द में निगस करनेवालों पर राजा श्रपना श्रिविकार जमाये । उनको विजित करने के बाद राजा महरी राजु खों को श्रपने श्रिविकार में करें । वे बाहरी एत्र, कई प्रकार के जानने चाहियाँ, जैसे समान पदवाले, भीतर से द्वेप रखनेवाले तथा किन्हीं कारणों से बाहर से वर्ने हुए । उनमे से क्रमशु. एक-एक को महस्वपूर्ण सममाकर यस करना चाहिये । प्रथात सन से प्रथम समान शक्तिवालों से तदनन्तर भीतर से द्वेष रखनेवालों से परचात् वने हुए से ! हे महाभाग ! राजाओं के तीन प्रकार के मित्र होते हैं । सर्थप्रथम वे हैं, को पिता, पितानह खादि, के काल से मित्ररूप में व्यवहार करते चले श्राये हैं, दूसरे वे हैं, जो राजू के राजू हैं, तथा तीसरे वे हैं, जो रिन्हीं कारणों से पीछे मित्र कोटि में आं गये हैं--इन तीनों मित्रों में प्रथम मित्र उत्तम है तथा उसकी सब से बढ़कर आदर भी देना चाहिये । हे धर्म के महत्त्व को समम्प्रने वाले । स्वामी, अमास्य, जनपद, दुर्ग, दराह, कोश तथा मित्र —ये साव अग राज्य के पहे गये हैं। पर इस साव अग के रहते हुए भी स्वामी ही राज्य का मूर्ज कहा गया है, इसलिए सर्वदा उसी की रहा करना अन्य अगों का भी कर्चव्य है और राजा को भी अपने घ: अगों की पयलपूर्वक रक्ता करनी चाहिये । इन खगों में से यदि कोई मूर्व निसी दूसरे खग का होह करता है तो राजा को उसको शीघ्र ही मार डालना चाहिए । सञ्जा को कोमल बृचिवाला नहीं होना चाहिये, कोमल बृचि हो जाने से उसकी हार हो जाती है और न श्रात्यन्त कठोर स्वमाववाला ही होना चाहिये क्योंकि वैसा होने से भी लोग दु.खी होते हैं । जो राजा समय को ध्यान में रखकर मृद्रवया कठोर होता है, वह यपने दोनों लोकों की व्यपेक्ता करता है श्रीर वास्तव में उसे दोनों लोकों में सुल की माधि होती है। राजा को श्रपने यनुचरों के साथ परिहास वितित रखना चाहिये; क्योंकि उस समय श्रानन्द में निमम्न राजा की श्रनुबर-गण श्रव-मानना पर बेठते हैं । राजा को सभी प्रकार के ब्यसनों से बचना चाहिये, किन्तु लोगों को वरा में रखने के लिए उसे कुछ कपट व्यसन हो। करना ही। चाहिये । गर्नीले स्वमाववाले तथा। नित्य ही उद्धत स्वमाव रखनेवाले राजा से लोग कठिनता से अनुकूल होने के कारण विरक्त हो जाते हैं। अतः राजा को चाहिये कि यह सभी से मन्द मुसकानपूर्वक वार्ते करे । हे महाराज ! यहाँ तक कि माराद्रह के श्रपराधी को भी वह कभी भूरूटि न दिखाने। हे धर्मात्मा पुरुषों में श्रेष्ठ िराजा को सर्वदा स्यूल (महान्) लक्ष्य की श्रोर दृष्टि रतानी चाहिये, महान् लक्ष्य को सम्मुख रखनेवाले के अधीन समस्त पृथ्वी हो बाती है। सभी कार्यों में उसे श्रमिलवी होना चाहिये । विलम्ब करनेवाले राजा के कार्य नष्ट हो बाते हैं । केवल श्रमराग, दर्प,

त्रात्मसम्मान, दोह, पापकर्म तथा ऋपने को प्रिय न लगनेवाले कार्य में—राजा की दीर्घसूत्रता प्रशंसित मानी गई है। हे नृपोत्तम ! राजा को सर्वदा गुप्त स्थल में सम्मति रखनी चाहिये श्रर्थातु अपनी सम्मति वह कभी किसी से न बतलावे, जो राजा अपनी संग्मित को गोपनीय नहीं रखता उसके ऊपर निइचय ही सभी आपत्तियाँ आकर गिरती हैं । जिस राजा के केवल किये कार्यों को दूसरे लोग जानते हैं तथा भविष्य मे होनेवाले कार्य को कोई नहीं जानते, उस राजां के वश में समस्त वसुन्धरा हो सकती है। मंत्र ही सर्वदा राज्य का मूल है, श्रतः उसे सुरिच्चत रखना चाहिये । राजात्रों को मंत्रणा देने में सुनिपुण मंत्रियों द्वारां दिए गये मंत्र को सर्वेदा, फूट जाने के भय से, गोपनीय रंखना चाहिये, वह सभी सम्पत्तियों तथा सुखों को देनेवाला होता है। मंत्र ही के जल से पूर्वकाल में बहुतेरे राजा विनष्ट हो गये। आकृति, इरारे, गति, चेप्टा. वचन, नेत्र तथा मुख के विकार से अन्तःस्थित मनीमार्वो का पता लगता है, जिस राजा के मन का पता इन उपर्युक्त उपायों द्वारा कुशल लोग भी न लगा सकें उसके दश में सर्वदा बहुन्थरा बनी रहती है। राजा कभी एक जन के साथ मंत्र न करे और न अनेक लोगों को ही साथ ले। राजा ऐसी नाव पर, जिसकी नाविक ने कभी परीचा नहीं ले ली है, कभी सवार न हो । राजा को, उन्हें जो उसके विरुद्ध श्राचरण करनेवाले हों, साम दानादि चारों प्रकार के उपायों से वरा में करना चाहिये। जिस प्रकार के उपायों से . असावधानता वरा प्रजावर्ग की दुर्वेलता त बढ़े, उन्हीं उपायों से अपने राष्ट्र की रक्ता में उसे तस्पर होना चाहिये । जो राजा श्रज्ञानता वरा त्रासावधानी करके श्रपने राष्ट्र को दुर्वल करता है, वह शीघ्र ही राज्य से च्युत हो जाता है तथा परिवार के सहित जीवन से भी हाथ घोता है। हे महामांग ! जिस प्रकार पालत वछड़ा बलनान होने पर कार्य करने में समर्थ होता है उसी प्रकार उसी भावना से पालन पोपए कर समृद्ध किया हुआ राष्ट्र भी भविष्य में कार्यत्तम होता है । जो राजा अपने राष्ट्र के उत्पर अनुमह की दृष्टि रखता है वस्तुतः वही राज्य की रक्ता करता है श्रीर इसी से महान् फत की प्राप्ति करता है। राजा राष्ट्र से सुवर्णा, श्रन्न, एवं सुरक्तित पृथ्वी की प्राप्ति करता है । रक्ता में श्राति प्रयक्षपूर्वक तत्पर रहनेवाला नृपति नित्य प्रति हव-कीय एवं परकीय—दोनीं श्रीर की होनेवाली बाधाश्रों से माता श्रीर पिता के समान श्रपने राष्ट्र की रक्ता करे । राजा को श्रपनी इन्द्रियों को संयत तथा गुप्त रखना चाहिये श्रीर सर्वदा उनका प्रयोग संयत श्रीर गोपनीय करें । जीवन के सभी कार्य दैव शौर पुरुष इन दोनों के आधिकार में रहते हैं, उन दोनों में दैव के ऊपर तो पुरुप का कोई वरा नहीं है, इसलिए उसकी चिन्ता छोड़कर पौरुप में अपना कर्तन्य निमाना चाहिये । इस प्रकार कपर कहे हुए ढंग से पृथ्वी का पालन करनेवाले राजा के कपर लोगों का परम श्रनुसम हो जांता है एवं लोगों के श्रनुसम होने ही से सजा को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तथा लज्ञमी-बान् राजा को ही परम यश की प्राप्ति होती है । ॥१—४७॥

श्री मात्स्य महापुराख में राजधर्म कीर्चन नामक दो सी बीसवाँ श्रध्याय समाप्त ॥२२०॥

## ् दो सौ इक्कीसवाँ अध्याय

मनु ने फहा—हे देव ! दैध ( भाग्य ) और पुरुषार्थ—हन, दोनों में कौन श्रेष्ठ है ? इस विषय में मुक्ते बड़ा सन्देह है, आप इस मेरे सन्देह को सम्पूर्णतः दूर करें । ॥१॥

मतस्य भगवान् ने फहा--हे राजन् । देहान्तरें में अपने द्वारा किया गया पुरुपार्थ ( कर्म ) ही दैव कहा जाता है, इसीलिए मनीपी लोग पोरुप को ही श्रेष्ठ भानते हैं ! हे मनुजोत्तम ! मंगल आवरण करनेवाले नित्य प्रति अभ्युदय गील पुरुपों के प्रतिकूल देव भी पुरुपार्थ से प्रमाव रहितहो जाता है। पूर्वजन में जिन्होंने सारियक कर्म किये हैं, उन्हीं किन्हीं को इस जन्म में पुरुपार्थ के विना भी अच्छे फल की प्राप्ति होती देही जाती है । लोक में राजधिक कर्म करनेवालै मनुष्य को कर्म करने से ही फल की प्राप्ति होती है, श्रीर तामस कार्यों के करने से बहुत कष्ट के उपरान्त फल की पाति आननी चाहिये। राजन् । मनुष्यों को पुरुपार्थ द्वारा ही अभिलियत पदार्थ की माधि होती है, जो लोग पुरुपार्थ से हीन है वे ही एकमात्र दैव को सब कुछ जानते हैं। अतः सर्वदा तीनों काल में पुरुषार्थ से युक्त देव ही सफल होता है। राजन् । भाग्य से युक्त, मनुष्य का पुरुषार्थ समय आने पर फल देता है। पुरुषोत्तम ! देव, पुरुषार्थ एव काल-ये तीनों सपुक्त होकर मनुष्य को फल देते हैं। लोक में वृष्टि के सबीग होने पर ही ऋषि में फल प्राप्ति देखी जाती है किन्त वह भी समय आने पर ही फलवती होती है, विना समय के नहीं। इसलिए मनुष्य को सर्वेदा धर्म सहित पुरुपार्थ करना चाहिये। पुरुपार्थ में लगे हुए किसी मनुष्य को यदि इस लोक में विपत्तियों के पड़ जाने से फल प्राप्ति नहीं होती तो निरचय है कि परलोक में उसे फल प्राप्ति होगी। श्रालसी पुरुष कभी भी अपने मनोरथ को सफल नहीं कर सकते और न माग्य पर भरोसा रख कर वैठनेवाले ही सफल हो सक्ते हैं। इसलिए मनुष्य को सभी भयलों से पुरुषार्थ में सर्वदा जुटे रहना चाहिये। राजेन्द्र । माग्य पर भरोसा रखकर चेठनेवाले व्यालसी पुरुषों को छोडकर लक्ष्मी सर्वथा व्यम्युदय में तरपर पुरुषार्थी पुरुषों को प्रयत्नपूर्वक दूँढ़ हुँड़कर वरण करती है, इसलिए सर्वेदा मनुष्य को श्रभ्युदय शील एव पुरुपार्थी होना चाहिये। ॥२-१२॥

थी मात्स्य महापुराण में भाग्य तथा पुरुषार्थ वर्णन नामक दो सी इनकीसमें श्रध्याय समात । ॥२२१॥

### दो सौ वाईसवाँ अध्याय

मनु ने ऋहा—महारान्तिगन् । अरोत्तम । श्रम तुम सुम्मे सामादि उपार्यो को तथा उनके -लक्षण श्रीर उनके पयोगों की विधि बतलाओ । ॥१॥ मत्स्य ने कहा—पार्थिव ! साम, भेद, वान, दरङ, उपेता, माया तथा इन्द्रजाल ये सात प्रयोग बतलाये गये हैं, उनकी विधि तथा प्रयोगों में बतला रहा हूँ, सुनी ! साम दो प्रकार का कहा गया है, एक तथ्य और दूसरा अतथ्य । उनमें अतथ्य साम का प्रयोग तो साधुपुरुषों की नाराजगी का कारण वन जाता है । नारोचम ! अतथ्य साम अवथ्य साम का प्रयोग तो साधुपुरुषों की नाराजगी का कारण वन जाता है । नारोचम ! अतथ्य सत्युरुष को तथ्य साम उपाय से ही साध्य जानना चाहिये । अतिउच्च कुल में उत्पन्न होनेवाले, सरल प्रकृति, नित्य पर्म में अभिरुचि रखनेवाले जितिन्द्रय पुरुष साम उपाय से ही साध्य होते हैं, अतः उनके लिप अतथ्य साम गीति का आश्रय नहीं लेना चाहिये । तथ्य साम का प्रयोग कुल के वर्णन, उपकारों की चर्चा; सरकारों की प्रयोग करके करे और इस प्रकार युक्तिपूर्वक अपनी कृतज्ञता का प्रकार करते हुए धर्म में तत्यर रहनेवालों को अपने चर्च में करना चाहिये । यथि राज्य भी साम नीति के द्वारा वश्च में किये गये हैं— ऐसी वार्ते प्रायः सुनी गई हैं; किन्तु इतने पर भी असत्युरुषों के लिए इसका प्रयोग उपकारक नहीं होता । वे अस्त्यज्ञन पुरुष साम की वार्वे करनेवाले को अतियय दरा हुआ समभ्यते हैं अतः उनके लिए इसका उपाय नहीं करना चाहिये । जो सुद्ध वंग्र में उत्पन्न, सरल-पश्चिति, धर्मिष्ठ, धर्मपरायण, सत्यवादी, विनयी एवं सम्मानी , व्यक्ति हैं वे ही सर्वेदा साम उपाय से साध्य हो सकते हैं । ॥१२-१०॥

श्री मात्स्य महापुराण् के राजधर्म प्रकरण् में सामवीध नामक दो सी वाइसवाँ अध्याय समाप्त ॥२२२॥

# **ेदो सौ तेईसवाँ** श्रध्याय

मत्हरा ने फहा-—जो परस्पर वैर रखनेवाले, दुष्ट, क्रोधी, भय से डेर हुए तथा श्रममानित व्यक्ति हैं मेद उपाय से साध्य होते हैं, उन्हें वरय करने के लिए भेदोपाय का श्रवलाय लेना चाहिये। जो लोग जिस दोप के कारण दूसरे से श्रवस्त्र रहते हैं, उन्हें उसी दोप को दिलाकर श्रापस में भिन्न करना चाहिये। भेघ व्यक्ति को उसके निजी दोषों को दिलाकर श्रच्छी व्यागा तथा दूसरे से मय होने की श्रापंत्र दिलालों, इस प्रकार एक दूसरे से भिन्न कर उन्हें श्रपने वर्ग में लावे । जो श्रापस में एकता के स्तृत में जैये हुए शत्र हैं वे मेद उपाय के विना इन्द्र से भी श्रवसध्य होते हैं। इसीलिए नीतिज्ञ लोग ऐसे स्थांत पर मेद उपाय की ही श्रपंत्र करते हैं। इस भेद उपाय का कार्य श्रपने खुल से श्रयवा दूसरे के खुल से मेच व्यक्ति से कहें या कहलावे, परन्तु श्रपने विषय में दूसरे की मेदनीति की वार्ता खुनकर भली माँति परीला कर ले तब सत्य मानकर विश्वास करे। श्रीमतापूर्वक श्रपने कार्य के उद्देश्य के खुनिपुण नीतिज्ञों हारा जो मेदित किये जाते हैं वे ही सच्चे श्रयं में भेदित कहें जाते हैं। श्रायंन्ता में परायण राजा को इसी उपाय से शत्र श्रों की मेदित करना चाहिए दूसरे उपाय से सार्थ । श्रान्तारिक कोप ( परेलू पैमनस्प ) श्रीर बाहरी कीप —ये दो कीप राजाशों के सम्मुस जन

उपस्थित हों, वो उनमें श्रान्तरिक कोन को श्रिषक महान् एव प्रभावग्राची जानना चाहिये । उससे राजाश्री का विनास हो जाता है। सामन्त एव नृपति गर्यों का कोध बाहरी कोध कहा गया है तथा रानी, युवराज, सेनापति, मत्रीगण तथा राजकुमारों के कोघ को श्रान्तरिक कोप कहते हैं। जिसका प्रभाव राज के लिए श्रत्यन्त भयानक बताया गया है। हे महामाग्यशाली ! श्रद्यन्त भीपण भी वाहरी कीप राजा के ऊपर पड़ गया हो; किन्तु यदि उसका श्रान्तरिक भाग वैमनस्य रहित है अर्थात् उपर्युक्त सभी उसका सहयोग कर रहे हैं तो वह गीव ही विजय लाम करता है। श्रीर इन्द्र के समान भी पराक्रमी तया साधन सम्पन्न हो किन्तु यदि भीवरी कलाह है तो वह शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है। इसलिए राजा को भ्रान्तरिक कोप के रामन लिए सदा वयलरील रहना चाहिये। रात्रु को विजित करनेवाले राजा को चाहिये कि दूसरे लोगों से कोघ पैदा कराकर उसकी जाति में प्रवल भेद उत्पन्न कर दे श्रीर प्रयत्नपूर्वक अपनी जाति में भेद न होने दे। यद्यपि जाति के लोग राजों की उन्नति देखकर सर्वदा परिताप की श्रमित से जलते रहते हैं तथापि राजा को गम्भीर मात्र से उनकी रक्ता का प्रयत्न करना चाहिये। दान तथा सम्मान देकर सर्वदा उन्हें त्रपने में सम्मिलित किये रहना चाहिये. वर्योंकि जाति में भेदनीति वड़ी भयद्वर होती है। जातिवालों पर प्रायः लोग अनुमह का भाव नहीं रखते और न उनका विश्वास ही करते हैं इसलिए राजाओं को चाहिये कि जाति में फूट डालकर शत्रु को उनसे अनग कर दें। इस प्रकार मेद नीति द्वारा भिन्न क्रिये हुए अधिक राज ओं को भी राजा अपनी थोडी सेना से समाम में विनष्ट कर सकता है: अतपव नीति निप्रण लोगों को एकता के सूत्र में वॅथे हुए अनेक शत्र औं के लिए भेदनीति का प्रयोग करना चाहिये । ॥१-१६॥

श्री मात्स्य महापुराण के राजधर्म प्रकरण में भेदमरांसा नामक दो सी तेईसवाँ श्रध्याय समास । ॥२२३॥

#### दो सौ चौवींसवाँ ऋध्याय

मत्र्य भगवान् ने कहा—सभी प्रकार के उपायों में दान सर्वश्रेष्ठ उपाय माना गया है, दान यदि भही भौति समक्त वृक्षकर दिया गया है तो यह इह एव पर दोनों लोकों में विजय देनेनाला होता है। है राजन् ! इस प्रस्वीतल पर ऐसा कोई नहीं है जो दान द्वारा वरा में न किया जा सके, यहा तक कि दान के द्वारा देवता लोग भी सर्वदा मनुत्यों के वरा में होते श्राये हैं। हे नृत्योत्तम ! दान ही एक ऐसा पदार्थ है जो सभी प्रजायों का पालन पोपणा करता है, दान देनेनाला प्राया हि कु प्रदेश मात्र में सर का पिय हो जाता है। दानगील राजा दान द्वारा गीम ही ग्रमुखों को श्रपने वरा में कर लेता है, श्रीर दानगील ही एकता के सूत्र में नेंचे हुए शत्रुखों को परस्पर मेदित करने में समर्थ हो सकता है। यथि इस दान की निर्होंभी तथा सागर के समान गम्भीर महाति नाले मनुष्य ध्वामितर नहीं करते, पर वे भी इसके म्योग से

श्यपने पहा के बन जाते हैं। श्रावरयकता के श्रातिरिक्त दूसरे स्थानों पर भी किया गया दान दूसरे लोगों को भी श्रपने वश में कर देता है, इसीलिए लोग सभी उपायों में दान की श्रात प्रशंसा किया करते हैं। पुरुषों के लिए दान कल्याण देनेवाला है तथा सभी प्रकार के उपायों से श्रातिश्रेष्ठ है। लोक में दानशील व्यक्ति की सर्वदा पुत्र की भीति प्रतिष्ठा होती है। दान में तत्पर रहेनवाले दानशीर पुरुष न केवल भूलोक की ही श्रपने वश में करते हैं प्रस्तुत वे उस देवराज इन्द्र के लोक की भी जीत लेते हैं, जो सचपुच श्राति दुर्जिय तथा देवताश्रों का निवास है।।।१ —८॥

थ्री मास्त्य महापुराण् में राजधर्म प्रकरण में दान शरोसा नामक दो सो चीधीसवाँ त्राध्याय समार । ॥२२४॥

# दो सौ पच्चोसवाँ ऋध्याय

मत्स्य भगवान् ने कहा —हे राजन् ! उपर्युक्त तीनों उपायों द्वारा जो शत्रु यश में नहीं किये जा सकते उन्हें दगड़ नीति से बगु में करना चाहिये। दगड़ तो सभी मनुष्यों को वग्र में करनेवाला कहा गया है। किन्तु उस दगडनीति का प्रयोग भली-भाँति धर्मशास्त्रानुकूल मंत्री की सहायता से बुद्धिमान् राजा को करना चाहिये। राजा को उस दएडनीति का प्रयोग जिस प्रकार करना चाहिये उसे सुनो। उसे अपने देश में अथवा रात्रु के देश में वानमस्थाश्रमी, धर्मशील, संसार की माया से विरक्त रहनेवाले, किसी से कुछ भी न लेनेवाले, धर्मशास्त्र प्रवीण पुरुषें को भली-मॉलि देखकर दण्डनीति का प्रयोग करना चाहिये। इस द्राड की ब्यवस्था यद्यपि सन के लिए है किन्तु राजा को अपने धर्म एवं आश्रम में रहनेवाले, वर्णाश्रम की मर्यादा को माननेवाले, पूज्य, गुरु, उच्चाराय की दराड नहीं देना चाहिये। अदरादनीय पुरुषों को दएड देकर तथा दएडनीय पुरुषों को दएड न देकर राजा 'इस लोक में तो राज्य से अप्ट हो ही जाता है उसका परलोक भी नण्ट हो जाता है। इसलिए धर्म ग्राह्त्र से श्रमुमोदित पथ पर चलते हुए विनयशील-राजा लोगों के ऊपर श्रनुमह की भावना से दखड़ नीति का प्रयोग करे । जिस राज्य में सरप्रकृतियाले राजा की देखरेख में स्यामवर्य पूर्व लालनेत्रवाला दराह प्रचारित है उस राज्य में प्रजाएँ कभी नहीं विगड़ती । यदि राज्य में दराउनीति की न्यवस्था न रखी जाय तो बालक, बृद्ध, श्रातुर, संन्यासी, ब्राह्माए, स्त्री एवं विधवा—इन सर्वो को मळली की भाँति श्रापस में ही सब सा जायाँ। श्रर्थात् जिस प्रकार बड़ी मळलियाँ छोटी मछलियों को इड़प जाती हैं, उसी प्रकार दराड ज्यवस्था के म रहने से बलवान, लोग इन उपर्युक्त श्रप्तहायों को चूस डालें । यदि राजा दराड की व्यवस्था न बाँघे तो सभी देवता, दैस्य, सर्पगरा एव भत प्रेत तथा पत्ती त्यादि अपनी-अपनी मर्यादा गर्वो बैठेंगे । राजा का यह दगड ब्राक्षण के अभिराप, सभी प्रकार की मार-पीट एवं सभी प्रकार के पराक्रमपूर्वक कोध से किये गये कार्य कलापों में व्यवस्थित रहता है । दएड देनेवाला व्यक्ति देवताओं से भी पूज्य हो जाता है और दराड न देनेवाले की पूजा कहीं नहीं होती। लोक में भी देखिये,

साधारण जनेता, जगत् की स्टिन्ट करनेज़ाले पितामह त्रका, जगत् के पालक पूण तथा व्यर्थमा की पूजा इसलिए नहीं करते कि वे सभी कार्यों में शान्त रहते हैं। दएड दोनवाले कर, अति, इन्द्र, सूर्य, क्रन्यम, विप्णु
एव व्यन्थान्य देवगणों की सभी लोग पूजा करते हैं। दएड ही सभी प्रजाव्यों का पालन करता है तथा वही
एकमात्र सब की रत्या भी करता है, दएड ही एक पेसा पदार्थ है जो सभी के सो जाने पर भी सर्वय
जागता रहता है, अतएव बुद्धिमान लोग दएड को धर्म जानते हैं। राजदरपड के भय से ही पाभी लोग
पापकर्म नहीं करते। इसी प्रकार कुछ पायी यमराज के दएड के भय से चीर कुछ एक दूसरे—प्रवल रात्र,
के भय से पायाचरण में प्रवृत्त नहीं होते, इस प्रकार इस स्वामाविक जगत् में सभी लोग दएड की व्यवस्था
के अन्दर वैचे हुए हैं। यदि राजा दण्डनीय को दएड नहीं देता है तो वह अन्धतामिस नरक में पड़ता है।
दएड ही एक ऐसा उपाय हे जो अभिमान से उन्मत्त लोगों को वर्श में करके उन्हें उसका फल भी
चलाता है, इसीलिए वरा में करने तथा दखड देने के कारण दखड की महिमा को बुद्धिनान लोग जानते हैं।
दण्ड ही के भय से हरे हुए देवताओं ने दल के यह में शिव जी का भाग रखा था और दखड ही के भय
से स्वामी कार्तिकेश को शैशनावस्था में ही सारी देवसेना का सेनापतित्व सींपा गया था।।११-१८।।

थी मात्स्य महापुराण में राजधर्म प्रकरण में दएड प्रश्ता नामक दों सी पचनीसवाँ अध्याय समाछ। ॥२ २५॥

#### दो सौ इब्बीसवां ऋध्याय

मस्स्य भगरान् ने कहा—ज्ञवा ने दयह की व्यवस्था के लिए तथा सभी नायाधारियों की रखा के लिए ही सभी देवताओं के अर्थों को लेकर राजा की रचना की है। तिन से देवरिप्यमान होने के काराया लोग जो इसे देख नहीं सकते इसी काराया से लोगों में राजा सर्व के समान तेजस्वी स्वामी कहा जाता है। इसके देखने से लोग मनजता को मांध होते हैं, अतः नेत्रों की आनन्द देने के काराया वह उस समय चंद्रमा हो जाता है। जिस मकार समय आते पर यमराज मनुष्यों को कल्याया तथा दयह देता है उसी मकार राजा की भी समय-समय पर प्रजा के साथ दोनों नीतियों का आश्रय लेना चाहिये—राजा का यह स्वभाव यमत्रत है। जिस प्रकार करता के साथ दोनें नीतियों का आश्रय लेना चाहिये—राजा का यह स्वभाव यमत्रत है। जिस प्रकार करता है, यह उसका वाल्या तत है। जिस मकार पापाचरया करते से प्रजा को भी राजा पारानद करता है, यह उसका वाल्या तत है। जिस मकार मनुष्य पूर्णिमा के चन्द्रमा को देसकर अति प्रसन होते हैं, उसी प्रकार जिसको देसकर प्रजा प्रसन्त होते हैं, उसी प्रकार जिसको देसकर प्रजा प्रसन्त होती है, वह चन्द्रमा के सामान राजा ही है। पापाचरया, उप्टाइतिवाले सामन्तों तथा हिसकों के लिए नित्य प्रतापराली एव तेजस्वी रूप में दयहादि का व्यवहार करता राजा का अमिनत कहा गया है। जिस प्रकार सभी प्रकार के जीवों को पुष्यी अपने उत्पर पारा करती है उसी प्रकार राजा भी सभी पापियों का उत्परदायित्व अपने उत्पर वहन करता है यही उसका पार्यित्वत है। राजा को इस प्रकार इन्द्र, स्वं, वाय, यसराज, वरुष, चन्द्रमा, अमिन तथा पृथ्वी के तेज प्रव

धर्म का श्राचरण करना चाहिये । जिस श्रकार श्रापाड़ श्रादि चार महीनों में इन्द्र पृष्टि करता है उसी श्रकार राजा की भी श्रपने राष्ट्र में स्वेच्छापूर्वक दानपृष्टि करनी चाहिये —यही उसका इन्द्रवत कहा गया है । जिस श्रकार श्राठ महीने तक सूर्य श्रपनी किरखों से जलायमें के जलों का पान करता है उसी श्रकार राजा भी राज्य से कर श्रहण करे—यह उसका सर्वता चलनेवाला सूर्यवत है । जिस श्रकार वायु सभी चरावर जीवों में सर्वता विचरण किया करता है उसी श्रकार राजा को भी सभी श्राख्यों तक ग्रुष्ठचरों द्वारा श्रविष्ट । होना चाहिये—यही उसका वायुवत है । ॥१—१२॥

श्री मास्त्य महापुराण के राजधर्म प्रकरण में अजापालन नामक दो सी खठवीसवाँ श्रध्याय समार । ॥२२६॥

# दो सौ सत्ताईसवां अध्याय

मतस्य भगवान् ने कहा-हे राजन् ! वस्त्रादि की धरोहर को हड़प कर जानेवाले व्यक्ति को उसके मूल्य जितना दराड देना चाहिये, पेसा करने से राजा का धर्म नष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति विना धरोहर रखे ही यह दावा करता है कि मैंने अवस्य रखा था और जो रखी हुई धरोहर को हड़प जाता है, वे दोनों ही चोर के समान दराड पाने के पात्र हैं श्रथवा उनको मूल्य से द्विगुणित दराड ।दिया जाय । जो कोई मनुष्य ध्यनेक साथियों के साथ किसी दूसरे के धन को श्रपहत करता है उसे सहायकों के साथ वध का दएड देना चाहिये ध्यथवा अपनी इच्छानुसार हिसी ध्यन्य फठोर दग्रह का भाजन बनाना चाहिये। जो कोई व्यक्ति दूसरे से ली गई वस्तु को समय पर बापिस नहीं लौटाता है, राजा को चाहिये कि उसे पकड़ कर उसका निप्रह करे अथवा बलपूर्वक खूब दराड दे । जो व्यक्ति विना जाने हुए किसी दूसरे की वस्तु को बेंच देता है, वह तो निर्दोप है; किन्तु जो जानते हुए भी कि यह दूसरे की वस्तु है बैंबता है बीर के समान दएडनीय है। जो व्यक्ति मुख्य लेने के बाद विद्या अथवा शिल्प को दान नहीं देता, धर्म की मर्यादा को जाननेवाले राजा को उसे उस सम्पूर्ण मूल्य का दरह देना उचित है । जो व्यक्ति बाखरोों को भोजन कराते समय श्रपने पड़ोसियों को भीजन नहीं कराता उसे पुरुष न होकर पापही होता है। राजा को उसे एक माप सुवर्ण का दयह देना चाहिये । उसे दरह देने से राजा को कोई अपरांध नहीं लगता । निमंत्रण दिये जाने पर जो ब्राह्मण अपने घर रह कर भी विना किसी कारण के भोजन करने नहीं जाता उसे एक सी ब्राठ दम का दग्र देना चाहिये । जो किसी वस्तु के देने की प्रतिज्ञा करके भी दान नहीं करता उसे एक सुवर्ण मुद्रा का दग्रह . देना चाहिये । जो नौकर होकर भी स्वाभी की ख़ाज्ञा को श्रमिमान के कारण नहीं पूर्ण-करता उसे राजा आठ कुराडल का दराड दे श्रीर बेतन भी न दे । जो स्वामी श्रपने नौकर के संचित वेतन को समय पर नहीं दे देता श्रीर कुसमय में उसे नौकरी से निकाल देता है उसे सी मुद्रा का दराड देना चाहिये । जो व्यक्ति सत्यतापूर्वक किये गये त्राम देश और धन के बटवारे को लोम के कारण फिर मूठ कहकर प्रसत्य मानता

है उसे राजा को चाहिये कि श्रापने देश से निकाल दे । किसी वस्तु को खरीदने या वेंचने के बाद यदि कुछ मुख्य रोप रह जाता है तो उसे दस दिन के भीतर दे देना या ले लेना ज़ाहियें। यदि दस दिन बीत जाने के बाद कोई रोप मुख्य को दे देने की या दिला देने की व्यवस्था नहीं करता तो राजा उन दोनों को छ: सौ मुद्राव्यें का द्रगढ़ दे। जो व्यक्ति ऋपनी दोंप से युक्त कन्या को विना दोप को सचित किये किसी फो दान करता है, उसे राजा स्वय छानवे पर्णों का दएड दे । जो मनुष्य विना दोष के ही किसी दूसरे की कन्या को दोपयुक्त बतलाता है, वह यदि उस कन्या के दोपों को दिलाने में असमर्थ रह जाता है तो राजा ' उसे सौ छुद्रा का दरह दे । जो व्यक्ति एक कन्या को दिखला कर विवाह समय में किसी दसरी कन्या की दान देता है राजा को उसे कोई कठोर दरह देना चाहिये। जो वर अपने दोगें। को ग्रप्त रखकर किसी कन्या का पारिएमहरण करता है, वह कन्या देने के बाद भी न दी हुई के समन है, राजा उस श्रपराधी व्यक्तिः के उत्पर दो सौ मुद्राओं का दश्ड लगावे । जो ज्यक्ति एक कन्या को किसी दूसरे को दान कर के फिर किसी दूसरे को दान करता है, उसे भी राजा को चाहिये कि किसी कठोर दएड का पात्र बनावें। जो व्यक्ति अपने मुँह से यह कह कर कि 'निश्चय ही इतने मूल्य पर अमुक वस्तु आप को दे दुँगा' पर फिर भी अधिक लोभ के कारण अधिक मूल्य पर किसी दूसरे के हाथ वैंच देता है उसे व: सी मुदाओं का दएड देना चाहिये। जो व्यक्ति मुख्य लेकर कन्या की विकय करता है अथवा सत्य वचन से टलता है, उसे लिये हुए मूख्य से द्विगुणित द्रव्य का दएड देना चाहिये, यह धर्म की व्यवस्था है। मुल्य का कुछ माग देने के पश्चात् यदि होने वाला व्यक्ति उसे लेना नहीं चाहता तो उसे मध्यम दग्ड देना चाहिये और उस दिये हुए नयाने को नहीं लीयना चाहिये । जो गोपाल ( चरवाहा ) उपयुक्त वेतन लेकर गौद्यों को दुह लेता है व्यथवा उनकी ठीक से रक्ता नहीं करता है तो राजा को उसे सी सुवर्ण मुद्राश्रों का दराड देना चाहिये । दराड देने के बाद राजा विरत हो जाय । तदनन्तर राजा द्वारा चिद्धित किया गया श्रपराधी काले लोहे के बने हुए पार्रों से त्रावद्व होकर राजा के कथनानुसार कारागार में किसी कार्य में नियुक्त किया जाय । मार्च के बाहर चारों श्रीर से सी धनुप के विस्तार में उनका निवास कराये श्रीर नगर के लिए उससे दुगने या तिगुने में कारागार का निर्माण करे । उसके चारों श्रीर इतना केंचा पेरा रहे जिसके भीतर की वस्तु को केंट भी न देख सके। तथा उन सभी प्रकार के छिद्रों को भी, जिनमें कुर्चे तथा शुक्रर हिलकर भीतर जा सकें बन्द करा देना चाहिये । विना घेरे के खेत में श्रन को यदि पशुराण हानि पहुँचाते हैं तो राजा को पशु के चरवाहे को दराद नहीं देना चाहिये । उस नाय द्वारा. जिसे ज्याये हुए ध्वभी दस दिन नहीं बीता है, तथा उस वृप द्वारा, जो देवता के उद्देश से छोड़ा गया है यदि घेरा रहने पर भी खेत के अन की हानि होती है तो उसके लिए पत्तपालक दरहनीय नहीं है-पेसा मनु ने कहा है। इन उपर्युक्त कारणीं के विना यदि श्रन्य प्रकार से पूर्युर्थों से खेतों के धनादि को हानि पहुचती है तो खेत के स्वामी की चातिपूर्ति के लिए पशुपालक तथा पशुस्तामी के उमर्दम गुना दएड लगाना चाहिये । यदि फोई परा उस खेत में खाकर हानि पहुँचाने के बाद भी वहीं बैठा हुन्या मिलता है तो उसके स्वामी के कपर उक्त दयद से दुगुना दयद लगाना चाहिये । यदि खेत का स्वामी च्त्रिय है,

श्रीर वैश्य का पशु हानि पहुँचाता है तो उसे हानि का दस गुना श्राधिक दंग्रड देना चाहिये । यदि किसी के घर, तालाव, बगोचे अथवा खेत को कोई दूसरा छीन लेता है तो उसे पॉच सी दम का तथा यदि विना जाने इनकी हानि पहुँचाता है तो दो सौ दम का दशह देना चाहिये । किसी खेत श्रादि की सीमा वॉधने के समय यदि कोई व्यक्ति सोना का उल्लंबन करता है अथवा सीना के उल्लंबन करने की सम्मित देता है तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिये ! रापथ करके जो व्यक्ति सीमा के उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति की वार्ती का समर्थन करता है, उसे उत्तमसाहस का दरड देना चाहिये-ऐसा स्वायम्भव मनु ने कहा है । ब्राह्मण, हत्रिय, वेड्य-ये तीनों वर्णवाले विना किसी विशेषता के समाज में अपनी स्थिति के कम से यदि निषिद्ध कार्य करते हैं, तो उसका प्रायश्चित करें । यदि असत्याचरण द्वारा कोई स्त्री किसी की हस्या करती है तो उसे शुद्र की हत्या में जो प्रायश्चित किया जाता है, करना चाहिये । सर्पादि की हत्या कर धन द्वारा दान आदि के करने में असमर्थ द्विजों को पापशान्ति के लिए एक-एक कुच्खुवत का आचरण करना चाहिये । फल देनेवाले वृत्तों को काटने के जो श्रपराधी हैं उन्हें सी श्रद्धचार्शी का जप करना, चाहिये । फ़ली हुई लताओं, गुल्मों, बल्लियों तथा फुले हुए कुलों के काटने पर भी सौ ऋचाओं का जर करना चाहिये। हड़ीवाले जीवों का एक सहस्र की संख्या में श्रयवा एक गाड़ी में भर जाने भर की हत्या करने-वाले को शृद्रहत्या का प्रायश्चित करना चाहिये । हड्डीवाले जानवरीं की हिंसा करके ब्राह्मण् को कुछ दान देना चाहिये, श्रीर जो विना हड्डी के हैं, उनकी हिंसा करने पर प्राणायाम से शुद्धि हो जाती है। श्रवादि में उत्पन्न होनेवाले, रसादि में उत्पन्न होनेवाले तथा फल श्रीर पुर्णों के जन्तुओं की हिंसा करने परं घुत का भोजन कर लेना चाहिये। कृषि कर्म से उत्पन्न हुई तथा वन में स्वतः जभी हुई श्रीपधियों को बिना श्रावश्यकता के काटने पर एक दिन का दुग्धनत रखना चाहिये । हिंसा से उत्पन्न पालक को इन उपर्युक्त बतों से दूर करना चाहिये। श्रव चौर कर्म से उत्पन्न हुए पाप को शान्त करने के लिए उत्तम वत का विधान सुनिये। धान्य, अन्न एवं धन का इच्छापूर्वक अपहरता यदि बाक्समा अपनी जाति वालों के घर से करता है तो वह अर्धक्रच्छवत से शुद्ध होता है। मनुष्यों तथा सियों का हरण करने तथा खेत, घर, कूप श्रीर वावली के जल का हरण करने से चान्द्रायण वत करने पर शुद्धि मानी गई है । दूसरे के घर से थोड़ी मूल्यवाली सम्पत्ति का अपहरण करके कुच्छू सान्तपन व्रत से शुद्धि मिलती है । मोजन की वस्तुःचों के अपहरण करने पर तथा वाहन, राज्या, आसन, पुष्प, मूल एवं फलादि की चोरी करने पर पंचमन्य से शुद्धि होती है। तृष्, काष्ठ, वृत्ते, सूखा श्रन, गुड, वस्त्र, चमड़ा तथा मांस की चोरी करने पर तीन रात तक मोजन नहीं करना चाहिये । मिएा, मोती, प्रवाल ताँवा, चाँदी, लोहा, क़ाँसा तथा पत्थर की चोरी करने पर ऋत के कर्णों का भोजन करना चाहिये। सूती, रेशमी, ऊनी यस्त्र, दो तथा एक खुरींवाले जन्तु, पत्ती, सुगन्धित द्रव्य, श्रीपधि तथा रस्ती की चोरी करके तीन दिनों तक केवल दुग्ध का श्राहार करना चाहिये । इन उपर्युक्त ब्रतों के करने से चोरी के पाप से द्विज जाति वालों का छुटकारा हो जाता है । श्रगम्य स्त्रियों के साथ समागम करनेवालों को निम्नलिखित बतों का

৩=

श्राचरण करना चाहिये। श्रपनी चाति में उत्पन्न हुई पराई स्त्री के साथ समागम करके गुरुतरूप व्रत का श्रमुप्टान करना चाहिये अर्थात् इसमें गुरु की स्त्री के साथ समागम करने का प्रायश्चित विहित हैं, उसी का अनुन्ठान करना चाहिये । मित्र तथा पुत्र की स्त्री के साथ, कुमारी एवं नीच जाति की स्त्री के साथ, पुफेरी तथा ममेरी वहिन के साथ, भाई की खी के साथ समागम करके चान्द्रायण वत का अनुष्ठान करना चाहिये। बुद्धिमान पुरुष को श्रपनी जाति की किन्हीं खियों के साथ तथा उन खियों के साथ जो समाज से वहिष्कृत पतितों के साथ हैं. समागम नहीं करना चाहिये । जो पुरुप मनुष्य से मिलयोनि, ऋतुमती स्त्री तथा विना योनिहार के कहीं श्रान्यत्र, श्रथवा जल में बीर्यचरण करता है उसे कृच्छू सान्तपन नामक वत का श्राचरण करना चाहिये । द्विजाति पुरुष को स्त्री पुरुष के मैथुन की देखकर अथवा बैलगाड़ी पर, बल में, तथा दिन में मेथुन कर के वस्त्र समेत स्नान करना चाहिये । ब्राह्मण यदि अज्ञान से चाएडाल और अन्त्यज क्षियों के साथ सन्भोग करके, उनके यहाँ भोजन कर उनके दिये हुए दानादि को महरा करता है वह पतित हो जाता है और जानवूमकर करता है तो वह उन्हीं जातिवालों की समता में हो जाता है । ब्राह्मण द्वारा दृषित खी को उसका पति एक निर्जन घर में बाँध दें श्रीर दूसरे की खियों में कामाभिलापा रखनेवाले पुरुषों की भी यही वत कराये। यदि ऐसा करने के बाद भी वह स्त्री पुनः किसी परकीय पुरुष के साथ दपित होती है तो उसके लिए कृच्छ चान्द्रायरा व्रत का अनुष्ठान कहा गया है । जो द्विज एक रात को शुद्र की के साथ समागम करता है वह केवल एक प्रकार का मोजन वर्ष भर कर के जप करते हुए तीन वर्षों में शुद्ध होता है । चारों जातियों के पापाचरण करनेवालों के लिए यह मिस्तार की बार्ते मैंने कही हैं। श्रव पतितों के ससर्ग से होनेवाले पाप की निष्कृति का उपाय सुनिये । पतिवों के घर यज्ञानुष्ठान, श्रध्यापन, यौन सम्बन्ध, मोजन, एक वाहन पर गमन या समान श्रासन पर बैठना—इन सब कामों में ससर्ग रखने से द्विजाति एक वर्ष में पितत हो जाता है ! शे भनुष्य इन सब कर्मों में पितिछों का साथ देशा है वह उसी कर्म में पितिशों के लिए कहे गये ॥यरिच**त का अनुष्ठान उस संसर्गजन्य दोप से अपनी** शुद्धि के लिए करें तब शुद्ध होता है; किन्तु तर क उसे पेत की भांति रहना चाहिये । श्रीर उसके सपिएड में उरपन्न होनेवालों को चाहिये कि उसकी उरक ह्मया करें । किसी निन्दित दिन को सायकाल के समय गुरु के समीप, जातिवालों के साथ उक्त विधान ोना चाहिये । दासी उक्त व्यक्ति को मेत की भांति समम्प्रकर जलपूर्ण घट को ईरान कोए में रखे । श्रीर ह परिवार वर्ग वालों के साथ एक दिन-रात का उपवास करे और अशीचवत व्यवहार रखे । परिवार वर्ग हो उस व्यक्ति के साथ सम्भाषण नहीं करना चाहिये तथा साथ वेठना भी नहीं चाहिये। इस पाप कर्नों की गति को भी उन्हें नहीं प्रकट करना चाहिये-यही लीकिक मर्यादा है । जिस प्रकार ज्येष्ठ माई के नहीं रहने ार उसके हिंस्से की प्राप्ति कोंटे माई की होती है उसी प्रस्तर श्राधिक गुरावान, होने पर भी बोटे माई की उसका फल भोगना पड़ता है। जो पापाचरण करनेवाले शाणी स्थापित की गई <sup>'</sup>मयांदा को उल्लंधित हरते हैं, उन सन को राजा पृथक-पृथक जाति कमानुसार उत्तमसाहस का दगड़ दें। यदि चरित्र होकर ब्राह्मण को गाली बकता है तो उसे सौ सुद्रा का दगढ देना चाहिये, यदि बैस्य हे तो

उसे दो सी का श्रीर शुद्र है तो उसे मृत्यु का दगड देना चाहिये। यदि बाक्कण है श्रीर चत्रिय की कद बातें कहता है तो उसे प्वास दर्म का दएड दे और वैश्य को कट्टकि सुना रहा है तो पच्चीस दम तथा शुद्ध को तो बारह दम का दएड देना चाहिये। यदि वैश्य होकर चित्रय को माली यक रहा है तो उसे उत्तमसाहस दगड देना चाहिये श्रीर सूद होकर चत्रिय को गाली-गालीज वक रहा है तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिये। चत्रिय यदि वैश्य को बुरा भत्ता कह रहा है तो उसे पवास श्रीर शुद्ध को बुरा भला कह रहा है तो पचीस दम का दगड देना चाहिये; किन्तु ऐसा करने से उसका धर्म चीगा नहीं होता । राह्र यदि वैदय को गाली वके तो उसे उत्तमसाहस का दगढ देना चाहिये और वैदय होकर शुद्ध को बुरा-मला सुना रहा है तो पचास दम का दएड देना चाहिये। यदि कोई श्रपने वर्णवाले को गाली गलीज वकता है तो उसे बारह दम का दएड देना चाहिये श्रीर यदि ऐसी वार्ते कहता है, जो नहीं कहने योग्य हैं तो फिर वह दगड हिगुणित हो जाता है। यदि द्विजाति से भिन्न जाति-बाला किसी द्विजाति को कठोर नाणी से बुरा-मला सुनाता है तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिये श्रीर उसे परम नीच सम्भाना चाहिये। नाम, जाति तथा घरेलू बातों की चर्ची करते हुए जो गाली-गलीज करता है उसके मुँह में जलती हुई लोहे की बारह श्रंगुल लंबी ग्रलाका डाल देनी चाहिये। यदि शृद्ध होकर द्विजाति के धर्म की कुचर्चा करता है तो उसके कान में तथा मुख में राजा को खीलता हुआ तेल ढाल देना चाहिये। वेद, देश, जाति एवं शारीरिक कार्यों के सम्बन्ध में म्लानि करनेवाले को राजा द्विगुगा पाहसदयड दे । जो व्यक्ति स्वयं पापाचारी होते हुए दूसरी जाति वालों को बुरा-भला कहता है उसे राजा उसकी जाति के अनुरूप उत्तमसाहस दएड का पात्र बनाये । जो राजा के बनाये हुए नियम की अवजा करते हैं अथवा राजा के प्रति विरोधमूलक वार्ते करते हैं उन सब को द्विगुएसाहस दयङ देना चाहिये । जो व्यक्ति अपने अपनाध को ''मैने अमवरा ऐसा किया है, अथवा सुकारे इस कार्य में प्रमाद हुआ, म्बब भिवय्य में ऐसा फिर न कहूँगा", ऐसा कहकर स्वीकार कर पितज्ञा करता है तो वह आधे दगड का पात्र है । काना हो लेंगड़ा हो अधवा अन्धा हो, यदि उन्हें अपमानित काने की टोन में कोई सचमुच उक्त विशेषणों से पुकारता है तो उसे एक कार्पापण का दण्ड देना चाहिये । माता, पिता, ज्येप्ठ भाई,'रवसुर तथा गुरु—इन सब को बुरा भला कहनेवाले तथा इन गुरुजनों के मार्ग को रोकनेवाले की सौ कार्पाप्ण का दएड े देना चाहिये । गुरु के श्रविरिक्त श्रन्य मान्य ब्यक्तियों को, जो श्रागे से मार्ग नहीं।देता है, उसे उसकी पाप शान्ति के लिए राजा एक कृष्णल का दएड दे । द्विजाति से श्रन्य जातिवाला व्यक्ति यदि किसी द्विज जाति वाले का किसी श्रंग से श्रपकार करता है तो राजा उसका शीघ्र ही वह श्रंग काट ले, इसमें विचार करने की कोई ऋ।वश्वकता नहीं हैं.। सामने गर्वपूर्वक थूकने वाले, पेशाब करने वाले तथा ऋपानराव्द करनेवाले व्यक्ति का राजा कमरा दोंनों होंठ, लिंग श्रीर गुदा द्वार काट ले । यदि कोई नीच जाति वाला व्यक्ति किसी उच्च व महान् व्यक्ति के त्रासन पर बैठने की इच्छा प्रकट करता है तो राजा उसकी कमर में एक चिह्न बनाकर श्रपने राज्य से निर्वासित कर दे श्रथना उसके चूतड़ को काट ले । श्रीर इसी प्रकार यदि कोई निग्न जाति

वाला किसी उच्च जाति के व्यक्ति के केशों को पकड़ता है तो उसके हाथों को विना विचार किये ही काट ले। इसी प्रकार का दएड दोनों पेरों, नासिका, कठ तथा अगडकोरा के पक्रइने पर भी देना चाहिये। यदि कोई व्यक्ति फिसी के चमड़े की मेद देता है और उससे रंक निक्रतता दिखाई पड़ता है तो उसे सी मुद्रा का दग्ड देना चाहिये । मांस काट लेने पर क निष्कों का दगढ तथा हड्डी तोड़ने पर देश निकाला का दगढ देना चाहिये । जो व्यक्ति किसी के अगों को तोड़े फोड़ देता है राजा को चाहिये कि उसके उन अगों को काट ले जिसके द्वारा उसने हानि पहुंचाई है तथा उतने दृत्य काभी उसपर दएड करे, जितना उस ग्राहत व्यक्ति के उठने-बैठने के व्यय के लिए पर्याप्त हो । गाय, हाथी, श्रश्य एव केंट की हत्या करनेवाले का श्राधा हाथ तथा स्राधा पैर बाट लेना चाहिये । राजा परा तथा छोटे जानवरों की हत्या के स्रपराधी को उनके मुख्य का दिगणित दम का दएड फरे। मृग तथा पित्तयों की इत्या करने पर पचास दम का दएड करना चाहिये। क्रमि तथा कीटों के मारने पर एक मासा चौंबी का दएड लगाना चाहिये और उसके धनकृत उसके स्वामी को मुख्य भी दिलाना चाहिये। अन में रोप उन अपराधों के दरहों की व्यवस्था नतला रहा हूं, जो अपने स्वामी की वस्तर्की की हानि पहुंचा कर किये जाते हैं । फलयुक्त बृद्ध को काटने पर व्यवस्थि को सुवर्गा का द्वयद देश चाहिये. यदि वह वृक्त किसी खेत व्यादि की सीमा पर व्यवस्थित है व्यथवा जलाग्रय के समीप है तो उससे दिगणित दगड देना चाहिये । फलरहित बृक्त को भी काटने पर मध्यमसाहस का दगड देना चाहिये. गुरुनी लताओं तथा बल्लियों को काटने पर एक मासा सुवर्ण का दएड देना चाहिये । विना किसी व्यावश्यकता के एक तरण को भी नन्ट करनेवाला ज्यक्ति एक कार्पावण का दरडभागी होता है । और किसी प्राणी को विना किसी कारण के दण्ड पहुँचाने वाले को तिहाई भाग कृष्णल का दण्ड देना चाहिये। वृद्धादि के कारे जाने पर राजा देश तथा काल के अनुसार उचित मूल्य का दएड करे और उसे स्वय ले ले किन्तु अपराधी उस बृत्तादि के स्वामी को भी उसका उचित मूल्य चुका दे । यदि किसी चालक की गलती सेरथ कहीं पर गिर पडता है श्रीर उससे कोई हानि हो जाती है तो ऐसे श्रवसर पर यदि वह चालक सुनिपुण नहीं है, नौसि-बिया है. तो उसके स्वामी को दएड देना चाहिये और यदि चालक निपुण है तो उसी के ऊपर दएड लगाना चाहिये किन्त उसे भी दर्ग नहीं देना चाहिये यदि वह घटना किसी विशेष परिस्थित में वहाँ घटित हुई हो । जो िकती के द्रव्य को जान कर श्रथना निना जाने हुए श्रपहरण करता है नह राजा के सम्प्रख दएड स्वीकार करके उसके स्वामी को सन्तप्ट करे । जो व्यक्ति किसी कुएँ पर से रस्ती श्रथवा पडा उठा ले जाता है श्रयवा वस क्रुएँ की कोई हानि करता है उसके उमर एक मासा सुवर्ण का दएड करना चाहिये और उसकी चति पूर्ति करानी चाहिये । दस घड़े से अधिक अन चुरानेवाले को वध का दएड देना चाहिये और यदि दस घड़े से कम व्यन चुराता है तो जितना व्यन्न उसने चुराया है उसके ग्यारह गुने श्रधिक मुल्य का दरह उस पर लगाना चाहिये । उसी प्रकार दस घड़े से अधिक लाचसामग्री, शत्र एव पानादि की वस्तुर्खी के चुराने पर भी उसी प्रकार का दएड देना चाहिये किन्तु इससे अधिक के चुराने पर भी उसे वच का दएड नहीं देना चाहिये । सुवर्ण, चॉदी त्रादि के त्रामूपण तथा उत्तम वस्नादि, कुलीन पुरुप—विशेषतवा कुलीन स्नियाँ तथा नेड़ेन्वड़े

पशुर्यों, हथियारों, श्रीपिथों तथा रलादि की चोरी करनेवाले की वध का दएड देना चाहिये। दही. दूप, तक, पानी, रस, बॉस, वेदल (१) पात्र, लवण, मिट्टी के पात्रादि, मिट्टी, राख श्रादि की बोरी करनेवाल को राजा देश व समय के अनुसार देशड की व्यवस्था करे । ब्राह्मण के घर से गाय, भैंस अथवा धोड़े की चोरी करनेवाले को राजा शीव ही आधे पैर का बना दे । सूत, कपास ( रूई ), श्रासव, गोवर, गुड़, मळली. पत्ती, तेल, घी, मांस, मधु, नगक, मदिरा, चावल एवं इनसे बनी हुई श्वन्थान्य वस्तुश्री तथा पक्षे हुए सभी प्रकार के श्रक्तों की चोरी करनेवाले को उस वस्तु के द्विगुगिण मूल्य का दएड देना चाहिये। पुष्प, कच्चा अन्न, गुल्म, लता, बल्ली तथा अधिक अन्न की चौरी करनेवाले की पाँच मासा सुवर्ण का दएड देना चाहिये । प्रचुर भात्रा में श्रन्न, शाक मूल एवं फल की चोरी करनेवाले को-यदि वह सन्तान हीन है तो सी मुद्रा का दराड यदि सन्तानवाला है तो दो सी दम का दराड देना चाहिये। जिन-जिन अंगी की सहायता से चोर चोरी करता है अथवा चोरी करने की चेटा करता है, राजा उसका वह-वह अंग दरहार्थ काट ले। यदि कोई श्रक्तिंचन बाक्षण पियक मार्ग में चलते हुए दो ईख तोड़ लेता है अथवा दो मूल ( फ़न्द, मूली घादि ) उखाड़ लेता है अथवा दो खीरे या तरबूज तोड़ लेता है, अथवा दो ऋन्य फलों को तोड़ लेता है, या दो मुद्दी अन ले लेता है, साग ले लेता है तो वह चौरी के दीप से नहीं दूपित होता । जो व्यक्ति भोजन के लिए जंगल में उगे हुए वनस्पतियों के फल श्रथवा मूल को श्रथवा जलाने भर की लकड़ी की श्रथवा में को खिलाने के लिए घास को विना स्वामी की श्राज्ञा के भी ते लेता है सो उसे मन चोरी नहीं कहते । विना देवता की वाटिका में उत्पन्न हुए पुष्प को तथा किसी दूसरे के खेत में उत्पन्न हुए पुष्प को यदि कोई देवता के लिए तोड़ता है तो उसे दएड नहीं देना चाहिये । ॥१-११३॥

है राजन् ! श्रपने को मारने के लिए उद्यत सींगवाले, नलवाले तथा वाहवाले पशुयों को जो व्यक्ति मारता है उसे कोई पाप नहीं लगता । गुरु हो, बालक हो, ग्रद्ध हो, ब्राक्षण हो श्रथवा बहुत विद्वान् ही वयों न हो, यदि वह श्रातताथी है तो श्रपने समीप श्राते ही विना विचार किये उसे मार बालना चाहिये, वर्षोंकि श्रातताथी के मारनेवाले को किसी प्रकार का भी पाप नहीं लगता । कोई व्यक्ति चाहे वह प्रकाश में कोई पाप करता है श्रथवा व्यिक्त करता है उस वोप का भागी तो होता ही है । दूसरों के घर तथा ली का श्रपहरण करनेवाले, श्रयमानीय स्त्रियों के साथ समागम करनेवाले, आग लगानेवाले; विप देनेवाले, हथियार लेकर मारने को उद्यत, श्रयमानार परायण, राजा के विरोध में विद्रोह करनेवाले — इन सब को धर्मज्ञ लोग श्रातताथी कहते हैं । मिन्नुक, स्त्री तथा चारणादि — यदि ये निषेध करने पर भी घर में घुस जाते हैं तो उन्हें द्विगुणित दयड देना चाहिये । तोर्थ में, जंगल में श्रयबा घर पर दूसरे की स्त्रियों के साथ वार्तालाप करने से तथा नदी की घरा को मिल कर देने से संप्रहण नामक दयड देना चाहिये । दुसरी स्त्री के साथ तो साधारण सिंत से भी वार्तालाप नहीं करना चाहिये थि रोके जाने पर भी दूसरी स्त्री के साथ को साध्य तो साधारण सरता है तो उसे एक सुवर्ण का वयड देना चाहिये । किन्तु यह दयड चारखों, स्त्रियों तथा श्रवन्दापुर में प्रवेश कर नुरय-पीतादि द्वारा श्रवणी जीविका चलानेवाले को नहीं देना चारियों, स्त्रियों तथा श्रवन्दापुर में प्रवेश कर नुरय-पीतादि द्वारा श्रवणी जीविका चलानेवाले को नहीं देना

चाहिये । ऐसे लोग यदि ऋन्त.पुरं के लीगों के साथ सम्भाषण करते हैं, अथवा वहाँ घूमते-फिरते हैं, तो कुछ नाम मात्र का दराड देना चाहिये । घर से निकजी हुई सभी द्वियों तथा दासियों के साथ भी यहीं व्यवहार करना चाहिये । जो न्यक्ति किमी कुमारी के साथ बनात्कार करता है उसे शीघ्र ही वध का दएड देना चाहिये । यदि कोई किसी कामुकी कुमारी के साथ व्यभिचार करता है तो उसे दो सी दम ऋ दएड देना चाहिये । यदि उस जगह को, जहाँ पर वह व्यभिचार सम्भव हुत्रा, रखवाली करने गता कोई पुरुष है तो उसे भी यही दर्ग देना चाहिये। जो ऐसे व्यक्तिचारों को सम्मव बनाने में श्रामकार देना है उसे दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार करनेवारो का दराह देना चाहिये। जो कोई किसी दूसरे की स्त्री के साथ बलात्कार करता है, उसका वध दगढ-करना चाहिये और इस अवसर पर स्त्री का कोई भी अपराध नहीं मानना चाहिये I जो कन्या तीसरी बार रजस्त्रला होकर पिता के घर पर ही अपने लिए पित का बरणा कर लेती है वह राजा से दराइनीय नहीं है । श्रपने घर पर दी गई कन्या को यदि कोई पुरुष दूसरे देश में भगा ले जाता है तो वह स्त्रीचोर हे और उसे भी वध का दरह मिलना चाहिये । विना यलकासदि के यदि किसी की निधवा स्त्री को कोई प्रहरण करता हे तो वह कोई श्वपराध नहीं करता किन्तु यदि उस पति के दृश्यादि के साध महर्ग करता है तो गीघ ही दगढ का भागी है। जो कन्या श्रपनी जाति तथा योग्यता से उत्ह्रष्ट व्यक्ति को प्रेम करती है तो पिता को चाहिये कि श्रयनी उस कन्याको उसे ही देदे। यदि कन्या किसी व्यादप योग्यतावाले को भेम करती है तो उसे विशेष बन्धनों में डालकर श्रपने घर में रखे। यदि नीची जातिवाला मोई पुरुप उत्तम जाति की कत्या के साथ पैम करता है तो उमे दयह देना चाहिये, इसी प्रकार यदि उत्तम जाति की क्त्री किसी नीच जाति के पुरुष के साथ प्रेम करती है तो वह भी दरहनीय है। यदि कोई स्त्री थ्यपनी जाति वालों ( पिता के पच्चवालों ) के बल के श्राभिमान में श्राकर व्यपने पति को छोड़ देती है तो राजा को चाहिये कि उसे घर से निकाल कर सुविधा पद स्थान में रख दे। समान जाति के पुरुप द्वारा दुषित हत्री को राजासभी व्यधिकारों से बचित कर दे, बेग्र आदि छीन कर मलित बना दे श्रीर उस स्वेच्छाचारिएों के केवल मोजन मात्र का शनन्य कर दे। उत्तम कुल एव जाति में उत्पन्न हुई स्त्री यदि दूपित हुई है तो उसका भुगडन करा दे, नित्य मैला वस्त्र पहनने की दे और शिर में दस शिखाएँ रख दे। यदि बाह्मण, चृत्रिय तथा वैश्य कम से चृत्रिय, वैश्य एव शूद्र की स्त्री के साथ दुरावरण करते हैं तो राजा उन्हें उत्तमसाहस नामक दराड दे । ब्राझ्या वैश्य हत्री के साथ और त्त्तिय श्रान्यज की हत्री के साथ बंदि पापाचरण करते हैं तो मध्यमसाहस दरह देना चाहिये और वैश्य यदि शृद्धा स्त्री के साथ व्यभिचार करता है तो उसे भी पूर्वोक्त रीति के अनुसार उत्तमसाहस दर्गड मिलमा चाहिये । यदि सूद्र अपनी जाति की स्त्री के साथ समागम करता है तो उसे राजा भी सुद्राव्यों का दगड दे, इसी प्रकार वेश्य को समान वर्ण-वाली स्त्री के साथ पापाचरण करने पर दो सी, चत्रिय को तीन सी तथा त्राहाण को चार सी मुद्राओं का दर्द देना चाहिये । श्राश्रवहीन स्त्री के साथ पापाचरण करने पर ये उपर्युक्त दर्ग्ड बताये गये हैं । जी सभी प्रकार के साधनों से सुरिन्त परकीय स्त्रियों के साथ दुराचार करते हैं, उनको तो इसते अधिक द्रवर

मिलना चाहिये । माता, फूफी, सास, मामी, चचेरी बहन, चाची की ससी, शिष्य की स्त्री, बहिन, उसकी ससी. तथा माई की स्त्री--इन सब के साथ समागम करने पर पूर्व कथित दंगड से द्विगुणित दगड देना चाहिये। भानजे की स्त्री, राजा की पत्नी, संन्यांसिनी तथा उच्चवर्ण की स्त्री —ये सभी श्राम्य मानी गई हैं। इन सर्वे के साथ समागम करनेवाले व्यक्ति के लिंग को कटवाकर तदनन्तर एर्य का दएड देना चाहिये। इसी प्रकार चाएडाल की स्त्री तथा कुचे को खानेवालों की स्त्री के साथ व्यभिचार करनेवाले को भी वध का दएड देना चाहिये । भी को छोड़कर अन्य तिर्यक योनियों में सम्भोग करनेवाले व्यक्ति को पुएडन का दएड देकर उसके लिए घास तथा जल देने का दखड देना चाहिये । हे मनुजेश्वर ! गी के साथ सम्भोग करने बाले व्यक्ति को सुवर्ण का दराड लगाना चाहिये । वेश्या के साथ खुले रूप में समागम करनेवाले बाह्मण को बेश्या को दिये हुए शुल्क जितना व्यार्थिक दयड देना चाहिये। बेश्या यदि वेतन स्वीकार करने के उपरान्त श्रिधिक शुल्क मिलने के लोभ से श्रान्यत्र चली जाती है तो उसे द्विपाणित दग्रह देने के उपरान्त लिए हए <u>श्रा</u>त्क का <u>द्विग</u>णित त्राधिक दण्ड भी दिया जाय । हे राजन ! दूसरे के बहाने से यदि कोई बेश्या को किसी दसरे के पास लिवा जाता है तो उसे एक मासा सुवर्ण का दरह देना चाहिये। वैश्या को लाने के बाद जो उसके साथ सम्भोगादि नहीं करता उसे द्विगुणित दएड देना चाहिये श्रीर राजा को उसे द्विगुणित शहक विलाना चाहिये, ऐसा करने से उसका धर्म नहीं हीन होता । यदि बहुत न्यक्ति केवल एक वेरया के साथ समागम करने को उपस्थित हों तो राजा उन सर्वें को द्विगुगित दगड दे, श्रीर वे सत्र प्रथक्-प्रथक् द्विगुगित द्रव्य दराड रूप में उस वेश्या को श्राधिक दें। माता, पिता, स्त्री, पुरोहित, श्रीर यजमान---ये सव पतित होने पर भी नहीं छोड़े जाते, पर यदि कोई मनुष्य इनमें से किसी को छोड़ता है तो वह छ:सी सुवर्ण मुद्राश्चों का दएडमागी होता है। पतित होने पर गुरुवन भी त्याज्य हो सकते हैं, किन्तु माता नहीं छोड़ी जा सकती । गर्भ काल में धारण एव पोपण करने के कारण माता का गौरव गुरुजनों से भी अधिक है । अनध्याय के दिन भी अध्ययन करनेवाले बाह्मण को तीन कार्पापण का दएड देना चाहिये और पढ़ाने-वाले ऋध्यापक को हि.गुणित दरह मिलना चाहिये, इसी प्रकार उन्हें ऋपने-ऋपने आचारों के उल्लङ्घन करने पर भी दराह देना चाहिये । जिन-जिन अपराधों में केवल दराह की चर्चा की गई है और कोई परिमाण नहीं निश्चित किया गया है वहाँ-वहाँ धुवर्ण का एक कृष्णल दएड रूप में समभूता चाहिये। स्त्री, पुत्र, सेवक, शिष्य तथा समा माई भी यदि श्रापराध करता है तो रस्ती से बॉधकर बॉल की छड़ी से भी दर्गड देना चाहिये; किन्तु शरीर के थिछले भाग पर; शिर आदि श्रंगों पर नहीं । इन कहे गये स्थानों के त्रातिरिक्त अन्य स्थानों पर ताडना करतेवाले को चोरी करने जैसा पाप लगजा है। जो द्ती को बुलाकर प्रकाश रूप में ऋथवा गोपनीय रूप में निषिद्वाचरण करता है उसके लिए राजा ऋपनी इच्छा के ऋनुरूप द्ग्ड ब्यवस्था करें । घोंबी को चाहिये कि वह कोमल काठ के पीठकों पर वस्त्र को घीरे-धीरे साफ करे, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे एक मासे सुवर्ण का दगड देना चाहिये। राजा की श्रीर से रत्ता श्रादि स्थानों पर नियुक्त किये गये लोग यदि देय साग को हड़प लेते हैं, राजधानी में जमा नहीं करते श्रथवा किसानों से कर लेकर उसे

. ¥ .7

दूसरे कार्यों में लगा देते हैं, राजा उनका सर्वस्व छीन लेने के बाद निर्वासन का दएड दे दे। जो लोग श्रपने पद पर नियुक्त होकर बैन्य कार्योभियों के कार्यों की हानि करते हैं, वे निर्देय क्र्सरना सभी उस कर्म के अपराधी हैं । जो लोग धन की गर्मी से वैक्लिये हुए हीं, अनुचित कार्य में सलग्न हीं, राजा को चाहिये कि उन सभी को निर्धन बना दे । यदि राजा के सेवक गर्गा कूटनीति से शासन करनेवाले, प्रजा वर्ग को राजा के विरुद्ध भड़काने वाले; स्त्री वालक तथा प्रक्षागादि के सहारक हैंतो राजा उन सभी को वधका दएड दे। श्वमास्य हो, ( प्रधान मन्नी हो ) श्रथवा प्रधान न्यायकर्ता ही वर्षों न हो, यदि वह श्रपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करता हे तो राजा उसके सर्वस्व को छीनकर उसे अपने राज्य से बाहर कर दे । ब्रह्महत्या करनेवाले, मदिस पान करनेवाले, चोर तथा गुरु की स्त्री के साथ सम्भोग करनेवाले—इन सन महापातकी पुरुपों की राजा पुथक-पुथक दराह दे । महापाप, करनेवाले लोगों को इस प्रकार राजा दरिवत करे । किन्तु यदि ब्राक्षण पेसा घीर पाप करता है तो उसे निर्वासित करे, अपने देश से उसके शरीर में निद्ध करने निजाले। उक्त चिह्न का विवरस सुनो । यदि ब्राह्मस गुरुपत्नी के साथ समागम करता है तो उसके सरीर में भग का आकार बनाये. मदिरापायी हे तो सराध्वत का चिद्र । उसी प्रकार चोरी के अपराध में कुत्ते के पेरी का तथा ब्रह्मघाती के शरीर में विना शिर के पुरुष का चिह्न बनाना चाहिये। ऐसे घोर पापियों के साथ विशेष कर सम्भाषण, सहभीज तथा विवाहादि सम्बन्धीं को उनकी जातिवाले, सम्बन्धी तथा परिवार के लोग भी न करें। महापापी प्रक्रीं की सम्पत्तिको राजा अपने अधीन करले, श्रीर उसमें से दरह माग को जल में बहुए के उहेरा से छोड़ दे। सपत्नीक चोर को राजा को मृत्य दग्द नहीं देना चाहिये; किन्तु चुराई हुई वस्तु के साथ ही यदि सपत्नीक भी चीर पकड़ा जाता है तो उसे भी राजा बिना किसी विचार के वध का दगह दे। मार्गो में भी यदि कुछ लोग ऐसे हैं, जो चोरों की भोजनादि में सहायता करते हैं, श्रथवा उन्हें भोजनादि बनाने के पात्र तया रहने का निवास देते हैं तो उन सभी की राजा वच का दएड दे। राष्ट्र में यदि राजा के अधिकारी तथा अधीन रहने वाले सामन्तगण शुद्धादि के श्रवसर पर तटस्थ रहते हैं तो वे भी चोरों के समान दएड के भागी हैं। प्राम में किसी विनाश के उपस्थित होने पर श्र4मा किसी घर श्रादि के गिरने के श्रवसर पर या मार्ग में किसी रमणी के कपर श्रत्याचार होने के अवसर पर जो राजा का श्रधिकारी या सामन्त अपनी गुक्ति के अनुसार नहीं दोड़ पड़ता उसे सभी परिवार तथा साधनों के साथ निर्वासित कर देना चाहिने । राजा के नीय की अपहत करनेवाले, शत्रु पत्त की श्रीर मिले रहनेवाले या उनकी फिसी प्रकार की सहायता करनेवाले तथा रात्रु पत्त का उपकार करने वालें लोगों को राजा बिविध प्रकार का मृत्युद्दरह दे । जो चोरगण रात में किसी के घर में संध लगाकर चोरी करते हैं. राजा उनके हाथों को कटवाने के बाद तीक्ष्ण-सूच के श्रमभाग पर रखना दे। तालान का बाँध तोहने वालों की राजा वल में उमोकर मृत्युदगढ़ दे। जो व्यक्ति तालान में भरे हुए जल की चौरी करता है, श्चथवा उसमें वल के त्राने के मार्गों को रोक देवा हैं उमे पूर्वपत् साहसदगढ़ देना चाहिये । कोप्ठागार, श्राय्धागार तथा देवागारों के वोड़नेवाले पाणवारी एवं जिनके विषय में पाप की कथाएँ प्रसिद्ध हो चली हों-पेसे लोगों को राजा शीघ ही मृत्यु का दराड दे । विना निसी त्रापत्ति के त्रावसर त्राने पर भी जो व्यक्ति

सड़क पर मल श्रादि अपनित्र बस्तुयों.को फेंककर उसे गन्दा करता है उसे एक कार्पावण का दयड देना चाहिये श्रीर उसी से सड़क को हमच्या भी कराना चाहिये। जो चलने फिरने में श्रीसनर्थ हो यह, यह, गर्भिणी श्री अथवा वालक —यदि ये ऐसा अपराध करते हैं तो राजा इन्हें केवल फेंह दे, चेतावनी भर दे दे । किन्तु इनसे सफाई नहीं करानी चाहिये, ऐसी मर्यादा चली आती है । जो वैद्य लोग मूठी दवाएँ करते हैं अर्थात् वैद्य न होकर भी दवाएँ देते हैं उन्हें प्रथमसाहस दग्रह, जिनको दवाएँ निन्दित हैं, उन्हें मध्यम साहसदग्रह तथा जिनकी द गएँ चरेपन्त चारापाकारी हैं उन्हें उत्तमसाहस दएड देना चाहिये । राजा का खाता, ध्वजा, खड़ी प्यं देवता की प्रतिमा — इनके तो इनेवाले को पाँच सी सुदा का दगड देना चाहिये और उन्हीं से इन सब का प्रतिशोध भी कराना चाहिये । श्रद्धित वस्तुत्रों को दूपित श्रथना भेदन करनेवाले को तथा मण्डि श्रादि मुख्यनान् बस्तर्थां के तोडनेवाले को राजा प्रथमसाहस दग्रह दे। किसी वस्तु के मूल्य में यदि कोई कमी या युद्धि करता है तो उसे कमग्रः पूर्व और मध्यमसाहत दगड देना चाहिये। राजा की अपराधियों के सभी प्रकार के दग्डों की व्यवस्था व्यामसङ्क पर करनी चाहिये जिससे उस दग्ड की भुगतनेवाले पापारना की सभी लोग देख सकें। दुर्ग की चहारदीगरी की तोड़नेवाले, खाई' की भंग करनेवाले तथा द्वारों की तोड़नेवाले अपराधी को राजा तुरन्त अपने पुर से चाहर निकाल दे । वशीकरण, अभिचार आदि के करनेवाले को राजा दो सौ दम का दगड़ दे । खराब बीज बेचने वाले, बोये हुए खेत को फिर से जीत कर हानि पहुँचानेवाले तथा खेतीं की निर्धारित सीमा को तोइनेवाले को राजा बुरी मृत्यु की सजा दे। हे नराधिय ! श्राच्यी धातु में किसी नकली धातु को मिलानेवाले पापारमा सोनार की, जो श्रान्याय में प्रवृत्त हो गया है, छुरे से खएड-खएड काट डालना चाहिये। वनिये के समीप से वस्तु लेकर जो दाम नहीं चुकाता है, या जो अच्छी वस्तु को बुरी वतलाता है, या जो बनिया हिसी वस्तु को बाजार में छिपाकर वेचता है उन सब को मध्यनसाहत दएड देना चाहिये इसी प्रकार कूटनीति रखनेवाले को उत्तमसाहस द्वड देना चहिये। इन सभी अपराधियों को राजा घलग-प्रलग से उत्तमसाहस दगड दे । शास्त्र, यज्ञ, तपस्या, देश, देवता, तथा सती की निन्दा ेकरनेशाले पुरुष को राजा उत्तमसाहस दगड दे। यदि बहुतेरे व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के प्रति कटोर दएडनीय श्रपराध करते हैं तो उन सब को द्विगुरिगत दएड देना चाहिये । जिस व्यक्ति के ऊपर श्रपराध का श्रारोप है उसे भी द्विगुणित दएड देना चाहिये । जो ब्राह्मण श्रपने श्राचार विचार से श्रायम हो गया है उसे राजा श्रपने देश से निर्वासित कर दे। लहप्रन, प्याज, सूचर, मानीसा पुरंगे तथा पांच नखवाले ( जिनके भक्ष्य का कहीं-कहीं विधान माना गया है ) तथा श्रन्य श्रभक्ष्य पदार्थ की खानेवाले ब्राक्षण को श्रपने राष्ट्र से निर्वासित कर दे । जिन पदार्थों के भक्ष्य होने का विधान नहीं है, उन्हें लाने से राद को एक कुम्एल का दरह देना चाहिये तथा ब्राह्मण, चत्रिय श्रीर वैश्य को कमराः चौराना, तिराना तथा . दुगुना दराड देना चाहिये। वो व्यक्तित्रामध्य दस्तुर्थों के मन्त्रण में श्राधिक उत्साहित करता है उसे . द्विगृणित दगह देना चाहिये। बो मनुष्य 'मै देता हुंग् ऐसा कहकर स्यभक्ष्य वस्तुस्रों के भक्तण में दूसरे को पहुर करता है उसे भी चीगुना दएड मिलना चाहिये। संदेश को न देनेवाले, समुद्र में बने हुए अड्डे `

नो नष्ट करनेवाले व्यक्तियों को राजा पचास मुद्रा का दराड दे । जो व्यक्ति पनित्र होहर श्रस्ट्रय का स्पर्य करता है, अन्तम होकर भी दु:साध्य कार्य में हाथ लगाता है, बेलों के पुंस्त का अपहरण (विध्या) करता है, दासी के गर्भ को गिरवाता है, शह एवं सन्यासियों के घर देव कार्य ( यज्ञादि ) और पिनृकार्य ( श्रद्धादि ) में भोजन करता है, निमत्रण स्वीकार करने के बाद भी नहीं जाता—उन सत्र को राजा सी कार्पापण का दगह दे। श्रापने घर में पी हादायक वस्तु को रखनेत्राले को एक कृष्णल का दग्र देना चाहिये । पिता श्रीर पुत्र के पारस्परिक विरोध में साची देनेवाले के उत्पर दो सी का दरह लगाना चाहिये । यदि कोई माननीय व्यक्ति यह अपराध करता है तो उस पर एक सौ आठ दम का दग्र समाना चाहिये। तराज की ढांडी पर तीलते समय कूट व्यापार करनेवाले की तथा वसवर इस अकार से व्यापार करनेवाले को राजा उत्तमसाहस दशह दे । विष देनेवाली, श्राग लगानेवाली, पति, गुरुजन एव अपने वच्चीं की हत्या करनेवाली स्त्री को राजा कान थोंठ और नाम छाटकर पशुस्त्रों द्वारा मरवा ढाले। जो गाँव की जलानेवाले. खेत तथा घर को नष्ट करनेवाले तथा राजपती के साथ व्यभिचार करनेवाले अपराधी हैं, उन्हें भक्त-भक्त जलती हुई ऋलि में जलाकर महम कर देना चाहिये। जो राजा का ऋषिकारी राजाज्ञा को घय बढ़ाकर दूसरे की स्त्री के साथ अपराध करनेवाले एव चोरी करनेवाले अपराधियों वो छोड़ देते हैं उन्हें भी उत्तमसाहस दरङ देना चाहिये। जो व्यक्ति श्रमक्ष्य वस्तु खिलाकर ब्राक्षण को तूपित करता है उमे उत्तमसाहस दराढ देना चाहिये। इसी प्रकार चत्रिय की विधर्म करनेवाले की मध्यम, वैश्य की प्रथम - तथा शद्भ को श्रर्भसाहस दगढ देना चाहिये। मृतक के ग्ररीर पर लगे हुए श्रामुपण तथा वस्त्रादि की चुराकर बेबनेवाले, गुरु को पीटनेवाले, राजा के श्रासन पर धेठनेवाले को उत्तमसाहस दगड देना चाहिये। जो व्यक्ति न्याय द्वारा या युद्ध में पराजित होने पर भी घपने को हारा हुचा नहीं समस्तता है उसे चाते ही राजा को चाहिये कि पुनः जीतकर द्विगुणित दश्ड दे । जो व्यक्ति श्रपराध होने पर सूचना द्वारा बुलाने हे नहीं त्राता हे त्रीर जो बिना बुलाये ही त्राकर सम्मुख उपस्थित होता हे, तथा जो ऋपराधी दरड देने बाले के हाथ ने छुड़ाकर भाग जाता है--ऐमे अपुरुपार्थी लोगों को दरह देनेवाला न्यायकर्ता आर्थिक दएड दे । जो ब्यक्ति दूत होने पर ऋषना ऊर्चन्य उचिन रीति से नहीं निभाता उसे उपर्युक्त दएड का भाषा दराड देना चाहिये । दराड के लिए शयबा नियमन के लिए पकड़कर ले जाते हुए यदि कोई ऋपराधी भाग जाता है तो उसे त्याठ गुना दरह देना चाहिये । जो व्यक्ति सामान्य वादविवाद में किसी के नख को काट लेता हे या बाल काट लेता है उसके ऊपर मध्यम दग्ड लगाना चाहिये। जो न्यक्ति वल द्वारा श्रवच्य श्रपराधी के वन्धनों को छोड़ देता है अथवा मृत्यु दएड के अपराधी को छोड़ देता है उसके ऊपर द्विगुग्शित दर<sup>ह</sup> त्तगाना चाहिये । जो राजा के सभासद उपस्थित विषयों में पूर्ण मनोयोग नहीं देते उन्हें द्विमुश्तित दरह देना चाहिये । राजा ऐसे अपराधियों को बीस गुना अधिक दएड दे और जल में फेंकवा दे । भोड़े से ही अपराध में अधिक दर्रंड देनेवाले तथा भीपमा अपराघ में अल्प दर्रंड देनेवाले न्यायकर्षा ( जन ) को जितना कम या अधिक दरह हो अपने घर से पूर्ण करना या श्रपराधी को लौदाना चाहिये। श्रप्तस्य अपराधी के

बध करने में जितना पाप लगता है उतना ही पाप पच्य को छोड़ देने में भी लगता है, राजा को इन दोनों दरायों में समान पापभागी होना पड़ता है। किसी भी अपराध में अपराधी पाये गये, ब्राह्मण को मृत्यु दग्रह तो नहीं देना चाहिये; उसे अपने राष्ट्र से सम्पत्ति के साथ निर्वासित कर देना चाहिये। कभी मृतकर भी ब्राह्मण का वध तो नहीं ही करना चाहिये, इससे अधिक पाप लगता है। इसलिए राजा को इस ब्रह्महत्या से तो वचना ही चाहिये। अद्रण्डनीय पुरुगों को दग्रह देहर तथा जो दग्रह के पात्र हैं उन्हें दग्रह न देकर राजा महान अथग प्राप्त करता है और अन्त में नरकगामी होता है। इसलिए राजा मनुष्य के अपराध को भलीभीति जानकर उपयुक्त रागय में ब्राह्मणादि की अनुभित प्राप्त कर, जो जिस प्रकार का अपराध करता है, उसकी उसी प्रकार का समुचित दग्रह दे साथ अपनि प्राप्त कर, जो जिस प्रकार का अपराध करता है, उसकी उसी प्रकार का समुचित दग्रह दे ॥।११४७-२१७॥

श्री मात्स्य महापुराण में राजधर्म कीर्चन प्रसंग में द्राउनीति नामक दो सौ सचाईसवाँ श्रध्याय समाध ॥२२७॥

### दो सौ ऋडाईसवाँ ऋध्याय

मनु ने कहा-हे केशव ! दिव्य, श्रान्तरित्त ( त्राकारायेय ) एवं भीम ( प्रध्वीसम्बन्धी ) महोत्पातों के उपस्थित होने पर जो ग्रान्ति कही (की) जाती है, उसे में सुनना चाहता हूँ । ॥१॥

महस्य ने कहा — इसके उपरान्त अब में तुम्हारे पूळ्ने पर उन अब्धुत उस्पातों के विषय में विवाद सहा हूँ । विरोपतय प्रथ्वी सम्बन्धी महोत्पातों के अवसर पर यान्ति करनी चाहिये । हे राजन् ! आन्ति इत्यातों के लिप अभया तथा दिव्य पातों के लिए सीम्या ग्रान्ति करनी चाहिये । हे राजन् ! ग्रानु को जीतने की इच्छा रखनेवाला, स्वनीय ऐरवर्य की अभित्तापा करनेवाला, सभी रात्रुओं को विनष्ट करने का इच्छुक, रात्रुओं द्वारा विरा हुआ, रात्रुपण से भारण, मोहनादि अभिचारों की यंका से सुर्गिकत, सभी रात्रुओं को विनष्ट करने को उसत राजा, ताल्पर्य यह कि सभी प्रकार के भीपण भय का अवसर उपिध्यत हो बाने पर, अभया ग्रान्ति करें । राजयक्षा रोग से पीड़ित होकर, किसी भाव से दिख्य होकर एवं यज की कामना से सीम्या शान्ति की वरांस भी पई है । कुकम्य आजाने पर, भीपण दुर्भित्त आजाने पर, श्रात्रिष्ट एवं अनावृद्धि के कुअवसर पर, टिड्डियों से भय होने पर, पागल एव चोर से भय उपिक्ष्य होने पर वैप्णाची ग्रान्ति करनी चाहिये । ग्रानु यों तथा मनुष्यों के भीपण संहार का अवसर अपस्य होने पर लोगों के नास्तिक करनी चाहिये । ग्रानु यों तथा मनुष्यों के भीपण संहार का अवसर उपस्थित होने पर लोगों के नास्तिक होजाने की सम्भावना पर एवं अपूज्य लोगों की पूजा होने के अवसर पर जाबी ग्रान्ति कही गई है । अभिपेक होनेवाला हो, ग्रानु की सेना से राष्ट्र को हानि पहुँचने की सम्भावना हो, ग्रानु की सेना से राष्ट्र को हानि पहुँचने की सम्भावना हो, ग्रानु की सेना हो तो ऐसे अवसर पर ग्रीदी ग्रान्ति की वर्ष स्थाय की गर्द है । तीन दिनों से अधिक दिन तक प्रवल अन्य इच्छ चहा हो हो, सभी मक्ष्य वस्तु मिक्रत होकर अपस्य हो रही हों,

मनुनोराम ! दिन के पहले पहर में अवना रात्रि के समय हस्त, स्वाती, किया अवना अदिनी नदान्न मं सूर्य के जाने पर वायव्यक्रीया में यदि अद्भुत उपदा दिखाई पहता है वो आग्नेथी शान्ति करानी चाहिये। हे रिवनन्दन ! दिन के दूसरे पहर में अवका रात्रि के दूसरे पहर में सूर्य के पुष्प, भरागी श्रीर विशासा नक्तर में जाने पर आग्नेथ कीया अववा विक्ताय दिशा में यदि कोई उत्पात दिखाई पृत्रता है वो आग्नेथी शान्ति करानी चाहिये। हे रिवनन्दन ! दिन के तीसरे पहर में अववा रात्रि में रोहित्यी, अववा उपेटा नक्तर में सूर्य के जाने पर यदि देशान कोया में, पूर्व दिशा में अववा अविन कोया में कोई अद्भुत उत्पात दिखाई पृत्रता है वो इन्द्र की शान्ति करानी चाहिये। हे रिवनदन ! दिन अववा रात्रि के बोधे पहर में आरलेखा, पुष्प, आदा अववा म्हलनक्तर में सूर्य के जाने पर, पश्चिम दिशा में अद्भुत उत्पात दिखाई पहने पर राज्ञा को वहणा की महार शानित करानी चाहिये। यदि मध्याह के समय कहीं पर अद्भुत उत्पात होन हैं वो उस समय दोनां महार की शान्ति करानी चाहिये। इन उपर्युक्त कारणों के उपस्थित होने पर ही शान्ति करानी चाहिये। इन उपर्युक्त कारणों के उपस्थित होने पर ही शान्ति करानी चाहिये, अन्यधा नहीं ! विना किसी कारण के की गई शान्ति वेकार हो जाती है। राज्य ! जिस प्रकार कवच से सुरहित शराने वाले मनुष्यों को देव के प्रहार भी कोई हानि नहीं पहुँचाता, उसी प्रकार धर्मपरायण एव शान्ति करानेवाली मनुष्यों को देव के प्रहार भी कोई हानि नहीं पहुँचा सकते। ॥२१-२२॥

श्री मात्स्य महापुराण में श्रद्भुतरान्ति नामक दो सी श्रद्धाईसवाँ श्रध्याय समास ॥२२८॥

### ·दो सौ उन्तोसवाँ अध्याय

मनु ने कहा—देव ! इन श्रद्भुत उत्पातों के पटित होने का परिषाम क्या होता है ! श्रीर उनकी शान्ति का उपाय भी भुभे वतलाइये । हे विशालनेशोंवाले ! तुम इन सभी वार्तों के परम जानकार हो । ॥१॥

मत्स्य भगवान् ने कहा — गनु । इस विषय में में तुम्हें वह बात बतला रहा हूँ जिसे महा-सवस्वी एवं सभी धर्मारमाओं में श्रेष्ठ युद्ध गर्म ऋषि ने श्रात्र से कहा था । हे राजन् । सरस्वती के तट पर एक बार मुलंपूर्वक बेठे हुए सभी ग्रुनियों के प्रिय गर्म ऋषि से महातेजस्वी श्रात्र ने पूछा । २-३॥

अति ने कड़ा-महर्षे ! विनाशान्युल मनुष्यों की, राजान्यों की तथा नगरों की, विनाश के पूर्व - क्या दशा होती है, उसे अविकल रूप में सुम्हे बनाइये । ॥॥

गर्ग ने कहा -- श्रत्रे ! मनुष्यों के श्रत्याचारों से देवतागए बहुत दुःखी हो जाते हैं श्रीर उन्हीं ेबी अनुसन्नता से विनाससूचक महा उत्पात पारभ्म होता है। वह विनासमूचक उत्पात दिव्य, श्रान्तरिच् **एवं** पार्थिव — इन तीन भेदों से तीन शकार का होता है । शहों एव नत्तृत्रों में विकारों के दिखाई पड़ने पर दिश्य उत्पात जानना चाहिये । श्रान्तरिक् उत्पात को में वतला रहा हूँ, सुनी । उल्कापात, दिशाओं का दाह, मएडलों का ' उद्य, त्राकारा में गन्धर्व नगर दिलाई पड़े; लंड चृष्टि, त्रनावृष्टि अथवा अतिवृष्टि होने लगे —इन्हें तथा इसी प्रकार के व्यान्यान्य उपद्रवों को व्यान्तरिक्त उत्पात समभ्कता चाहिये । स्थावर एवं जंगम पदार्थी में.. विकारों का उत्पन्न होना तथा भूकणादि का होना, ये भीम उत्पात हैं। जलाशयों में विकारों के उत्पन्न होने को भी भीन उत्पात मानते हैं । यह भीन उत्पात थोड़े फर्लों को देता है, श्रीर बहुत देर में शान्त होता है । चान्तरिक्त उत्पात मध्यम फल देनेवाला होता है और मध्यमकाल में ऋर्यात् न बहुत शीघ्र न बहुत देर में परियामदायी होता है। इस महोत्पात के उदय होने पर यदि कल्यायदायी दृष्टि हो जाती है, तो यह समभ्र लेना चाहिये कि एक सछाह के व्यन्दर उस महीत्यात का फल भी नष्ट हो जायगा। किन्तु इस महान् उत्पात का ऋवसान विना शान्ति कराये कभी नहीं होता । इसे तीन वर्षी के भीतर महान् भयदायक मानना चाहिये । राजा के शरीर में, श्रन्य लागों के शरीर में, पुर, द्वार तथा पुरोहित के शरीर में, राजपुत्री में तथा कोपाध्यत्त के शरीर में उस उत्पात कार्टु विभाक होता है । राजेन्द्र ! ऋतुओं के स्वभाव के कारण कुछ ग्रदमुन उत्पास मगत की सूचना देनेवाले होते हैं, उन्हें मैं बतना रहा हूँ, सुनो । वज्रं एव विजली का गिरना, पृथ्वी का कम्पन , सन्ध्या के समय बजा का शब्द, सूर्य तथा चन्द्रभा में 'मराडलों का होना, पृत्ति श्रीर पूर्ष का उद्भव, उदय एव अस्त के समय सूर्य की ऋति लालिया, वृद्धों के टूट जाने पर उनसे रस का गिरना, फलवाले वृत्तों की अधिकता, गौ, पित्त्यों और मधु की वृद्धि —ये सब उत्पात यदि चैत्र श्रीर वैशाख मास में होते हैं, तो मांगलिक हैं । कलुपित नह्यत्रों एवं शहों के पतन, सूर्य एवं चन्द्र के मग्डलों के कपिल वर्ण का होना, सायंकालीन नम के काले और सफेद्र मिश्रित, पीले, घूसरित, रयामल लाल वर्ण, एव लाल पुष्प के समान विशेष ऋरुए का होना श्रथना ऐसा दिखाई पड़ना मानो विज्ञव्य

समुद्र हो, तथा निर्वेग के वलों का प्रमण्क स्थना, ये सब क्यात यदि श्री-ण् च्छतु में होते हैं तो हुन्हें शुभ कहना चाहिये। इन्द्र धनुष का मण्डलाकार उदय, विद्युत एव उत्का के पतन, पृथ्मी में श्रकहमात् कृप्पन, इपर उपर उत्तरमा, विद्यित श्रामा, हास होना, निर्वेग एव तालावों में जल की न्यूनता, नाव, महाज एव पुल का काँपना, सीगवाले जानवरों तथा युक्रों की चृद्धि —ये सब उत्पात वर्ण च्छतु में मण्डकारी हैं। शीवल वायु, श्रीले का पड़ना, पशु एव पहिच्यों का चिम्पाइना एवं जीलना, रात्तस, मृत श्रीर पिशावों का दिलाई पड़ना तथा देववायों, वनों में श्रीर पवंतों की चोटियों पर गाने 'श्रीर वाजे के राव्वों का सुनाई पड़ना, श्रामों की वृद्धि, सस की विशेष उत्पत्ति —ये सम उत्पात रास्ताल में मांगलिक है। हिमवात, मांमा वायु का वहना, विरूप एव श्रद्भुत उत्पातों का दर्शन, श्रामारा का काले कञ्जल के समान दिलाई पड़ना, ताराशों पृषं उत्काशों का गिरना, पिजड़े के समान व्यामारा का दिलाई पड़ना, लिखों से विचित्र सन्तानों की उत्पत्ति, इसी प्रमार गाय, विकरी, पोड़ी, सुनी एव पहियों से भी विचित्र प्रकार के वच्चों का पैदा होना, पर्चे, श्रकुरों एव लताशों में श्रमेक प्रकार के विशारों का हो जाना, ये सब उत्पात रिरिटर च्छतु में श्रुपतायों माने गये हे। इनके श्राविरिक्त व्यक्त के हमभाव के विना यदि अद्भुत उत्पात देखे बायाँ या सुने जायाँ तो प्रथमिति को चाहिये कि श्रासानुकूल, जैसा कि उत्पत्ति को चाहिये कि श्रासानुकूल, जैसा कि उत्पत्त विवान करता गया है, तुरन्त श्रानित करते है। ॥१९—२६॥

श्री मास्य महापुराण में श्रद्भुन उत्पातों की शान्ति नामक दो सी उन्तीसवों श्रद्याय समाप्त ॥२२१॥

# दो सौ तीसवां ऋध्याय

मर्ग ने फहा — अते ! जर देवताओं की मुर्तियाँ नावने लगती हैं, लंपने लगती हैं, जलने लगती हैं, अमि, पूथाँ, तेल, रफ, चर्मी आदि उगलने लगती हैं, जोर-जोर से विच्लाने लगती हैं, रोने लगती हैं, सिन लगती हैं, हाँ से लगती हैं, उठने लगती हैं, कोर लगती हैं, हाँ हे बजाने लगती हैं, हाँ है अप हायेगार, ध्वजा आदि हों है हाँ से लगती हैं, कोर लगती हैं, हाँ है अप हायेगार, ध्वजा आदि हो हिए से लगती हैं, कोर हायेगार, ध्वजा आदि हो हिए से लगती हैं, कोर लगती हैं, नीचे मुख किये स्थित हो जाती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रमया करने लगती हैं, जेता कि उपर भी कहा जा चुका है, अग्नि; धूम, रफ, वर्षों तथा तेल को उगलने लगती हैं—इस प्रकार के तथा अन्यान्य आकरिनक उत्पात यदि रिव लिंग, देवभदिर तथा प्राक्षणों के पुर में दिखाई पड़ते हैं तो ऐमे स्थान पर निमास नहीं करना चाहिये। ऐसे उत्सातों के होने पर राजा पर या तो कोई बड़ी विपत्ति आती है अथवा उस देश को भव बनलाना चाहिये। ऐसे अवसर पर उस देश में अपने पिता पितामहादि हारा बनाये गये भवतों में भी निवास नहीं करना चाहिये। ऐसे अवसर पर उस देश में अपने पिता पितामहादि हारा बनाये गये भवतों में भी निवास नहीं करना चाहिये। एसे अवसर पर उस देश में अपने पिता पितामहादि हारा बनाये गये भवतों में भी निवास नहीं करना चाहिये। एसे अवसर पर उस देश में अवसर से नापतियों को आप-चियाँ स्वामन्य रखनेवाले हैं, राजाओं के उपद्रव लोकपालों के कोप से होते हैं, इसी प्रकार सेनापतियों को आप-चियाँ स्वामन्तारिकेंस के कोप से तकी हैं, इसी प्रकार सेनापतियों को आप-चियाँ स्वामन्तारिकेंस के कोप से तकी होते हैं वह विप्णु, वह, इन्द्र, एव

विश्वकर्मा से सम्मन्य रखनेवाले हैं। गर्णों के नायकों पर वो उत्पात होते हैं उनका कारण विनायक का कीप है, देवताओं के दुर्तों की अवसवता से राजदूर्तों पर तथा देवांगनाओं के कारण राजपियों पर उत्पात पिटत होते हैं। यहाँ के ऊपर वो उपद्व दिखाई पढ़ते हैं वे भगवान वायुदेव से सम्बद्ध हैं। देवताओं में उपर्युक्त विकारों के उत्पन्न होने पर वेदों के ज्ञाता पुरोहित देवप्रिर्ध के पास जाकर उसे स्नान कराये और वकादि से अलंकृत करे। हे महाभाग! इस प्रकार वह वेदज ज्ञासण उक्त मूर्ति की लुगिंध, पुष्पमाला पवं अन्याम्य पूजन की सामित्रयों से पूजा करे, तदनन्तर विधिपूर्वक मधुपर्क निवेदित करे। हे राजन्। किर वह बाक्षण सावधानतापूर्वक उक्त प्रतिमा को उसके मंत्रों से स्थालीपाक द्वारा सात दिनों तक अप्रिमें आहुति प्रदान करे। हे नरेन्द्र,। उक्त सातों दिनों तक मधुर अन्न-पानादि सामित्रयों से तथा उत्तम दिन्तिणा देकर बाक्षणों की भी पूजा करनी चाहिये और आठवें दिन पृथ्वी सुवर्ण तथा गी के दान ज्ञाक्षणों को देने चाहिये, तब यह पाप शान्त होता है। ॥१-१२॥ अर्थ मास्य महापुराण में अद्भुत शान्त के प्रसंगर्म पूजाधिकार नामक दो सौतीसवां अध्याय समाधा।२३०॥

## दो सौ इकतीसवाँ अध्याय

गर्म ने कहा -- जिस देश में विना अभि का ईंधन जल उठता है, या विना ईंधन के ही श्रम्भ जलती रहती है श्रथवा ईंधन लगाने पर भी श्रामि प्रज्वलित नहीं होती वह देरा राजाश्रों से पीडित होता है । जल में मांस जलने लगता है, श्रथवा कोई भाग जल जाता है, किले की चहारदीवारी, प्रवेशद्वार, तीरण, राजभवन एवं देवालय अकस्मान् जल उठते है वहाँ पर राजा को भय होता है । यदि ये उपयुक्त वस्तुएँ विजली गिरने से जल जाती हैं तब भी राजा को भय होता है। विना रात्रि के ही त्राकार तथा भूमगृहल में जब श्रंधकार हा उठता है, बिना धूलि उड़े ही श्राकाश धूमरित हो जाता है, बिना श्राम के घूएँ दिखाई पड़ने लगते हैं, उस स्थान पर भी महाभय की उपस्थित जानना चाहिये। विना बादलों के ही श्राकाश में त्रिजली का प्रकाश हो, रात को श्राकाश में विना बादलों के भी ताराश्रों का श्रभाव हो, दिन में गगनमगडल सारायुक्त हो, इस पकार के उत्पातों से भी भय की त्राशंका होती है । यहाँ एवं नक्त्रों में विकार का हो जाना, ताराओं में निषमता का दिलाई पड़ना, ग्राम, वाहन, रथ, चौपाये, मृग, पत्ती तथा शक्रास्त्रों का श्रपने ही पड़मलित हो उठना श्रमना घूमिल हो जाना, कोश से स्वादि का निकलना तुसल संप्राम का सूचक है। विना अधि की चिनगारियाँ कहीं यदि दिखाई पड़ने लगें, यिना खींचे स्वामाविक ढंग से धनुष की डोरियों यदि चढ़ जायें या विकृत हो जायें, गुलाओं में विक.र हो जाय, तो वहाँ भी संप्राम की त्रारांका होती है । ऐने उत्पात जहाँ दिखाई पड़ते हों वहाँ का पुरोहित तीन रात्रि का उपवास कर सन्तुष्ट चित्त से दूधवाले बृद्धों की लकड़ियों से, सरसों तथा थी से ऋक्षि के मत्रों का उच्चारण करते हुए हवन करे। तदनन्तर ब्राह्मणों को भोजन करनाये श्रीर दिल्ला रूप में उन्हें सुवर्ण, गीए, वस्र तथा पृथ्वी श्रादि

का दान दे । हे द्विजेन्द्र ! ऐसा करने से वह अगि विकार सम्बन्धी पाप नष्ट हो जावगा । ॥१--११॥ श्री मास्त्य महापुराण् में अद्भुत शान्ति के प्रसर्ग में अभिनविज्ञार नामक दो सी इकतीसवाँ अध्याय सनास॥२३१।

### दो सौ बत्तोसवाँ अध्याय

गर्म ने कहा-जिन मानों में देवताओं द्वारा भैरित क्ल रोते हुए, हाँसते हुए, मचुर परिमाण में रस बहाते हुए दिना किसी रोग के तथा विना वायु के वेग के डालियां गिराते हैं व्यवदा दिना सबय के तथा तीन वर्ष के पुराने बृत्तों में फल और फुल दिखाई पड़ते हैं और बृत्तों के बगीचे में से कोई कोई पूर्ववत् भरतु काल की माँति श्रपने को एलों तथा पुणों से लदे हुए दिलाते है, दुग्य, तेल, रक्त, मधु, तथा जल वहाते हैं, विना किसी रोग के ही शीप्र सूख जाते हैं या सूखने पर पुनः प्रकृशित होने लगते हैं, गिर कर भी उठहर खड़े हो जाते है तथा खड़े रहने पर भी अकस्मात् गिर पड़ते हैं तो उस स्थान पर इन उपदवीं से जो परिगाम अथवा विनाग होता है, हे बक्षन् ! उसे में तुन्हे बतला रहा हूं, धुन । बृन्तों के रूदन करने पर ब्याधियाँ फैलती हैं, हँ सने पर देश में संकट पन सन्देह की नृद्धि होती है, शालाओं के गिरने से संमान में योद्धाओं का विनार होता है, विना समय के पूलने से वालकों की श्राधिक संख्या में मृत्यु होती है । यून् समूतों में से किसी किसी के फलते फूलने पर अपने राष्ट्र में भिनता होती है । गाय के दूध गिरने से चारों ब्रोर बिनारा उपस्थित होता है, तेल गिरने से महादुर्भित्त पड़ता है, मदिरा के गिरने से वाहनों का विनारा होता है, रक्त से संमान की सम्मावना चढ़ती है, मधु चूने से व्याधियां फैलती हैं, जल गिरने से शृष्टि नहीं होता । हे ब्रह्मन् । दिना किसी रोग के कृतों के सूल जाने को दुर्भिन्न का उत्तरण कहा जाता है, सूले हुए बृक्ष में से हरियाली फूटने पर बीर्य (पराक्रम) एव श्रन्न की हीनना बढ़नी है । गिरे हुए वृक्षों के उठने से भेदकारी भव देश में फैलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से देशभग होता है, बृक्तों के श्रवहरात् जलने से तथा रुदन करने से सम्पत्ति का विनाश होता है, ये उपदव यदि पृतित वृह्तों में होते हैं तो श्रवरय ही राजा पर विपत्तियाँ भाती हैं। बृक्षों के फलों तथा फूलों में विद्वार हो जाने से राजा की मृत्यु की सूचना मिलती है, इसी प्रकार अन्यान्य मृत्ती में भी उपद्रव के लक्ष्मों के दिखाई पड़ने पर उत्साही त्राक्षण दस वृक्ष को कपर से दॅंककर सुगन्यित दन्यों तथा पुष्प एव मालाओं से निमृपिन करे और पाप की शान्ति के लिए बुझ के उपर छाता लगाये । तदनन्तर शित की पूजा करे और पशु को 'हदेम्यः' इस सफल्प से निवेदित कर वृश्तों के नीचे हवन कर शिव का जप करे। मधु तथा वृक्ष से युक्त पायस से (दूध थीर चावल से पद्मानी गई सीर) त्राह्मण को सन्तुष्ट कर पृथ्मी का दान दें, श्रोर उस पाप को शान्ति के लिए गीत तथा नृत्य का चायोजन केंग्रक्तर मगवान्-शंकर मी प्राराधना करे । ॥१--१५॥

श्री मास्य महापुराण् के श्रार्भूत-राग्नि पकरण् में बृत्तीपवाप प्रसमन नामक दो भी बत्तीसवीं . श्राप्तम समास 1 ॥२३२॥

### दो सौ तैंतोसवाँ अध्याय

गर्भ ने कहा — अतिवृधि का होना एवं अनावृधि का होना इन दोनों से दुर्भिनादि के पड़ने का भय माना जाता है । विना वर्षाऋतु के दिन में श्रवन्त वृष्टिका होना श्रति भयानक है । विना वादलों के ही त्राका**रा** में उदासी एवं विकारों का दिखाई पड़ना राजमृत्यु का चोतक है । रीलकाल में गर्मी एवं प्रीप्त में सरदी इससे राजाओं पर राजुपना से भय होता है, जिस स्थान पर श्राकारा से रक्त की वर्षा होती है वहाँ राखभय मानना चाहिये । श्रंगार एवं धूलि ही की वृष्टि नगर का विनाश करती है । मज्जा, हुइडी, तेल एवं मांस की वृष्टि से प्रजावर्ग में मृत्यु का भय उपस्थित होता है। श्राकारा से फल, पुष्प तथा अल की युष्टि राजुपत्त से भग का बोतन करती है । धूलि, जन्तु एवं श्रोला गिरने से रोग का भय होता है। अन की वृध्टि अन्न को ही भय पहुँचानेवाली है। आकाश, मराइल में धूलि के न रहने पर भी यदि सूर्य के रहने पर परछाईं नहीं दिखाई पड़ती श्रथना विपरित दिखाई पड़ती है तो सारे देश को भय समभाना चाहिये। विना वादल के रात्रि में दिल्ला दिशा में अथवा उत्तर दिशा में 'यदि सफेद रंग का इन्द्रधनुष उदित दिलाई पड़ता है, अथा उल्हापात होता है, दिशाओं का दाह होता है, सूर्य तथा चन्द्रमा में मंगडल दिलाई पड़ते हैं, गन्धर्वनगर दिलाई पड़ते हैं तो उस समय देश पर शत्र पत्त की सेना से भय मानना चाहिये एवं देश में विविध उपदर्श के संघटित होने की सम्मावना जाननी चाहिये। हे हिजेन्द्र ! ऐसे अवसर पर सूर्य, चन्द्रमा, मेथ, एवं वायु इनके उद्देश से यज्ञ करना चाहिये ! एवं इस महोत्पात के कारणरूप पाप के विनाश के लिए ब्राह्मणों को धन, गीप तथा सुवर्णीनि की दिवाणा देनी चाहिये । ॥ १—१२ ॥

श्रीमास्त्यमहापुराण में श्रद्धत चान्ति प्रसंग में वृष्टिविकारशमननामक दो सौ तैतीसवाँ श्रध्याय समाव ॥२३३॥

### दो सौ चौतीसवाँ ऋध्याय

गर्ग ने वहा—यदि निदयाँ, सरोवर या महरने नगर से दूर हट जाते हैं, या दूर होने पर भी समीप चले आते हैं, अथवा स्ल जाते हैं, मिलन हो जाते हैं, कल्पित हो जाते हैं, जल जलने लगता है, उनके फेन के समान जंदुओं का थाधिक्य हो जाता है, तेल, दूप, मिदरा या रक्त उनमें वहते दिलाई पड़ने लगते हैं, जल विल्डुब्ज हो उठता है, तो उस समय से छः महीने के भीतर ही उस देश पर रात्रुपल की सेना से मय होने की सम्मावना होती है। यदि किसी प्रकार ये जलाश्य राज्य करने लगते हैं, या जलने लगते हैं, या दे बहान ! उनमें से आगा की लपटें, घूआँ एव घूलि निकलने लगती है, विना खने ही मूमि पर जल निकलने लगता है, जलाश्यों में बड़े-बड़े जलजीव हो जाते हैं, या उनमें से संगीत की घ्वनियाँ सुनाई पड़ने लगती हैं तो सर्व साधारण-प्रजावर्ग के मरण का मय मानना चाहिये। ऐसे अवसर पर

धी, मधु, तेल से उन जलारायों का श्रामिपेबन कर बरुए के मंत्रों का जप करना चाहिये और उन्हीं मत्रों का उच्चारण कर जल में हवन करना चाहिये। तदनन्तर प्राक्षणों को भोजनार्थ मधु तथा पृत मिला कर श्रेप्ट श्रात्र का दान देना चाहिये एव जल के उस उत्पात सूचक महापाप की शान्ति के लिए सफेंद्र वर्लों से युक्त भीएँ और जल रखने के घड़े दान देने चाहिये। ॥१—७॥

श्री मात्स्य महापुराण में श्रद्भुत शान्ति प्रकाण में बलाशय विकार शान्ति नामक दो सी चीतीसवाँ श्रघ्याय समाष्ठ । ॥२३४॥

### दो सी पैंतीसवाँ ऋध्याय

मर्ग ने कहा—जा िवना समय पूरा हुए ही खियों से सन्तियाँ उत्पन्न होने लगनी हैं, या समय पूरा हो जाने पर भी नहीं उत्पन्न होती, उनमें विकार उत्पन्न होने लगता है अथवा जुड़वें लड़के पेदा होने लगते हैं, खियों से बच्चों को छोड़कर राज्ञसादि पैता होने लगते हैं, तिना कथे के बच्चे उत्पन्न होने लगते हैं, कियों से बच्चों को छोड़कर राज्ञसादि पैता होने लगते हैं, तिना कथे के बच्चे उत्पन्न होने लगते हैं अथवा किसी अग से हीन या किसी से अपिक अगवाले बच्चे अधिक सख्या में पैदा होने लगते हैं, पशु पब सर्पादि में भी इसी प्रकार के उच्चे पेदा होने लगते हैं तब यह समम्त्र लेना चाहिये कि उस देश का विनाश उपस्थित हो गया है। ऐसे उपप्रचां के घटित होने पर राजा अपने राज्य से उन पैदा होनेवाली सन्त्रामों को निर्वासित कर दे ओर हिन्नों की विशेष पूजा करें। तदनन्तर आक्षाणों को विधिवत् सन्तुष्ट करें तत लोक में पाप की शान्ति होती है। ॥१–॥

। श्री मास्य महापुराण में भाग्य तथा पुरुषार्थ वर्णन नामक दो सी पैंदीसवाँ अध्याय समाप्त । ॥२३५॥

#### दो सौ इत्तोसवां ऋध्याय

्गर्म ने कहा— जिस देश में स्थादि घोड़ों के बिना जोते ही चलने लगते हैं अधना घोड़ों के जीतने पर तथा उन्हें हॉफने पर भी नहीं चलते हैं, वहां पर भी यह जान लेना चाहिये कि छोई महान् अय टपस्थित हो गया है। विना बजाये ही जब बाजन बजने लगते हैं अयमा बजाने पर भी उनसे ध्विनां नहीं निक्ततीं, अचल वस्तुएँ चलने लगती हैं तथा जो चल वस्तुएँ हैं वे अचल हो जाती हैं, आकाश में तुरुही को घानि तथा गान-वाधादि का स्वर सुनाई पड़ने लगता है, काफ, करछुल एव फावड़े आदि में विकार उत्सव हो जाते हैं। गीएँ पूछ से एक दूसरे को भारते लगती हैं, लियाँ एक दूसरे में हस्या करने लगतो हैं एव घरेल् बस्तुओं में भी विकार उत्पव हो जाते हैं, उस समय देश में ग्रह्मां हो धीर भम जानना चाहिये। ऐसे उत्पातों के घटित होने पर सन्तु से बायु देन की पूजा करके उनके मनों का जब

करना चाहिये एवं तदनन्तर दिन्एा। समेत श्रन्न को प्रचुर परिमाण में दान देना चाहिये। इस प्रकार शान्ति करने पर इस उत्पात के कारण स्वरूप उस महापाप का विनाश होता है। ॥१–१५॥

श्री मास्य महापुराण् के अद्भुतशान्ति प्रकरण् में उपस्कर शान्ति नामक दौ सौ अचीसवाँ श्राच्याय समाप्त ॥२३६॥

#### दो सौ सैंतोसवां अध्याय

गर्री ने बहा-जब मार्मी में जंगली पशु एवं पत्नी भवेश फरने लगते हैं या भाग में रहनेवाले पशु पत्ती जंगलों में चले जाते हैं अथवा जल में रहनेवाले जीव मूमि पर डोलने लगते हैं, या मूमि के जीव जल में चले जाते हैं। राजपासाद के मुख्य द्वार पर तथा गोपुर पर श्रमंगल की सूचना देनेवाली श्रुमालियाँ निर्भय होकर रुदन करती हैं। दिन में चलनेवाले प्राणी सन्नि में तथा सन्नि में चलनेवाले प्राणी दिन में इधर-उधर घूमने लगते हैं, आम में रहनेवाले जीव आम बोड़ देते हैं, तो उन मामों के सूनेपन की सम्भावना समस्तनी चाहिये । जब पशु स्त्रादि जीवगरा आमीं में एकदम कोघोन्मत होकर मरहल बनाकर रूखे स्वर में चिल्लाने लगते हैं तब भी यह भय समभाना चाहिये। आधीरात के समय मुर्गे चिल्लाने लगें, हेमन्त ऋतु में कोकिल बोले, सुर्योदय के समय सूर्याभिमुख होकर श्रमालिनी चिल्लाने लगे तो भय का श्रागमन कहना चाहिये । घर में कब्तर घुत श्राये, मस्तक पर एद्ध बैठ जाये, घर के भीतर मधु की मिक्सियों मधु संचित करने लगे तब यह जान लेना चाहिये कि उस घर के स्वामी की मृत्यु होनेवाली है। रहा दीवाल, प्रवेशद्वार, राजभवन, तोरण, वाजार, गली, पताका, ध्वजा तथा अस्त-शस्त्रादि पर गृद्ध पत्ती बैठ जाय, ग्रथवा घर में बिल हो जाय, मधु छत्ते से गिरने लगे तब उस देश का विनाश होनेवाला है श्रथवा राजा की मृत्यु होनेवाली है । मृतक श्रीर पतिंगे यदि श्राधिक परिमास में दिलाई पड़ते हैं तो चुपा का भय होनेवाला है अर्थात दुर्भित्त पड़ने की सम्भावना है । लकड़ी के लुवाठे, हड़ियाँ, सींगवाले जानवर, कुत्ते एव वन्दरों की श्राधिकता होनेपर देश में व्याधियों के फैलने का भय रहता है। यदि कीश्रा चींच में अन लेकर इधर-उधर निर्भय होकर घूमता है तो दुर्भिन्त की सूचना जाननी चाहिये और उस समय रण बिड़ने की भी सम्भावना रहती है । यदि क्वेत कीया मैथुन करते हुए दिखलाई पड़ें तो समम्प्रना चाहिये कि उस देश का राजा मरेगा श्रीर वह देश विनष्ट होगा। जब राजा के द्वार पर श्रथवा घर में उल्लू बोलते हैं तो उस घर के स्वामी श्रर्थात् राजा की मृत्यु तथा उसकी सम्पत्ति का विनाश सममत्ना चाहिये। इस प्रकार पशुष्यों एवं पिक्यों में उत्पात के लक्त्यों को देखकर दक्तिया समेत यजी का श्रनुष्ठान करना चाहिये । अथवा पाँच त्राहाणों को 'देवाः कपोताः....' इस मन्त्र का जप करना चाहिये । तदनन्तर ब्राह्मणों को विधिपूर्वक सुवर्ण समेत गौओं का दान करना चाहियें। इस प्रकार के व्यनुष्ठान करने से पशक्रों एवं

पित्यों द्वारा स्वित उत्पातों के कारण स्वरूप पाप मी शान्ति होती है। ॥१-१९॥ श्रीमात्त्य महापुराण के श्रद्धुत प्रकरणमें क्षु पत्ति विकार शान्ति नामक दो ती सैंतीसवाँ श्रध्याय समास।॥२३७॥

### दे। से। अड्तीसवां अध्याय

गर्ग ने पदा-इद वने हुए राजभवन, तोरण, श्रद्धालिका, श्रवेश द्वार, रक्ता दीवाल, एव श्रन्यान्य भवत यदि विना किमी कारण के गिर पड़ते हैं तो राजा की मृत्यु की सुचना समभानी चाहिये । जिस देश में विशाएँ पृत्ति से तथा घृण से मरी विवाई पडती हैं, एव सूर्य, चन्द्रमा तथा ताराएँ घृमिल रंग की दिलाई पडती है तो ये भी मय बृद्धि की सूचना देती है। जहाँ राज्ञम दिलाई पडते हैं तथा बाक्षण विभनी हो जाते हैं. ऋतुओं का विपर्वय होता हे, लोग अपूर्यों की पूजा करते हैं. नज़त्र गए आकारा से नीचे गिरने लगते हैं, तो वहाँ ये महान भय की सूचना देते हैं। केंतु का उदय, प्रहरा, चन्द्रमा एव सर्य के विम्य में छिटों का दिखाई पढना, यह एव नक्ततों में निकार, ये सन भी जहाँ घटित हों वहाँ मय की सम्भावना समम्भनी चाहिये ! लियाँ वहाँ आपस में भगड़ने लगे . बालक एक दसरे को मारने लगे, उचित कार्यों का विनाश हो, यज्ञादि कार्यों में श्राहति देने पर भी श्राग्त उद्योध न हो. पिपीलिका श्रीर गृद्धों का उत्तर दिशा में होकर जाना, मरे हुए घड़े में रखी हुई वस्तुश्रों का चुना. धी का अमाव हो जाना, चारों श्रोर से मागलिक वाणियों के सुनने का श्रमाव एव लोगों में कास रोग की पीडा. बनता में अकारण हैंसी और गाने की विशेष अभितनि, देवता श्रोर जाहाणों की समुनित पूजा का श्रमाव बाजनों में स्वरों की बदना एव उर्कयता, लोगों में गुरु एवं नित्रों से द्वेप तथा यन्नु की पूजा में विशेष श्रमिरुचि के मान, प्राज्ञरण, मित्र, एन, माननीय लोगों के श्रपमान, शान्तिपाठ, मागलिक यज्ञादि के श्रनुसान, हवनादि में नास्किता का प्रमाव--ये सब उत्पात जहाँ दिनाई पड़ें वहाँ यह जान लेना चाहिये कि या तो राजा की मृत्यु होनेबाली है श्रथवा उस देश का विनाश होनेवाला है। राजा के विनाश की सूचना के जो लक्षण हैं. उन्हें सुकाने खुनो। वह राजा सर्वत्राम प्राव्नणों से द्वेप करने लगता है, प्राव्नणों से विरोध करता है. ब्राह्मणों की सम्पत्ति व्यपने व्यपीन कर लेता है, ब्राह्मणों के मारने का उपक्रम करता है, सत्कार्यों में उनका स्मरण नहीं दरता, याचना करने पर कुद्ध होना है, बाद्यणों द्वी निन्दा में विशेष रुचि रखता है. प्रशस का श्रमिनन्दन नहीं करता, लोम के कारण लोगों पर नये-नने कर लगाता है--ऐसे उत्पात जब सवा में दिलाई पढ़े तो वह समभ लेगा चाहिने कि उसके निनाश की घड़ी आगई है । ऐने अवसर पर हे द्विजोत्तम ! राची के सनत इन्द्र की पूना करनी चाहिये एव श्रान्यान्य देवतात्र्यां के टदेश्य से मध्य विल देनी चाहिए । सत्पुर्यो एव माक्षणों भी प्ञा कर उन्हें दान देग चाहिये । ऋष्ठ माक्षणों को गोपँ, सुवर्ण, प्रव्यी, वस्त्रदि का टान करना चाहिय, श्रीर देक्ताश्रों की पूजा कर हक्न करना चाहिये । ऐसा करने से

उपर्युक्त उत्पातों का मूल कारण पाप शान्त होता है । ॥१---१६॥ श्रीमात्स्य महापुराण के श्रद्भुतरणन्ति पक्तरणमें उत्पातमशमननामक दो सौ श्रव्हतीसवौँ श्रध्याय समाव॥२३८॥

# दो सौ उन्तालीसवां ऋध्याय

मनु ने पूछा—हे देव ! जनार्दन ! राजाओं को अहयज किस शकार करना चाहिये ? एवं सभी पापों को नष्ट करनेवाले लक्त होम तथा कोटिहोम के करने की क्या विधि है ? इस यज्ञ का श्रनुष्ठान जिस जिस विधि से किया जाता है तथा शान्ति की चिन्ता करनेवाले जिस विधि से इसे सम्पन्न होते देखते हैं— उन सब को विस्तारपूर्वक मुझे बताइये । ॥? — २॥

मरस्य भगवान ने फहा--हे राजन ! तुःहारे पूछने पर अब मै बतला रहा हूँ । धर्म परायण एवं प्रजा के कल्याण के लिए तरपर राजाक्षों को यह प्रहयज्ञ सर्वदा लक्त होन के साथ करना चाहिये. इस प्रहयज्ञ को निद्यों के संगम पर तथा देवतात्रों के त्रागे. सुन्दर चारों ज्योर समतल मूमि भाग में ज्यौतिपियों से भलीभाँति सम्मति लेकर कराना चाहिये । सर्वप्रथम गुरु तथा पुरोहितों को साथ ले म्मि की परीचा करे । तदनन्तर वहाँ एक हाथ गहरा चारों श्रीर से समान सुन्दर कुगड खने, लखहोम के लिए इससे द्विग्णित तथा कोटि होन के लिए इससे चतुं गुण्रित परिमाण में कुरुड खने। इस महयज्ञ के लिए दो पुरोहित वत-लाये गये हैं श्रथवा वेदपारगामी आठ पुरोहित रहें, जो सब के सब कन्द, मूल एव फल के आहार करने-बाले तथा दही चौर दूध से निर्वाह करनेवाले हों। यजमान राजा यज्ञ वेदी पर विविध प्रकार के रहा उन पुरोहितों द्वारा स्थान-स्थान पर स्थापित करवाये । तदनन्तर बालू द्वारा वेदी के चारी स्त्रीर मण्डल बनाकर स्रान्त प्रज्वलित कराये | फिर गायत्री मनत्र द्वाराग्दस दहल, 'मानस्तोकेन...' इस मनत्र द्वारा छ सहल, नवप्रहों के मन्त्रों से तीस सहस्र, विष्णु देवता के मन्त्रों से चार सहस्र, कुष्णागढ द्वारा पाँच सहस्र, पुष्प प्रादि द्वारा सोलह. तथा थेर के फर्लों द्वारा दस सहस्र श्राहति श्राग्ति में देनी चाहिये । इसी नकार लक्ष्मी के मन्त्रों से चौदह सहस्र आहुतियाँ करनी चाहिये श्रीर शेप पाँच सहस्र आहुतियाँ इन्द्र देवता के मन्त्रों से देनी चाहिये। एक लाख न्नाहुतियों की समाधि हो जाने के बाद सुवर्ण तथा मांगलिक द्रव्यों से युक्त सोलह कलशों द्वारा पुरव स्तान करे । इस प्रकार पुरोहित जब यजमान को स्तान कराता है तब शान्ति की प्राप्ति होता है। ऐसा करके तथा अन्त में दिचिए। भदान कर ग्रहों श्रादि के कारए। जो पीड़ा होती है उन सब को . राजा विनष्ट कर देता है। यही कारण है कि यज्ञ के सभी कार्यों में दिल्ला का बहुत अधिक महत्त्व कहा गया है। उस समय राजा श्रपनी शक्ति के श्रानुकूल हाथी, रथ, घोड़े, मूमि, वस्त्र के जोड़े, सौ वैल तथा गीएँ श्रादि दक्तिणा के साथ पुरोहितों को दे, इसमें क्रपणता न करे। हे नराधिप ! इस प्रकार की विधि से एक मास में लक्तहोम समाप्त होता है । हे राजेन्द्र । यह लक्तहोम का विधान में श्रापको बता चुका, श्रव कोटिहोम का विधान सुनो, मैं वतला रहा हूँ । है नरेश्वर ! गंगा के तट पर यमुना तथा सरस्वती

के तट पर नर्मदा श्रीर देविका के तट पर यह इवन दिया जाता है । है रविनन्दन ! इस कोटि होन में सोलह पुरोहित बनाने चाहिये । है राज्यें । इस प्रकार सभी हयन कार्यों में बाह्मणों को दिनिया प्रदान परनी चाहिये । तदनन्तर राजा पुरोहित तथा श्राचार्य के साथदीचा महरा करे, यह विधिएक साल की है । है नृप ! चेत्र के महीने में अथवा कार्तिक के भहीने में इस यज्ञ को पारम्म करना चाहिये श्रीर इसी प्रकार पतिवर<sup>6</sup> इसका व्यनुष्ठान करना चाहिये । हे व्यनघ ! व्यनुष्ठान के समय यनमान की दुःध का व्यवसा फल का श्राहार करना चाहिये । जब श्रादि श्रन, उड़द तिल श्रोर सरसों, एव पलारा की लकडी ये सन होम में प्रशसित हैं । इसके ऊपर वस् की घारा छोड़नी चाहिये । पहिले महीने में पुरोहितों को दुख का भीजन कराना चाहिये, दूसरे महीन में लिचड़ी, जो कि धर्म कान एव व्यर्थ सब की साधक हे, देनी चाहिये। है रविनन्दन ! तीसरे महीने में भी से गेहूं का चूर्ण बनाकर यवागू बनवाये और पुरोहितों को दे, चीथे महीने में जासगों को सन्तुष्ट रुरते हुए उन्हें भोननार्य छड्डू देना चाहिये । पाचने महीने में दही श्रोर भात तथा छठवे महोने में सत्तूका भोजन देना चाहिये। सातवें महीने में पूप तथा श्राठवे में यी का पुत्रा देना चाहिये । नवें महीने में साटी का भात नथा दसवें में जब श्रीर साटी का भीवन दे । हे रविनन्दन ! म्यारहव महीने में पुगीहितों को उड़द युक्त मोजन देना चाहिये। इसी प्रनार हे सूर्य उलोक्पन ! बारहवें महीने के श्राने पर उन्हें खहों रसों से युक्त सभी मनीरयों की पूर्वि करनेवाला प्रन्दर भोजन देना चाहिये । हे राजेन्द्र ! उन ब्राझर्खों को प्रतिमास दिल्ला भी देनी चाहिय और मध्याह के समय पवित्र बस्न घारण कर हवन करना चाहिये । इस कार्य के लिए यचमान को सर्वदा पुरोहिनों के साथ प्रात काल ही उठना चाहिये और इन्द्र-खादि देवनाओं की पूना करनी चाहिये, जो सभी मनोरथों को दुर्श करने माली है। हे राजेन्द्र 1 फिर देवताओं के उहेरय से पशु की बिल देकर सभी भकार हे दान क्मों को सम्पादित करे श्रीर फिर श्रानिन्छीम का श्रमुखान करे । इस प्रकार विधिपूर्वक एगाहित करें । रात होन में दो सी, सहस्र होन में उसका दुगुता, तथा लत्त्हान तक इसी पकार पूर्व की सल्या से दुशना करते हुए पृणोहुति करनी चाहिये । तदनन्तर देवतायों के लिए पुरोहितां द्वारा पुरोडाए का दान कराना चाहिय श्रीर उन्हें उन्हीं श्रागत मनुष्यों में ही उपस्थित समभत्ता चाहिये। फिर पुनित ब्राक्षणों को सन्दुष्ट करके पितरों की तृष्टि के लिए शालोक्त विधि से पिएडटान करना चाहिये। इस होम के समाध हो नाने पर जाकारों को दिच्छा। देनी चाहिये। तदनन्तर राना को चाहिय कि प्रथणता को छोड़कर तरानू में दो पलड़े नाँध कर अपने आप को तथा अपनी पत्नी को तीले । उसे अपने को सवर्ष से तथा पत्नी को चाढी द्वारा तौलना चाहिय श्रीर तौलने के बाद बाह्मए को दान करना चाहिए । तदनन्तर चादी तथा संवर्ष की बनी हुई एक लक्त मुद्रा का दान करना चाहिय अथवा अपने सर्वस्व का दान कर दना चाहिये। इस भनार उसे राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है । इस भनार विधिए वैठ यज्ञ की समाधि कर तब ब्राह्मणों को विसर्तित करे खोर कहे 'कमलनब भगवान विष्णु जो सभी यहाँ के स्वामी है, प्रसन्न हों, उनक सतुष्ट होने गर समस्त बगत सन्तुष्ट होता है । सभी प्रकार मी व्यापिदैविकृ

तथा मनुष्य द्वारा उपस्थित होनेवाली बाधाओं के श्राने पर इस शान्ति को करना चाहियें, जिसे में तुम्हें बता जुका, इस शान्ति के श्रमुन्टान को करके मनुष्य सुकृती होता है और जन्म तथा मृत्यु के विषय में उसे फिर कोई सोच नहीं रहती और न उचित एवं श्रमुचित कार्यों के विचार में ही वह मोहित होता है। सभी तीर्थों के स्नान करने से तथा सभी यजों के श्रमुन्टान करने से जा पुषय फल प्राप्त होता है, हे नृष! उस पुषय को इन तीर्गों यज्ञों को करनेवाला मनुष्य प्राप्त करता है।॥३०४०॥

श्री मात्स्य महापुराण में ब्रह्यज्ञ विधानं नामक दो सौ उन्तालीसवाँ श्रध्याय समाप्त । ॥२३६॥

#### दो सौ चालोसवाँ अध्याय

मनु ने कहा—हे सभी धर्मों के तत्त्वों को जाननेवाले ! सभी शाखों के विशारद ! भगवन् ! श्रव मुक्ते राजाओं की यात्रा के सम्बन्ध में व्यावस्थक विधानों को वतलाइये । ॥१॥

मस्त्य भगवान ने कहा - जब राजा अपने को किसी भयंकर युद्ध से थिरा हुआ समक्ते श्रीर वह जान ले कि पड़ोस की सीमा का शत्रु पराजित हो चुका है, उस समय श्रपनी विजय यात्रा करे। श्रीर उस समय भी वह यात्रा करे जब वह समभ्र ले कि हमारे ग्रास श्राधिक संख्या में योद्धा गए मीजूद हैं, हमारी सेना त्राति बलवान् तथा बहुसंख्यक है, और मैं ऋपने दुर्ग की रचा करने में समर्थ हूं। जिस राजा की सीमा राष्ट्र के कारण शान्त नहीं है, श्रर्थात् पड़ोसी राजा बलवान है तथा श्रपने राज्य पर दृष्टि लगाये हुए है, उस समय वह यात्रा न करे। उस समय वह जितने सामन्त रात्र श्रिधिक संख्या में सेना को राजधानी में नियुक्त करने के बाद विजय के लिए यात्रा करें। राजा को चैत्र की अथवा मार्गशीर्ष की पृश्चिमा तिथि को विजयार्थ यात्रा करनी चाहिये । चैत्र की पृश्चिमा को यात्रा करने वाला निदाय का दर्शन करेगा तथा शरद् काल के शीत के भय से उन्मुक्त रहेगा क्योंकि निदाय से शीत का विनाश हो चुका रहेगा । ठीक इसी के समान मार्गशीर्थ की पृश्चिमा के व्यवसर पर यात्रा करने से राजा को सुविधा पास होती है । अथवा शत्रु के श्रापत्ति में फ़रेंसने पर राजा विजययात्रा करे, यह समय हो मात्रा के लिए ऋति हुर्लभ है । दिव्य, श्रन्तरित्त एवं पृथ्वी के उत्पातों से श्रतिराय पीड़ित, हाथ पैर श्रादि छ: प्रकार की इन्द्रियों के मंग होने के कारण व्यति संतप्त एव व्यहों द्वारा पीडित रात्र पर राजा को विजयार्थ यात्रा करनी चाहिये । जिस दिशा में श्राकाश मण्डल से जलती हुई उल्का गिरती है तथा मुक्रण एवं उल्का पतन आदि जिस दिशा में अधिक होते हैं, तथा जिस दिशा में पुच्छल तारा उदित होता है. राजा को उसी दिशा में विजयार्थ यात्रा करनी चाहिये । जिस स्थान पर वज्जपात होता हो वहाँ भी राजा यात्रा करे 🖹 जो राजा श्रपनी सेना के विद्रोह के कारण विषत्र हो, जिस राजा का देश दुर्भिन्त से पीड़ित हो जिस राजा के प्रजावर्ग में श्रान्तरिक विद्रोह की प्रबलता हो रही हो, ऐसे राजू राजा के देश पर राजा तुरन्त यात्रा

कर दे। जिस देश में दोल, यूक, मधुमक्सी की श्रधिकता हो, श्रधिक कीचड़ हो, देश मलिन एवं अपित्र हो, जहाँ का राजा नास्त्रिक हो, अपनी मर्यादाओं को मझ करनेवाले हो, फूहड़ एव अमांगलिक वार्ते कहनेवाला हो, दुरवरित्र तथा पराकमहीन हो - ऐसे छन् को राजा शीघ हो स्ववध करें । किस राजा के सेनानी उमसे द्वेष रखते हो, सेनाकों में परस्पर बिद्धेप फैला हो, पेकमत्य न हो, राजा किसी श्राफत अथवा दुर्व्यसन में फँसा हो, जिसकी सेना बलवान न हो, ऐसे शत्रु के ऊपर राजा उसी सक्य शीघ्र ही आक्रमण कर दे। जिस देश के राजा के सैनिकों के श्रक्ष एव श्रग युद्धमूमि में श्राकर शस्कृतित न हाते हीं, तथा रात में दुरे स्वप्न देखते हों उनके उत्पर राजा श्रपनी सेना का घाना बोल दे। उत्साह एव पराकम से सयुक्त अपने अपर अनुराग करनेवाली विशाल सेना से धुक्ष ज्ञित होकर सन्तुष्ट चित्र हो राजा शतुर्थों के ज्यर श्राक्तमण करे । श्रव्ये शंगों के स्कुरण है। रहे हों, दुःख्वनों के विनाशक शुभ मांगलिक लज्ञण श्रागे दिलाई पड़ रहे हों, मांगलिक शबुन थांगे पड़ रहे हों पेसे शुभ समय में राजा को शत्रू पर यात्रा करनी चाहिये । जन्म स्नादि छहीं नत्तत्र शुभ योग में हों, महीं की स्थिति धनुकूल दशा में हों, मरन करने पर शामदायक उत्तर मिला हो, ऐसे अवसर पर राजा राजुओं पर आफमण करे। इस प्रकार दैवनल तथा श्रुपने पराक्रम से संयुक्त होकर राजा देश पूर्व समय के अनुक्ष्य शत्रु पर अपनी यात्रा प्रारम्भ करे । स्थल भाग में मगर हाथी के वरा में होता है किन्तु जल में जाकर हाथी भी मगर के वरा में हो जाता है. इसी प्रकार गांत्रि में काक उल्लू के अधीन हो जाता है किन्तु दिन में उलूक ही काक के वरा में रहता है, इसी प्रकार राजा देश एवं समय दोनों भी स्थिति में बलावल का विचार कर राज् पर अपनी यात्रा प्रारम्भ करें । यदि वर्षो ऋतु में उसे झाकमरा। करना है तो पैदल श्रीर हाथी इन दोनों की सेना में श्रधिकता होनी चाहिये । हेमन्त स्त्रीर शिशिर ऋतु में स्विक स्थ स्त्रीर घोड़े से युक्त सेना को विजयार्थ साथ ले जाना चहिये । इसी प्रकार श्रीवन ऋतु में राजा गधे और ऊँटों की सल्या में वृद्धि करके शत्रु पर आक्रमण करे । वसन्त स्रीर रात्त् इन दोनों ऋतुत्रों में चतुरियनी सेना से युक्त होकर आक्रमण करना चाहिये । जिस राजा की सेना में पैदल की अधिक सख्या हो वह दुर्गन प्रदेश में स्थित राज पर आक्रमण करे । अधिक युक्तों से दुक्त देश में जाने के लिए अथवा ऐसे देश में अवस्थित शत्रु पर आक्रमण करने के लिए अथवा कुल भी बड़बाले देश में आक्रमण करने के लिए राजा अधिक सल्या में हाथियों को अपने साथ ले जाय । समतल मूर्मिम श्रवस्थित रात्रु पर श्राकमण के लिए राजा रथ श्रीर पोड़ों को अधिक संख्या में साथ ले जाय । जो सैनिक युद्ध भूमि में राजा की सहायता अथवा अदरक्ता के लिए नियुक्त हों, उन्हें राजा दान सम्मान ऋदि से खुब सम्मानित करे। वर्षा ऋतु मैं यदि अधिक संस्था में गघे और ऊँट की सेना रखनेवाला राजा राजु पदा से बांध भी उठता है तम भी उसे युद्ध करते रहना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से विजय की सम्भावना रहती है । जिस देश में वरफ गिरता हो वहाँ पर पर राजा ओब्न ऋतु में आक्रमण करे । काष्ठ तथा घास आदि साधनों से युक्त होकर हेमन्त काल में राजा को आक्रमण करना चाहिरे । धर्म के मर्म की जानने वाले ! इसलिए रास्त् श्रीर वसन्त ये दोनों समय श्राक्तमण् के लिए साधारण् रूप से उपयोगी होते

हैं। रांजा देराएवं काल अर्थात् मृत भविष्यत् तथा वर्तमान की परिस्थिति पर भली गांति विचार विमर्श करने के बाद ज्योतिषियों की सम्मति से तथा मन्त्र जाननेवाले त्रावाणों के साथ राज्यु पर विजयार्थ प्रस्थान करें।।।२-२७।।

थी मास्य महापुराण में यात्रा निभित्तकाल श्रादि चिन्ता नामक दो सो चालीसवाँ श्रव्याय समाप्त ॥२४.०॥

# दो सौ इकतालीसवाँ ऋध्याय

मतु ने कहा—सभी धर्मजों में श्रेष्ठ ! श्रव मुक्ते शुभ तथा त्रशुभत्चक शक्षुनों को बताइये । श्राप सब कुछ जाननेवाले कहे जाते हैं ।

मतस्य ने कहा---भनुष्य के शरीर के वाहिने भाग का स्कुरण प्रसमीय तथा वाएं भाग, पीठ स्त्रीर हृदय का स्करण अश्वसम्बन्ध माना गया है। ॥२॥

मनु ने कहा — हे भगवन् ! सभी श्रंगों के स्फरण, जो शुभाशुम की सूचना देनेवाले कहे गये हैं, मुक्ते विस्तार से बतलाइये, जिससे में पृथ्वी तल पर उनका जाननेवाला वन जाऊँ । ॥३॥

मतस्य ने कहा- हे रविनन्दन ! भूभी के स्कुरण होने से प्रथ्वी का लाभ होता है, ललाट के स्फ़रण से स्थान की चृद्धि होती है, मैंह श्रीर नासिका के स्फ़रण से त्रियजनों का समागम होता ं है, प्रॉलों के स्फुरण से सेवक की पाति होती है, प्रॉलों के समीप स्फुरण होने से घन की पाति होती. है । श्रांख के मध्य माग में स्फुरण होने से उत्करठा बढ़ती है, हे राजन् ! विचद्दाणों ने ऐसा देखा है । आहिं की पलकों के फड़कने से संग्राम में शीघ़ ही विजय है।ती है, अपांग के स्फरण से स्त्री के साथ सम्मोग पर्व कान के फड़कने से नियवार्वी धुनाई पड़ती है । नासिका के स्फ़रण से मीति एवं .सीस्य की प्राप्ति होती है, नीचे के हींठ के फड़कने से सन्तान-प्राप्ति होती है, करठ के स्फ़रण से भोग लाभ पर्व दोनों कंधों के स्फुरण के भीग की वृद्धि होती है। बाहुओं के स्फुरण से मित्र-स्नेह की प्राप्ति तथा हाथ के स्फुरण से धन की प्राप्ति होती है। पीठ के फड़कने से शीघ हो युद्ध में पराजय एवं खाती के फड़कने से शीघ ' ही विजय-प्राप्ति होती है। दोनों कुव्तियों के स्फुरण से प्रीति की वृद्धि कही गई है तथा स्तन के स्फुरण से स्त्री से सन्तानीत्पचि होती है। नामि के स्फुरण से स्थान से च्युत होना पड़ता है तथा व्याँत के फड़कनें से धन की प्राप्ति होती है । जानु के सधि भाग के स्फ़रण से बलवान् शत्रुओं से भी संधि की बातचीत चलने लगती है । हे रविनन्दन ! जाँघों के स्फ़रण होने से ऋपने देश के किसी भाग का विनाश होता है । इसी प्रकार हे नृप ! दोनों पैरों के स्फ़ुरए। से उत्तम स्थान की प्राप्ति होती है । हे राजन् ! पैरों के तलुत्रों के स्फुरण से लाभयुक्त यात्रा होती है । स्फुरण के समान ही चिन्ह एवं पिटकों (वे लक्त्रण तथा मांस पिएडादि जो जन्म के समय से ही वालकों के ऋगों में उत्पन्न हो वाते हैं ।) के भी फलाफल कहे गये हैं ।

ये जपर जो फल कहे गये है, वे पुरुषों के लिए है, खियों के लिए इनके विपरीत फल घटित होते है, अर्थात पुरुषों के जिन अर्थों के स्फुरण होने से शुम फल मिलता है, खिया के उन्हीं अर्थों के स्फुरण से अशुभ फल मिलता है। वाएँ अर्थों के स्फुरण, जो कि अशुभफल की स्वना देनेवाले कहे गये हैं, यदि यानाकाल में होते हैं तो उनसे विशेष अशुभ होने की सम्मावना होती है, इसी प्रकार शुमस्चम दाहिने अग के स्फुरण यात्रा में विशेष शुमदायक होते हैं। ये शुमाशुभ के स्वक जो अर्थों के स्फुरण नहे गये हैं उनका शुभ तथा अशुभ फल निश्चय ही यटित होता है, अनिष्ट स्वक अर्कों में स्पुरण होने पर ब्राह्मणों को सुवर्ण दान देकर सन्द्राष्ट करना चाहिये। ॥९—१९॥

ं श्री मास्त्य महापुराण में यात्रा प्रसग में रारीर स्कुरण नामक दो सौ इकतालीसवों श्रध्याय संमात । ॥२४१॥

#### दो सौ बयालीसवाँ ऋध्याय

मतु ने कहा—देव ! यात्रा के समय एव स्वय्न में विविध प्रकार के दृश्य दिलाई पढ़ते हैं, उनका क्या फल घटित होता है, कृषया उन्हें कहिये ॥१॥

मरस्य भगवान् ने कहा--हे मनु । अत्र में तुम्हें स्वप्नों के फलों को बतला रहा हूं। नाभि के विना अन्य अगों में तृषा पृक्त आदि का उगना, मूर्या पर कॉसे के चूर्यों का गिरना, मुखडन, नगा होना, मिलिन वर्जी की पहिनना, बेल लगाना, कीचड़ में गिरना, ऊँचे स्थान से गिरना, मूले पर बड़ना, कीचड़ श्रीर लोहे को इकटा करना, घोड़ों को मारना, लाल पुष्पवाले वृत्तों की श्रेणी, सूरर, रीख, गधे श्रीर ऊँटों पर चड़ना, पत्ती श्रीर मछलियों का भोजन करना, वैलयुक्त भोजन करना, खिचड़ी खाना, नाचना, हॅसना, विवाह होते देखना, गायन, वीए। को छोड़कर श्रन्य बाजनों क्र स्वागत करना, जल के सीते में स्नान करना, गोनर से युक्त जल में स्नान करना, इसी प्रसार कीचड़गुक्त जल में तथा पृथ्वी के थोड़े जल में नहाना, माता के उदर में धवेश करना, चिता पर चढ़ना, इन्द्र की (धनुष) ध्वजा का गिरना, चन्द्रमा और सूर्य का पतन, दिव्य आन्तरित्त तथा भीम उत्पातों का दर्शन, देवता, द्विजाति, राजा श्रीर गुरु हा कोधित होना, कुमारी स्त्री का श्रालियन, पुरुषों का सम्भोग, अपने ही खरीर की हानि, बिरेचन, यमन, दक्तिए दिशा की यात्रा, किसी व्याधि से पीड़ित होना, फलों की हानि, पुष्पों की हानि, घरों का गिरना, घरों की सफाई होना, लिपाई पुताई करते हुए घरों को देखना, रानु से पराजित होना या उसकी श्रोर से किसी पकार की उद्धिनता होना, कापाय बस्तथारी होना, उसी प्रकार को के साथ की हा करना, तेल का पान करना या उसी में स्नान करना, लाल पुष्प एव लाल बन्दन की धारण करना, ये उपर्यक्त तथा इन हे श्रांतिरिक्त श्रान्यान्य बहुतरे दु स्वधन कहे गये हैं । इन्हें देखन के बाद साथिया से कह देना तथा पुना श्रयन फरना शुभदायक कहा गया है। ॥२-१५॥ -

करक हारा स्नान, तिल से हवन, ब्राह्मणों का पूजन, भगवान वासुदेव की स्तुति प्राथवा उनकी पुजा, गजेन्द्रमोद्ध की कथा का श्रवण-ये सब उपायदु:स्वप्न के नाराक बताये गये हैं। वे स्वप्न जो सित्र के पहले पहर में दिखाई पड़ते हैं. एक वर्ष में फल देते हैं। दूसरे पहर में छः महीने में फल देते हैं. तीसरे में तीन महीने में तथा चतुर्थ पहर में देखने पर एक ही महीने में फल देते हैं. इसमें कोई सन्देह नहीं है। सर्योदय के समय देखा गया स्वप्न दस दिन में फल देता है। यदि एक ही रात में राम तथा ब्राह्म दो प्रकार के स्वप्न दिखाई पड़ते हैं तो उनमें से पीछे का स्वप्न फलित होता है । इसलिये शुभ स्वप्त के देखने पर मनुष्य को फिर से सोना नहीं चाहिये । पर्वत, राजगहल, हाथी, घोड़ा, वृपभ-इन पर द्यारोहण करना सुभदायक है। हे द्विज l उसी प्रकार गमनकाल में खेत पुष्पवाले वृद्धों पर त्राराहेण करना शुभवद है। उसी प्रकार नामि से बृद्ध पूर्व तृशा की उत्पत्ति होना तथा अनेक बाहुओं का होना, अनेक शिरों का होना, फलवाले उद्भिजों का दर्शन, सुन्दर सफेद माला धारण करना, सफेद वस्त्र पहिनना, चन्द्रमा सूर्य एवं ताराश्रों को हार्थों से पकड़ना या उन्हें स्वच्छ करना, इन्द्रधनुप का श्चालिंगन करना, या उसे ऊपर उठाना, पृथ्वी पूर्व समुद्रों को निगलना, रात्रु का संहार करना, हे द्विज ! संप्राम, विवाद पवं जुए में जीतना, फच्चे मांस का खाना, मछलियों का खाना, दूध की बनी हुई खीर की खाना, रक्त का दर्शन, श्रथवा रक्त से स्नान करना, मदिसा, रक्त तथा दुग्ध का पीना, अपनी श्राँतीं से पृथ्वी को बाँधना, निर्मल व्याकाश को देखना, भैंस तथा गायों को मुँह द्वारा दुहना, उसी प्रकार सिंहनी, हथिनी तथा घोड़ियों को भी मुँह से दुहना, देवता गुरु तथा ब्राह्मणों की प्रसन्नता—ये सभी स्पम राभदायक होते हैं। जल द्वारा अभिषेचन होना, अथवा गाय की सींग से चुने वाले जल द्वारा अभिषेक होते श्रपने को देखना, श्रथवा चन्द्रमा के समीप से श्रपने को गिरते हुए देखना—हे राजनू। यह सब राज्य देने वाले स्वप्न कहे गये हैं । अपना राज्याभिषेक होते देखना, रिगों को काटने देखना, मृत्य, अगि दाह, धर में द्याग लगना, राज्यचिद्धों की प्राप्ति, बीखा का स्वर सुनाई पड़ना, उसी प्रकार जल में तैरना दुर्गन स्थानों को पार करना, घर में हथिनी घोड़ी तथा गायों का विद्याना, घोड़े पर सवार होना तथा रोना, ये सब स्वम भी शुभदायक होते हैं । सुन्दरी स्त्री की प्राप्ति, उसका द्यालिंगन, श्रपने को जजीरों से बाँघते हुए देखना, तथा मल का लेपन होते हुए देखना, जीवित राजाओं तथा मित्रों का दर्शन, देवताओं तथा निर्मल जल का दर्शन ---ये सभी प्रकार के स्वप्त मनुष्य को शुभ देनेवाले कहे गये हैं, इनके देखने से विना परिश्रम के ही निश्चित अर्थ की प्राप्ति होती है। हे घर्मजों में श्रेप्ट ! इन स्वप्नों को देखनेवाला श्रातुर व्यक्ति भी सभी प्रकार की व्याधियों से मुक्त होता है । ॥१६-३५॥

श्री मास्य महापुराण में यात्रा प्रसंग में स्वप्न विवेक नामक दो सौ वयालीसवाँ घाष्याय समाप्त ॥२४२॥

<sup>ै</sup>तथाराधित पश्चित झाल्बांय श्रीपथियों को भियोक्तर फिर पीसकर अधीर में लगाने के बाद स्तान करने को कहार-स्तान करते हैं।

### दो सी तैंतालीसवाँ ऋध्याय

मनु ने कहा-राजा की विजय-यात्रा के व्यवसर पर किन-फिन वस्तुव्यों का दर्शन शुभ माना गया है, उन सभी को सुक्ते बतलाइये । ॥१॥

मत्स्य ने कहा-हे राजन्। अनुवयुक्त श्रीपिषयाँ, काले श्रन , क्याम, तृश, सूखा गीवर, इन्धन, श्रंगार, गुरू, तेल-ये सब श्रह्म बस्तुएँ हैं । तेल लगावे हुए मनुष्य, मुग्डन कराये हुए मनुष्य. नंगे मनुष्य, वाल छोड़े हुए मनुष्य, रोगपीडित, कापाय बस्त्रधारी, पागल, दीन तथा नवंसक व्यक्ति सोहा, कीचड़, चमड़ा, केरा का यन्थन, लली आदि वे वस्तुएँ जिनसे सारमाग सींच लिया गया है, चापडाल, कुत्ते लानेवाली जातियों के लोग, यन्धन में डालनेवाले राजा के कर्मचारी, फाँसी देनेवाले जल्लाद. पाप करनेवाले, गर्मिणी स्त्री, मूमी, राल, लपड़ोई, हिडियाँ, ट्रटे हुए पात्र, सुँदी पात्र, मरा हुए, सीगीवाले जीव-ये सब राजा के यात्राकाल में यदि दिखाई पड़ें तो व्यमंगलकारी कहे गए हैं ! बाजनों के वे गुटद, जो एक दम भयानक तथा बिना ताल श्रादि के रूखे ढंग से वश रहे हों. भी श्रास सुचक कहे गये हैं। सामने से यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि 'श्रास्त्रो' तो ग्राम है किन्तु पीछे से यदि कोई बुलाता है तो वह अशुभ है। इसी तरह है धर्मज । पीछे से यदि कोई कहे कि 'जाओ' तो वह - शुभसुनक है किन्तु आगे से यदि कोई ऐसा कहे तो वह अशुभ है। 'कहाँ जा रहे ही, रुक्तो, वैठोँ, मत जाओ, तुम्हारे वहाँ जाने से क्या लाभ १ इसी प्रकार ये शब्द जो अनिष्ट के सूचक हों, यदि यात्राकाल में सुनाई पड़ते हैं तो सभी विषधि करनेवाले होते हैं। ध्वजा, पवाका स्नादि पर मांसमसी पित्तमों का बैठना भी निन्दित भाना गया है, बाहनों पर से गिराना अथवा बस्त का अंटक जाना भी श्रमं-गल सुबक माना गया है। द्वार त्रादि से निकलते समय यदि शिर में बोट लगती है त्रायवा छाता, ध्यजा पवं बलादि नीचे गिर पड़ते हैं तो वे भी अशुभकारक है। शयम बार अमंगलस्चक राकुन के सामने घटित होने पर विद्वान राजा को चाहिये कि अमगल के विनागार्थ केग्य की पूजा करे तथा मधु देख के शत्रु उन । भगवान् विष्णु की प्रार्थना करे जो अभी अमंगलों के विनासक हैं । किन्तु यदि दूसरी बार भी श्रशुम-स्वक राकुन सम्मुल दिलाई पड़ता है तो अपने घर में भवेरा करे और यात्रा स्थागत रखे । स्रम शुभ-सूचक शक्नों का वर्णन कर रहा हूं जो मगल कार्यों की करनेवाले कहे गये हैं। है राजन ! सफेद फ़्ल, भरे हुए कलश, जलजीव, पची, मांस, मछलियाँ, गीएँ, घोड़े, हाथी, बँघे हुए पशुओं में देवल बकरा, देवता, मित्र, ब्राह्मण, जलती हुई श्रामि, वेश्या, दूर्वा, गीला गोवर, सुवर्ण, चाँदी ताँवा, सभी प्रकार के रत्न, हे धर्मञ । श्रच्छी श्रीपधियाँ, जब, पीली सरसों, मनुष्यों को दोवे जाता हुश्रा बाहन, सुन्दर सिहासन, तत्तवार, छत्र, पताका, मिट्टी, हथियार, सभी शकार के राजिवह, स्ट्रनवर्जित शव. घी. दही. दूप, विविध प्रधार के फल, स्वस्तिक के चिन्ह से युक्त माज्यार, नदी की मँबरे, कौस्तुम मण्णि विविध

प्रकार के वाजानों के मुखदायी दान्द, जो गम्भीर खौर मनोहारी हों, गान्धार, पड्ज, जरपम के स्वर जो अग्रंसनीय हैं गुमदायक माने गये हैं। हे द्विज ! वालू के काणों से युक्त यदि रुखी वागु सामने से वह रही हो अग्रंस श्राम अपने प्रवास अपने से वह रही हो तो वह भयकारी है। इसी प्रकार अनुकूल दिशा में वहनेवाली मृद्र, शीतल, मंद एवं सुगन्धित वागु सुख देनेवाली होती है। एवं मांस खानेवाले रुखे स्वर में बोलनेवाले जीव भी जो देखने में मद्र मालूम पड़े सुखदायी होते हैं। श्राप्त सध्य जलमुक्त मेघों के दर्शन भी शुभदायी माने गए हैं, जो हाथियों के समान गम्भीर राज्द कर रहे हों। पीक्षे से चनकनेवाली मिजली का प्रकार एवं इन्द्रपन्त भी यात्राकाल में प्रश्तसीय है। यात्रा में सूर्य एवं चन्द्रमा के मग्रंख यदि दिलाई पड़ें तो अग्रुम की स्वना समकती चाहिये। अनुकूल दिशा में उदित हुए महों को शुम-सूचक बहा गया है, विशेषकर बृहस्पति का उदय । हे धर्मज ! इसी प्रकार यात्राकाल में श्रास्तिकता, अग्रा के भाव, पूर्वों के प्रति पूज-भाव के प्रदर्शन, एवं वे मनोभाव, जिनमें अपनी विशेष श्रमिरिक हो, प्रशंसनीय माने गये हैं। सारांश यह कि यात्राकाल में मन का सन्तीप हो विजय का लक्त्या है। तुलना में एक ब्रोर सभी प्रकार के शुभ शक्त है और एक श्रोर व्यपने मन का सन्तीप । हे राजन ! वाहनों की उत्सुकता बौर मन में ब्यानन्द का श्रतिक—ये भी शुभ का लाम एवं विजय की वार्ता मान्व करानेवाले हैं। इन उपर्युक्त मांगलिक वस्तुओं का दर्शन श्रयवा इनके नामीं का श्रवण, इन सब को निस्य विजय की स्वता जानना चाहिये। ॥२—१८॥

श्री मास्त्य महापुराया में यात्रा प्रसंग में मजलाध्याय नामक दो सौ तैतालीसवाँ व्यध्याय समाग्र ॥२४३॥

# दो सौ चौवालोसवाँ ऋध्याय

ऋषियों ने कहा — है सूत ! तुम सुक्ते विस्तारपूर्वक शजधर्म का वर्णन छुना चुके, अद्भुत मंगल दायी राकुनों को तथा स्वमों के विषय में भी कुछ बातें बता चुके । अत्र पुनः भगवान् .विद्गु के माहास्य को सुनाइये । किस प्रकार भगवान् ने वायन का स्वरूप धारण कर दानवराज विल को बांधा था और किस प्रकार कमशः धीरे-धीरे भगवान् का वह शरीर बद्दकर तीनों ज़ोंकों में ज्याप्त हो गया था ११॥१ −२॥

स्त ने कहा — हे मुनिगण ! इसी बृतांन्त को प्राचीननाल में कुरुत्तेत्र के वामनायतन में अर्जु न ने उस समय तपस्वी ग्रीनिक जी से पूछा था जिस समय द्रीपदी के साथ सहवास नियम का उलंघन कर उन्होंने प्रुधिस्टिर के प्रति पापाचरण किया या और पाप की ग्रान्ति के लिए तीर्थयात्रा की थी । उस समय धर्मस्तेत्र कुरुत्तेत्र के वामनायतन में अवस्थित अर्जु न ने वामन सगवान की देखकर इस स्कार पूछा था। ॥२-॥॥

व्यर्जुत ने कहा -हे अटिष l किस शयोजन से इन भगवान् की इस वामनाइन्ति मिर्ति में पूजा की जाती है ग्रीर प्रचीन काल में वाराह रूपधारी मगवान की पूजा किस कारख से हुई थी श्रीर किस लिए यह त्तेत्र वामन भगरानु का पिय दोत्र हुआ है ? ॥६॥

री।नक्ष ने कहा—हे कुरुनन्दन ! भगवान् वामन एव वाराह के माहास्य की सत्तेष में फिर तुमसे वतला रहा हूं, सुनो । प्राचीन काल में दानकों द्वारा देवताओं के पराजित हो जाने पर तथा इन्द्र के अपने पर से निर्वासित कर दिये जाने पर देवताओं भी माता अदिति ने अपने पुत्रों की पुनः उन्निति के विषय में चिन्ता की । और यही सोचकर उसने अतिपोर तपस्या की । हे राजन् ! पुरु सहस्र वर्षों तक उसने इसी के लिए घोर तपस्या की ।इन्द्रियों को स्ववस कर वायु पान करती हुई अदिति ने देखों द्वारा निस्कासित तथा अपनानित अपने पुत्रों को देखकर यह सोचा कि पुक्त सुनन्द को जीउन व्यर्थ है । इस प्रकार की ग्लानि से युक्त होकर उसने भगवान् की वन्दना की । और परमार्थ की चिन्ता करती हुई शिय वायि।यों से उनकी वन्दना की और देवाधिदेव सर्वान्तरयामी भगवान् हुपीकेश को नमस्कार कर इस प्रकार कहा । ॥७—११॥

श्रदिति ने कड़ा-सभी प्रकार की श्रापित्यों के विनाश करनेवाले, कन्लधारी परमकल्याण को भी कल्यागादायक हरि को हमारा नमस्कार है। ज्ञादिकर्ला, कमलनेत्र, पदानाम, ब्रह्म के उत्पत्ति स्थान, स्वयम्म, शल, लङ्ग को भारण करने मले हिर को हमारा नगरकार है। श्री के स्नामी, परम उप-कारक. चक्र धारण करनेवाले भगवान को हम नमस्कार करती हैं। हे भगवन् ! तुम सुवर्णरेता हो, श्रारम-ज्ञानी हो, परम विज्ञानमध हो, योग द्वारा चिन्तन करने योग्य हो, आस्मयोगी हो, निर्मु स हो, अविशेष हो. हरि हो. त्रक्षरूपी हो, तुम्हें हम नमस्कार करती हैं। जिसमें समस्त जगत् स्थित है, जगत् जिसे नहीं देल सकता. जो व्यतिस्थूल तथा परम सूक्ष्म है, जो राल धारण करनेवाला है – ऐसे दुग्हें हम नमस्त्रार फरती हैं। जिस परमझ को सभी मनुष्य समस्त चराचर सखर की देखते हुए भी नहीं देख पाते, हृदय में स्थित रहकर भी जो जगत् की दृष्टिपथ में महीं श्राता, जिसमें इस समस्त चराचर जगत् का श्रवसान होता है, जिसका यह समस्त जगत् है, उस समस्त जगत् के आधार रूप भगवान तुमको हमारा नमस्कार है। जो सभी प्रजापतियों में त्राध्यायय है, सभी प्रमुखों का भी प्रमु है, जगत् में सब से परे हे, सभी देवताओं का स्नामी है, उस आदि उर्चा कृष्ण को हम नर्मकार करती हैं । वो प्रवृत्ति एवं निवृत्ति विषयों में मनुष्यों से अपने-अपने कर्मे द्वारा उपासित होता है, उस स्वर्ग अपवर्ग के प्रदाता गदाधर भगवान् को हमारा नमस्कार है। जो मनुष्यों द्वारा मन से भी चिन्तित होने पर शीघ्र ही पापों को दूर करनेव ला है, उस ब्यादिक्ष जी विराद परत्रक्ष विप्ता की हमारा नमस्कार स्वीकार हो । जिस देवाधिरेव अविनाशी परत्रक्ष को जानकर पाणी पुन: जन्म मरुए। के सक्छ को नहीं शाप्त करता उसे हम नमस्कार करती हैं। जो परम यज्ञकर्चा ऋषियों द्वारा यज्ञ नामधारी होकर पूजित होता है, उस यज्ञपुरुष परमत्रमु विष्णु को हमारा नमस्कार है । सभी वेदों के जाननेवाले जिसे वेदों में विद्वानों का शिरोमणि मान कर यत्रोगान करते हैं, उस वेदों द्वारा जानने योग्य विजयरील विप्तु को हमारा नमस्कार है । जिससे इस चराचर जगत् की उत्पत्ति हुई हे तथा जिसमें इस जगत् का श्रवसान होता है उस विश्वाधार वेर्ब्ने की मर्यादा के रक्षक महात्मा विष्णु को हमारा नमस्कार है। ब्रह्मा से लेइर छोटे तृण तक को बनाकर जिसने इस चराचर निस्तिल जगत् का विस्तार किया है उस

उपेन्द्र (इन्द्र के छोटे. भाई) को इस मायाजाल से उबरने के लिए मैं नमस्कार करती हूँ। जो वमु जल स्वन्द्रव हो कर सभी जानत् का भरण पोवण करता है, उस विद्य स्वन्द्रव, विश्व के स्वानी श्रादि प्रजायति विद्णु को हमारा नमस्कार है। जिस भगवान् की मनुष्य विशुद्ध मन, ववन एवं कर्म से श्राराधना कर सभी श्रविधारों के सबुद्र को पार करता है उस उपेन्द्र को हमारा नमस्कार है। जो सभी चराचर जीवों में विद्यमान होकर विवाद, सन्तोष, रोष, श्रादि भावों से सभी को नचाता है उस उपेन्द्र को हमारा नमस्कार है। मीह रात्रि में उदयन श्रवहर रूप पूर्वमान श्रंपकार का जो सूर्य रूप होकर विनाश करता है उस उपेन्द्र को हमारा नमस्कार है। किप श्रादि महर्षियों में श्रवस्थित होकर जो भगवान् श्रपने जान-दान द्वारा श्रज्ञानान्धकार को दूर करता है उस उपेन्द्र को हमारा नमस्कार है। जिस परव्रद्ध के नेत्र स्वरूप चृन्द्रमा तथा सूर्य संसार के श्रुमाशुभ कर्मी की बरावर देखते रहते हैं उस उपेन्द्र को हमारा नमस्कार है। जिस सर्वेश्वर के लिए मैन इन उपर्युक्त सभी विरोपणों को सत्य ही वर्णन किया है, भिष्या नहीं, उस श्रजन्मा समस्त जगद के कर्चा को हमारा नमस्कार है। है देव जनविन । यदि मैंने ये वार्ते तुन्हारे लिए सत्य रूप में कही हैं तो उस सत्य से मेरे सभी मनीरथ पूर्ण हों। ॥१२-३।॥

होनिक ने फहा-—श्रविति द्वारा इस प्रकार स्तुति किये जाने पर भगवान वासुदेव, जो सभी चरा चर जीवों के दर्शन-पथ में नहीं श्रासे उस समय दिखाई पढ़े श्रीर उससे इस प्रकार वोले । ॥३५॥

श्री भगवान् ने कहा --श्रविति ! तुम जिन मनोर्शों की सुम्मते श्रमिजाश करती हो, हे धर्मजे ! उन सभी को तुम मेरी कृपा से शास करोगी, इसमें सन्देह नहीं ! हे महाभाग्यशालिनी ! तुम्हारे हृद्य में सुम्मते जिस यरदान को भाँगने की इच्छा है उसे तुम शोश ही माँगकर श्रपनी इच्छिद्धिं करी ! < तुम्हारा निश्चय ही कृष्याण होगा । मेरा दर्शन कभी विकल नहीं होता । ॥३६-३७॥ •

अदिति ने कहा — भक्तवत्सल देंग ! यदि सुप मेरी मक्ति से पसन्न हो तो नेरा पुत्र इन्द्र फिर से तीनों लोकों का स्वामी बने । महान् राच्सों द्वारा छीना गया उसका राज्य तथा उसके यज्ञमाग सुम्हारे जैसे बरदानी के प्रसन्न हो जाने पर मेरा पुत्र पुतः शास्त करे । हे केरात्र । द्वीना हुया मेरे पुत्र का राज्य मुम्ते उतना कष्ट नहीं दे रहा है जितना सीतेले पुत्रों द्वारा मेरे पुत्रों का छीना गया अधिकार मेरे हुद्य में जुम रहा है । ॥३८-४०॥

श्री भगवान् ने कहा — हे देवि ! मैं तुम्हारे मन की बार्ते पूरी करूँगा और करस्य के बीर्य सयोग से मैं अपने अग्र द्वारा गर्भ से उत्पन्न होऊँगा और तुम्हारे गर्भ द्वारा उत्पन्न होकर देवताओं के जितने भी शत्रुगण हैं उन सभी को विनष्ट करूँगा, हे नन्दिनि ! तुम सन्तोष धारण करो ! ॥११--१२॥

श्रदिति ने कहा — देवाधिदेव ! समस्त जगत के कर्चा! केशव! मेरे उपर रूपा करो। में तुम्हें गर्म में धारण करने में अपने को समर्थ नहीं पा रही हूँ, जिस तुम्हारे रारीर में यह समस्त चराचर जगत् प्रतिप्टित है, जो तुम स्वयं विश्वस्वरूप हो, उस श्रतिहुँ धर तुमको में अपने उदर में धारण करने में सर्वया श्रसमर्थ हूँ। ॥ १३ – ४४॥ श्री भगवान् ने कहा — हे महाभाग्यरालिगी ! तुम सच कह रही हो, सच बात है कि मुम्में समस्त चराचर जगत् की स्थिति है, मेरा भार वहन करने में इन्द्र समेत सभी देवगण भी समर्थ नहीं हो सकते । किन्तु में तो सभी लोकों को, देवता, राह्मम एव मनुष्यों को — सभी चर श्रचर जीव एव करवप समेत तुमको — सबको बहन कर सकता हूं, यतः तुम्हें विकल नहीं होना चाहिये । गर्भ में मेरे अवस्थित होने पर तुम्हें किसी प्रकार की म्लानि या सेद नहीं होगा, हे दाद्मायिए ! तुम्होरे लिये मेरी वह प्रसन्नता सुलभ हे जो दूसरों के लिए श्रात दुलि है । मेरे गर्भकाल में तुम्हारे पुत्रों से जो शत्रुता करेगा, उसके भी तेजोवलं को में विनष्ट कर दूँगा, तुम किसी प्रकार का दुःस मत करों । ॥४५-४८॥

शीनक ने फद्रा—भगवान् ऐसा कहने के बाद तुरत वहीं पर अन्तिहीत होगये। हे कुरतका ! देवनाओं दी माता अदिति भी थोड़े दिनों बाद गर्भवती हुई । भगवान् कृष्ण ( विष्णु) के गर्भिध्यत होने पर सारी पृथ्नी चलायमान होगई, बड़े-पड़े पर्वन कॉपने लगे, सभी समुद्र विज्ञुञ्य हो उठे। हे बमुभाविष ! जिवर-जिवर से होकृर अदिति जाती थीं तथा अपने मनोहर पेरों को पृथ्वी पर रखती थीं उघर-उघर मार के कारण पृथ्वी विनन्न हो जाती थी। मधुसदन भगवान विष्णु के गर्भस्य होने पर सभी दैत्यों के तैज निवश्च मन्द हो गये जैसा कि परमेण्डी मगवान् ने स्वय अदिति से कहा था। ॥४ ८ –५ २॥

श्री मास्त्य महापुराख में वामन प्रादुर्भाव नामक दोसी चीवालीसवाँ श्रध्याय समास । ॥२४४॥

### दो सौ पैंतालीसवाँ अध्याय

शीनक ने कहा—देखों के निस्तेज हो जाने पर बलि ने उन्हें इस प्रकार तेजोहीन देखकर प्रपने पितांगड शहाद से पूछा । ॥१॥

पित ने कहा—हे तात ! नया ऐसी बात है कि सभी दैस्य गए श्राम से जल हुए की आँति निस्तेज से होगये हैं, श्रीर क्या ऐसा कारण है कि ये इतने शीघ्र ही ब्रबार्यट से मारे हुए की भौति दिखाई पड़ने लगे हैं। यह दैस्यों के कपर कोई घरिष्ट तो नहीं खा गया है ? अथरा दैरियों द्वारा कोई छत्या तो इन पर विनाश के लिए नहीं छोड़ी गई है, जो आकर पढ़ी है, जिससे सभी तेजोहीन होगये हैं। ॥२—३॥

द्यीनक ने कहा —हे राजन् ! तब इस प्रकार बलि के पूछने पर धैर्यवान् देखाधिपति प्रह्वाद ने

बड़ी देर तक ध्यान कर के श्रमुरनायक बलि से पूदा । ॥४॥

प्रहाद ने यहा—वानवपति बिल । इस समय सभी पर्वत हिलने लगे हैं, मूमि भी श्रपनी स्वामानिक स्तमता छोड़ रही है, समस्त समुद्र नितृज्य हो रहे हैं, देख तथा दानन गण तेनोहीन हो गमें हैं, प्रहम्म जिस प्रकार पहले सूर्य का अनुगमन करते थे उस प्रभार उदित होने पर भी श्रमुग्गमन नहीं कर रहे हैं। इन कारणों से श्रमुग्गमन नहीं कर रहे हैं। इन कारणों से श्रमुग्गमन नहीं कर रहे हैं। इन कारणों से श्रमुग्गमन नहीं कर रहे हैं।

ेहोने वाली है । हे महाबाहुवाले । यह महान् कारण दिखाई पड़ रहा है । हे देवतात्रों के शत्रु !इसे तुम तुच्छ कारण मत समभते । ॥४-७॥

शौनक ने प्रहा—दानवराज बिल से इस प्रकार की वार्त कर खातुंग के बीच में महाराग पहाद ने, जो भगवान के पराभक्त थे, मन से हरि का जिन्तन किया और योगभल से ध्यान करके उन्होंने भगवान जनाईन का अन्यपण किया कि वे इस सभय कहाँ है १ ध्यान करने पर प्रहाद ने अदिति के उदर में वामन रूप में विराजमान उन खादि पजापित भगवान विष्णु को देखा, जिनके अन्दर सातों लोक विराजमान थे । उस समय प्रहाद ने भगवान के अन्दर आठों वसु, म्यारहां रुद्र,दोनों अदिवनीकुनार, उनवास मृद्रत राण्, साध्य देव गण्, विरवेदेव गण्, आदित्य गण्, मन्धव गण, उरागण, राज्यस समृद्र, अपने पुत्र विरोचन, असुरह्वामी बिल, जम्म, कुनम्म, नरक, वाण तथा अन्यान्य असुरपति, ह्वयं अपने आप, सारी प्रध्यो, विशाल आकार, वायु, जल, अगिन, सभी समुद्र गण, कृत्व, निदर्ग, सरीवर, पशु, सृग गण, पित्व गण, संसार के सभी मनुष्य, सर्गादि रेंगनवाले सभी जीव, सभी लोकों की सृष्टि करनेवाले भगवान ब्रह्म, शिवजो, सभी प्रहों, नज्जों नागों, एवं दक्त आदि सभी प्रवापतियों को अति विस्तय से ज्यानुल होकर देखा। और तब ज्ञण भर बाद पुत्त स्वस्थ होकर अपने पुत्र विरोचन के पुत्र विल से कहा।। ८-१९॥

ं प्रह्लाद ने कहा—हे बरस ! मैं उस कारण को भली भाँति जान चुका जिस लिए श्राप लोगों के तेज की हानि हुई है, उसे विस्तारपूर्वक सुनो । देनाधिदेव ! सभी जगत् के उत्पन्न करनेवाले, सृष्टि के आदिकर्चा, विश्व भर में जिनसे पूर्व कोई नहीं था, जो एक मात्र सब से प्रथम हैं, ऐसे पूज्य बरंदायक भगवान विद्या पर से भी परम (परात्पर), प्रमाणों के भी प्रमाण, सातों लोकों के गुरु के भी गुरु हैं । प्रभु के भी प्रभु हैं, पर से भी परे हैं, अनादि हैं, अमध्य हैं, अनन्त हैं । वे भगवान अपने श्रंश द्वारा इस त्रे लोक्य को सनाथ करने के लिए अदिति के गर्म से उत्पन्न हो रहे हैं. । हे दैस्वपति ! जिनके स्वरूप को मग वान रुद्र, पद्भयोनि ब्रह्मा, इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा, मरीचि प्रभृति महर्षिगरण भी नहीं जान पाते वे भगवान् वासु-देव अपनी कला से उरपज हो रहे हैं । जिन भगवान् ने पूर्व काल में अपनी एक कला द्वारा नृतिह रूप में श्रवतीए होकर मेरे पिता का वध किया था तथा जो सभी योगिराजों के मन में निवास करनेवाले हैं वे ही भगवान् वासुरेव अपनी करा। से अवतीर्ण हो रहे हैं । वेदों के जाननेवाले विद्वान् लोग जिन अवय भगवान को भली माँति जानकर प्रवेश करते हैं तथा सभी पार्पो से निर्मुक्त होकर प्रवेश करके पुनः इस मृत्युलोक में जन्म नहीं घारण करते उन भगवान् वासुदेव को में नित्य प्रणाम करता हूं । जिन भगवान् वासुदेव से सभी जीव गण समुद्र से लहरों की भाँति निरन्तर उत्पन्न होते हैं श्रीर प्रलय काल में पुनः -उसी में सन्निविष्ट हो जाते हैं, उन श्रचिन्स्य महिमाशाली को हमारा नमस्कार है । जिस परम पुरुप के स्वरूप की, बल की, प्रभाव की एवं भाव की शिव तथा ब्रह्मा आदि देवगए। भी नहीं समभ्त पाते उन भगवान् वासुदेव को मैं सर्वदा नगर्रकार करता हूँ । जिन भगवान् वासुदेव ने मनुष्यों को स्वरूप देखने के लिए नेत्र, स्पर्श के लिए चमड़ा, स्सास्वादन के लिए जिह्ना, अब्द सुनने के लिये कान तथा सुगन्ध प्रहरा

फरने के लिए नासिका दी है, उन्हें हमारात्मास्तार है। जिसने अपने एक दांत के अप्र मान से इस अनन्व प्रयो नगरन का उद्वार किया है, जो इन सभी पर्वनों को धारण करता है, जिसमें यह समस्व चराचर जगत अपन नरता है उस सर्धप्रथम मगवान विद्मुए को हमारा नमस्तार है। जो सर्वेश्वर अन्तयत्मा नासिका, नेत्र एव दान आदि इन्द्रियों से नहीं जाना जा सकता, केतल मन द्वारा जिसे प्रह्मण किया जा सकता है, उस प्रथम परमारमा विद्मुए के सम्मुख हम विनत हैं। अपने अग्र मात्र से अवतीर्ण होंकर जिसन गर्मस्थ होते हुए भी वहे-वहे दैत्यों के तेजों दा हरण कर लिया, जो समस्त भव भयरूप इन्त के लिए दुउर रूप है उस अनन्त परमात्मा को नमस्कार करता हं। हे महाद्वरेन्द्र ! वह महान प्रात्मा समस्त जात् का उत्पिक की मगवान विद्मुण अपने सोलह अगों से देवताओं की माता अदिति के उद्दर में प्रविष्ट हुआ है, उसी ने अपने तेज से तुम लोगों के शरीर को निस्तेज कर दिया है। ॥१६—२६॥

निल ने महा- है तात । यह हरि नामक कोन-सा देखा है ? जिमसे हम लोगों की इतनी विपत्ति आ गई है। मेरे पास तो उस वासुदेव से भी अधिक बनवान सेकड़ों देखा हैं। विप्रविधि, गिनि गृद्ध, अप गृद्द्द, अप गृद्ध, अप गृद्द, अप गृद्ध, अप गृद्ध, अप गृद्ध, अप गृद्ध, अप गृद्ध, अप गृद्ध, अप

द्यानक ने एहा-देखपु गव प्रहाद अपने पीत्र भी दर्पो कि मुनइर भगवान की निन्दा

करनेवाले उस विल को 'धिकार है, धिकार है' ऐसा कहने लगा । ॥३४॥

प्रहाद में रहा— मुक्ते माल्म हो रहा है कि ये सभी देत्य तथा दानव गण विनास के सुल में जाने वाले हैं क्योंकि जिनको तुम जेम श्राविकी पव दुई हि राम मिला है । देवाधिदेव, महान तेमस्वी एव अग्यदाली श्रावन्मा वासुदेव भगवान को तुम्क जेमे पापक्रमें को लोइकर भला ऐसा कोन कह सकता है। तुमने इन जितने देखों तथा दानमें के नाम उपर गिनाये हैं, में सभी मिलकर, नक्षा के समत सभी देवगण, स्थानर जगन सभी जगत, तुम, में, पर्वत, बृह्व, निर्दाय श्रीर सभी नरें के समेत यह सारा सभार, सभी समुद्र, द्वीप एव सभी लोक—चे सन भगवान कराव ही समतना नहीं कुर सरन। जिम जगन व्यापी श्रावि वन्दनीमें का भी वन्दनीन परमारना हा यह समरन चरावर जगन केन एक श्राव है, उनके नरें में भना दीन ऐसा है जो तुरहारी तरह बातें करेगा। तुम्क जैन श्रीर केमें विना मेनन होते हैं। तुम्ह श्रीर सभी श्रीवेक श्रीर विना उत्पन होता है। तुमक श्रीन देव विन्तु मनामत् को न मानन माले के सिमा ऐसी श्रीवेक श्रीर विना उत्पन होता है। तुमक श्रीर देविन सुमार में एक प्रोपी के पिन उत्पन हुया, निमक तुमक जैना देविन हुया। समार में एक प्रोपी के सन्दर्श को नष्ट करन नती समान हुया। समार में एक प्रोपी केम प्रमानित क्यों न होते । इन महान श्रीरना प्राप्त का स्वर्ग सिमार में हमारी भीत स्वर्ग स्वर्ग होता समार में हमार से प्रमासन हमार स्वर्ग समार में हमारी भीत समार में हमारी भीत त्राप्त होता। समार में स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग समार में हमारी भीत समार में हमार से स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग समार में हमार से समार में स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग समार में हमार से स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग समार में हमार से समार में स्वर्ग स्वर्ग समार में स्वर्ग समार में स्वर्ग समार में स्वर्ग समार में समार समार में समार में समार में

देख ! इस वात को सरा संसार जानता है किन्तु तुम श्रकेले नहीं जानते । मेरे इतने प्राणों से भी प्रिय भगवान कृष्ण की जानते हुए भी जो तुम निन्दा कर रहे हो सो मेरा सम्मान नहीं कर रहे हो ! है विल । तुम्हारा पूज्य विरोचन है और में उसका भी पूज्य हूँ, श्रीर मेरे भी क्या समस्त संसार के पूज्य भगवान विष्णु हैं । इस कारण जो तुम श्रपने पूज्य के पूज्य मेरे भी गुरु की निन्दा कर रहे हो सो श्रवश्य ही शीम दुम इस पेश्वर्य के पद से नीचे गिरोगे । हे विल ! मेरे सर्वस्व, जगन के स्वाणी, भगवान वासुदेव में हमारी प्रिति श्रवस्त्र्यण बनी रहे, इसमें में तुम से अपमानित ही रहेंगा तो कोई हानि नहीं है । तीनों लोकों के गुरु भगवान की महिमा को जो तुमने नहीं जाना श्रीर इस प्रकार का जनका श्रपनान किया है इसीलिए में तुम्हें श्राप दे रहा हूँ । हे श्रवस्त्र को निन्दा करनेवालो ! जिस प्रकार श्रिर काट लेने से मुम्ते दुःल होता उसी प्रकार तुम्हारी इस कठोर एवं गम्भीर वाणी से मुम्ते दुःल हुआ है, श्रतः तू श्रपने राज्य से श्रप्ट हो जा श्रीर तुम्हारा प्रवत्त हो जाय । जिस प्रकार यह निरुष्य है कि इस ससार सागर में भगवान कृष्ण को श्रोडकृर कोई श्रम्य शरास्त्राह्य नहीं है उसी प्रकार शीघ तुमको में राज्य पर से च्युत हुआ देलूँ। ॥३५-५०।

'शौनक ने कहा—दैरवपति बलि ने खपने पिताबह शहाद की पैसी शाप की अपिय वार्ते सनकर बारग्बार प्रणाम करते हुए उन्हें प्रसन्न किया । ॥५१॥

पित ने कहा—हे तात ! ग्रम्भं अज्ञान से मोहित के उत्पर तुम क्रपा करो, कोष मत करो । वल के गर्व से उन्मत होकर मैंने वैसी व्योक्ति तुम को सुनाई है । हे दैस्यग्रंष्ठ ! श्रज्ञान पर्व मोह से मेरी सारी बुद्धि चौपट हो गई है, मैं बड़ा पापकर्मा हूँ। श्रतः ग्रम्भ जैसे दुराचारी को जो आप ने यह शाप दिया है सो श्रच्छा ही किया है । हे तात! में राज्य से च्युत हो जाऊँगा, मेरी सारी सम्पत्ति विनन्द हो जायगी—इन वार्तों से मैं तिनिक भी दुःखी नहीं हूँ किन्तु सुभ्मे इस बात से श्रप्यिक दुःख है कि मैंने श्रापं के साथ श्रविनयपूर्ण व्यवहार किया है । तीनों लोकों पर साम्राज्य हो जाना, पव श्राति ऐरवर्यमान हो जाना—ये दोनों वार्ते इस पृथ्वी तल पर उतनी दुर्लभ नहीं हैं, जिननी श्राप जैसे परम मागवत् गुरुवनों की प्रीति दुर्लभ है । हे दैरवों के पालक ! यह समभ्म कर कि मैं श्रापकी कोधपूर्ण हिन्द से श्रांत दुःखी हूँ श्राप से नहीं, श्राप मेरे उत्पर प्रसन्न हो जावें, कीप न करें ।॥२५-२६॥

प्रह्वाद् ने कहा — 'है बस्स ! आत कोप के कारण में मोहित हो गया, जिससे श्रमिमृत होकर मेंने तुम्हें जाप दे दिया श्रीर अज्ञान ने मेरी विवेकशक्ति का विच्छल हरण कर लिया । हे महाश्रमुर ! यदि अज्ञान के कारण मेरी विवेकशक्ति नष्ट न हुई होती तो सर्वान्तर्थामी मगवान् विष्णु को जानता हुत्रा भी में ग्राप देने को क्यों उधत होता । हे श्रमुरपु गवा। यह जो शाप मैंने तुम्हें दिया है, यह तो श्रमुरप ही पटित होगा श्रतः इसके लिए तुम विषाद मत करो । श्राज से तुम्हारी मिक्क देवेश अच्युत मगवान् में होगी श्रीर वही तुम्हारी रह्मा करनेवाला होगा। हे वीर ! इस शाप के पटित होने पर जब तुम मेरा स्नरण करोंगे, तब में वैसा प्रयत्न करूँ गा जिससे तुम्हारा फल्याण हो। ए ऐसी बार्ते कह कर गहा मितान् प्रह्वाद चुप हो गया। इसी श्रमसर पर श्रदिति के गर्भ से मगवान् गोविन्द वामन स्वरूप में मृतल पर श्रमतीर्य हुए।

उन सभी देवताओं के स्वामी जगवाय विद्यु के श्रवतिस्त होने पर मभी देवगण दुन्त से विद्युक्त हो गए। विशेषकर देवमाता श्रदिति को बड़ी प्रसन्नता हुई, सुल-स्पर्यकारी वाय बहने लगी, श्राक्षाय पूनिरहिन हो गया, सभी जीवों की पर्म में श्रानिश्चि हो गई, मनुष्यों और राज्ञसों के मन में भी तिनक विद्वलता नहीं हुई, ताल्पर्य यह कि पृथ्वी, श्राक्षाय और सम्म इन तीनों लोकों के जीवों में तिनक भी उद्देग नहीं हुआ। हे राजन्! भगवान् के त्यंत्र होते ही लोकपिताबह श्राम ने जातसंस्कार श्रादि कराकर उनका दर्शन किया और सभी ऋष्यियों के सुनते हुए देवाधिदेव मगवान् की स्तुति की । ॥५७-६६॥

ब्रह्मा ने कहा—हे सब के व्यादि में होनेवाले ! परमासनम् ! तुग्हारी जय हो । हे व्याजय ! सब की व्यात्मा में विचरण करनेवाले ! जन्म एव बृद्धता के कप्नों से विमुक्त भगवन् ! तुम्हारी जब हो । तुम यनन्त हो, कभी नाश को प्राप्त होनेवालें नहीं हो । हे यजित ! समेव ! सन्यक्त स्थितिवाले ! परमारमन् ! तुम्हारी जय हो, जय हो । तुम परमार्थ के प्रयोजन के सर्वेज हो, ज्ञान द्वारा जानने योग्य हो, स्थ्य अपनी महिमा से प्रकट होनेवाले हो । हे सम्पूर्ण जगत् के साही ! जगत् के कर्जा, जगत् के गुरु ! इस जगन् के विनाशक देव ! तुम्ही इसको बनानेवाले तथा पालनेवाले हो, तुम्हारी जय हो, जय हो । मोल की इच्छा रखनेवालों को तुम्हारा पता नहीं लगता । तुम्हीं शेष हो, अशेष हो, असित प्राणियों के हृदय में स्थित हो, तुम जगन के श्रादि हो, मंध्य हो, श्रन्त हो ! सर्वज्ञाननिये ! तुम्हारी क्य हो, जय हो । मोन्हार्थी जन तुम्हारा पता नहीं, पाते, तुम स्वय दृष्ट हो, ईरवर हो, योगी जनीं को मुक्ति देनेवाले हो, दम आदि गुणों से निमृपित हो, तुम्हारी जर हो, जर हो । तुम जगत में सब से स्यूत हो, सब से सूक्ष्म हो, टुर्डेंग हो, जगन्मय हो, इन्द्रियबान् हो, अतीन्द्रिय हो, तुम्हारी जय हो, जय हो । तुम अपनी योगनाया में सर्ददा स्थित रहनेवाले हो, शेषनाम के फण पर रायन करनेवाले हो, श्राव्यय हो, एक दांत के व्यवभाग से अमुन्यरा का उद्धार करनेयाँने हो, तुम्हारी अब हो, अब हो । तुम नृति ह हो, हिरययक्रियु के वक्तथल का विदारण करनेवाले हो । है विश्वालय । इस समय भी सुम्हारी जय हो । हे बामत ! तुम्हारी जय हो । हे केंग्रन ! तुम्हारी जय हो । तुम श्रापनी ही माया से बने हुए श्रावरण से बिपे रहते हो । हे जगन्मूर्ते, जनार्दन, श्रविन्त्य, श्रनेक स्वरूप धारण करनेवाले, प्रयोग तुग्हारी जब हो. जब हो । हे हरे ! तुम सभी प्रकृति के विकारों से युक्त हो, तुम्हारी वृद्धि हो, तुम्हा जैमे परमात्मा में ही इस जगत के धर्म नी मर्यादा मर्योदित हुई है। हे हरे ! न में, न भगवान् शंकर, न त्रहा जी, न इन्द्रादि देवनाए, न सनकादि मुनिगण, न योगी जन-श्रायीत छोई भी लुग्हारी महिमा को यथार्थतया जानन ने समर्थ नहीं हैं । हे जगत्रते ! हे सर्वेश ! जगत् में तुम्हारी माया रूपी बाज से लिपया हुआ कीन प्राणी विना तुम्हारी इपा के हुए तुमाड़ी जानने में समर्थ हो सकता है । हे देव ! प्रसन्ता से १६५त मुतवाले । भगवन् ! जिस व्यक्ति ने तुम्हारी मही भौति सेवा कर ली है वहीं तुम्हें जानता है, ऋन्य लोग भला तुम्हें क्या वार्नेगे | हे विश्वासम् | दीर्घनेत्रोंवाले | वामव भगवम् | कृताश्वाश्वाश्वा देवात । रम किन्त की व्यवति के लिए तुम्हारी जय हो । ॥६७---८०॥

शीनक ने कहा —हे राजन् ! इस प्रकार त्रक्षा के स्तुति करने पर वामन स्वरूपवारी भगवान् हुपीकेश ने हँसकर कमलयोनि ब्रह्मा जी से भावों से युक्त यह गम्भीर वाणी कही। 'हे ब्रह्मन् ! प्राचीनकाल में इन्द्रादि देवताओं के साथ करवप ने तथा आपने मेरी स्तुति की थी उसी सनय मेंने आप लोगों से यह प्रतिज्ञा की थी कि यह त्रिभुवन इन्द्र का होगा, फिर ग्रविति ने भी मेरी तपस्या की थी ग्रीर उससे भी मैंने यह प्रतिज्ञाकी थी कि शत्रुश्रों को बिनष्ट करके मैं इन्द्रको यह त्रैलोक्य समर्पित करूँ गा। सी मैं अपने उस वनने का पालन करने के लिए ऐसा उपाय कहाँगा जिससे सहस्राल इन्द्र जगत् के पुनः श्रिधिपति बर्नेगे, में यह च्याप लोगों से सत्य बात कह रहा हूँ । भगवान् के ऐसा कहने के उपरान्त ब्रह्मा ने उन्हें कृष्णा मृग का चर्म दिया, भगवान् बृहस्पति ने उन्हें यज्ञोपबीत दिया । ब्रह्मा के पुत्र महर्षि मरीचि ने पलारा दराह, विसप्ट ने कमराहलु, श्रांगिरा ने कुरासन तथा वेद, पुलह ने श्रास्तरून तथा पुलस्त्य ने रयेत वस्त्र कि जोड़े समर्पित किये । फिर प्रण्य 'ऊँकार' के स्वरों से विभूपित वेदों ने भगवान की स्तृति की ब्यीर उसी समय सांख्य-योग व्यादि बहीं शास्त्रों नेंेगी भगवान, की स्तुनि की । हे राजन् ! इस प्रकार वामन स्वरूप थारी भगवान ने जटा, दएड, अत्र, कमएडलु से निभूषित एवं समस्त देवताओं के तेज से सम्पन्न हो वित्त के यह भूमि की और प्रस्थान किया । उस समय उहाँ-जहाँ पृथ्वीवल पर वामन ने अपने चरगों को रखा बहाँ-वहाँ श्रिति पीड़ित होने के कारण पृथ्वी में दरारें पड़ गईं। इस प्रकार धीरे-धीरे मृद गति से चलते हुए भगवान् वामन ने उस समय अपनी गति से सभी पर्वतों, समुद्रों तथा द्वीपों समेत समस्त पृथ्वी को चलायमान कर दिया । ॥८१-६०॥

श्री मात्स्य महापुरास् में वामन शदुर्भाव प्रसंग में वामन जन्म नामक दो सी पैंतानीसयाँ घ्राध्याय समासा।२ ४५॥

## दो सो छियालीसवाँ ऋध्याय

श्रीनक ने कहा— भगवान वागन के चलने पर पर्वें एवं वर्गो समेत समक्ष प्रथ्वी को विद्युज्य होते देख बिल ने क्षां जोड़कर विद्युद्धारमा शुक्राचार्य से पृक्षा— 'आचार्य ! किस कारख से तमुद्रां, पवें प्रयं वर्गों समेत यह प्रथ्वी विद्युज्य हो रही हैं, और असुरों के यह भागों को अभिन अहण नहीं कर रही हैं। विल के ऐसा पृक्षों पर वेदसानियों में अच्छ महाबुद्धिमान् शुक्राचार्य ने बड़ी देर तक घ्यान करने के बाद दैत्या घिपति प्रह्वाद से कहा— 'कश्यप के घर जगत-के उत्पिक्तर्य समातन जगहाला विद्यु भगवान् वामन के रूप में अवतीर्य हुए हैं, है दानवपति ! वे भगवान चुन्हारे यह में सम्मितित होने के लिए आ रहे हैं उन्हीं के वेरेंगे के भार के कारण पृथ्वी विद्युच्य होकर हिल रही है, पर्वंत क्षेंप रहे हैं, सभी समुद्र चुन्ध हो रहे हैं। इन सभी बोवों के स्वामी परमारमा को देवता, असुर, गन्धर्व, यहा, राचस और किसरों समेत वह पृथ्वी वहन करने में सम्मित समर्थ नहीं है। हे महान असुर! इन्हीं परमारमा ने इस पृथ्वी को धारण किया है,

जल, श्राम्न, पथन, श्रीर श्रामाश को भी ये ही घारण करनेवाले हैं, सभी मनु श्रादि युग पुरुषों के सन्धा में ही है। जगत् के लिए भगवान कृष्ण की वह धनीमून माया यही है, जो धार्य-धारक भाव से सारे जगत् को पीड़ित करती रहती है। है श्रमुरोचम ! उन्हीं भगवान के सांगेपहब होने के कारण श्रम श्रमुराण यज्ञ में भागों के श्रपिकारी नहीं हैं। यही कारण है कि ये श्राम्म श्रमुरों को दिये हुए भागों को श्रव नहीं महर्ण कर रही हैं।॥१–६॥

पित ने फहा— है त्रसन् ! में अप धन्य हूं, पुरायशन, हो कर प्रभागे बढ़ कर श्रन्य कोई भी पुरुष अब नहीं रहा, जिसके यह में सान्तात यज्ञपति भगवान उपस्थित हो रहे हैं ! जिन प्रच्युन देवाधिदेव परमारमा को योगी जन योगहर्ष्टि द्वारा देखने की लालसा करते हैं वे ही भगवान स्वयमेव हमारे यह में आ रहे हैं ! जिन परमारमा को भागनदान करने ग्रला—होना तथा उद्गाता गान करते हैं उन सभी यज्ञों के स्वामी विष्णु को मेरे सिवा श्रन्य कीन प्राप्त कर सकता है । श्रन्तपत्र हे श्रावार्यचरण ! उन सर्वेहवरेस्वर भगवान कुंच्या के मेरे यह में उपस्थित होने के बाद जो कर्तक्य हों उन्हें तुम्मे नताइये ! ॥१०—१३॥

शुक्त ने कहा—हे अनुस ! वेदों के प्रमाणानुवार यज्ञों में भाग प्राप्त करने के अधि हारी केवल देवगण कहें गये हैं किन्तु तू ने तो दैस्यों तथा दानों को यज्ञ भाग का अधिहारी बनाया है ! ये भगजान सभी सांसारिक जीवों में रिभव रह कर उनकी रियति तथा पालन करते हैं और प्रलयकाल में स्थायन उनकी प्राप्त बना कर आस्त्रतात् कर लेते हें ! हे महाभाग ! वे भगजान विष्णु जो सर्वदा अपनी मर्यादा पर रहने वाले हैं तुम्हारे ही लिये यहाँ उपरियत हो रहे हैं, अत इस बात को भलीभौति जान कर भदिष्य में जो दुख करना हो, उसकी जिन्ता कीजिये । हे दैर्स्यपित ! इसलिये भेरी यह सम्पत्ति है कि धोड़ी-सी यस्तु के लिये भी इन्हें देने की शंतज्ञा न करना; प्रसुत मूठी-मूठी खुशानदी की वालें बनाकर अपना काम बलाना और कहना कि—'है देव ! में हार्ले कुछ भी देने में समर्थ नहीं हूं ।' हे महान् अपूर ! बर्गोंक वे कृष्ण भगवान देवताओं की भलाई और अभिदृद्धि के लिये ही इस कार्य में पृष्ठ हुए हैं । ॥११ - १८॥

बिल ने कहा—हे ज़हन् ! अन्य साधारण यावकों के भी अर्थना करने पर मैंने उन्हें कभी नकाराहमक उत्तर नहीं दिया, यही में समार के पार्पों को दूर करनेवाले परमारमा की यावना को कैसे इनकार कर
सकता हूँ ! बिविध प्रकार के उपवास आदि को कर के लोग जिस अगवान् गोविन्त की आराधना करते हैं वे
आकर मुम्ति जन यावना कर लोगे तो फिर उससे बढ़ कर ससार में अन्य मन कामना क्या रह जायगी ?
जित भगवान् को आप करने के लिए विविध मकार के उपहारों द्वारा पविजना से यहाँ का अनुष्ठान किया
जाता है, वही अगवान् स्थयन आकर मुम्ति पेरी यावना करेंगे ! निरुष्य ही मेरा सब मुकृत
फलीभृत हो गया,मेरी मुक्तिजा सफल हो गई, जो मेरे हाथों से दिये गये दान को स्वयम् अगवान् विवश्

शिर को काटकर दे सकता हूँ । अन्य साधारण याचकों की याचना करने पर मेंने केंगी 'नहीं है' ऐसा नहीं कहा तो भला अब भगवान के उपस्थित होने पर उस अनम्यस्त राज्य को क्यों कर कह सक्ताँगा ? दान देने से श्राने वाली विपत्तियाँ वीर पुरुषों के लिये शोभनीय हैं। जो दान दे देने के वाद किसी पकार की · विपत्ति नहीं लाता यह मंगल न देने वाले के समान ही है अर्थान् उसके देने -श्रीर न देने से कोई विशेष लाभ नहीं । मेरे राज्य में कोई पाणी सुखिवहीन, दरिद्रों, चातुर, ऋशोभन, उद्दिस ऋथवा ऋलंकार तथा पुष्पमाला ऋ।दि से विवर्जित नहीं है प्रत्युत सभी लोग हुन्छ-पुन्छ सुगन्धित द्रश्यों से विभूपित सभी सुसों से समन्वित हैं । हे महाभाग्यशालिन् । में अपने विषय में क्या कहूँ कि सदा सुखरूर्व क रहता हूँ । हे भुगुवंग्र में सिंह । मेरे दान रूपी बीज का ही यह फल है, जो इस प्रकार विशिष्टदान का पात्र (दान देने योग्य व्यक्ति) मुंसी श्रप्त हुआ, स्पष्ट है कि यह सब कुछ मैंने आपही की कृपा से प्राप्त किया है। अतः हे श्चाचार्य ! यह सब जानते हुए यदि मेरा यह दान बोज जनार्दन रूप श्चति उपयुक्त पात्र में पड़ जाता है तो फिर मैंने जीवन में क्या नहीं पाप्त कर लिया ऋर्थात् तब मेरे जीवन की सारी ऋभिजापाएँ पूर्ण हो जायँगी । यदि मेरे दान द्वारा देवतात्र्यों का पालन होता है तो उनके उपयोग से मेरा दान दस गुना श्रविक प्रशंसनीय होता है । इसमें सन्देह नहीं है कि मेरे यज्ञ से उपासित मगवान् मेरे ही कल्याया के लिए अपने सालात् दर्शन द्वारा उपक्रत करने वाले मुक्तको मारने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अथवा मुद्ध होकर देव भाग की अवहरण करने वाले मुम्तको मारने के लिए त्या रहें हैं तो फिर श्रच्युत भगवान् के हाथों से होनेवाली वह मेरी मृत्यु भी प्रशंसनीय है । यह समस्त जगत् उस परमात्मा से ही युक्त है, सभी वस्तुत्रों में उसी की सत्ता है, उसके लिए जगत् में कोई भी वस्तु श्रमाप्त नहीं है। वे भगवान् सिवा श्रनुग्रह के किसी श्रम्य कारए वरा मेरे पास याचनार्थ नहीं त्या रहें हैं । जो स्वयम् परमारमा इस निखिल जगत् की सप्टि करते हैं, श्रीर केवल इच्छा से ही जो उस सब का बिनाश कर देते हैं वह ह्यीकेश भला मुक्ते मारने के लिए वयाँ इतना यल करेंगे ? श्राचार्यचरए । यह सब बातें भली भौति सोच विचार का मेरे यज्ञ में गोविन्द भगवान् जगन्नाथ के उपस्थित होने पर स्नाप फिसी प्रकार का विन्न न उपस्थित करेंगे-यही मेरी हार्दिक प्रार्थना है । ॥११-३६॥

श्रीनक ने कहा—बिल शुक्र चार्य से उपयुक्त वार्त कह ही रहे थे कि माया से वामन रूप धारण करनेवाले सर्वदेवमय भगवान् जगत्पित, जिन्हें कोई नहीं जान सकता, तब तक वहाँ पहुँच गये। यज मण्डप में उपस्थित उन पशु को देखकर सभी सभासद श्राप्तराण उनके तेज से निष्प्रभ होकर श्राति ज्ञिन हुये। उस विशाल यज्ञ में श्राये हुये मुनिगण मगवान् का नाम जपने लगे, पिल ने तो श्रापता समस्त जीवन सफल मान लिया। सारी सभा जुन्छ हो गई, कोई किसी से कुछ भी नहीं योल रहा। सभी लोग हृदय में देवाधिदेव की प्रार्थना करने लगे। तत्पश्चात् विनीतभाव में उपस्थित बिल को तथा उन मुनिश्रों को देखकर देवाधिदेव की प्रार्थना करने लगे। तत्पश्चात् विनीतभाव में उपस्थित बिल को तत्पश्चात् प्रजनान की भूरि-मूरि पश्चा की, तत्पश्चात् प्रजमान बिल, उसके प्रशिहरों, यज्ञ कर्म में उपस्थित श्राधकारी सदस्यों एवं द्रव्य सम्पत्तियों की प्रशंसा की। वामन भगवान् को श्रति प्रसन्तमुख यज्ञमण्डप में उपस्थित देख चारों श्रीर से सदस्य गण साधु साधु की व्यवि

उच्नारित करने लगे । श्रद्यं के लिए हाथों में जल पात्र लेकर पुलकायमान घरीर हो महाश्रप्रा बित ने गोविन्द से यह कहा । ॥३७-४४॥

वित्त ने कहा — सुवर्ण पव रहां के समूह, असंख्य हाथी और घोड़ां के समूह, स्विगं, विविधि प्रकार के वस्न तथा अलकार, असंख्य आम, अथवा मेरा सर्वस्व, अथवा सारा मूनगृडत — जिस किसी वस्तु की आपको अभिलापा हो, उसे कहीं, जिसके लिए मेरे अति निय वागन रूप में तुन मेरे यहाँ आये हुए हो । ॥४५-४६॥

ग्रीनक ने कहा---देरवपति बलि के इस मकार प्रेममरी बार्ते कहने पर कुद मुस्कराते हुए बाननरूपधारी भगवान् गम्मीर वाणी में बोले । ॥४७॥

वामन ने फदा—राजन् । अपनी अग्नि की रक्ता के लिए मुफ्ते तीन पग पृथ्वी चाहिंगे, सुनर्थं, माम, रक्त श्रादि किन्हीं श्रान्य याचकों को दीजिए । ॥४८॥

वित्त ने कहा--हे पदघारियों में श्रेष्ठ ! श्रापका तीन पग पृथ्वी से भला क्या काम वलेगा ? सी श्रथवा लाख पर्गों के लिए श्रापको याचनां करनी चाहिये । ॥४॥।

यामन ने कहा - दैत्यपति! मैं धर्म बुद्धि से उन्हों तीन पर्गों में ही कुतार्थ हो जाउँगा, अपनी इच्छा के अनुकूल अन्य याचकों को आप धन दे दें । ॥५०॥

द्यातक ने कहा-महारमा वामन की. ऐसी वाते धुन महावाह बलि ने वामन को तीन पर मूमि देने की स्थीकृति देदी । श्रीर उधर हाथ में जल के गिरते ही बामन भगवान विराद रूप में परिसात हो गये हीर त्रापने सर्वदेवनय स्वरूप को तस्काल उन्होंने पदिशित किया। चन्द्रमा तथा सूर्य उनके नेत्रों में थे, श्राकारा मूर्जा पर स्रोर पृथ्वी दोनों चरण पर थी, पैरों की उगलियों में पिराचगण, हाथों की उगलियों में गुहुचक थे। विश्वेदेव गए। धुटने में, देवताओं में उत्तम देवता साध्यमण दोनों जयों में, नलों में यदा गरा तथा अप्सराएँ रेलाओं में अवस्थित थीं। सभी नत्तत्र गरा नेत्रों में, सूर्य की किरयों केशों में. साराएँ रोमकृषों में तथा रोमावितयों में महर्षिगण थे। उनकी वाहुएँ ही दिराखों के कोण थे तथा उन बिराट के श्रोत्रों में दिशाएँ थीं। कानों में दीनों श्रविनीकुमार तथा नासिका में वायु का निवास था। प्रसन्तता में चन्द्रमा, मन में धर्म, बाणी में सत्य तथा जिह्ना में सरस्वती का निवास था। श्रीदा में देवमाता श्रदिति तथा बलय में विद्याएँ थीं, स्वर्गद्वार में मैत्री, स्वष्टा श्रीर पूपा दोनों मीह थे। उनके मुख में वैश्वानर अग्नि तथा अग्रहेकोरा में प्रजापति, हृदय में परब्रह्म तथा पुंस्त्व में कश्यप सुनि थे। उनके पीठमाग में वसु देवगण, सब सिघमार्गों में मरुत् गए। दाँतों में सभी सुक्त, उनको विवल कान्तियों, में सभी ज्योतिर्भाग थे। वच्हस्थल में महादेव, धैर्य में सारे समुद्र, उदर में महावलवान गन्धर्व अवस्थित हुए । लक्ष्मी, बुद्धि, धृति, कान्ति, एवं सभी विद्याएँ उनके कटि प्रदेश में थीं । श्रन्य जो ज्योतिष चक्र थे उन्हें उनके तेज में स्थित जानिये l इस प्रकार देवाधिदेव भगवान का उस यज्ञ मराहप में श्रानुपम वेज भासमान् हो रहा था। उस यज्ञ पुरुष के स्तनों तथा कुन्तियों में वेदों का निवास था, उदर में ' निवास था, उदर में महायज्ञ, इस्टियां, पराश्रों के बिलदान, ब्राह्मणों की चेप्टाएँ थीं । महावलवान् दैस्य-गर्म भगवान् के उस सर्वदेवमय राशिर को देखकर श्रामि में पितागों की भौंति उत्पर फट पड़े तब परमारमा ने उन सभी श्राह्मों को पैरों के तलुवे तथा हाथों की हंथेलियों से मसला डाला श्रीर उससे भी श्राति विग्राल काय हो सारी प्रव्यी को शीध ही उनमें हुस्या कर लिया । म्लोक में बढ़ते हुए भगवान् के गरीर में चन्द्रमा श्रीर स्ट्यं स्तनों के मध्यभाग में श्रा गये, उससे भी श्राधिक विराद् रूप धारण करते समय वे होनों नामि प्रदेश में तथा उध्माग में श्रा गये । उससे भी श्राधिक उत्पर बढ़ते हुए भगवान् के घुटनों के मूल भाग में चंद्रमा तथा सूर्य स्थित हुए । हे महीपाल ! देवताश्रों के पालनार्थ भगवान् ने इस प्रकार सीनों लोकों को जीतकर तथा श्राहुस्पतियों को मार कर पुरन्दर को तोनों लोकों का राज्य सींप दिया श्रीर बसुधातल से नीचे सुतल नामक पालाल लोक को विजयशील विष्णु ने बिल को दिया । तदनन्तर सर्वेदव-रेस्वर ने दैस्यपित से कहा । ॥ ५०-७-॥

श्री भगवान् ने कहा- वले । जो तुमने मुक्ते जल का दान दिया है श्रीर उसे मैंने अपनी हथेली पर स्वीकार कर लिया है इस कारण एक करूप तक तुम दोर्घजीवन पांच करोंगे, श्रीर इस वैवस्वत मन्वन्तर के व्यतीत हो जाने पर सार्वाणक मन्वन्तर में इन्द्र तुम होगे। इस समय दो मैंने सारे त्रे लोक्य को देवराज्य इन्द्र को दे दिया है, श्रीर चारों शुगों की जब तक इकहत्तर आवृत्ति नहीं हो जाती तब तक उनके जितने भी शत्रु उत्पन्न होंगे उन सबको वरा में कंट्र गा। बले । क्योंकि उसने पूर्व काल में घोर तपस्या करके मेरी उपासना की है । श्रप्तर ! सुतलं नामक मनोहर पाताल लोक को तुम पास कर मेरी श्राज्ञा का उचित दह से पालम करते हुए निवास करो । उस दिव्य बनों से युक्त सैकड़ों राजमवनों से सुरोभित, लिले हुए फूलों से सुमनोहर सरोवरों वाले सुन्दर निदयों के पवाहों से रमणीय, सुन्दर गान एव नृत्यों से मनोहर उस हतल लोक में सुगधित पदार्थों, धूप, माला, त्रादि विविध सौख्य साधनों से सुसज्जित त्रानेक सुन्दर चन्त्रों तथा श्राम्पर्णों से विम्पित हो तथा पुष्प चन्दनादि से प्रसन्न गन हो तुम निवास करो श्रीर . विविध प्रकार के श्रन्न पान की सामिपयों का उपभोग करो । मेरी श्राज्ञा से उपर्युक्त श्रावधि तक तुम सी हित्रयों से युक्त होकर वहाँ निवास करो । इस प्रकार जब तक देवताओं तथा ब्राह्मणों से तुम विरोध नहीं करते हो, हे महाश्रमुर तब तक तुम इन सभी श्रमूल्य भोगों का उपभोग करते रहोगे। जब देवताश्री तथा बाह्मर्सों से विरोध करोगे तब निश्चय है कि वरुस के पारा तुम्हें बन्धन में डालेंगे । इस बात की मली माँति समम बुम्न कर आप मेरी समस्त आजाओं का पालन करते रहेंगे। हे दैस्यपति ! कभी मूल कर भी देवतात्रों तथा ब्राह्मणों से श्राप विरोध नहीं करेंगे । ॥७१-८१॥

श्रीनक ने कहा—विवयशील वामन स्वरूपचारी मगवान् विप्णु के ऐसा कहने पर श्रति प्रमुदित चिठही वित ने प्रणाम करते हुए कहा । ॥८२॥

वित ने कहा—हे भगवन् ! आपके आदेश से पाताल लोक में निवास करते समय मुझे किन उपमोग्य बस्तुओं के महर्ग करने का अधिकार होगा ! ॥८३॥ श्रीभगवान् ने कहा-विना विधान के दिया हुआ दान, विना श्रीविय शक्षण के कराया हुआ श्राद्ध, विना श्रद्धा के की गई आहुति, ये सब वस्तुएँ जितनी भी होंगी सभी तुम्हें फन देंगी। विना दिन्त्या के किया हुआ यज्ञ, विना विधि के की गई सारी कियाएँ, वर्नो का परिस्थाग करके किया गया औध्ययन्—इन सब का भी फल तुम्हें प्राप्त होगा।॥८४-८५॥

शीनक ने कहा—इस प्रभार चिल को वरदान तथा इन्द्र की स्वर्ग का राज्य देकर भगवान् अपने उस ित्रलोकव्यापी विराट शरीर से खटण्ट हो गये। तीनों लोकों से पूजित इन्द्र श्रव पूर्ववत् श्रवना शासन-कार्य चलाने लगे। पताल में श्रवस्थित दानवपति चिल श्रवने परम मनोर्धों का सेवन करने लगे। है महाभाग ! देवाधिदेव भगवान् से बाँधा गया दानवराज चिल यहाँ पर स्थित है। श्रीर देवताशों के वार्य के लिए भगवान् फिर इस पृथ्वीतल पर श्रवसीयाँ हुए हैं, जो द्वारक में दानों के विनाशार्थ एव प्रभ्वी के भार श्राहरणार्थ सुम्हारे सम्बन्धी (कृष्ण) के रूप के विराजनान हैं श्रीर शत्रु को वश में इतने में लगे हुए श्रापकी सहायता के लिए यदुकुल उसक हो वे भगवान् वस्ताम के श्रवन के रूप में श्रापके सार्थी होंगे। हे महावीर ! श्रवनुंन यह सब कथा महात्मा वामन के श्रवतार के विषय में सुनहें सुना चुका! हा।६-र १॥

अर्जुन ने कहा—महाराज ! आपके मुख से भगवान् विद्या के माहास्य को तो में पूछ कर सुन चुका, अब यहां से गगाद्वार जाने की मेरी अभिलापा है, अतः आक्षा प्रदान कीजिये । ॥२२॥

सत ने कहा—च्छिपगण ! ऐसी बावें करने के उपरान्त महावीर खर्जुन गगाद्वार की प्रस्थित हुए और शैनक मुनि भी बहाँ जाने की प्रस्थित हुए । देवाधिदेव भगवान् वामन का वह माहात्य में चाप लोगों को हुना चुका, जो कोई इसकी पड़ता है, सभी पाणें से छुट गरा पाता है । बिल और महाव का सम्वाद, बिल और सुक्त की सम्मित्यां, बिल और विप्णु का कश्चेपकथन, इन सब को जो मनुष्य समय करता है उस को किसी मनार की आधि-ज्याधि नहीं होती और न उसे कभी बालुक्ता ना खनुमव ही होता है । राज्य से विश्वीन राजा अपना राज्य एवं वियोगी अपने इस्ट की प्राप्ति इस पुरवपदाधिनी कथा को सन कर प्राप्त करता है । ॥६२-१६॥

श्री मास्य महापुराण में वामन प्रादु भावो नामक वो सी व्विथालीसवा ऋष्याय समाप्त ॥२४६॥

# दो सौ सैंतालीसवाँ ऋध्याय

श्चर्तुन ने कहा—हे विष ! अनुषम तेजस्थी भगनान विष्णु के अवतारों को कहनेवाले महानुभावों से पुराणों में हमने वाराह अवतार की कथा सुनी है, किन्तु उस अवतार के चरित्र को में नहीं जानता, न उसकी कोई विधि हमें मालूम है न विस्तार ही मालूम है। उसके कमें, गुख, आदि, अन्त के विषय में भी हमें कुछ नहीं मालूम है। न यही मालूम है कि वे बाराह रूपभारी भगवान् किस भकार के हें? उनकी मृति कैसी है रिउनके देवता कीन-से हें रिउन स प्रमाय उथा प्रभाव कैसा है रिपानीन काल में उन्होंने अवतार धारण कर क्या कार्य किये हैं रिइसिलिये बाराह अवतार के विषय में जो वार्ते पुगर्णों में. सुनी जाती हो विरोपतः द्विज जातियों में इसं कथा का जैसा प्रचार हो, हमें विस्तारपूर्वक सुनाहये। ॥१-४॥

हो। नक ने कहा — चर्जुन ! श्रद्भुत कर्मी भगवान कृष्ण के व्रवसिमित महावाराह चरित हो, सैसा कि पुराणों में विष्ठ है, में आपको सुना रहा हूँ । हे राजन ! जिस प्रकार भगवान विष्णु ने बाराह रूप धारण किया, समुत्र-स्थित पृथ्वी का उन शत्रुपर्दन ने जिस प्रकार अपने एक दाइ से उद्धार किया, सुकोमल एवं लितत वेद की उक्तियों से छन्दों में जिस प्रकार उनका अग्निनन्दन किया गया — वह सम् में अब आप से बतला रहा हूँ प्रसत्तिच हो सुने । किन्तु इस परम पुरातन, परम पुनीत, वेदों तथा शाखों से समित अनेक श्रुतियों से अनुभीदित महावाराह चरित को नास्तिक व्यक्तियों के समुख नहीं कहना चाहिये । जो सभी पुराणों, वेदों, सांस्य योगादि शाखों को विध्यूर्वक जानता है वही इसके तास्पर्य को जान करेगा, समफ सकेगा, उसी से इसकी कथा मी कहनी चाहिये । ॥५-१॥

विश्वेदेवगण्, साध्यगण्, रुद्रगण्, चादित्यगण्, दोनीं चाश्विनीकुमार, प्रजापतिगण्, सातीं महपिं, ब्रक्षा के मानसिक सकरप से होनेवाले सनकादि ब्रक्षपिं, जो ब्रह्मियों के पूर्वज नाम से विख्यात हैं. बसुगरा, मस्त्गरा, गन्धर्य, यदा, राज्ञस, दैस्य, पिराच, नाग, विविध प्रकार के जीव, ब्राह्मरा, च्हिय, वैश्य, शृद्ध म्लेच्छ आदि जिलनी जातियाँ प्रथ्वी पर हैं, सभी चतुष्पद (चीपाय), सैकड़ों तिर्यक योनि में जन्म लेने वाले, (पद्मी श्रादि) जंगम जीवगएा, स्थाबर जीवगएा—इन सभी को एक सहस्र युगों के व्यतीत हो जाने पर, जब कि ब्रक्षा का एक दिन ब्यतीत होता है स्त्रीर सभी जीवों का विनाश होने लगता है एवं सृष्टि में सभी प्रकार के उपद्रव होने प्रारम्भ हो जाते हैं, तब हिरययरेता भगवान्, जो वृपाकृषि नाम से विख्यात हैं, तीन शिलाओं (ज्वालाओं) से युक्त होकर अपनी उम ज्वालाओं से सभी लोकों का विनाश करते हुए द्राय कर देते हैं । उस अवसर पर निकलते हुए तेज की राशियों से जलते हुए एवं तेजस्वी तथा ज्वालाञ्चल उनके मुखीं की कान्ति से फीके रंग वाले तथा जले हुए श्रंगींवाले होकर छहीं श्रंगीं तथा उपनिषदों के साथ बेद, इतिहास पुराणादि, सभी विद्याएँ, सभी धार्मिक कियाएँ तैंतीस करोड़ देवताओं के साथ ब्रह्मा को ऋगुवा बनाकर सभी के उत्पत्तिकर्ता भगवान के मुख के भीतर प्रविष्ट हो गईं। उस ब्रह्मा के एक दिन के व्यतीत होने के अवसर पर उन हंस, महान् , अच्युत, महात्मा, हरि, नारायण, प्रभु में समस्त चराचर जगत् प्रविप्ट हो गया । जिस प्रकार सर्वदा सूर्य का उदय और अस्त निश्चित रूप से हुआ करता है उसी प्रकार पुनः-पुनः उत्पन्न होने वाले इस लोक में भी सब की उत्पत्ति चौर विनाश होते रहते हैं । सहस्र युग जिस समय समाप्त हो जाते हैं उस समय एक कल्प की समाप्ति हो जाती है, जिसमें सभी जीवों के कार्य भी समाप्त हो जाते हैं। उस समय देवता, ऋसुर, मानव आदि के समेत, सभी लोकों का सहार कर अपने में समाविष्ट करके एक भात्र जगद्गुरु मगवान, विराजमान, होते हैं। प्रत्येक करुपों की

समाप्ति पर वे ही भगवान्, जो प्राज्यय तथा शादात कहे जाते हैं, एकमात्र जिन्होंने इस विशाल जगत का विस्तार किया है, सभी जीनों की पुनः सुप्टि करते हैं। जन सभी लोकों में सूर्य किरणों के विनष्ट हो जाने तथा चन्द्रमा एव प्यन्य अहीं के न रह जाने पर, जब कि धूम, प्रमिन, पबन भी इस ससार में नहीं रह जाते, यज्ञों में वपट्कार की ध्वनि व्यस्त हो जाती है, पत्तीगणों का इधर-उधर फुदकना उन्द ही जाता है, अर्थात् सभी प्राश्यिं का श्रास्तत्व ही लोप हो जाता है, सभी मार्ग शून्य में विलीन हो जाते हैं, भयानक भीपणता की मर्यादा अपनी सीमा के बाहर पहुंच जाती है, चारों स्त्रीर घोर निविड अन्धकार में जगत् आच्छन्न हो जाता है, तात्पर्य यह कि सभी लोक श्रदृश्य हो जाते हैं, सभी कमें का अत्यन्त श्रमार हो जाता हे, विशास जगत् में रहीं कोई भी ज्यापार नहीं चसता, परस्पर के वैरभाव सर्वदा के लिए शान्त हो जाते हैं, चारों श्रोर घोर निस्तन्थता था जाती है, सभी लोफ़ नारायण के स्वरूप में सहित होकर श्रपने स्वभाव में विलीन हो जाते हैं, उस समय ह्यीकेश भगवान् , जो परमेष्टी कहे जाते हैं, श्रपने श्रयन का समारम्म करते हैं । उस समय पीताम्बरघारी लालनेत्र, धनश्याम हुण्ला भगपान् सहस्रों शिखाओं से युक्त जटा का भार शिर पर धारण किये, श्रीवत्स पद से चिह्नित लाल चन्दन से अनुलिष्ठ वत्तस्थल से सुशोभित हो विजली से उक्त बादल की भाँति शोभायमान होते हैं । उस समय उनके वत्तहथल में सहस्र कमलों से गुधी हुई मनोहारिग्री माला शोमायमान होती है, उस समय उनकी स्त्री लक्ष्मी स्वय उनके शरीर को घेरे हुए विराजमान रहती हैं । वदनुसार शान्तात्मा सभी लोकों के कल्याएकारी योगात्मा भगवान् मिद्रा में निमन्त हुए और एक सहस्र युग व्यतीत होने पर देवताओं के स्वामी परमारमा पुरुषोत्तम स्वयमेव जामत होते हैं और फिर से वे लोक्साए। लोक की स्तृष्टि का विचार करते हैं तथा अपने परमेष्टी कर्म (बिरबन यक्ति) हारा मनुष्यों श्रीर देवताश्रों की सृष्टि करते हैं। तदनन्तर ससुरुपों को सङ्गति भदान करनेवाले सर्गितजय हार सभी लोकों के उत्पन्न करने का विधान करते हैं । वे ही भगवान इस समस्त सृष्टि के कर्चा हैं, विकर्चा अर्थात् विगाडने वाले हैं, सहार करने वाले हैं, प्रजापति हैं, नारायण हैं, परम सत्य हैं। वे नारावण ही परम पद तथा सर्व श्रेष्ठ यज्ञ हैं। वे ही परम गति, स्वयन्म, सभी सुउनी के स्वामी तथा बनानेवाले हैं। यह स्वरूप प्रजायति भगवान् ही जगत् के सर्वस्व हैं, देशतागण् जिनकी 'जानते योग्य' कहते रहते हैं वे भगवान् यही है । भगवान् की कृपा द्वारा जो जाना जा सफता है उसे देवगण भी नहीं जानते । सभी प्रजापित, देवतागण, पव सभी ऋषिगण उन भगवान का श्रन्त नहीं पा सके-पेसा वेदों में सुना जाता है । इन परमारमा का जो परम स्वरूप है, उसे देवता लोग भी देखने में श्रसमर्थ ू हैं । उन भग गन के प्रादुर्भाव काल में जिस स्वरूप का दर्शन होता है, देवगण उसी स्वरूप की पूजा उरते हैं । ये भगवान स्वय अपने जिस रूप को दिखा चुके हैं, देवगरा उसी को देखते रहते हैं, और अपने जिस स्वरूप का दर्शन उन्होंने नहीं दिया है, उसे मीन दूँढ़ सकता है ? वे परमात्मा ही सभी जीवों के स्वामी हैं, श्रानि श्रीर वायु को गति देने वाले हैं, तेन, तपस्या एन अमृत के निधान हैं, चारों आधनों तथा धनों के स्वामी हैं, सभी यहाँ के फलों का भन्तरा करनेवाले हैं। बारों समुद्रों तक उनकी मर्यादा स्थित है, वे ही चारों युगी

की निवृत्ति करनेवाले हैं। वे भगवान् इस समस्त जगत् का संहार कर तथा सत्र को श्रापने भीतर समेट कर श्रावस्थित रहते हैं। इस प्रकार की समस्त घटनाओं के घटित होने पर सहस्र वर्षे तक उक्त स्वरूप में श्रायन करनेवाले योगिसाट् भगवान ने एक सहस्र वर्ष से सुरक्तित एक श्रायड को उत्पन्न किया। तत्पश्चात् उन प्रजापित भगवान ने श्रापनी श्रातमा से, सुर, श्रासुर, द्विज, सर्प, श्राप्तराशों के समृह, समस्त श्रोपि, पर्वत, यस एवं गुद्यक से शुक्त इस जगत् की उत्पत्ति की।॥१०-४४॥

श्री मस्त्य महापुराण में बराह प्रार्टु मान नामक दो सौ सैंतालीसनां श्राच्याय समाप्त ॥२ ४७॥

## दो सौ ऋड़तालीसवाँ ऋध्याय

श्रीनक ने कहा — अर्जुन ! यह चराचर जगत् सर्वप्रथम हिरएयमय दिव्य अरुढ के रूप में प्राहर्म्त हुआ। यही अरुढ ही प्रजापित की मृति है—पेसा देवों में रुता गया है। एक सहस्र वर्ष व्यत्मीत होने पर यह अरुढ परमास्मा की पेरणा से ऊर्ध्व मुख में विभिन्न हुआ और पुनः लोक सृष्टि के लिए विद्य ने उसे अथोमुख से भी विभिन्न किया। किर लोकों की सृष्टि एवं जगत् के विभाग करने वाले उस परमास्मा विप्णु भगवान ने उस अरुढ को आठ और से विभिन्न किया, और उससे समस्त जगत् का विभाग किया। जो विद्य सर्व प्रथम उपर की और हुआ या वह विवर (पोल) के आकार में परिणत होकर आकार हुआ इसी प्रकार विद्ययोग परमास्मा ने नीचे की और होने वाले विद्य को रसातल रूप में परिणत किया। लोक सृष्टि की कामना से जिस अरुढ को मगवान ने पूर्काल में उसक किया था, उससे कांचन या सुमेरु गिरि हुआ और उस प्रकार के सहतों पर्वतों के विस्तृत हो जाने के कारण पृथ्वी विषम अर्थात ऊर्चि नीची हो गई। उन पर्नों के समृहों से, जो अनेक योजनों तक पृथ्वीतल पर फैले हुए थे, पीड़ित तथा उनके अपार भार से पृथ्वी व्यथित हो गई। हे महानते! अति पराजमशाली नारायण से उसक हुए उस तेज को, जो सुवर्णम्य था, पृथ्वी भारण करने में असमर्थ होकर नीचे की और लिसकती लगी। इस प्रकार उस मगवचेज से पीडित होकर नीचे की खिसकती हुई पृथ्वी को देखकर मधुसूदन भगवान ने कर्याण की भावना से उसके उद्धार की इच्छा की।।।१-१०॥

श्री भगवान् ने कहा--भेरे तेज को प्राप्त कर यह तपस्त्रिनी पृथ्वी वेचारी उसे धारण करने की श्रसमेथता से कीचड़ में फैंसी हुई दुवली गी की मौति स्सातल को चली जा रही है। ॥११॥

पृथ्वी ने कहा—श्रमित पराक्रमशाली, त्रिविकम (वामन रूपधारी) ! सुरीचम महावराह स्व हूप-धारी, लक्ष्मी, धनुष, चक, सह्म एव गदाधारण करनेवाले सभी देवताओं में श्रेप्ट ! श्रापको 'मेरा नमस्कार है, भगवन् ! सुम्ह पर कृपा की दृष्टि कीजिये । परमात्मन् ! तुम्हारे ही सरीर से समस्त जगत् की

उत्पति हुई है, तुग्हारे ही शरीर से पुष्कर द्वीप की उत्पचिहुई है, तुम्हारे शरीर से उत्पन्न होकर त्रका ने इस लोक में एव सभी प्राणियों में सनातन की प्रतिष्ठा प्राप्त की है। तुम्हारे व्यनुवह से देवराज इन्द्र स्वर्ग का उपभोग कर रहे हैं, हे जनाईन ! तुम्हारे ही कोघ से बल गन, चिल जीता गया है । तुम्हीं इस निखिल ब्रक्षागढ के धाता हो, विघाता हो, एव सहर्चा हो, तुम्हीं में समस्त जगत स्थित है । मनु श्रिधिपति कृतान्त, यनल, पवन, मेथ, ब्राह्मागांदि जातियाँ, ब्रह्मचर्यादि श्राधमधर्म, सारे समुद्र वृत्तुगण, पर्वतगण, निदयों, धर्म, कान, यज्ञ, यज्ञों की कियाएँ, विद्या, जानने योग्य श्रम्य वार्ते, जीवगए, लज्जा, श्री, कीर्ति, धैर्य, सम, पुराण, येद, येदांग, सांख्य योग, जन्म, मरण, जन्नम, स्थावर भून, भविष्यत् —ये तीनों लोकों में तुम्हारे ही प्रभाव से विद्यमान हैं। तुम ही देवताओं को उत्तम फल देनेवाले हो, एव स्वर्ग की स्मिणियों के हृदय को जीवनेवाले हो, सभी लोकों के मन को निय लगनेवाले हो, सभी जीवों के मन को हरण करनेपाले हो, तुम महान् हो, विशाल अवकाशमय महावन हो, मधुर जल की वृष्टि करनेवाले बादलों से युक्त दिव्य लोक महान स्कन्य है, सत्यलोक ग्रासा है. सागरगण स समूह हैं, रसातल थाल्हा है, पेरावत पृक्त है, निस्तल औव जन्तुगण पत्नी हैं, श्रीर तुम शील, सदाबार शमृति श्रेष्ठ गरारूप गन्धपक्त सर्वलोक मय महाद्रम हो । तुम त्रेलोनय रूप महान उद्धि हो, बारह श्रादिस्यगरा उसमें द्वीप हैं, ग्यारह रुद्रमण माम एव नगर है, आठों बसुगण पर्वन हैं, सिद्ध श्रीर साध्यमण उस महा समद की तरगें है, पश्चिगज गरुड़ के पत्नों की वायु उसमें चला करती है। दैस्मों के समूह घड़ियाल है, राच्चस और सर्पगण म्छलियों हैं । ब्रह्मा महान् धैर्य है, स्वर्ग की अप्सराप्, रख समृह हैं । बुद्धि, लक्ष्मी, लज्जा तथा कान्ति—ये नदियाँ उसमें जाकर गिरती है, काल, श्रीर योग ये उसके महापर्व हैं, उत्तम यज्ञीं के समूह उसमें गति हैं । हे नारायण ! तुम श्रापने योगवल द्वारा महा बलवान हो, विग्रान समुद्र हो श्रीर दुग्हीं काल वनकर स्वच्छ जल के द्वारा पुनः सम्ब्रि को श्राह्मादित करनेवाले हो । तुग्हीं से तीनों ें लोकों की सृष्टि हुई है, चौर तुम्हीं से इसका सहार होता है, योगीवन तुम्हारी ही प्रेरणा से तुम्हीं प्रविद्य होते हैं । प्रत्येक युगों में तुम पुलयागिन का स्वरूप भारण करते हो यौर प्रति युगों में प्रतयकालीन सेव भी तुग्हीं बनते हो, हे भगवान ! मेरे भारों को उतारने के लिए तुम्हीं प्रस्थेक युगों में अवृतीर्ण होते हो । ताही सतयुग में श्वेत वर्ण त्रेता में चम्पा के पुष्प के समान पीतवर्ण, द्वापर में रक्त के समान, एव किल्यग में स्थानवर्ण होते हो । युग की सिध्यों के श्राने पर तुग्हीं एक वर्ण से दूसरे वर्ण के विकार में लिए होने की वार्ते कहा करते हो. है वेदहा ! उस समय सभी धर्मों में भी तुम विकार उत्पन्न कर देते हो, तुग्हीं मकारा करते हो, विचरण करते हो, ताप उत्पन्न करते हो, रचा करते हो, यत करते हो, कोघ करते हो, गान्ति उत्पन्न करते हो, जलाते हो, वृष्टि करते हो, तुम हॅसते हो, त्याग करते हो, स्थिर होते हो, मारते हो, जागते हो, प्रतयकाल में काल होकर सभी जीवों को निःशोष करते हो, फिर शेष बचे हुए व्यपने को व्यक्तेला देल कर उत्पन्न करते हो, युगान्त की व्यप्ति में सभी मूर्तों के दग्य हो जाने पर एक मात्र तुम्हीं शेष रहते ही अतः लोग तुम्हें शेष नाम से पुकारते हैं । ब्रह्मा, इन्द्र, वस्णादि--देवताओं नी

उत्पत्ति होती है, उन्हें श्रपने पदों से च्युत होना पड़ता है; फिन्तु तुम श्रपने पद से कभी च्युत नहीं होते हो श्रतः लोग तुम्हें श्रच्युत कहते हैं। ब्रह्मा इन्द्र, यम, रुद्र, एवं वरुण छो,—इन सब का निम्नह करके बतः तम हरण करते हो श्रतः लोग तुम्हें हरि कहते हैं । श्रपने विशाल शरीर, यश, श्रीर थी द्वारा सभी . जीवों का सम्मान करते हो अतः तुम सनातन कहे जाते हो । ब्रह्मादि देवगण, श्रति तेजस्वी सुनिगरा तुम्हारा अन्त नहीं पाते श्रतः श्रनन्त नाम से तुम परिद्ध हो । सैकड़ों करोड़ों करमें तक कभी तुम नष्ट नहीं होते, श्रपने पद से विचलित नहीं होते, श्रतः श्रविचलित होने के कारण तुम श्रन्तरं नाम से प्रसिद्ध हो । सभी स्थावर 'जगनात्मक जगत् को तुम अवरुद्ध रखते हो, श्रतः जगत् को श्रवरुद्ध करने के कारण तम विष्णु कहे जाते हो । निस्य सचराचर त्रैलोक्य को नियमबद्ध करते हुए तुन विराजमान हो, यन्त्रों एवं गन्धर्वी के नगर, महान् सर्गे के निवास स्थान, तात्पर्य यह कि समस्त चराचर त्रैलोवय तुम्हारे ही आश्रय से परिज्याह है, खतः स्वयं विप्णु मगवान् तुन्हें विप्णु नाम से पुकारते हैं। तस्ववेचा ऋषिगण् जल का 'नारा' नाम कहते हें और वही पूर्वकाल में तुम्हारा निवास स्थान था, श्रातः लोग तुम्हें नारायण (नारा-अयन) कहते हैं । हे विष्णो । प्रत्येक युगों में नष्ट हुई पृथ्वी तत्वतः तुग्हीं से बचाई जाती है अतः ऋपिगण तुन्हें गोविन्द नाम से पुकारते हैं । तत्वज्ञान के निर्णारद लोग इन्द्रियों को ह्यीक कहते हैं, श्रीर दुम उन सभी डिन्द्रियों के ईश हो स्रतः ह्रपीकेश नाम से प्रसिद्ध हो । युगान्त के समय ब्रखादि देवता तथा जीवगण तुःहीं में निवास करते हैं, अथवा तुम्हीं स्वयं सभी जीवों में निवास करते हो अतः लोग तुम्हें वासुदेव नाम से पुकारते हैं । प्रत्येक करुपों में तुम फिर फिर से सभी जीवों को श्राकर्पण कर श्रयने में पारण करते हो श्रतः तत्व ज्ञानी लोग तुम्हें संकर्षण नाम से पुकारते हैं । तुम्हारे ही द्वारा देवता, अनुर एवं राज्यसगण अपने अपने न्यूहों में अवस्थित रहते हैं, अथवा तुम सभी धर्मों के विरोप ज्ञाता हो अतः प्रसुम्मनाम से तुम्हारी प्रसिद्धि है । समी जीवों से तुम्हारी सचा का कोई निरोध ( निवारण ) करनेवाला नहीं है, श्रातः श्रानिरुद्धनाम से पूर्व काल से महर्पिमण पुकारते आये हैं। तुम इस विशाल जगत को धारण करने वाले हो, तुन्हीं इसका संहार भी करते ही, तुर्शी सब बीबों को धारण करते हो, तुर्शी सब का पालन करने वाले भी हो, श्रपने तेज तथा बल से जो कुछ तुम धारगा करते हो, उसी को तुम्हारे पीछे में धारगा करती हूँ, कोई ऐसी वस्तु में नहीं धारण करती जिसे श्रापने धारण न किया हो, कोई ऐसी वस्तु या जीव नहीं है, जिसे तुमने धारण न किया हो । है नारायण देव ! तुम्हीं प्रत्येक युगों में संसार की कल्याणभावना से मेरे कपर पड़ने वाले असहनीय महामारों को उतारते हो । श्रतः तुम्हारे ही तेत्र से भयभीत होकर रसातल की जाती हुई मुमको तुम बचा लो, हे सुर श्रेष्ठ ! मैं तुम्हारी शरण में हूँ मुम्ने बचा लो । कर दानवों से. तथा ट्रप्ट राह्मों से श्रित पीड़ित होकर मैं तुम सनातन् की शरणमें श्रायी हुई हूँ, तुम निस्य कहे जाते ही हे देव ! मेरे लिए मय का कारण तभी तक रहता है, जब तक तुम्म करुद्धी (डिल वाले ) की शरण को मन से भी चिन्तन नहीं करती, निना तुम्हारी शरण में आये मैं सैकड़ों संकटों में पड़ी रहती हूं। इन्द्रादि देवगण तुम्हारी समानता करने में श्रासमर्थ हैं, इस तस्व के वेचा एक मात्र तुम्हीं हो, इसके बाद में

अधिक दुख नहीं कहूँगी । १२-५६ ।

शीनक ने कहा — पृष्की के इस प्रकार पार्थना करने के उपरान्त पतुष चक्रधारी भगगन् विन्धु व्यति प्रसन्त हुए श्रीर यभेष्ट रूप में उसके श्रमीष्टां की पूर्ण किया श्रीर बोले — हे महादेवि । तुम्हारे इस माधनीय ( परम मधुर ) उत्तम स्तोत्र को जो मनुष्य धारण करेगा उसे कभी पराभन नहीं देखना पड़िगा । श्रीर वह पाप रहित वैप्णाव लोकों को प्राप्त करेगा । यह तुम्हारा किया हुआ परम माधुर्यन्त्र स्तोत्र श्रास्वर्ष अनक फल देने वाला है । इसको जाननेप्राला पुरुष वेदों का पढ़ने वाला तथा मुनिजनों का स्नेहमाजन होता है । हे कल्यािण । परिणा ! तुम तनिक भी मत बरो, मेरे सामने ही शान्ति धारण करो, श्रार देखी में तुम्हें सुम्हारे श्रमिलपित स्थान पर पहुँचा रहा हूं । ५००-६१ ।

शीनक ने कहा--पेसी बातें पृथ्वी से कह कर महात्मा भगतान् विष्णु ने 'में कीन सा रूप धारण कर इस पृथ्वी का उद्धार करूँ - ऐसा सोचते हुए मन में दिव्यश्वरूप का चिन्तन किया श्रीर जल की इन की व्यभिलापा से शुक्तर का रारीर धारण किया, जो सभी जीव समृहों से अपनानित नहीं हो सकता था, बाङ्मय ब्रह्म ( वेद ) उनमें अवस्थित था । भगवान् का वह श्रूहर ग्रीर सो योजनों में विस्तृत तथा इससे द्विगुरिगत परिभाग में ऊँचा था, काले बादल समान उसकी कान्ति थी, मेचों की गड़गड़ाहट की भानि उसका पुर शुराना था । पर्वन के समान भयानक एव सुदद उसके व्यग समृह थे, खेत वर्ण के दांत थे जिनके श्रममाग श्रतितीक्ष्ण थे उस समय उन दाँतों की शोधा विजली एवं अपिन की माँति हो रही थी । सूर्य के समान् अमुदम तेज ग्रीर से भासित हो रहा था, कथा श्रति पुष्टि तथा चीड़ा था, बल से उन्मत्त सिंह की भौति गति थी । कटिदेश ऋति पुष्ठ तथा ऊँचा था, देखने में वृपम के लहायों से युक्त दिलाई पड़ता था । इस प्रकार विशाल एव भयानक स्वरूप को धारण कर श्ववित भगवान् विद्णा के पृथ्वी के उद्धार के लिए पाताल लोक में प्रवेश किया। उन ब्रह्म शीर्ष महातपस्वी भगवान् विन्ता के चारों चेद पैर थे, यज्ञों के स्तम्भ दाद थे, यज्ञ दाँत थे, यज्ञ का कुयब सुख था, श्राग्त जीम थी, कुरा रीम थे, दिन और रात नेत्र थे, देदों के 📭 अग कर्ण के आन्य्यत थे, आज्य नासिका थी, सुवा सुख का ध्यंड था, सामवेद का उच्चस्वर ध्वनियाँ थीं, वे भगवान् सस्य तथा धर्म से मुक्त थे, श्री सम्पन्न थे, कर्म एवं विक्रम जनका संस्कार कर रहे थे। प्रायश्वित उनके विद्याल एव भयानक नख थे, परागण जनके बानु भाग थे, यज्ञ ही उनकी आकृति थी। उद्गीय (सामवेद का एक माग) द्वारा हवन उनना लिग था, यज्ञ हा महाफन बीज श्रीर श्रीपधियाँ थी वेदी श्रन्तरात्मा, श्रथवा वायु श्रन्तरात्मा श्रहिथयों के समूह सोमरस रक्त, वेद कथे, तथा हवि ही सुगन्धि थी, वे मगवान् हव्य तथा कव्य के विभाग करने वाले थे । थनेक दीक्षाओं से दीव्यत परम कान्तिमान् वे मगवान् ही सनस्त वर्शों के श्रादि पुरुष थे। दिवाणां उनका हृदय था, वे परम योगी थे, महान् यहाँ से वे मुक्त थे, स्वय महान् थे । उपाकर्म उनके होठों के फलक थे, प्रवर्त्य सम्पूर्ण व्यामुपाएं, समस्त वेद उसके गमन के मार्ग, गोपनीय उपनिषद उनके ब्रासन थे । जायर ही उनकी पत्नी थी, मिए के श्रद्ध की भाँति के ऊँचे टठे हुए दिख रहे थे । स्सातल में गई, पाताल-

तल में मान उस पृथ्वी का उन भगवान् ने लोक की हितकामना से दाइ के अप्रभाग से उद्घार किया ! और तत्परवात् पृथ्वी के पारण करनेवाले वाराह भगवान् ने अपने स्थान पर लाकर प्राचीनकाल में मन से पारण की हुई वसुन्धरा को छोड़ा और तब पृथ्वी देवी प्रभु से धारण किये जाने के कारण परम शानित को प्राप्त हुई । उस करवाणकारी भगवान् को उसने नमस्कार किया । प्राचीनकाल में इस प्रकार समुद्र के जल में निमम्न हुई पृथ्वी का जीवों के कल्याण करनेवाले भगवान् ने बज्रवाराह रूप धारण कर उद्धार किया था । तत्परचात् पृथ्वी का उद्धार कर कमललोचन भगवान् विव्यु ने जगत् की स्थापना के लिए तथा पृथ्वी को विभक्त करने के लिए इच्छा की । अहुलित पराक्रमी, अविन्त्य विक्रम शाली, सुरोचम, पृथ्विम भगवान् ने महान् वाराह का स्वरूप धारण कर रसातल को गई हुई पृथ्वी का इस प्रकार अपनी दादी के अप मान हारा उद्धार किया था ॥ ६२.७६ ॥

श्री मात्स्य महापुराण में वाराह शादुर्भाव नामक दो हो श्राङ्गालीसको व्यध्याय समाप्त ॥ २४८ ॥

# दो सौ उनचासवाँ ऋध्याय

न्द्रिपियों ने कहा—सूत जी ! कमानुसार भगवान् नारायण के माहात्य की घुनते हुए भी हमें तृश्चि नहीं मिलती व्यतः पुनः यह कथा बतलाइये कि प्राचीनकाल में किस प्रकार के कमें, तपत्या व्यथवा किस देवता की कृपा के प्रभाव सें विचल्लाण देवताओं को व्यमरत्व की प्राप्ति हुई थी ? ॥१-२॥

सूत ने कहा— उस श्रमरत्व प्राप्ति के कार्य में मगवान् विन्तु एवं त्रिश्ताधारी शंकर जी सभी देवताओं की सहायता में तरवर थे, वव उन्हें श्रमरता की प्राप्ति हुई थी। उनके इस कार्य में ये ही सहायक कहे जाते हैं। प्राचीनकाल में देवासुर-संभाम में देवताओं द्वारा मारे गये सैकड़ों राह्मसों को स्रुप्तन्दन सुकाधार्य संजीवनी विद्या के प्रमाव से पुनः जीवित कर देते थे और वे इस प्रकार फिर उठकर लड़ने लगते थे मानो सोकर उठ पड़े हों। उन शुकावार्य को यह विद्या मगवान् शकर ने श्रति सन्तुष्ट होकर वर्ताई थी। यह माहेश्वरी संजीवनी विद्या श्रात श्रमावकारी थी। महेश्वर के मुख से वर्ताई गई उक्त संजीवनी विद्या को श्रुप्ताचार्य में स्थित देख सभी दानवगरण श्रति प्रमुदित हुए। और उक्त विद्या के प्रमाव से ही शुकावार्य सहसों को श्रमरत्व की प्राप्ति करा देते थे। यह संजीवनी विद्या किसी श्रम्य यत्त, रात्तस, देवताएँ अथवा नागनी, ऋषियों, भुनियों यहाँ तक कि ब्रह्मा और विद्यु को भी नहीं मालून थी। ऐसी परम गोपनीय एवं उपयोगी विद्या को राकर जी से प्राप्त कर शुकाचार्य को परम श्रसत्वता थी। संयोगवधु कभी एक वार देवताओं और सन्तर्सों में महान्-युद्ध खिड़ गया, उसमें देवताओं द्वारा गारे गये वड़े-बड़े देखों को विचत्त्वण श्रुकाचार्य अपनी विद्या के बल के लीलापूर्वक फिर जीवित कर उठा देते थे। ऐसा देख इन्द्र तथा उदारचेता वहस्पति ने सैकड़ों-सहसों की सख्या में देवताओं को मारा गया देस श्रति विपादयुक्त-

ुए फोर सभी देशगण भी भिन्ता से फिरत हो गर्ये। इस प्रकार चिन्तित होने पर जगरपति इसलोहर जवा जी ने सुमेर पर्यन के पृष्ठ भाग पर स्रवस्थित बड़े-बड़े देवताओं से ऐसा कहा । ॥ ३-१२ ॥

हदा। ने फहा — देवगण् । मेरी बार्टे मुनिये और उनके अनुकृत उपायों की बिन्तन कीजिरे । इस कार्य में याप लोग दानवों के साथ निजता का सम्मन्य जोड़ लीजिये. श्रीर श्रवन व्राप्ति का उद्योग इस्ते जाइये. तथा चीरसमुद्र का मन्थन करिये । बहुम की सहायता प्राप्त कर भगवान चक्रपाणि को उद्रोधित करते जाइये । इस मन्थन कार्य में मन्दराचल को मन्थन दगढ बनाइर शेपनाग को उसहा बैप्टन (बरेत) बनाइये, थोड़े समय के लिए इस मन्यन के कार्य में दानवेन्द्र विल हो अध्यक्त रूप में शामिल कराइये तथा पाताल लोक में विराजमान खब्यय कुर्मेरूप धारी भगवान् विष्णु की पार्यना कीजिये और मन्द्रराचल की भी मार्थना कीजिये । इस सब साधनों के माधे हो जाने के बाद समुद्र मन्थन का कार्य भारम्भ कर दीजिये । ब्रह्म फी वार्ते सन देवगरा दानवों के निवास स्थान को गये और कहा कि—'हे बन्ने ! अब हमें आप से विरीध करने की कोई आवर्यकता नहीं है, अब से हम सब लोग आपके सेनक हैं, कृपा करके अमृत प्राप्ति के लिए उद्योग कीजिये श्रीर इस कार्य में रोपनाग की इमें दीजिये । हे दैत्य ! तुम्हारी सहायता से समुद्र मन्यन करके उत्पन्न किये गये ध्यमूत से हम सभी लोग ध्यमर हो जार्येंगे । तुम्हारी क्रवा से हम लोगों की यह ऋभिलाया पूर्ण हो जायगी, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हे ।' इस प्रकार देवताओं के विनीत स्वर में फहने पर विता व्यक्ति सन्तरण्ड हाव्या और वोला—'देवगण l बताइये, में व्याप लोगों की कोन-सी इस समय सहायता कहाँ १ में तो खकेला ही स्तीर-सागर का मन्थन करने में समर्थ हू। आप लोगों को अमरस्य की प्राप्ति कराने के उद्देश से में अकेला ही चीर-समुद से मंग कर दिव्य अमृत को निकाल सकता हूँ ! दूर से आश्रय के लिए व्याये हुए विनत बैरियों को जो व्यक्ति सम्मानित नहीं करता, सन्तुष्ट नहीं करता, वह इस लोफ तथा पर लोक दोनों में नष्ट होता है। धन मे धनि स्नेहपूर्वक तुम सभी लोगों की रहा कहरा।। पेमा कह कर दैत्येन्द्र बोल देवताच्यों के साथ गया और मन्धन-कार्य में सहायता के लिए मन्दराचल से प्रार्थना करते हुए बोला---'मन्दर ! इस अमृत-मन्थन के कार्य में, जो कि देवताओं तथा राज्यसाँ सभी के लिए विरोप महत्त्वपूर्ण हैं, तुम मन्यन-दयड बनो । मन्दराचल ने कहा कि---'सुम्ते श्रमीकार है, यदि हमारा श्राधार कोई मिले तेन, जिस पर स्थित होकर में मन्यन कर सक्टें। ऐसा होने पर में वस्त्यालय का संधन कदांगा किन्तु इस कार्य में बरेत के कार्य के लिए भी, जी कि मेरे घुमाने की चमता रखता हो, निश्चित कर लीजिये ।' मन्दर के ऐसा कहने पर महावलवान कूर्य तथा शेषनाग पाताला लोक से ऊपर आये, जी कि भगवान विष्णा के चतुर्थ श्रशु रूप में पृथ्वी के भार को थामने के लिए नियुक्त थे । उन श्रेप तथा कच्छप ने प्याहर मगवान् से गर्वीले स्वर में कहा-॥१३-२०॥

कूर्म ने कहा — इस समस्त त्रै लोक्य को घारण करने पर भी सुक्ते यकावट नहीं मालूग पड़ता तो भला इस उपकार के कार्य में छोटी गुड़िया के समान मन्दर को धामने में सुक्ते क्या किताई पड़ेगी ? ॥२८॥ - शेप ने कहा — इस निसिल जकायड के वेन्टन होने से तथा उसके मन्धन करने से अब हमारे ग्रीर में कोई यकावट नहीं मालूम पड़ती तो मन्दर के प्रमाने से हमें कोई कप्ट नहीं होगा । ऐसा कह कर जब नाम ने लीलापूर्वक उसी स्त्य मन्दराचल को उपार कर स्वीर सागर में किंक दिया, तब कूर्व अध्याभाग में आकर प्रवस्थित हुए । किन्तु समुद्र-मन्थन आरम्भ होने पर जब देवता श्रीर दानव मिलकर भी निराधार होने के कारण मन्दराचल को स्वीर-सागर में प्रमा नहीं सके तो बिल को साथ लेकर सभी भगवान नारायण के निवास स्थान को वहाँ गये, जहाँ पर देवाधिदेव भगवान जनार्दन स्वयं विराजमान हो रहे थे । देवताओं तथा बिल को साथ के बहाँ गये, जहाँ पर देवाधिदेव भगवान जनार्दन स्वयं विराजमान हो रहे थे । देवताओं तथा बिल प्रभृति अपुरों ने वहाँ जाकर दवेत कृतल के समान कान्तिमान करवाण्यदायी उन अस्वुत भगवान को पीताम्बर धारण किए हुए योगनिहा में निमन्न देखा । उस समय उनके श्रीं में हार श्रीर केमूर विराजमान थे, सर्पें की श्रीय्या पर भगवान श्रयन कर रहे थे और अपने चरण-कमल से लक्ष्म केमूर विराजमान थे, सर्पें की श्रीया पर भगवान श्रयन कर रहे थे और अपने चरण-कमल से लक्ष्म केमूर विराजमान थे, सर्पें कर रहे थे । उस समय गरुड अपने पंखे की वायु से भगवान को हवा कर रहा था । वारों श्रीर के सिद्ध, सराय एवं किलर गण उनकी स्तुति में मन्द थे । सभी दिशाओं से मूर्तिमान आजाय (बेद) स्तुति कर रहे थे । वार्यों हाथ शिर के नीचे शोभावमान था, ऐसे उन शेपशायी भगवान की देवेताओं तथा दानवों ने हाथ जोड़ विनव हो वारों दिशाओं से स्तुति करनी प्रारम्भकी । ॥२१-२१ ६॥

देवताओं तथा दैरयों ने कहा—हे तीनों लोकों के स्वामी ! तेज से सूर्य को पराजित करने वाले ! विजयशील विष्णों ! फैटम के शत्रु ! तुम्हें हमारा नमस्कार हैं ! सृष्टि के उत्पिक्तिण त्रका रूप तुम्हें हमारा नमस्कार हैं ! सृष्टि के उत्पिक्तिण त्रका रूप तुम्हें हम सव नमस्कार करते हैं, उद रूपधारी जगत् के सहारकर्ण व्याप को हमारा नमस्कार है । तुम व्यप्ते विद्याल से भी पर्षित नहीं हो सकते । हे दानवों के विषात करनेवाले ! तीन पग में तीनों लोकों के उल्लंधित करनेवाले ! व्यजनमा ! तुम्हें हम लोग नमस्कार करते हैं । हे प्रचयड दैत्येन्द्र कुल के काल रूप महा व्यवल ! तुम्हारे नामिरूप सरोवर से पद्म की उत्पित हुई है, तुम महावलपान हो तुम्हें हमारा नमस्कार है । तुम पद्म के उत्पित्तिकर्ण हो, महामूत हो जगत् के हरण करनेवाले, उत्पिक करनेवाले तथा विषय हो, सभी के जनक हो, सभी लोकों के स्वामी हो, कार्य और कारण—दोनों के निर्माण करनेवाले हो । व्यवले हो । व्यवले को प्रवृत्ती के तिर्माण करनेवाले हो । व्यवले के सुष्प हो, वय में निवास करनेवाले हो ! तुम्हें हम सब नमस्कार करते हैं । हम लोगों की व्यमस्त्व प्राप्ति के लिए तुम इस विशाल मन्दराचल को, जो अयुताबुत योजन विस्तृत है, पारण करो, धारण करो । हे देव ! तुम्हारे सुजबल का व्यन्त नहीं है, व्यवन उन दोनों बाहुओं से उठा एक हाथ द्वारा इसे पकड़ कर स्वाहा स्वधा के व्यक्तियों वे उत्पत्त करों । देवताओं के उपकार्य व्यक्त का मंथन करो । देवताओं के उपकार्य व्यक्त का मंथन करो । देवताओं तथा दैलों द्वारा स्तुतिपूर्वक कही गई इस वात को मुन कर मधुत्तन मगावान ने व्यवनी योगनिवा को बोड़ कर उनसे कहा । ॥ ३७-४५ ॥

श्री भगवान् ने कहा—देवगण ! श्राप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ, श्राप लोगों के यहाँ श्रागमन का क्या कारण है ? जिस कार्य के लिए श्राप लोगों ने यहाँ श्राने का कप्ट किया है उसे चिन्तारहित होकर बतलाइये । नारायण के ऐसा कहूने पर स्वर्गवासी देवताओं ने कहा —देवेग ! श्रमस्त्य प्राप्ति के लिए हम लोग महोद्धि का मन्थन कर रहे हैं, हे देवाधिदेव ! हमें जिस प्रकार व्यगस्य की प्राप्ति हो सक्के बेसा उपाय व्याप करें । हे कैटम के राजु ! माधव ! तुम्हारे विना हम लोगों से वह कार्ये नदी हो सरता। हे नाथ! उस श्रमृत-प्राप्ति के कार्य में तुन हमारे श्रमुता वने। देवताश्रों के पेसा फहेने पर राञ्जनाशक परम पेशवर्यग्राली मगवान विष्णु देवताओं के साथ वहाँ वसे, बहाँ पर मन्दरा-चल था, उस समय यह मन्दराचल रोपनाम की फर्णों से लिपटा हुव्या था तथा देशता श्रीर दानवमग्र उसे भागे हुए थे। यिप के सब से भीत होकर देवगण तो रोपनाग की पृक्ष की स्रोर परुदे हुए थे क्रीर मुल की स्रोर राहु को अगुधा बना कर देखगण पहड़े हुये थे। रोपनाग के सहस्र मुखनाले झिर को बाएँ हाथ से, तथा देह को दाहिने हाथ से पक्रड़ कर 'देखेन्द्र विल सीच रहा था। सन्दर कन्दराओं से सरोभित व्यम्दत के मन्यनन्दरूड मन्दराचल को उन भगवान विष्णु ने व्यवने दोनों हाथों से पहड़ा था । इस मकार जय जय कार करते हुए सभी देवताओं तथा देखों ने मिलकर देवताओं के भी वर्षों तक जीर सागर का मन्थन किया किन्तु इसके उपरान्त वे सभी देव दानवगण बहुत थक गरे । उन लोगों के थक जाने पर देवराज इन्द्र ने मेप रूप धारण कर वल-क्रणों की पृष्टि की, वो अमृत के समान शीतल लगे। शीतल बाय यहने लगी । किन्तु इतने पर भी जब देवगण निल्युल थक कर शान्त-से होने लगे तब प्रका जी ने बारम्बार यह कहना प्रारम्भ किया कि 'छरे समुद्र को मंथी, मथी । उद्योगी पुरुषों को सर्वश्रा लक्ष्मी की प्राप्ति होती हे. उन्हें फोई बस्तु दुर्लंभ नहीं होती ।' बसा के इस मकार उत्साहित करने पर देवानुर गए पुनः दत्त चित्र हो समुद्र का मन्थन करने लगे । तदुपरान्त दस सहस्र योजन विस्तृत मन्दरायल-द्वारा मन्थन किये जाने पर उसके शिखरों पर से हाथियों के समूह समुद्र में गिर पड़े, शुरुर तथा शरभादि शीवगण गिर पड़े, लाखों कुचे तथा पुष्पों और फलों से लदे हुए बुज़ गिर पड़े 1ं तम उन फलोंके सारभाग तथा पुष्पों और औप-िषयों के रस से चीरसागर का जल दही के रूप में परिगात हो गया। और तदुपरान्त उन गिरं हुए सहसों बीवों के चुर्ण हो जाने पर उनके रक्त तथा चर्वी श्रादि के सब्रोग से वह जल मदिश के समान हो गया। उस बारुएी की गन्ध से देवता तथा दानव प्रमुद्धित हुए, श्रीर उसके श्रास्मादन से ने देवता दानवगण फिर बलवान् होगये ध्यर्थात् उनकी थकावट बीत गई । तब अधुरों ने रोपनाग को चारों श्रीर से श्रांत बेग से पुनः पकड़ा, जिससे मन्धनदराड मन्दराचल एक स्थान पर श्रचल हो गया। भगवान् विद्णा ने स्वयसर होकर श्रपनी मुजायों के बन्धन से मन्दराचल को बाँघ लिया, जिससे वायुक्ति के फर्गों से सन्निहित होने के कारण वे श्यामल वर्ण के शीमिन होने लगे । उस समय उनकी शोभा नीले कमलों से युक्त श्रांत विस्तत ब्रह्म-दराउ की भौति दिख रही थी। तदनन्तर समुद्र से सेकड़ों मेघीं नी ध्वनियाँ सुनाई अपड़ने लगी। योगनाग के दूसरे भाग में सर्वभश्म इन्द्र थे, तदनन्तर आदित्य गए। थे, उसके बाद श्राति।उत्साह्युक्त रुद्रगएा, वसुगए तथा गुढाकों के समूह थे। दूसरी ओर सर्वेप्रथम विप्रचित्ति, नमुचि, वृत्र, शम्बर, द्विसूर्धा, वज्रद्रस्ट, राह् तथा विल थे। ये तथा ऋन्य बहुतेरे राज्ञस एवं दानवगण शेप के मुख-माग की ऋोर थे। इस प्रकार वल तथा तेज से विभूपित सभी देव दानवगण समुद्र का मन्थन करने लगे । देवताओं तया दानवीं द्वारा मन्थन

करते समय समुद्र से महान् मेघगर्जन के समान भीपण स्वर निकलने लगा । उस विशाल मन्दराचल की चोट से सेकड़ों सहस्रों की संख्या में विविध प्रकार के जलचर विनष्ट होगये । पर्वत ने वरुणलोक में निवास करनेवाले पाताल लोक के विविध पकार के निवासियों को विनाश के पथ पर पंहुंचा दिया 1ू मन्थन ऋरते समय उस मन्दराचल के ऊपर उमे हुए महान् वृक्तों के समृह परस्पर के संपर्पण से टूट-फूटेकर ऊपर से पित्तयों के साथ ही समुद्र में गिरने लगे। उनके संघर्षण से श्रीक्ष उत्पन्न हुई, जिसकी चिनगारियों से मन्दराचल विवली से युक्त काले बादल की मांति श्राच्छन्न होगया । श्राम के भय से पर्वत से निकलकर भागते हुए सिंहों तथा हाथियों को उस श्रिक्त ने भस्मसात कर दिया तथा ज़िविष प्रकृार के मरे हुए जोवों को भी उसने जलाकर राख कर दिया । जीवों को जलानेवाली उस श्राप्ति को देवताश्री में श्रेष्ठ इन्द्र ने बादलों की बृन्टि द्वारा चारों झोर से रान्त कर दिया, जिसके कारण ऊपर विविध प्रकार के रस समुद्र के जल में व्याकर गिरने लगे। बड़े-बड़े बुलों के गोंद तथा खीपधियों के रस जल की धारा के साथ समुद्र में श्राकर मिल गये। उन श्रमृत के समान गुणकारी रखें तथा समुद्र के दुम्बनत् जल से 'सुवर्ण की भाँति दमकते हुए देवगण व्यमस्त्व को शास हुए । वह समुद्र का जल दुग्ध रूप में परिखत हो गया था, फिर से अनेक प्रकार के रहीं के मिश्रण से वह दुष्प से घृत के रूप में बदल गया । तब बैठे हुए बहा से देवताओं . ने कहा-- प्रशन ! हम लोग सो अब बहुत ही थकं चुके है; किन्तु अमृत नहीं निकला । हम समभ्रते हैं कि भगवान् विन्तु को छोड़कर हम सभी देवगण तथा दैत्यगण अतिराय आन्त हो गये हैं, श्रीर समुद्र का मन्थन भी बहुत दिनों, तक कर चुके ।' देखताश्रों तथा दैत्यों की ऐसी बात सुन ब्रह्मा ने भगवान् विष्णु से कहा--भगवान् । इन सर्वो को वल भदान की निये। ऐसी दशा में आप ही इनकी शरण हैं।॥४६-८१॥

चिट्यु ने कहा — इस मध्यन के कार्य में जितने लोग सम्मिलित है, उन सम की मैं बल प्रदान कर रहा हूं, अब इस कार्य के लिए कम से सभी लोग मिलकर मन्दर को परिचालित करें। ॥८२॥

थीमात्स्य महापुराण में ऋमृतमंधन नामक दो सी उनचासवाँ श्राध्याय समाप्त ॥२४२॥

#### दो सौ पचासवाँ श्रध्याय

सूत ने कहा— मगवान विप्णु की ऐसी वार्ते सुन वे बलवान देव-दानवगण उस महासमुद्र में सिमिलित होकर उसकी जलरायि को घरयन्त लुभित करने लगे। तदनन्तर समुद्र से सौ सूर्य की भाँति तेजोगय, प्रशस्त कान्तिवाला, शीर्तरिंग उज्ज्वल चन्द्रमा उद्भुत हुच्चा। उसके बाद घृत समुद्र से पीले वर्षा के वर्लो से शीमित लक्ष्मी उसक हुई, फिर सुरादेवी, तदनन्तर पीला वोझा, फिर च्यानत से उस्पन्न होनेवाली दिव्य कीस्तुम मिण, जो व्यपनी किरखों से सुशोभित होकर मगवान् नारायण के वन्तस्थल में विश्वासमान है। उदनन्तर विकसित पुर्णों के गुज्जों से सुशोभित पारिवात की उत्पत्ति हुई। स्तदुपरान्त उन देवतात्र्यां तथा देखों ने बादल की माँति धूम को समुद्र से अमर, उठते। हुए देखा, जिससे सभी दिशाएँ

व्यात होगई थी । उस पूम को सभी पकार के देहचारी सहन करने में श्रसमर्थ थे, उसे सूंबते ही देवगया मृच्छित होकर गिरने लगे और छुन्निक हाथ से शिर को पकड़ कर समुद्र के तट पर पेठ गये । तदनन्तर कम से यह दु:सह श्रामि-सी वस्तु समुद्र से बाहर निकलती हुई दिलाई पड़ी । उसके चारें श्रोर विकराल जालाओं का जाल फेला हुआ था, चागें श्रोर भीपण जिनगारियों छिटक रही थी, उस भीपण श्रामि से प्रायः सम देवता और दानमण विव्हित हो गये । कुन्न विल्ह्त जले हुए तथा गुद्ध श्रप्थ जले हुए सभी दिशाओं में भगने लगे । प्रधान देन तथा देव गण भी उस श्रामि से अपभीत हो गये । छुन्न देव पर्यात् उस भीपण श्रामि से उपञ्चम जाति वाले सर्ष उसम हुए । उसी पकार काले सर्प, जिनकी दाह बड़ी भयानक होती है, लाल सर्प, वायु पीकर रहने गलें सर्प, रनेन वर्ण के पीलें वर्ण के तथा श्रन्यान्य गोनस जाले वाले सर्प उस श्रामि से उसल हुए । तदुपरान्त पत्रक, अनर, देता, मिलवर्ण, पतिमे, कर्ण शब्द, मिरिगर ग्रादि जीन हपर-अपर पूमने लगे । इनके श्रतिरक्त श्रति भीपण दाईवाले अनेक जीवगण तथा अनेक विषों के भेदीपभेद भी उससे उत्तक होकर इभर-अपर दिलाई पड़ने लगे । शार्म, हलाहल, सहत, वस्त, कंगून, मस्मग, नीलपन्नादि सैकड़ों भदोपभेदवाले विव उससे उसलाह हुए, जिनकी सुनाम्य से शीम ही पर्वतों के शिवर भी जल उटते हैं ।।।१-१ १।।

त्वनन्तर शरीरधारियों को व्यक्तियम भय देनेवाली एक मृति दिखाई वड़ी, जिसके शरीर की कान्ति नीलरस के समूह, अमर व्यथम कज्जल के वर्वत के समान थी, और और में विषम स्वासें ले रही थी, उसके अंग परवाग समस्त लोकों में फैल रहे थे, केशों के समूह जलती हुई व्यक्ति की भांति दिखाई पड़ रहे थे, सुवर्ष एवं मीतियों के व्यलंकारों से उसके श्रंग विप्तृपत थे, किरीट धारण किये हुए थी, शरीर पर पीता-ग्वर था, देह की कान्ति नीलेंकमल के समान भी, विविध मकार के पुष्प शरीर पर शीमांवमान हो रहे थे, गम्भीर गर्जते 'हुप बादल के समान शब्द कर रही थी। इस मकार समुद्र के मध्य में श्रवस्थित शरीर-धारी विप को उन देवताओं तथा देखों ने देखा। उस भीपण नेत्रवाले भयदायी विप को देखकर सभी लोग व्यतिश्य मयभीत हो गये। कितने तो देखते ही चला बरे, और कितने देखते ही वेहीश हो गये, कुछ लोगों के मुल से फेन गिरने लगे और हुछ लोगों की श्रति चिन्तनीय दशा हो गई। उस विकराल विप की इवस से विप्णु इन्द्रादि देवता भी, बुछ बल गये और थोड़ी देर पहिले वो जीवगण दिव्य रूपवाले थे ये अब जले हुए श्रगार (कोयले) के समान काले वर्षा के हो गये। तदनन्तर श्रति भयभीत होकर विप्णु भगवान ने उस सुरात्मक (१) से देवताश्रों की हितकानता से पूछा। ॥१९८-१८॥

श्री भगवान् ने कहा — 'माप महाकाल की तरह मालूग पुत्रनेवाले कीन है ? क्या चाहते हैं ? श्रीर कहाँ से या रहे हैं ? क्या करने से यापनी श्रिमिलामा पूर्ण होगी ? इन सब वार्तों को मुम्में नवताह्ये ।' भगवान् विच्छा को ऐसी वार्तें सुन मलयानि के समान विकराल उस कालकूट ने दुन्दुमि के समान भीवण स्वर में कहा । ॥११-२०॥ .

कालकूट ने कहा—"विष्णो ! समुद्र से उत्पन्न होनेवाले सुम्म को लोग कालकूट नाम से पुकारते हैं । जब परस्वर एक दूसरे के संहार के श्रमिलापी देवता तथा दैत्यगया श्रति उन्न श्रमर्प से इस अब्भुत तीरतागर का मन्यन करने लगे तब में उन सभी का संहार करने के लिए उत्पन्न हुआ हूँ। संतार में जितने भी रारीरघारी हैं उन सबं को में एक च्हाण में विनाट कर हूँ मा। या तो ये लोग सभी निगल जायें अथवा रांकर की रारण में हो जायें। कालकूट की ऐसी वार्त छुन भयभीत देवताओं तथा अमुरों ने अप्ता तथा विद्या को अगुआ बनाकर रांकर के सभीप प्रस्थान किया। वहाँ पर नियुक्त गायेगों ने जाकर उन लोगों की वार्त रिव से कहीं। तदुपरान्त आज्ञा प्राप्त कर वे लोग शिव के सभीप गये। वहाँ मन्दराचल की सुनर्ण मय गुक्त में, जो सुक्ता तथा मिश्यों से विश्वित थी, स्वच्छ मण्डित सीड़ियाँ लगी हुई थी, वेद्वं मण्डि के सम्भी से सभीभित हो रही थीं, शिव जी विराजमान थे। वहाँ जाकर सभी देवता तथा अमुरगण युटनों के वल प्रवी पर लेट गये और ब्रह्म को अमसर बनाकर निम्बलिखित स्तोत्र का पाठ करने लगे। ॥१६-२०॥

देवताओं तथा दानवां ने कहा-- 'हे विरूपात्त । तुम्हें हम लोगों का नमस्कार है । तुम दिव्य न्त्रांसोंबाले हो, हाथ में पिनाक भारण करनेवाले हो, वज्र धारण करनेवाले हो, धनुप धारण करने वाले हो, तुम्हें हमारा नमस्कार है 1.तुम्हारे हाथ में त्रिशल विराजमान है, तुम दएड पारण करनेवाले हो. जदा के रूप में त्रेलोक्य की चिन्ता धारण करने के कारण तुम धूर्जटि नाम से विख्यात हो, तुम्हीं त्रज्ञा, विच्या और रुद्र रूप हो, तुम्हे हमारा नारम्बार नमस्कार है, तुम नेद रूप हो, बक्ष हो, देव रूप हो, सांख्य योग स्वरूप हो, जीवों का कल्याया करनेवाले हो । हे महाकाल के द्यय करनेवाले । तुम कामदेव के ग्रीर को भाम करनेवाले हो, देगवान हो, एक थीर हो, वसुरेता हो । पिङ्गल वर्ण वाले हो, सुरडमाला से विभू-पित ! तुर्ग्हें हमारा नमस्कार है । हे उमापते । दक्त के यज्ञ एवं ज्ञिपुर के विध्वंसक तुर्ग्हें हम सब नमस्कार कर रहे हैं। तुम शुद्ध यूवं प्रवृद्ध हो, निर्वाण एवं मुक्ति के स्वरूप हो, तीनों लोकों की सृष्टि करने बोली हो, बरुए, इन्द्र एवं श्रानि रूप हो, तुन्हें हम सब का नगरकार है। तुम ऋक, यज, श्रीर सामवेद स्वरूप हो, पुरुप हो, पुरुप रूप हो, परमेश्वर-रूप हो, सर्वश्रेष्ठ हो, उन्न हो, नाक्षण रूप हो, वेद तुन्हारी श्राँखें हैं, तुम्हें हमारा वारम्बार नमस्कार है । तुम सरवगुण, रजोगुण एवं तमोगुण स्वरूप हो, श्रम्पकार भी तुम्हारा एक स्वरूप है, श्रनित्य एवं नित्य—उभय रूप हो, निस्य चरात्मा हो, तुम्हें हम लोग नमस्कार कर रहे हैं । तुम व्यक्त हो, श्रव्यक्त हो, व्यक्ताव्यक्त-दोनों एकं ही साथ हो, भक्तों की श्रापतियों को नष्ट करनेवाले हो, नारायण भगवान् विष्णु के वित्र हो अथवा भगवान् विष्णु तुग्हारे प्रिय हैं, तुग्हें हमारा ध्रनेकराः नमस्कार है। उमात्रिय, शर्व, नन्दीववर के मुख से प्रशोमित, दुम ही ऋतु, मन्वन्तर, करप, पत्त, मास, एवं दिन रूप में वर्त मान हो, तुन्हें हमारा नमस्कार है ! तुम विविध प्रकार के रूपों को धारण करनेवाले हो, मुख्बी हो, स्थूल दर्ग्ड तथा वरुथ की धारण करनेवाले हो, तुःहारे हाथों में कपाल रहता है, दिशाएँ ही तुम्हारा वस्त्र हैं, शिखरड रखनेवाले हो, तुम्हें हमारा नमेस्कार है । तुम धनुप्रवारी हो, रथी हो, यति हो, जसवारी हो, --इस पकार के उत्तम चरित्रोंबाले तुम्हें हमारा वारम्वार नमस्कार है। देवतात्रों तथा रात्त्सों द्वारा इस प्रकार की स्तुति किये जाने पर सुष्टि के स्थागु स्वरूप भगवान् शंकर परम

सन्तुष्ट हुए एव उन. भयभीत लोगों से मुस्काते हुए यह बात कहने लगे । ॥२८-४६॥

क्षांतर ने कहा — 'हे देव तथा दानवं गणा । तुम लोगों के मुखकमल मुरमाये हुए हैं, तुम त्योग किस लिये यहां त्याये हुए हो १ कब चाहते हो १ जल्दी कही, त्याज ही में उसे पृरित कर्दोंगा।' देवा पिदेव रामर के ऐसा कहने पर सभी देवता तथा राज्स गणा बोले । ॥४२॥ . .

देवताच्यो तथा राचसों ने ऋहा-'गहादेव जी । श्रमृत के प्रयोजन से महासमुद्र को मथते समय ऋति उम्र एव श्रद्भुत विष उत्पन्न हुन्ना हे, जो सभी लोगों का विनाश करनेवाना है । सभी देवताओं को भयभीत परनेवाले उस विष ने स्वय कहा है कि तुम सभी को मै ला जाउगा धन्यया सभी पी जायो । उस उत्तरट एव विकराल विष को पान करने में हम लोग सर्वया श्रममर्थ है, यह भीपण विष हम सभी को मार सकता है । उस विकराल विष के निःश्वास मात्र से सी चन्द्रमा के समान कान्त्रिमान भगवान् विष्णु क्रज्यावर्ण के हो गये । यमराज की उसने विषय स्थिति कर दी । श्रम्य देवताश्रों में से उछ तो मुन्दित हो गये घ्रोर हुद्य नष्ट हो गये। हे सगवन् ! जिस प्रकार अप्राग्यशाली पुरुषों के ब्रार्थ भी ध्वनर्थ के कारण बन जाते है तथा आपिकाल में दुर्बलात्मा पुरुषों के सक्लप विपरीत फल देनेवाले हो जाते हैं, उसी मकार अमत की व्यभिलामा से मधे गये सगुद्र से हम लोगों को इस विकराल विष की प्राप्ति हुई है। इस भय से बाब हम लोगों की रक्ता की जिये, आप ही पुरू मात्र हम सर्वे के ग्ररणदाता है, बीर हम सद आप ही भी गुरुश में अपने हैं । मक्तीं पर अनुरूपा करनेवाले, मन के भावों को जाननेवाले सभी भवनी के ब्राहि ईश्वर ! भगवन् । यहाँ में सर्वप्रथम भाग महण् करनेवाले ब्राप ही है, निखिल हवनीय द्रव्य भी त्याप ही है, सीम्य है, सीम हैं, 'कामदेव की विनष्ट करनेवाले हैं । देव ! एक मात्र प्रस्ती हम सर्वे की ग्राण हो, देवताओं का कल्याण करनेवाले हो, इस महाकाल सहग्र कालकृत के ज्वर से है विरु पान ! हम सर्वो की रचा की लिये ।' देवताओं तथा देखों की इस चार्चवासी की सुन भग के नेत्रों के हरण करनेवाले भगवान शहर ने कहा । ॥४३-५१॥

दैनदेव ने बहा—देवासुर गया ! मैं उस कालकूर महाविष को सा आकमा, इसके आदिरिक अन्य जो कप्यसाध्य कार्य हों उन्हें बताइये, उसे भी हम करने को तैयार हैं। अब आप लोग विन्ता छोड़ कर रियत होइये। मगवान् राकर के ऐसा कहने पर देवता तथा असुर सभी रोगावित हो गये। उन समें के कर्य गढ़गढ़ हो गये। आनन्द के ऑस् वह बले और उस समय वे अपने को सनाथ अनुभव करने लगे। इस मकार आरवस्त विक से असलामन वाले बसादि सभी देवगण अति असन्म हुए। तदनन्तर जगरपित राकरजी पवन के समान हुत गति से कहन्युमधारी रीअमामी निन्दिकेश्वर पर आरखड़ होकर आवाय मार्ग से चले। उस समय उनके आगे-आगे असुर कथा सुरों के अधिपति गरए भी अपने-अपने बाहरों पर आरखड़ हो, सुन्दर चमर इताते हुए वंल रहे थे। मगल के आधार उन देवताओं के आगे आगे चलने से जितेन्द्रिय मगवान् अति शोभायुक्त हो रहे थे, उनके तृतीय नेत्र की अधि-ज्ञाला से उनकी बटाएँ पिक्रल वर्ण की. हो रही थी। तदनन्तर महादेवजी उस चीरसागर पर पहुँचे, जिससे उस कालकूर विप की उत्पत्ति हुई थी।

वहां पहुंचकर उन्होंने उस विषम फालकूट विष को देखा श्रीर एक छायायुक्त स्थान में जाकर श्रापने वाएँ हाथ से उसकी भी लिया। विष के पी लेने पर इन्द्र ममृति देय तथा हिरएयान ममृति श्राप्तर खुदी से नावने गाने लगे श्रीर श्रानेक बार सिंहों की भाँति दहाइने लगे, श्राति प्रसत विच हो देवरा की खाति करने लगे। भगवान रांकर के गले में जब विष पहुँचा, तत्र त्रक्षा प्रभृति देवता तथा बिल श्रादि प्रमुख श्राप्तों ने उनने कहा—'महाराज! कुन्द के समान पीत वर्षा श्रापके शारिर के कपठ देरा में श्राना की गांति काले वर्षा का यह विष श्राति श्रीमा दे रहा है। श्रातः उसे वहीं रहने दीजिये। विवताश्रों तथा श्रामुखें के पेसा कहने पर त्रिपुराश्र श्रिव जी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। विष पान कर लेने के उपरान्त गंकर जी देवताश्रों को वहीं छोड़ पुनः श्रापन श्रायम मन्द्राचल को चले गये, श्रीर उनके चले जाने पर देवगण समुद्र को विविध प्रकार से पुनः गयने लगे। ॥ ५२-६१ ॥ श्री मास्त्य महापुराण में श्रमृतमन्यन प्रसंग में कालकूटोत्सचि नामक दो सी प्रवासचें श्रध्याय समाप्त ॥२५०॥

# दो सौ इक्यावनवाँ ऋध्याय

सत ने फहर — पुनः सगुद्द के मथे जाने पर उसमें से यायुर्वेद के प्रजापति (आदि सिन्स्कती) परमेरवर्षशाली धन्वन्तिर दिखाई पड़े ! फिर लोगों के चित को घुर्मी देनेवाली विशाल नेत्रोंवाली मदिरा दिखाई पड़ी ! तदनन्तर अमृत ! फिर सभी जीवों के भय को दूर करनेवाली कामधेनु दिखाई पड़ी ! मगवान् विन्मु ने लक्ष्मी को तथा महामिण कीस्तुभ को मह्म्ण किया । सहस्र नेत्रोंवाले इन्द्र ने गजराज को तथा उस उत्तम अश्व उच्चेन्ध्रवा को प्रह्म्ण किया । सूर्य ने लोक में आरोग्य के प्रवर्षक धन्वन्तिर को प्रह्म्ण किया । छत्र को करण ने तथा कुग्रहर्ली को शबीपति इन्द्र ने प्रहम्ण किया । पारिजात वृत्त को मुदित होकर वायु ने प्रहम्ण किया । तत्रप्रकात् शरीरधारी धन्वन्तिर उठकर खड़े हुए, उस समय वे एक इचेतवर्शा का कमगडल धारण किये थे, जिसमें अमृत भरा था । इस अद्मुत कार्य को करते हुए देखकर दानवों के दल में उस अमृत के लिए 'यह मेरा है, यह मेरा है', इस प्रकार का महान कोलाहल नव गया । तत्र मगवान् विन्यु ने मोहिनी माया का आश्रय लिया और अति हुन्दरी की का रूप धारण कर दानवों के सभीप उपस्थित हुए । उन मुहों ने उस अमृत को मोहिनी के हाथों में सीप दिया । और उस मुन्दरी सी के लिए सभी दानव तथा दैस्यगण अनुरांक निच हो, विविध प्रकार के प्रमुल प्रमुल को भारण कर एक साथ ही देवताओं से युद्धार्थ दीई पड़े । तत्र पराकाशाली विन्यु ने उस अमृत को नर के साथ जन दानवेन्त्रों से लीन लिया और लेकर अपन पास रख लिया । उधर सभी देवताओं ने उस चुमुन को पीते समय ही विन्यु भगवान्त से लेन्त्र कर वीच ही विन्यु भगवान्त से लेन्त्र अमृत का पात कर लिया । विर अभिलिपत जस अमृत को पीते समय ही विन्यु भगवान्त से लेन्त्र सम्व ने पीते समय

देवताओं के मध्य में देवरूपधारी राहु नामक दानव भी श्रमृत का पान कर रहा था । उसके क्रउदेश तक ही अपनत पहुँचा था कि इतने ही में देवताओं की कल्याण भावना से प्रेरित होकर चन्द्रमा तथा सूर्य ने उसके इस भेद को प्रकट कर दिया । भगवान ने अपने चक से उस दानन के शिर को पड से अलग कर दिया । श्रमत पान करते हुए उस दानद का शिर श्रति तीक्ष्ण चक द्वारा कट कर प्रध्यीतल पर शोभित होने लगा। चकद्वारा कटे हुए उस दानव के विकाल शिर ने पर्वत के शिलर की भाति वसुधातल की गिरते ही विचलित कर दिया । तभी से सह का चन्द्रमा श्रीर सूर्य के साथ वैर सम्बन्ध चला श्रा रहा है, श्रीर वह श्राञ भी उन्हें पीड़ा पहुंचाता है। तदनन्तर विप्रा मगवान, ने श्रपना सुन्दरी स्त्री का रूप खोडकर श्रपने श्रति विकशल विविध प्रकार के राखाओं से दानवों को प्रकृष्पित कर दिया । श्रति विस्तृत एव तीक्षण भाले सहक्षों की सरूवा में चारों श्रीर से बैत्बो की सेना पर पडने लगे। भगवान के चक से जिल-भिन्न व्यगोंबाले राज्ञसगण वॅह से व्यत्यधिक रक्त बहाने लगे । तलवार, राक्ति एव गदा की व्यसहनीय चोटों के कारण प्रवीतल पर वे गिर गये। उस युद्ध में ऋति दारुण पहिशों से उनके शिर काट बाले गये । तपाये हुए सुवर्श के समान पुण्पों से सुरोभित राचतीं के शिर शबुर परिमाण में निरन्तर कट-कटकर भूतल पर शिरने लगे । रक्त से भीगे हुए अंगों वाले, मारे गये, बडे-बड़े विद्याल राज्ञासों के गरीर यद्वमूमि में पहाड़ों के गेरु से रँगे हुए शिखरों की भाति सोये हुए दिखाई पड़ रहे थे। तदनन्तर समानम्भि में चारों श्रोर से 'हल, हला' सब्द गूँजने लगा । एक दूसरे को राखों से मारते हुए उस समान-मृति में सूर्य लोहित वर्ग के दिलाई पड़ने लगे, अर्थात् सायकाल आ'गया । लोहे के वने हुए परिघों से कुछ लोग एक दूसरे पर भहार करने लगे, एक दूसरे के श्रातिशय समीप होने के कारण दुख मुध्युद्ध करने लगे। इस मनार एक दूसरे को गारते हुए उन लोगों के शुट्द व्याकाश्मगडल को छून्ता रहे थे। 'कांग्रे, मारो, दौड़ो, गिरात्रो, बढ़ो' इस प्रकार के श्रविषोर पब दारुण शब्द चारों श्रोर से छनाई पड़ रहे थे । इस ऋतितुम्र ल तथा परम भनायक महायुद्ध के छिड़ जाने पर युद्ध मूमि में नर नारायण देन उपस्थित हुए । देखसूदन भगवान् नारायण ने नर के हाथों में दिव्य धनुष को देख अपने छुदर्शन चक्र का स्मरण किया।॥१-२५॥

तदन्तर स्मरण करते ही व्याकाश मार्ग से भगवान् का वह प्रदर्शन चक, जो व्यामित्रों सानाए करते-वाला, परम तेजोमय, महाभवानक, व्यस्य पराक्रमवाला था, पीचे उत्तरा। उसका मण्डल सूर्य के समान तेज से देदीध्यानान था। जलती हुई व्यन्ति के समान विकाल व्यति मयकर उस प्रदर्शन चक को व्याकारामण्डल से उत्तरते ही हाथी के शुग्र के समान विगाल बाहुवाले अच्युत भगवान् ने अपने हाथ में धारण किया और उस व्यति प्रभावाले, दानव उन्न एव देत्यों के सहारक, जलनी हुई व्यक्ति समान देदीध्यमान्, स्पिके नगरों का विध्यस करनेवाले, सर्ववक नामक प्रलयमिन के समान तेजहवी प्रदर्शन चक को अति उप्र साव से वेम पूर्वक प्रत्यों पर शोड़ दिया। वह भीषण चक जारम्बार प्रतृत्यों पर प्रहार करने लगा। युद्धभूमि में पुरुषी-धम के हाथ से छोड़े गये उस सुदर्शन चक ने सहसों को सख्या में दैत्यों को विदारित कर दिया, कही पर उसने वायु से उदीप्त श्रामि की मोति राजुवाहिनी को पकदम भस्मसात् कर दिया तो कहीं पर उन श्रमर समुहों को बलपूर्वक काट डाला । भगवान के हाथों से प्रेरित उस सुदर्शन ने बारम्बार श्राकाश में तथा पृथ्वी तल पर पिशाच की भौति रक्तपान किया । तदनन्तर निर्भय चिच श्रवरों ने पर्वतों द्वारा व्याग्वार देवतार्क्यों की सेना को निनन्द किया। सहस्रों की संख्या में वे महावलवान् श्रप्तर समूह मेघों के समान कान्तियक्त दिखाई पड रहे थे । उस समय वे श्राकारा मण्डल की भौति विगाल हो रहे थे । श्रानेक प्रकार के विचित्र बादलों की भौति रूप धारण करनेवाले वे राज्यस गण श्रांति भयंकर हो गये । राजसीं से छोड़े गये, वृत्तों समेत श्रानेक प्रकार के मेघों के समान दिखाई पड़नेवाले वे विग्राल पर्वत जिनकी चोटियाँ छिन-भिन्न हो गई थीं, शब्द करते हुए एक दूसरे पर शोधता से गिरने लगे । उन पर्वतों के गिरने से पर्वतों एवं वनों समेत सारी पृथ्वी कम्पायमान हो गई, श्रीर चारों श्रीर से चोटों के पड़ने के कारण खिल-भिल हो गई। इस पकार उन दोनों वाहिनियों का जब युद्धस्थल में एक दूसरे पर भीपण गर्जन करते हुए बारम्बार पात शतिपात होने लगा और देवताओं की सेना में अति आतंक छा गया तब नर ने सन्दर सवर्णजटित मुपर्णों से व्यामुपित व्यवसाग वाले व्यपने तीक्ष्ण वाणों से वाय का मार्ग हैंक लिया न्त्रीर छोटे वार्षों से पर्वतों के शिलरों को विदारित कर दिया । देवतान्त्रों हारा ताड़ित किये गये वड़े-यहे श्रमुर योद्धागल भय के मारे पृथ्वी में, समुद्र के खारे जल में जहाँ, कहीं ठौर पाया प्रविष्ट हो गये। जलती हुई अग्नि के समान भीपए। अति कृषित होकर आकारा में प्रहार करनेवाला सुदर्शन चक्र शान्त हो गया और देवताओं ने विजय की प्राप्ति की । तदनन्तर भली भाँति पूजाकर मन्दराचल को अपने स्थान पर स्थापित किया गया और सभी दिशाओं तथा श्राकाश में फैले हुए जलधर भी जहाँ से श्राये थे वहाँ चेले गये । देवता गए। इस प्रकार त्र्यमत की रत्ताकर परम धानन्दित हुए श्रीर उसकी संचित निधि को बलवान् देवताओं के साथ किरीटी (भगवान्) को श्वरक्ता के लिए सींप दिया गया । ॥२ ६-३६॥

श्री मात्त्य महापुराण में श्रमृत मन्धन नामक दो सी इक्यावनवाँ श्रध्याय समाछ ॥२५.१॥

# दो सौ वावनवाँ अध्याय

ऋषियों ने कहा—श्रव हम लोगों को राजपासाद तथा भवन श्रादि के निर्माण की विधि को · विस्तारपूर्वक बतलाइये श्रीर यह बतलाइये कि उन्हें किस प्रकार बनाया जाना चाहिये! बास्तु क्या है १ इसे भी हम लोग जानना चाहते हैं। ॥१॥

सृत ने कहा—सूगु, श्रित्र, विश्वकर्मा, मय, नारद, नमक्ति, विशालाज्ञ, पुरन्दर, ब्रह्म, कुमार, नन्दीय, श्रीनक, गर्म, वायुदेव, श्रिनेहह, शुक्र तथा बृहस्पति—ये श्रद्वारह वास्तुशास्त्र के उपदेशक श्रथवा प्रऐता माने गये है । मत्स्य रूप धारी भगवान् ने संदोप में मन् के लिए जिस उत्तम वास्तु विज्ञान का उपदेश किया था उसे ही मैं याप लोगों से बतला रहा हूँ । शाचीन काल में अन्यक के वध के भीपण श्रवसर पर जन शिव जी ने विकराल रूप धारण किया था तन उनके ललाट प्रदेश से स्वेद का एक भीपण विन्दु पृथ्वीतल पर गिरा था श्रीर गिरते ही उससे एक कराल मुख्याला श्रद्धन शाणी श्रद्ध भून हुश्रा था, उत्पन्न होते ही वह सातों द्वीपों समेत समस्त वसुधरा तथा आकाश को लीलने नी भाँति उदान हुआ श्रीर पृथ्वी पर गिरे हुए श्रन्थक के रक्त विन्दुओं का पान कर गया । उस विकाल प्राणी न श्रन्थक के युद्ध में पृथ्वीतल गिरे हुए समस्त रक्त का पान किया और जन पान करने पर भी सन्तुष्ट नहीं हो सका तो सदाशिव भगवान के सम्मल घोर तपस्या करने लगा । तीनों लोकों का त्राहार करने में समर्थ वह विचित्र पाणी श्रति ज्ञाया से स्थाकल होकर तपश्चर्या करता रहा । उन्न दिनों बाद भेरव ने सन्तुष्ट होकर उसमे कहा-'हे निष्पाप ! तुम्हारी जो व्यभिजापा हो उसे माँग लो ।' उसने ऋहा--'देवदेवेग् ! मै यह चाहता हूँ कि तीनों लोकों को प्रस लेने की सामध्यें सुफारें ह्या जाय ।' त्रिशृलधारी शिव जी ने कहा कि 'ऐसा ही होगा' पैसा कहने के उपरान्त वह विचित्र प्राणी अपने विशाल शरीर से स्वर्ग, सम्पूर्ण सूनगढन एव व्याकारा को छें कते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा । तब मयभीत चित्त देवतायों, ब्रह्मा, शिव, तथा समस्त दानव: दीत्य एव राज्यों ने ऊपर चढ़कर चारों श्रीर से उसे रोक लिया । जो लोग उसे जहाँ पर याकान्त किये बेठे थे वे वहीं वने रह गए । सभी देवताओं का निवास होने के कारण वह वास्तु नाम से पुकारा गया । इस प्रकार रोके गये उस विचित्र प्राण्] ने सभी देवताओं से निनेदन किया—'हे समस्त देवगण् ! मेरे कपर आप लोग प्रसंत्र हों । स्नाप लोगों से निश्चलित किया गया मै भला नीचे मुख किये हुए देर तक फिस प्रकार स्रयस्थित रह सकुँगा । उसके इस निवेदन पर ब्रह्मादि देवताओं ने कहा कि 'बास्तु के प्रसम में जो यति दी जायगी, वैरवदेव के श्रन्त में जो श्राहार चढ़ाया जायमा वह निरंचय ही तुम्हारा होगा । वास्तु की शान्ति के लिए जी यज होगा वह भी तुम्हें त्याहार रूप में प्राप्त होगा । यज्ञोत्सन के प्रारम्भ में दो गई बलि भी तुम्हें श्राहार रूप में पास होगी। वास्तु पूजा के न करनेवाले तुम्हारे श्राहार होंगे। अञान से किया गया यज भी तुन्हें चाहार रूप में पास होगा । अहादि देवताओं के ऐसा कहने पर नह-बास्तु नामक प्राची परम सन्तुष्ट एव हर्षित हुआ। तभी से लोक में शाहित के लिए वास्तु यज्ञ का प्रचलन हुआ है । ॥१-१ स॥

श्री मास्य महापुराण में वास्तु प्रादुर्भाव नामक दो सी वावनवाँ प्रत्याय समाप्त ॥२५२॥

### दो सौ तिरपनवाँ ऋध्याय

सूत ने कहा — यन इसके उपरान्त में उस गृहनिर्माय के समय ना निर्मय कहने चल रहा हैं, जिस शुभ समय को जानकर लोगों को सर्वदा भवन का श्वारम्म करना चाहिये। जो मनुष्य चैत्र के महीने में पर का बनवाना श्वारम्भ करता है वह व्याधिप्रस्त होता है। वैद्याल में श्वारम्म करने गले को धेनु एव रक्ष प्राप्त होते हें, ज्येष्ट में मृत्यु होती है । श्रापाड़ में नौकर चाकर एवं स्त्रादि की प्राप्ति तथा पशु श्रादि दी समृद्धि होती है। श्रावण में नौकर्तों की प्राप्ति तथा भाद्रपद में हानि मिलती है। श्राश्यिन के महीने में गृहनिर्माण करानेवाले की पत्नी का नांग्र होता है, कार्तिक में धत्रधान्यादि की प्राप्ति होती है.। मार्ग द्यीर्प मास में अन की पाप्ति तथा पूस में चोरों से भय होता है । माघ मास में अनेकपकार के लाम होते हुए भी श्रम्ति का भय रहता है और फारंसुन में सुवर्ण तथा अनेक पुत्रों की प्राप्ति होती है-यह समय के यल का विवरण है । महारम्भ में अश्विनी, रोहिखी, मूल, तीनों उत्तरा, मृगशिरा, स्वाती, इस्त श्रीर श्रनुसधा--ये नत्त्र प्रस्त माने गये हैं। रविवार तथा मंगलवार को छोड़कर रोप दिन भी मंगलकारी हैं। इस गृहारम्भ के कार्य में व्यापात, शूल, व्यतीपात, श्रतिगरूड, विष्क्रम्म, गरुड, परिघ, एवं वन्न---इन योगी को भरसक बजित रखना चाहिये। स्वाती, श्रनुराधा, ज्येष्ठा, मान्धर्व, श्रमिजित, रोहिसी, वैराज श्रीर सावित्र—इन मुहुतों में ग्रहारम्म करना चाहिये। चन्द्रमा तथा सूर्य-इनके बलवान् होने के साथ ही साथ शुभ लम्म का निरीच्छा भी करना चाहिये। सर्वप्रथम अन्यान्य कार्यों को छोड़कर स्तम्भारोपण करना चाहिये। श्रीर यही विधि प्रासाद कृप एवं वाविलयों के लिए भी मानी गई है। पहिलें मूमि की परीत्ता कर परचात् वास्तु की कल्पना करनी चाहिये। खेत वर्ण, लाल वर्ण, पीले वर्ण एवकाले वर्ण-इन चार वर्णों की पृथ्वी कमराः त्राहाणादि चारों जातियों के लोगों के लिए प्रशंसित मानी गई है । इसके देख लेने के बाद फिर परीच्चण करना चाहिये। ब्राक्षणों के लिए. मधुर स्वादवाली, चत्रिय के लिए कड़वे स्वादवाली, वैश्य के लिए तिक्त स्वादवाली तथा शुद्धों के लिए कसैले स्वादवाली पृथ्वी की प्रशंसा की गई है। इस प्रकार मूमि की परीन्ता हो जाने के बाद एक हाथ विस्तृत एक गड्ढा खोदकर, उसे चारों श्रीर से भली भाँति लीप पोतकर स्वच्छ कर दे । श्रमन्तुर एक कच्चे पुरवे में घी रखकर चार बीतियाँ उसमें जलाकर रखे, जो चारों दिशायों की स्रोर हों। यदि पूर्व दिशा की बची श्रधिक काल तक जलती रहे तो ब्राह्मण के लिए उसका फल शुभावह होता है. इसी प्रकार क्रमशः दिच्चग्, पश्चिम श्रीर उत्तर दिशाश्री में क्तिय, वैश्य पर्वे शूरों के लिए कल्याणुकारक समम्प्रता चाहिये। यदि सामृहिक रूप से वह वास्तु दीपक चारों श्रोर वरावर समय तक प्रज्वलित रहते हैं तो प्राप्ताद एवं साधारण गृह—दोनों के निर्माण के लिए वहाँ की भूमि चारों वर्णों के लिए शुभावह है। एक हाथ गहरे गड्डे का निर्माण कर उसे उसकी मिट्टी से पूर्ण कर दे श्रीर इस प्रकार पृथ्वी की परीचा करें। यदि मिट्टी व्यधिक मात्रा में शेप रह जाती है तो श्री की शाधि होती है, न्यून हो जाने से हानि होती है तथा सम रहने से न तो हानि ही होती है और न लाम ही होता है । अथुना हल द्वारा ज़तनाई

होता है तथा सम रहेग राज पा लाग हा तथा है जार ने उत्तर है। यदि वे बीज तीन पाँच तथा सात गई पृथ्वी में सभी प्रकार के बीजों को स्थि परीत्ता के लिए बो दे। यदि वे बीज तीन पाँच तथा सात दिनों में उन श्रावे है तो उनके फल इस प्रकार घटित होते हैं, तीन सत्त में जिस स्थिम में बीज उन त्याते हैं वह स्थि उत्तमा है, पाँच रातवाली मध्यमा तथा सात रातवाली किनिष्ठा है। किनिष्ठा स्थि को इन कार्यों में सर्वदा बर्जित रसना चाहिये। पञ्चगेत्र एवं श्रीपधियों द्वारा भली माँति परीत्ता करने के उपरान्त

कार्या म सबदा पाजत रक्षण नाहित । जनकर इक्यासी पद का चिह्न निर्मित करे । उसके बाद सभी मृमि की सींच दे श्रीर सुवर्षा द्वारा रेसा बनाकर इक्यासी पद का चिह्न निर्मित करे । उसके बाद सभी स्थान को चारों श्रीर से सूत्र द्वारा जो चूर्ण से रगा हुत्रा हो चिह्निन कर दस रेखाएँ पूर्व पश्चिम तथा दस रेलाए उत्तर दक्तिए। वी श्रोर खींचे । सभी प्रकार के चास्तु विभागों में ये नव-नव (१×१) श्रर्थात् इवयासी पद का वास्तु जानना चाहिये । वास्तु-शास्त्र का निज्ञाता सभी प्रकार के वास्तु सग्वन्धी कार्यों में इसका उपयोग करे । फिर पदस्थ पेंतालीस देवतार्थ्यों की पूजा करे । उनमें वचीस तो बाहर से तथा तेरह भीतर की श्रोर से पूजने चाहिये । उनका नाम बतला रहा हूं तथा उनके स्थानों को भी मुभ्त से सीख लीजिए । मक्त मनुष्य उन देवतात्रों की पूजा ईरान आदि नोगों में हिन द्वारा करे । शिक्षी, पर्जन्य, जयन्त, कुलिशायुध सूर्य, सत्य, मृश, व्याक्षाश वायु, पूपा, वितथ, गृहत्त्तत, दोनों यम, गन्धर्व, मृगराज, मृग, वितृगण, दीवारिक, सुग्रीव, श्रयदरन, जलाधिप, श्रसुर, शीप, पाप, रोग, श्राहसुख्य, भल्लाट, सोम, सर्प, अदिति श्रीर दिति, इन बचीस देवताओं की बाहरी श्रोर से पूजा करनी चाहिये । तदनन्तर ईशान श्रादि चारी कोगों में श्रवस्थित इन देवताच्यों की ुद्धिमान पुरुष पूंचा करे । श्राप, सावित्र, जब तथा रुद्र, ये चार चारी श्रीर से तथा मध्य में ६वें स्थान पर ब्रह्मा तथा उनके समीप में श्रवस्थित श्रन्य द्याठ देवतांत्रों की भी पूजा करनी , चाहिये — ये ही मिलकर मध्य के तेरह देवता होते हैं । जन्ना के चारों स्रोर स्रजस्थित वे स्नाठ देवता जो कमरा प्वीदि दिशाओं में दो-दो के कम से रहते हं, साध्य देवगण के नाम से विख्यात हैं. ऐसा जानना चाहिये। उनके नाम इस प्रकार है, मुनिये---श्रयंमा, सविता, विवस्वान्, विव्वाधिप, मित्र, राजयद्मा, पृथ्वीधर-ये सात तथा त्राठवे चापवस्स । ये त्राठ देवता ब्रह्म के चारों चोर खबस्थित माने गये हैं । द्याप, बापवत्स, पर्जन्य, अमि, तथा दिति ये पाँच देवताओं के वर्ग हैं, जिनकी पूजा अमिकोस्स में करनी चाहिये । उनके बाहर बीस देवता है, वे सभी तीन पदों में रहते हैं । अर्थमा, विवस्तान्, भित्र तथा पुरवीधर ये चार प्रका के चारों जोर रहनेवाले देवता हैं वो समी ठीन तीन पदों में जबस्थित रहते हैं। जब मै उन्हीं देवताओं के वरों को जो सरल (१) हैं, प्रथक् पृथक् जतला रहा हूं । वायु से लेकर रोग पर्यन्त, पितृगण से शिली पर्यन्त, मुख्य से मृरा पर्यन्त, रोप से वितथ पर्यन्त, सुमीव से श्रदिति पर्यन्त तथा मृग से पन्नम्य पर्यन्त-यही वश् कहे जाते है । कही-कहीं मृग से लेकर जय पूर्यन्त वश कहा जाता है । पद के मध्य में इनका जो सपास है यह पद, मध्य तथा सम नाम से भी शिख है पत त्रिशूल श्रीर कोए। गामी जो हैं वे मर्मस्थल कहे जाते हैं । सर्वदा स्तम्मन्यास एव तुलादि विधि में इन धनको बचाना चाहिये । मनुष्य को यलपूर्वक देवता के पदों पर कीलें गाइता, टिच्लप्ट मोजनादि श्रोइना तथा चोटें पहुंचाना ऐसे कार्यों को चाँउन रखना चाहिये । यह वास्तु का चक सभी स्थला में पितृवर्ग एवं वैश्वानर के श्राधीन माना गया है । उसके सुख में श्रमिन का निवास माना गया है, मुख में ही जल का निवास भी है, दोनों स्क्रमों पर पृथवीयर तथा श्रमीम का निवास है ! उसके बन्तस्थल पर श्रापनत्स की बुद्धिमानों को पूजा करनी चाहिये। डोनों नत्रों में दिति श्रीर पर्जन्य तथा दोनों कानों में श्रदिति श्रीर जनन्तक तथा दोनों क्यों पर श्रवस्थित सर्प श्रीर इस्त की भयलपूर्वक पूत्रा करनी चाहिये । उसी प्रशर दोनों बाहुओं में सूर्य श्रीर चन्द्रमा से लंकर पांच पाँच देवता श्रवस्थित हैं । स्ट्र श्रीर राजयदमा—ये दोनों देनता नाएँ हाथ पर श्रवस्थित हैं, उसी पकार सावित्र श्रीर

सिवता दाहिने हाथ पर स्थित रहते हैं । विवस्तान् और मित्र ये दो उदर में तथा पूपा श्रीर पापगक्ष्मा ये दोनों हाथों के मिणवन्धों पर श्रविस्थित हैं । उसी प्रकार श्राप्तर श्रीर शोष ये दी वाएँ पार्श्व में श्रवस्थित हैं। दाहिने पार्क में वितथ श्रीर गृहक्तत हैं। दोनों उरु भागों में यम श्रीर बलाधिप, घुटनों में गन्धर्व श्रीर पुष्पक को जानना चाहिये, जंधों में मुद्ध श्रीर सुप्रीव तथा दोनों नितम्बों पर दौवारिक श्रीर मृग हैं । लिंग स्थान पर जय तथा शक श्रीर दोनों पैरों पर पितृगणः श्रवस्थित हैं, मध्य के नी पदों में बहा हैं जिनकी पूजा वास्तु के हृदय में करनी चाहिये । ब्रह्मा से प्रासाद के निर्माण में .चौसठ पूर्वी वाले वास्तु के पूजने की विभि सुनी गई है, उसमें ब्रह्मा का निवास चार पदों में रहता है, की छों में आधे पद में देवगण श्रवस्थित रहते हैं. वास्तु के बाहरवाले कोणों में डेढ़ पद में देवताओं का निवास रहता है, तथा बीस देवता दो पदों में निवास करते हैं, यह चौसठ पदवाले वास्तु के निर्माण की विधि सुनी गई है। गृहारम्भ के अवसर पर गृहपति के जिस त्रांग में खुजली उठे वास्तु के उसी त्रांग के स्थान पर गड़ी हुई राल्य व्याथवा कील द्यादि को निकाल देना चाहिये। ऐसी विधि प्रासाद एवं गृह-दोनों के निर्माण के समय की है। क्योंकि श्रह्य समेत वास्तु की पूजा भयदायिनी मानी गई है और अश्रह्य वास्तु की पूजा कह्याएकारिए। है। वास्तु निर्माण में ऋधिक अंग एवं हीन श्रंग न होने पांवें इनको सर्वथा वर्जित रखना चाहिये। नगर, शाम प्वं देश सभी स्थलों पर इनका वर्जन करना चाहिये । हे ऋषिगए । श्रव मैं चतु, जाल त्रिशाल, द्विशाल तथा एक शाल वाले भवनों के निर्माण की विधि, नाम तथा म्वरूप का संकेत करते हुए, बतला रहा हैं, स्रुनिये । ।।१-५१॥ -

श्री मास्स्य महापुराख् में इक्यासी पद निर्फ्य नामक दो सौ तिरवनवाँ श्रघ्याय समाप्त ॥२५३॥

## दो सौ चौवनवाँ ऋध्याय

सृत ने कहा — अब मैं चारगेला वाले भवनों को, उनके स्वरूप एवं नाम का संकेत करते हुए बतला रहा हूँ। वह चतुःशाल भवन चारों त्रोर द्वार तथा चौखटों समेत यदि हो, त्रोर चारों त्रोर से एक ही प्रकार से बना हुआ हो तो वह सर्वतोगद्ध नामक चतुःशाल है, ऐसा चतुःशाल मवन देवताओं तथा राजा के निवास के लिए मंगलकारक कहा गया है। जिस चतुःशाल मवन में पश्चिम दिशा में द्वार न हो वह नन्यावर्त नामक कहा जाता है, दिशा में निवसमें द्वार न हो, वह वर्षमान कहा जाता है, पूर्व दिशा में निवसमें द्वार न हो वह स्वरूप कहा का है। उत्तर दिशा में निसमें द्वार न हो वह स्वरूप नामक चतुःशाल है। तीन श्वाला वाले मवन में यदि उत्तर दिशा की शाला न वनी हो तो उसे धान्यक कहते हैं, ऐसा मवन सर्वसाधारण मनुष्यों के लिए कल्याला एवं वृद्धि करनेवाला तथा अनेक पुत्रादि का देने वाला कहा गया है। पूर्व दिशा की शाला वता है। पूर्व दिशा की शाला वता वता है। पूर्व दिशा की शाला विवस विवस मिन में न हो उसे सुत्रेत कहते हैं, ऐसा

विराज भवन धन, यरा, दीर्घायु का देनेवाला तथा सीक एवं मोह का विनाशक कहा गया है। दक्तिण दिशा की शाला से निहीन जो त्रिशाल भवन होता है उसे निशाल कहते हैं, ऐसा भनन मन्व्यों है कल का स्तय करनेवाला तथा सभी प्रकार की ब्याधि एवं भयों को देनेवाला कहा गया है। इसी प्रकार परिवन दिशा की शाला से हीन जो मदन होता है उसका नाम दत्तनन कहा गया है, वह मित्र, बन्धु एवं पूर्वों का विनाश करता है तथा सभी प्रकार के भय को उत्पन्न करनेनाला है । जिस मनन में दक्तिण एव पश्चिम-इन्हीं तो दिसाओं की साला बनी हो वह धन धान्यादि का देनेवाला कहा गया है, ऐसा भाग सर्वसाधारण के लिए प्रत्याख एवं वृद्धि का देनेवाला है तथा पुत्रमद कहा गया है। परिचन और उत्तर की दिशाओं में जिस भवन में शाला बनी हुई हो वह बमसूर्य नाम से विख्यात है, जिसका फल सर्वसाधारण के लिए राजा एवं स्वाम से भय पहुंचाने वालाः तथा कुल की चय करने गला कहा गया है। पूर्व स्वीर उत्तर की शाला से यक्त भवन को द्राहरााला कहते हैं जो अकाल मृत्यु का भय देनेवाला तथा राज्यक से हानि पहॅबानेबाला कहा गया है। जो पूर्व तथा दिस्तिय की राजाओं से युक्त विश्वाल भनन है उसे घानक्य कहते हैं, वह सर्वसाधारण को ग्रस्न से भय पहुँचानेवाला तथा राष्ट्र से पराजित करानेवाला कहा गया है। मदन में पूर्व तथा परिचम की और वनी हुई चुल्ली (चूल्हा) गृहपति के मृत्यु की सूचना देनेवाली है। उसे खियों को विषया करनेवाली तथा श्रनेक प्रकार का सब पहुंचानेवाली फहा गया है । उत्तर एवं दक्तिए की शालाओं से युक्त भवन को सर्वसाधारण को मय पहुँवानेवाला कहा गया है, अतः ऐसे भवन को नहीं बनवाना चाहिए ! सिद्धार्थ (१) एवं वज्र (१) से विजित एव शाला से रहित भवनों को अद्भिमानों को कभी नहीं बनवाना चाहिए । अब इसके उपरान्त में पृथ्वीपति (राजा) के भवन के विषय में आपको बतला रहा हैं। राजा के भवन पाँच भकार के उत्तम श्रादि नामों से कहे गये हैं। एक सी श्राठ हाथ की चीड़ाईबाले भवन को उत्तम माना गया है, अन्य चार भवनों में चौड़ाई कमराः श्राठ-स्थाठ हाथ कम हो जाती है. इन पाँची सबनों में चीड़ाई से सबाया अधिक लध्याई कही गई है। युवसन के गाँव प्रकार के भवनों को वतला रहा है, उसमें सबसे उत्तम भवन की चौड़ाई अस्सी हाथ की होती है, अन्य चार की चौड़ाई क्रमधः छः छः हाय कम होती जाती है । इन पांची भवनी की चीड़ाई से तिहाई अधिक लग्नाई कही गई है। सेनापति के पांच प्रकार के भवनों को बतला रहा हैं। उसके सबसे उत्तम भवन की चोड़ाई चौंसठ हाथ की मानी गई है, अन्य चार भवनों की चौड़ाई बः बः हाथ कम हो जाती है। पाँचों की लग्नाई चौडाई से छठ भाग जितनी ऋषिक होनी चाहिये । अब मन्त्रियों के पाँच प्रकार के भवनों को बतला रहा हैं, उनमें सबसे उत्तम मधन साठ हाथ का तथा श्रम्य चार इससे चार चार हाथ कम चीड़े होते हैं । इन 4.7 पाँचों की चौड़ाई से श्राउवें भाग जितनी श्राधिक लम्बाई कही गई है । अब सामन्त एव श्रमास्य लोगों के पाँच प्रकार के भवनों को बतला रहा हूँ । इनमें सर्बोत्तम मवन की चोड़ाई अड़तालीन हाथ की कही गई है, अन्य बारों की बीड़ाई उससे बार बार हाथ कन कही गई है, इन पांची मननी को लग्नाई चीड़ाई पी अपेता सर्वाई अधिक कही गई है। शिल्पकार, कञ्जुकी एवं वेश्याओं के पर्व प्रसार के सबनों

को सुनिये, इन सभी लोगों के भवनों की चौड़ाई अष्टाइस हाथ की कही गई है, चौड़ाई में दोन्दों हाय की न्यूनता श्रन्य चार मवनों में हो जाती है । चौड़ाई की श्रपेचा इन मवनों की लग्नाई दुगुनी कही गई है । मध्यम भवनों के लिए भी यही नियम है । दुती एवं कर्मचारियों तथा परिवार के श्रन्य लोगों के पाँच प्रकार के भवनों को खब बतला रहा हूँ । उनकी चौड़ाई बारह हाथ की तथा लम्बाई उसकी सवाई होती है । रोप चार गृहों की चौड़ाई कम से आधे-आघे हाथ न्यून होती जाती है । ज्योतिषी, गुरु, वैद्य, सभापति और पुरोहित---इन. सर्वों के भी पाँच प्रकार के भवनों का वर्णन कर रहा हूँ । उनके उत्तम भवन की चौड़ाई चालीस हाथ की होती है. रोप की चौड़ाई कम से चार-चार हाथ कम होती जाती है। इन पाँचों भवतों की लग्नाई चीडाई से छठें भाग जिलनी अधिक होती है। अव' साधारगतया चारी वर्णों के लिए पाँच प्रकार के गहीं का वर्णन कर रहाँ हैं। उनमें से ब्राह्मण के घर की चौडाई बत्तीस हाथ की होनी चाहिये. अन्य जातियों के लिए क्रमग्रः चार-चार हाथ की कमी होनी चाहिये, अर्थात् ब्राह्मण के उत्तम गृह की चीड़ाई बसीत हाथ की हो, मध्यमादि के लिए चार-चार हाथ कम चीडाई हो । च्त्रिय के उत्तम गृह की २८ हाथ चौड़ाई हो । मध्यमादि की चार-चार हाथ कम हो, इसी प्रकार वैश्य के घर की २० हाथ चौड़ाई हो तथा राद्र के घर की १६ हाथ चौड़ाई हो । किन्तु सीलह हाथ से कम चौड़ाई अस्यनों के लिए है, इन उपर्यक्त चारीं जातियों के लिए नहीं । लग्बाई के लिए ब्राह्मण के गृह की चौड़ाई से लग्बाई दसर्वे भाग अतनी अधिक, स्त्रिय की आठवें भाग, वैश्य के तीसरे भाग एवं शुद्ध के चौथाई भाग जितनी अधिक होनी चाहिये । ऐसी विधि ब्राह्मणादि के गृहों के लिए है । सेनापति तथा राजा के अन्यान्य गृहों के भीतर राजा के रहने का गृह बनना चाहिये, उसी स्थान पर भागडागार भी रहना चाहिये। सेनापति के तथा चारी ब्राप्तणादि वर्णों के गृहों के मध्य भाग में सर्वदा राजा के पूज्य लोगों के निवासार्थ गृह वनवाना चाहिये । व्यन्तरजातिवालों (१) के लिए उनके पिता का घर मिलना चाहिये । वनवासियों के लिए पचास हाथ का गृह बनाना चाहिये ! सेनापित श्रीर राजा के गृह के परिवाण में सचर का योग करने से चौदह का भाग देने पर व्यास में शाला का न्यास कहा गया है । उसमें पैतीस हाथ पर वरामदे का स्थान कहा गया है, छत्तीस हाथ सात श्रंगुल लम्बी बाह्मण की बड़ी शाला होनी चाहिये, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिये। दसी प्रकार दस अगुल ऋषिक चत्रिय की शाला होनी चाहिये। बैश्य के लिए पैंतीस हाथ तेरह अंगल हम्बी शाला होनी चाहिये । उतने ही हाथ तथा पन्देह श्रंगुल शुद्ध की शाला का परिमाण है । शाला की लम्बाई में तीन भाग करके यदि सामने की ज्योर गली बनी हो तो, वह सोप्णीप नामक वास्तु है। पीछे की श्रोर हो तो श्रेयोच्छ्य नाम पड़ता है, दोनों पारवों में यदि वीथिका हो तो वह सावप्टम्भ, तथा चारों श्रीर वीथिका हो तो सुस्थित नामक वास्तु कहा जाता है। ये चारों प्रकार की वीथियाँ चारों वर्णों के लिए शुभश्रायी हैं । शाला के विस्तार का सोलहवाँ भाग तथा चार हाय और, यह पहले खरड की ऊँचाई का मान है, अधिक कँचा करने से हानि होती है। उसके बाद धान्य सभी खरडों की बारहवें भाग जितनी कुँचाई रखनी चाहिये, यदि पक्की ईंटों की भीत वन रही है तो गृह की चौड़ाई के सोलहवें भाग जितनी

मोटाई होनी चाहिये। वह भीत उकड़ी तथा मिट्टी से भी नगई जा सकती है। सभी वास्तुर्यों में भीतर के मान से लम्माई चौड़ाई रा मान स्वता चाहिये। गृह के व्याम से पचाम श्रमुल विस्तार श्रोर श्रठारह श्रमुल वेघ से युक्त द्वार री चोड़ाई रखनी चाहिये श्रोर उसरी ऊँचाई चौड़ाई से द्विग्रियित होनी चाहिये। जितनी ऊँचाई द्वार की हो उतनी ही दरवाने में लगी हुई शासाओं (बाजुओं) की भी होनी चाहिये। उँचाई जितने हाथों की हो उतने ही श्रमुल उन शासाओं की मोटाई होनी चाहिये – ऐसा सभी वास्तुओं में विद्वानों न बनलाया है। द्वार के उत्पर का उत्तमांग तथा नीचे का चोनट (देहली) — ये होनों शासाओं से स्राये श्रिक मोटे हों श्रमीत् इन्हें श्राखाओं से ब्योड़े मोटे होने चाहियें।॥१-४श॥

श्री मास्य महापुराण में वास्तु प्रकरण में गृह-मान निर्णय नामक दो सो चोवनवां ब्राच्याय समाप्त ॥२५४॥ `

# दो सौ पचपनवाँ अध्याय

स्त ने कहा-श्रव इसके उपरान्त में स्तम्भ के मान के विषय में श्राप लोगों को उतला रहा हूं । बुद्धिमान् पुरुपों को चाहिये कि वे सर्वदा श्रापने गृह की ऊँचाई को सात से गुण्यित करके उसके श्रस्ती वें भाग जितनी नम्भे की मोटाई रखें, उसके मूलमाग में नवगुणित से ऋसीवें माग जितनी मोटाई रखनी चाहिये । चार कोणवाला स्टम्भ रुवक नाम से विख्यात है, श्राठ कोनेवाले को वज्र कहते हें, सोलह कोणवाला द्वियज के नाम से विख्यात हे तथा बचीस कोणोंवाला प्रजीनक कहा जाता है। मध्य प्रदेश में जो बृचाकार (गीला) स्तम्म रहता है उसे कृत नाम से पुकारते हैं । ये पाँच प्रकार के महास्तम्भ सभी प्रकार के बास्तु प्रयोगों में भग्रसनीय हैं। ये सभी स्तम्भ पद्म, लता, बख्ली, कुम्भ, पत्र एव दर्भणादि से चित्रित रहने चाहियें। इत पद्म तथा दुर्गों में स्तम्भ के नवें अग्र जितना अन्तर रहना चाहिये। स्तम्भ के वरावर ऊँचाई को तुला तथा न्यून कॅचाई वाली को उपतुला ऋदेते हैं । तृतीय श्राधवा चतुर्थ श्राग्र से होन जो तुला रहती हैं वह उपतुला कहाती हैं। सभी मुभियों में चतुर्थ ऋग से हीन उपनुला रहनी है। सभी के निवास गृहों में दिच्या (दाहिनी श्रीर) श्रीर से प्रवेश करना चाहिये। श्राम गृह के उन छारों को जैसे बदाया गम हे यतला रहा हू । पूर्व दिया से इन्द्र और अथन्त नामक देवताओं के पदों पर बना हुआ द्वार सभी गहीं में परासित माने गये हैं । बुद्धिमान लोग दिल्ला दिशा से याग्य घोर बिनथ नामक देवताओं के पढ़ों पर द्वार को जानते हैं, पश्चिम दिशा में पुष्पदन्त और वरुण के स्थानों पर द्वार अग्रसित है त्र्योर उत्तर में मल्लाट तया सीभ्य इन दोनों पर समदायक द्वार होते हैं । सभी वास्तुओं में द्वार के देन को विजित रखना चाहिये । गली. सडक या मार्ग द्वारा द्वार के वेष होने पर सभी कुल का चय होता है। वृत्त द्वारा वेष होन पर द्वेप की अधिकता होती है, और बीचड़ से वेघ होने पर शोक की शांधि होती है। निरचन है कि सर्वदा कृप हारा वेच होन पर गृहपति को सुगी का रोग होता है। नामदान या जलमवाह से वेच होने पर व्यथा

होती है, तथा फील से वेध होने पर श्रिप्त मय होता है । देवता से विद्ध होने पर विनाग्र तथा स्तम्म से वेध होने पर स्त्री द्वारा क्लेश-प्राप्ति होती है । एक घर से दूसरे घर में वेघ पड़ने पर गृहपति। का विनाश होता है । प्रपवित्र द्रव्यादि द्वारा वेष होने पर स्त्री वन्ध्या होती है, श्रन्त्यज के घर से वेष होने पर हथियार से भय होता है । गृह की ऊँचाई से दुगुनी मृभि के बाद यदि येघ पड़े तो उससे वेघ का दोप नहीं होता । जिस घर के द्वार अपने आप खुल बाते हैं, उसके दुष्परिणाम से गृहवालों को उन्माद का रोग होता है, इसी प्रकार स्वयं चन्द हो जाने पर मी बुद्धिमान लोग कुलनाश की सूचना बतलाते हैं। गृह के द्वार यदि त्रपने मान से त्रपिक ऊँचे हैं तो राजभय तथा यदि नीचे हैं तो चोरों का भय जानना चाहिये। एक द्वार के उत्पर जी दूसरे द्वार पड़ते हैं, वे यमराज के मुख कहे जाते हैं। मार्ग के बीच में बने हुए जिस अति दुर्गम गृह की चौड़ाई बहुत अधिक होती है, वह वज के समान है, और शीघ ही गृहपति के विनास का कारण है । त्रान्य द्वारों से पीड़ित जो मुख्यद्वार होता है वह बहुत दोपों को करनेवाला है । इसी प्रकार मुख्यद्वार की अपेत्रा अन्य द्वारों को अधिक ग्रोभित नहीं करना चाहिये । घड़े, श्रीपर्णी लता एवं विलियों से मूलद्वार को सुनोभित रखना चाहिये और उसकी निस्प विल, श्रन्त एवं जल से पूजा करनी चाहियें । गृहं की पूर्व दिशा में वस्यद वृत्त सभी प्रकार की कामनाव्यों की पूर्ण करनेवाला कहा गया है। दिल्ला भाग में गूलर का पेड़ तथा पश्चिम में पीपल का पेड़ शुभ करनेवाला होता है। इसी प्रकार उत्तर की दिशा में पाकड़ का पेड़ मंगलकारी होता है इससे विपरीत दिशा में वे विपरीत फल देनेवाले होते हैं। घर के समीप यदि कार्टोबाला, दूधवाला श्रासनादि का वृक्ष हो, जिनमें फत्त हों तो वे कम से स्त्री श्रीर सन्तान की हानि करनेवाले होते हैं, यदि कोई उन्हें नहीं काटता है, तो उसे चाहिये कि उनके समीप में श्रन्य शुभदायक वृत्तों को भी लगा दें। वे शुभ वृक्ष ये हें—नागकेशर, श्रश्लोक, मौलसिरी, जाँट, तिलकपुष्पी, चम्पा, अनार, पीपलो, बाल, अर्जुन, जंबीर, सुपारी, कटहल, केतकी, मालती, कमल, चमेली, नारियल, केला एवं पाटल । इन वृत्तीं से संयुक्त गृह श्रवि शुभकारी होता है । ॥१-३४॥

श्री मात्स्य महापुराख में वास्तु विद्या प्रसंग में वेध परिमार्जन नामक दो सो प्रचपनवाँ श्रन्थाय समाप्त ॥२५५॥

# दो सौ छप्पनवाँ अध्याय

सत ने कहा---वृद्धिमान् पुरुप सर्वपथम उत्तर की श्रोरभुक्ती हुई श्रथवा समान भाग वाली भूमि की भती माँति परीत्ता करके पूर् कही गई रीति से स्तम्भ की ऊँचाई श्रादि का निर्भाण करावे । बुद्धिमान पुरुष को चाहिये कि वह अपना भवन देवालय, धूर्त, एव सचिव के गृह के पास अथवा चौराहे के पास कभी न बनवाये वर्योंकि उनके समीपस्थ होने से दुःख शोक एवं भयकी प्राप्ति होती है । घर के चारों श्रोर 

इस प्रकार के उत्तम प्रदेश को प्रयत्नपूर्वक देख भाल कर गृह निर्माण कराना चाहिये । सर्वे प्रथम

प्योतिपी के क्यनानुकूल शुभ मुहुर्त में सभी बीडों से युक्त शिला को रत्न के ऊपर रख कर चार प्राविगी द्वारा सुकृतित स्तम्भ का निर्माण करा कर वेदों का पारगामी विद्वान कारीगरों को साथ ले दोन वन्त्र धारण कर सभी श्रीपधियों से युक्त स्नान कराये हुए उस स्नम्म का न्यास करें । निनिध प्रकार के श्रव्हत से युक्त, बस्त्र एव ध्यलँकारों से सुरोभित उस स्तम्म को जाइएणों की सुमधुर नदध्नि, निविध प्रकार के जापन नृत्य एव मागल ध्विन के साथ स्थापित करें । बाह्मणां को स्थीर का भोजन कराये, मधु एव धी से 'वास्तोध्यते प्रति जानीहिं इस मत्र के द्वारा सर्वदा हवन करें । सूत्र पात करते समय पव स्तम्भ के उठाने समय भी यह सन ्विधान पुत करना चाहिये, इसी प्रभार द्वार का चौखट बेठाते सभय तथा गृह प्रदेश के समय भी वह समारोह करना चाहिये । यास्तु की शान्ति के समय भी यही निधान है। ये पाँच प्रकार के यास्तु यज्ञ कहे गये है । ईशान कोस में सूत्र पात होता है, आनेय कीस में स्तम्भ का श्रारोपसा होता है, यास्तु नी पर्क्तिया करके उनके पदों का चिह्न निर्मित क्या जाता है । दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा एव व्यगूठे से मूँगा, रत एव सुवर्धी के चूर्ण से मिश्रित जल द्वारा सभी वास्तु के विभागों में उन के पद की रेखा ननानी चाहिये. ऐसा विधान कहा गया हे । राख, श्रमार, काप्ठ, नख, जस्त्र, चर्म, सीव, हड्जियां, कपाल—हन सब बस्तक्ष्मों से कभी भी वास्ता, की रेखाएँ नहीं खींचनी चाहिये। इनके द्वारा लिखे जाने पर द ल झीक भयादि की प्राप्ति होती है । जिस समय गृहप्रवेश होता रहे उस समय भी कारीगर गृह के सभी व्यर्गी का निरीक्षण करता रहे । स्तम्भ एव सूत्रादि के निर्भाण के श्रवसर पर भी होनपाले शकुनापशकुन शाम एव अशुभ फल के देने वाले होते हैं। यदि ऐसे अवसरों पर कोई पत्ती सूर्य की श्रीर अस कर कठोर शब्दों में स्दन करता है अथवा यदि उस समय गृहपति अपने शरीर के किनी अग पर हाथ रखता है तो यह समम्द्र लेना चाहिये कि बास्तु के उसी व्यग पर मनुष्य की हड्डी पडी हुई है, जो भय देनेवाली है। सूत्र के अकित कर देने के बाद यदि गृहपित अपने किसी अप को स्पर्श नरता है तो वास्तु के उसी श्रम पर हाथी श्रश्व तथा कुत्ते की हिंद्दशों है, बुद्धिमान पुरुष ऐसा जान ले । सूत्र के फैलाये जाते समय यदि उसे ऋगाल अथवा कुत्ता लॉघ जाता है, तो ठीक उस स्थान पर भी हरूडी जाननी चाहिये। ऋति भयानक गदहे के शब्द होने पर भी ऐसा ही श्रपशर्न सनभाना चाहिये। यदि सत्रपात के समय ईशान कोगा में की त्रा भीठे स्वर से बोलता है तो वास्तु के उस भाग में, जहां पर गृहपति खडा है, धन जानना चाहिये । सूत्रपात के समय यदि सूत्र हुट जाता है तो गृहपति की मृत्यु समम्तनी चाहिये, कील के नोचे की श्रोर मुक्क जाने से व्याघि की शका समभूती चाहिये। उस समय यदि द्यागार दिखाई पडता हे तो उन्माद का भय तथा कपाल दिखाई पडता हे तो भयागम असम्मना चाहिये । वास्तु का विज्ञाता यदि शख अथवा घोंचे की हड्डी का दर्शन करता है तो कुलागनाओं में व्यभिचार की सम्भावना जाने । यदि मदन निर्भाण के समय कारीगर को सम्प्रम हो जाता है तो समस्र लेना चाहिये कि गृहपति के इस गृह का निरचय ही विनास हो जायगा। यदि स्थापिन किया हुआ ् स्तम्य क्ये पर गिर पडता हे अथवा उम्म गिर पडता है तो गृहपति के शिर में रोग होता है। यदि

कलरा टूट जाता है तो सम्फ्राना चाहिये कि सभी परिवार का विनाश होने वाला है । कुम्भ प्राप्त स्थान से यदि गिर पड़ता है तो गृहस्वामी की मृत्यु तथा मध्न हो जाने पर वह वन्धन में पड़ता है; ऐसा पिडत लोग जानते हैं । गृहारम्भ के समय यदि उसके परिमाण के हाथों की संख्या नष्ट हो जाती है तो गृहपति का ही नारा सम्भला चाहिये । बीज एवं श्रीपिषयों से विहीन होने पर मूर्वों से मय की प्राप्ति होती है । स्तम्भ को पूर्व तथा दन्तिण दिशा की श्रीर सर्वप्रथम स्थापित कर उसके ऊपर छत्र डाल देना च्हिए । तदनन्तर विचारवान् पुरुष व्यन्य स्तम्भों की स्थापना करे । प्रदक्तिणा के कम के विना स्तम्भ की स्थापना भय देने वाली कही गई है अर्थात् दाहिनी श्रोर से पहले स्थापना करानी चाहिए श्रातः स्तम्भ के उपद्रवीं की नाराक सभी प्रकार की रच्चार्क्यों, की खोर विरोप घ्यान रखना चाहिये। इस प्रकार के उपद्रवीं के थिनादाार्थ स्तम्भ के जपर फर्लो से युक्त वृत्त की शाला डाल देनी चाहिये, स्तम्भ को उत्तर<sup>े</sup> स्रथम पूर्व की क्रीर होता चाहिये, ऐसा नहीं बनाना चाहिये कि वह किसी भी दिशा में ठीक तरह से न कहा जा सके. ऋर्थात् वह दिग्नम् उत्पन्न दरनेशला न हो । इस यात का ध्यान भवन, स्तम्भ, निवास गृह, तथा द्वार स्य के लिए रखना च हिये क्योंकि इस दिशा की श्रज्ञानता से दुःल का नाश होता है। किसी एक दिशा में घर को अधिक बढ़ाना भी नहीं चाहिये, यदि बढ़ाना है तो चारों श्रीर से बढ़ाना चाहिये । पूर्व दिशा से बदाया गया वास्तु सर्वत्रा वैर पेदा करनेवाला होता है, दिल्लिए की श्रोर बढ़ाने से निश्चय ही मृत्यु की प्राप्ति होती है। पश्चिम दिशा की श्रोर बड़ी हुई जो बास्तु है वह धनत्त्रय करनेवाला है, इसी प्रकार उत्तर दिशा के बढ़ाने से बहुत दुःख एवं सन्ताप की प्राप्ति होती है। श्रीन कोण में जिस बास्तु में बृद्धि की बाती है उसमें व्यक्ति का भय होता है। नैचर्यत की गुर्मे बढ़ाने पर शिशु की हानि होती है, बायब्य कोण में बढ़ाने पर बातव्याधि का प्रक्रोप होता है, ईशान में ऋमिन से हानि होती है, सर्वदा इस बात का विचार करना चाहिये । गृह के ईशान शेख में देवता का स्थान तथा शान्ति-गृह होना चाहिये। श्राम्न नोशा में रसोई का घर तथा उसी के पार्श्व में उत्तर दिशा में जल का स्थान रखनो चाहिये । बुद्धिमान पुरुप नैऋरंथ कोएा में धरेलृ सामिव्रयों के रखने का स्थान बनाये । पशुर्खों, ब्रादि के बॉधने का स्थान तथा स्नानागार गृह के वाहर बनवाना चाहिये। वायव्य कोस में श्रवादि के रखने का स्थान वनवाना चाहिये । कार्य करने की शाला भी निवास स्थान से वाहर वृनानी चाहिये, इस ढंग से बना हुआ भवन गृहपति के लिए मंगलकारी होता है। श्री मात्स्य महापुराए में वास्तु विदा प्रसंग में मृह्र्गनर्श्य नामक दो सी खप्पनर्वों ऋष्याय समाप्त ॥२५६॥

# दो सौ सत्तावनवाँ अध्याय

ं सूत ने फहा---- द्याव इसके उपरान्त मैं उत्तम काष्ठ को काटने की विधि वतला रहा हूँ। धनिष्ठा त्रादि पाँच नत्तर्जों को, जो पंचक नाम से विख्यात हैं, बोड़कर मेद्रा आदि का विचार करके च्योतिषी द्वारा वताये गये शुभ दिन में बुद्धिमान् पुरुष कान्ठ काटने के लिए मस्थान हरे । सर्वया मर्वप्रथम उसे माटे जानेमाले पूच मी बलिपूजा करनी चाहिये । पूर्व तथा उत्तर दिया की श्रीर श्रीमुख होमर विरने वाले इत मा राख ग्रह निर्माण में मगलकारी होता है, दिलाए की श्रोर गिरे हुए वृत्त शुभदायी नहीं होते । दूधवाले वृत्तों का काप्ठ धर में नहीं लगाना चाहिये। पित्तायों के बोमले जिसमे हीं, बायु तथा ऋषिन से जिसका सुख ध्यंग टूट या जल गया हो, हाथी ने जिसनी बाली तोड़ दी हो, तिजली गिरने ते जो किसी श्रम में भग हो गया हो, जिसका श्राधा भाग सूच गया हो, श्रथम दुख श्रम किन्ही मारण वरा टूट पूट गये हों, जो देवालय के पास हों, अध्या जिसमें किसी देउता का निवास माना जाता हो, या आम मर में जिसनी प्रसिद्धि हो, जो नदी के सगम पर अवस्थित हो, रमजानमूमि या कूप पर हो, तालान आदि जना-शय क फिनारे हो, ऐसे बृत्तों को व्यपनी विपुल समृद्धि एव उन्नति की कासने माने को सर्वया वर्जित रसना चाहिये। इसी प्रशार गृह कार्य के लिए शारोंबाले युक्तों को, कदग्र हो, निम्न हो, बहेडुर को, देरा को तथा श्राम के वृत्तों हो भी बर्जित करना चाहिये । श्रसन, श्रशोह, महुत्रा, सर्ज , एव हाल के काफ मगलकारी होते हैं । इसी मनार चन्दन, फटहल, देवदारु तथा हरिद्र—इनके भी काफ गुमनारी होते है। दो प्रकार के, एक प्रकार के व्यथवा तीन प्रकार के कान्छों से खुम भवन का निर्माण कराना चाहिये, वर्षोकि अनेक प्रशास के कान्टों से बंना हुआ भवन अनक प्रकार का भव देनेवाला होता है। कैवल एक प्रकार के कान्ड में शीशम का कान्ड शेन्ड है, शीवर्णी तथा तिन्दुकी सीभी अडेले ही लगाना चाहिये। ये कान्ठ अन्य किसी प्रकार के कान्छों के साथ लगाने से कभी मगलकारी नहीं होते। इसी प्रकार स्यन्दन (१), क्टहल, सरल, अर्जुन एव पर्माक के क्लों के लिए भी विशेषता जाननी चाहिये, ये भी पूर्वीक रीति से श्रम्य कार्टी के साथ संयुक्त होने से वास्तु नार्य में शुभ फल देनेवाले नहीं होते ॥१-१२॥

इस नटते समय विचल्ल पुरप को यदि अत्यन्त पीले नर्या का कोई चिह मिलाना हे तो भानी यह में गोपा (गोह) का भय जानना चाहिये। मँजीठ के रंग का मिलाने पर मेंगें (मेंक) का भय जानना चाहिये, मेंनेंं के समान रहेन चिह्न मिलान पर गुंक का भय समभ्कता चाहिये। किपला चेया के चिह्न पर मुश्कित का भय तथात तथार की भांति चिह्न मिलान पर गुंक का भय समभ्कता चाहिये। किपला चेया के चिह्न पर मुश्कित का भय जानना चाहिये। बारत नर्म में स्वाच्छें के काटते समय यदि उपर्यु के प्रकार के चिह्न मिलों तो उन्हें विक्तित रखना चाहिये। बारत नर्म में स्वाच्छें के काटते समय यदि उपर्यु के प्रकार के चिह्न मिलों तो उन्हें विक्तित रखना चाहिये। बारत नर्म में स्वाच्छें के काटते समय यदि उपर्यु के प्रकार के चिह्न मिलों तो उन्हें विक्तित रखना चाहिये। बारत पहिले ही से कटा हुआ कोई वृत्त नी ग्रेग्स्यार्थ रखनों से वाच पहिलों तो उन्हें विक्तित रखना चाहिये। बारत पहिले ही से कटा हुआ को मोटी दे व्या लग्नाई के मान से शुखा कर प्राठ का भाग दे, जितने हाथ रोप वर्च उसके आठ भेद चवला रहा हू। उनकी काश ध्वार मुस, सिंह, खर, रबा, वृष्य, हस्ती एव बाक समा जाननी चाहिये। ध्वार का चारों छोर मुख है, और वह गुमकारी है, विरोपतया वास्तु के पश्चिम दिशा को ओर लगाने से खिह के पश्चा चाहिये, वृप्य का पूर्व मुख एव हस्ती का दिल्ल गुख रहना है, इस प्रकार सात (?) विमार्गो द्वारा इसे बता चुना। एक हाथ से खब को, तीन हाथ से सिंह को, गाँच हाथ से वृप्य को

तो कह चुफा अब इनके अतिरिक्त जो विभीणस्य हों उन्हें वर्जित करना चाहिये। उक्त कर राशि अंक को आठ से गुणित कर विश्वत्या पुरुष सचाईत का भाग दे कर रोप को नक्तत्र माने और उस रोप में फिर आठ का भाग करें। जो रोप बचता हैं वह व्यय माना गया है, जिस बृद्ध में व्यय अधिक निकले उसे न लगावे, क्योंकि वह अनेक दोगों का करनेवाला है। आय अधिक होने पर शान्ति होती है—ऐसा भगवान हिर ने बतलाया है।।१३—२१॥

गृह वनकर पूर्ग हो जाने पर धारो श्रेष्ठ त्राक्षणों को कर के दही श्रास्त्रत, श्राम के परखन, पुत्प तथा फलादि से भुगोभित जलपूर्ग कलवा को देकर तथा धन्य व्राक्षणों को सुग्रा एवं सुवन्त्रादि देकर मांगलिक, ग्रान्तिदावक निवास भवन में गृहपित को प्रवेश करना चाहिये। उस समय वेदीक एवं गृह शास्त्रोक विधि से विलिक्ष्म कर के प्रसाद एवं वास्तु की ग्रान्ति के लिए शास्त्रों में जो विधियाँ कही गई हैं, उनके अनुकृत हवन करे। सुन्दर मोजनादि द्वारा ब्राह्मणों को सन्तुष्ट कर घूपादि सुगन्धित द्रव्यों के साथ श्वेत वस्त्र धारण कर गृह प्रवेश करना चाहिये। ॥२२ — २३॥

श्री मास्त्य महापुराया में वास्तुं विद्यानुकीर्तन नामक दो सी सत्तावनवाँ श्रध्याय समाप्त ॥२५०॥

# दे। सौ अष्टावनवाँ अध्याय

ऋषियों ने कहा —गृहस्थाश्रमवालों में कर्मैयोग की सिद्धि किस प्रकार सम्पन्न होती है, क्योंकि ज्ञानयोग की श्रपेत्ता सहस्रों गुर्गों से कर्मैयोग विशिष्ट माना गया है । ॥१॥

स्त ने कहा— ऋिपगण । महस्थाश्रिमयों के कर्मयोग, देवार्चन एवं नाम संकीर्तन को में बवला रहा हूँ, जो भोग एवं मोक् दोनों का देनेवाला है ऋोर पृथ्यी तल को छोड़कर श्रम्य लोकों में जिसकी सचा नहीं है । देवताओं की मृतियों की श्रतिष्ठा, मृतिपृता, नामसंकीर्तन, देवयज्ञोस्तय ये ही जिसकी सचा नहीं है । देवताओं की मृतियों की श्रतिष्ठा, मृतिपृता, नामसंकीर्तन, देवयज्ञोस्तय ये ही गृहस्थों के कर्मयोग हैं, इनके द्वारा गृहस्थांश्रमी भव-क्चन से ग्रन्त होते हैं । सर्वप्रथम तब तक मगवान् विप्णु के स्वरूप को बतला रहा हूँ, जैसा कि कहा गया है । उस का दिश व्यत्र के श्राकार का होना चारिये हुए, शान्त विष्णु मगवान् की प्रतिमा कहीं गई है । उस का दिश व्यत्र के श्राकार का होना चाहिये, गंख के समान कंघे तथा मनोहर नेत्र होने चाहिये, नासिका उठी हुई, ग्रुडौल, कान प्रतुही के श्राकार के तथा हाथ और वनस्थल विस्तृत भग्रान्त तथा चढ़ाव-उतार वाले होने चाहिये । इन विष्णु भग्राना की त्या स्वार्थ और वनस्थल विस्तृत भग्रान्त तथा चढ़ाव-उतार वाले होने चाहिये । इन विष्णु भग्राना की प्रतिमा कहीं वो श्राठ ग्रुज्ञश्रां की होती है और कहीं चार ग्रज्जश्रां वाली, वो भुजाश्रां की प्रतिमा प्रतिमा कहीं वो श्राठ ग्रज्जश्रां चालिये । श्राच्युं अभग्रान् की निम्मिलिखत वस्तुएँ इसप्रकार प्रतिमा प्रतिहित द्वारा भवन में स्थापित करानी चाहिये । श्राच्युं अभग्रान्त की निम्मिलिखत वस्तुएँ इसप्रकार रहंगी । विप्णु मग्रवान् के दाहिनी श्रोर के चर हाथों में लड्ग, गदा, वाखा और कम्ल रखने चाहिये संत्री। विप्णु मग्रवान् के दाहिनी श्रोर के चर हाथों में लड्ग, गदा, वाखा श्रीर कम्ल रखने चाहिये श्रीर वार हाथों में घर्णु साथ होने चाहिये

बता रहा हूं। उन बामुदेव भगभान् की प्रतिमा में दाहिनी श्रीर के दो हाथों में गदा श्रीर पद्म रखने चाहिये । समृद्धि की इच्छा रखनेनाले को वार्थी श्रीर शंख श्रीर चक्र रखने चाहिये । कृष्णानतार की प्रतिमा में बाबी त्रोर गदा रहनी चाहिये। प्रतिमा में त्रपनी इच्छा के त्रानुरूप शंख श्रीर चक्र को उत्पर ें उठा हुआ निर्मित करावे, उनके दोनों पादों के मध्य में नीचे की श्रोर पृथ्वी की मृति रहनी चाहिये श्रीर उसी प्रकार विनम्र भाव में गरुड की मूर्जि, भी रहनी चाहिये। वार्यी श्रीर से ुहाथों में कमल लिये हए सन्दर सखवाली लक्ष्मी की स्थापना करनी चाहिये । कल्याण की कामना करने पाले पहड़ को भगवान के भागे भी स्थापित करा सकते हैं। प्रतिमा के दोनों खोर श्री खीर पुष्टि की मूर्ति रहेंगी जो हार्थों में कमल धारगां किये रहेंगी । प्रतिमा के ऊपर विद्याघरों के साथ तीरण का निर्माण होना चाहिये । देवताचों की ्न्युभी तथा गत्थ्यों के दर्पति की प्रतिमा भी रहनी चाहिये। पत्तों खीर् लतायों से युक्त रहना चाहिये, सिह श्रीर ब्याब की भी प्रतिशा साथ में बनानी चाहिये। स्तुति करते हुए बड़े-बड़े देवगण सामने लड़े हों, कल्पलता भी निम्मित हो। इस प्रकार विप्सा की प्रतिमा होगी, उसकी पीठिका विस्तार में तिहाई भाग जितनी होगी ऋथवा तीन ध्योर से होगी । देवता, दानव तथा किलरों की प्रतिमानव ताल (अंगूठे से लेकर मध्यमा अगुली तक फैलाने पर जितनी लम्बाई होती है, उसे ताल फहते हैं।) की होनी चाहिये। श्रव इसके बाद में प्रतिमाश्रों के मान एव उन्मान की विशेषता बतला रहा हूँ, श्रर्थात कितनी ऊँची, कितनी नीची, कितनी मोटी, कितनी लग्बी प्रतिमा होनी चाहिये । जाल के भीतर से सर्य की किरणों के प्रविष्ट होने पर जो धूलिकण दिलाई पड़ते हैं उसे असरेग्रा कहते हैं, उस आठ त्रसरेगा के बंराबर एक बालाश होता है। उसके आठ गुने जितनी एक लिख्या श्रीर आठ लिख्या की एक यूका होती है। आठ यूका का एक जम होता है, उर्न आठ वर्शों से एक अंगुल होता है। श्रापनी अगुली के परिनास से बारह श्रामुल का सुख होता है, इसी मुख के मान के परिनास से समी ग्रावयवीं की करपना करनी चाहिये। सुवर्ण की, चाँदी की, तांबे की, पत्यर की, लकड़ी की, लोहे की, सीसा की, पीतल की, बांवें श्रीर कासे से मिश्रित धात की, श्रथा अन्य शुभ काफों की बनी हुई देव-तायों की प्रतिमा प्रशस्त मानी गयी है । ऋंगूठे की गांठ से लेकर बीते भर तक की लग्भी प्रतिमा की स्था-पना अपने घरों में करनी चाहिये, इससे बड़ी प्रतिमा बुद्धिमानों ने घर के लिए नहीं पसन्द की है । यहे भवन म सोलह थम्ल की प्रतिमा रखनी चाहिये, किन्तु इससे वड़ी तो क्रमी नहीं स्थापित करनी चाहिये। इन प्रतिमार्थों को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुकृत मध्यम, उत्तम एव कनिष्ट कोटि की बनानी चाहिये। प्रवेश द्वार की जो कँचाई हो, उसे ब्याठ भागों में विमक्त कर दे, उसमें का एक माग छोड़ कर जो शेप बचे, उसके दो भाग जितनी लग्बाई में प्रतिमा बननाये। बचे हुए भाग में तीन भाग करके एक भाग में भीठेका (देवजाओं की मूर्तियों के नोचे का बना हुआ श्रासन।) बनाना चाहिये। यह पीठिका न तो वहत नीची हो श्रीर न बहुत ऊँची हो । प्रतिमा के मुख के मान को नव भागों में विभक्त करे । उसमें पहुण का अपने के पान कि साम के दूरव होगा। उसके नीचे के एक भाग में सुन्दर नामि बनानी

चाहिये। उसकी गहराई तथा विस्तार मी एक ही अंगुल का कहा गया है। नाभि के नीचे एक भाग में लिंग बनाये, दो भागों में जंबों का बिस्तार रखे । घुटनो को चार ऋंगुल में बनाये, जंबे दो भागों में प्रसिद्ध हैं, पेर चार ग्रंगुल के हों, उसी प्रकार ऐसी मूर्ति का शिर चौदह ग्रंगुल का बनाना चाहिये, ऐसा विधान बताया गया है । यह तो मृति की ऊँचाई वताई गई अत्र उसकी मोटाई या विस्तार मुनिये । हे ऋपिगण ! मुर्तियों के सभी ध्ययवर्षे का विस्तार सुनिये । जलाट की मोटाई चार श्रंगुल की होनी चाहिये, नासिका भी उतने ही अंगुल की ऊँची होनी चाहिये। बादी दो अगुल में होनी चाहिये। श्रोंठ भी दो ही श्चंगल के विस्तार में माने गये हैं। मूर्ति के ललाट का विस्तार श्राट श्रंगुलों का होना चाहिए. उतने ही विस्तार में दोनों भोहें भी बननी चाहिये। भोहों की रेखा आधे आंगुज की मोटाई में हो. हो बीच में धनुष की भाँति वैक हो । दोनों छोरों पर उसके अमभाग उठे हुए हों, उसकी बनावट चिकनी तथा सुन्दर होनी चाहिये। आलों की लम्बाई दो अंगुल की हो, चौज़ई एक अंगुल में हो। उसके मध्य भाग में ऊँचाई होनी चाहिये, छोरों पर शुभ नेत्रों में लालिमा होनी चाहिये । तारा के श्राधेभाग से वाँचगती इन्टि बनानी चाहिये। दोनों भीहों के मध्य में दो श्रंगुल का अन्तर रहना चाहिये, नासिका ्का मूलभाग एक श्रंगुल में रहे । इसी प्रकार नासिका के अप्रभाग एवं दोनों पुटों को बनावे, जो नीचे की चोर सके हुए हों । नासिक के पुटों के बिद्र चाधे चांगुल के हों, दोनों क्योल दो चांगुल के हों जो कानों के मूलभाग से निकले हों । दाड़ी का श्रमभाग एक श्रंगुल में तथा विस्तार दो श्रंगुल में होना · चाहिये । श्रापे श्रंशल में भौहों की रेखा हो, जो काली घटा के समान श्याम यनी हुई हो । नीचे का श्रोंठ तथा ऊपर का श्रींठ श्राधे-श्राधे श्रंगुल के बरावर हों। उसी प्रकार नासिका के दोनों पुट निज्याव समान बनाने चाहिये ! दोनों श्रोठों के समीपवर्तीमानों को ज्योति (१) के श्राकार का बनावे श्रीर उन्हें कान के मूल से छ: श्रंगुल दूर पर बनावे । दोनों कानों की बनावट भीहों के समान रहेगी श्रीर उनकी ऊँचाई चार अंगुल की रहेगी। कानों की बगल में दो अंगुल रिक्त छोड़े उनका विस्तार एक मात्रा का हो। दोनों कानों के ऊपर मन्तक का.विस्तार वारह श्रंगुल का होना चाहिये। ललाट प्रदेश से पीछे की श्रोर श्चाघे भाग का विस्तार श्रठारह श्रंगुल का बताया गया, इस प्रकार सारे मस्तक का विस्तार अवीस श्रंगल का होता है। श्रीर फेरा समेत उसका विस्तार वयालीस श्रंगुल का होता है। फेर्रों के श्रन्त पदेश से -हादी तक का विस्तार सोलह व्यांगुल का होता है । दोनों कन्धों के विस्तार का मान चौबीस व्यंगुल का है, ग्रीवा की मोटाई त्राठ श्रंगुल की मानी गई है। ब्रह्मा ने स्तन श्रीर मीवा के श्रन्तर में एक ताल का मान बताया है, इसी प्रकार दोनों स्तनों में बारह श्रंगुल का श्रन्तर रहता है। दोनों स्तनों के मएडल दो श्रंगल में कहे गये हैं, दोनों चूचक उन मरहलों में जब जितने विस्तार में बताये जाते हैं। बह्न स्थल की चौडाई दो ताल की कही गई है, दोनों कच प्रदेश छः अंगुल के होते हैं, जिन्हें बाहुओं के मूल भाग तथा स्तर्नों के बीच में बनाना चाहिये । दोनों पेर चीदह अगुल तथा उनके दोनों अंगुरु दो या तीन श्चंगल के हों। श्रंगूठे का श्रमभाग उन्नत होना चाहिये तथा उसका विस्तार पाँच श्रंगुल में रहे। उसी

प्रकार यग्ठे के समान ही प्रदेशिनी विगुली को भी लगी ननाना चाहिये, उसले सोलहर्वे प्रश में घ्राधिक मध्यमा अगुली होगी, अनामिका अगुली मध्यमा अगुली की अपेदा आठवें भाग जितनी न्यून रहेगी । उसी अकार यनामिका से आठवें माग में न्यून कनिष्ठिक्ती त्रमुखी रहेगी। इन दोनों प्रमुखियों में तीन पोर बनाने चाहिये। पेरों की गाँठ दो अगुल में मानी गयी है। दोनों ऐंडियाँ दो-दो अगुल में रहें किन्तु गाठ की अपेन्ता इसमें एक क्ला श्रविक ही रहे । श्रमूठे में दो पोर वनने चाहिये, उसका विस्तार दो श्रमुल का हे, प्रदेशिनी थ्यगुली का विस्तार तीन श्रमुल का होना चाहिये । हे ऋषिमण् ! कनिष्टिका संगुली ऋषशः इससे श्राटवें भाग में हीन रहेगी । विशेषतया श्रमूठे की मोटाई एक श्रमुल की रखनी चाहिये, उसके आधे भाग जिननी च्यन्य रोप च्यम्लियों की मोटाई रखनी चाहिये। जने के च्यम माग का विस्तार चौदह स्रगुल का रहे, मध्यभाग में यदारह अगुल का विस्तार रहे, जानु के मध्यभाग में इनतीस अगुल का विस्तार हो, जानु भाग की र्जवाई एक अगुल में तथा मएडल तीन अगुल में हो। उठमों के मध्यमाग मा विस्तार अहाईस अंगुन का हो. इसके कपर इक्तीस ऋगुल, ऋगडकोश वीन ऋगुल, लिंग दो ऋंगुल का हो। उसका विस्तार छ ऋगुल का हो. मिर्याबन्ध व्यादि, केंगों की रेखा, मिर्याक्रीय इन सन का विस्तार चार व्याख का हो । कठिनदेश का विस्तार श्रद्धारह श्रगुल में हो । स्त्रियों की मूर्ति में कटि का विम्तार नाईस श्र्मगुल का तथा स्तन का विस्तार बारक अगुल का होना चाहिये । नाभि के मध्यभाग का विस्तार बगलीस अगुल का होना चाहिये । परुष के कटि प्रदेश में पचपन श्रमुल का विस्तार तथा दोनों कहों के उसर छ. श्रमुल विस्तार में स्रुप्धों के -बनने की विधि है। आठ अगुल के विस्तार में शीवा का निर्माण कहा गया है. इसकी लग्गाई बारह कला की होनी चाहिये। दोनों धुनायों की लग्नाई वयालीस श्रमुल में हो, बाहु के मूलमाग को सोलह अगल के प्रमाण में बनावे । बाहु के ऊपरी श्रश तक बारह अगुल का बिस्तार जानना चाहिये । द्वितीय पर्वे इसकी ध्रपेक्ता एक अगुल न्यून कहा गया है, बाहु के मध्यभाग का बिस्तार श्राहारह अगुल का होना चाहिये। प्रगाहु सोलह व्यगुल की होनी चाहिये। हाथ के व्यवसाग का मान छ. कना में कहा गया है. हथेली का निस्तार सात अगुल का है, उसमें पांच अगुलिया मानी गई है। अनामिका अगुली मध्यमा भी अपेजा सातवें भाग जिननी हीन रहती है। उससे भी पाँचवें भाग जिननी न्यून फनिप्टा श्रमाली है। मध्यमा से पॉर्चर्वे माग जिननी न्यून तर्जनी है, श्रमृद्धा तर्जनी के उद्गम से नीचे होना चाहिये किन्त लम्बाई में उतना ही होना चाहिये । श्रम्हे का विस्तार चार श्रमुल का जानना चाहिये । श्रेप श्रमुलियों के विस्तार कमरा. एक एक बाग में न्यून होते जाते हैं। मध्यमा के पोरों के मध्यमाग में दो श्रमुख का श्रन्तर रहना चाहिये । इसी प्रकार श्रन्य श्रमुलियों हे पोरी में एक-एक जब की कमी होती जाती है। श्रमूठे के पोरी का मध्यमान वर्जनी के समान ही रहना चाहिये। श्रमला पोर दो जब से श्रीविक कहा गया है. अगुलियों के पूर्वार्द्ध में नलों को जानना चाहिये। उन नलों को निक्रना, सुन्दर तथा आगे री भ्रोर दुछ लालिभायुक्त यनाना चाहिये । मध्यमाग में पीछे की स्रोर दुव भीचा तथा बगल में श्रशमात्र र्जना बनाये। इसी प्रकार कर्मी के कपर दस यगुल में केशों की लवा का निर्माण करना चाहिये

स्री प्रतिमार्थों को दुर्वलाद्विनी वनाना चाहिये । स्तन, उठ प्रदेश एवं जांघों को स्थूल वनाना चाहिये । उनके उदर पदेश की लम्माई चीत्ह अंगुल की होनी चाहिये। प्रतिमा की अनेक प्रकार के आम्पण्णों से विन्पित तथा उसरी भुजायों को कुळ मृदु एवं मनोहारि वनाना चाहिये। मुखाकृति कुळ श्रपेताकृत लम्बी हो, श्रलेका-वली उत्तम दक्ष से बनी हुई हो, उसकी नासिका, मीवा एवं ललाट साढ़े तीन श्रंगुल के होने चाहिये । अधर पल्लवों का विस्तार आपे अंगुल का प्रशस्त माना गया है। दोनों नेत्र आधर पल्लवों से चार गुने श्रिभिक्ष विस्तृत होने चाहिये एवं भीवा की बलि आषे श्रंगुल की ऊँची बनानी चाहिये। इस-प्रकार सभी देवतात्रों की पेतिगत्रों एवं खी देवतात्रों की प्रतिमात्रों के निर्माण में उपर्युक्त नियम का पालन करना चाहिये । यह नव ताल के परिमाण की प्रतिमार्कों का वर्णन पापों को र्नव्ट करनेवाला कहा गया 81118-041

श्री मास्त्य महापुराण में देवपूजा प्रसंग में प्रतिमा प्रमाण कीर्चन नामक दो सी श्रष्टावनवों श्रथ्याय समाप्त ॥२५८॥

# दो सौ उनसठवाँ अध्याय

स्त ने फहा---श्रव इसके उपरान्त देवताश्रों की मूर्ति के विषय में विरोपरूपेण वतला रहा हूं । इस विपय में ब्रह्मा जी ने जताया है कि राम, विरोचन पुत्र बलि, बाराह एवं नृसिंह, इनकी मूर्तियों का परिमाण दस ताल का होता है। वामन का परिमाण सात ताल का, तथा मस्स्य एवं सूर्य का भी सात ताल का कहा गया है। त्राव इसके उपरान्त रुदादि की आरुति का वर्णन कर रहा हूँ। रुद्र की पुष्ट-भुजाओं, उन्नत एवं पुष्ट स्कन्यों तथा तपाये हुए खुवर्या की भाँति गौरवर्या का बनाना चाहिये,। स्वेतवर्या, सूर्यं की किरगों के समान देदीप्यमान, परमतेजोमय तथा जटा में चन्द्रमा से विभूपित बनाना चाहिये। जटा एवं मुफुटघारी तथा सोलह वर्ष की इनकी आकृति होनी चाहिये। दोनों बाहु हाथी के शुगडादगड की भौति होने चाहिये, जंबा एवं उसके मगडल गोले हों । केरों को ऊपर की श्रोर उठा हुआ तथा नेत्रों को दीर्घ एवं विस्तृत बनाना चाहिये । व्याध्रचर्मधारी तथा कटि भाग में तीन सुत्रों से विमृषित बनाना चाहिये । हार, केयूर से सुग्रीभित तथा सर्वों के श्राम्पग् से इन्हें श्राम्पित बनाना चाहिये । शिव की सुजाओं को विविधि प्रकार के श्राभूषणों से विभ्िवत, क्योल एवं उरु भाग को पुष्ट तथा भरा हुआ और दोनों ओर दो कुगडलों से विमूचित वनाना चाहिये । बाहुएँ जानु तक लम्बायमान, सौम्य मूर्ति, सुन्दर मुख, वार्ये हाथ में डाल, दाहिने हाथ में तलवार, दाहिनी घोर शक्ति, दराड और त्रिशुल का निवेश करना चाहिये। वार्ये पाइवे में कपाल, सट्यांग एवं नागों को रसना चाहिये, शिव जी का एक हाथ वर देने वाला है श्रीर दूसरा रुद्राच्न की माला धारण किये हुए रहता है, नन्दीश्वर पर अवस्थित हो उस समय ये नृत्य एवं श्रमिनय की दशा में म्हते हैं। नाचते हुए शिव की प्रतिमा दस मुजार्खीवाली बनानी चाहिये, उस समय गज चर्म धारण कराना चाहिये । त्रिपुरदाह के अवसर पर सोलह बाहु बनानी चाहिये । उस समय राख, चक, गदा,

25

।।इ धनुष, घरटा, धनुष, षिनाऋ, दिप्गुमय रार ये वस्तुएँ श्रधिक धारण करानी च.हित्रे । शिव बी की र्तिभुज तथा अप्टभूज मूर्ति जानयोगेश्वर मानी जाती है । तीक्ष्ण दार्ती तथा नुकीले नासिका के श्रममाग । ली पन श्रति कराल मुखनाली मूर्ति को लोक में भेरब नाम से कहते हैं श्रोर ऐसी मूर्ति श्रत्येक देव मिदरी में स्थापित की जाती है । किन्तु मुख्य मन्दिर में भैरव की स्थापना नहीं करनी चाहिये. क्योंकि ये ारम भय देनेवाले देवता हे, इसी प्रकार नृष्टिंह पर बाराह प्यादि भी भयकर देवता हैं । कभी देव प्रतिमासी हो हीन धर्मोबाली ध्रथम ध्रिक अमीबाली नहीं बनाना चाहिये। न्यून धर्मोबाली तथा भयानक मुख-ाली प्रतिका निरचय ही ह्यांकी का विकाश कर देती है, अधिक व्यर्गों वाली प्रतिमा शिल्पकार का हतन हरती है, दुर्वल प्रतिमा धेन हा विनाश करनेवाली कही गई है । कृष्णांदरी प्रतिमा दुर्भिन्त डालनेवाली नथा मासरहित दिसाई पडनेवाली धनना**शिनी है । टे**ड़ी नासिकावाली प्रतिमा स्प्रामी को कष्ट **देने**वाली रथा सदमाञ्जी प्रतिमा भय पहुंचाने वाली मानी गयी है । चिपटी।प्रतिमा दु ल एव खोक पहुँचानेपाली तथा निना नेत्र की प्रतिमा नेत्र विनाशिनी कही गई है । मुखविहीन प्रतिमा दु खदायिनी तथा दुर्बल हाय और रेरवाली अन्य किन्हीं अमें से हीन, तथा विशेषकर जुधे से हीन प्रतिमा मनुष्यों को अम एव उन्माद देनेवाली कही गई हैं । सुले हुए मुखवाली तथा कटि भाग से हीन प्रतिमा राजा को कप्ट देनेवाली कही गई है। हाय एव पाद से विहीन प्रतिमा महामारी का भय देनेवाली है, जथा एव पुरने से विहीन प्रतिमा शत्र को कहवाए। पहेचानेवाली कही गई है । बक्तर अल से बिहीन प्रतिमा पुत्र एव भिनों का विनास करने-वाली है। सभी यमों से परिपूर्ण जो प्रतिमा होती है, वह सर्वदा श्रायु एव लक्ष्मी-टोनों की देनेपाली कही गई है । इस प्रकार उपर्युक्त लजगों से युक्त भगवान् शकर की प्रतिश निर्मित करानी चाहिये । उनकी प्रतिमा के चारों स्रोर सभी देवगणों को स्त्रति करते हुए प्रदर्शित करना चाहिये--विशेषतया इन्द्र, नन्दीर वर एव महाकाल से युक्त शुरुर को बनाना चाहिये । चारों श्रोर विनम्रशाव से लोकपाल एव गरापति गर्णों को बनाना चाहिये । नचाते एव भृती बजाते हुए भृती तथा बेताली की मुर्तिया भी बनानी चाहिये, जी सभी हुण्ट-पुष्ट तथा परमेश्वर शित की स्तुति में लीन हों । यन्धर्व, निवाधर, किलर, अध्यस एव गुखकों के पति तथा महेन्द्र प्रमृति सैकड़ों देवता यों एव श्रेन्ट मुनिवरों से नश्कार किये जाते हुए, श्रन्त गाला धारण किये हुए, सेकड़ों बृह्मां के पुष्पादि रूप उपहारों को समर्पित करते हुए सेकड़ों गयों द्वारा पूजित, श्रमरी एव

श्री मात्स्य महापुराण् में प्रतिमा लच्चण् नामक दो सो उनसठवा श्रध्याय समास ॥२५.१॥

#### दो सौ साठवाँ ऋध्याय

मनुष्यों के पुजनीय जिनेत्रधारी भगनान् शकर ती प्रतिमा बनानी चाहिये । ॥१-२६॥

सूत ने पद्दा —श्रव इराके उपरान्त में श्रार्थनारीश्वर शिव की सुन्दर प्रतिमा के निर्माण का प्रकार बनला रहा हु। देवदेव शकर वी के आधे भाग में अति सुन्दर की कारूप निर्मित होता है। अर्ध भाग में जटा तथा बाल चन्द्रमा को फला से युक्त शिव की प्रतिमा बनानी चाहिये, उमा के ऋर्ष भाग में सीमन्त (केराकलाप) एवं तिलक निर्मित करनी चाहिये । इस मृति में दाहिने कान के समीप नागराज वासुिक तथा याएँ कान के समीप कुराइल बनाना चाहिये । उसके ऊपर की श्रीर केंग्रों का श्राम्पण तथा वालिका (बाली) बनानी चाहिये । दाहिने हाथ में फपाल भी बनाना चाहिये, शुल धारी देवदेव शंकर फे दाहिने हाथ में त्रिशृत भी बनाना चाहिये। नायीं श्रोर दर्पण विशेषतया कमल देना चाहिये, वार्ये वाहु को कैयर तथा चलय से युक्त बनाना चाहिये। मणि एव मोतियों से संयुक्त यद्गोपवीत की रचना करनी चाहिये। प्रतिमा के वार्वे भाग की स्पोर स्तन का भार निर्मित करना चाहिये, जो पीले वर्श का हो। हार का स्राधा भाग उज्ज्वल वर्षा का हो, नितम्य का स्त्राचा भाग भी उसी प्रकार श्वेतवर्षा का हीना चाहिये । लिंग से ऊपर का भाग सिंह के चर्म से परिवृत्त बनाना चाहिये। बाय भाग को किट में पहिने हुए तीन सूत्रों से युक्त विविध प्रकार के रहीं से विभूषित एवं लग्वे वस्त्र से सुरोभित बनाना चाहिये । दाहिने भाग को सर्पें से विस हुन्त्रा बनाना चाहिये । देव का दाहिना पैर कमल के ऊपर बिराजमान रहता है, उससे कुछ ऊपर की चीर \_ बायों पेर न,पुर से विस्पित रहना चाहिए, श्रगुलियों में विविध प्रकार के रज्ञों से विस्पित स्त्रंग्ठी रहनी चिहुये। सर्वेदा पार्यती के चरणों को महावर के रंग से रँगा हुआ शदर्शित करना चाहिये। इस प्रसंग में ने अर्थनारीरवर के रूप का यह पकार आप लोगों की बता चुका। ऋषिगण ! अब उमा-महेरवर की मूर्ति के लक्त्या धुनिये। उक्त उमामहेरवर की प्रतिमा मनोहर लीलाओं से युक्त होती है। **उसे जटाओं के भार तथा चन्द्रमा से विभृ**पित दो अथवा चार बाहुओं से युक्त बनाना चाहिये। तीन नेत्र से युक्त शिव का एक हाथ उमा केस्कून्य पर विशवमान बनाना चाहिये । वाहिने हाथ में कमल तथा शुक्त हो, तथा बाएँ हाथ को उमा के स्तन पर न्यस्त बनाना चाहिये। इस मूर्ति को बिविध प्रकार के स्तों से विमृपित तथा न्याघ्र के चर्म से परिवृत्त करना चाहिये । इस मूर्ति को मनी भाँति प्रतिप्ठित सुन्दर वेशों से धुसिंज्जेत तथा मुखमाग को श्राधे चन्द्रमा की भौंति मनोहर वनाना चाहियें। इस मूर्ति के बार्वे भाग में देवी की मूर्ति होगी, जिसके दोनों वत्त माग बाहुश्रों में निगृढ़ रहेंगे । शिर के विविध आभूपर्यों से आभू-पित श्रतकाविल द्वारा पार्वती की प्रतिमा का सुख भाग श्रीत लिलित वनाना चाहिये, जिसमें वालिका (बाली) से विम्पित कान एवं तिलक से विम्पित उज्ज्यन ललाट शोमायमान हो रहा हो। कहीं-कहीं मिण्यों से जटित कुयडलों से कानों के आभरण बनते हैं। पार्वती की उक्त प्रतिमा में हार एव केयूर रोभायमान हो तथा उस का ध्यान शिव के मुख की त्रीर हो। देवदेव शंकर के बार्य भाग को लीला पूर्वक स्पर्श कर रही हों तथा उसका दाहिना हाथ दाहिने भाग से वाहर की ओर बना हुआ हो। . श्रथवा किसी किसी प्रतिमा में रांकर के दाहिने कंधे पर रहना है और अंगुलियों के नखों से कुत्ति प्रदेश में स्पर्श करता रहता है। बाएँ हाथ में दर्पण तथा श्राति सुन्दर कमल देना चाहिये, नितम्ब में लम्बे तीन कटि-सूत्र बने रहने चाहिये । पार्वती के दोनों श्रोर जया, विजया, स्वामिकार्तिकेय तथा गर्गोरा को बनाना चाहिये, श्रीर तोरख द्वार पर शिव के गर्खों तथा यत्तों को बनाना चाहिये। उसी प्रकार माला, विद्यापरी

एव बीका से मुशोभित अप्तराओं के समूह बनाने चाहिये । समृद्धि के चाहर्नवाली को उमेरा शिर बी की इस प्रकार की प्रतिमा चनवानी चाहिये । यन सभी पापों है विनासक शिवनासक्ष्म ही प्रतिमा हा प्रशास बतला रहा हूं । इस प्रतिना के बाई श्रीर के व्यापे भाग ने विष्णु नगरान् तथा दाहिनी श्रीर के भाषे भाग में शूनपाणि हो बनाना चाहिये। रूप्ण की दोनां भुजाएँ विख्तिटित देशूर के विस्कित होनी चाहिये । दोनों भुजायों में शहा एव चक्र भारण किये हों, तम मनोहर अमुलियां लालमर्ण ही बनी हुई हों। चक्र के स्थान में गदा भी दे दी जानी चाहिये, जो नीचे की घोर हो। उत्तर मोर शुरा दना चाहिये इटि में याथे भाग में उज्जान व्यामुणण हो । पीले उन पहिनाये गये हों तथा चरण में मण्जिटन म्राम्पण हो । उक्त मृति ता दाहिना भाग जरा के भार तथा श्रापे चन्द्रमा व्यव श्राम्पण से निभूपित बनाना चाहिये । वर दनमने दाहिने हाथ को भुजगों के हार रूप यनम से बिम्पिन करना चाहिये । दूसरे हाथ को सुन्दर जिश्रूल से जिश्रूपित बनाना चाहिये। मूर्ति में बज़ोपबीत के स्थान पर सर्प बने हों, मटि के क्राप्ते भाग में गजनमें परिवृत्त हो । नाग में विभृषित चरण मशिषों तथा रहीं से व्यत्तहत हो । शिव-नारायण के उत्तन स्वरूप का निर्माण इस प्रशास करना चाहिये । अन हाथ में पन्न घारण किये हुए गदाधारी महाशराह री अतिमा का प्रकार जनना रहा हूँ, उनके दांतों के घर्षमाग प्रतिनीक्षा रां, धूयन बना हुया हो, मुख हा, वायी केंद्रनी पर पृथ्नी हो, दस्या के अमनाम पर कमनयुक्त भवमीत उनारी हुई पृथ्नी नी प्रतिमा हो. जिसका मुख श्रति विस्तय से सुनसन हो, ऐसी प्रथी को मूर्ति के कपर की श्रीर बनामा चाहिये ! उस पृथ्वी का बाहिना हाथ कटि प्रदेश पर हो, नागेन्त्र के मस्तक पर तथा पूर्व पर महाबाराह के पक्र एक चरण श्रवसन्तित है। । सभी लोकपाल गण स्तुनि करते हुए चारों श्रोर बनाने गन हैं। नृसिंह की शनिमा भाठ मुजाओं से युक्त बनानी चाहिये। उन्हीं के श्रमुद्धप व्यक्ति भवानक सिद्धासन का निर्भाण करना चाहिये, उनमा मुख और श्राखें फैली हुई होनी चाहिये । कानी तक विक्रसल जटाएँ विवस होनी चाहियें, तथा दिति के पुत्र हिरवयरिएए की फाड़ रहे हों-ऐसा बनाना चाहिये । उस देख के पेट से उसरी आते बाहर गिर पड़ी हों. कुल से रिपर गिर रहा हो, भुड़ती, बदन एव आले अति विकराल हों । उहीं उहीं पर नृतिह भी प्रतिमा नी युद्ध सामिया से युक्त देखों से युद्ध करती हुई बनानी चाहिये, श्रार श्रित्यय भक्ते हुए दैस्य से नारम्यार तर्जित किये जाते हुए दिखाना चाहिये । उस प्रतिश में देश्य को तलवार एव दाल पारण किये हुए प्रदर्शित करना चाहिये एव विष्णु मगनान् की श्रेष्ठ देवगणों द्वारा प्रार्थना की आ रही हो - यह भी दिलाना चाहिये। त्रिविकम की प्रतिमा को वता रहा है, जो निखिल प्रझाएड को उल्लाघत परने के लिए मयानक श्राकृति से युक्त रहते हैं। उनक चरणों के समीप में ऊपर की श्राह वाह का निर्माण करना चाहिये। नीचे की श्रोर उन्हीं की भांति वामन को कमरहलु के साथ बनाना चाहिये। दाहिनी श्रीर छोटी-सी जतरी देनी चाहिये, मुख को दीनता व्यक्त करने प्राता वनाना चाहिये । उन्हीं की बगत में जल के गेड़ने को लिये हुए बिल का निर्माण होना चाहिये, श्रोर उसी स्थल पर निल को वॉधते हुए गरुड को दिखाना चाहिये। इसी प्रकार मतस्य (मझली) के व्याकार में मतस्य भगनान् की तथा कच्छप

की आकृति के समान कूर्म भगवान् की प्रतिमा बनानी चाहिये । इस प्रकार उपर्युक्त नियमों के साथ मगवान् निप्गु की विविध प्रतिमार्क्यों का निर्माण वरना चाहिये। ब्रह्मा को कमगडलु लिये हुए चार मुखोंवाला वनाना चाहिये, कहीं पर हंस पर बैठा हुआ तथा कहीं पर कमल पर विरावमान बनाना चाहिये। उनकी प्रतिमा का रंग कमल के भीतरी भाग के समान हो, चार बाहुएँ हों, सुन्दर नेत्र हों, कमएडलु वाएँ हाथ् में हो, दाहिन हाथ में सुदा हो । वाएँ हाथ में भी दरह तथा सुदा धारण किये हुए प्रतिमा बनाई जाती है। उन के चारों स्रोर देव, गन्धर्य एवं मुनिगण स्तुति कर रहे हीं-एसा दिखाया जाना चाहिये । ऐसा उपक्रम दिखाया जाता चाहिये मानों ये तीनों लोकों की रचना में भवृत्त हो रहे हैं। श्वेत वस्र धारण किये हुए ऐश्वर्य सम्पन्न ब्रह्मा भी ऐसी प्रतिमा बनानी चाहिये । मृग चर्मबारी तथा दिव्य बज्ञोववीतपारी भी उन्हें बनाना चाहिये । डनकी बगल में श्राज्यस्थाली (धृत की थाली), रखी गई हो तथा चारों वेदों की मूर्तियाँ हों। उनके बाएँ बगल में साथित्री तथा दाहिने बगल में सरस्वती की प्रतिमावनी हुई हो । वितामह के चरणों के अप्रमाग के पास मुनियों के समूह बने हुए हों। अब मध्याह के सूर्य की ऑति परम तेजोमय काचिकेय की प्रतिमा का प्रकार वता रहा हैं । उन सुकुमार कार्लिकेय को कमल के मध्यमाग के समान रंग में, उनके सुन्दर बाहन मयर से युक्त, दराड एवं चीर से सुरोभित बनाना चाहिये । अपने इप्ट नगर में उनकी पारह सुजाओं वाली प्रतिमा बनानी चाहिये, बुच्छ नगर में चार भुजाओं से तथा वन श्रीर साधारण गाम में दो बाहुवाली प्रतिमा स्थापित करानी चाहिये । शक्ति, पारा, खड्ग, शर और शूल उनके हाथों में शोभायमान हों । एक हाथ श्रमयदान तथा वरदान देनेवाला बनाना चाहिये —ये छ: हाथ केयूर तथा कटक से विम्पित उज्ज्वल वर्ण के दाहिनी म्रोर बनाने चाहिये । धनुष, पताका, मुस्टि, फैली हुई तर्जनी, ढाल, तथा ताप्रचुड़ (मुर्गा)-इन वस्तुर्यो तथा विशेषतास्त्रों से युक्त वार्यी स्रोर के हार्यों को उसी वर्ण का बनाना चाहिये। दो भुजार्स्रोवाली कार्चिकेय की प्रतिमा के बाएँ हाथ में शक्ति तथा दाहिने हाथ को कुनकुट के ऊपर न्यस्त बनाना चाहिये। चतुर्भुव कार्चिकेय की प्रतिमा के वाईं श्रोर के दो हाथों में शक्ति श्रीर पाश रहने चाहिये, दाहिनी श्रोर के तीसरे हाथ में तलवार हो ऋौर चौथा हाथ वरदान तथा अप्रमय दान देनेवाला होना चाहिये। अप हाथी के मुखवाले त्रिलोचन गर्गोश की प्रतिमा का प्रकार वतला रहा हूँ, उन्हें लम्बे उदरवाला, चार बाहुयुक्त, सर्प का यज्ञीपवीतधारी बनाना चाहिये । तथा विस्तृत कर्ष्यं, विशाल तुग्रङ, एक दाँत वाला तथा फूले हुए उदरवाला बनाना चाहिये । उनके दाहिने हाथ में ऋपना दाँत तथा ऋन्य हाथ में कमल होता चाहिये । प्रतिमा की बाईं श्रीर मीदक तथा परशु बनाने चाहिये, बृहत् होने के कारण गुल नीचे की श्रीर बिस्तृत, स्कन्य, पाद एवं हाथ पुष्ट होने चाहिये । ऋदि तथा सिद्धि उनकी दोनों श्रीर से युक्त हों, नीचे की श्रीर मूपक बना हुआ हो । अब दस भुजाओं वाली कात्यायनी के रूप का वर्णन कर रहा हूँ । तीनों देवताओं की त्राकृतियों की श्रमुकरण करनेवाली, जदा जूट से विमृषित, श्रर्धचन्द्र से परिलक्षित, तीन नेत्रोवाली, पूरिएमा के चन्द्रमा के समान सुखवाली, ग्रंग्रलसी के पुष्प के समान नील वर्शावाली, तेजोमय सुन्दर नेत्रों से विम्पित, नव यौवन सम्पन्न, सभी प्रकार के व्यानपूर्वों से विभूषित, सुन्दर मनोहारि दांतों से युक्त, पीन एवं उन्नत स्तनींवाली

निवनी ५६, मिट्यान्यनारिनी ही प्रतिमा बनानी नाहिरे। नियुत्त को उसके दाहिने हाथ में देन चाहिय तथा सब्दम और चक्र कमशः उसके मीचे होने चाहिये, तीदण चाण तथा शक्ति हो भी बाबी श्रीर से बानना चाहिये। दाल, पूर्व धनुष, पास, व्यंकृष, परदा तथा परमु-इन सर दी भी वार्थी ज्यार से सब्बिविन्ड फरना चाहिये। प्रतिमा के नीचे की ज्यार विसीविहीन महिषाद्वर की प्रतिमा बनानी चाहिये। फिर द्वार के हटने पर ग्ररीर में निक्रचना हुया द्वाना दिसाना चाहिये। जिसके हान में राद्म हो, एदय शुल-से भिल हो, बाहर निक्रतनी हुई जिनकी खातें दिसाई पह रही हीं, गिरते हुए रक्त से सारे भ्रम लान हो रहे हों, कैने हुए लाल नेत्र दिसाई पड़ रहे हों, नागशरा है नारी स्रोर पिसा हुआ हो, मुनुद्री तथा भीषण मुख बने हों, दुर्गी द्वारा प्रश्युक्त भाएँ टाय से पहड़ा गया हो। देवी के सिंह को गुक्ष से रक्त वमन करते हुए प्रदर्शित करना चाहिये । देवी का दाहिना पैर समान रूप से सिंह के उत्तर स्थित हो तथा वायाँ पैर कुद उत्तर की श्रोर हो । उसका धगुटा महिप के कार लगा हुआ हो, देवतागण चारीं क्योर से स्तुति कर रहे हों--यह भी दिलाना नाहिये। व्यर मुस्सन इन्द्र ही प्रतिम का प्रभार विशेषक्ष्पेण बतला रहा हू । सहस्र नेत्रींवाले देवेन्द्र को मचगवन्द्र पर विधानमान बनाना नाहिये, वन्नस्थल एव मुल थियाल हों, स्कन्ध सिंह के समान हो, भुजाएँ नियाल हों, क्रिरीट एव दुखड़त धारण किये हों, जपन स्थल भुजाएँ तथा व्यक्ति विस्तृत तथा पीवर हों, वज्ञ एवं कवल घारण क्रिये हों, तथा विविध प्रकार के व्यामूचणों से विस्थित हों, देवता तथा गन्धर्मगण पूत्रा कर रहे हों, व्यवसात्रों का समूह सेवा में लगा हो, पार्स्व में छत्र चमर धारण किये हुए स्त्रियाँ खड़ी हों, ऐसा दिखाना चाहिय । सिहासन पर भी स्थित देवराज की प्रतिमा गन्थवों के गर्खों से दुन्छ बनानी चाहिये, उसकी बाई स्त्रोर इन्द्राची की प्रतिमा हो, जो कमल घारण किये हुए विराजमान हो । ॥१-७०॥

थी मात्स्य महापुराख में प्रतिमा लक्षण नामक दो सी साउवाँ अन्याय समाव ॥२६-॥

# दों सौ इक्सठवाँ अध्याय

सून ने कहा—च्छिमिगण । अन प्रमाहर सूर्व की प्रतिमा को सुनिये । उन सूर्य देव की सुन्दर नेत्रों से सुन्नोमित, हाथ में कमल भारण किये हुए, रथ पर विसानमान ननाना चाहिये । उस रथ में सात ध्यरव हों, एक चका हो । सूर्य देव विचित्र मुद्धट धारण किने हों, उनकी कान्ति कमल के मध्यवर्धी भाग के समान हो, विविध प्रकार के बाग्एगणों से आग्यिन बोनों मुखाओं में वे कमल धारण किये हुए हों, वे कमल उनके स्कृष्ट देश पर लीलापूर्वक सदैव धारण किये गये बनाने चाहियें । उनका शरीर पैर तक फेले हुए बस्त्र में खिया हुया हो । कहीं पर चित्रों में ची उनकी प्रतिमा प्रदार्शित थी जानी चाहिये । उस समय उनकी मूर्वि दो बन्तों में दें हुई हो । दोनों चरण तेबामय हों, मूर्वि के दोनों श्रोर दएढी श्रोर

Tim

पिंगल नामक दो शतिहास्यों को रखना चाहिये, उन दोनों पार्श्वर्की पुरुपों के हाथों में खड्ग हो । एक पार्व में हाथ में लेखनी लिये हुए अविनाशी घाता की मूर्ति हो श्रीर चारों श्रीर विभिन्न विभिन्न देवमए। निर्मित किये गये हों । इस प्रकार दिवाकर की प्रतिमा का निर्माण किस्ना चाहिये । इन सूर्य का सारथी श्रुरुण है, जिसकी कान्ति पींग्रेनी के पत्रों के समान है, उसके दोनों श्रुगल बगल के दो श्रुश्व, जो श्रुन्त में स्थित हें लम्बी ग्रीवावाले तथा ऋति सुन्दर बनाने चाहिये । मुजङ्गों की रस्सी से वँघे हुए उन सातों ऋरबों को लगाम युक्त रहना चाहिये। इस मूर्ति को पदा पर श्रथवा बाहन पर श्रयहियत वनाना चाहिये, उसके हार्थों में पद्म रहने चाहिये । श्रव सभी प्रकार के मनोरथों एवं फर्लों को देनेवाले श्रमिन के स्वरूप का लक्त्या वतला रहा हूँ । श्रर्थचन्द्राकार व्यासन पर धुवर्ण के समान कान्तिवाले प्रज्वलित व्यग्नि की प्रतिमा बनानी चाहिये. उदयकालीन सूर्य की भाँति मुख दिखाना चाहिये. यज्ञीपवीत घारी तथा लंबी दादीवाला बनाना चाहिये । उनके बाएँ हाथ में कमएडलु तथा दाहिने में अन्तसूत्र रहना चाहिये । ज्यालाओं के मएडल से विभूपित इनका उज्ज्वल बाहन प्रज बंनाना चाहिये । प्रथवा मस्तरु में सात ज्वालाओं से युक्त इनकी प्रतिमा को कुंगड़ के मध्य में स्थापित करना चाहिये । अय दराइ-पाशधारी ऐस्वर्यशाली यमराज की प्रतिमा के निर्माण का प्रकार बतला रहा हूँ । महान् महिप पर समारूट काले श्रंजन समृह के समान दिखाई पड़नेवाले सिंहासन पर बैठे हुए भी पदीष्ठ व्यन्ति के समान विकराल नेवोंबाले यम की प्रतिमा का निर्माण करना नाहिये । उनके समीप महिप, चित्रगुष्ठ के विकराल अनुचर वर्ग, मनोहर आकृतिवाले देवताओं तथा अयुन्दर आकृत तिवाले श्रासुरें। की श्राकृतियों का भी निर्माण होना चाहिये । लोकपित रान्त्रसेन्द्र नैऋत की प्रतिमा का पकार वतला रहा हूँ । मनुष्य पर आरूट महान् आ करवाली चारी और रात्यप्रप्रहों से विशा हुया, खड्ग ्रहाथ में ज़िये हुए, श्रति नीलवर्श, काले कब्बलगिरि के समान दिखाई पड़नेवाले, नर सम्हों से संयुक्त विमान-पर समारूढ़ पीलेरन के त्राभूषणों से निन्धित बनाना चाहिये । महावसवान् हाथ में पाश धारण करनेवाले बरुण की प्रतिमा का वर्णन कर रहा हूँ । उनकी कान्ति रांख अथवा स्फटिक के वर्ण की होती है, इवेत हार तथा वस्त्र से विस्वित रहते हैं, मीन के आसन पर विराजनान, सन्त्र मुरायुक्त सुवावस्था एवं तिरही भी हों वाले हैं । मृग पर श्रिधिकड वरदायक पताका एवं ध्वजा से विस्थित दोनों श्रीर कुएडलों से श्रालंकुत छुवेर को बतला रहा हूँ, वे महान् उद्दश्यात्ते, विवालकाय एव आठ निविधां से युक्त हैं, वहतेरे गुद्धक गए। उन्हें घेरे रहते हैं, जिनके हाथ घन सम्पत्ति से युक्त रहते हैं । ये कुनेर सर्वरा केपूर तथा हार से विम्पित तथा श्वेत वस्त्रवारी रहते हैं, गदाबारी मो छवेर की प्रतिमा बनाई जानी चाहिये। उस समय उन्हें बरदान देने में तत्वर मुकुट से विमृषित तथा नर युक्त विमान पर विराजमान, इस प्रकार से निर्मित करना चाहिये। इसी प्रकार ईंग्न, धवल नेत्रोंबाले, स्वेत कान्तिवाले, हाथों में त्रशुल लिये हुए, त्रिनेत्र वृषमारूढ देवाधिदेव जांकर की प्रतिमा का प्रकार भी बताया जाता है। अब कमानुसार मातृकाओं की प्रतिमात्रों का लन्हण बतला रहा हूँ । ब्रह्माणी की प्रतिमा त्रवा के समान चार मुखेंबाली तथा चार मुञाश्रों वाली बनानी चाहिये । उन्हें हंस पर समासीन श्रद्धारूत्र एवं कमगडलु

से विभूपित करना चाहिये । इसी प्रकार महेदयर की प्रतिमा के छन्छप माहेरनरी की प्रतिमा ी पींव चाहिये । इन्हें जटा एवं मुकुट से विभूपित, यूपभासीन, मस्तक में चन्त्रमा से विभूपित, तीन हाथों में सूल, एवं सट्वांग से युक्त तथा चीचे हीथ की वस्त्रान देने हे लिए फेलाया हुआ बनाना चाहिये। १० फार्चिकेय के समान कीमारी की प्रतिमा निर्मित करनी चाहिए, जो श्रेष्ठ मयुर के श्रासन पर ज ९०० लाल यस्र तथा सूल खीर शक्तिभारण किये हुए हीं, हार एव केयूर से युक्त, तथा हावों में क्रुक्रवक्त 🕡 धारण किये हों । वेष्णुची चिष्णु के समान गरुड के ऊपर विराजमान हों, चार शहुवाली हों । एक उ वरदार देने के लिए उधत-सी दिराई पड़ती हो, तीन सुजाओं में शल, चक श्रीर गदा हो, बालक ने सिद्धासन पर बैठी हुई भी मितमा निर्मित थी जाती है। स्रव महिए के ऊपर बैठी हुई वाराही की 💤 का प्रकार बनला रहा है, ये येथी बाराह के समान रहती हैं तथा खिर पर चामर धारण किये हुए हो हैं। हाथों में गदा श्रीर चक्र धारण किये पुप बड़े-बड़े दानकों के विनास में तत्पर रहती हैं। इन्ह्राणी इन्द्र के समान बज, शूल श्रीर गदा धारमा किये हुए हाथी पर विराजमान चनाना चाहिये। वे देर्न बहुतन्से नेत्रों से युक्त, तपाये हुए सुप्तर्श के समान क्रान्तिवाली, दिव्य अमूपसों से विभूपित रहती है तीक्ष्ण सहम उनके हाथों में रदता है। उन योगेश्वरी की प्रतिमा का प्रकार बतला रहा हूँ, जिनकी वि लाबी, फेरा ऊपर की स्मोर उठे हुए तथा हिंद्रयों के दुहड़ों से जी विभूषित रहती है। उनके वांत हर सरा भति विकराल रहते हैं। उदर को भति दुर्धल बनाना चाहिये, फपालों की मालाएँ तया उ मालाओं से विभूषित बनाना चाहिये। बाएँ हाथ में रक से भीगा हुआ कपाल रहेगा, जो मं तथा रक्त से पूर्व रहता है। बाहिने हाथ में राक्ति रहेगी। उस योगेश्यरी को प्रतिमा गृह र अथवा काक पर भी बेडी बनायी जाती चाहिये। स्थाक रह्मा उस यागश्वरा का नायण कार्य का करो के कार्य के साहिये। स्थीर मंगास न हो, तथा उदर स्रति करा हो, उस भति कराल हो। उसी के अनुरूप तीन नेत्र भी वनाने चाहिये। चामुखडा की ष्यटा धारम किये हैं तथा वाप के वर्म से ग्रेशोभिन वनाना चाहिय, उभी पकार फारिका की नम रूप से कपाल धारण हिर्दे पुर गये पर अवस्थित बनाना चारिये तथा धुन्तर जाल वर्षों के पुत्यों के श्रामरण तथा स्नाह भी सर्व से 3 ता भर्रार्शत करना चाहिये। इन मातृकाओं के समीप सर्वेदा गामेश की मितमा भी रखनी चाहिये ते बीरेश्वर भगवान् यूपभारुङ जहा धारण किये हुए, हाथ में थीणा धारण किये हुए, विश्वर से मुर्गिक्षि ये बारश्वर राजान्य है। मधीन अवस्था नाली संदर्धा देनी की प्रतिमा का प्रकार बदली विशास उराभवास से विभूषित रहना चाहिये । अन्याना चाहिय । उनका सुध्यपरहल स्प्रांत स्था शिर फेम विश्वास से विभूषित रहना चाहिये । स्था पन, स्वितिक तथा रोसों से युक्त कुग्रहल एवं सथा शिर कर 19न्यात ..... अलकावित से मुशोभिन कन्तुक सरीर में भारता किये हुए तथा दोनों स्वानों पर हार की लरें सोमित ही ... िर्कित करना चाहिये। हाथी के शवहर लग्न कर के श्रतकार्वाल स प्रशासना माहिये। हाथा के सुरक्षा दानां स्वनों पर दार की लरें शोनित ही रही हों— पैता निर्मित फरना चाहिये। हाथा के सुरक्षा दरह की भावि स्वस्न वना विशाल दोनों भुजाप रही हों— पैसा ानामत फरण कार्य हाथ में क्ष्मल तथा व्यव्ह की भौति स्वून तथा विराल दोनों अनार्य केब्रू तथा कटक से किम्पित हों, बार्य हाथ में क्ष्मल तथा व्यक्तिने हाथ में श्रीफल देना चाहिये। उसी

प्रकार मेखला का श्राम्पर्ण भी पहिनाना चाहिये, शरीर की कान्ति तपाये हुए सुवर्ण के समान गौर वर्ण की होनी चाहिये । विविध प्रकार के श्राभूषाणों से विभूषित तथा सुन्दर मनीहारी वालों से सुशोभित करना चाहिये । उन लक्ष्मी के पार्श्व में चामर धारण किये हुए श्रन्य खियों की प्रतिमाएँ भी निर्मित करनी चाहिये: वे लक्ष्मी पदम के सिंहासन पर बने हुए पदम के श्रासन पर ही समासीन हों 1 ऊपर से भाजभर को शुरुडा दरह में लिये हुए दो हाथी स्नान करा रहे हों, उन दोनों हाथियों के अतिरिक्त दो दूसरे हाथी उन हाथियों पर जल की मरूमार द्वारा छोड़ रहे हों। गन्धर्व, यज्ञ तथा लोकेशगण स्तुति पाठ कर रहे हों। इसी प्रकार यद्मिणी की प्रतिमा सिद्धों एवं ऋसुरों से सेवा की जाती हुई वनानी चाहिये ! उसके ऋगल बगल में दो कलश रहें तथा बोरण में देवताओं और दानवों की प्रतिमा रहे । नागों की भी प्रतिमा वहाँ रहे, जो खड्ग तथा डाल धारए किये हों, नीचे की और उनका शरीर बनाना चाहिये, नामि से ऊपर मनुष्य की श्राकृति रहनी चाहिये। शिर में बरावरी से दिखाई पड़नेत्राले दो जिह्ना युक्त फाए बनाने चाहिये। पिशाच, राज्य, भूत, बेताल श्रादि जातियों के लोगों को भी बनाना चाहिये जो कि देखने में श्रति विकृत, भयानक तथा मांसरहित दिखाई हैं। चेत्रपाल को जटाश्रों से युक्त, विकृत मुखवाला, नम, श्वाल तथा कुतों से सेवित बनाना चाहिये, क्रमाल उसके बाएँ हाथ में देना चाहिये जो शिर के केशों से थिस हुआ हो । दाहिने हाथ में अपुरों का विनाश करनेवाली छूरी देनी चाहिये । अब इसके बाद दो भुजाओंवाले कुसमायुष कामदेव की पतिमा का प्रकार बतला रहा हूँ । उनके एक पारर्व में मकर की ध्वजा के समेत व्यरवसुल का निर्माण करना चाहिये । दाहिने हाथ में पुष्प का वाण तथा वार्ये हाथ में पुष्पमय धनुप होना चाहिए, दाहिनी त्रोर मोज़न की सामित्रयों के साथ प्रीति की प्रतिमा होनी चाहिये। उनकी बाई ं श्रोर रित की प्रतिमा तथा सारस से युक्त शब्या हो । उसी के वगल में वस्त्र, नगाड़ा तथा कामलोलूप खर होता चाहिये। प्रतिमा के एक बगल में जल की बावली तथा नन्दनवन हो । इस प्रकार भगवान् कुसुमायुष को प्रयतपूर्वक श्रीत सुन्दर बनाना चाहिये । प्रतिमा की सुद्रा कुछ वंकिम हो, सुख विस्मय युक्त कुछ कुछ मुस्कराता हुआ हो । है ऋषिगण । भेंने संदोष में प्रतिमाओं का यह लद्मण वतलाया है, इन्हें विस्तारपूर्वक बतलाने की चमता तो वृहस्पति भी नहीं रखते । ॥१-५७॥

श्री मात्स्य महापुराण् में देवताचीनुकीर्तन प्रसंग में प्रतिमा लक्त्या मामक दो सी इकसठवाँ क्रम्याय समाप्त । ।।२६१॥

#### दो सो बासठवाँ अध्याय

सूत ने कहा—ध्या कमया पिठिका के लक्त्यों को में घ्याप लोगों को बतला रहा हूँ, धुनिये। पीठिका की ऊँचाई को सोलह भागों में विभक्त करे। उसमें एक भाग तो पृथ्वी में धुता हुआ हो। उसके उत्पर के बार भाग बमती माने गये हैं। उनके उत्पर का एक भाग धृत कहलाता है, उसके उत्पर पटलं भाग से लेकर एक भाग बृत, फिर तीन भागों में कहर, उसके उत्पर तीन भागों में करटपट, उसके से विभूपित करना चाहिये । इसी प्रकार महेरवर की प्रतिमा के श्रानुरूप माहेश्तरी की प्रतिमा निर्मिति करनी चाहिये । इन्हें जटा एव सुकुट से विम्पित, घृपमासीन, मस्तक में चन्द्रमा से विम्पित, तीन हायो में कपाल. भूल, एव खट्वॉग से युक्त तथा चौथे हाथ को वरदान देने के लिए फैनाया हुआ बनाना चाहिये। स्वाम-कार्तिकेय के समान कीमारी की प्रतिमा निर्मित करनी चाहिए, वो श्रेष्ठ मयूर के श्रासन पर समारुड़ हाँ, लाल बस्न तथा शूल श्रीर शक्तिघारण किये हुए हों, हार एव केयूर से युक्त, तथा हाथों में कृकवाक़ (मृगी) धारण किये हों । वैष्णवी विष्णु के समान गरुड के ऊपर विराजमान हों, चार वाहवाली हों । एक भुजा बरदार देने के लिए उद्यत सी दिखाई पडती हों, तीन मुजाओं में राल, चक्र श्रीर गदा हो, नालक से युक्त सिहासन पर बेठी हुई भी प्रतिमा निर्मित की वाती है। अप महिप के ऊपर वैठी हुई वाराही की प्रतिमा का प्रभार यतला रहा हूँ, वे देवी वाराह के समान रहनी ह तथा शिर पर चामर धारण निये हुए रहती हैं। हार्घों में गदा श्रोर चक धारण किये हुए वड़े वड़े दानगें के विनाश में तत्पर रहती हैं। इन्द्राणी की इन्द्र के समान क्ज, राज़ और गढ़ा धारण किये हुए हाथी पर विराजधान बनाना चाहिये। वे देवी बहत-से नेत्रों से युक्त, तपाये हुए युक्शों के समान कान्तिवाली, दिव्य अमूपर्यों से विभापित रहती है, तीक्ष्य खड्ग अनके हाथों में रहता है । उन योगेश्वरी की प्रतिमा का प्रकार ⊣तला रहा हूँ, जिनकी जिड़ा लम्बी, केश कपर की ओर उठे हुए तथा हिंडुयों के टुकड़ों से जो विभूपित रहती हैं। उनके दॉल तथा मुख श्रुति विकरात रहते ह । उदर को ऋति दुर्बल वनाना चाहिये, कपालों की मालाएँ तथा सुरह मालास्त्रों से विभृपित बनाना चाहिये। बाएँ हाथ में रक्त से भीगा हुआ कपाल रहेगा, जो मास तथा रक्त से पूर्ण रहता है। दाहिने हाथ में शक्ति रहेगी। उस योगेरवरी की प्रतिमा गृद्ध पर श्चथवा काक पर भी बेठी बनायी जानी चाहिये। यरीर में मास न हो, तथा उदर श्रति कुछ हो, सल श्चति कराल हो । उसी के श्रमुहरूप तीन नेत्र भी बनाने चाहिये । चामुरुहा की घरटा धाररा किये हुए तथा बाघ के चर्म से सुराभित बनाना चाहिये, उसी प्रकार कालिश को नम्र कृप से कपाल धारण किये हुए गाँधे पर अवस्थित बनाना चाहिये तथा सुन्दर लाल वर्षा के पुष्पा के आभरण तथा भाड की ध्वजा से उक्त प्रदर्शित करना चाहिये। इन मातृकार्यों के समीप सर्वदा गरोरा की प्रतिमा भी रखनी चाहिये, वे बीरेश्वर भगवान् वृपमारुङ् जटा धारण किये हुए, हाथ म वीग्रा धारण किये हुए त्रिशून से छुरोभित मातवाक्षी के क्षांगे विराजमान रहते हैं। नवीन अवस्था गली लक्ष्मी देशी की प्रतिमा का प्रकार बतला रहा हूं । उन मुन्दर नवयीयनायस्या वाली लक्ष्मी को उन्नत कपोल, लाल त्रोष्ठ, तिरही भीहें, उठे हुए विशाल उरोजवाली तथा मण्जिटित कुण्डल से विमुपित ननाना चाहिये । उनका मुखमण्डल अति सन्दर तथा शिर केरा विन्यास से विमृपित रहना चाहिये । अथवा पदा, स्वस्तिक तथा ग्रंखों से युक्त अगडल एव श्चलकाविल से मुशोमिन कञ्चुक शरीर म धारण किये हुए तथा दोनों स्तनों पर हार भी लरें शौमित ही रही हों-- ऐसा निर्मित करना चाहिये। हाथी के शुगड़ा दगड़ नी भांति स्थूल तथा विगाल दोनों भुनाएँ देयर तथा करक से विम्यित हों, वार्य हाथ म कमल तथा दाहिन हाथ में श्रीफल देना चाहिये । उसी प्रकार मेखला का प्राभूपर्ण भी पहिनाना चाहिये, जरीर की कान्ति तपाये हुए सुवर्ण के समान गौर वर्ण मी होनी चाहिये । विविध प्रकार के श्रामूपणों से विभूपित तथा सुन्दर मनोहारी वस्त्रों से सुराभित करना चाहिये । उन लक्ष्मी के पार्श्व में चामर धारगा किये हुए ऋन्य स्त्रियों की प्रतिमाएँ भी निर्मित करनी चाहिये; वे लक्ष्मी पदम के सिंहासन पर वने हुए पद्म के श्रासन पर ही समासीन हों । उत्पर से मज्यमर को शुपडा दएड में लिये हुए दो हाथी स्नान कस रहे हों, उन दोनों हाथियों के श्रतिरिक्त दो दूसरे हाथी उन हाथियों पर जल को भाग्मार द्वारा खोड़ रहे हों । गन्धर्व, यहा तथा लोकेश्वगण स्तुति पाठ कर रहे हों । इसी प्रकार यिल्एपी की प्रतिमा सिद्धों एवं श्रमुरों से सेवा की जाती हुई वनानी चाहिये। उसके श्रमल बगल में दो कलदा रहें तथा तोरण में देवताओं और दानवों की मतिमा रहे। नागों की भी मतिमा वहाँ रहे, जो खड्ग तथा ढाल धारण किये हों, नीचे की स्रोर उनका शरीर बनाना चाहिये, नाभि से जमर मनुष्य की व्यक्तित रहनी चाहिये। शिर में बरावरी से दिखाई पड़नेवाले दो जिहा युक्त फण बनाने चाहिये । पिग्राच, राज्ञस, भूत, वेताल त्र्यादि जातियों के लोगों को भी वनाना चाहिये जो कि देलने में श्रति विक्रत, भयानक तथा मांसरहित दिखाई इं । चेत्रपाल को जटाश्रों से युक्त, विक्रत मुखवाला, नम्न, . श्रगाल तथा छुतों से सेवित बनाना चाहिये, कपाल उसके बाएँ हाथ में देना चाहिये जो शिर के केशों से घरा हुआ हो । दाहिने हाथ में असुरों का विंनाश करनेवाली छूरी देनी चाहिये । अत्र इसके बाद दो भुजान्त्रीवाले कुसनायुध कामदेव की प्रतिमा का प्रकार वतला रहा हूं । उनके एक पार्र्य में मकर की ध्वजा के समेत त्राश्वसुल का निर्माण करना चाहिये । दाहिने हाथ में पुष्प का बाण तथा वार्ये हाथ में पुष्पमय धनुष होना चाहिए, दाहिनी श्रोर मोज़न की सामप्रियों के साथ प्रीति की प्रतिमा होनी चाहिये । उनकी बाई श्रीर रित की प्रतिमा तथा सारस से युक्त राज्या हो। उसी के वगल में वस्न, नगाड़ा तथा कामलोत्तप खर होना चाहिये । प्रतिमा के एक वगल में जल की वावली तथा नन्दनवन हो । इस प्रकार भगवान् कुसमायुध को प्रयत्नपूर्वक प्रति सुन्दर बनाना चाहिये । प्रतिमा की सुदा कुछ वंकिम हो, सुख विस्मय युक्त कुछ कुछ मुस्कराता हुन्ना हो। हे ऋपिगण । मैंने संत्तेष में शतिमान्नों का यह लक्त्रण वतलाया है. इन्हें विस्तारपूर्वक बतलाने की चमता तो बृहस्पति भी नहीं रखते । ॥१-५०॥

श्री मात्स्य महापुराया में देवताचीनु इतिन प्रसंग में प्रतिमा लक्ष्य नामक दो सौ इक्सटबाँ ग्राध्याय समाप्त । ।।२६१॥

#### दो सौ वासठवाँ ऋध्याय

सूत ने फहा—अन कमका पिठिकां के लच्चाणों को मे श्राप लोगों को यतला रहा हूँ, सुनिये। पीठिका की ऊँचाई को सोलह मागों में विभक्त करे। उसमें एक भाग तो पृथ्वी में पुसा हुश्रा हो। उसके उपर के चार भाग जगती माने गये हैं। उनके उपर का एक भाग वृत्त कहलाता है, उसके उपर पटल भाग से लेकर एक भाग वृत्त, फिर तीन मागों में कपठ, उसके अपर तीन मागों में कपठपट, उसके

क्यर दो भागों में र्करपट तथा रोप भाग को पहिका कहा जाता है। एक-एक भाग जगनी पर्यन्त दूसरे से मियप रहते हैं। फिर श्रेप पटिका पर्यन्त सब का निर्गम होता है। पटिका में बल के निरुलने के लिए प्रणाली बना दनी चाहिये । यह सामान्य रूप से सभी पीटिकायों का लत्त्रण है । हे ऋपिगण ! व्यन विरोप रूप से देवताओं के भेद से पीठिकाओं की विरोपना सुनिये । स्वविद्यला, वापी, यक्ती, वेदी, मगडला, पूर्णचन्द्रा, बजा, पर्मा, अर्थशासी तथा जिल्लाण वे पाठिकाओं के भेड हैं । अन इनकी अभिस्थति सुनिये । स्थिपिडला पीठिस के चार कोने होते हैं और मेलला श्रादि इसमें दुख नहीं हानी । वापी पीठिका नह है जिसमें दो मेखलाएँ उनी हों, यही को तीन मेखलायुक्त जानना चाहिये । चार पहलवानी श्रायतासार पीठिया बेदी वही जाती है. उने लिंग भी स्थापना में नहीं प्रयुक्त करना चाहिये । जो गोलागर मगडल से युक्त दया मेलनात्रों से युक्तपीठिका है यह गर्णों की पिय कही वाती है। लाल वर्णवानी, दा मेल-लाखों से युक्त पीटिश का नाम पूर्णचन्त्रा है। बीन मेखलाओं से युक्त व कोनेवाली पीटिश को यजिन कहते हैं । मूल भाग में दुन झोटी, सोलह पहलवानी पोठिका पदना बही जाती है । उसी पकार धनुप के त्राकारवाली पीर्टिका को अर्द्धचन्टा वहते हैं । ज्यर की ओर से जियूल के समान दिलाई पड़ने सनी पूर्व तम उत्तर की जोर जुळ बालू उत्तम लक्त्यों से युक्त पीठिका की विकीय कहते हैं, इसके वीन न ग यरिधि के बाहर रहेंगे और मूल, श्रम तथा ऊपर—इन तीन भागों के विस्तार श्रमिक रहेंगे। त्रिभाग में सन्दर वल निकलने की प्रणाली बनी होनी चाहिये । पीठिका को लिंग के घाषे भाग मी मोटाई से युक्त वनाना चाहिये एवं लिंग के टीन भाग जितने प्रभाश में मेखला का लात जनाना चाहिये। प्रथवा चोथाई हीन बनाना चाहिये किन्तु सर्वेश खन्दर बनाने का ध्यान रखना चाहिये । उत्तर को स्रोर स्थित खल निक्रलने की प्रणाली प्रमाण से कुछ प्राधिक ही बनानी चाहिये । स्थिएडला पीठिका के स्थापिन करने से भारोप तथा विपुत्त धन धान्यादि की शिष्ठि होती है । यद्मी गो देने बाली कही गई है, बदी सम्पत्ति देने वाली कही गई है, मरहला में कीर्विन्यापि होती है, पूर्व चित्रका बरदान देन वाली कड़ी गई है। े बजा दीर्घीयु प्रवान करने बाली तथा पत्रा सीमान्यदायिनी कही गई है, ऋषेचन्द्रा पीठिका पुत्र पदान करने बाली तथा त्रिकीणा राष्ट्रताशिनी है । देवना की पूचा के लिये वे दस पीठकाएँ कही गई हैं । पत्थर की मुर्ति में परवर की पीठिका स्थापित रुरती चाहिये । मिट्टी की प्रतिमा में निद्धी की पीठिका देनी चाहिये । काष्ठ नी प्रतिमा में काष्ठ की पीठिका तथा मित्रित धातुओं को प्रतिमा में मिश्रित धातुओं की पीठिका रखनी चाहिये । मगल फल की कामना करननालों को दूसरे प्रकार की पीठिका नहीं देनी चाहिये । इस पीठिका की लम्बाई मूर्ति में बरावर नहीं रखी जाती इसी प्रकार लिग की पीठिका में भी लम्बाई में संगानता नहीं रखी जाती है । जिस देवता की जो पत्नी हो उस भी पीठ में निमित करना चाहिये । यह सत्तेष में भैंने श्राप लोगों को पीठिका का लक्कण जतनाया है। ॥१ २१॥

थी मास्य महापुराण में देवताचीनुत्तीर्चन प्रसम में पीठिका वर्षान नामक दो सी वासट्या व्यथ्यान समाव ॥२६२॥

# दो सौ तिरसठवाँ अध्याय

सत ने फहा - अव इसके वाद उत्तम लिंग के लक्त्या में भाप लोगों को वता रहा हूँ । विचत्त्या पुरुष श्रति चिरुना सुवर्ष का ्लिंग निर्मित करे । मन्दिर के प्रमाण के श्रनुरूप लिंग का प्रमाण किया ु जाता है श्रथवा लिंग के प्रमायानुरूप पासाद का शुभ लक्त्या जानना चाहिये । सर्वप्रथम चार कोने वाले समान गर्त में ब्रह्मसूत्र गिराना चाहिये । उस ब्रह्म के वाई और मूर्ति श्रथवा लिंग की स्थापना करनी चाहिये । वह पूर्व तथा उदर दिशा की खोर तो लीन (१) तथा दिल्ला खीर पदिचम दिशा की खोर आशित (१) रहे । पुर के परिचम दिशा की खोर पूर्व द्वार की कल्पना करनी चाहिये खौर पूर्व दिशा की खोर परिचम द्वार -तथा दिल्ला श्रोर उत्तर की स्रोर माहेन्द्र द्वार का निर्माण करना चाहिये। प्रथमतः पूर्व द्वार की इवकीस भागों में विभक्त कर मध्य भाग ब्रह्मतृत्र को कल्पना करनी चाहिये । इसके ब्रद्धभाग को तीन भागों में विभक्त कर उत्तर की ओर एक भाग को छोड़ दे। इसी प्रकार दिल्ला की श्रीर एक भाग छोड़कर ब्रह्म स्थान की कल्पना करे। उस ऋर्ष भाग में लिंग की स्थापना प्रशस्त मानी गई है। पाँच भागों में विभक्त करके उसमें से तीन मार्गों को ज्येष्ठ कहा जाता है, भीतरी मान को नव भागों में विभक्त करके उसके पंचम भाग को मध्यम कहते हैं। गर्भ के एक भाग में ही नव माग विभक्त करके लिंगों को स्थापित करे। इसी प्रकार गर्भ भाग को समसूत्र में विभक्त करके ज्येष्ठ, कनिष्ठ और सध्यम इन तीन स्थल भागों में ।वभक्त करे । इस प्रकार गर्भ को तीन भागों में विश्वक करना चाहिये, फिर उनमें तीन प्रकार के ज्येष्ठ, तीन प्रकार के मध्यम क्यीर तीन प्रकार के कनीय ये भेद होते हैं, जिससे लिहाँ के छल नव प्रकार के भेद हुए । बुद्धिमान पुरुषों को चाहिये कि नाभि के खाधे साग में समान खाठ भाग करके तीन भागों को छोड़कर चार कोग्रवाला विष्कम्भ बनाये । लिङ्ग के मध्य भाग में आठ कोग्रा हो, तदनन्तर बचे हुए भाग को दो कोर्गों से युद्धिमानों को लांब्रित करना चाहिये । उसके कपर आठ कीर्गोवाला बनाये । सीलह कोर्योवाले भाग को गोलाकार में परिखत करें। इन देवता की नाभि में लम्बाई कुराडलीकृत होगी, एवं माहेश्वर का त्रिमाग कर्ष्वृत भाव से व्यवस्थित होगा । नीचे की श्रोर ब्रह्मभाग वह होगा जो चार कीस्पॉन वाला होगा । मध्य भाग जो व्याठ कीर्योवाला होगा वह वैप्याव भाग कहा जाता है । इस प्रकार उपर्युक्त प्रमाणों से निर्भित हुन्ना लिङ्ग समृद्धिपद होता है । इसके अतिरिक्त अन्य प्रमाणों द्वारा गर्भमान को बतला रहा हूँ । गर्भमान के प्रमाण द्वारा जो उचित लिङ्ग निर्धित होता है, उसे चार मार्गो में विभक्त फरके विष्काभ की करपना करे एवं देवायतन को सूत्र द्वारा नाप करके तीन भागों में विभक्त करे । जिसमें नीचे का माग चार कोर्सोवाला तथा मध्य का आग त्याठ कोर्सोवाला हो, इसके ऊपर पूच्य भाग और नामि माग कहा जाता है। लम्बाई श्रीर क्स्तिर के चौकोने भाग का बो प्रमाण हो, चौकोने भाग को छोड़कर ष्टाठ कोने वाले भाग का जो भाग हो, उसके प्राप्त माग को छोड़कर बृचाकार बनावे। व्यनन्तर शिरीभाग का प्रवित्तिषाकार तथा मूलदेरा को संवित रूप में न्यास करे, जिस लिङ्ग के नीचे का भाग विस्तृत होता है

उसकी पूना नष्ट हो जाती है, अर्थात् वह पूजनीय नहीं रह जाता । जिर की खोर में सदा निम्न, मनोहर, उत्तम लज्ञ्यों से युक्त तथा सीम्य जो लिङ्ग दिसाई पड़ता है, वह समृद्धि का देनेवाला होता है। मूल भाग में तथा मध्य भाग में जो लिङ्ग पुरु समान रहता है वह सभी मनोरधों को पूर्ण करनेवाला है। इन उपर्युक्त लक्त्यों के खातिरित्त जो लिङ्ग नहीं होते वे खातत् कहें जाते हैं, खूर्यात् वे खानुनीय लिङ्ग है। इस प्रसार उपर बनाये गये प्रमायों से स्लम्य, स्कटिकमय, मिट्टी का, शुभ काष्ट्र हा भी—जिस प्रसार की ही स्वी-लिङ्ग स्थापित करना काहिये। ॥१-२॥।

श्री मात्स्य महापुरागा में देवतार्चानु रीर्तन नामक दो सी तिरसठमें श्रभ्याय समाप्त । ॥२६३॥

#### दो सो चौसठवां ऋध्याय

ऋषियों ने कहा-स्त जी ! अप इन सभी देवताओं की प्रतिमा के स्थापन करने की प्रचलित विधि वतनाइये ! !!१॥

ग्रत ने कहा — उद्यिपुन्द ! अन में आप लोगों से देवपतिमा की प्रतिष्ठा की उत्तम विधि यतला रहा हूं, साथ ही कुराड, मरुडप एव वेदी इन सर्वे के प्रमाशों को भी कमानुरूप वता रहा हूँ। चेत्र. फाल्गुन, ज्येष्ठ, वैशास व्यथमा माप इन महीनों में सभी देवतात्र्या की प्रतिमा प्रतिष्ठापित करने से मगलदायी होती है। शुभकारी शुक्त पत्त में, जब कि दिल्लिणायन बीत चला हो, अर्थात् उत्तरायण में, पञ्चनी, द्वितीया, वृतीया, सष्ठभी, दशमी, पूर्णमासी तथा त्रयोदशी तिथियाँ कटयाण देनेवाली कही गई हैं। इनमें की गई विभिर्वक प्रतिष्ठा पहुत फल देनेवाली होती है। दोनों आपाद नक्तर अर्थात् पूर्वापाद. उत्तरापाइ, गूल, दोनों उत्तरा, उत्तर भादपद, उत्तराफाल्गुनी, ज्येन्डा, श्राया, रोहिस्सी, पूर्वभादपद, हस्त, श्रदिवनी, रेवती, पुष्य, सुगशिस, श्रनुसथा, स्वाती-ये नत्तत्र प्रतिष्ठा आदि में प्रशस्त माने गये हैं। बुध बृहस्पति तथा शुक्त —ये तीनों बह शुभकारी हैं। इन तीनों वहों से शुभ दृष्टि में देखी गई लग्न तथा नत्त्रव प्रसनीय हैं। यह श्रोर तारा—इन दोनों का बल प्राप्त कर ऋर्यात् जन प्रहों एव ताराओं की शुभ दृष्टि हो, तथा . महीं भी पूजा करके, शुभ निमित्त शहनादि को प्राप्तकर श्रद्भुत श्रादि बुरे योगों की वर्जित रख, शुभ योग में हु। स्थान पर कूर भहों को वर्जित रख शुभ लान एव शुभ नजत्रों में प्रतिष्ठा त्रादि उत्तम कार्यों को करना चाहिये । अपने, निषव श्रीर पडशीति (१) मुख इनमें विधिए बैंक श्रनुष्ठान द्वारा स्थापना कार्य प्रशस्त माना गया है । निचन्नरण मनुष्य को चाहिये कि वह प्राजापत्य मुहूर्त में रायन, रवेत में उत्थापन तथा बाह्य में स्थापन करें 1 त्रावने प्रासाद के पूर्व त्राथवा उत्तर दिखा की खोर मएडप का निर्माण कराना चाहिये। मएडप सोलह हाथ का वनाना चाहिये श्रथवा वारह हाथ का ही वनवाये, उसके मध्यभाग में वेदी हो, जो चारों श्रोर से समान तथा पांच, सात श्रायवा चार हाथ विस्तृत हो । च उर्धुल मग्रडप के चारों श्रोर चार तोरण वने हों, पूर्वदशा में पाकड़ का द्वार हो, बिल्ए में गूलर का हो, पश्चिम की खोर पीयल का तथा उत्तर

का द्वार बरगद का बना हुत्रा हो । तोरण भूमि में एक हाथ प्रविष्ट हों तथा ऊँचाई में चार हाथ ऊँचे हों । मृतत भली भांति लिपा हुन्या, चिकना तथा सुन्दर होना चाहिये । विविध प्रकार के वस्त्रों से तथा पुष्प श्रीर पल्लवों से उसे सुद्योभित करें । इस प्रकार मगडप निर्माण करने के उपसन्त चारीं द्वारों पर छिद्रादि रहित श्राठ कलागों की स्थापना करनी चाहिये जो देदीप्यमान मुदर्श की भांति कान्ति युक्त, श्राम के पल्लवों से प्राच्छादित, दो स्वेत बस्त्र से युक्त, सभी श्रीपधियों एवं फर्लों से युक्त तथा चन्दन मिश्रितजल से पुरित हों । इस प्रकार कलश को सुसज्जित कर मण्डप के मध्य में स्थापित कर सुगन्धित द्रव्यादि द्वारा मगडप के चारों ध्योर ध्यजा त्र्यादि की स्थापना करनी चाहिये। प्रथमतः सभी दिशाश्रों में लोकपालों के लिए ध्वज्ञा की स्थापना करनी चाहिए। मराडप के मध्य भाग में बादल के स्थाकार की ऊँची पतांका स्थापित करनी चाहिये, लोकपालों को पताका स्थापित करने के बाद उनके मन्त्रों का उच्चारण करते हुए उन्हें गन्ध-घूपादि समर्पित करे तथा उन्हीं भन्त्रों द्वारा विल भी दे। ब्रह्मा के लिए ऊपर तथा शेप वासुकि के लिए नीचे पूजा का विधान कहा गया है । संहिताओं में इन देवताओं के लिए जो मन्त्र आये हैं वे मंगलकारी माने गये हैं, उन्हीं मन्त्रों द्वारा लोकपालों की चारों स्त्रोर पूजा करनी चाहिये। तीन रात, एक रात, पाँच रात स्त्रथवा सातरात का श्रधिवासन फरना चाहिये । इस प्रकार तोरण तथा श्रधिवासन करके उक्त मगडव की ्उत्तर दिशा की स्रोर उत्तम स्नानमग्डप का निर्माग्। करना चाहिये। इसका मान उक्त मग्डप के स्राघे भाग तिहाई अथवा चौथाई भाग में होना चाहिये । सर्वत्रथम बुद्धिमान पुरुष लिंग अथवा मूर्ति की लाकर वस्त्र आनुपणादि द्वारा कारीगरों की अथवा उनकी, जो उसके परिचारक हैं पूजा करे और तदनन्तर यजन मान उनसे यह कहे कि मेरे श्रपराघों को चमा करिये । तत्पश्चात् देवता को विद्यौने पर लिटा कर उनकी नेत्र ज्योति सम्पादित करे। व्यागे मैं नेत्रों तथा लिग के उद्धार का प्रकार संलेप में यता रहां हूँ। सर्वप्रथम चारों श्रीर पीली सरसों घत तथा स्तीर द्वारा बिलपदान करे, ब्वेत पुष्पों से श्रतंकृत कर घत एवं गुग्गुल से भूप कर प्राक्षणों का आधाहन करना चाहिये स्त्रीर उन्हें अपनी शक्ति के अनुकूल दिनाणा देनी चाहिये। गी, पृथ्वी, तथा सुवर्ग ये वस्तुएँ स्थापना करानेवाले को देनी चाहिये। ब्राह्मण भक्तिपूर्वक इस मन्त्र द्वारा लक्त्या करवार्य । यह मन्त्र यह है, 'श्रीं नमी भगवते तुभ्यं शिवाय परमात्मने । हिरप्यरेतसे विष्णी विश्वरूपाय ते नमः ।' त्र्यर्थात् ''हे भगवन् ! विष्णो ! श्रापही शिव, परमारमा, हिरययरेता एवं विश्वरूप हैं, एरवर्षशाली हैं, त्रापको हम नमस्कार करते हैं।" उपर्युक्त मन्त्र सभी देवतात्र्यों की प्रतिमा के नेत्र-ज्योति सस्कार में उपयोगी माना गया है। इस प्रकार देवेरा को ग्रामन्त्रित कर सुवर्श द्वारा उनको चिहित करें । तदुपरान्त मागलिक वाद्य, गीत एवं ब्राह्मणीं की वेद ध्वनियों का समारोह करें । विद्वान् पुरुष व्यपनी समृद्धि के लिए इस श्रमङ्गल के विनाशक विधान का ऐसा उपक्रम करें। श्रव लिंग के लक्त्योद्धरण का प्रकार बता रहा हूँ । सूब स्वस्थ चित्त होकर लिंग के तीन भाग कर विभक्त करना चाहिये, श्रीर श्राठ जब का श्रन्तर रखते हुए तीन रेखा चिहित करे, वे न तो बहुत मोटीं हों, न सूक्ष्म हों, न टेड़ी हों और न उनमें दिद हुआ हो। ज्येष्ठ लिंग में जब के प्रमास की निम्न रेला स्नकित करनी चाहिये, उसके जपर

उससे कुछ स्ट्रम रेला बनी हो। फिर बुद्धिमान पुरुष ग्राठ माग कर के तीन भागों को छोड़ दे श्रीर होनों पारों में समान श्रन्तर रखते हुए तात लब्बी रेखाएँ बिहिन करें। बिहान पुरुष चार भागों तक रेखाएँ चिहिन करें, पांचवें भाग के ऊपर रेखा धुमानी चाहिये श्रीर तदनन्तर मिला देना चाहिये। यहीं प्रष्ठ भाग में रेखाओं का सगम होगा। इन दो रेखाओं के सगमस्थल पर प्रष्ठदेश में दो भाग हो जायँगे। सत्तेष में में यह लक्ष्मण भी श्राप लोगों को बता चुका।॥१–४०॥

थी मारस्य महापुरास में प्रतिष्ठानुक्षीर्तन नामक दो सी चौसठवाँ श्रध्याय समाप्त ॥२६४॥

#### दो सौ पैंसठवाँ अध्याय

सत ने कहा-माधिगण ! यव मूर्तियों की रत्ता करनेवाले तथा प्रतिष्टा करानेवालों का मै सत्तेप में वर्शन कर रहा हूं, आप लोग मुनिये । यह शारीरिक सभी अवयवों से सम्पूर्ण, वेद मन्त्री का विद्यारद, पुराखीं का जाननेवाला, तरादशी, दम्म एव लोभ से रहित, ऋष्णसार सूग के देश में उत्पन्न हुया हो, मनोहर आर्क्स का हो । नित्य गीच (पवित्रता) तथा चाचार में तत्पर रहता हो, पालवडों से रहित तथा नि:स्पृह हो मिन स्रोर दात्र में समता का व्यवहार करनेवाला हो, ब्रह्मा, विप्णु तथा महेरा का प्रिय हो, तर्फ, वितर्फ एव तस्त्रों का जाननेवाला हो, वास्तुरास का पारगामी विद्वान हो । ऐसा व्यक्ति प्रतिष्ठा कराने के लिए उपयुक्त होता है । धाचार्य ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिये जो सबेदा सभी प्रकार के दोगों से दूर रहता हो, मृतिं की रहा फरनेवाले ब्राक्कर्यों को संस्कुलोत्पन्न तथा सरल स्वभाव का होना चाहिये। वत्तीस, सोलह श्रथमा श्राठ बाक्षण इस कर्म में श्रावश्यक होते हैं, वे सभी वेदों के पारगामी विद्वान हों, ज्येष्ठ, मध्य तथा कनिष्ठ-इन तीन प्रकार के भेदों से इनकी तीन श्रेणियों रखी गई हैं । लिङ व्यथवा मूर्ति — विसकी स्थापना करनी हो. स्नानागार में लाकर गीत तथा मांगलिक शब्दों से उसे स्नान कराये, पचगव्य, पच कपाय, यृत्तिका, भस्म, जल-इन सामिप्रमें द्वार चार वेद मन्त्रों का उच्चारण करते हुए उन्हें पवित्रता से स्नान करावे। वे चार मन्त्र इस प्रकार आरम्भ होते हे, "समुद्र च्येष्ठ""" "श्रापो दिन्य"" "" "यास्म राजा तथा 'त्रापी हिष्ठा'''''' इत्यादि । इस प्रकार देवता की प्रतिमा को स्तान इराकर सुगन्धिन द्वन्य तथा चन्दनादि से पूजा कर दो बल्लों से देंककर शयन करावे, यह वल से देंकने की विधि है । तदनन्तर 'उतिप्र ब्रह्मणाच्या इस मत्र का उच्चारण कर प्रतिमा को उठावे श्रीर 'श्राम्र्यजा, 'रथेतिष्ट' इन दो मन्त्रों से रथ पर अथवा ब्रह्मस्य पर शिल्पियां द्वारा रखाकर विद्वान् पुरुष 'आकृष्णेनः''''' इत्यादि मन्त्र द्वारा मृति को मन्दिर में प्रवेश करावे चौर शच्या पर कुश तथा पुष्पों को विद्याकर बुद्धिमान् पूर्वामिष्ठल कर धीरे से स्थापित करें । तदनन्तर यस और सुवर्ण संमेत निदाकलय को देवता के शिरोधाम की ओर इस मन्य स्थापित कर । तद्भारार चच आर अन्य करा । को जपते हुए स्थापित करावे । वे भन्न ये हैं, "आपो देवी . ." "आपोऽस्थान मातरो. .."इत्यादि। तद्दनन्तर

रेशमी वस द्वारा नेत्रोवधाम (१) को देंक दे अथवा विचन्न्या पुरुष को चाहिये कि वह रेशमी वस्त्र को ही देवता की शतिमा के शिर के नीचे रख दे। फिर मधु थीर छूत द्वारा स्नान करा कर पीली सरसों से पुजा करा कर 'श्राप्पायस्व', इस मंत्र से तथा 'या ते रुद्रे शिवा' इस मंत्र से घ्यनन्य भाव से चारों श्रोर से सुगन्धित द्रव्य तथा पुष्पादि से पृञ्ज करे । फिर 'बाईस्पत्य' मंत्र द्वारा द्वेत वर्ण का सूत का बना हुआ हाथ का कंगन प्रभित करे । तदनन्तर रेशनी सुती अनेक प्रकार के चित्र-विचित्र वस्त्रीं द्वारा प्रतिमा को भली भाँति देंककर व्यंगल-बंगल में बन, चामर, दर्भण व्यादि सामित्रवाँ रखे श्रीर पुष्प युक्त चंदीवा स्थापित करें। विविध प्रकार के रल, श्रीपियां-ग्रन्य परेलू बस्तुपँ, विचित्र प्रधार के पात्र, राज्या त्रासनादि सामप्रियाँ धपनी याधिक राक्ति के जनुरूप 'श्रमिरवा शूरु' इस मन्त्र का जप करते हुए रखे । दुग्ध, मधु, घृत श्रादि खाद्य सानिपर्यों को वहीं प्रकार के रसों से संयुक्त व्यन्नादि एवं दुग्ध की बनी हुई व्यन्य वस्तुओं को भी चारों त्रोर रल कर पूजा करे, फिर इस मन्त्र- का जय करते हुए प्रचुर परिमाण में चिल दे। वह मन्त्र यह है 'श्रम्बक यजामहे', इत्यादि, इस मन्त्र का धीरे-धीरे जाप हो । तदनन्तर विचत्तरण पुरुष सभी दिशाओं में मृति की रत्ता करनेवालों को नियुक्त करें। चारों द्वारों पर चार द्वारपालों को नियुक्त करे । श्रीस्क, पादमान, सुगंगलदायी सोमस्क, शान्तिकाध्याय, इन्द्रस्क, रत्तोश इन ऋचाकों को पूर्व दिशा से वहबुच् जप करे। रीद्र, पुरुष सूक्त, सशुक्तिय श्लोकाध्याय तथा मण्डलध्याय को श्रध्वर्यु दिल्ला दिशा में जप करे । बामदेन्य, बृहत्साम, ज्येप्ठसाम, स्थन्तर, पुरुपस्क, शान्तिं समेत रुद्रसूक्त तथा मारुवड साम को छन्दोग पश्चिम दिशा में जप करे । इसी प्रकार ऋथवीजिरस, नील, रीद, रीदक समेत भ्रपसनिता देवी के सप्त सुक्त तथां झान्तिकाध्याय को अथर्वा उत्तर दिशा से जप करे। देव प्रतिमा के शिरीभाग की श्रीर स्थापक व्याहतिपूर्वक शान्तिक तथा पीन्ठिक मन्त्रों का उच्चारण करते हुए हवन करे । पलाग्र, गुलर, पीरंल, ऋपामार्ग ( चिरचिरा ) तथा ग्रमी-इन सब की एक सहस्र लकड़ियों में से एक-एक को छोड़ते हुए देवता के पैर का स्पर्ध करे। इसी प्रकार प्रत्येक बार एक-एक सहस्र हवन कर लेने के उपरान्त नाभि, मध्य, वज्ञस्थल स्पीर शिरोभाग का स्पर्ध करता जाय । 'इस प्रकार एक हाथ के बने हुए मैखलायुक्त योनिमुख कुराड के उत्पर सभी दिशाओं में बैठे हुए मुनिस्थापकगण आदरपूर्वक हवन करें। वह ग्रीनि एक वित्ते की हो, श्रीर हाथी के श्रोठ के समान हो । श्रायताकार हो, खिद्रयुक्त हो, इपर उपर दोनों श्रोर से कलायुक्त तथा केंची बनी हो । यह योनि कुएड से चारों श्रोर चार श्रंगुल केंची तथा उतनी ही विस्तृत और समान रूप में वर्तनी चाहिये तथा चतुरस्र और कलापूर्ण भी होनी चाहिए। वेदी की मित्ति से तेरह छंगुल छोड़कर नव दुसर दूसरे बनाने चाहिये, उन सबों के भी लक्षण यही हैं, जो ऊपर वाले कुएड के हैं। अधिकोण, पूर्व दिशा तथा दक्तिण दिक्षा में उत्तर की ओर मुख कर हवन करना चाहिये । ब्रान्ति के लिए होता सावधान चित्त हो लोकपालों के लिए, मूर्नियों के लिए तथा मूर्तियों के श्रिपदेवता ग्री के लिए क्रमशः हवत करे । वसुधा, वसुरेता, यजमान, दिवाकृर, जल, वायु, सीम तथा व्याकाश—ये ब्राठ देवताओं की मूर्तियाँ हैं, जिनका कुएड में स्मरण करे। अब इनके श्रविणों की मूर्तियों के नामों को कह रहा हूँ, जो

श्रति पवित्र है । सूर्व सर्वदा पृथ्वी का पालन करते हैं, इसी प्रकार पशुप श्रव्या की, उम्र यंजनान की, रूट श्रादित्य की, भव जल की, ईशान चायु की, महादेव चन्द्रमा की श्रीर भीम श्राकाश की रक्षा करते हैं । सभी देवताओं की प्रतिष्ठा में ये ही मूर्तिष माने गये हैं। इनके लिए श्रपनी सामर्थ्य के श्रमुकुल वैदिक मन्त्रों द्वारा हवन करे, तथा प्रत्येक कुएडों के लिए सभी श्रोर से शान्ति घटों की स्थापना करे । सी श्राहति श्रथवा सहस्र श्राहुति कर लेने के बाद सम्पूर्णाहुति करनी चाहिये, उस समय पृथ्वी में समान मात्र से पर रखे हुए होता शान्त चित्त से सम्पूर्णाहुति को ओड़े । और इन सभी श्राहुतियों के सपात को पर्या कुम्मों के कपर छोड़े, मूल, मध्य एव शिर, इन अंगों में प्रतिमा के उसी के जल द्वारा सेचन करे, और इसी श्राहुति के जल द्वारा वहाँ के कल्पित देवतागर्यों को स्नान कराये । मत्येक पहर के श्रन्त में पुन:-पुन: घूप, दीप, नैदेच, चन्दनादि द्वारा पृजा किया करे तथा उसी मकार पुनः-पुनः इवन भी प्रारम्भ किया नरे । इसी प्रकार यजमान को पुन:-पुन: दक्षिणा भी भदान करनी चाहिये । उन सम को खेत वल द्वारा पृजित करना चाहिये. विचित्र प्रकार के बने हुए सुपर्श के कटक, सुवर्श की बूंबीर तथा श्रंगूठी श्रादि विविध बसादि, इास्यासन द्यादि को भी प्रत्येक पहर में श्रपनी सामर्थ्य के श्रनुसार देते रहना चाहिये । बद तक श्रधिवासन म हो जाय तब तक भोजन दान भी देनां चाहिये। सामान्य जीवों के लिए सभी दिशाश्रों में तीनों सन्ध्यात्र्यों के अवसर पर बलिदान भी देना चाहिये । पहले ब्राह्मणों को भोजन कराये फिर अन्य वर्णवालों को भी श्रपनी इच्छानुरूप मोजन कगये। रात्रि के समय गीत वाद्यादि को कराते हुए महान् उत्सव मनाना चाहिये, इस मकार जन तक चतुर्थी कर्मन हो जाय तब तक प्रयत्न पूर्वक पूजा करते रहना चाहिये । तीन रात, एक रात, श्रथवा यदि हो सके तो पांच रात या सात रात तक श्रधिवासन करे, कही-कहीं सर्वेदा श्रविवासन किया जाता है. क्योंकि यह श्रविवासन विधि सर्वेदा सभी यहां के फलों को देनेबाली है। ॥ १-५२॥

श्री मारस्य महापूराया में श्रविवासन विधि नामक दो सी पेंसठवाँ श्रव्याय समाप्त ॥२६५॥

# ् दो सौ बाबठवां अध्याय

स्त ने कहा —इस पकार उपयुक्त विधि से देवताओं की प्रतिमा के शुमकारी अधिवासन कर्म को करने के उपरान्त एकाअचित्त से यज्ञान प्रासाद के अनुरूप लिंग का अधवा लिंग के अनुरूप प्रासाद के मान का निरूपण करें । पुष्पिश्चित जल से मन्दिर को वो कर मन्त्रीञ्चारण करते हुए पदास्त तथा द्वारस्त्र को गिराये अर्थात् नापे । बुद्धिमान् पुरुप को मध्य मूमि जानकर कुछ ईयानकोण का आध्य लेना चाहिये, क्यों कि ईंशानो दिशा में अवस्थित समज्ञान् ग्रहर की प्जा देवतामण करते हैं । उत्तर दिशा में अधिन्तित देवता आधु तथा आरोग्य का फल देनेवाले कहे गये हैं, और कल्याग्यकारी हैं । बुद्धिमानों ने इनके अतिरिक्त अन्य दिशाओं की स्थापना को अशुमकारी बताया है । जिङ्क के नीचे कुर्म शिला की

स्थापना करनी चाहिये, यह प्रकाशिला की अपेदाा बड़ी तथा गम्भीर होती है। उस कूर्मशिला के उत्पर ब्रह्मभाग से व्यधिक ब्रह्मिशला स्थापित होती है । उसके उत्पर पहले बताये गये परिमाणों के श्रमुसार पिरिडका की स्थापना करनी चाहिये । सर्वप्रथम पश्चगज्य द्वारा पिरिडका को विधिवत् घोकर पुनः पश्च कपाय के जल से मन्त्रोच्चारण पूर्वक उत्तम रीति से प्रशालन करें श्रीर देव प्रतिमा के श्राध्यवाले मन्त्र से पिरिडका को श्रभिमंत्रित करें । तद्परान्त 'उत्तिष्ठ त्रवाएा....' इत्यादि मन्त्र से उसे उक्त स्थान से उठाकर मएडप के मध्य भवन में जहाँ पीठिका रहती है, उसे स्थापित करें । श्रव्यं, पाय, एवं मधुपर्क समर्पित करें, फिर एक मुहर्त तक विद्यान करके रत्नों का न्यास करे। वजा, मुक्ता, वैदुर्य, शंल, स्फटिक, पुलराज, इन्द्रनील श्रीर नील — इन रत्नों को पूर्व दिशा के कम से स्थापित करें। फिर तालक ( हरताल ), शिलायज्ञ ? ( शिलाजतु ), श्रञ्जन, स्थाम, काची, ( मुल्तानी मिट्टी ) काशी, (.......) माचीक ( मधु ) श्रीर · गेह--इन सब को आदि के कम से पूर्वीद दिशाओं में रखे। गेहूँ, जब, दिल, मूँग, नीवार (तीनी) सावाँ, सरसों श्रीर चायल इन सब को भी पूर्वादि दिशा के कम से रखकर चन्दन, लाल चन्दन, श्रमुरु. श्रञ्जन, उशोर, विप्यामान्ता, सहदेवी, लक्ष्मणा ( रवेत फटहली ) इन्हें पूर्वीदे दिशाओं में कम से स्थापित करे । प्रत्येक दिक्षाश्रों में उस दिला के लोकपाल का नाम ऊँकारोच्चारण के साथ ले लेना चाहिये । फिर सभी प्रकार के बीज, सभी धातु, सभी प्रकार के रतन, श्रीपधियाँ, धुवर्यो, पर्सराग, पारव. पदा, कुर्म, पृथ्वी तथा पृपम-इन सब को भी पूर्वादि दिशाओं के कम से स्थापित करना चाहिये। ब्रह्मा के स्थान पर सभी वस्तुएँ परस्पर समुदित रूप में रखनी चाहियें । मुवर्गी, विद्रुम, ताँवा, काँसा, पीतल. चाँदी, निर्गल पुष्प श्रीर लोह—इन सब को भी कम से रखे। इन सभी वस्तुश्रों के श्रभाव में पुवर्ण श्रीर हरिताल को रला जा सकता है। यदि कोई यीज श्रीर श्रीपधि नहीं मिल रही है तो उसके स्थान पर सहदेवी श्रीर जब रखा जा सकता है। श्रव न्यास करने के लिए प्रत्येक लोकपालों के कम से मन्त्रों को बतत्ता रहा हूँ । पूर्व दिशा का स्वामी ऋति तेज से देदीप्यमान सभी देवताओं का अधिपति हन्द्र है, उसके हाथ में बज़ शोभित है, महा पराक्रमी है, उसे नित्य वारम्बार नमस्कार है। सर्वदेवमय ज्वाला विमृपित भ्यानेय पुरुष का वर्ग लाल है, घूम उसका केंतु है, सभी शक्तियों से वह श्रमाधृष्य है, उसे नित्य के लिए नमस्कार है, नमस्कार है । दिच्छा दिशा का स्वामी यमराज कमल के वर्श के समान है, किरीट धारण करनेवाला है, सर्वदा दराड धारण किये रहता है, घर्म का साची है, विशुद्धात्मा है, उसे नित्य वारम्वार नमहक्तार है, निक्टीत पुरुष कृष्णवर्षा का है, सभी राज्यसों का अधिपति है, खब्गहस्त है, महा पराक्रमी है, उसे नित्य का नमस्कार है, नमस्कार है। पश्चिम का स्वामी वरुण प्ररुप श्वेत वर्ण का है, विच्णु-स्वरूप है, नदियों का स्वामी है, उसके हाथ में पाश विराजमान है, यह विशाल बाहुव्योंबाला है, उसे हमारा नित्य का नमस्कार है। बायु पुरुष सर्व वर्षा है, सभी प्रकार के गन्य का धारण करनेवाला है, उसके हाथों में ध्वजा विराजमान है, उसे हमारा नित्य का नमस्कार है। जो सोम पुरुष गौरवर्श का, सौम्य श्राकृति का तथा सभी श्रीपिधर्मों से समन्नित है तथा नव्वकों का श्राधिपति है उसे नित्य का नामकार है।

ईशान पुरुप शुक्त वर्ण का, सभी विद्यार्थी का श्राधिपति तथा महान है, उसके हाथ में अपून विराजभान है, विरूपाक्ष है, उसे नित्र नमस्त्रार है। जो पद्मयोनि है, चार मूर्तियों वाला है, वेद जिसके वस्न स्वरूप हैं, ऐसे पिनामह, यज्ञाध्यदा, चर्जुमेल ब्रह्मा को हमारा चारग्जार नमस्कार है। वो अपने अनन्न स्वरूप द्वारा निवित्त चराचर ब्रह्मायुड को पुष्प की भाति महत्तक पर धारण किये रहता है, उसे हम नित्य नमस्कार करते हैं। ये उपर्युक्त मन्त्र न्यास तथा विले देते समय ऊँकार समेत कहने चाहिये। सभी कार्यों में ये मन्त्र समृद्धि तथा पुत्र का फल देनेवाले कहे गये हूं। इन सम्पूर्ण मन्त्रो द्वारा न्यास करके पृत में लेवन की हुई गुक्ष प्रतिमा को द्रोत बस्त्र द्वारा यन्त्रपूर्वक ऊपर से श्राच्छादित कर दे। तदनन्तर देरेश को उठाकर श्रव्र इन्ट देश में श्रधीत जहाँ स्थापित करना हे वहाँ "धुना ची: .." इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए जिद पर स्थापित करें। श्रीर स्थिर वरके हाथ की मस्तक से संयुक्त कर श्रपने नी परवंदा का अंश मानकर जिस देवता का जेसा स्वत्यप हो वेसा ही उसका घ्यान करें । अलसी के पुप्प के समान नीले वर्षा के, यह चक्र श्रीर गदाधारी देवेदा बनार्दन भगवान् विन्तु। हो मै देवरूप होकर स्थापिन कर रहा हूं । इसी प्रकार कभी तप्द न होनेवाले दस बाहु से सुरोभित अर्द्धचन्द्र द्वारा शिर पर अलक्षत गणी के स्वामी वृपमात्रह त्रिलोचन को स्थापित कर रहा हूं । ऋषिगण जिसकी स्तुति किया करते हैं, ऐसे चार मुखाँ वाले, जटाधारी, महाबाहु, कमलोदभर प्रसा की स्थापना करता हूं । सहस्र किरणों से सुरोभित, रान्त, प्रप्तराधों के सन्हों से सयक पद्महत्त, महा बाहुवाले दिवाकर की स्थापना कर रहा हूं। रुद्र की स्थापना करते संनय रीद मन्त्री का दुच्चारण करना चाहिये । इसी प्रकार टुद्धिमान पुरुष की विष्णु की स्थापना के समय वैष्णाय मन्त्रों का तथा तहा की स्थापना के समय ताहा मन्त्रों का उच्चारण करना चाहिये । सूर्य की रिधापना के समय सीर मत्त्रों का अप करना चाहिये। इसी प्रकार व्यन्य देवताक्ष्रों की स्थापना के समय उन्हीं के मन्त्रों का अप करना चाहिये। वयांकि नेदमन्त्रों का उच्चारण करते हुए जो प्रतिमा सी प्रतिष्ठा होती है, वह श्रानन्द-दायिनी है । जिस देवतारा की प्रतिमा प्रमुख रूप से प्रतिन्छापिन की जाती है, वही प्रधान देवता माने जाते हैं, उनके खगल-पगल में स्थित जो खन्य देवता प्रतिष्ठापिन होते हैं, उन्हें सामृहिक रूप से स्मरण करना चाहिये । गण, नन्दि- फेरवर, महाताल, वृषभ, भृङ्गिरिटि, गुह, (स्थामिक्वचिक्वेय) देवी, जिनावक (गर्णेश), विप्तु, ज्ञा, रुट, इन्ट, जवन्त, लोकपाल, श्रापसाओं के ममह, गरावी के समृह, यत्तगण, इनमें मे सभी हो उस जगत् ध्रगल-वगल में स्थापित करना चाहिये जहाँ प्रमुख देवता ही प्रतिमा प्रतिप्ठापित ही गई हो । फिर इस मन्त्र द्वारा बत्तवूर्वक रुद का व्यावाहन करना चाहिये । "जिस भगवान् काकर के स्व में सिंह तथा व्याप्र जुड़े हुए हैं, तथा उरम, ऋषिमण, लोकनाल वृन्द, देव, स्कन्द, बुप, थिय गण, मातृहाएँ, चन्द्रमा, दिप्ता, पितामह प्रशाबी, नाग, यहा, गन्धवी, दिव्य नमचर गण विमक्ते पार्पद है, उंत तीन नेप्री वाले, ईग्रान, पूपमध्यात्र, रह, उमापित को गाणों समेन तथा पत्नी पार्वती समेन मै साजाहन कर रहा हूं । हे भगवन् । यहाँ श्राह्ये, मेर उपर श्रवुषह कीचिने, एव प्रच्याणकारी होइए, बारवन फल देनेपले होइये प्य मेरी दी हुई पूजा को महरा छीजिये, बुग्हें हमारा बारम्बार नमस्कार है । मन्त्र, "श्रा नम. स्थापत

भगवते तमः, श्रों नमः सोमाय, समग्राय, सपरिवासय, प्रतिगृह् गातु, भगवन् ! मन्त्रपृतिमदं सर्वभर्ष्यपाद्य-गाचननीयमसिन ब्रह्मणामिहितं नमो नमः स्वाहा !!' श्र्यर्थ—हे भगवन् ! श्रापका शुभागमन हो, हे सोम ! ग्राप गर्गो तथा ग्रपने परिचारवर्ग के साथ मन्त्र द्वारा पवित्र तथा त्रका द्वारा प्रभिनन्दित इस सकत ऋर्ध्य. ्याच, प्राचननीय प्योर प्रासन को महरा करें। श्रापको में नमस्कार करता हूँ ! तदनन्तर पुराय दिन का उच्चारण क्राति हुए एवं त्राक्षणों द्वारा वेदध्वनि कराते हुए प्रतिष्ठाप्य मूर्ति को दही, जीर, पत, मधु, शनकर, पुष्प पूर्व सुगन्धित जल द्वारा एकामचित्त से शिव का ध्यान करते हुए श्वमिसिंचित करना चाहिए । उस समय इन मन्त्रों का उच्चारण करना चाहिये । वह मन्त्र इस प्रकार प्रारम्भ होते हैं । 'यउनायती दुरमुदेति....', 'ततो विराडजायन....', 'सहस्रशीर्पापुरुष....', 'श्रमित्वा शह नोनुम....', 'पुरुष एवेदं सर्व ....', 'त्रिवाहर्ष्वम्....', 'येनदं भूतम्....', 'नस्वा वॉ' अन्य....', इस्यादि । इन उपर्युक्त मन्त्रों को बारम्बार अपते हुए चार बार प्रतिमा के मूल भाग, मध्य भाग, तथा दिरोभाग में स्पर्श करें। इस प्रकार स्थापित हो जाने पर यजभान मूर्ति की प्रतिष्ठा करानेवाले विद्वान पुरुष की, तथा आचार्य की वल अलंकार एवं मासूपणों से प्जा करे। दीन, अन्ध, कृपण तथा अन्य लोग जो वहाँ उपस्थित हों, उन सब को भी सन्तुष्ट करे । तदनन्तर प्रथम दिन प्रतिमा का मधु द्वारा लेपन करे । इसी प्रकार दूसरे दिन हल्दी तथा सरतों से. तीसरे दिन चन्दन श्रीर जब से, चीथे दिन मैनरिएल तथा प्रियंगु से लेपन करे, क्योंकि यह लेपन सीभाग्य तथा मङ्गल का देनेवाला, व्याधियों का विनाधक एवं मनुष्यों को परम प्रीति का देनेवाला है. ऐसा वेदों के जाननेवाले जानते हैं। इसी प्रकार पाँचवें दिन काले श्रंजन तथा तिल से. छठें दिन वृत समेत चन्दन व पत्रकेसर से, सातवें दिन रोचना, अगरु तथा पुष्प से लेपन करना चाहिये। जिस मूर्ति की स्थापना में. शोध्र ही ऋधिवासन हो जाय वहाँ इन सब को एक साथ ही लेपन में देना चाहिये.। अवस्थित हो जाने पर प्रतिमा को अपने स्थान से विवलित नहीं करना चाहिये । विवलित करनेवाला दोपमागी होता है। वहाँ कहीं छिद हो, वहाँ बालू लेकर मूँद देना चाहिये श्रीर प्रयत्नपूर्वक क्षिद्ररहित कर देना चाहिये । स्थापना के बाद यदि किसी लोकपाल की दिज्ञा की च्योर देव की प्रतिमा श्रपने श्राप विचलित हो जाती है तो उस लोकपाल की शान्ति करानी चाहिये तथा निम्नलिखित नियम के श्रमुसार उनको प्रसन करने के लिए बन्तियाएँ देनी चाहिये। इन्द्र की शान्ति के लिए हाथी देना चाडिये. निर्धन मनुष्य सुवर्ण दे । श्रवा के लिए तो सुवर्ण का ही दान करना चाहिये, यमराज के लिए महिए का दान करना चाहिये । नैतर्द्यत राज्ञस की शान्ति के लिए वकरा तथा धुवर्ष्ण का दान करना चाहिये । वरुश के लिए सुतुहियों समेत मोतियों का दान करना चाहिये। वायु के लिए दो बख्रों समेत पीतल का दान करना चाहिये। चन्द्रमा के लिए गी का दान तथा शिव के लिए चाँदी तथा वृपन देना चाहिये। जिस-जिस दिरा में सचलन हो, उस-उस दिशा की शान्ति करानी चाहिये । श्रान्ति न कराने से कुल के विनास का घोर भय उपस्थित होता है। श्रदः नालु से प्रतिमा को ऐसा वकड़कर स्थापित करना चाहिये कि वह इभर-उधर विचलित न हो सके। उक्त पुषय दिन में श्रन, तथा वस्त्र का दान करना चाहिये, पुषय-

प्रद जय-जयकार एवं मांगलिक शब्दों का उच्चारण करनाना चाहिये। तीन, पाँच, सात व्यथना दस दिनों तक महान् उत्सव समारोह मनाना चाहिये। प्रतिष्ठा के चोथे दिन महास्तान तथा चतुर्थी कर्म कराना चाहिये, उत्तर व्यवसर पर भी भक्तिपूर्वक भूरि दिन्सिणा देनी चाहिये। ऋषिवृन्द 1 पाप के विनाशार्थ तुम लोगों को में देवपतिमा की प्रतिष्ठा की विधि बतला चुका, पिढतों ने इस विषय को पूर्वकाल में ही व्यनेक विद्यापर तथा देवतात्रों से पूज्य एव व्यननत फलदायी वक्ताया है। ॥ १ –६२ ॥

श्री मास्त्य महापुराण में मुर्तिपतिष्ठा वर्णन नामक दो सौ ब्लालुठवाँ अध्याय समाप्त ॥२६६॥

### दो सौ सड़सठवाँ ऋध्याय

सत ने कहा-चा मै देवपतिमा के उत्तम स्नानकी विधि का वर्णन कर रहा हूं, एव अर्ध्यदान की उत्तन विधि भी सन्तेप में झना रहा हूँ, सुनो । दहीं, श्रास्त, दुरा के श्रप्रभाग, दुख, दूर्वा, मधु, यव, सरतों तथा फल, ये आठ पदार्थ अर्घ के आंग माने गये हैं। हाथी और घोडा के नीने की, सड़क ओर बिल की, शुक्तर द्वारा गोड़े गये मएडल की, व्यक्ति कुएड के समीप की, तीर्थस्थान एव गौओं के रुक्ते के सभीप की मिट्टी के मन्त्रों का जाननेवाला विद्वान पुरुष कुम्ध में 'उद्घुताऽसि ा इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए डाले । तस्परचात् 'शको देवी ' तथा 'आपोहिन्छा ' इन दो मन्त्रों का उचचारण कर जल को. गायत्री 'ऊँ भूर्मुय हम तर्रहेवितुर्वरेखय मंगी देवस्य धीमहि घियो यो न प्रचोदयात्' मन्त्र का उच्चारण करते हुए, गोमूत्र को, 'गन्धहार ं मन्त्र द्वारा गोवर को, 'श्राप्यायस्त्र ्र मन्त्र द्वारा दुग्ध को, 'दिधिश-व्या ' मन्त्र द्वारा दही को, 'सेजोऽसि ' मन्त्र द्वारा धृत को, 'देवस्यत्य ' इस मन्त्र द्वारा जल को, युद्ध करके सन को मिश्रित करके कुश द्वारा विवृक्ते। तब वह पचग-य होता है, इस पकार वचगव्य द्वारा स्नान कराने के उपरान्त श्रीर फिर दही द्वारा युद्ध कर लेने पर, 'द्धिशवण ़' इस मन्त्र से अभिनन्त्रण करे । फिर 'व्याप्यायस्त्र ' इस मन्त्र का उच्चारण कर दुग्र से, 'तेजोऽसि ' इस मन्त्र हारा पुत से, 'मनुवात ' इस मन्त्र द्वारा मधु से तथा पुष्पमिश्चित अल से श्वीर 'सरस्वस्पे ' इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए श्रीपधियों से उसना पुन श्रमिभन्त्रण करना चाहिये। 'हिरएयाच ाहस मन्त्र से रल मिश्रिन जल से स्नान करावे । फिर 'देवस्य हवा ं इस मन्त्र का उच्चारण कर कुरा के जल से स्नान फरावे । तत्परचात् फलमिश्रित जल् द्वारा 'श्रमन त्रायाहि ' इस मन्त्र का उच्चारण कर स्नान करावे । तदनन्तर गायत्री मन्त्र द्वारा सुगन्धित द्रव्यों से मिश्रित जल द्वारा श्रामिमत्रित करे श्रीर फिर सहस्र कुनर्शी द्वारा ध्ययचा पाँच सी फलाशों हारा या उसके भी आधे ध्यर्थात् दाई सी कलाशं द्वारा या एक सी पचीस क्लारों द्वारा या चींसठ फलशों द्वारा या उसके आपे बचीस फलशों द्वारा अववा उसके आपे सोलह प्रयत्र आठ या चार कलसी द्वारा घटप निचवाला पुरुष स्वात-क्रिया स्थान करे। यदि दो ही कनश हों तो वह सुपर्ण के, चोंदी के, सोंचे के, पीतल के, कॉसे के या मिट्टी के हों, प्रथीत् अपनी

शक्ति के श्रमुकूल पर्यो द्वारा ही स्नान कराये । सहदेवी, वच, व्याघी; वला, श्रतिवला, शखपुप्पी, सिंही तथा सुवर्चला--ये प्याठ महीपधियाँ हैं, इन्हें महास्तान के समय व्यवहार में लाना चाहिये। जब, गेहूँ, नीवार, तिला, साँवा, शालि, प्रियंगु तथा चावल —ये श्रन्न भी स्नान कार्य में उपयोगी कहे गये हैं । स्वस्तिक, पदाक, शंख, उत्पल, कमल, श्रीवत्स, दर्पण श्रीर तगर — ये श्राठ वस्तुएँ, गोवर, बिट्टी, पाँच मकार के वर्गा, पाँच प्रकार के रज, दूर्जा खीर काला तिल-इन सब वस्तुओं को नीराजन करते समय व्यवहार में लाये । इस प्रकार नीराजन करने के उपरान्त बुद्धिमान् पुरुष श्राचमन करे । मन्दाकिनी का जल इस कार्य में सभी पापों का विनाग करनेवाला तथा मङ्गलकारी है, तत्परवात् इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जोड़े वस्त्र को समर्पित करें। 'हे देव। श्रापके लिए बने हुए ये युगल बल देव निर्मित सूत्र द्वारा वने हुए, युज्ञ तथा दान से समन्वित, विविध वर्णोवाले एवं परम रमगीय हैं, इसे त्राप महण करें । तस्परवात कपुर और केसर के साथ चन्दन लगावे और हाथ में कुश प्रहत्या किये हुए प्रयत्नार्यक इस पंत्र का उच्चारण करे। 'हे देव! आपके गरीर और चेप्टा ( चेहरा) को मै नहीं जानता, मेरे द्वारा समर्पित किये जाते हुए इन सुगंधित दश्यों को श्राप ही महण कर श्रमुलेपन कर लें । तदनंतर चालीस दीप पदान करना चाहिये श्रीर प्रदक्षिणा भी ऋरनी चाहिये। 'हे देव ! तुन्हीं चन्द्रमा श्रीर सूर्य-दोनों के ज्योतिः स्वरूप हो, तुन्हीं विवृत् में प्रकाश करनेवाले अमिरूप हो, तुन्हीं सनस्त ज्योति।पुज स्वरूप हो, मेरे इस दीप को अहरा करो । तदनन्तर इस अर्ज का उच्चारण कर विचत्तरा पुरुष पूपदान करे । 'हे देव ! यह वनस्यतियों का ऋति उत्तम रस, दिव्य गन्धयुक्त , सुगंधित हुन्यों में श्रेष्ठ धूप में ऋति भक्तिपूर्वक स्नापको क्रापित कर रहा हूं, स्नाप इसे ब्रह्मा करें।' तदनन्तर 'हे महान आमूपणों से विम्पित देव ! में तुम्हें नमस्कार कर रहा हूँ । इस मंत्र द्वारा आमूपण अपित करे । इस मकार उपर्युक्त विधियों से सात रात तक महोरसव करने के बाद देवकुम्मों द्वारा यजमान अभिषेचन करे, उनकी संख्या चार हो, आठ हो, अथवा दो हो या एक ही हो । खेत वस्त्रों से देंके हुए, पञ्चरत युक्त कलरोों द्वारा 'देवस्य त्वा....' इस मंत्र अथवा साम या श्राधर्वण मंत्र द्वारा, श्रथवा नवप्रह के यहीं में ऋभिषेक के जो मंत्र कहे गये हैं, उन मन्त्रों द्वारा स्नान कर यजमान श्वेत वस्त्र धारण करे एवं यस्त-पूर्वक देवताओं की पूजा कर स्थापना करानेवाले की वका, श्रालंकार एवं आमूपर्खो द्वारा पूजा करे । श्रीर यज्ञ कार्य में प्रानेवाले श्रम्य सभी पात्रादि तथा भगडपस्य सामप्रियों को, तथा जो कुछ भी वस्तुएँ वहाँ पड़ी हुई हों, उन सब को भी आचार्य को दे दे; क्योंकि गुरु के प्रसन होने पर सभी देवगए प्रसन होते हैं। इस देवप्रतिमा के स्थापन के कार्य को दुःशील, दम्भी एवं संन्यासी आदि विरोप निह्न भारण करने वालों द्वारा नहीं कराना चाहिये, बत्युत श्रुतियों के पारगामी गृहस्थाश्रम में रहनेवाले ब्राह्मण द्वारा कराना चाहिये । जो व्यक्ति केवल भक्ति के कारण वैदिक घर्मों में परायण विद्वान पिएडतों को छोड़कर श्रापने पापएडी गुरु को इस कार्य में नियुक्त कर लेता है, उसका कुल शीघ ही नष्ट हो जाता है तथ वह ग्रीघ ही अपूज्य हो जाता है। उस स्थान पर पियाचों का आधिपत्य हो जाता है, पतिमा को लोग् थोड़े

ही दिनों बाद श्रप्ट्य समस्ति लगते हैं । ब्राष्ट्रणों द्वारा करायी गई स्थापना से देश प्रतिमा कल्याण्डारिणी होती है, श्रीर चिरकाल तक लोग उसकी पूजा करते रहते हैं । ॥१-२५॥

श्री मात्स्य महापुराण में देवपतिमा स्नान नामक दो सी सड़सठवाँ श्राप्याय समाप्त । ॥६६०॥

#### दो सी अड़सठवाँ अध्याय

ऋषियों ने कहा — सूत जी । समृद्धि के इच्छु के लोगों की मासादों की रचना किस प्रकार करानी चाहिये ? उनका प्रमाण क्या है ? लंदाण क्या है ? इस विषय को अब विस्तार पूर्वक हम लोगों को बताइये ॥१॥

सत ने कहा-शर्यवृत्द! अब मै प्रासादों की विधि को बता रहा हूं, सुनिये। बास्तु के रारीर को जाननेवाला विचल्ला पुरुप बास्तु की परीक्षा कर लेने के बाद बलिकर्म तथा सिमधाओं द्वारा वास्तु की शान्ति करे ! जीए पासाद के उद्धार, बाटिका के आरोपण, नृतन गृह में प्रवेश, नवीन प्रासाद श्रिथवा भवन के निर्माण, एक पासाद से दूसरे पासाद में परिवर्तन, प्रासाद तथा गृहों में दूसरे द्वार की रचना. इन सभी श्रवसरों पर पूर्व कथित रीति से विचल्रण पुरुष सर्वप्रथम वास्तु की शान्ति कराये। तदमन्दर वास्तु के मध्ये भाग में प्रष्ठ प्रदेश पर एक हाथ गहरे तथा चौड़े कुगड में, जो तीन मेखलास्त्रों से युक्त बना हुन्ना हो, जब, काले तिल तथा दुम्बबाले बुद्धों की समिधाओं द्वारा हबन करना चाहिये ! मधु एव वृक्ष से संयुक्त पलारा अथवा लदिर की समिधाओं का, अथवा मधु तथा वृत से सबक्त दुश और दर्बी का हवन करना चाहिये ! होन के अन्त में पॉच बेल के फर्लों द्वारा अथवा पाँच बेल के बीजों द्वारा तथा विविध प्रकार की मध्य एव भोज्य सामियों द्वाँस वास्तु प्रदेश में विल देनी चाहिये। तथा विशेष नैवेद्य भी संशोक्त कम से देना चाहिये। वह कम इस शकार है। ईग्रान कोए में पुत्र से समुक्त नेवेद्य श्रानि के लिए समर्पित करना चाहिये, फल तथा वृत संयुक्त श्रोदन पर्जन्य के लिए, जब के लिए पीली ध्वजाएँ तथा घाँटे से बना हुआ कूर्म देना चाहिये । इन्द्र के लिए पाँच रत्न तथा आँटे का कुलिश देना चाहिये, सूर्य के लिए घूम वर्ण का वितान तथा सन्, सत्य के लिए घी श्रीर गेहूं, मृश को महस्य, श्रन्तरित्त को राष्ट्रज्ञी (पुड़ी), बायु को सचू , पूपा को लांचा, वितथ को चना श्रीर श्रोदन, गृहस्तत्र हो मधु ध्यौर श्रन, यम को मांस और श्रीदन गन्धर्व को सुगन्धिन श्रीदन, भृद्वराज को भृद्धिका, मृग को महावर, पितरी को खिचड़ी, दोनारिक को दन्तकाष्ठ तथा आटे की कृष्णा वलि, सुग्रीय को पूया, पुष्पदन्त को सीर, बारुण को कुछ समूह से संयुक्त पद्म अनुस्मणों को मुत्रर्णयुक्त पिष्ठक तथा मदिरा, जीप को घृत समेत र्जीदन, पापयक्ष्मा को जब का श्रक्त, रोग को घी का बना हुआ लडु., नाग को पुष्प श्रीर फल, सुरूप को वी तथा मूँग और श्रोदन, सीन के लिए सल्लाट के स्थान पर घुन श्रीर सीर, भग के लिए साठी का चावल तथा अदिति के लिए पिष्टक, पिष्टक और पोलिक तथा दिति के

लिए पूरी की विल दे दे --- वह वास्तु के वाहरी भाग की बलिप्टा प्रकार है। यम को चीर, श्रापवस्स को दही. सावित्र को लड्ड् तथा मरिच के साथ कुशमिथित जल, सविता को गुड़ श्रीर श्रयूप, जय को घत ग्रीर चन्दन तथा विवस्तान के लिए पुर्नवार लाल चन्दन तथा स्वीर दे। इन्द्र की पत समेत हरिताल श्रीर स्रोदन दे, भित्र को घठ मिश्रित श्रीदन तथा हद की घत श्रीर खीर दे। राजयङ्मा को पका हुन्या तथा कच्चा मांस दे, प्रथ्वीधर को मांस खरड तथा कुम्हड़े दें। अर्यमा के लिए पर्नवार शुनकर स्त्रीर खीर, पञ्चगान्य, जब, तिल, श्रान्तत तथा चरु दे। विविध प्रकार के मध्य तथा भीज्य पदार्थ मुझा के लिए दे । इस प्रकार से विविधूर्वक पूजित देवगण सर्वदा शान्ति करते हैं । अन्य उपस्थित लोगों के लिए सुवर्ण का तथा ब्राह्मण को दूध देनेवाली गी का दान करना चाहिये। राज्ञिसियों के लिए जिस पकार की बाल दी जानी चाहिये, उसे सुतो । मांसयुक्त स्त्रोइन, पृत, तथा रक्त समेत पद्मकेसर---इन सब वस्तुओं को ईरानिकोण की थोर चरकी नामक रान्त्रती को निवेदित करना चाहिये। मांस मिश्रित भोदन, रुधिर तथा हरिद्रायुक्त श्रोदन – इन सब वस्तुओं को श्राग्नेयक्रीय की श्रोर विदारी नामक राजसी के लिए नियेदित करना चाहिये । रक्त समेत दही, स्रोदन, हिंदुवों के दुकड़े तथा पीतरक्त की बलि राह्मस समेत पूतना नामक राह्मसी के लिए नैक्टस्यक्रोण में देनी चाहिये। बायन्यकीए में पापा नामक राज्ञसी के लिए, मदिरा, त्रासव, मछली मांस तथा खीर—को देना चाहिये। कमानुरूप इन बस्तुओं को देते समय श्रपना नाम उच्चारित कर लेना चाहिये । और मन्त्र के श्रादि में भएव का उच्चारण करते हुए भ्रन्त में नमस्कार भी करना चाहिये । तदनन्तर यजमान को सभी श्रीपधियों से युक्त जल के द्वारा -स्तान कराना चाहिये । यजमान को भक्तिपूर्वक अपने गृह पर समुपस्थित लोगों की तथा शान्तिकर्म में नियुक्त ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार वास्तु की शान्ति करने के बाद कर्म प्रारम्भ करना चाहिये। मासाद, भवन एवं उद्यान के प्रारम्भ करते समय श्रथवा उनके उद्धार के समय या पुर श्रथवा गृह में मवेश करते समय सभी दोपों के विनाशार्थ रह्मोन्न श्रीर पावमान स्कों के पाठ कराने के बाद तथा नृहय श्रीर मांगलिक गीत बाद्यों के साथ ब्राह्मण वाचन करना चाहिये । इस प्रकार उपर्युक्त विधि से जो बुद्धिमान पुरुष प्रतिवर्ष गृह ऋथवा मन्दिर व्यादि के प्रारम्भ श्रथवा प्रवेश त्यादि के श्रवसरों पर करते हैं, ये दःख नहीं भोलते, उन्हें न तो किसी न्याधि का मय होता है, न वन्युजनों का तथा सम्पत्ति का विनाग ही होता है, प्रत्युत इसके प्रभाव से वह इस लोक में सौ वर्ष तक जीवित रहता है श्रीर स्वर्ग में एक करूप पर्यन्त निवास करता है। ॥ १-३६॥

श्री मात्स्य महापुरागा में वास्तु दोप रामन नामक दो सी श्राइसठनाँ त्राध्याय समाप्त ॥२६८॥

ही दिनों बाद श्रपुच्य समफ्रने लगते हैं । ब्राह्मणों द्वारा करायी गई स्थापना से देउ प्रतिमा कल्यासकारिसी होती है, श्रीर चिरकाल तक लोग उसकी पूजा करते रहते हैं । ॥१-२५॥

श्री मात्स्य महापुराण में देवत्रतिमा स्नान नामक दो सौ सड़सठवाँ ऋष्याय समाप्त । !!६६७।।

#### दो सौ अड़सठवाँ अध्याय

भद्यपियों ने कहा— स्त जी ! समृद्धि के इच्छुक लोगों को प्रासादों की रचना किस प्रकार करानी चाहिये ? उनका प्रमाण क्या है ? लच्चण क्या है ? इस विषय को श्रव विस्तार पूर्वक हम लोगों को बताइये ॥१॥

सत ने फहा--ऋषिवृत्द । अब मैं प्रासादों की विधि को बता रहा हूं, सुनिये । यास्तु के श्रीर को जानेनेवाला विचल्ला पुरुष वास्तु की परीचा कर लेने के बाद विलक्ष्म तथा समिधाओं द्वारा वास्त की शांन्ति करे ! जीगा प्रासाद के उद्धार, बाटिका के चारोपण, नृतन गृह में प्रवेश, नवीन प्रासाद अध्या भवन के निर्माण, एक पासाद से दूसरे भासाद में परिवर्तन, प्रासाद तथा गृहों में दूसरे द्वार की रचता इन सभी व्यवसरों पर पूर्व कथित रीति से विचदाया पुरुष सर्वनथम बास्तु की शान्ति कराये । तदनन्दर दास्त के मध्य भाग में पृष्ठ प्रदेश पर एक हाथ गहरे तथा चीड़े कुएड में, जो तीन मेखलाओं से युक्त बना हुद्या हो, जब, काले तिल तथा दुश्ववाले कृतों की समिधार्थी द्वारा हदन करना चाहिये। मुत्र एवं छूत से संयुक्त पलारा श्रथचा खदिर की समिधाओं का, श्रथवा मधु तथा पृत से संयुक्त कुछ श्रीर दर्वीका इवन करना चाहिये । होम के अन्त में पाँच बेल के फलों द्वारा अथवा पाँच बेल के पीओं द्वारा तथा विविध प्रकार की सक्ष्य एव भोज्य सामिप्रयों द्वारा बास्तु प्रदेश में बिल देनी चाहिये। तथा विशेष नैदेदा भी-तथोक्त क्रम से देना चाहिये। वह क्रम इस प्रकार है। ईग्रान को गार्में यून से सयुक्त नेदेदा अपिन के लिए समर्पित करना चाहिये, फल तथा घृत संयुक्त श्रोदन पर्जन्य के लिए, जय के लिए पीली ध्वजाएँ तथा आंटे से बना हुत्या कूर्म बेना चाहिये । इन्द्र के लिए पाँच रत्न तथा आंटे का कुलिश देना चाहिये, सूर्य के लिए घृष्ठ वर्षों का वितान तथा सन्, सस्य के लिए घी श्रीर गेहूं, भूश को नस्त्य, अम्तिरित्त को राष्ट्रक्ती (पूड़ी), बायु को सचू, पूपा को लोबा, वितथ को चना और श्रोदन, गृहत्तन हो मधु और अन्न, यम को मांस और ओदन गन्यर्व को सुगन्धित ओदन, मृद्धराज को भृद्धिका, सृग को महावर, पितरों को खिनड़ी, दौनारिक को दन्तकाष्ठ तथा आटे की कृष्ण विल, सुनीव को पूआ, पुणवन्त को सीर, वारुण को कुछ समूह से संयुक्त पद्म अमुरगर्कों को सुवर्णयुक्त पिष्ठक तथा मदिरा, कोप को घृत समेत औरन, पापसङ्मा को जब का श्रम, रोग को घी का बना हुआ लड़, नाग को पुण्य और फल, मुख्य की घी तथा मूँग श्रीर श्रोदन, सोन के लिए मल्लाट के स्थान पर पृत श्रीर खीर, मग के लिए साठी का चावल तथा अदिति के लिए पिष्टक, पिष्टक और पीलक तथा दिति के

लिए पूरी की बलि दे दे—यह वास्तु के बाहरी भाग की चलिप्टा प्रकार है। यम को त्तीर, श्रापक्तस को दहा, सावित्र को लड्ड् तथा मरिच के साथ कुरामिश्रित जल, सविता को गुड़ श्रीर श्रयूप, जय को धत श्रीर चन्दन तथा विवस्तान के लिए पुर्नवार लाल चन्दन तथा सीर दे। इन्द्र की मृत समेत हरिताल चौर चोदन दे, मित्र को पृत मिश्रित चोदन तथा रुद्र को पृत चौर खीर दे। राजयहमा को पका हुआ तथा कच्चा मांस दे, पृथ्वीधर को मांस खरड तथा कुम्हड़े दे। अर्यमा के लिए पुर्नवार शवकर स्त्रीर खीर, पञ्चगव्य, जब, तिल, श्राह्मत तथा चरु दे। विविध प्रकार के भक्ष्य तथा भीज्य पदार्थ ब्रह्मा के लिए दे । इस प्रकार से विधिपूर्वक पूजित देवगण सर्वदा शान्ति करते हैं । श्रन्य उपस्थित लोगों के लिए सुवर्ण का तथा ब्राह्मण को दूध देनेवाली गी का दान करना चाहिये। राचिसियों के लिए जिस प्रकार की यांत दी जानी चाहिये, उसे सुनी । मांसयुक्त छोइन, वृत, तथा रक्त समेत प्रमकेसर— इन सब वस्तुओं को ईरानकोण की श्रोर चरकी नामक राज्ञती को निवेदित करना चाहिये। मांस निश्रित श्रोदन, रुधिर तथा हरिद्रायुक्त श्रोदन — इन सब वस्तुश्रों को श्रामेयकोण की श्रोर विदारी नामक राज्ञसी के लिए निवेदित करना चाहिये । रक्त समेत दही, स्त्रोदन, हिंड्डियों के टुकड़े तथा पीतरक्त की बलि राद्यस समेत पुसना नामक राद्यसी के लिए नेन्द्रस्यकोग्य में देनी चाहिये। वायव्यकोग्ए में पापा नामक राक्त्सी के लिए, मदिरा, श्रासव, मछली मांस तथा खीर—को देना चाहिये। कमानुरूप इन वस्तुओं को देते समय श्रपना नाम उच्चारित कर लेना चाहिये । श्रीर मन्त्र के श्रादि में प्रखन का उच्चारण करते हुए चन्त में नमस्कार भी करना चाहिये । तदनन्तर यजमान को सभी खीपधियों से युक्त जल के द्वारा स्तान कराना चाहिये । यजमान को भक्तिपूर्वक श्रापने गृह पर समुपस्थित लोगों की तथा शान्तिकर्म में नियक्त ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार वास्तु की शान्ति करने के बाद कर्म प्रारम्भ करना चाहिये। प्रासाद, भवन एवं उद्यान के प्रारम्भ करते समय ऋथवा उनके उद्धार के समय या पुर ऋथवा गृह में प्रवेश इरते समय सभी दोपों के विनाशार्थ रह्योघ्न और पावमान सूक्तों के पाठ कराने के बाद तथा नूस्य और मांगलिक गीत वादों के साथ ब्राह्मण वाचन करना चाहिये। इस प्रकार उपर्श्वक विधि से जो बुद्धियान पुरुष प्रतिवर्ष गृह व्यथवा मन्दिर श्रादि के पारम्भ श्रयवा प्रवेश श्रादि के श्रवसरों पर करते हैं, वे दु:ख नहीं मोलते, उन्हें न तो किसी व्याधि का भय होता है, न वन्युजनों का तथा सम्पत्ति का विनाश ही होता है. प्रस्तुत इसके प्रभाव से वह इस लोक में सौ वर्ष तक जीवित रहता है श्रीर स्वर्ग में एक कल्प पर्यन्त निवास करता है।॥ १-३६॥

श्री मारस्य महापुराणा में वास्तु दोप शमन नामक दो सी श्राइसठनाँ श्रम्याय समाप्त ॥२६८॥

#### दो सौ उनहत्तरवाँ अध्याय

यत ने कहा—इस प्रकार उपर्युक्त प्रकार के वास्तु विल करने के उपरान्त वास्तु को सीलह भागों में विभक्त करे. जिनमें से चार भागों में मध्य भाग की कल्पना करे। श्रीर तदनन्तर वारह भागों में प्रासाद की कल्पना करे। बुद्धिमानों को चारों दिशाशों में बाहर निकलने का मार्ग भी जानना चाहिये । प्रमाण के चीयाई भाग जिउनी भीत की ऊँवाई होनी चाहिये श्रीर भीत की ऊँचाई के प्रमाण से द्विगुणित शिक्षर ( मुम्बद ) की ऊँचाई होनी चाहिये । शिक्षर की ऊँचाई के चीथे साग जितनी प्रश्लिखा बनानी चाहिये । गर्भ (मध्य माग) के माप दा हिमुखित मगहप के श्राममाग का विस्तार होना चाहिये, और तीन भागों से युक्त लग्नाई होगी, जो भद्रयुक्त रहेगी। विचत्रस पुरुष को गर्भमान को पांच भागों में विभक्त कर एक भाग में भागीय की कल्पना करनी चाहिये। गर्भन्य के समान व्यागे मुखमग्डप की रचना करनी चाहिये । यह सामान्यतः प्रासाद का लक्ष्ण है, जिसे में बतला चुका। श्रय श्रन्य प्रासाद की रचना का प्रकार बता रहा हूं, जो लिंग मान के श्राधार, पर निर्मित होता है। बद्धिमान पुरुषों को लिंग पूजा की उपयोगी पीठिका बनानी चाहिये। विविडका के श्रर्घ भाग को विभक्त कर उक्त व्यर्धीय मान में भित्ति की रचना करनी चाहिये। एवं बाहरी भीत के प्रमाण के प्रमुख्य ही कॅबाई भी करनी चाहिये। भीत की ऊँबाई से दिश्खित शिलर की ऊँबाई होनी चाहिये। शिलर के चतुर्ध भाग परिमित प्रदक्षिणा करनी चाहिये । प्रदक्षिणा के बराबर ही छागे का मग्डप निर्मित करना चाहिये । उसके आधे भाग में आगे की ओर मुख मगड़प बनाना चाहिये । प्रसाद से गर्भमान के अनुसार दो कपोल निकालने चाहिये । उसके उत्पर भीत की व्हें चाई से मजरी की कल्पना करनी चाहिये । मंजरी के अर्ध भाग में शुरू नासा की रचना करनी चाहिए, श्रीर ऊपर वाले श्रांधे भाग में वेदी वंध की रचना करानी चाहिये । वेदी के ऊपर जो रोप भाग रह जाता है, वह कपठ और अमलसारक है । इस प्रकार विभाग करके मनोहर प्रासाद की रचना बुद्धिमानों को करनी चाहिये। अब अन्य प्रकार के प्रासाद के लक्षणों को बतला रहा हूँ । हे ऋषिगणा ! मध्य भाग के मान के अनुसार प्रासाद की रचना का प्रकार आप लोग सुनें। मध्यभाग को नव भागों में विभक्त कर मध्य में लिग की पीठिका स्थापित करे। स्रगल-बगल में पादाप्टक को श्रांत रुचिर तथा कल्पित करे, उन्हीं के मान के श्रनुसार भीत का विस्तार करना चाहिए । उस पाद को पाँच गुण्यित करने पर जो गुण्यनफल हो; वही भीत की ऊँचाई है, श्रीर उसकी द्विगणित कँचाई शिखर की होगी । शिखर की चार भागों में विभक्त कर श्राधे दो भागों में शुक्रनासा की करपना करनी चाहिये, तीसरे में वेदिश मानी गई है, चतुर्थ में कराठ और अमलसार की कल्पना करनी चाहिये । इस प्रासाद में कपाल का मान द्विगुणित माना गया है । मनोहर पित्रों तथा लाजाओं से तथा त्रगढकों से विभूपित बनाना चाहिये। यह तीसरे ढङ्ग के शासाद का प्रकार में तुग्हें बता चुका। हे ऋपि-वृन्द ! श्रव साधारण रीति से एक श्रन्य प्रकार के प्रासाद का वर्णन सुनिये । जहाँ पर देवता स्थित होते

हैं, उस चेत्र को तीन भागों में विभक्त कर उसी परिमाण में वाहर की श्रोर निकला हुआ स्थाङ्क बनाना ्, चाहिये । प्रासाद के चारों क्योर चतुर्थ भाग में विस्तृत नेशी दैनानी चाहिये । मध्य भाग की उससे हिग्रु-िं एत करना चाहिये, वही उसका मान है, श्रीर वही मीत की ऊँ चाई भी है, शिसर की ऊँ चाई उससे हिराणित मानी गयी है। उस प्रासाद का प्राग्यीय पाँच भाग में होगा, उसका निष्कास बतला रहा हैं. उसे शकार के तीन भाग में खिद्र युक्त बनाना चाहिये, प्राधीय को पाँच भागों में — विशेषतया निष्काप से — बताना चाहिये ! अथवा कर्णमूल से पाँच भाग में प्राग्मीव की कल्पना करनी चाहिये । द्वारमूल के मध्य भाग में सुवर्ण की स्थापना करनी चाहिये। इस प्रकार इसे ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ-—इन तीन प्रकारों बाला बनाना चाहिये। वे चाहे लिंग के परिमांगा भेद से हीं श्रथवा रूप भेद से हीं। इन प्रासादों के निर्माण की विधि में संत्रेप में वतला चुका, अब उनके नांम सुनिये। मेरु, मन्दर, कैलास, कुम्म, सिंह. मृग, विमान, छन्दक, चतुरस, अष्टास, पोटरास, वर्तुल, सर्वभदक, सिंहास, नन्दन, नन्दिवर्धनक, हंस, बृप, सुबर्गे श, पद्मक और समुद्राक—ये प्रासादों के नाम हैं, ऋषिगण ! श्रव इनके विभागों को सुनिये ! सी शृक्षोंवाले, चार द्वार वाले तथा सोलह खपड़ों में ऊँचे विविध प्रकार के विचित्र शिखरों से युक्त प्रासाद को मेरु कहते हैं। मन्दर वारह खण्डों वाला कहा गया है तथा कैलास नव खण्ड का होता है। विमान श्रीर छन्दक भी उन्हीं की भाँति यनेक दिखरों श्रीर मुखाँ से युक्त होते हैं श्रीर श्राठ खरडों वाले होते हैं । नन्दिवर्धन सात खगडों वाला होता है । नन्दन विपासक से संयुक्त रहता है । सोलह पहलों बाले विविध प्रकार के रूपों से युरोभित अनेक शिखरों से संबंखित प्रासाद को सर्वतोभद्र कहते हैं। इसे चित्रशाला से संयुक्त तथा पाँच लग्डों वाला जानना चाहिये। वन्तभी तथा धन्दक को भी उसी भकार श्रनेक शिखरों श्रीर मुखों से युक्त जानना चाहिये । ऊँचाई में यूपभ के समान तथा मयडल में विना पहल के सिंह प्रासाद को सिंह की च्याकृति का जानना चाहिये,गज को गज के समान ही जानना चाहिये। उसी प्रकार कुरम को आकृति में कुम्म की भौति तथा ऊँचाई में नय खरहवाला बनाना चाहिये। ऋगुली के पुट की भाँति उपस्थित पाँच श्रर्यंडकों से विमृपित चारों श्रोर से सोतह पहल वाले प्रासाद को मुङ्गक जाना चाहिये इसके दोनों पारवों में चन्द्रशालाएँ होंगी तथा ऊँचाई दो खराडों से युक्त होगी । उसी प्रकार को बनाबट पद्मक की भी होगी केवल ऊँचाई में यह तीन खरडों वाला होगा । इसके शिखर विचित्र तथा सुन्दर दिखनेवाले होते हैं, श्रीर यह भी सोलह पहलों वाला होता है । मृगराज पासाद वह है, जो चन्द्ररााला से विमृपित तथा प्रामीव से युक्त श्रीर वः खरहों में रचा गया हो । गज शासाद श्रनेक चन्द्रशालाश्रों से युक्तहोगा । गरुड़ नामक प्रासाद गृहराज को भी श्रपमानित करने वाला, तीन चन्द्रशालाश्रों से विभूषित तथा सात खरडों में उच्च होता है । उसके बाहर की खोर सब वियासी खएड होंगे । एक अन्य शकार का भी गरुड़ प्रासाद है जो ऊँचाई में दस खपडों से युक्त है। पद्मक सोलह पहलों वाला तथा पूर्व कथित गरुड़ से दो सपड श्रिधिक केंचा होता । पद्म के समान ही श्री बृत्तक प्रासाद का परिमाण सुना जाता है । उसमें पाँच ं उ - तो खरड, तथा मध्य माग में चार हाथ का विस्तार होता है। वृष नामक यह प्रासाद नाम से ही

सभी मनोरथों को पूर्ण करने बाला है । मैने पांच सात प्रासादों के प्रशार वर्शित किए हैं, यत व्यन्यान्य वे प्रासाद, जिनरा वर्णन नहीं किया गथा उन्हें सिंहास्य के प्रमाखानुरूप जान लेना चाहिए । सभी चन्द्रशाला-श्रों से संयुक्त तथा प्राग्वीय से सर्वलित रहेंगे । इन्हें ई टों से, लकड़ी श्रथवा पत्थर से बनाना चाहिये श्रोर तोरण समेत बनवाना चाहिये । मेरु प्रासाद पचास हाथ के परिमाण में रहता है, मन्दर उससे पाच हाथ न्यन प्रार्थीत पेंतालीस हाथ के परिमाण में 1 रेलास का विस्तार चालीस हाय तथा विमान चीतीस हाथ का होता है । उसी प्रकार निन्दिवर्धनक का परिमाण वचीन हाथ का, नन्दन का तथा सबैनो भद्र का तीस हार्थे का जानना चाहिये । बर्तुल और पद्मक का परिमाण बीम हार्थे का, गज, सिंह, बुग्म, बलमी, तथा छन्दक को सोलह हाओं का जानना चाहिये-ये चारों देउताओं को व्यति निय हें केनास, मृगराज तथा विमानच्छन्दक - ये भारह हाथ के माने गये हैं। गरुड़ आठ हा में का तथा हस दस हाथों का नहा गया है, इस प्रकार उपर्युक्त लक्तणों से युक्त शुभ लक्तण सम्पन्न इन प्रासादों की रचना करनी चाहिये दल, राज्यस श्रीर नागों के प्रासाद मातृहस्त से प्रशस्त माने गये हैं । श्री बृत्तक त्यादि त्याठ मध्यम लिंग के लिये कहे गये हैं । इसी प्रकार हसादि पांच कनिष्ठ लिंग के लिए शुभरायक माने गए । उन भी श्रीर छन्दक प्रासाद में गौरवर्ण, जटा मुरुट घारण करने वाली, वरदान देनवाली, श्रमण्दान देने वाली श्रमुक्तन श्रीर क्षमग्रहत् घारण करनेवाली एव शुभदायिनी है । ग्रह में लाल भुकुट घारण करने वाली. कमल एव श्रद्भगु विमूपित बरदान देने वाली श्रभवदायिनी पति समेत मातृका का पूजन करना चाहिये । तपोवन में भ्रवस्थित उसे बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार पूनित करें। देवी के निए श्रीर विनायक के लिए नलभी श्रीर इन्द्रक ये दोनों शुभदायी हैं । १५६॥

थी मास्य महापुराख में प्रासादानु रीर्वन नामक दो सी उनहत्तरवाँ खध्याय समाप्त । ॥२६८॥

#### • दो सौ सत्तरवाँ ऋध्याय

सूत ने नहा — कि वृद्ध ! अन में मथडमों का लानाय बतला रहा हूँ, और मासाद के अनुरूप प्रेंट मएडमें को भी वतला रहा हूँ, धुनिये । ज्येष्ठ, मध्यम, और किनिष्ठ—इन भेदा से विविध प्रकार के मयडमें की राज्य कि स्वान करनी चाहिये । उन सभी का नाम में बता रहा हूं । पुष्पक, पुष्पमट, सुन्तन, अमृतनन्दन कैरिएल्य, बुद्धिसभीर्य, गजमट्ट, जयावह, श्रीवरस, विचय, वास्तुओंति, श्रुतिज्ञय, यजभट्ट, विशाल, बुरिलप्ट, श्रुमुद्दंन, मागपछ, नन्दन, मानव, मानभट्टक, सुभीव, हरित, किएकार, ग्रुतिकिं, सिंह, स्थानमट, तथा सुमट — ये सवाईस प्रमार के मयडप हैं । हे द्विजगण ! इनके लत्त्वाों को सुनिये । जिस मरहप में चेंसठ स्तम्म लगे हों, उसे पुष्पक करते हैं । साठ स्तमों वाले को सुनन्दन नामक मएडप हैं, कीशल्य द्यपन स्तमों वाले मरहप के कहते हैं । ब्राह्मन स्तम्म निर्में सोलह श्रुमतनन्दन नामक मएडप हैं, कीशल्य द्यपन स्तम्मों वाले मरहप को कहते हैं । चीवन स्तम्म जिस मरहप में हो उसरा नाम सक्रीप्एँ हैं, उससे दो स्तम्म कम जिसमें हो

वह गजभदक है। जपावह पचास स्तम्भों वाले मएडप को कहते हैं, अड़तालीस स्तम्भों वाले मएडप को श्रीवत्स, ब्रियालीस स्तम्भों वाले की विजय, होता है उसी प्रकार वास्तुकीर्ति भी व्रियालीस स्तम्भों वाला मग्डव है, श्रुतिजय चौवालीस स्तम्भों का है। यज्ञभद्र मग्रडव में चालीस स्तम्म होते हैं, विशालक में उससे दो स्तम्भ न्यून रहता है अर्थात् उसमें अड़तीस स्तम्भ लगते हैं । सुहिलप्ट में वर्चीस स्तम्भ होते हैं, रात्र-मर्दन में उससे दो स्तम्भ न्यून रहते हैं। श्रर्थात् वह चौंतीस स्तम्भों वाला है, माग पंच में वितीस स्तम्भ लगते हैं, तीस स्तम्भों वाले को नन्दन कहते हैं, अद्वार्दन स्तम्भों वाले मगडप को मानव, तथा छव्यीस स्तम्मों वालो को मानभद्र मग्डप कहते हैं। इसी प्रकार धुपीव चीपीस स्तम्मों वाला, हरित वीस स्तम्मों वाला, क्याकार बीस स्तम्भों वाला; शतिषक श्रष्टारह स्तम्भों वाला, सिंह सीलह स्तम्भों वाला, श्यानभद्र चौदह स्तम्भी वाला, सुभद्र बारह स्तम्भी वाला कहा गया है । लच्चणी समेत मण्डपी के नाम तुम्हें बतला चुका। इन मरहपा की, तीन कोनवाला, गोलाकार, अध्यनन्द्राकार, आठ कीनवाला, दस कोनवाला. प्रथवा चार कोन वाला स्थापित करना चाहिये। ऐसे मएडपों के स्थापन से राज्य की प्राप्ति होती है, विजय मिलती है, श्रीर श्रायुको बृद्धि होती है पुत्र लाम होता है लक्ष्मी की पुष्टि होती है—ये फल त्रिकोया के कम से जानने चाहिये। इस प्रकार के बनाये हुए मण्डप मङ्गलकारी होते हैं अन्य प्रकार के मगड़प श्रशुभकर हैं। गृह के मध्य में चींसठ पर्दों की कल्पना कर मध्य में द्वार बनाये, चीड़ाई से ऊँचाई रुगुनी होनी चाहिये और उसके कटि भाग को तृतीयाँग परिभित बनाना चाहिये। चौड़ाई का श्राधा मध्य भाग होना चाहिये, श्रीर उसके चारों श्रीर अन्य भीतें रहेंगी । मध्य भाग का चतुर्थींश जितना हो उसका त्रिगुणित लम्बा और, द्विगुणितविस्तृत, द्वार होना चाहिये जो गूलर का बना हुआ हो । दोनों शालाओं का विस्तार द्वार के विस्तार का चतुर्थींग हो। तीन, पाँच, सात, अथवा नव शालाओं द्वारा द्वार बनता है । वे कमग्रः कनिप्ठ, मध्यम और व्येष्ठ कहलाते हैं । एक सौ साढ़े चालीस अंगुल केंचे द्वार को उत्तम द्वार फहते हैं, अन्य दो प्रकार के द्वार एक सीतीस तथा एक सी ग्रीस श्रंगुल के होते हैं। बायु के निकलने के लिये एक सी अस्सी अँगुल ऊँचा द्वार होना चाहिये। उसी प्रकार एक सी दस, एक सी सीलह एक सी, नब्बे तथा साठ चंगुल के ऊँबे द्वार होने चाहिये । सर्वता उपर्युक्त दस प्रकार के द्वार कहे गये हैं। इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार के द्वारों को वर्जित रखना चाहिये क्योंकि वे चित्त को उद्विग्न फरने वाले कहे गये हैं । सभी वास्तुक्षों में द्वार के सामने वेध को विजित रखना चाहिये। सामने की श्रोर वृत्त, कोएप्रिमिन द्वार, स्तम्भ, कूप, घ्वजा, भीत और श्वत्र इन सर्वे से विद्ध हुआ द्वार मंगलकारी नहीं होता । चय, दुर्गति प्रवास, ज्ञुषा का भय, दुर्भीम्य, बन्धन भय, रोग, दारिह्रच, कलह, विरोध, धनहानि,— ये सब जुपरिखाम क्रमयाः द्वार वेध से होते हैं, । पूर्व दिशा में फल वाले बृज्, दिल्ला दिशा में दुम्पवाले बृज् परिचन दिशा में विविध भौति के कमलों से सुशोभित जल तथा उत्तर दिशा में साल श्रीर ताल के बसों से युक्त पुष्पवाटिका मंगलदायिनी है। जल सभी दिराायों में श्रेष्ठ है, वह चाहे चल हो, यथवा यचल हो । मुख्य भवन के दोनों पाइवों में परिवार वर्ग का निवास होना चाहिये, दिल्ला की श्रोर तपोवन श्रथवा

तपस्या का स्थान, उत्तर में मातृकाशों का भवन, व्यान्नेय कीया में पाकरणाला, नैन्द्रित्य वोण में गणेश का निवास, पिश्चन श्रीर लक्ष्मी का निवास, वायञ्य में गृहगालिका, उत्तर में यज्ञशाला, निर्माल्य का स्थान, पश्चिम की श्रीर चन्द्रादि देवता का बिलदान देने का स्थान, सामने की श्रीर ग्रुपम का स्थान श्रीर शेष भाग में दुसुमायुप कामदेव का स्थान निर्दिष्ट करना चाहिये। ईशान कोण में जलपुक्त वागली रहेगो तथा वहीं जल में जयन करनेवाले विप्णु भगवान का भी स्थान रहेगा। इस प्रकार उत्तर श्रीर मड़प से समुक्त श्रीयतन का निर्माण करना चाहिये। घएटा, वितान, वोरण तथा चित्र से सुशोभिन, नित्य महोस्तर से प्रमुद्धित जनसमूह के साथ विविध घ्वजाश्री से विम्पित देव मन्दिर को जो पुरुष बन मता है, उसे कमी लक्ष्मी नहीं को होते श्रीर रिधानों से युक्त स्थापन की विधि को श्रीर शिक्त में उसकी पूजा होती है। इसी प्रकार सभी मन्त्रों श्रीर निधानों से युक्त स्थापन की विधि को श्रीर शिक्त में असकी पृज्ञ होती है। इसी प्रकार सभी मन्त्रों श्रीर निधानों से युक्त स्थापन की विधि को श्रीर श्रीर श्रीर की श्रीर श्रीर श्रीर श्रीर का समय स्थापना करनेवाले को गुरु तथा आक्राणों को गी, वक्ष, सुग्री के श्रामुषण, सुवर्ण तथा प्रश्नी का दान देना चाहिये श्रीर श्रीर श्रीर मित्र में करना चाहिये।। १–१६ ॥

श्री मात्स्य महापुराण में पासाद अनुक्रीतंन नामक दो सो सत्तर्वों अध्याय सनाप्त ॥२७०॥

### दो सौ इकहत्तरवाँ अध्याय

ऋषियों ने नहा— सून जी । पिञ्चली कथा के प्रसम में त्याप पुरुवरी राजाओं के वरा मा सिमत वर्णन तो हम लोगों को छुना चुके है, अब सूर्यवरा में जो राजा लोग होंगे क्षपया उन्हें हमें वनाइये ? इसी प्रनार यादय वरा में कलिछुम में जो कीर्तिशाली राजा पृथ्वी पर होंगे, उन्हें भी हमें वताइये ? तथा इन वरों के त्यात हो जान पर जो त्रम्य शुभ बन-परायणा जातियाँ भविष्य में राज्य वर्रेगी। उन्हें भी हमें वताइये ? नमग्र. हमारी इन जिज्ञासात्रों को उपाप सक्तेप में बताइये तथा इसी के साथ-साथ यह भी बनाइये कि मिविष्य में वीन-सी विशेष घटनाएँ घटिन होंगी ? ॥ १ — ३॥

मृत ने फरा—राजा बृहब्र्ल का उत्तर्शाधनारी राजा उरुत्त्य तथा उरुत्त्य का पुत्र महायग्रस्थी वत्तरोह होगा । वत्तरहोह का पुत्र राजा प्रतित्योम तथा उसम पुत्र दिवासर होगा । उसी के राज्य के मध्य देश में सुन्दर अयोध्या नामक नगरी होगी । दिवासर का पुत्र महायग्रस्थी सहदेव होगा तथा सहदेव का पुत्र महान्वेता भुवादव नामक राजा होगा । उस भुवादव का पुत्र महामाग मान्य तथा भाव्य का पुत्र प्रतीपादव होगा । उस प्रतीपादव का पुत्र सुग्रीपा नामक राजा होगा । उसमा पुत्र मस्द्रव होगा, मस्देव से राजा सुनत्त्वत्र उत्पन्न होगा । राजा सुनत्त्वत्र का पुत्र परम तपस्वी राजा किलरादव होगा । निकरादव मा पुत्र महामना अन्तरित्त नामक राजा होगा । अन्तरित्त का पुत्र सुदश्या का पुत्र परम वलवान् तथा थार्मिक इत्तत्व्य नामक पुत्र होगा । कृतञ्जय का पुत्र विद्वान् रखेजय नामक राजा होगा । उस रखेजय से हंजय नामक राजा की उत्पत्ति होगी । संजय का पुत्र ग्राक्य तथा ग्राक्य का पुत्र गुद्धोदन होगा । शुद्धोदन का पुत्र सिद्धार्थ तथा सिद्धार्थ का पुत्र पुष्कल होगा । उससे प्रसेनजित की उत्पत्ति होगी, उससे खुदक की उत्पत्ति होगी । जुद्रक से युलक श्रोर कुलक से राजा सुरथ होगा । राजा सुरथ से सुमित्र की उत्पत्ति होगी, जो श्रपने वंश का छान्तिम राज। होगा । ये इस्ताकुवंशी राजा हैं, जो कलियुग में उत्पन्न होंगे श्रीर राजा बृहद्वल के वंश में होनेवाले कहे जायगे । ये फुल की वृद्धिकरनेवाले राजागरा हैं।प्राचीन गाथात्र्यों के जाननेवाले प्रावस्त्रों ने इस वंशपरम्परा की सूचना देनेवाला एक इलोक इस प्रकार कहा है । "इक्वाकूणामयं वंग्रः सुमित्रान्तो भविण्यति । मुमित्र प्राप्य राजानं संस्था प्राप्त्यिति वे कलो ।' त्रय्योत् 'इस्ताकुवंशीय राजात्र्यों का यह यंग राजा सुमित्र की त्रयक्षि के बाद समान्त हो जायगा । कलियुग में यह बंरा राजा सुमित्र को प्राप्त कर विश्राम करेगा ।' इस प्रकार यह मानयवरा आचीनकाल से ही वरिंगत हो रहा है। अब इसके बाद गृहद्रथ के वंग्रवाले मागर्थों का में वर्णन कर रहा हूं। सहदेव के वंग्र में होनेवाले उन मृत, वर्तमान तथा भविष्यरकालीन राजाओं का वर्णन कर रहा हु, सुनिये, जो जासिय से उत्पन्न होंगे। महाभारत के समाप्त के समाप्त हो जाने पर सहदेव की मृत्यु के पद्चात् उसका पुत्र सोमाधि उत्तराधिकारी नियुक्त हुन्ना, जो गिरिवन में त्रपना राज्य करता था, उसने श्रद्वावन वर्षो तक राज्य किया। उसी के वंत में धुतश्रवा नामक राजा हुआ, जो चींसठ वर्षों तक राज्य करता रहा । उसके बाद व्यप्ततीयी नामक राजा हुत्रा, जो व्यतीस वर्षों तक राज्य करता रहा । उसका प्रत निरमित्र था, जो चालीस वर्गों तक राज्य कर स्वर्गवासी हुत्रा। उसके बाद राजा सुरथ हुआ, जिसने छप्पन वर्षों तक राज्य किया । तदनन्तर वृहत्कर्मा ने तेईस वर्षों तक राज्य किया । उसके बाद राजा सेनाजित ने पचास बर्पो तक पृथ्वी का पालन कर स्वमेयात्रा की । तदनन्तरः श्रुतिस्त्रय नामक राजा होगा, जो चालीस वर्षों तक राज्य करेगा । उसके बाद विमु श्रद्धाईस वर्षों के लिए पृथ्वी पर श्रवतीर्ण होगा । तदनन्तर राजा मुचि चौंसठ वर्षों तक राज्य करेगा । उसके बाद त्तेम नामक राजा होगा, जो श्रद्धाईस वर्षों तक पृथ्वी का उपमोग करेगा । तदनन्तर पराक्रमी राजा ऋनुक्त होगा, जो बीसठ वर्ष तक राज्य करेगा । उसके उपरान्त राजा सुनेत्र पच्चीस वर्षो तक पृथ्वी का उपमोग करेगा । तदनन्तर राजा निवृति होगा जो अद्वावन वर्षो तक राज्य करेगा। उसके बाद राजा त्रिनेत्र श्रद्धाईस वर्ष धरातल पर राज्य करेगा। तदनन्तर राजा चुमत्सेन होगा, जो श्रडतातीस वर्ष तक राज्य का कार्य करेगा । उसके बाद राजा महीनेत्र का पृथ्वी पर प्रकाश होगा, जो तेतीस वर्षे तक रहेगा। तदुपरान्त राजा अन्नल का बनीस वर्षीय राज्यकाल प्रारम्भ होगा। उसके बाद रिपुञ्जय होगा, जो पचास वर्षों तक पृथ्वी पर रहेगा । इस प्रकार ये वरीस बृहद्रथ के वंशज राजा होंगे । उनका राज्यकाल कुल मिलाकर एक सहस्र वर्ष का होगा । विजयशील चत्रिय राजात्रों में पुलक नामक वालक उत्पन्न होगा । ॥४-३०॥

श्रीमात्स्य महापुराय में राजवंरा का कीर्तन नामक दो सौ इकहत्तरवाँ व्यध्याय समाप्त ॥२०१॥

#### दो सौ वहत्तरवाँ अध्याय

सत ने कहा--वृहद्वय एवं श्रवन्ति देशीय वीतिहोत्र राजाश्रों के बाद पुलक्र श्रपन स्वामी राजा की मारकर राजगढ़ी पर श्रपने पुत्र का "समिपेक करेगा । संप्रान्त च्चियों के देखते-देखते ही वह पुलक का बालक सामनों से बन्दनीय तो होगा: किन्तु धर्मनः नहीं, केवल शक्ति के भगेसे । वह नरोत्तम प्रध्वीतल पर नैईस वर्षों तक राज्य करेगा । श्रद्धाईस वर्षों तक पालक नामक राजा होगा, उसके बाद विशाखयूप नामक राजा होगा, जो दिखन वर्षों तक राज्य करेगा । उसके बाद सूर्यंक नामक राजा होगा, जो इक्कीस वर्षों तक राउद करेगा । उसके बाद उसका पुत्र निहिन्द्रीन राजा होगा, जो तीस वर्षो तक राज्य करेगा-इस प्रकार वावन (१) वर्षे तक ये पाँच राजा राज्य का उपमोग कर नष्ट हो जायंगे । (वस्तत: इन पाँचों के राज्य-काल का बोग एक सो पचपन वर्ष होता है।) इन राजाबों के समस्त वरा को श्रपहत वर शिशनाक नामक राजा होगा. जो बारागासी नगरी में अपने पुत्र को राज्यासन पर प्रतिष्ठापिन कराकर गिरिवज का आश्रय लेगा। यह शिरानारु चालीस वर्ष तरु राजी होगा । उसका पुत्र काकवर्ण होगा, जो व्यव्यीस वर्षी तरु पृथ्वी का राजा रहेगा, उसके बाद छठीस वर्षों तक चेत्रधर्मा नामक राजा होगा । तदनन्तर चौबीस वर्षों तक चेत्रपितः नामक राजा राज्य करेगा, उसके बाद फिर अट्टाईस वर्षों तक राजा बिन्ध्यसेन का राज्य होगा। फिर नव वर्ष तक काम्यायन नामक राजा होगा. तदनन्तर उसका पुत्र मूर्गिमित्र होगा जो चीदह वर्षों तक राज्य करेगा । फिर सचाईस वर्षी तक राजा याजातरात्र रहेगा, उसके बाद चीबीस वर्ष तक वराक नामक राजा होगा । ददनन्तर हैंतीस वर्षों तक उदासी नामक राजा होगा, उसके बाद चालीस वर्षों तक राजा नन्दिवर्द्धन का रासनकाल होगा । फिर वैंसालीस वर्ष तक महानन्दी राजा होगा-ये सब राजा शिरानाक के उपरान्त पृथ्वीतल के राजा होंगे । इस प्रकार कुल मिलाकर तीन सी साठ वर्षों तक शिशुनाक वरीय राजा राज्य करेंगे, जो चित्रयों पे नित्तकोटि के चत्रिय होंगे। इन्हीं राजाओं के साथ इतने ही समय में कलियुग में अन्य राजागरा भी राज्याधिकारी होंगे, जो सभी समसामयिक होंगे। उनका निवरण इस प्रकार है- चौबीस इस्वाययाया सताईस पाञ्चाल के, चीवीस काशी के, त्यहाईस हैहयवशीय, वितास विलिंग देशीय, पचचीस स्रइमक, व्यतीस वस्त्रेश के, अट्टाईस मेथिल देश के, तेईस शूरसेन देश के तथा बीस बीतिहोत्र के-ये सभी एक समय में ही राज्य करनेवाले होंगे। महानन्दि का पुत्र कलियुग के श्रयरूप से उत्पन्न महापद्म नामक राजा होगा, जो शुद्धा के गर्भ से समुत्यन होकर सभी चन्नियों का विनाशक होगा । उसके उपरान्त सभी राजा लोग रादा के गर्भ से समुत्पन्न होंगे । वह महापन्न नामक राजा एकच्छत्र सम्राट् होगा, जो ब्यट्टासी वर्षी तक पृथ्वी का उपभोग करेगा, श्रीर भावीवरा ऋन्य सभी चत्रिय राजाओं का विनास कर निष्करटक राज्य करेगा । तदनन्तर उस महापदा के वंश में सुकल्प त्रादि त्राठ पुत्र राजा होंगे, जो क्रमशः केवल वारह वर्षो तक राज्य करेंगे । बारह वर्षों तक उन महापन्नवशीय ऋाठ राजाओं के राज्य के बाद क़ौटिल्य राज्य का उद्घार करेगा, तदनन्तर सौवर्षे तक उक्त नव नन्द राजाओं के पृथ्वी का राज्य करने के बाद माँग्य वंग्र के अधिकार में राज्य

जायगा । इसके परचात् उसका पुत्र शतथन्या होगा, जी घः वर्षी तक राज्य करेगा । उसके बाद उसका पुत्र बृहद्रथ होगा, जो सत्तर वर्षी तक राज्य करेगा। तदनन्तर छत्तीस वर्ष तकराजा ग्रक होगा । ग्रक के बाद उसका नाती सत्तर वर्षों तक राज्य करेगा । उसका पुत्र राज्य दशरथ होगा, जो श्राठ वर्षों तक राज्य करेगा । तदनन्तर उसका पुत्र सप्तित नय वर्ष राज्य करेगा । ये दस मीर्य वंशीय राजा होंगे, जो एक सी सैंतीस वर्षों तक पृथ्वी का राज्य फरेंगे। तदनन्तर उनके हाथ से शुंग वंश में श्रथिकार जायगा। सेनापति पुष्यमित्र बृहद्रथ वंशज राजाओं का विनाश फर स्वयं राजा हो, छत्तीस वर्षों तक राज्य करायेगा । उसके बाद वसुज्येन्ड नामक राजा होगा, जो सात वर्षों तक राज्य करेगा। तदनन्तर वसुमित्र नामक राजा होगा, जो दस वर्ष तक राज्य करेगा। तदनन्तर प्रान्तक नामक राजा दो वर्ष, फिर उसका पुत्र पुलिन्दक तीन वर्ष तक सज्य करेगा । पुलिन्दक के बाद बजमित्र नामक (१४ वर्षतक) राजा होगा, उसके बाद समाभाग (भागवत) नामक राजा होगा, जो बचीस वर्षे तक राज्य करेगा । समाभाग के बाद देवम्मि नामक राजा होगा, जो दस वर्ष तक राज्य करेगा । ये दस छोटे छोटे राजा इस वसुंधरा का क्षीन सौ वर्ष तक उपभोग करेंगे । इसके बाद राज्य शुक्रविश्विं के हाथ से चला जायगा । राजा देवभूमि का स्प्रमात्य बसुदेव राजा को मारकर पृथ्वी का शासक होगा, जो शीक्ष नाम से विख्यात होगा, जो काग्वायन अर्थात् करववंशी नाम से नय वर्ष तक राज्य करेगा। उसका पुत्र भूमिमित्र होगा, जो चौदह वर्ष तक राज्य करेगा। उसका पुत्र नारायण होगा, जो बारह वर्ष तक राज्य करेगा । उसका पुत्र सुरामी दस वर्ष तक सच्य करेगा । ये शुक्रभृत्य राजा कार्यायन नाम से कहे गये हैं । ये कायब नामक चालीस (चार) द्विज राजागर्या पैतालीस वर्ष तक राज्य करेंगे। सामन्तों से प्रयाम किए जानेवाले राजागरा परमधार्मिक होंगे । इनके बाद पृथ्वी ध्यान्य्रवंगीय राजाओं के हाथ जावगी । ॥१-६७॥ श्रीमात्त्य महापुराण में राज्यवंश-क्रीर्तन नामक दो सी वहत्तरवाँ श्रध्याय समाप्त ॥२७२॥

## दो सौ तिहत्तरवाँ श्रध्याय

स्त ने कहा—तदनन्तर सुरार्म नामक सुनिसद्ध काण्यायन राजा को, जो कि शुंग भूत्यों का श्रान्तिम राजा था, शुक्रवंगीय रोप राजाश्रों को पराजित्र कर उन्हों का सजातीय शिशुक नामक श्रान्त्र राजा इस वसुन्धरा को प्राप्त करेगा। वद राजा शिशुक तेईस वर्ष तक राज्य करेगा। तदनन्तर उसका खोटा भाई रूप्पा श्रष्टारह वर्ष तक राज्य करेगा। वदनन्तर पूर्णोत्सक्ष वर्ष तक राज्य करेगा। वदनन्तर पूर्णोत्सक नामक राजा होगा, जो श्रष्टारह वर्ष तक राज्य करेगा। उसके वाद शान्तकर्शिण (शान्तकर्शिण) नामक राजा अप्पन नामक राजा होगा, जो श्रष्टारह वर्ष तक राज्य करेगा। उसके वाद वर्ष तक राज्य करेगा। तदनन्तर शान्तकर्शिण का पुत्र लम्बीदर श्रष्टारह वर्ष तक राज्य करेगा। उसके वाद श्रापीतक नामक उसका पुत्र वाद वर्ष तक राज्य करेगा। वदनन्तर मेघस्वाति नामक राजा होगा जो श्रष्टारह श्रापीतक नामक उसका पुत्र वाद स्वाति नामक राजा होगा जो श्रष्टारह वर्ष तक राज्य करेगा। उसके वाद स्वाति नामक राजा होगा। उसके वाद स्वाति नामक राजा होगा। उसके वाद मुगेन्द्र स्वातिन्तन्तर स्कन्दस्वाति नामक राजा होगा, जो केवल सात वर्ष तक राज्य करेगा। उसके वाद मुगेन्द्र स्वातिन्तन्तर स्कन्दस्वाति नामक राजा होगा, जो केवल सात वर्ष तक राज्य करेगा। उसके वाद मुगेन्द्र स्वातिन्तन्तर स्कन्दस्वाति नामक राजा होगा, जो केवल सात वर्ष तक राज्य करेगा। उसके वाद मुगेन्द्र स्वातिन

कर्ण नामक राजा तीन वर्ष तक राज्य बरेगा। तदनन्तर उन्तल स्वानिक्ग्णें राजा होगा, जो खाठ वर्ष तक राचा होगा । उसके बाद म्यातिवर्ण नामक राजा एक वर्ष तक राज्य करेगा । तदन तर पच्चीस वर्ष तक रिक्तवर्ण नामक राजा होगा । उसके भाद पांच वर्ष तक हाल नामक राजा राज्य करेगा । तदनन्तर मन्दलक नामक राजा होगा जो पाच वर्ष राज्य करेगा। उसके पाद पुरी इसेन, नदनन्तर सोम्य स्वभाव सुदर शास्त्रिक्स नामक राजा होंगे जो एक वर्ष तक राज्य क्रेंगे । फ्रि चहोर स्वातिरर्ग नामक राजा होगा, जो छ महीन तक राज्य करगा । तदनन्तर श्रद्धाईस वर्ष तक शिवरनानि नामक राजा राज्य करेगा । उसके नाट गोतमीपुत्र नामक राजा होगा. जो इक्कीस वर्ष तक राज्य करेगा । तदनन्तर गोतमीपुत्र का पुत्र प्रलोमा (पुनोमा)ग्राहाईस वर्ष तक राज्य करेगा । उसके बाद शिवश्री पुलोमा नामक राजा होगा, जो सात वर्ष तक राज्य करेगा । तदनन्तर यनश्री शान्तिरिणिक नामक सना होगा, जो उन्तीस सात वर्ष तक राज्य करेगा । उसके बाद छ वर्ष तक विजय नामक राजा होगा । तदनन्तर उसका पुत्र चएइश्री शान्तिस्र्या राजा होगा. जो दस वर्ष तरु राज्य करेगा। उसके बाद दूसरा पुलोमा नामक राजा होगा जो सात वर्ष तक राज्य करेगा । इस प्रकार ये उत्तीस व्याप्त राजागण पृथ्वी का उपमोग करेंग । उनके राज्य के वर्ष योग करने पर चार सो साठ वर्ष होंगे । तदमन्तर उन आध्यवशीय राजाओं के सेवकों के वशन राज्य के श्रिपरारी होंगे। निनमें सात त्रान्ध्र वशीय होंगे, दस त्राभी( (श्रहीर) व्यु क होंगे, सात गर्टभेहल तथा श्रद्वारह राज वरीय होंगे । श्राठ यवन, चोदह तुपार, तेरह गुरुगड तथा उन्नीस हुख वरीय राजा होंगे । श्राठ ययन राजागण सतासी वर्ष राज्य करेंगे । सात गर्द्र मिलवशीय राजा इस पृथ्वी का उपमोग करेंगे । सात सहस्र वर्षों तक तुपारों के अधीन यह बसुधरा नहीं गई है। फिर सी वर्ष, अस्सी वर्ष सथा तीन वर्ष श्चर्यात् १८३ वर्ष, एक सो श्राद्वारह वर्ष तथा चार सी पचास वर्ष तक तरह गुरुष्ड जातीय म्लेच्छ वरान राजागरा शुट्टों के साथ पृथ्मी का उपभोग करेंगे। तीन सो भ्यारह वर्ष तक श्रान्त्र वशीय राजा राज्य करेंगे, श्री पार्वतीय बावन वर्ष राज्य करेंगे । दस ज्याभीर राजा सडसठ वर्ष राज्य करेंग । कालवरा उनके विनष्ट हो जाने पर फिलकिला नामक राजा होंगे, जो यक्न जाति के होंगे। धर्म, बाम, व्यर्थ—तीनी द्रष्टियों सं सभी मानों म आर्य लोग उनकी सस्ट्रति से निर्माश्रत हो जायेंगे, सभी लोग आश्रम धम ना विपर्यय नरन लंगेंगे, परिणामन प्रचा नष्ट होन लगगी,राजा लोग लोभी तथा भूठ बोलनवाले होजायग। कलियुग क्रमाय से सभी व्यार्य तथा ग्लच्छ लोग प्रभावहत हो जायेंगे । त्रधार्मिरों की चूदि होगी, पापरह वह जायगा। इस प्रकार संध्या मात्र शेष रह जान पर कलियुगम जन सभी राजवरा नष्ट हा जायगा, तन औड रूप में प्रचा शेप रह जायगी. जो धर्म के विनष्ट हो जान से विश्वलित रहेगी । असरकम परायण, निर्मल, व्याधि खौर होक से जनीरत. मनार्वाष्ट से पीड़ित, एर दूसरे के सहार भी इच्छुक वे सारी मजाए निना किसी भी शरण शास किस. श्रति सकट में ग्रस्त हो भयभीत भाव से निर्देशों तथा पर्वती म श्राश्रय लेगी । राजवरों के समूल नष्ट हो वान पर सारी प्रचाप घर द्वार से विहीन हो, स्नह रहित, लज्जा रहित, माई मित्रादि का छोड़, वर्णाश्रम धम से विद्युल हा, पार पाप कम करनी हुई, कृतों क पत्ते, मूल श्रार पत्ता का श्राहार करन लगगी श्रोर

वृत्तों के पर्ती का यश्र धारण करेंगी श्रीर जीविका के लिए सारी पृथ्वी का चकर लगाएगी। कलियुग के श्रवसान के समय इस प्रकार के घोर संकट में प्रजाएं पड़ेंगी श्रीर कलियुग के साथ ही समूल नष्ट हो जायंगी । देवनात्र्यों के एक सहस वर्पातमक कलियुग के सन्ध्या संमेत बीत जाने पर सतयुग की प्रवृत्ति होगी । इस प्रकार कमानुसार भून, वर्तमान तथा भविष्यत्कालीन राजवंश का वर्णन में तुम से कर चुका संत्तेष में इसे इस प्रकार समिभिये कि महापम के राज्याभिषेक से लेकर परीन्तित के जन्म तक एक सहस्र पचास वर्ष का , समय होता है । पुनः पैत्लोम श्रान्त्र से लेकर महापद्म के राजत्य काल तक का समय श्राठ सी व्यतीस वर्ष . का होता है। परीचित के समय से लेकर आन्त्र बंधीय राजाओं के अन्त समय तक का प्रमाण वेदी एवं पुरागों के जाननेवाले ऋषियों ने भविष्य पुराण में इस प्रकार परिगणित किया है। जब पुनः सत्ताईस श्राभ वंशीय राजाओं का उदय होगा उस समय सप्तिपंगरा प्रदीप्त श्रान्निमय एवं उन्नत स्थिति में होंगे । वे सप्तिंगण प्रत्येफ नन्तत्र मण्डल में एक सौ वर्ष तक निवास करते हैं । उन सातों ऋषियों के वर्ष प्रमाण उनके वर्ष के प्रमाणों के श्रमुरूप ही होते हैं। सप्तापियों के वारे में यह वात स्मरणकी जाती है कि देवताओं का साठ वर्ष संविधियों का एक वर्ष होता है। इसी परिमाण के श्रनुसार संप्तियोगण का दिव्यकाल में श्रन्तर वताया जाता है । रात्रि के समय सप्तिपयों से पूर्व दिशा में जो दो नत्त्रज उदित होते हैं सी वर्ष बाद उनके साथ सप्तर्पि मरडल का मिलन आकार में होता है। नक्षत्रों और उन सप्तर्पियों के संयोग का यही निदर्शन वताया जाता है । वह सप्तर्षि राजा परीव्हित के समय में मघा नव्हत में स्थित थे। उनके चीवीसर्वे नस्तुत्र में आने पर सौ वर्ष राज्य करनेवाले ब्राह्मण राजा होंगे । तभी से लेकर यह लोक अत्यन्त विपत्ति में पड़ जायगे। उस समय मिथ्या व्यवहार में लीन, लोभी, धर्म, ऋर्थ एवं काम सभी स्त्रोर से पापाचारी वैदिक एवं स्मृतियों के कहे गये नियमों के पालन में श्रातत्पर, वर्णाश्रम धर्म एव मर्यादा से विहीन सारी प्रजाएं रोकर वर्गा की हो जायंगी । सभी दुर्वलात्मा हो श्रज्ञानान्धकार में डूब जायंगी। बाह्मण शृद्ध योनि में हो जायंगे, शह मन्त्रों के जाननेवाले हो जायगे, उन्हीं मन्त्रों के जानने के लोभवरा प्राक्षण शहीं की उपासना करेंगे । क्रमशः सभी जातियों के लोग श्रापने श्रायम धर्मी को छोड़कर अन्य आश्रम के लोगों का धर्म श्रवनार्ण्गे । इस पकार नाममात्र से शेष वे सारी प्रजाएं युग की समाप्ति होने पर विनन्द हो जायंगी । जिस दिन गृज्ण स्वर्गगामी हुए उसी दिन कलियुग का प्रारम्भ हुत्रा इसका प्रमाण मुफले मुनिये । बुद्धिमान लोग उस कलियुग का प्रमास चार लाख बतीस सहस्र मानव वर्ष मानते हैं, एक सहस्र दिव्य वर्ष उसकी संध्या होती है । उस कलियुग के समाप्त होने पर सन्धुग का प्रारम्भ होता है । ऐल और इक्ष्वाकु वंशीय दो राजा सहदेव नाम से कहे गये हैं। इक्ष्याकु का राजवंश राज सुभित्र के प्रन्त तक होगा सोमवरा के जाननेवाले ऐलवंशीय चत्रियों को चंद्रवंश में सकांत जानते हैं । ये विवस्वान् के कीर्तिशाली पुत्र कहे गये हैं, जो भूतकाल में, वर्तमानकाल में तथा मविष्यत्काल में होनेवाले हैं । बाह्यग्र चित्रय, वैश्य तथा शह-ये सभी जातियां वैवस्वत मन्वन्तर में विवस्वान् भनु की सन्तान है। इस प्रकार वंग्र कीर्तन सभाप्त किया जाता है। पुरुवंशीय राजा देवापि श्रीर ऐक्चाफ (इक्षाकु वंशीय राजा) ये दोनों श्रपने महान् योगवल द्वारा कलाप

शाम में निवास करते थे । उत्तीसवे चतुर्वृगों में ये दोना गजा चित्रय जानि के नेता होंगे, मन का पुत्र सुवर्ची इक्ष्यात्रवरीय राजाओं में सर्वेतयम राजा होगा । उन्तीसने चतुर्वम के प्रारम्भ में वह ग्रापन वरा का मूलपुरुष होगा । देवाषि षा पुत्र सत्य एेलजरीय राजाओं में प्रमुख होगा । भविष्यत्यालीन चतुर्जुग में ये दोनों चार्रांपर्म के प्रवर्तक होंग । इसी प्रकार सभी वर्शों में सन्ति के लनाएँ। को जानक चाहिये । क्लिया के चीए। हो जाने पर सन्यम में साता ऋषिमण उन तात्कालिक राजाओं के साथ स्थित रहते हैं तथा त्रेता के मध्य भाग तक रहते हैं । ये पुन जाखण स्त्रार चित्रय जाति के बीजार्थ उत्पन्न होग-इसी प्रशार सभी क्रिया एवं ग्रन्य योगे में सन्तन के लिए वे विचमान रहते हैं । ग्रंथीत प्रत्येक युगों में राजाओं के साथ सातों ऋषिगण प्रजायों की उत्पत्ति के लिए श्रवस्थित रहते हूं । इसी प्रभार प्रावस्था द्वारा क्रियों की उत्पत्ति का सम्बन्ध कहा जाता है। प्रत्येक मन्वन्तरों में सुष्टि के विषय में श्रातिज्ञान्त युगधर्म ब्राह्मण क्तिय गया ही सन्तान कही जाकर श्रतिया से वीर्तित होते हैं। उन सन्ततियों की जिस प्रमार प्रशानित होती है, जिस प्रकार त्तय होता हे जिस प्रकार दीर्घायु प्राप्ति होती हे, जिस प्रकार उदय एवं ह्यास होता है, उसे सर्प्तार गण जानते हैं । इस प्रसार के तम योग से ऐल श्रीर पेश्चाकवशीय राजागण जेता में उत्पत्त होका किल सुग में विनाश को प्राप्त होते हैं, एक मन्वन्तर के क्लियर तक युग सज्जा कही जा है । जमद्भिन के पुत्र परशासन द्वारा चत्रियों के विनन्द कर देने पर यह सारी प्रथ्नी राजाओं से विहीन होकर रिक्त हो गई थी । श्रद राजाश्रों के दो वरा की सप उत्पत्ति बता रहा हूँ, सुम्म से सुनी । ऐल श्रीर ऐक्शक वरीय राजा प्रकृति कहे गये हैं. इन राजाओं के वराव तथा व्यन्य क्षत्रिय गए। पृथ्वी पर प्रवुर परिमाण में व्यवस्थित है । ऐल बशीय राजाओं का विस्तार बहुत श्रधिक है, उतना ऐक्ष्याक बरियों का नहीं है, इनकी वरा सख्या में तो एक सो राजा परिगणित है। इसी प्रकार भोजवशीय राजाओं का विस्तार इनसे कमरा द्विगणित है। भोजवशीय राजाओं से परिमाण में द्विगुणित अन्य क्त्रियगण है। वे सभी अपने अपने नामों के साथ व्यतीत हो चुके हैं में बतला रहा हूं सुनो । उनमें प्रतिविन्ध्य नामवाला की सख्या १०० है, नागों की सख्या १०० हे, हव की सख्या १०० है, धार्तशास्त्र की सख्या १०० हे जनमेजय की सच्या ८० है,१००नवादचीं की सख्या हे, बुरुवीरों की सख्या १०० हे । तदनन्तर पञ्चालों की सख्या १०० है। काग्रिक्यादि की सख्या १०० है। इनके श्रतिरिक्त जो श्रन्य नीप श्रांर शशिविन्द नामक है उनकी सख्या दो सहस्र हे । वे सभी यज करनेवाले तथा भूरि दक्तिणा भदान करनेवाले थे । इस प्रकार सैकड़ों सहस्रों को सख्या में राजर्षिगण इस पृथ्वीतल पर व्यतीत हो चुके है, जो प्रभावगाली वेवस्वत मन के वर्तभान अन्तर (यवधि) में जन्मधहरा कर चुके हैं। उनके मरण योर उत्पत्ति में अप लोक की दिवति ही प्रमारा मृत हे । उनके सन्तान का विस्तार कीन पहले हुआ क्षीन वाद में हुआ—इस प्रकार समय विभागकर . सेकडों वर्षों में भी नहीं बताया जा सकता । वर्तमान वैवस्वत मन्वन्तर में श्रद्धाइस की सख्या में इन नृपति गर्णों के वरा देवतार्थ्यों के साथ व्यतीत हो चुक हैं । जो रोप हे, उन्हें सुनिये, वे वैराधर महिमानव राजागए सख्या में ततालीस हे, जो भविष्यत्काल में होनेवाले हैं । उन श्रवशिष्ट वेवस्वत महात्मार्थ्यों की संज्ञा उनके

युगों के साथ है । इस प्रकार में कुछ वंशों को विस्तार श्रीर कुछ को संदोप में तुम लोगों को सुना चुका । उनकी संस्था बहुत प्रिधिक होने के कारण में विस्तारपूर्वक बतलाने में श्रसमर्थ हूँ । हे सबन् ! मैंने जिन ययातियंगीय राजाच्यों के वरावर राजर्षियों की चर्चा की है वे सभी युगों के साथ समाप्त हो चुके हैं, वे सभी कान्तिमान् एवं यगुस्त्री थे। जो मनुष्य उनके नामों को याद रखता है वह इस लोक के निम्न पांच दुर्लभ वरदानों को प्राप्त करता है, अर्थात् उसे आयु, कीर्ति, धन, स्वर्ग एवं पुत्र की प्राप्ति होती है तथा इनके स्मरण एवं अवण करने से बुद्धिमान को परमस्वर्ग की प्राप्ति होती है ॥१-८२॥ 🕻

श्री मास्त्य महापुराया में भविष्यकालिक राजाओं का वर्णन नामक दो सी तिहत्तरावीं

क्रध्याय समाप्त ॥२७३॥

## दो सौ चौहत्तरवाँ ऋध्याय

ऋषियों ने फहा--स्तजी ! श्रर्थ के विषय में सभी शास्त्रों में उसे न्यायपूर्वक एकत्र करना, एकत्र किये गये को बढ़ाना तथा उसकी रहा करना एवं सत्यात्र में दान करना इन सर्वों का नियम पढ़ा जाता है । किन्तु मनस्यी बुद्धिमान् धनी पुरुष किस महादान के करने से ऋतार्थ होता है, इसे विस्तारपूर्वक हमें वताइये । ॥१-२॥

सत ने कहा--अव इसके बाद मैं तुम लोगों को उस महादान की विधि बतला रहा हूँ, जिसे महा तेजस्वी विप्ता भगवान ने दान-धर्म को बउलाने के श्रवसर पर भी नहीं बतलाया है। उस सर्वश्रेष्ठ महादान को में तुम्हें बतला रहा हूं, वह मनुष्यों के सभी पापों को विनष्ट करनेवाला तथा दुःस्वमी का विनाशक है । उस दान को पृथ्वीतल पर भगवान् वासुदेव ने सोलह प्रकार का बदलाया है, वे सभी श्रति पुगवप्रद, दीर्ष श्रायु प्रदान करनेवाले, सभी पापों को नष्ट करनेवाले तथा संगलकारी है । ब्रह्मा, विप्णु, महेरा श्रादि देवतागरा उनकी पूजा करते हैं । उन सभी दानों में सर्वप्रथम दान तुला पुरुप का दान है, तराश्चात् हिरएयगर्भ दान, त्रक्षाएड दान, करूपवृत्त दान, एक सहस्र गौ-दान, सुवर्ण कामधेतु दान, हिरएयाश्च दान, हिरायास्याध दान, हेम-हिस्त-१थ दान, पंचलांगलक दान, धरादान, विश्यचक दान, कल्पलता दान, सप्त-सागर दान, रलधेनु दान, तथा महामृत घटदान-ये सोलह दान कहे गये हैं। प्राचीन काल में इन उपर्युक्त सभो दानों को शम्बरामुर के शत्रु भगवान वासुदेव ने किया था, तदनन्तर अम्बरीप, भार्गव, कार्तवीर्थार्जुन, प्रह्लाद, पृथु तथा श्रन्यान्य मस्त चादि राजाओं ने किया था। इस पृथ्वीतल पर इन सब दानों में से एक-एक दान की सर्वदा सभी देवना सहस्रों विब्नों से सर्वदा रत्ता करते हैं। इनमें से भूतल पर यदि एक दान भी वासुरेव भगवान् की कृपा से विब्नाहित सम्पन्न हो जाय तो उसके सत्फल को देवराज इन्द्र भी व्यन्वथा करने में समर्थ नहीं है । अतः मनुष्य को भगवान् वासुदेव, रांकर एवं विनायक की त्याराधना कर विभा का अनुमोदन प्राप्त कर यह महादान यज्ञ करना चाहिये । हे ऋषिवर्यगया । इसी बात को मनु के पूछने पर भगवान् ननार्जन ने उन्हें बतलाई थी, उसी को यथार्थ रूप में तुम लोगों को में जनला रहा हू, सुनो । ॥३-१६॥ मनु ने कहा —हे श्रन्थन । इस पृथ्जीतल पर जिनने परम पुनीत महलदायी श्रति गोपनीय दान कहें गये हे, उन्हें सुम्के जनलाइये । ॥ १७ ॥

मतस्य भगगान् ने प्रहा—हे मनु ! जिन सोलह महाँदानों को श्राज तक मैंने श्रांत गोपनीय समम्मक किसी से नहीं बनलाया है, उन्हीं की यथार्थ रूप में कमरा तुम्हें बनला रहा हू। इन समी दानों में तुला पुरुष का दान सर्वप्रथम कहा गया है । अथन के प्रारम्भ होने के अवसर पर, विपुत्र के अवसर पर, पुगव दिन को, व्यतीपात, दिनन्तय, युगादि दिवसाँ को, सूर्य-चन्द्र के ग्रहरण के त्रावसर पर, म बन्तर के प्रारम होने के दिन, सकानि के दिन, वेष्टति योग के श्रवसर पर, चतुर्दशी, ग्रष्टमी, पृश्चिमा, पर्व के हिन, द्वादशी तथा अप्टना तिथि पर, यज्ञोत्सव अथवा विवाह के अवसर पर अथवा दुस्वम के देखने पत्या किसी अद्भुत घटना के घटित होने पत् जिनकी चर्चा पूर्व के अन्यायों में आया जुकी है, यथेष्ट द्रव्य या त्राह्म सा के मिल जाने पा, या जन जहा श्रद्धा हो जाय, किसी तीर्थ या मन्दिर में, गार्खों के टहरन के स्थान पर, कृष, बगीचा, या नदी के तट पर स्रथवा स्थपने घर या समीपवर्ता मन्तिर में, त्रथवा पवित्र तालान के किनारे इन उपर्युक्त महावामों को ससार हे भन से सबसीत मानव को देना चाहिये। क्योंकि यह जीवन ऋस्थायी हैं, सम्पत्ति चजल हैं, मृत्यु सर्वेग केश पकड़ कर श्रपने पास सींच रही हे-इस भावना से अनुगाणित होकर प्राणी को धर्माचरण करना चाहिये। अत उक्त पुरुविधियों के भ्रान पर त्राह्माएँ। द्वारा स्विति बाचन कराकर सोलह श्रारति परिमित या दस स्वयन वारह हाथ का मण्डप निर्मित करवाये, विद्वान् पुरुष की उस मण्डप को चार सुन्दर प्रवेश द्वारों से युक्त धनवाना -चाहिये । उसके भीतर सात हाथ परिमित वडी बनाकर मध्य में पाच हाथ परिमित यक श्रन्य वेदी ही रचना कानी चाहिए । उसके मध्य भाग में बुद्धिमान पुरुष साल काष्ठ की पनी हुई तीरण लगपाये । विचलता पुरुष चारीं दिखाओं ने चार कुराडों की रचना करें । उस दुगड को मखला ख्रार योनि से युक्त बनाना चाहिये, उसके समीप भरे हुए फलगों की स्थापना कानी चाहिये, तथा उहि बडे-बडे खासन, सुन्दर ताबे के उने हुए सी पात्र, यज्ञ के उपयोगम त्र्यानवाले सभी पात्र, सुन्दर विष्टर त्रादि से मुशोभित करना चाहिये। वे कुगड एक हाथ पीर्तमत हो, तथा तिल, घृत, धृष, पुष्प तथा अन्य शुम उपहारा से मुरोमित हा । पूर्व तथा उत्तर दिशा के कोख में एक हाथ परिमिन वो वेदी होगी वह महादि तथा देवेस्वर क पूजन के लिए होगी। उस स्थान पर प्रका, शित्र एवं विष्णुकी पूजा विविध प्रकार के क्ला, मालाओं तथा पुष्पांसे करनी चाहिये। चारों छोर लोरपालों के वर्ण के अनुरूप वर्णा वाली पनाराए हो, ध्वनाण मध्य मागम पिएट्यों से युक्त हा, चारीं द्वारों पर कूछ वाने वनस्पतियों के उन हुए तीरण सुशामित हा । द्वारों पर दोनों वाजुद्यां के पास माला, सुगन्धि, धून, सुन्दर कन एव रहीं से सुग्रोमित दो कलश रखे हा । तडनन्तर भाल, इहुटी, चन्द्रन, देवदास, श्रीवर्णा, विल्व, अथवा वियमध्यन—इन काष्टीं में से निसी एक के वन हुए वो स्तम्मीं को दो हाथ पृथ्वी में गाड़ नर विधिवत श्रमल करे श्रोर उन्हें पाम हाथ ऊँचा रखे। उन दोनो स्तर्मों के

भीतर चार हाथ का श्रन्तर रहे श्रीर फिर उन दोनों से मिला हुआ एक सजाठीय काष्ठ लगावे, फिर उसी से सजातीय काछ की बनी हुई तुला सध्यभागमें सुवर्ण निर्मित पुरुष से युक्त व्यवलम्बित करें, वह तुला लम्बाई में चार हाथ लम्बी तथा दस अंगुल मोटी हो, उसमें लोहे की बनी हुई शृंखलाओं को युक्त करें तथा सुवर्ग निर्मित वस्त्र से विमृषित करें । यह तुलादगड सुवर्गा सचिन रत्नमाला द्वारा विमृषित तथा विविध रक्ता के पुष्प एवं चन्दनादि से अलंकृत हो । फिर पृथ्वी पर विविध रंग के रजों से पद्म के मध्य फे श्राकार का चक खिले श्रीर उसे पुप्पों द्वारा विकीरित करे, उसके उपर पांच वर्ण वाले पुप्प श्रीर फर्लो से सुगोभित चितान सनवाये । तदनन्तर वैदों को भली-भांति जानने वाले, सुन्दर श्राकृति वाले, सहंग्र में उत्पन्न, शीलवान पुरोहिनों को नियुक्त करना चाहिये, वे पुरोहितगण प्रत्येक विधियों में दत्त्व, पट्ट, श्रपने श्रमुकूल, श्राय देशोत्पन तथा द्विजेन्द होने चाहिये । गुरु वेदान्त विद्या जाननेवाला, त्र्यार्थवंशतमुद्भूत, दीलवान् , सट्कुलोत्पन्न , सुन्दर श्राकृति वाला, पुराण एवं ग्राक्षों में निरत रहने वाला, श्राति पट्ट, सरल एवं गम्भीर वासी बोलने वाला, रवेत चलवारी, कुराडल, सुवर्स सूत्र, केयूर तथा करठाभरम से शोभाय-. मान हो । मएडप में पूर्व दिशा से दो च्छानेद जाननेवाले बैठें, दो यजुर्वेद जाननेवाले दिशा में बैठें । दो सामवेद के जानने वाले विद्वानों को पश्चिम दिशा में दो श्रथवेद के जाननेवालों को उत्तर दिशा में नियुक्त करना चाहिये । विनायकादि मह, लोकपाल, घाठाँ वसुगण घादित्यगण मस्त्गण, बसा, विदण, श्चिव, सूर्य एवं वनस्पतियों के अपने मंत्रों द्वारा चार हवन करने चाहिये । तथा इनके सूक्तों का कमानुरूप राद्ध-शुद्ध जप कावाना चाहिये । हयन हो जाने के उपरान्त तुरुही त्यादि वार्थों का शब्द करते हुए गुरु बलि, पुष्प एवं धृष को लेकर कमराः सभी लोकपालों का प्रावाहन यजमान समेत इन मंत्रों द्वारा करे। देवतायों के स्वामी, बन्नधारण करनेवाले, सभी श्रमर, सिद्ध एवं साध्यों से स्तुति किये जाते हुए, श्रम्सरायों फे समूहों द्वारा पङ्खा डुलाए जाते हुए भगवन इन्द्र ! यहां श्राइये, यहां त्राइये, हमारे यज्ञ की रक्ता कीजिये श्चाप को हमारा नमस्कार है", ऐसा कह कर 'ॐ इन्द्राय नम' इन्द्र को हमारा नमस्कार है— ऐसा कहे । "हे सभी देवताश्रों के हवनीय द्रव्यों को प्राप्त करानेवाले, श्राप यहां श्रावे, यहा श्रावें, श्राप की चारों श्रोर से श्रेष्ठ मुनिगण सेवा कर रहे हैं, तेअस्वी लोकपालगण श्राप के साथ विराजमान है, श्राप कवि हैं हमारे यज्ञ की श्चाप रह्मा फरें त्याप को हमारा नभस्कार है।" ऐसा कह "ॐ श्रम्नेय नमः श्रम्न को हमारा नमस्कार है— ऐसा कहे । "हे सूर्य के पुत्र धर्मराज, सभी देवताओं सेपूजित, दिव्यस्वरूप भगवान् । श्राप यहां श्रावें, यहां थाह, हे सभी शुभ अशुभ प्रानन्द एवं शोक के स्वामी अधीश्वर कल्याण के लिए हमारी रत्ता कर, हमारे यज्ञ की रहा। करं, त्र्यापको हमारा नमस्कार है। ऐसा कह 'ॐ यमायनमः' यमराज को हमारा नमस्कार हैं। ऐसा कहैं । हे राह्ममा क समृहों के नायक, विशाल वेनाल तथा पिशाचों के समृहों को साथ ले प्याप यहाँ प्राचे . श्रीर हमारे इस यज्ञ की ग्ह्मा करे । हे मंगल कार्यों के सर्वप्रथम स्वामी, तुम लोकेश्वर हो, हे मगवन् श्रापको हमारा नमस्कार है, ऐसा कह ॐ निर्द्धतये नमः' निर्द्धति को हमारा नमस्कार है, ऐसा कहें। है भगवान वरुण आप समन्त जलचर गण एवं समुद्रों के समूहों के साथ बादलों एवं प्रप्सरात्रों के

विराद् समृहों को साथ लेकर हमारे यह में सम्मिलित होदये, वहा त्राहवे । हे निवापरी एव अपरी द्वारा गीनमान भगवान श्रापको हमारा नमस्तार है । ऐसा यह 🕉 वस्णाय नम र वन्नल को हमारा नमस्तार है-ऐसा कहे । हे जालक्षिक के सहायक ग्रांस शाखों के स्वामी वायुदेव ! यम पर ग्राधिकड होकर सिद्धों के नम्हों के साथ श्राप हमारे यज में रचार्थ उपस्थित होइये श्रार हमारी दी गई पूजा प्रहता दीजिये, भगरत ! श्रापको हमारा नमस्त्रार है । ऐसा वह 🝜 वायरेनम ' ( बास को हमारा नमस्त्रार हे—ऐसा वहें । हे यनो के स्वामी भगवन, सोमदेव ! नत्त्ववराणीं, सभी श्रीपधियों तथा पितराणी के साथ श्राप हमारे यह में समुप्रियन हो, उसरी रक्षा करें श्रीर हमारे द्वारा दी गई पूजा ग्रहण करें, श्रापती हमारा नमस्त्रार है।' ऐसा कह 'ॐ सोमायनम' भगवान सोमदेव की हमारा नमस्त्रार है-ऐसा कहे। हे विद्रोदयर ! लोहेरा ! यक्कों के स्वामी ईरान देव ! त्रिशृन, कपाल, खट्याम धारण करनेवाले अपने गर्णो के साथ हमारे यन में सिद्धि प्रदानार्थ उपरियत होइये और हमारी दी गई पूजा अहरा कीजिये---आपको हमारा नमस्यार हे-ऐमा यह ॐ ईशानायनम —ईग्रानदेव को हम नमस्यार करते हैं । हे पाताल एव प्रथ्वी पारण करनवाली के स्थामी ! नागाञ्चनात्र्यों तथा विकरीं द्वारा गीतमान । व्यनन्त भगवन । यस. उरापति एव देवगणों के साथ यहा श्राइये ज्योर हमारे यज्ञ की रक्षा करिये, ऐसा कहे 'ॐ ग्राननायनम' श्चनन्त को हमारा नमस्नार है—पेसा कहे । है विश्वापिपति । सुनीन्द्र ! पितर, देवता एव लोउपालों के साथ क्याप यहा व्याह्ये । हे श्रमित प्रभावशाली श्रियाप समस्त जगन् के विधाता है, हे भगवन् ! त्राप हमारे इस यज्ञ में भविष्ट हो, स्नापको हमारा नमस्यार है—ऐसा यह 😘 प्रक्षांचे नम ' प्रसा को हमारा नमस्कार है-पेसा कहै। इस जैलोक्य में जितने स्थावर जगमात्मक जीवगण ह-जन्मा, विन्णु एव शिव के साथ वे सभी हमारी रक्ता करें । देवना, दानन, गन्धवं, यक्त राक्तस सर्प व्हापिगणा, नामदेव, गोएँ, देव मालाएँ—ये सभी हमारे इस यज्ञ में शमुद्धित होनर रहा। कर ! ्रस प्रशार देवनाच्यों का ज्याबाहन कर पुरीहितों को सुवर्ण का आभूपता है । सुवर्ण निर्मित अरडल, स्न, अगृठी, पवित्र, सुन्दर वस तथा शेय्या का दान करे । गुरु क लिए य उपर्नुक वस्तुएँ द्विगुणित रूप में द, भूपण, श्राच्यादनादि वस सभी को । उस समय सभी दिखाओं में जब करनेवालों को गान्तिराध्याय का जब करत रहना चाहिये । वे सभी जब करनेवाले, पुरोहित तथा ज्याचार्य उसी मरहप में निवास कर उपर्यक्त प्रसार से अधिमासन कर प्रत्येक कार्यों के प्रारम्भ में मध्य में तथा श्वन्त में स्वस्तिवाचन कर । तद-नन्तर मार्गालक राज्यों का उच्चारण करते हुए वेदजानियों द्वारा स्नान कराया हुन्या यजमान तीन प्रदक्षिणा कर प्रार्ज्ञाल में प्रप्य से दवेत वल धारण कर उस तुला को त्राभिमत्रित करें । हे सभी देवलाओं की शक्ति स्यह्मप तुम्हे हमारा नमस्कार हे, तुम सरा की व्याध्याभूत हो, समन्त वगत् को धारण करनवाली हो. विश्वयानि न तुम्हें साची रूप में निर्मित किया है, तुम्हारी एक तुना पर सभी सत्य हैं, दूसरी पर सो ग्रसच है, हे जगत् की क्ल्याणकारिया। धर्म एव त्रधर्म के करनवालों के मध्य में तुम्हारी स्थापना हुई है, इस प्रकार हे तुले ! तुम सभी जीवों के कार्यहलायों में प्रमाणहरूप से उपस्थित कहा गई हो, सुन्ने तोलते

हुए तुम इस संसार से उवार लो, तुम्हें हमारा नमस्कार है। जो तस्त्रों में पच्चीसर्वे माने जानेवाले पुरुष संज्ञक सभी तत्त्वों के स्वामी भगवान् हैं, वे एकमात्र तुम्हीं में त्राधिष्ठित हैं । हे देवि ! तुम्हें हमारा नम-स्कार है । हे तुला पुरुष कहे जानेवाले भगवन् गोविन्द ! तुम्हें हमारा वारम्वार नमस्कार है । हे हिर ! इस संसार रूप कीचड़ से तुम हमें उनार लो । इस प्रकार पुगयकाल में श्रिषवासन कर पुनः प्रदक्तिणा कर तुला पर बुद्धिमान पुरुप ऋारोहण करे उस समय वह सह्ग, चर्म, कवन एवं सभी श्रामरणों से श्रासंकरत हो । फिर सुवर्ण निर्मित सूर्य समेत धर्मराज को वँधी हुई सुटीवाले दोनों हाथों से पकड़कर रखे श्रीर विष्णा के मुख की स्त्रोर ताकता हुत्रा स्थित रहे । तदनन्तर त्राखणों को चाहिये कि तुला की दूसरी स्त्रोर यजमान की तील से कुछ ऋथिक शुभ्र निर्मल चमकता हुआ सुवर्ष्ण रखे । पुष्टि की कामना करनेवाला श्रेष्ठ मनुष्य जब तक सुवर्ण की तुला मूमि पर स्पर्ग न कर ले तब तक सुवर्ण रखता जाय । फिर क्राणमात्र चुन रहकर इस प्रकार निवेदन करें । 'हे सभी जीवों की सान्ती रूप, सर्वदा वर्तमान रहनेवाली देवि ! तुम परमेप्टी . पितामह द्वारा निर्मित हुई हो, हे तुले ! तुम समी स्थावर जंगमात्मक जगत् के धारण करनेवाली हो, हे सभी जीवों सा त्रात्ममूत करनेवाली विश्वधारिणि ! तुम्हें हमारा नमस्कार है । इस प्रकार निवेदन कर तुला से उत्तर कर सुत्रर्ण का आधा भाग गुरु को निवेदित करे, एवं बचे हुए आधे भाग को आचमन कर पुरोहितों में बाँट देना चाहिये । फिर गुरु को तथा पुरोहितों को इसके श्वतिरिक्त माम एवं रतादि का दान देना चाहिये, श्रीर उनकी त्र्याज्ञा लेकर अन्य ब्राह्मणादि को भी दान करे, विरोपतः दीन एवं ध्यनायों को भी ब्राक्षणों के साथ दान दे । बुद्धिमान् पुरुष उस तीले गये सुवर्ष की श्रधिक देर तक श्रपने घर न रखे. क्योंकि यदि वह यजमान के घर में रह जाता है तो उसे भय देनेवाला, ग्रोक एवं व्याधि का बदानेवाला होता है, स्त्रीर शीव ही दूसरे को दे देने पर श्रेय की प्राप्त करता है। इस प्रकार की विधि से जो पुरुष तुला पुरुष को दान वेता है, यह प्रत्येक मन्वन्तरों में प्रतिलोकों के स्वामित्व पद पर निवास करता है। किंकियों के जालों से युक्त सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर अप्सराओं से सुर्गुलत हो विप्यापुर को जाता है, एवं सी कोटि कल्पों तक उस लोक में श्रृजित होता है। फिर पुरायकर्म त्त्रय होने पर इस पृथ्वी लीक में राजराजेश्वर होता है। अनेक राजाओं के मुकुट की मणियों से उसके पर का आसन ग्रोभायमान होना है, श्रीर इस जन्म में भी उसी दान के माहारूय से वह श्रद्धा समेत सहस्र यहाँ का स्रमुफ्तान करना है, श्रीर प्रचयड प्रताप से समस्त राजाओं को पराजित करता है। जो पुरुष इस तुला पुरुष के दान को दिये जाते हुए देखता है, दूसरे अवसर पर उसका स्मरण करता है, लोक में पड़कर उसकी विधि को सुनाता है, जो इसकी विधियों को सुनता है, या पढ़ता है, वह भी इन्द्र के समान स्वरूप घारण कर पुरन्दर प्रभृति देवगर्णों से सेवित स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है । ॥ १--७८ ॥

श्रीमात्स्य महापुतास् में महादान अनुकीर्तन प्रसंग में तुलापुरुप दान नामक दो सो चौहत्तर्सौ अध्याय समाप्त ॥२७१॥

## दो सौ पचहत्तरवाँ ऋध्याय

मरस्य भगवान् ने कहा---श्रय इसके उपरान्त मैं हिरखयगर्भ नामक सर्वश्रेष्ट महादान की विधि बतला रहा हु, जो महापातक का विनाश करनेवाला है । इस हिरएयगर्भ दान में भी तुला पुरुष के दान की मौति पुराय दिन को पुरोहितों द्वारा मगडप को यज्ञ सामग्रियों तथा याभूपरा आच्छादनादि से सुरो-भिन कर बुद्धिमान् पुरुष उपवास कर लोकपालों का श्राबाहन करे। तुला पुरुष की माति पुण्याहवाचन एव अधिवासन करके ब्राक्ष णों द्वारा सुवर्णमय मांगलिक कलग को मण्डप में मॅगवाये, यह फ्लर् बहुत्तर अगुल ऊँचा मुदर्ग कमल के गर्म की मंति हो तथा धृत एव दुग्ध व्यादि से दो भागों में भरा हुआ हो एक तिहाई भाग रिक्त हो । दस श्रव्ह, रह्न, छूरिका श्रीर सूची समीप में हो, तथा मुवर्ण का नाल पिदारी समेत रखा हो । फलरा के बाहर आदित्य की प्रतिमा बनी हुई हो । उसकी नाभि पर आवरण हो, तथा सुवर्ण का यज्ञोपबीत पहिनाया गया हो । उसी प्रकार कलरा के समीप में सुवर्ण का दराइ तथा कमराउनु उन्हान विकास के नारों और से एक अगुल से अधिक पद्म के आशार का उसका ढकना बना हो। रखा गया हो, कलग्र के नारों और से एक अगुल से अधिक पद्म के आशार का उसका ढकना बना हो। वह सुन्दर कलरा मोतियों की लिड़ियां से सुरोभित तथा पद्मराग मिंग से युक्त, वेदिका के मध्य माग में पर अपर कराव जावना का राष्ट्र हो। सद्दनन्तर मागलिक शुट्टों एव ब्राह्म यों द्वारा वेदस्विन किये द्रोग्रा परिमित तिल के ऊपर स्थापित हो। सद्दनन्तर मागलिक शुट्टों एव ब्राह्म यों द्वारा वेदस्विन किये नार नारान्य तथा के जार है। अपने की श्रीपियों से स्नान कराया हुआ यजमान हैवेत बन्ध धारण जाते समय वेदल आक्षर्यों द्वारा सभी अकार की श्रीपियों से स्नान कराया हुआ यजमान हैवेत बन्ध धारण नाम कान प्रत्य माराया कर काल है। युष्पाञ्चलि यहण किये इस मन्त्र का उच्चारण करें। है कर सभी प्रकार के श्रामुष्पों से अल्हान हो युष्पाञ्चलि यहण किये इस मन्त्र का उच्चारण करें। है कर तथा अनुर के आक्षाचा । सातां लोकों तथा देवनाओं के स्वामी, जगत् के विभाता, तुम्हें हमारा भगवन् हिरएयगर्म, हिरएयकवन, सातां लोकों तथा देवनाओं के स्वामी, जगत् के विभाता, तुम्हें हमारा नगवन् । हरव्यवन् । हरव्यव्यक्त । हरव्यव्यक्त के धारण करनेवाले परमात्मन् ! तुम्लारे गर्भ में मून्लोक स्त्रादि सभी वारम्बार नमस्कार है । हे विश्व के धारण करनेवाले परमात्मन् ! तुम्लारे गर्भ में मून्लोक स्त्रादि सभी पारम्पार नमस्कार हा द ..... विराजमान है तुम्हें हमारा नमस्कार है। है भुवनों के आधार! भुवनों के लोक तथा प्रकार आदि देवगणा विराजमान है तुम्हें हमारा नमस्कार है। है भुवनों के आधार! भुवनों के लाक तथा प्रकार जाए । होरे गर्म में पितामह का आश्रव है, तुम्हें हम नमस्कार करते हैं । हे देव ! जिस श्राह्मय । हिरण्यान उन्हें गये हें, तथा प्रतिमृतों में श्राप व्यवस्थित रहते हैं, इस कारण इस श्रारीप दु.स-कारण श्राप भृतारमा कहे गये हें, तथा प्रतिमृतों में श्राप व्यवस्थित रहते हैं, इस कारण इस श्रारीप दु.स-कारण आप क्षाप के गा उद्घार करें।' इस प्रकार आमाजित कर उन सामित्रयों के समीप वेदी के मध्य भाग संसार सागर से मेरा उद्घार करें।' ससार सागर पार्म विकास प्रापनी मुहियों से पर्मताज तथा चतुर्मुख त्रक्षा को भलीभौति पकड़कर, म प्राविष्ठ है। म प्राविष्ठ है। अब में शिर कर पाँच स्वास खींचने के समय तक उसी श्रकार स्थित रहे। तदन तर श्रेष्ठ स्वपने गुटनों के बीच में शिर कर पाँच स्वास खींचने के समय तक उसी श्रकार स्थित रहे। तदन तर श्रेष्ठ श्रवन धुटण प्रस्तात । स्वाप्तात प्रस्तवन, सीमन्त तथा दलवन संस्कार कराये, तन गीत एवं मांगलिक मास्य प्राप्त कराव यज्ञमान को उत्पर दक्षये श्रीर जातकमें यादि, श्रन्य सोलहीं क्रियार्थों का सरकार स्वरा मान्या विकास विकास विकास स्वी आदि सामित्रमा को मुरु को इस मन्त्र को पढ़ते हुए दान करें । हिरस्य-मुर्भ को हमारा नमस्तार है, विश्वगर्भ को हमारा नमस्कार है, इस चराचर जगत के गृहमृत को हमारा नगरकार है, हे सुरोचम ! जिस शकार मरग्राधर्मा (मरनेवाला) प्राग्ती में कुछ दिन पूर्व जन्म ले जुका हैं उसी ् नम्हारे गर्म से उत्पन होने के पारण यह मैं पुनः दिव्य शरीरवाला होऊँ ! इसके बाद सभी श्राभूषणों से विम्पित प्रसन्न ग्ररीर वाले वे त्राव्यणगण चार कलशें द्वारा वजमान का स्नान करवायें। उस समय यजमान मुत्रर्शमव त्रासन पर त्यासीन हो । त्राक्षणगण स्नान करवाते समय 'देवस्य त्या' इस मन्त्र का पाठ करें और कहें कि आज उत्पन्न हुए तुम्हारे इन श्रांगों का हम लोग श्राभिषेक करवा रहे हैं। इस दिश्य शीर से श्रव तुम चिरकाल तक जीवित रही श्रीर त्यानन्द का उपभोग करो । तदनन्तर विचन्नसा यज्ञमान को उस हिरएयगर्भ को उन ब्राव्यक्षों को दान दे देना चाहिये । उन ब्राह्यक्षों की सर्वतीभावेन पूजा करनी चाहिये, तथा जनकी प्राज्ञा से धान्यान्य बहुत से त्राखर्णों की भी पूजा करनी चाहिये। वहाँ की श्चन्य सभी सामिप्रयों को गुरु को दान दे देना चाहिये। पादुका, जूना, छाता, चमर, यासन एवं पात्रादि विविध सामग्रियों, प्राम, श्रन्य पदार्थ तथा सम्यत्ति, तथा श्रन्यान्य जिन किन्हीं वस्तुश्रों के दान करने की श्रभिलापा हो गुरु को समर्पित करे । इस प्रकार की विधि से पुग्यदिन को जो इस हिरगयगर्भ नामक महादान को करता है वह ब्रह्मलोक में पृजित होता है। प्रत्येक मन्यन्तर में लोकपालों के पुरी में वह निवास करता है तथा सो कोटि करूप पर्यन्त बसलोक में पृजित होता है। कलियुग के पापों से बिनिर्मुक्त वह माणी सिद्धों तथा साध्यों द्वारा पृजित होकर अप्सराओं द्वारा देवताओं के योग्य चमरों से बीजित ( हवा किया जाता हुआ) होकर नाफ में गिरे हुए सैकड़ों पितरों, बन्धुओं, पुत्रों, पीत्रों तथा प्रपीत्रों तक को अकेला तार देता है । इस प्रकार मर्त्यलोक में इस हिस्पयगर्भ दान की विधि को जो मनुष्य पढ़ता है तथा सुनता है वह भी विष्णु भगवान् की भाँति भली प्रकार से सिद्धगणीं द्वारा प्जित होता है, तथा हितैपिता की इप्टि से इस दान को करने की जो स्फ़ देता है, वह देवपतियों का नायक होता है श्रीर उस पद से कभी च्युत नहीं होता ॥ १-२६ ॥

श्री मास्त्य महापुराण में महादान।नुकीर्तन में हिरएयगर्भप्रदानविधि नामक दो सी पचहत्तरवाँ श्रध्याय समाष्ठ ॥२७५॥

### दो सौ बिहत्तरवाँ अध्याय

भरस्य भगवान् ने कहा — अव इसके उपरान्त में सभी दानों में श्रेष्ठ महापापों का विनाश करने वाले ब्रह्मायड-दान की विधि को बतला रहा हूँ। तुला पुरुष दान के समान पुर्य दिन को भास कर पुगेहित का निश्चय, मण्डप की रचना, यज्ञ की सामग्री मृष्यण तथा आच्छादनादि सामग्री को एकत्र करे। तथा लोकपालों का आवाहन कर अधिवासनादि विधि सम्पन्न करे। तदनन्तर चुद्धिमान् पुरुष अपनी शक्ति के अनुकूल वीस पल से कपर एक सहस्र पल तक का दो कलकों से संयुक्त सुवर्ण का ब्रह्माएड वनवाये। वह ब्रह्माएड आठों दिगाजों तथा छहीं अगों समेत वेदों से युक्त हो, आठों लोकपालगया भी

अध्यक्त पल की तील नरानर है चार कर्ष के इ और एक कर्ष बरानर है सोलह मासे के ।

साथ हों, मध्य भाग में चतुर्मुख ब्रह्मा स्थित हों, शिव, विष्णु तथा सूर्य शिखर पर अवस्थित हों, उमा तथा लक्ष्मी भी वही बनी हों । बसुगस्, श्रादित्यगस् तथा मरुद्गस् गर्म में हों. महारलों से पुरोमित हों । वह ब्रह्मोग्ड एक बीते से लेकर सी श्रमुख तक मीटा तथा ऊँचा हो सकता है। उस ब्रह्माग्ड की सन्दर रेजमी वस्त्र से चारों ऋोर परिवेष्टित कर एक द्रोण तिल पर स्थापित करे, उसके चारों श्रोर श्रन्य श्रठारह प्रकार के श्रन्नों को लाकर सुरामित करे । पूर्व दिशा से श्रनन्तशायी की, दिल्ए। श्रीर पूर्व के कीए पर प्रश्नुग्न की, दक्षिण दिशा में प्रकृति की, दक्षिण पश्चिम के कीए पर सकर्षण की. परिचन दिशा में चारों वेदों की, उसके बाद अनिरुद्ध की, उत्तर दिशा में अगि को, ईशान कोए में सुवर्ण निर्मित वासुदेव की परिकरपना करनी चाहिये । बुद्धिमान् पुरुष इन सभी देवतात्रों की प्रतिमा मुक्का निर्मित कराके गुढ के आसन पर स्थित कर पूजा करें । तथा अन्य दस पूर्ण कुरमों को वल से परिवेध्टिन कर स्थापित करें । इसी के साथ ख़बर्पा वस्त्र एवं दोहन पात्र के साथ दस गौएँ दान करनी चाहिएँ, उनके साथ पा का, जुता, छत्र, चमर, श्रासन, दर्पण, मह्य, मोज्य, सामियाँ, श्रन्न, दोप, ईल, फल, पुल्य एवं बन्दनादि भी हों । हदन एव श्रधिवासन के समाध होने के बाद वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा स्नान कराये जाने के बाद यजमान तीन बार पदिचिया कर इस मन्त्र का उच्चारया करें । हे विश्वेश्वर । विश्वधाम । साती ऋषि, लोक असर एवं मृतल के स्वामी, जगत् के असवकर्ता भगवन् ! तुम अपने गर्भ के साथ हमारी रचा करो । जो दुःखो हैं ये सुखी हों, चराचर सभी जीवों के पापपुत्र नष्ट हो आयें, तुम्हारे दान रूप शास्त्र से ताडितः पापों एवं दोपों का विनाश हो जाय। इस प्रकार उस व्यवस्थालों एवं विश्व को गर्भ में घारण करनेवाले भगवान् रूप उस ब्रह्माएड को प्रणाम कर उसे दस भागों में निमक्त कर ब्राह्मणों को दान कर दें, उसमें-से दो भाग गुरु को दे श्रीर शेप भागों में से समान भाग श्राझणों को दे। स्वला हवन में एक गुरु को ही एक अपनि का विधान कर नियुक्त करना चाहिये और अलप जिल में यथोक्त वस्त्र आरमू-पगादि से उसी की पूना करनी चाहिये। इस प्रकार की विधि से इस लोक में वो मनुष्य इस ब्रह्मायह दान की किया को सम्पन्न करता है, वह महान् विमान में आरूढ़ हो, सभी क्लुपों के नष्ट हो जाने के कारण ्श्रति हाद्भ शरीर हो ऋप्तराश्रों के साथ अगरि के आनन्ददायक पद की पाष्टि करता है। इस ब्रह्मागढ . रूप परिध के द्वारा जिस पुरुष ने अपने पाप समूहों को चूर्ण विचूर्ण कर दिया है उसने अपने ंदिया तथा त्रानन्द किया । इस ब्रह्माएड दान की विधि को देनताओं के मन्दिरों तथा धार्मिकों के गृहों में जो पढ़ता है श्रधवा सुनता है, मित ही देता है वह श्रमरपित के भवन में श्रप्सराश्रों के साथ श्रानन्द का थनुभव करता है । ॥१-१६॥

श्री मास्त्य महापुराण में महादान वर्णन प्रसंग में ब्रह्माएड प्रदान विधि नामक दो सी ब्रिहचरवाँ श्रम्थाय समाप्त ॥२७६॥

## दो सौ सतहत्तरवाँ अध्याय

मत्स्य भगवान् ने फहा--श्रव इसके बाद में सभी पातकों के विनाश करनेवाले श्रद्युत्तम कल्पपादप दान नामक महादान की विधि बता रहा हूँ । तुला पुरुष दान की भाँति उत्तम पुगय दिन प्राप्त कर तथा ब्राक्षणों द्वारा पुरावाहवाचन तथा लोकपालों का त्र्यावाहन कर पुरोहित वरण, मरदप रचना, यह सामधी द्यामुर्ण श्राच्छादनादि का समारम्भ करे । तथा विविध प्रकार के फर्लों से सुरोभित सुवर्ण का वृत्त बनवाये. उस पर विविध प्रकार के पत्ती, वस्न तथा श्राम्पणों की रचना करे । इस वृत्त को श्रपनी शक्ति के श्रनुरूप कम से कम तीन पल से लेकर एक सहस्र पल तक का बनवाना चाहिये। इस सुवर्श में ते त्र्याभे का क्लप पादप बनवाना चाहिये, श्रीर एक शस्य परिमाख गुड़ के ऊपर उसे दो स्वेत वलों से संयुक्त कर स्थापित करे, वह फल्परल ब्रह्मा-विष्णु एव शिव से संयुक्त हो, सूर्य समेत पाँच शालाओं वाला हो, उसके निव्नभाग में स्त्री समेत कामदेव की करूपना करें। उस करूपपादप की पूर्व दिशा में चतुर्थीय से संतान वृत्त की कल्पना करें, दिल्लिया दिशा की स्त्रोर श्री के साथ मन्दार को घृत के अपर कल्पित करें, पश्चिम दिशा में जीरा के ऊपर सावित्री के साथ पारिकद्र की करूपना करे, उसी श्रकार तिलों के ऊपर गी के साथ हरिचन्दन वृत्त को चतुर्थीरा द्वारा उत्तर दिशा में फलसंयुक्त करिपत करे । तथा रेशमी वस्त्र से वेप्टिन, ईल, पुष्पमाला एवं फलों से संयुक्त आठ पूर्ण कलरों को स्थापित करे, तथा पाटुका, आसन, पात्र, दीप, जूता, चामर एवं भ्रासन से संयुक्त फलों एवं पुष्पों से सुरोभित वितान को ऊपर ताने । उन वृत्तों के चारों स्रोर स्रठारह प्रकार के धान्यों को रखे । इस म्कार ह्वन एवं ऋधिवासन की समाप्ति हो जाने पर वेदल प्राक्षणों द्वारा स्तान फराये जाने पर यजमान तीन प्रदक्तिशा कर के इस मंत्र का उच्चारण करे । हे करूपपादप, चिन्तत प्रयोजनों को पूर्ण करनेवाले, विश्वमृतिं, विश्वभर देव ! तुम्हें हमारा नमस्कार है, हे सनातन ! जिस कारण से तुम्ही विश्वारमा हो, प्रक्षा हो, स्थाराष्ठ्र (शिव) हो, दिवाकर हो, एवं स्नमूर्त हो, इस चराचर विश्व के परम कारण रूप हो अतः मेरी रत्ता कीजिये। तुम्ही अमृत सर्वस्व हो, अनन्त हो, अध्यय पुरुष रूप हो सन्तान आदि दिन्य वृत्तों से संयुक्त त्राप इस ससार सागर से मेरी रह्मा कीजिये । इस प्रकार जामंत्रित कर उस कल्पवृत्त को गुरु को समर्पित करें श्रीर श्रम्य चार पुरोहितों को उन श्रम्य सम्तानादि वृत्तों को है । स्वल्प सामियों के होने पर एकाशि पूजन की भांति एक गुरु की ही पूजा करनी चाहिये, इस दान में न तो कुपराता करनी चाहिये श्रीर न विस्मय ही करना चाहिये । इस उपयुक्त विधि से जो मनुष्य करुपरादप का दान करता है. यह सभी पापों से चिनिर्मुक होकर अश्यमेघ का फल प्राप्त करता है। सिद्ध, चारण, फ़िलर एवं श्रप्सराश्रों से घिरा हुश्या वह मानव श्रपने मृत तथा मिवप्यकाल में होनेवाले सगोत्रीय पूर्व पर पुरुषों को तारता है, स्वर्ग के प्रष्ट पर पुत्र पौत्र एवं प्रपौत्रों के समूहों से स्तुति किया जाता हुआ वह प्रायी सूर्य के समान तेजस्वी विमान से विष्णुखोक को जाता है स्त्रीर वहाँ सौ कल्पों तक निवास करता है तदनन्तर पुनः राजाधिराज होकर जन्म महण करता है त्रीर मगवान् नारायण के पराक्रम से संयुक्त होकर उन्हीं की भीकि में निरत रहता है, उन्हीं की कथाओं में उसकी श्रासिक होती है, श्रीर पुनः इस पुरव के अभाव से नारायणों के पुर को शास करता है। अथवा जो मनुष्य इस करवणादप की दान विधि हो समप्र पड़ता है, गुनता है या जो श्रास्त विचशाली पुरुष केवल स्मरण करता है, वह भी इन्द्रनोक को शास होकर पाप निर्मुक रुरीर से श्राप्त सर्थों के साथ मन्यन्तर पर्यन्त निवास करता है। ॥१—२२।

थी मास्य महापुराराम् महादान व्यनुक्रीर्तन प्रसम् में कल्पपादन प्रदान विधि नामक दो सो सतहत्तरवी

### दो सी अठहत्तरवाँ अध्याय

मरस्य भगवान् ने कहा-श्वन इसके बाद में सभी पापों को दूर करने वाले श्राति उत्तम गो सहस्र प्रदान नामक महादान की विधि बता रहा हूँ । युग एव मन्वन्तर के प्रारम्भ होने की उत्तम तिथि की प्राप्त कर अपनी शारीरिक शक्ति के अनुरूप तीन रात तुम्य का बत रखे अथवा एक रात का ही रखे, तथा तुला पुरुष के दान की भांति लोकपालों का श्राबाहन, पुरुषाहनाचन, हवन तथा श्रम्यान्य कार्यों को विधिवर्वक सम्पन्न करे श्रीर उसी प्रकार पुरोहित वर्रण, मण्डप निर्माण, यज्ञ सामग्रियों, श्रामुपण तथा श्राच्छादनादि को सभास्थान रखे पत्र निर्दिण्ड लल्गों से संयुक्त कृपम को वेदी के मध्य भाग में बैठावे । श्रीर वेदी के बाहर एक सहस्र गीओं को वस्न प्रध्यादि से विम्पित कर सीमां को सवर्ण अदित तथा पेरी को चाँदी से धालंकत करे । फिर उन सहस्र गीश्रों में से दस गीश्रों को धालग कर भीतर वेदी में प्रदेश करा कर पुनः वस्तों एवं पुर्वों से पूजा करे, उन्हें सुवर्ण की पराटी से सुशोभित तथा कांसे के वने दोहन पात्र से संयुक्त करे, संबर्ण की तिलक लगावे, सुनहले वस्र से अलकृत करे, रेशमी वस्र से परिवेष्टित कर मालाओं एवं सुगन्धित वस्तुकों से पूजित करे । सुवर्ण एव रलनय सीगों तथा चनरों से सुशोभित कर, पादुका, जूता, खन, भाजन प्व ग्रासन से सपुक्त करें । उन दलों गीओं के मध्य में सुवर्ण के नन्दिकेश्वर को रखे, जो रेशमी वस्त्र से परिवेप्टित तथा विविध ऋलकारों से विमृषित हों। त्रोस परिमित नमक के शिखर पर पुष्प माला ईख तथा फर्तों से संयुक्त उस नन्दिकेश्वर को स्थापित करे । इन सब सामित्रयों का समारम्भ सौ पत्त सुवर्ण से ऊपर तीन सहस्र पल तक श्रपनी श्रार्थिक शक्ति के श्रनुकूल करे । इन सन दक्षम श्रंश सौ गौत्रों के दान में व्यय करें । फिर पुरवकाल को प्राप्त कर गीत एव मांगलिक शब्दों के होते हुए वेदन बाक्सर्खों द्वारा सभी श्रीप-घियों के जल से स्नान कराया गया यजमान कुसुमयुक्त श्रवित बाधकर इस मंत्र का उच्चारण करे। हे रोहिए। रूप, विश्वमूर्ति, विश्व की गाताच्यो । तुम्हें हमारा नमस्कार है, तुम सभी लोकों को धारण करने वाली हो, हे मातास्त्रो ! तुम गीस्रों के व्यगों में इकीसी सुबनों का निवास हे । ब्रह्मादि देवगण तुम्हीं में निवास करते है, हे रोहिस्पीस्वरूपा तुम सब को हमारा नमस्कार है तुम सभी हमारी रज्ञा करो । हे गौ मातृगण ! तुम मेरे अप्रभाग में रहो, प्रष्ठमाग में रहो, नित्य मेरे शिर पर रहो, में गीओं के मध्य में ही

निवास कहराँ। हे सनातन ! नन्दिकेश्वर देव जिस कारण तुम सर्वदा विद्यमान रहनेवाले वृपम स्वरूप से भगवान् श्रन्टमृतिं (शिव) के श्रिधिप्ठान माने गये हो श्रतः मेरी रत्ता करो । इस प्रकार श्रामंत्रित कर सभी सामिप्रयों के साथ गी श्रीर उक्त नन्दिकेश्वर को गुरु की दान करना चाहिये तथा उन दमों गीओं में से qक-एक गाय को तथा इन गौओं में से एक-एक सौ, पचास-पचास, अथवा वीस, बीस, गौओं को पुरोहितों को देना चाहिये श्रीर उनकी श्राज्ञा से श्रन्य को दस, दस, श्रयवा पाँच पाँच गौएँ देनी चाहिये ! एक ही गाय बहुतों को नहीं देनी चाहिये; क्योंकि ऐसी शित दोषपूर्ण है शत्युत बुद्धिमान यजमान को आरोग्यहद्धि कें लिए एक एक को ऋनेक गीएँ देनी चाहिये । तदनन्तर इस प्रकार एक सहस्र गोदान करनेवाला यजनान एक दिन के लिये पुनः दुभ्य का व्रत रही और इस महादान का अनुकीर्तन न्वय सुनाये अथवा सुने । यदि बिपुल समृद्धि का वह इच्छुक है तो उस दिन ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन करना चाहिये । इस प्रकार उपर्मुक्त विधि से जो मनुष्य एक सहस्र गीओं का दान करता है वह सभी पापों से विनिर्मुक्त हो कर सिद्धों एवं चारणों से सेवित होकर सूर्य के समान तेजस्वी विमान से, जिसमें घिउयों की माला शोभायमान रहती है. सभी लोकपालों के लोकों में श्रमरों द्वारा पूजित होता है एवं वहाँ पुत्र पौत्रादि समेत प्रत्येक मन्यन्तरों में निवास करता है तथा सात लोकों का अतिक्रमण कर शिवपुर को जाता है। बुद्धिमान दाता श्रपने इस मंहरपुर्यवकर्म के प्रभाव से अपने पूर्ववर्ती एक सौ एक पितरों को तथा नाना पत्त के पुत्र पौत्रादि युक्त पितरों को साथ ले जब तक सी करूप नहीं बीतता तब तक भोग करता है तथा पुनः राजाधिराज होता है। इस नवीन जन्म में भी वह शिव के घ्यान में परायख हो सी अश्वमेध यज्ञों का अनुग्रान करता है तथा बैज्याव योग की उपासना कर पुनः बन्धन से मुक्त होता है। सहस्र गी दान करनेवाले पुत्र का पितरगया श्रमिनन्दन करते हैं, श्रीर सर्वदा अपने हृदय में वे यह अभिकांचा करते रहते हैं कि क्या हमारे कुल में कोई पुत्र, नाती ऐसा होगा जो सहस्र गी दान करके हम सर्वो को नरक से उवारेगा अथवा इस सहस्र गी के महादान में किसी कार्य में नियुक्त होगा, या देखने के लिए जायगा, जिससे इस ससार सागर में ड्वते हुए इम लोगों को उबार लेगा। इस प्रकार इस सहस्र गी के प्रशन की यिथि को जो पड़सा है. स्मरग्र करता है अथवा देखता है, वह देवलोक को प्राप्त होता है, तथा भववन्थन से मुक्ति पास कर निरन्तर आनन्द का श्रनुभव करते हुए सभी पापों से विनिर्मुक्त शरीर हो इन्द्रलोक को प्राप्त करता है । ॥१-२६॥ श्री मात्स्य महापुराण में महादान वर्णान शसंग में सहस्र गौ प्रदान विधि नामक दो सी श्रठहत्तरवाँ

श्रध्याय समाप्त ॥२७८॥

#### दो सौ उन्यासोवाँ श्रध्याय

मत्स्य भगवान् ने ऋहाः— थाव इसके उपरान्त मनुष्यों को सभी मनोरथों के देनेवाले, महापातकनाशी कामधेनु के दान की विधि में बतला रहा हूँ। पूर्व कथित प्रणाली के अनुरूप लोकपालों का श्रावाहन तथा श्रधिवासन कर तुलापुरुषदान की तरह इसमें भी उण्ड मण्डप एव वेदी की स्वना करनी चाहित्र । स्वरप विच में एमामि की भाति सुस्थिर चिच एक मात्र गुरु हो ही एतदर्थ नियुक्त करें । ज्रोर श्रति विशुद्ध सुवर्ण की धेनु श्रीर वस्स बनवाये । इसमें उत्तमा गी एक सहस्रवल की होती है, उससे घाघे की मध्यमा तथा उससे भी घाघे की रनीयसी कही गई है । यदि चासमर्थ है तो वह भी तीन पल से ऊपर की ही बनवाये । तदनन्तर वेदी में जाले मृगचर्म का एक प्रस्थ परिभित गुड़ के साथ निळावे और उसके ऊपर अति मुख्यवान रत्नों से श्रत्तकृत उस धेनु को स्थापित करें । उस गो के साथ ऋाठ प्रम्म हों तथा विविध प्रकार के फल हों। वेदी के चारों छोर ऋठारह प्रकार के ऋदों को रखे तथा उसी प्रकार आठ ईल का दरह, एव विविध प्रकार के फर्नों को रखे। ओर उसी के पास पाच, श्रासन, तथा तामे के बने हुए बोहन पान भी रखें । तदनन्तर वो रेगमी वस्त्रों से सशोभित. घटी से युक्त. सुवर्ण जटित सींगों श्रीर चाँदी जटित पेरों वाली भी को, जो चारों ग्रीर से सभी प्रकार के रसों से. हल्दी से जीश से धनिया से तथा शकर से लेपन की गई हो, ऊपर पाँच वर्षा के तने हुए वितान के नीचे, मागुलिक बेद ध्वनि के बीच स्नान कर यजगान सुन्दर पुष्प हाओं में लिये हुए गृह द्वारा उच्छा-रित मत्रों से आवाहित करे और हाथ में कुछ लेकर बाक्षण को दे। और प्रार्थना करे है विद्वेश्वर ! तुम सभी देवताओं की मन्दिर स्वरूपा हो, एव त्रिपथमा ( गमा ) समुद्र एव पर्वत सभी की त्राग स्वरूपा हो. तुम्हारे दान रूप शुक्र से विचुर्शित हो गये हैं पाप समूह जिसके-ऐसा मै परम सन्तोष का लाभ कर रहा है, तुन्हें हमारा नमस्कार है । हे जनिन ! इस ससार में यथाभिनापित फन एव आर्थ को देनेवाली तम्हें प्राप्त कर भला बीन मर्त्य ऐसा है जो ससार के दुर्खा में पड़े, हे मात ! ससार के दुर्खों नो शान्त करने के लिए तम निरुचय ही यलशील हो इसीलिये देवगण तुम्हें कामधेनु कहते हैं । इस प्रकार सरकली-स्पन, शीलवान, रूपभान, गुरायान, बाहाए का आमित्रत कर जी व्यक्ति इस खुवरी निर्मित कामधेन का दान वरता है वह पुरन्दर प्रभृति देवताश्रों से सुसेवित तथा कन्या समूहों से विसा हुन्ना एकर के लोक की प्राप्त करता है । १---१३।

श्री भारत्य महापुराख में महादान वर्षान असग में हिरस्य काभवेनु दान विधि नामक दो सी उन्याबीनां वाध्याय समाप्त ॥२७१॥

#### दो सो अस्सीवाँ अध्याय

मत्स्य मगवान् ने मह—ज्या इसक उपरान्त में परम श्रेन्ड हिरस्यारव के दान की विधि वता रहा है, जिसके देन से मनुष्य अवन में व्यनन्त फल नी प्राप्ति करता है। तुला पुरुष दान की मौति पुरुष विधि की प्राप्त कर नाक्षयों द्वार स्वस्त्यवनादि का पाठ करा लोकपालों का व्यानाहन करे। तथा पूर्व-कथित रीति से ही मगदप निर्माण, पुरोहित वरण, मूपण, माच्लादन एव यज्ञ साममियों को एकन करे। वद्भिमान यजमान यदि स्वल्पवित्त है तो एकामि की भांति केवल गुरु द्वारा ही इस सुवर्णाश्य का यज्ञ सपादित करें । उस मुदर्श निर्मित श्रश्य को येदी के मध्य भाग में कृष्ण मृत्यमें पूर्व तिल के उपर स्थापित करें, -तथा रेसमी वस्त्र से परिवेष्टित करे । बुद्धिमान पुरुष इस सुवर्णास्य को व्यपनी शक्ति के व्यनुरूप तीन पत्त से ऊपर एक सहस्र पल तक का बनवाये तथा पादुका, जूता, खाता, चामर, श्रासन एवं पात्रों से संयुक्त कर परिवर्ण श्राठ कलागों से युक्त माला, पुष्प, ईल एवं फल से भी संयुक्त करे । उसी प्रकार सभी सामप्रियों समेत मन्दर शेय्या भी सुवर्ण निर्मित मार्तगढ़ के समेत वहाँ रखे । फिर वैदज्ञानी ब्राह्मणों द्वारा सभी श्रीपिपयाँ से विभिश्रित जल से स्नान कराया गया यजमान कुसुमाझलि अहरा दर इस मंत्र का उच्चारण करे । 'हे सभी देवों के स्वामी ! वेदों के लाने वाले देव ! घरवरूपधारी ! तुम इस संसार सागर से मेरी रत्ता करो । हे भारकर ! तुरहीं सात भागों में विभक्त होकर बन्दोरूप धारण कर सभी लोकों को भासित करते हो. हे सनातन ! इसलिए मेरी भी रज्ञा करो । इस मकार कह कर उस अरव को गुरु को वान करे। वान देकर पाप के नष्ट हो जाने के कारण वह मनुष्य सूर्य के श्रद्धायलोक को प्राप्त करता है। श्रपनी श्रार्थिक शक्ति के अनकता गौओं द्वारा अन्य पुरोहितों को भी पूजा करे, तथा सभी पकार के अन्न एवं सामियों को गरु को निवेदित करे। एवं सभी शैया खादि यस्तुओं को निवेदित कर तैल को खोड़ कर भोजन करे. चीर भोजन के परवात पराणों का श्रवण करें । है नरेन्द्र ! इस प्रकार पुरुष दिन को प्राप्त कर इस सुवर्णाह्व दान को विधि के अनुकूल जो मनुष्य करता है वह पापों से विशुक्त होकर सिद्धों द्वारा पूजित होकर सुरारि के वद की प्राप्त करता है। इस सुवर्णाश्व के बान की विधि को जो मनुष्य पढ़ता है तथा देखता है वह सभी पापों से विनिर्मुक्त होकर अरवमेध यज्ञ का पुरव पावकर मुनर्शामय विमान द्वारा सूर्य के लोक को प्राप्त करता है तथा देवपतियों की वधुत्रों द्वारा प्रजित होता है। अथवा जो अलपविच पुरुप इसकी विधि को सुनता है, स्नरण करता है तथा सुवर्णाश्व दान की विधि का लोक में अभिनन्दन करता है, वह भी सभी पापों के नष्ट हो जाने से विशुद्ध खरीर वाला हो पुरन्दर महेश्वर प्रमृति देवेशों से सेवित परम पुनीत स्थान को पास करता है। ॥१-१५॥

श्री मास्त्य महापुराण में महादान वर्णन श्रसंग में हिश्ययाश्व श्रदान विधि नामक दो सौ ऋस्तीवाँ श्रध्याय समाप्त ॥ २८० ॥

#### दो सौ इक्यासोवां अध्याय

मत्स्य भगवान् ने कहा — अब इसके उपरान्त सर्वश्रेष्ठ पुग्वपद अश्वरथ नामक महादान की विधि बतला रहा हूँ जो महापापों को नष्ट करने वाला है। इस दान में भो पूर्व कथित तुला पुरुष दान की भाँति पुष्प दिन की प्राप्त कर यजपान बाह्यणों ह्यार स्वस्त्वन आदि मांगलिक ध्वनि कराकर लोकपाल आदि का आवाहन करें। तथा पूर्व कथित रीति से पुरोहित वरण, भगडप निर्वाण, यज्ञ सामग्री, आनूपण तथा

श्राच्छादनादि को एकत्र करें । फिर कृष्ण मृगचर्म पर तिलों के ऊपर सुवर्गामय रथ की स्थापना करे । - रथ सात अरवों से युक्त श्रथवा पाँच श्रश्वों से बुक्त हो । चार चनके हों, जुया वना हो, इन्द्रनील मणि फलग तथा घ्वजात्रों से सुशोमित हो, त्राठों खोकपालों से युक्त हो । पद्मराग मणि के दल वने हीं, मरे हुए मंगल कलरा तथा श्राठारह प्रकार के घान्य भी रखे हों । सुन्दर रेशमी वस्न से मुशोमित हो, क चैंदोवा तना हो, पुष्प, माला, ईख तथा फल से संयुक्तं एवं पुरुष से समन्त्रित हो । बो पुरुष जिम देव **फा** विरोप मक्त हो उसी के नाम का उच्चारण कर उसमें श्राधवासन कराये । क्षत्र, चमर, रेशमी वस, जू पादुका एवं गौर्यों के साथ श्रपनी श्राधिक शक्ति के श्रनुसार शैय्या श्रादि का दान करें ! बुद्धिमान पुरु श्रमाव में तीन पल सुवर्ण से श्रमिक तील का रथ वनवाये। श्राठ चार श्रयवा दो ही श्ररवों से युक्त र हो, उसी प्रकार रथ के व्यनुकूल सुनयों की घ्यजा एवं सिंह भी उसके साथ हों । उस रथ एवं व्यवत के त्रारोही दोनों श्रश्वनीकुमार हैं, जो उन्हीं श्रश्वों पर श्रवस्थिन रहकर चर्कों की रत्ना का कार्य करते हैं। इस प्रकार पुरुवकाल प्राप्तकर ब्राह्मखों द्वारा पूर्वक्षित मन्नादि एवं श्रीपधियों के जल से स्नान कर -यजमान हाथों में पुष्पातनि लिये हुए तीन प्रदक्तिया कर, रवेत वल पारण कर इम निम्नलितित मत्र का उञ्चारण इस्ते हुए दान इरे । 'हे विस्वासन् 1 वेद तुरंगम, पाप विनासन, तेजोधिपति पापीप के दाधा-नत्त ! दिवाकर ! तुम हमें शान्ति प्रदान करो, हमारा तुम्हें नमस्कार है। तुम आठीं वसुगण, श्रादिस्यगण पर्व मस्त् गर्कों के घाता हो, परम निघान हो, श्रवः तुग्हारी कृपा से पाप पुत्र के बिनारा हो जाने से नेर हृदय धर्म की एक्त्वरूपवा को प्राप्त करे। इस प्रकार विधिपूर्वक इस लोक में जो मनुष्य भरमयनादाक इस द्धरगरथ प्रदान नामक महादान को देता है वह कलिक्लुप के परदों के विनष्ट हो जाने से विमुक्त ग्ररीर हो पिनाकपाणि के परम पुनीत पद की माधि करता है, तथा इसके श्रमोध प्रभाव से देदीप्यमान ग्ररीर हारा थलचिडत चयहमानु के निखिल भरडल को श्राकान्त करता है एवं समस्त देहमारियों को निजित कर सिद्धों की लियों के अमर रूप नेत्रों से पीत कमलश्रल हो निरकाल पर्यन्त जहा के साथ निवास करता है । इस मर्त्यलोक में जो प्रायी इस सुवर्शी तुरग रथ नामक महादान ही विधि को पड़ता है, सुनता है वह कभी नरक लोक को नहीं बाता श्रीर धारचार नरकासर के राजु मगवान कृप्ण (विम्णु ) के लोक भाष करता है। ॥१—१६॥

श्री मात्स्य महापुराण में महादान वर्षान प्रसग में हिरएयास्वरथ प्रदान विधि नामक दो सी इस्वासीयाँ व्यध्याय समाप्त ॥ २८१ ॥

# दे। सौ वयासीवाँ त्रध्याय

मरस्य भगवान् ने ऋहा—श्रव इसके बाद में मंगलकारी तुक्ती के हस्ती रथ नामक महादान का बर्गान कर रहा हूं, जिन्नके देने से मनुष्य विष्णु के लोक को प्राप्त करता है । पूत्र क्रियन तुला पुरुप दान का भांति पुरुषमद तिथि प्राप्त कर बुद्धिमान यजनान ब्राह्मणों द्वारा स्वस्थानादि मांगलिक वाचन कराकर लोक पालों का आवाहन करे तथा उसी प्रकार पुरोहित वस्ण, मग्डप रचना, यज्ञ सामग्री, श्राम्पण तथा ग्राच्छादनादि का प्रवन्ध करे । इस महादान में भी उपनास रसकर ब्राह्मणों के साथ भोजन करे । मणियों से संशोभित पुष्परथ के च्याकार के समान सुवर्ण का रथ बनवाये, जिसमें विचित्र बलिभयाँ (झण्डे) बनी हों तथा चार चक्के हों। उस रथ को कृष्ण मृगचर्य के ऊपर रखे गये एक द्रोगा परिभित तिल पर स्थापित करें । उस रथ पर त्राठों लोकपालों तथा ब्रह्मा, सूर्य एवं शिव की प्रतिमाएँ भी बनी हों । मध्यभाग में लक्ष्मी के समेत विप्णु भगवान् की भी मृतिं हो । उसमें पात्र, श्रासन, चन्दनादि सामग्रियाँ, श्रठारह प्रकार के अपन, दीपिका, जूता, छत्र, दर्पण एवं पादुकाएँ मी हों। ध्वज पर गरुड को तथा जूआ के अप्रमाग पर विनायक की करूपना करे। रथ विविध प्रकार के फलों से युक्त हो तथा उसके उत्तर चेंदोवा तना हुन्ना हो । उसके ऊपर चारों त्रोर से पाँच वर्षों के रेशनी वस्त्र शोभित हो रहे हों तथा सुन्दर विकसित पुष्पों से भी वह सुरोभित किया गया हो । चार मांगलिक कलारा तथा त्राठ गौएँ भी साथ हों । मोतियों की -भालाओं से धुशोभित चार सुवर्ण के हाथी हों। स्वरूपतः इन हाथियों की रथ में संयुक्त कर दान करना चाहिये । अपनी राक्ति के अनुकूल इस दान में पाँच पल सुवर्षा की तील से एक भार तक सुवर्षा लगाना चाहिये । इस प्रकार चेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा मांगलिक राज्दों के बीच स्तान कराया गया यजमान कुसुमाजालि महत्त्व कर तीन प्रदक्तिया करे तथा निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण कर बांखणों को दान करे। 'हे तेजीनय स्यन्दन ! तुम रांकर, ब्रह्मा, सूर्य, लोकपाल, विद्याघर एवं वासुदेव से सेवित हो, वेद, पुराण एवं सभी यज्ञ तुम्हारी सेवा में निरत हैं, श्रतः हमारी रक्ता करो । है रथाधिरूढ स्वामिन् ! जिस श्रानन्द के कारण गुरा. रूपविशुक्त, परम गोपनीय मुशारि के पद को एकमात्र योगदृष्टि द्वारा मुनिगया समाधिकाल में देखते हैं, वह तुन्हीं हो । हे माधव ! तुन्हीं भवसागर में ढूवने वालों को ज्ञानन्द देने वाले, जमृत स्वरूप, तथा यहाँ में पान के पात्र हो, अतः तुन इस मुक्योंनय हस्तीयुक्त रथ के दान से हभारे पाप पुत्नों को नष्ट कर हमारे ऊपर प्रसन्न हो । इस प्रकार प्रयाम करके जो पुरुष कनक हस्तीयुक्त रथ का दान करता है वह सभी पापों के नप्ट हो जाने से विशुद्ध देह हो, विद्याधर, देवगण, मुनीन्द्रगण द्वारा सेवित, शंकर के श्रदृष्ट लोक को प्राप्त करता है श्रीर पूर्व जन्म के किये गये दुष्कर्भों के समूह रूप प्रचएड श्रमिन की ज्यालाओं में भुत्तसते हुए, दु:ख भोगने वाले अपने समस्त बन्धुओं, पितरों, पुत्रों, परिवार वर्गी को इस हास्तरथ के दान से विप्णु मगवान् के शास्वत लोक में पहुँचाता है । ॥१-१६॥

श्री मात्स्य महापुराण में महादान वर्णान प्रसग में हैम हस्तिरथ प्रदान विधि नामक दो सौ वयासीवों श्राध्याय, समाघ । ॥२८२॥ .

### दो सौ तिरासीवाँ ऋध्याय

मृत्स्य भगवान् ने कहा- अब इसके बाद में महापातकनारी। अतिश्रेष्ठ पश्चलाङ्गलक नामक महा-दान की विधि वतला रहा हूँ। युगादि की तथा श्रहण आदि की पुरव विधियों को प्राप्तकर मनुष्य पाँच हुलों से युक्त भूमि का दान करें । पर्वत तथा नदी के तटवर्ती बाम को, कृषि कर्म के योग्य बाम को, जो अन्नादि से युक्त हो, एक सो निवर्तन (नीचे मुल में निवर्तन का परिमाण दिया गया है) श्रथवा उसके श्राप्ते को, श्रापनी शक्ति के श्रानुकूल दान करे । विचलाया यजमान पाँच काष्ट्रमय हर्लों की सभी सामियों से युक्त कर तथा अन्य पाँच सुवर्श के बने हुए हलों को कम से कम पाँच पल तील से कपर एक सहस्र पल तक बनवाये। दस वृपमीं की, जो उत्तम ललागों से युक्त हों, उनकी सींगें मुवर्गा से जटित हों, पूँछों पर मोती की लड़ियों का त्राम्पण हो, पेरों में बॉदी मदी हो, शिर पर विलक्त लगे हीं, लाल रेशभी बस्त्र से सुरोभित हों. माला तथा चन्दन से उक्त हों, शाला में अधिवासित कराये । तथा पर्जन्य श्रादित्य एव रुद्र को स्तीर की कर निवेदित करे। एक ही कुएड में गुरु तथा इन सर्वो की निवेदित करे। इस दान के हवन कार्य में पलादा की समिषाएँ, घृत तथा काले तिल को रखना चाहिये । बुद्धिमान् पुरुष तुला परुप दान की भाँति लोकपालों का आयाहन करें। तदनन्तर भागलिक अवदां के मध्य शुक्त यन्त्र पव पुष्प धारण कर बृद्धिमान् पुरुष द्विज दम्पति का ज्याबाहन कर सुवर्णीमय सूत्र, श्रमृती, रेशमी वस्त्र, सवर्षा के कटक, एव मिल्यों द्वारा पूजा करें । सभी सार्गावर्यों समेत शैय्या तथा एक तृध देनेवाली गाय का दान करना चाहिये। चारों स्रोर श्रठारह प्रकार के श्रान्तों को रखना चाहिये। तब हाथा में इसमा-अस्ति महर्या कर मदन्तिया। कर इस मन्त्र का उच्चारण कर निनेदन करें । यत सभी देवगण, स्थानर एव चर जीव भारवाही क्यमों के अग में निवास करते है, अतः शिव में हमारी भक्ति हो। यत अन्य सभी दान भूमिपान की सोलहवीं क्ला की भी समानता नहीं करते व्यव इस दान से मेरी भक्ति धर्म में इडतर हो । सात हाथ के दगड से तीस दगड नापने पर एक निवर्तन होता है ज्योर इसके तिहाई ज्यार से न्यन को गोर्चर्भ कहते है-यह मान प्रजापति ने कहा है । जो बुद्धिमान् पुरुष इस मान के अनुसार एक सी निवर्तन भूमि को इस विधि से दान करता है उसके पाष्पुक शीघ्र ही नप्ट हो जाते है अथवा उसका श्चर्य भाग या गोर्चर्म मात्र अथवा एक भवन बनने योभ्य स्थान मात्र सृमि का जो दान करता है, वह भी स्पों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुप इस मध्ये लोक में मूमि प्रदान करता है। उस मूमि में जितने भी लाइलक के मुख मार्ग होते हैं तथा सूर्यपुत्री के बाह में जितनी रोमार्थाल हे, उतने ही वर्षों तक वह शकरपुर में निमास करता हे तम मन्धर्व, किन्नर, खुर, अप्तुर एव सिद्धों के समुहों द्वारा चुँबर दुलाये जाते हुए महान् विमान को प्राप्त कर पिता, पितामह एवं वन्यूवर्गों से दुक्त चामर नायक होकर शम्भु के पद को प्राप्त होकर पूजित होता है। मनुष्य इस गो, मूगि, लाङ्गल प्य पृपमों के प्रवान करने से इन्द्रस्य श्रादि श्रविनागुजील पदों को पाप करता है । श्रत पापपुल के परदे मो नप्ट करने नले मृति के दान को भृति एव समृद्धि के लिए मनुष्य को श्रवस्थमेव देना चाहिये। ॥१-१२॥

श्री मात्स्य महापुराया में महादानानुक्षीर्वन प्रसग में पञ्चलाङ्गलप्रदान विधि नामक दो सो तिरासीयाँ

## दो सो चौरासीवाँ अध्याय

मत्स्य भगवान् ने कहा - अब इसके उपरान्त में मनुष्यों के अवङ्गल का विनाश करनेवाले सर्व-श्रेष्ठ धरादान नामक दान की विधि को बतला रहा हूँ। इस दान में जम्बूद्वीप के श्राकार की माँति सुवर्णामधी पृथ्वी की रचना करवाये, उसके मध्य माग में सुमेरु हो, पर्वतों की मर्थाता वनी हो, आठो लोकपाल एवं नवीं वर्षों से युक्त हो, नदी एवं नदीं से समन्वित तथा सातों समुद्रों से परिवेप्टित हो । उसे महात्नों से जटित, वसु, रुद्र तथा आदित्यों से संयुक्त वनवाये । इस पृथ्वी को एक सहस्र पल सुवर्धी के तील की बनानी चाहिये अथवा अपनी शक्ति के अनुकूल उसके आधे भाग द्वारा । अथवा तीन सौ पल, दो सी पल, या एक सी पल का बनवाये। विचन्त्रागु पुरुष अपनी अप्तमर्थता में पाँच पल से ऊपर की वनवाये । युद्धिमान् पुरुष तुला पुरुष दान की भाँति लोकपालों का आवादन करे । श्रीर उसी प्रकार पुरोहित वरण, मगडप निर्माण, यज्ञ सामग्री, त्राम्पण तथा श्राच्छादनादि समग्रियों को यथास्थान रखे। वेदी पर कृष्ण मृगचर्म के ऊपर तिल रालकर उस पर पृथ्वी की प्रतिमा रखे तथा च्यठारह पकार के अन्ती, रसीं तथा लवगादि को रखे। सभी ओर से मरे हुए आठ मांगलिक कलगों को स्थापित करे चँदोवा, रेशमी वल, तथा विविध प्रकार के फलों से सुरोमित करे। तथा मनोहर रेशमी वलों, चन्दनों के दुकड़ों से अलंकृत कर अधिवासन करने के बाद शुक्क वस्त्र तथा पुष्पमाला धारण कर, दवेत वर्ण के श्रासूपणों से विन्यपित हो कुसुमालालि भहरा कर पदित्ताणा करे तथा पुरस्काल में इस मन्त्र का उच्चारण करे । 'हे बसुम्परे । तुम्हीं सभी देवताओं की भवनरूपा हो, सभी जीवों की मात्री हो, ज्यतः मेरी रचा करों । यतः तुम सभी प्रकार के त्रांति निर्मल बुष्टिकारक श्रन्नादि को धारण करनेवाली हो अतः यमुन्धरा तुम्हारा नाम है अतः भेरी संसार के भय से रत्ता करो । हे श्रवते ! यतः चतुर्मुख ब्रह्मा भी .तुम्हारे श्रन्त न को नहीं प्राप्त कर सकते व्यतः तुम व्यनन्ता हो, तुम्हें हमारा नमस्कार है, इस संसार रूप कीचड़ से मेरी रस्ता करो । तुम्हीं ने विष्णु में सक्सी, दिव में गौरी नाम से प्रसिद्धि पास की है, ब्रह्मा के समीप तुम्हीं गायत्री हो, चन्द्रभा में तुन्हीं ज्योस्ता तथा रवि में तुन्हीं प्रमा हो, बृहस्पति में तुन्हीं बुद्धि नाम से प्रसिद्ध हो, शुनियों में तुन्हीं मेधा नाम से विख्यात हो । यतः तुम समस्त विश्व में ट्याप्त हो अतः विश्वन्भरा नाम से तुभ्हारी प्रसिद्धि है, तुम्हें ही घृति, स्थिति, स्तमा, स्रोगी, प्रथ्यी, बसुमती तथा रसा नाम से लोग पुकारते हैं, हे देवि ! श्रपनी इन विमल विमृतियों से∎तुम इस संसार सागर से मेरी रत्ता करों । इस प्रकार -उच्चारण कर पृथ्वी की मृति को त्राह्मणों को निवेदित करे । घरा के आधे माग को ध्रयवा चौथाई भाग को गुरु को समिपत करें । शेप को बराबर भागों में पुरोहितों को प्रवातिपूर्वक समिपत करें । इस प्रकार उपर्युक्त विधि समेत पुरुषकाल में जो मनुष्य सुवर्गीनिर्मित कल्यागी बसुन्धरा का दान करता है वह वैप्पाव पद को प्राप्त करता है। तथा किकिए। के जालों से युक्त सूर्य के समान तेजस्वी विमान द्वारा नारामण के पूर में प्राप्त होकर तीन कल्प पर्यन्त निवास करता है एन संख्या में इकीस पितरों, पुत्रों तथा पोत्रों का उद्धार करता है । इस प्रकार इस सुवर्णीनिर्मित घरा दान की विधि को जो मनुष्य दिसी प्रसम से पढ़ता है, श्रथवा श्रवण दरता है वह श्रपने सभी पाप के वितानों से मुक्त रहीर होकर श्रमराङ्गनाओं द्वारा प्रार्थित होकर सहसों देवताओं द्वारा सेवित सकर के निर्मल लोक को प्राप्त करता है । ॥१ –२ १॥ श्री मासस्य महापुराण में महादान प्रसम में हैम पृथ्वीदान माहास्य नामक दो सो चीरासीओं

श्रध्याय समाप्त ॥२८४॥

## दे। सो पचासोवाँ अध्याय

मत्स्य भगपान् ने कहा-च्यव इसके उपरान्त विश्वचक नामक महापातकनाशी ऋति श्रेष्ठ महादान की विधि वतला रहा हूं। श्रवि शुद्ध सुवर्श का विश्वचक निर्मित करवाये, यह विश्वचक एक सहस्र पल सुवर्श की तील का उत्तम होता है, उससे अर्घमाग में मध्यम होता है, उससे भी आपे का किन वताया गया है। अशक्त पुरुष एक अन्य शहार के बीस पत्त तील के विश्वचंत्र को निवेदित करे। यह चक्र सोलह ग्रारों वाला, घूमता हुआ तथा आठ नैमिबाला हो, नामि के पट्म में योगारू इ बतुर्भन विप्या स्थित रहे । उनके पाइवें में शस एव चक हो, आठों देवियाँ चारों श्रोर से घेरे हुए हों। दूसरे श्रावरण में उसी प्रकार जनशायी. श्रत्रि, भृगु, बसिष्ठ, ब्रह्मा, कृष्यप, मत्स्य, कृष<sup>6</sup>, वाराह, नरसिंह, वामन, रामचन्द्र, परगराम, ष्टप्या, बद्ध, तथा कल्कि - इन सन को कम से स्थापित करे । तीसरे श्रावरण में मातृकाश्री तथा बसुक्रों से युक्त गीरी हों, चतुर्थ में बारहों आदित्य तथा चारों बेद हों, पाचवें में पाचों महामूख तथा भारहों रुद्रगण हों, बठें आवरण में बाठों लोक्पाल तथा दिशाओं के दिगान हों, सन्तर में सभी प्रकार के मागलिक श्रास्त्रों को तथा अप्टम में थोड़े-थोड़े अन्तर पर देवताओं हो स्थापित करे। शेष भागों में तुला पुरुष दान नी भारत अन्य देवताओं को कल्पित करे। तथा पुरोहितवरण, नगडप निर्माण, यञ्च सामग्री, भूपण्, श्राच्यादनादि को भी उसी शकार रखे । तर उक्त दिश्वचक को कृष्णु सूगचर्म पर रखे गये तिल के उत्तर स्थापित करें । तथा अद्यारह प्रकार के अल, रस, लव्या आदि, बाठ भरें हुए मागलिक कलरा, विविध प्रकार के बक्त्र, पुष्प, गाला आदि, ईख, फल, रत्न, विनान —इन सब को भी ययास्थान रखे। तदनन्तर मागलिक शब्दों के होते हुए यनभान दनेत वस्त्र धारण कर हवन एव श्राधितासन के उपरान्त कुनुमाजील महण कर बीन भदिलाणा कर इस मन्न का उच्चारण करें। 'हे विद्यमय, विद्यचकारमन् । तुम्हें हमारा नगस्कार है । तुम परम आन-दस्वरूप हो, पाप रूप दीचड से हमारी रत्ता कीजिये, यत इस तेनोमय विश्वचक को, जिसके गुणों की कोई सीमा नहीं है, योगीयण सदा देखते हैं. टर्स में तत्व रूप से धारण करते हैं, खतः उसे हमारा नमस्कार है, यह विश्वनक बासदेव में व्यवस्थित है और इस चक्र के मध्यभाग में माघन स्थित हैं, श्रवः एक दूसरे के श्राधार पर वहाँ श्रवस्थित दोना को एमारा नमस्कार है। यत यह विश्वचक सभी बड़े पातकों का विनास करने वाला कहा गया है, गन् का यातुभ स्वरूप है तथा उनदा निकास रूप भी है, अत इस भव से वह मेरी रज्ञा करे।

इस प्रकार श्रामंत्रित कर जोश्मनुष्य मत्सर रहित हो इस विश्वचक का दान करता है वह सभी पापों से विमुक्त होकर विष्णुलोक में पूजित होता है तथा वैकुष्ठ लोक को प्राप्त कर चतुर्बाहुत्व एवं सनातनत्व को प्राप्त करता है। वहाँ श्रप्तसार्थों के समूहों द्वारा सेवित होकर वह तीन सी करूप पर्यन्त निवास करता है। श्रयंथा जो व्यक्ति इस विश्वचक का निर्माण कर प्रतिदिन प्रणाम करता है उसकी श्राप्त बढ़ती है तथा नित्य लक्ष्मी की वृद्धि होती है। इस प्रकार उपर्युक्त विधि से जो व्यक्ति सुवर्णनिर्मित सोलह श्ररों से युक्त समहत जगत ए देवतार्थों के श्रयंप्रधान रूप इस चक्र को वितरित करता है वह विष्णु भवन को प्राप्त समहत जगत ए देवतार्थों के श्रयंप्रधान रूप इस चक्र को वितरित करता है वह विष्णु भवन को प्राप्त होता है तथा उसको सिद्ध गण चिर मुक्तकर नमस्कार करते हैं। वह पुरुष सुवर्णनिर्मित सुदर्शन के दान से नित्याप होकर ग्रमुखों को विकराल रूप में तथा कामिनिश्रों को मदन की भांति सुदर्शन कमनीय रूप में दिखाई पड़ता है तथा ग्राभदर्शन केग्रव की भाँति मनोरम स्वरूप घारण करता है। इस सोलह श्ररों वाले सुवर्ण निर्मित चक्र के दान करने से किये गये महापाप श्रीव्र ही नष्ट हो जाते हैं श्रीर कर्ण मुरारि की श्रेष्ठ श्रास्ति त्राप्त करता है तथा मय मय का मेदन कर बारम्वार जनम मरण के भय को भी वूर करता है। ॥१ — २ दे!।

श्री मास्त्य महापुराण में महादान वर्णन प्रसंग में विश्वचक प्रदान विधि नामक दो सौ पचासीवाँ श्राच्याय समास ॥२८५॥

### दो सौ छियासीवाँ अध्याय

मृतस्य भगवान् ने कहा — अब इसके उपरान्त में महापापों को नष्ट करनेवाले अति उत्तम महाकरपता नामक महादान की विधि वतला रहा हूँ । पुग्य तिथि को श्राप्त कर ब्राक्षणों द्वारा स्वस्त्ययनादि
मांगलिक पाठ करवा कर पूर्वकथित छुलापुरुष दान की विधि के समान पुरोहित वरण, मण्डप निर्माण, यज्ञ
सामग्री, आभूपण एवं आच्छादनादि का प्रवन्य करे तथा उसी प्रकार बुद्धिमान् यजमान लोकपालों का आवाहन भी करें । सुवर्णीनिर्मित वरावर परिमाण की दस करूपलाएँ वनवाये, जो विविध प्रकार के फलों से एक
तथा विविध प्रकार के रेगमी वस्त्रों से विभूषित हों । वे लताएँ विद्याशरों तथा गरुड के दप्पति से सुणोमित
हों । उन करूपलताओं को पुष्प सुनने के इच्छुक सिद्धों, फल सुनने के इच्छुक पहिष्मों तथा लोकपालों के
समान आर्क्षाववाली वन देवताओं से युक्त बनाना चाहिये। फिर लगण राश्चि के कपर ब्रह्मा पूर्व अनन्त (विप्णु)
भी गुक्ति (पत्नी)को स्थापित करें । दो लताओं के निम्नमाग में उन दोनों मंगलदात्री देवियों को पद्म प्यं गंस
से मुशोमिन हार्यो वाली बनावे । पूर्व दिशा में गुड के कमर खुलिश का अस्त्र धारण किये हुए हाथी पर
विराजमान इन्ह्याणी को स्थापित करें। तत्यरचात् अमि कोष्ण में अम्बायी को हरिद्या से सुशोमित अना पर अवस्थित
हाथ में सु वा लिये हुए स्थापित करें। दिख्य दिशा में तथाहुल पर महिपारूढ़ गदा धारण किये हुए
स्थापित करें। निम्रर्यत को ग्रा में पुत के अपर सद्य समेत नैम्बर्यति की स्थापना करें। परिचम दिशा में दुव

पर नाग पाश धारण क्रिये हुए मत्स्य पर व्यारूढ़ वारुणी को, वायुकोण में शर्कश के उपर मृगास्ट पता-किनी की स्थापना करें । उत्तर दिशा में तिल पर निधि पर समारूढ़ शिलनी की स्थापना करें । वृपभारुढ़ माहेरपरी यो नवनीत पर त्रिशूल घारण किये हुए स्थापित करें । श्रान्य मुफ्ट धारण करने वाली वरदायिनी देवियों को भी वालकों के साथ स्थापित करना चाहिये। इस महाकल्पलता दान में ऋपनी शक्ति के श्रनुकृल पाँच पल के ऊपर एक सहस्र पल तक की तील में सुवर्ण रहना चाहिये ! इन सभी के ऊपर पाँच रगों में रगे हुए वितान मो तानना चाहिये. फिर धेनु, दक्ष कलगतथा दो वस्त्र का दान देना चाहिये । इनमें से दो मध्यम लताओं को गुरु को तथा यान्य पुरोहितों को देना चाहिये । तरपरचात् बुद्धिमान् पुरुष बाक्सणों द्वारा मागलिक राट्यों के होते हुए स्तान कर रवेन वस्त्र धारण कर तीन प्ररक्तिणा कर इस मत्र फा उच्चारण करे । 'हे पाप विनाशिनी मातृ गगा ! निखिल ब्रह्मागड एव लोकेश्वरों की पालना करने वाली ! यानकों को व्यारासा से व्यथिक फल भदान करने वाली ! तुम करपलता वधुव्यों को तथा दिसाव्यों की वधुर्यों को हमारा जारप्यार नमस्यार है । इस प्रकार सभी दिगगनायों के दान की, जो भयभयहारी है, जो पुरप करता है वह अभिनत फलदायी नागलोक में पितामह के तील वर्ष तक निवास करना है। तथा सैकड़ों पितरों को मक्सागर से तारता है, ससार के घोर पापों के निनष्ट हो जाने के कारण विशुद्ध शरीर हो सहस्रों देवागनात्रों से थिरा हुआ पद्मयोगि ब्रह्मा की सभा में अभिनन्दमीय होता है । इस प्रकार दिगगनाओं के तथा कनक कल्पलता के दान की विधि को जो पढ़ता है, स्मरण करता है तथा देखता है, वह पुरन्दर प्रभृति देवपतियों द्वारा सेवित पद को प्राप्त करता है । ॥१-१७॥

श्री मास्य महापुराखाँ महादान वर्षान प्रसग में कनक-कल्पलना प्रदान विधि नामक दो सौ छियासीजाँ

अध्याय समाप्त ॥२८६॥

#### दो सौ सतासोवाँ अध्याय

महस्य समयान् ने कहा— अन इसके उपरान्त अति उस्य सभी पापों के निनायक सप्तामार मानक महादान की विधि उता रहा हूँ। तुलापुरूप दान की माति पुष्प दिन की माप्तकर प्राप्तणों द्वारा स्वस्वयमादि मागलिक पठ करवा कर बुद्धिमान् पुरुष लोकपालों का व्यापादन करे तथा गएडप निर्माण्, पुरोहित वरण, यक्त समग्री, मुपण, याच्यादनादि का प्राप्त भी उसी माति से करे। विवत्तण् पुरुप सुवर्ण निर्मित सात सुवर्धों का निमाण् करे। ये सार्ते कुण्ड एक पादेश् (तर्जनी समेन फेले हुए प्रमुठे की दूरी को पादेश कहते हैं।) माप्र तथा व्यवस्व (वर्षों कुर सुवर्ण) माप्तक की लम्बाई को व्यवसार एक सहस्व पल तक की ले। दन सभी उपरांत को क्रम्य सुमर्बर्ण पुरुप प्रथम के लाग के उपर स्थापित करे। विवत्तण् पुरुप प्रथम पुरुष को लाग के तथा द्वारा पूर्ण करे, दिवीय दुरह को दुर्ग से, गृतिय को हत से, चुर्ज को गुड मे, प्रवत् को दुर्ग को लग्ब हो। यन सभी उपरांत को, दिवीय दुरह को दुर्ग से, गृतिय को हत से, चुर्ज को गुड मे, प्रवत्न को

दही से, छठे को शफर से तथा सातवें को तीयों के जल से पूर्ण करें। लक्षण पर सुन्दर सुवर्ण निर्मित ज्ञक्ता की स्थापना करें। दुक्ष कुरुख के मध्य में भगवान विष्णु को, वृत में महेरवर को, गुड़ में भास्कर को, दहीं में चन्द्रमा को, राकर में लक्ष्मी को तथा जल में पार्वती को स्थापित करें। तभी कुरुखों को सभी ओर से सभी रहीं तथा अर्जो द्वारा अलक्ष्य करें। सुलापुरुप दान को भांति अन्य विधानों को सपत्र करें। तदनन्तर वरुण के मंत्र द्वारा कराये गये।हवन के उपरान्त वेदझ ब्राह्मणों द्वारा विधिन्वक स्तान कराया हुआ यजमान तीन प्रद्वात्त्वाण कर हुस मंत्र का उच्चारण करें। है सनातन सागरगण ! आप सब सभी जीवों के प्राण्यत्यक सभी निर्देशों के आधारस्वरूप हैं, आप को हमारा वारम्पर नमस्कर है। आप लोग अपने दुन्य, जल्य वृत्त, जल्य वृत्त, अल्य भ्रमृति अमृत द्वारा तथा रहादि सप्पचियों द्वारा तीनों लोकों के जीव समृहों को आनन्द देने वाले हैं अतः हमारे पाप पुत्रों का भी विनाय करें। आप ही लोग सतार के तीथों, देवताओं तथा असुरगरोों को पवित्रता एवं सुन्दर मिर्गयों के पदान करनेवाले हैं तथा लोक के पापत्त्व, अमृत विलेपन एवं मुप्पा के लिप उन्हें धारण करते हैं अतः मेरे गृह में भी आपको उस लक्ष्मी का निवात हो। इस प्रकार उपर्शु के विधियों से जो मनुष्य पवित्र तथा अधिस्तित होकर रस पत्र अमृतों से संयुक्त निर्मल सुवर्ण के वने हुए फुरुखों का दान करता है वह देवताओं द्वारा पूर्वत होकर सम्भावान विष्णु का पदा करता है वह देवताओं द्वारा है। गरकलोक में व्याकृत होते पर प्राप्त करता है प्रवं सभी पापों के धुल जाने से सुवर निर्मल स्थेर हो। गरकलोक में व्याकृत होते हुए पिता, पितामह, पुत्र एवं कलतावि को सीप्र ही सियलोक को पहुँचा देता है। गरकलोक में व्याकृत होते

थी माल्य महापुराया में महादान वर्णन प्रसंग में सत्त सागर दान विधि नामक दो सौ सत्तासीयाँ श्रध्याय समाप्त ॥२८७॥

# दो सौ अठासीवाँ अध्यायः

मरस्य भगवान् ने कहा — अब इसके उपरान्त में अस्युत्तम मनुष्यों को गोलोक का फल देने वाले रलपेनु नामक महादान की विधि बतला रहा हूँ। इस दान में भी तुलापुरुष दान की भाँति। प्राप्त हिस दान में भी तुलापुरुष दान की भाँति। प्राप्त हिस लोकपालों का आवाहन कर धेनु की करवना करे। प्रध्यों पर दोग्य परिमित्त प्राप्त कर लोकपालों का आवाहन कर धेनु की करवना करे। प्रध्यों पर दोग्य परिमित्त प्राप्त हिस कर लोकपालों का निर्माण करे। लवगा समेत रूप्या गमक्यों को मुख में स्थापित करे, उसी प्रकार नासिका में एक सी. बुद्धिमान् पुरुष इत्यासी प्रमुखा मित्यों को मुख में स्थापित करे, उसी प्रकार नासिका में एक सी. बुप्तान, ललाट में सुवर्ण का तिलक, दोनों आंसों में सी ग्रुक्ता, दोनों मोंहों में सी विदुम, दोनों, कानों में दो धुनुसी बनावे। सीगे धुवर्ण की बनी हों, शिर सी हीरों का नना हो, करठ और आंसों की कानों में दो धुनुसी वनावे। सीगे धुवर्ण की बनी हों, शिर सी हीरों का नना हो, करठ और आंसों की कानों में दो धुनुसी प्रमुखान के बन्दि देश का निर्माण करे। खुरों को सुन्यानय तथा पूंछ को ग्रंका द्वारा उदर तथा सी सीगिन्यक द्वारा कटि देश का निर्माण करे। खुरों को सुन्यानय तथा पूंछ को ग्रंका द्वारा उदर तथा सी सीगिन्यक द्वारा कटि देश का निर्माण करे। खुरों को सुन्यानय तथा पूंछ को ग्रंका द्वारा उदर तथा सी सीगिन्यक द्वारा कटि देश का निर्माण करे। खुरों को सुन्यानय तथा पूंछ को ग्रंका द्वारा उदर तथा सी सीगिन्यक द्वारा कटि देश का निर्माण करे। खुरों को सुन्यानय तथा पूंछ को ग्रंका विद्वर्ग से दोनों नधुनों को सुर्कान्त तथा चन्दकान्त गिर्णों से बनाकर कपूर और चन्दन से श्राचित

करें । रोमों के स्थान पर केसर तथा नाभि को चाँदी का बनवाये । गुदाभाग में सी गारहन (लाल) मिएयों को लगावे, श्रन्य स्लों को संधिमाग पर लगावे। जीम को राह्यर से तथा गीवर को गुड़ से बनवाये। घृत का गोमूत्र तथा दही और दूध के स्थान पर दही और दूध ही रखे। पूछ के अग्रभाग पर चमर दे तथा गौ के समीप में ही तामे की बनी हुई दोहनी रख दे। अपनी आर्थिक शक्ति के श्रनुसार सवर्शनिर्मित श्राभूषण पहिनाचे तथा भी के चतुर्थ अंश से उसी प्रकार उसका बळड़ा बनावे । इस प्रकार भी एवं बळड़े की रचना के बाद सभी प्रकार के अन्न, ईस के द्वड, विनिध प्रकार के फल, पौच प्रकार के विभिन्न रगी वाला वितान—इन सब को भी यथास्थान सजावे । तदनन्तर हवन एव ऋधिवास करे और तब पुरोहितों को दिल्ला देने के उपरान्त धेनु का आमंत्रण करे और पूर्वोक्त गुड़धेनु दान की भाँति आवाहन कर यह कहै---'हे देवि ! यतः रुद्र, सूर्य, ब्रह्म, एवं विष्णु ये सभी देवगण द्वम में सभी देवतास्त्रों का श्रवस्थान मानते हैं, समस्त त्रिमुकन तुम्हारे शरीर में ज्याप्त है, श्रवः भवसागर से पीड़ित होने वाले मुम्हको तुम बचाओ ।' इस प्रकार आमन्त्रंण कर भक्तिपूर्वक उस गी को हाथ में जल लेकर ब्राह्मण गुरु को दान करे। वो व्यक्ति इस प्रकार उपवास कर पुरुषपद दिन को प्राप्त कर इस दान को करता है। वह पापी से रहित शरीर बाला होकर सुरारि के परम पुनीत पद की प्राप्त करता है । इस प्रकार सभी विधियों का जाननेवाला जो पुरुष इस रत्नधेनु नामक दान का वितरण करता है वह अति तेजोमय विमान पाप्त कर सभी पापी से विमुक्त हो, बन्धुक्रों, पुत्रों तथा पौत्रों समेत कामदेव के समान मुन्दर स्वरूप धारण कर शिव का स्थान प्राप्त करता है। ॥१-१०॥

श्री मास्त्य महापुराण में महादान वर्ण न शसम में रत्नधेनु दान नामक दो सी श्रठासीवों श्रध्याय समाप्त ॥२८८॥

#### दो सो नवासीवाँ अध्याय

विनायक—इन सर की पाँची बेदी समेत उक्त घट में स्थापित करें । वेदों में ऋग्वेद का प्रनीक श्रदासूत्र, यजुर्वेद का काल, साम्बेद की वीषा है। वेसु को दत्तिसा स्रोर स्थापित करना चाहिये। स्रथर्ववेद का प्रतीक, सुक, सुचा तथा कमल है — इन्हें हाथों में रखे । वरदायक पंचन वेद पुराण का प्रतीक स्रज्ञासूत्र एवं कमएंडलु है । उस कलए के चारों श्रोर सभी प्रकार के श्रव, चमर, श्रासन, दर्पेण, पादुका, जूता, छन्न, दीपक, एवं श्राम्पणादि को श्रलकृत करे तथा सुन्दर रीय्या, जलपूर्ण कनश तथा वींच प्रकार के रंगीं वाला विभान ताने । स्नान करने के उपरान्त यजमान श्रिविवासन हो चुकने के बाद इस मन्त्र का उच्चारण करें । 'हे सभी महामृतों के ऋषिदेवगण ! इस चराचर जगत् में आप लोग सभी देवताओं के आधार स्वरूप हैं, श्राप लोगों को हमारा नमस्कार है, हमें शान्ति एवं कल्याण दीजिये। यतः इस निखिल ब्रह्मायुड के सभी जीवों में इन महाभूनों के श्रातिरिक्त श्रान्य कोई पदार्थ नहीं है, श्रातः इनकी कृपा से मेरी लक्ष्मी श्रक्षय हो ।' इस प्रकार उच्चारण कर जो व्यक्ति महामृत घट का दान करता है वह सभी पापों से निर्मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। तथा पिनरों एवं मन्धु वर्गों के साथ सूर्य के समान तेजस्यी विमान पर त्यारुड़ होकर सुन्दरी स्त्रियों द्वारा पार्थित होकर वैप्याव लोक को प्राप्त करता है। जो मानव इस जगत् में इन उपर्युक्त सोलहों दानों का अनुष्ठान करता है, उसको इस लोक में पुनर्वार नहीं त्राना पड़ता। इन दानों की विधियों की नासुदेव के समीप जो पढ़ता है तथा भली मांति पुत्र, पिता एवं स्त्री के साथ श्रवण करता है, वह तूर्य के समान तेजस्वी होकर निरचय ही देवाइनाक्रों के साथ मुरारि (विष्णु) के लोक में करुप पर्यन्त आनन्द का अनुभव करता है । ॥१-१७॥

श्री मात्स्य महापुराण में महादान वर्णान नामक दो सी नवासीवाँ श्रध्याय सहाप्त ॥२८१॥

#### दो सौ नव्वेवाँ ऋध्याय

मृतु ने कहा — हे श्रन्थुत ! मन्यन्तर एवं युगों का वर्ष्युन करते समय श्रापने करूप का प्रमाया तो बनाया था, श्रव करुपों के नामों को संत्तेष में मुक्ते बताइये । ॥१॥

महान् पातकों को नष्ट करनेवाला है तथा जिसके अनुकीर्तन से वेद के अध्ययन का पुराय प्राप्त होता है। सहान् पातकों को नष्ट करनेवाला है तथा जिसके अनुकीर्तन से वेद के अध्ययन का पुराय प्राप्त होता है। सभी करवों में प्रथम द्वेन करव है, दूसरा नीजलोहित करव है, तीसरा करवा वामदेव तथा चीथा रथन्तर नामक है। पोचवें करवा का नाम रीरव कहा गया है, इसी प्रकार पष्ठ देव, सप्तम बृहत्करूप, अप्रम कन्द्र्य करवा, नवम सचःकरूप, दराम ईशान करवा, प्रारह्यों तमःकर्प, वारह्यों सारस्वत करवा, तेरह्यों उदान, चौदह्यों गारह तथा पद्महर्यों कीर्म नामक करवा है, जो पृथ्यिमा को उत्पन्न हुआ था। सोलहर्यं नारसिंह, सब्हर्यों समान करवा, अठारह्यों आमनेय, उन्नीसर्यों सोमकरुप, वीसर्या प्रानवकरुप, इक्कीर्स्यों तत्पुमानकरुप, वाईसर्यां वेदुग्ठ, तेईसर्यां लक्ष्मी करवा, चौवीसर्यों सावित्रिकरुप, पञ्चीसर्यों होर, खब्बीसर्यों वाराह,

सत्ताईसवाँ वैराज, श्रद्धाईसवाँ गौरी करूप, उन्नीसवाँ माहेदवर हे, जिसमें त्रिपुर की हत्या हुई थी। तीसवाँ षितृरुत्प है, जो प्राचीन काल में त्रह्मा की च्यमावस्या थी । इस प्रकार ये सभी तीसों कल्प प्रसा के महीने हैं, जो सभी पातकों के नष्ट करनेवाले हैं । प्रारम्भ में ही जिस करूप में जिसका माहात्म्य वर्णित किया गया हैं, उसी के नाम पर उस करूप का नाम रखा गया है । ये सभी करूप संजीर्ण, तामस् , राजस् , सान्यिक तथा रजस्तमोमय—इन भेदों से युक्त तीस कहे गये हैं । सन्नीर्ण (सयुक्त)कल्पों में सरस्वती तथा पितरों का, तामस् में अप्रि का तथा शिव का, राजस् (दिवाकर) में ब्रह्म का अधिक माहास्थ कहा गया है। प्राचीन काल में ब्रह्म ने जिस कल्प में जिस पुराण को कहा है उसी कल्प का माहात्म्य उस पुराण में वर्णित है। उसी प्रकार सास्विक कर्लों में विष्णु भगवान् का माहाल्य उत्तम रूप से विधित हे, योग से सिद्धि प्राप्त करनेवाले लोग उनके पाठ से परम गति को प्राप्त होते हैं । जो व्यक्ति इन ब्रह्म तथा पद्म नामक पुराणों का पाठ करता है, भगवान् प्रक्षा धर्म में उसकी चृद्धि कर देते हैं तथा विपुल सम्पत्ति भवान करते हैं। जो व्यक्ति पर्व तिथियों पर सुवर्ग्गनिर्मत कल्पों का दान करता है, वह ब्रह्मा तथा विष्णु के पुर में निवास करते हुए स्वर्ग में मुनियों द्वारा पृथित होता है। क्वोंकि ये क्व्यों के दान समी पापों के नष्ट करनेवाले है। विवक्त्या पुरुप मुनि के समान स्वरूप बनाकर इन कर्ल्यों का दान करे। हे राजन् 1 पुरागा की यह सहिता में तुन्हें वता चुका, यह सभी पापों को दूर करनेवाली तथा नित्य श्वारोम्य एव श्री भदान करनेवाली है। ब्रह्मा के सी वर्ष का रिव का एक दिन होता है, तथा रिव के सी वर्ष का विप्तु ना एक निमेप (एक दृष्टि विह्नेप करने का समय) होता है —ऐसा लोग जानते हैं । अब वे विष्णु जागते हैं सभी यह जगत् भी चेपाबान् होता है, श्रीर जन वे शान्तात्मा होकर शयन करते हे तय सभी जगत् शान्त हो जाता हे।॥ २-२२॥

सृत ने कहा—मनु से ऐसी बार्त करने के बाद मत्स्य रूपधारी भगवान जनाईन सभी जीवाँ के देखदे-देखते वहीं पर धन्तिहित होगये। श्रीर विवस्त्वान के पुत्र मार्त्युट दुलवद्धन भगवान मनु ने विविध प्रवाश्मों की सृष्टि कर ध्रपनी अविध तक पालन किया, जो मन्यन्तर ध्रभीतक चल रहा है। इस मत्स्य भगवान द्वारा कहें गये पुरायद पवित्र पुरास को तुम लोगों को सुना चुका, यह मत्स्य पुरास सभी शाखों में शिरोन्युएस हम से व्यवस्थित है। ॥ २३—२५॥

श्री मात्स्य महापुरासा में करूपानुरीर्तन नामक दो सी नज्बेबाँ श्रध्याय समाप्त ॥२६०॥

### दो सौ एकानवेवाँ अध्याय

सूत ने कहा — विश्वस्वरूप मत्स्य भगवान् के कहे हुए सम्पूर्ण मत्स्य पुराय को, जो धर्म, काम . ग्रार्थ की सिद्धि देनेवाला है, तुम लोगों को बता चुका । जिसके प्रारम्भ में मनु का सवाद, ब्रह्मायड का कीर्बन, तथा चतुर्मुख ब्रह्मा के गुख से कहे गये शारीरिक सास्य का वर्णन है । तदनन्तर देवताओं एव

श्रमुरों की उत्पत्ति, मरून की उत्पत्ति, मदन द्वादशी वृत्तान्त, लोक्पालों की पूजा, मन्वन्तरों का उद्देश्य, वैन-राज का वर्णन, सूर्व श्रीर वैवस्व। की उत्पत्ति, बुध का संगम, पित्रों का वंश वर्णन, श्राद्धकाल का निर्शय, पितृ तीर्थों में प्रवास, सोम की उत्पत्ति, सोमवंश का कीर्तन, ययाति का चरित, कार्यवीर्य का माहात्म्य, वृष्णिवंश का कीर्तन, भृगुशाप, विष्णु का दैल्यादि के शित शाप, पुरुवंश का कीर्तन, हुताशन का वंश वर्णान, पुराखों का कीर्तन, क्रियायोग का कीर्तन, नस्त्रसंज्ञक वत, मार्तगढ रायन, कृप्खाप्टमी वत, रोहिसी चन्द्र वत, तड़ारा विधि माहारम्य, पादपोत्सर्ग विधि, सीभाग्य शयन व्रत, त्रागस्य व्रत,त्रानन्त तृतीया व्रत, रसकल्यासिनी व्रत, चार्त्रोनन्दकरी वत, सारस्वन वन, उपरामामिपेक वत, सप्तमीरनपन वत, भीम द्वादशी वत, ध्वनङ्गरायन वत, त्रशृत्यरायन व ा, त्राहारक वन, सात सप्तमियों का वत, विशोकद्वादशी वत, दस प्रकार के मेरुयों के दान की विधि, यह शान्ति, महों के स्वरूप का कथन, शिव चतुर्दशी, सभी प्रकार के फलों के त्याग का वत, सूर्यवार व्रत, संक्रान्ति स्नपन, विभृति द्वादशी व्रत, साठ व्रतों का माहात्म्य, स्नान विधि का क्रम, प्रयाग का माहात्म्य, समस्त मुवर्नों का कीर्तन, ऐलाधन वर्णन, द्वीपों एवं लोकों की चर्चा, सूर्य और चन्द्रमा की गति, श्रादित्य के स्थ का वर्शन, श्रन्तिहिन में उसका गमन, ध्रुव का माहाल्य, सुरेन्द्रों का भवन, त्रिपुर के प्रति घोषगा, पितरों के पिग्डदान का माहात्म्य, मन्त्रन्तरों का निर्माय, बज्ञाङ्ग की उत्पत्ति, तारकाशुः की उत्पत्ति, तारमासुः का महस्य बर्गान, त्रह्मा के साथ देवों की मन्त्रणा, पार्वेजी की उत्पत्ति, शिव का तपोचन गमन, कामदेव के शरीर का दाह, रतिशोक, गौरी का तपोचन गमन, विश्वनाथ की प्रसन्तता, पार्वती श्रोर सप्तन्धिपयों का संवाद, पार्वती के विवाह श्रवसर पर मंगलादि का वर्णन, कुमार की उत्पत्ति , कुमार की विवय, तारक का घोर संहार, नरसिंह का वर्षान, पद्मोद्भव का विसर्ग, अन्यकासुर का संहार, वाराणसी का माहात्म्य, नमंदा का माहात्म्य, प्रवर्षे की श्रनुक्रमणिका, पितरों की गाया, उभयमुखी दान, कृष्ण मृगचर्म का दान, सावित्री की कथा, राजधर्म, यात्रा के निमित्त कथन, स्वम एवं मांगलिक शुभ शकुनों एवं श्रपराकुनों का निरूपण, वामन का माहात्म्य, वराह का माहात्म्य, व्हीरसागर का मध्यन, काल-कूट की उत्पत्ति, देवासुं संधाम, वास्तुविद्या का वर्णन, प्रतिमा के लत्त्त्रण, देवाराधन की सर्राण, शसादों के लत्त्रण, मरहर्षों के लक्त्रण, भविष्यत्कालीन राजाओं की चर्चा, महादानों के देने की विधि तथा माहास्त्र, करवीं का वर्णन--यहीं संदोप में इस महान् अन्ध की कमिक सूची है। मत्त्वपुराण की यह सब कथाएँ परम पुनीत, दीर्घायु प्रदान करनेवाली, यश की वृद्धिकरनेवाली, कल्यारादायिनी,तथा घोर से घोर पापों को नष्ट करनेवाली तथा शुभ हैं । मनुष्यों को इस पुरागा से सभी तीर्थसमूहों में स्नान करने से, सभी धर्मों के विधियत् श्राचरगा करने से जो महान पुषय फल पात होते हैं, वे सभी प्राप्त होते हैं। इस परम पवित्र, सभी दोगों को नष्ट करनेवाले तथा परम श्रेष्ठ मत्स्यपुराण को समुद्र में ख्यित मनु के लिए मतस्य स्वरूपधारी मगवान् श्रीहरि ने स्वय कहा था। इस पवित्र मत्स्यपुराग्य के एक चर्गा मात्र को जो पढ़ता है वह भी पापरहित हो निश्चय ही इसके पुरुष के अभाव से कामदेव के समान सुन्दर शरीर धारण कर नारावण के पद को प्राप्त करता है तथा सुखी होता है । इस गोपनीय पुरायपद समस्त मत्स्य पुरायए को जो मनुष्य सनता है. क्ट

शिवजी की असजता से श्रवनेष यज्ञ की समाधि के बाद किये गये श्रामुध स्नान के समान प्रभावशाली फल की प्रा स करता है। है द्विजगण! इस-मल्य पुराण के एक क्लोक को श्रायम प्राथ क्लोक को भी जो पुरुष श्रद्धा से सुनना है अथवा दूसरे को सुनाता है। उसना फल सुनिये। वह पुरायगाली शिव, विन्तु, जिला एवं सूर्य की विधिवत पूजा करने का जो फल शांध होता है, वह सम प्राप्त करता है। इस समस्त मत्त्य पुराण को सुनकर जिलाम विद्या। प्राप्त करता है, निविय को प्रभी की प्राप्ति होती है, वेश्य धन प्राप्त करता है, इद्ध को सुल की प्राप्ति होती है तथा दीर्घ यायुवाले, पुत्रवाले, लक्ष्मीवान, एवं पापरहित होक्स राजुओं द्वारा पराजित भी नहीं होते । ॥१-३६॥

थी मातस्य महापुराण में श्रमुरमणिका नामक दो सी नव्येवां श्रध्याय समाप्त ॥२६०॥

[अब इसके बाद पुराणों के सुनने कं समय केंसा श्राचरण करना चाहिये, इसकी विधि पतला रहे हें ।] . श्रद्धा श्रीर मिक्त से युक्त श्रन्य किसी भी कार्य में श्रमिलापान रख, वाणी को वश में रख, पवित्र शरीर त्रोर हृद्य से निश्चित मन हो पुरायमांगी त्रोतार्थों को पुराणों की कथा श्रवण करनी चाहिए। जो स्रयम मनुष्य बिना भक्ति के पुराय क्या को सुनते हैं, उन्हें पुरायफ्त तो कुछ होने का नहीं, जन्म-जन्म दू ल के भागी होते ह । जो मनुष्य ताम्बूल श्रादि पूजा की सामित्रयाँ द्वारा पुराण की पूजा कर कथा श्रवण करते है वे निरुचय ही दरिद्रता से सदा हीन रहते हैं। जो मनुष्य कथा के क्हते समय उठरूर कार्यान्तर से श्रान्यत्र चले जाते हैं उनकी स्त्री तथा सम्पति दूसरे भी भोग्य हो जाती हैं। जो अधम मनुष्य पवित्र पथा को पगड़ी बाधन्त सुनते हैं वे पापी बगुले होते ह । जो नीच मनुष्य पान खाते हुए पवित्र कथा को सुनते हैं उन्हें यम के दूत गया कुत्ते का मल लिलात हुए व्यपने लोक को ले जाते हैं । जो दम्भी मनुष्य उच्च घ्यासनादि पर नेठरर कथा श्रवण करते है वे श्रव्य नरक का भोग करने के बाद भी कीया होते ह । इसी प्रकार जो त्यास की अपेता श्रेष्ठ आसन पर अथवा मध्यम आसन पर बैठनर कथा सुनते हैं वे अर्जुन नामक बृत्त होते हैं। जो त्यक्ति विना प्रसान क्रिये कथा सुनते हैं वे विष खानवाले होते हैं तथा सोते हुए क्या सुनतेवाले मनुष्य श्रजगर योगि में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य क्था क्हनेवाले व्यास के समानश्रासन पर बेटरर कथा सुनत है ने गुरु ही रीच्या पर गमन वरने के समान घोर अपराध के भागी बनहर नरक को जाते हैं। जो मनुष्य पुराणों क जानने वालों तथा पवित्र कथात्रों की निन्दा करते है वे सो जन्मों में सूकर योनि में जन्म धारण करते हैं । कथा क कहते समय जो मनुष्य वक्ता को बुर उत्तर देते है ये गदम तथा गिरगिट योनि में जन्म लते हैं। जो मनुष्य श्रपने जीवन में क्सी भी पुरव क्या का श्रवण नहीं करते वे घोर नरक का मोग करने कं बाद वनस्कर होते हैं। जो उत्तम मनुष्य कथा के समय विना सुने भी अनुमोदित करते हैं वे परम ग्राइवत पर को प्राप्त करते हैं। जो ग्रठ मनुष्य मधा के समय वित्र पहुचाते हैं, वे कोटि वर्षों तक नरक ना भोग कर फिर शामसकर होते हु। जो मनुष्य दूसरे लागों को पाराणिक कथाएँ सुनाते हैं वे सेन्ड्रॉ

कोटि दहरों तक ब्रह्म लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य पुराणों के जानने वाले पुरुषों की श्रासन के लिए क्रम्बल, मुगचर्म या वस्त्रादि श्रथवा मंच तथा श्रम्य चर्मादि देते हैं, वे स्वर्गलोक पात कर यथेप्सित भोगों का उपभोग कर ब्रह्मादि देवों के बीच श्रवस्थित रह निरामय पद की प्राप्ति करते हैं। जो मनुष्य पुराख के लिये सुन्दर ग्रासन प्रदान करते है वे प्रत्येक जनमें में उत्तम भोगों को भोग कर ज्ञानवान भी होते हैं 1 जो व्यक्ति महाघोर पातकी तथा मध्यम पाप कर्म करनेवाही हैं वें पुराखों के सुनते ही परम पद की प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की विधि से जो लोग पुराण का श्रवण करते हैं वे यथेप्सन भोग करके विप्णुलोक को प्राप्त करते हैं । कथा की समाप्ति के बाद वस्त एवं श्रालंकार श्रादि से पुस्तक की पूजा करनी चाहिये तथा प्रयत्न पूर्वक अन्यान्य ब्रासाएों के साथ बाचक की पूजा करनी चाहिए । इसी प्रकार बाचक को गी, सूमि एवं वसादि देना चाहिये । तत्परचात् मण्ड, लड्डू तथा लीर चादि से ब्राग्नर्खों को भोजन करवाना चाहिये । 'हं -बाचक । श्राप हमारे लिए ब्यास, वसिष्ठ, भागव, श्रन्नि, श्रन्नि, प्रमुति मुनियों की मोति पूजनीय हैं, पुराय-बान् हैं, शीलवान् हैं, सत्यवादी हैं, जितेन्द्रिय हैं ।' इस प्रकार निवेदन कर पवित्र भावना एवं प्रसन्न मन से श्रद्धा एवं भक्ति समेत व्यास की पूजा करे तथा यह कहें कि 'हे महानुभाव ! श्रावकी कृपा से मैंने इन सब धार्मिक चर्चाओं को सुना है। इस प्रकार प्रार्थना कर जो भगवान के सुल कमल से विनिःसत इस पुरस्कथा का अवरा करने हैं एवं श्रादरपूर्वक उपर्युक्त ज्यवहार करते हैं वे नित्य यशस्वी होते हैं । नारद द्वारा कहे गये इन पुराणों के सुनने के नियमों का जो मनुष्य इन्द्रियों को यश में रखकर पालन करते हैं वे पुराग अवग के अविकल फल को माप्त करते हैं । ॥१–२० ॥

सूत ने कहा--- प्रनिगण ! उस समय इस प्रकार पुरार्कों को सुनते समय पालन किए जानेवाले धर्मों के इस खबरिप्ट माग को मस्स्य रूपधारी जनार्दन भगवान् परम बुद्धिमान् मनुजी को सुनाने के बाद खन्दित हो गये ॥२७॥

श्री द्वैपायन मुनि रचित मत्स्य महापुराए। समाप्त ।

श्रीरस्तु